21: 6021 'is le

वेबर-स.र

स्व० पुण्यश्लोका माता सृतिंदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

## संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-श्रन्थमाला

294.12

\*\*\*\*\*\*\*\* संस्कृतग्रन्थाङ्ग २२ \*\*\*\*\*

इस प्रत्यमाछार्मे प्राकृत, संस्कृत, वपश्रंग, हिन्दी, कबड, तामिल बादि प्राचीन भाषाओमें वपलव्य व्यापिक, दार्शिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक बादि विविध-विपयक तैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और वधासम्मव अनुवाद वादिके साथ प्रकाशन होगा । तैन भण्डारोंकी स्विधाँ, शिकालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोके अध्ययम-प्रत्य और लोकहितकारी तैन-साहित्य प्रत्य मा इसी प्रत्यमाछार्में प्रकाशित होगे ।

प्रत्यमाल सम्पादक हाॅ. हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ हाॅ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

प्रकाराक अयोष्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गोकुण्ड रोड, वाराणसी

मुद्रक— ज्ञानसण्डल यम्त्रालय, काशी B. H. U. प्रेस, काशी सन्मतिसुद्रणालय, काशी फार्म १ से ४६ तक प्रस्तावना १—-२२ तक संप्रेजी १ से १५ फार्म तक टाइटिल १—२

स्थापनाव्द फाल्गुन कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरन्नित

विक्रम सं० २००० १म करवरी सन् १६४४



स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी साहू शान्तिप्रसाद चेन



### JNÄNAPITHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMÄLÄ

SANSKRIT GRANTHA, No 22

## SIDDHIVINISHCHAYATIKA

OF

#### SHRI ANANTAVIRYACHARYA.

THE COMMENTARY

ON

### SIDDHIVINISHCHAYA AND ITS VRITTI

of

#### BHATTA AKALANKA DEVA

[ VOL,1 ]

[ Thesis Approved for the Ph D Degree of The Banaras Hindu University ]



EDITED WITH

'ALOKA' AND INTRODUCTION etc.

By

Dr. MAHENDRAKUMAR JAIN, NYAYACHARYA, M.A., Ph.D. etc. LECTURER, BAUDDHADARSHAN

Sanskrit Mahavidyalaya, Banaras Hindu University Published by

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition 600 Copies

MAGHA, VIRA SANVAT 2485 V B. 2015 FEBRUARY 1959

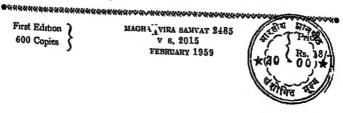

## BHARĀTĪYA.JÑĀNAPĪTHA Kashi

FOUNDED BY

## SETH SHĀNTI PRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

## SHRI MÜRTI DEVI

## BHĀRATĪYA JNĀNA PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

#### **SANSKRIT GRANTHA NO. 22**

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURAÑIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA, TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

#### AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A , D. Litt Dr. A, N. Upadhye, M. A , D. Litt. Publisher

Ayodhya Prasad Goyaliya Secy, Bharatiya Jnanapitha Durgakund Road, Varanasi

Founded on Phalguna krishna 9, Vira Sam, 2470

All Rights Reserved

· DIN - A STATE OF A S

Vikrama Samvat 2000 18 Febr. 1944.

#### FOREWORD

## [1]

A complete history of Indian philosophy during the early mediaeval age remains yet to be written. It represents probably the most prolific period in the intellectual life of India when scholastic metaphysics and logic, like other branches of Indian culture, had their origin and development. It covers nearly a thousand years before the advent of Islamic invaders Like Nyaya Vaisheshika, Mimansa, Vedanta, Vyakarana and Agamik schools on the orthodox side, the Buddhist and Jama schools also produced some of their best philosophic writers during this period. Thanks to the untiring labours and admirable perseverance of modern scholars some of the best works of these schools, supposed to have been irrevocably lost, are being gradually recoverd and brought to light. We are sincerely grateful to these pains taking workers for what they have been doing in this field.

I congratulate Dr. Mahendra Kumar Jam, M. A., Nyayacharya, Ph. D. of the College of Oriental Learning, Banaras Hindu University on his remarkable achievement in the sphere of early Jain philosophical speculations. Having recovered Siddhi Vinishchaya, the lost work of the veleran Jain logician, Akalanka and having edited it and its commentary by Ananta-virya he has rendered an invaluable service to the cause not only of the Jain philosophy but of the entire mediaeval philosophy of India. The text of Akalanka's work had to be reconstructed by him from the single manuscript of a single commentary, with occasional help derived from other sources. The labours involved in this text have naturally been immense and it is a pleasure to find that we are at last presented with the fruits of his long contimued labour in the form of an excellent critical ichiron of the text and commentary accompanied by a learned introduction ( 116 pages in English and 164 pages in Hindi ) and by notes in Sanskrit ( named Aloka ) by the editor lumself. It is true that in a work of this kind it is not possible to ensure absolute freedom from maccuracies but there is no doubt that a tolerably correct and readrble text of Akalanka's migram opus is now available to us for clospre study and further investigation.

2.A. Sigra ? Veranni } Gopinath Kaviraj

(Mahamahepadhaaya, M. A., D. Lett., Ev. Principal, Govi, Sansket Colicge, Various)

#### प्राक्ष थन

## [ 8 ]

पूर्वं मध्यकालीन युगके मारतीय तस्वगानका इतिहास स्रमी सर्वया स्रपूर्वं है। मारतके वैद्धिक लीवनका संमवतः यह सर्वाधिक सुफल युग था। इती युगमें मारतीय संस्कृतिकी स्रम्य शालाओकी मॉिंत उच्चकीटिके तस्वगान तथा तर्कशास्त्रका प्राहुर्भाव एव विकास हुआ। यह काल मुसलागनोंके स्नाक्रमण्के प्रायः एक सहस्र वर्ष पूर्वका है। इसी कालमे वैदिक परम्पराके न्याय-वैशेषिक, मीमासा, वेटान्त, व्याकरण तथा आगम स्नादि विषयोंके बहुश्रुत लेखकोंकी तरह वौद्ध एवं जैन परम्परामें स्नत्युक्तप्र तस्वगानी लेखक मी उत्पन्न हुए थे। किन्तु उस कालके स्रनेक श्रेष्ठ प्रम्य प्रायः नए हो गये माने बाते हैं, फिर भी कुळ त्राधुनिक विद्वानोंके स्रयक परिश्रम एव सराहनीय अन्यवसायसे इस नष्टप्राय बहुमूल्य सामग्रीका पुनक्दार हुआ है तथा वह फिर हमारे सामने आई है। एतदर्य हम उन परिश्रमी विद्वानोंके स्रयणी हैं।

संस्कृत महाविद्यालय, पाशी हिन्दू विश्वविद्यालयके हों० महेन्द्रकुमार कैन, न्यायाचार्य, एम० ए०, पीएच० डी० इन्हीं उत्कृष्ट विद्वानों की अंखीम है, झौर में प्राचीन कैन दर्शनके च्लेनसे उनके विल्रचुख कार्य एवं असाधारख सफलताके लिए उन्हें क्याई देता हूं। उन्होंने प्रमुख कैन तार्किक ख्राचार्य अकलंकके लुत ग्रंथ 'सिद्विविनिश्चय' और उसकी स्वृत्तिका उद्धार तथा आचार्य अनन्तवीर्यकी टीकाके साथ उसका समालोचनात्मक सम्यादन करके न केवल कैन टर्शनकी महती सेवा की है वरन् मध्यकालीन समग्र भारतीय दर्शनका बहा उपकार किया है। अकलंकदेवका मूल सिद्धिविविश्चय एवं उसकी स्वृत्ति ख्राप्राप्य है, केवल उसकी टीकाकी एक पाण्डुल्लिपिके आधार पर डॉ० कैनने इस अमूल्य ग्रन्थका पुनर्निर्माण किया है, यन तन अन्य साधनोंका भी उपयोग किया है। इस कार्यके सम्यादनमें को महान् प्रयत्न एव परिश्रम निहित्त है, उसका केवल अनुमान ही किया चा सकता है। इमें परम हर्ष है कि उनकी यह टीर्षकालिक साधना सफल हुई, विसके परिखामस्वरूप एक ख्रत्युत्तम ग्रन्थका बडा शोधपूर्ण स्वरूप ग्रास हुआ है। इस ग्रन्थमें सिद्धिविनिश्चय मूल, उसकी स्वृत्ति तथा अनन्तवीर्यकी टीकाके ख्रतिरिक्त हिन्दी (१६४ पृ०) और अग्रेजी (११६ पृ०) में एक सुविस्तृत प्रतावना लिखी गई है और साथ-साथ तुलनात्मक सस्कृत 'ख्रालोक' टिप्पण् मी दिये गये है। इतने वह ग्रन्थमें अग्रुद्धिका सर्वया ग्रमाव होना तो समय नहीं किन्तु इसमें कोई सदेह नहीं है कि संपाटकने अकलकवेवके इस महान् ग्रन्थका प्राचा प्रेत ग्रुप्त स्वरूप प्रस्तुत किया है, विसके ख्रनुशीलन से आग्रेके शोधकार्यमें वडी सहायता मिलेगी।

२ प्, सिगरा } बाराणसी गोपीनाथ कविराज [ महामहोपा-पाय, एस० ए०, डॉ० डिट्० मृतपूर्व प्रिन्सिपछ, गवर्भसेण्ट सस्कृत काळेज, वाराणसी ] It is a regrettable fact that, while almost every educated Indian, particularly every educated Hindu, swears by Indian philosophy, the number of those who know anything about our philosophical thinking is pitably small. To most people Indian philosophy is synonymous with Vedanta as interpreted by Shankar, namely, Advaitavada and the essence of Vedanta can be easily expressed by the repetition of a few words like Brahma, Maya, nescience, Avidya and Moksha. This is a very incomplete and unfair picture of Indian philosophical thought. Anyone who cares to make a systematic study of Vedanta itself will see that every standard work on the subject presupposes a sound knowledge of other systems, particularly Sankhya and Nyaya. Instead of making any direct statement of his own position, Vyasa in the Vedanta Sutras devotes three-fourths of the Tarkapada to a refutation of the Sankhya doctrine and the greater part of the remainder to a refutation of other schools, including both Bauddha and Jain. Criticism and refutation apart, there can be no doubt that every school has been influenced by every other and no system can be studied entirely in isolation.

This inter-relation is not confined to the so-called six systems of Hindu philosophy, In the first place, it is pointless to speak of six only. There are many more. In the Sarva Darshana Sangraha, Madhavacharya desrcibes sixteen, some of these are no doubt variants of the other and better known systems, But those differences which mark them off from the parent systems are themselves important signposts on the path which leads to an understanding of the Truth. What is true of these orthodox systems is equally true of the Nastika schools, It should be understood that the sense in which the words Astika and Nastika are used at present is not the same in which the words are used in our religious and philosophic literature. They have nothing to do with belief or disbelief in the existence of God. Whoever accepts the Vedas as the final authority in all matters is an Astika, Everyone else is a Nastika The Bauddha and jain philosophies are, of course, Nastika in this sense; but they have had a profound influence on Indian thought. Buddhism has practically disappeared from India and Jamism also has very few followers None the less, Buddhist and Jain thoughts have deeply impressed the Indian mind and not only compelled Astika thinkers to reorientate and, to some extent, modify their own doctrines but have become part and parcel of popular belief. Unfortunately, very few Indian scholars care to study these systems. The ordinary Sanskrit pandit is content to derive his knowledge of these schools second-hand from the criticisms levelled against them by authors of Vedantic treatises, without caring to inquire whether these indictments are based on a fair knowledge and presentation of the other side. Because of the fact that Buddhism

कुमारबीको महान् परिश्रम करना पदा है तथा उन्होंने अनेक स्थानोंपर मूळ पाठका सशोधन मी किया है ।
अकलकदेव ईसाकी ७वीं या ८वीं शताब्दोमें कमी हुए हैं । आगे की शताब्दियोमें इस देशका को विष्यंस
या तहस-नहस हुआ उसकी करुण कहानी हम सब बानते हैं । इसके परिणाम स्वरूप हमारा को आर्थिक
और राजनैतिक ह्याल हुआ वह हमारी सास्कृतिक तथा साहित्यिक हानिकी त्रुलनोंमें अत्यूल्प ही कहा बा
सकता है । हमारे असख्य अन्यरक नष्ट हो गये और आब तो उनमेंसे केवल कुळुके ही नाम शेप रह गये
हैं । ऐसे समयमें कव कि मूल अन्यर्गेकी प्रतिविधिकी सुरखा करना ही मानव प्रयासके लिए एक चुनौती थी
उस समय उनकी शुद्धता पूर्णेता एवं यथार्येता का सरख्य बहुत दूरकी अथवा कल्पनातीत बात थी । इन
परिस्थितियोमें श्रीमहेन्द्रकुमारजीको इस अन्य सम्बन्धी शोषकार्य एव उसके सम्पादनमें अनेक ववोंतक अधिक
परिश्रम करना पढा तो इसमें आरचर्य ही क्या ? मैं उनके अध्यवसाय और विद्याप्रेम को ससुचित प्रशंसा

ाकरता हूँ । उन्होंने हस अन्यको को भूमिका विखी है वह तो अत्यन्त मूल्यवान् सामग्रोका एक मयहार वन
गई है, विससे न केवल इस अन्यके विशेष अध्यवनमें ही सहायता मिलेगी वस्त वह सामान्यत. जैनन्यायके
अनुशीळनमें बडी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिका कार्य करेगी । अभेबी भूमिकाके साथ ही साथ वैसी ही बहुमूल्य हिन्दी
प्रस्तावना मी इसमे दी गई है ।

न्याय दर्शन की दिशा उन दिशाश्रोंमें से एक है बिनमें मारतीय तत्त्वज्ञानकी प्रतिभा विकसित हुई है। इसकी अपनी विवादणाता है। तथा पद-पदपर यह उस मूल उद्गमका भी प्रमाण प्रस्तुत करता है वहाँसे भारतीय विचारधारा प्रस्कृति हुई है। उन्भुक्त विचारशैक्षीके साथ-साथ पारस्परिक चिन्तन और विचार विनिमय मारतीय संस्कृतिको वडी विशिष्टता रही है। मेरा पूर्ण विश्वस है कि श्रीमहेन्द्रकुमारके इस अन्थके अन्यवनसे हिन्द्रकुनंके पिडतोंको भी अपने विषयको और अधिक समसने और विचारनेमें बडी सहायता मिलेगी।

छखनऊ १६ दिसम्बर १६५८ सम्पूर्णानन्द ( डी॰ स्टिट्, सुख्यमत्री उत्तरप्रदेश )

## प्राथमिक

श्रकतंकके नामसे बैन समाबका प्रत्येक व्यक्ति सुपरिचित है। किन्तु इस परिचयका श्राघार है प्रायः श्रकतंकके जोवनका वह कथानक जिसके श्रनुसार उन्होंने बीद शाखोंके गृब अध्ययनके लिए किसी बौद महाविद्यालयमें, वहाँके नियमोंके विद्यं, वेप वदलकर प्रवेश किया, तथा सबी वात खुल बाने पर वहाँसे भाग कृर वह क्लेशसे श्रपने प्रायोकी रक्षा की। तत्मश्चात् उन्होंने राज-समामें बौद्धीसे शाखार्थं कर उन्हें परास्त किया और वेश भरमें बैनधर्मका ढंका बनाया।

कथानक अधिकाश काल्यनिक हुआ करते हैं, और उनमें अनेक वाते बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन की बाती हैं। किन्तु उनमें हमें बहुषा, विवेकसे विचार करने पर, तथ्याशके दर्शन भी हो बाते हैं। अकलकके विषयमें बो बातें उनकी रचनाओं के अध्ययन व अन्य ऐतिहासिक खोव-शोषसे आत हो सकी है उनसे उक्त कथानककी यह बात पूर्णतः प्रमाणित हो बातो है कि अकलंकने बैन धर्मके अतिरिक्त वैदिक व वौद शास्त्रोका गहन अध्ययन किया या, और अपने प्रन्थोमें उनकी तीव आलोचना करके बैन धर्मके महस्त्रको बहुत वहाया था।

अकर्लकका सबसे अधिक सुमित्र अन्य है 'तत्वार्य-राववार्तिक' । यह उमारवारिके तत्वार्थसूनकी विश्वद और सुविस्तृत टीका है, जिसमें उनसे पूर्वकी पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्ध नामक तत्वार्थकृत्तिका वहुभाग वार्तिक रूपसे प्रह्मण कर विषयको विस्तारसे समस्त्रानेका प्रयत्न किया गया है । उस इतिका पंडितसमानमें बहुत कालसे प्रचार है, और इसे पटकर ही वे जैन रिद्धान्तशास्त्रीका पर प्राप्त करते चले आ रहे
हैं । उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है 'अध्यती' । यह समंत्रमद्र इत 'आसमीमासा' की टीका है जिसे
आत्मसात् करके विद्यानन्द स्वामीने अपनी 'अध्यस्त्रही' नामकी टीका लिखी है । जैन न्यायके आनके लिए
यह रचना भी दीर्थकालसे सुविख्यात है । इनके अतिरिक्त अक्त्वंककी चार रचनाएँ और अभी अभी प्रकाशमें
आई हैं । ये हैं 'लबीयक्तय', 'न्यायविनिश्चय', 'प्रमाणसंग्रह' और 'सिद्धिविनिश्चय' । ये चारी ही अन्य
न्याय-विपयक हैं, जिनमें जैन न्यायके सिद्धान्तीको सुप्रतिष्ठित और पल्लवित करते हुए उनके द्वारा जैन
आगमिक परम्पराका पोषया किया गया है, और यथावसर वैदिक व वीद्ध सिद्धान्तीकी आलोचना को गई है ।
इन प्रन्योंका अभी उतना प्रचार नहीं हो पाया जितना प्रथम दो रचनाओंका हुआ है। ये कृतिवाँ, हैं भी
अभेकाकृत अधिक दुर्वोच और पायिङस्वपूर्या । इसी कारण इन प्रन्योंकी प्राचीन प्रतियाँ मी दुर्लम हो गई
थीं । यह तो इस कालकी ग्रवेपखाइति तथा तस्तवची विद्वानोंके विशेष प्रयासोंका सुपरियाम है लो वे प्रन्थ
प्रकारमें कारे वा सके हैं !

जन हम न्यायिवयनक अन्योका अवलोकन करते है तन हमें अपने हन अतिप्राचीन विद्वानोकी प्रतिमा, ज्ञानोपासना तथा साहित्यक अध्यवसायपर आश्चर्य और गर्न हुए जिना नहीं रहता ! किन्तु एक वात नारम्बार हृदयमें उठती है कि वैदिक परम्पराके नैयायिकोंने वौह व बैन मतमतान्तरोंका खंडन किया व बौद तथा जैन नैयायिकोंने अपने-अपने दोनों विरोधी धर्मोंका ! न्यायको जो शैलियों हन अंथोमें अपनायी गई है उनका प्रयोखन मुख्यतः अपनी-अपनी आगिमक परम्पराक्रोका पोषण करना ही रहा है, जन कि न्यायका उद्देश्य होना चाहिए यथार्यताका निर्णय ! जैनक्ष्मेंन न्यावशास्त्र ही नहीं किन्तु समस्त आनात्मक चिंतनके विद्या कुछ ऐसे सिद्धान्त स्थापित किये हैं जिनका प्रयोखन वस्तुके स्वरूप पर विश्वाद्ध दृष्टिसे विचार करना तथा संकुचित हृदिक निर्णय करना है ! हसी ध्येयसे सत्ताकी परिमाणा उत्पाद-अप-श्रीव्यात्मक रूपसे की

गई, ठीक-ठीक पटार्थ ज्ञानके छिए प्रमास्के अतिरिक्त नयकी श्रावश्यकता पर बोर दिया गया तथा स्यादाद श्रीर श्रोनेकान्तात्मक बुद्धि व क्वनशैक्षीका प्रतिपादन किया गया श्रीर यह दावा मी किया गया किः—

> "पश्चपातो न मे नीरे न द्वेपः कपिलादिषु । युक्तिमद् वचन यस्य सस्य कार्यः परिप्रदः ॥" [हरिमा

इतना ही नहीं, किन्तु यह मी त्यष्ट रूपसे स्वीकार किया गया कि बितनी मी मिथ्यादृष्टियों हैं उनमें भी सत्यका अश विद्यान है। इस प्रकार, सामंबस्य बैन सिद्धातकी सबसे बढ़ी विशेषता है। नाना देश और कालकी विषम परिस्थितियोंमें मो वो यह घम बीवित व फलता-फूलता रहा है उसका एक विशेष कारण उसकी यह सामजस्य वृत्ति भी रही है। अत एव बैन नैयायिको पर इस वातका विशेष उत्तरदायित्व था कि वे अपने प्रत्योमें वैदिक व बौद परम्यराकी खडन-मडन शैलीका परित्याग कर अपनी समन्वय शैली द्वारा उत्त सभी दृष्टियोंमें सामजस्य स्थापित करके दिखलाते। यद्यपि इन प्रत्योमें स्थादाट, अनेकान्त, नय-निचेप, आदि समन्ययकारा नियमोका ही प्रतिपादन किया गया है तथापि परमतोकी समीचा करते समय बैन त्यायका यह पद्ध लासकर क्रियात्मक रूप धारण करता हुआ दिखाई नहीं वेता बिससे कि उसका एकान्त-व्यायका यह पद्ध लासकर क्रियात्मक रूप धारण करता हुआ दिखाई नहीं वेता बिससे कि उसका एकान्त-वृत्यत वादोसे प्रथक् वैशिष्ट्य प्रमाणित होता। इमारे मतसे मिवप्यमे बैनदर्शन व अनेकान्त न्यायके प्रतिपादनमे यह सामजस्य दृत्ति ही विशेष रूपसे सन्युख लाई बानी चाहिए। उसीकी आकर्क द्वेषरण्य ससारको आवश्यकता है। उसीकी इस वेशमें माग है और वही आब विश्वको बैन धर्मकी सक्ती वड़ी वेन हो सकती है।

अन्नजनने उपर्युक्त खुद प्रयोगे अन्तिम प्रय 'सिद्धिविनिश्चय' का यह प्रकाशन हो रहा है। इसकी टीकाकी एक मात्र प्राचीन इन्तिखिलत प्रति उपलब्ध हो सकी थी। उसीके आधारसे पिटत महेन्द्रकुमारची न्यायाचार्यने वदे परिश्रमसे इस अनुपम प्रंथरत्नकी मूल कारिकाओं और प्रथकारकी स्वहृत्तिका उद्धार किया है और अनन्तवीर्यकी टीकाके साथ उनका सम्पादन किया है। पिटतवीकी न्यायशास्त्र सम्बन्धी विद्यत्ता एवं साहित्य सेवाकी नितनी प्रशासा की बाय थोडी है। विशेषतः अक्खकके समस्त साहित्यके सुन्दर रूपसे सम्पाटन प्रकाशन हारा उन्होंने कैन साहित्यका वदा उपकार किया है।

प्रत्यकार श्रीर प्रत्य विषय सम्प्रत्वी वो विशास प्रस्तावना १६४ पृष्ठों में इस प्रत्यके साथ प्रस्तुत है उसके महस्त्रके सम्प्रत्वा ही कहना पर्याप्त होगा कि उसीसे युक्त सिद्धिविनिक्षयके प्रस्तुत सस्करण्यके श्राधारसे उनकी योग्यताको स्वीकार कर काशी-विश्वविद्याखयने उन्हें पीएच॰ डी॰ की उपाधिसे विभूषित करनेका निर्णय कर क्षिया है। इस सफल लेखन व सम्पादन कार्यके खिए डा॰ महेन्द्रकुमारजीको हमारा हार्दिक श्राभनन्दन है। इम आशा करते हैं कि अपनी साहस्यसेवाके इस पुरस्कारसे प्रोत्साहित होकर पश्चितजी और भी अधिक अपनी कृतियों द्वारा उस महारकी सबुद्धि करेंगे। पाठक देखेंगे कि ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशनोंके द्वारा मूर्तिदेवी प्रन्यमाला कितनी गौरवान्तित हुई है और उसके सचालक अपने ध्येयमें कितने सफल हो रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् महामहोपाध्याय बाँ० गोपीनाथजी किराज तथा उत्तरप्रदेशके मुख्यमत्री मान्यवर डाँ० सम्पूर्णानन्दकीने इस प्रन्यके प्राक्ष्यन लिखकर हमें बहुत अनुग्रहीत किया है। मारतीय तत्वधानका योग्य मृत्याकन कैसा होना चाहिए इसका सचा मार्ग उन्होने वतलाया है, और हमें आशा है कि उनके विचार सभी विद्वानोको मार्ग दर्शक होंगे।

मुजप्फरपुर कोल्हापुर होरालाल जैन आ० ने० उपाध्ये अथमाला सम्मादक

## सम्पादकीयम्

## ल्का प्रन्थोंको उद्धार गाथा--

सन् १६३३ में बन श्रदेय प्रजानयन पं॰ सुललालवी हिन्दू विश्वविदालयमें बैनदर्शनके अध्यापक होकर आये श्रीर उन्होंने हमें प्रन्य सम्पादन-संशोधनमें खगाया, तमीले यह सकल्य मनमे हुझा कि जैन प्रमाश्च्यवस्थाके प्रस्थापक युगप्रधान आचार्य अकलक्कदेवके लुतप्राय प्रन्यरनोंका उद्धार श्रवश्य करना है। इसी समय वे 'जैनसाहित्य श्रीर हतिहास' के प्रवक्ता प० नाय्रामनी प्रेमीका पत्र लाये कि अकल्क्कके 'लघीयलय' का प्रमाचन्द्रकृत 'न्यायकुमुद्दचन्द्र' वृत्तिके साथ सन्मतितर्ककी तरह सर्वाङ्गीत्य सम्मादन हो श्रीर उनके प्रकाश्चनित्र श्रामाचन्द्रकृत 'न्यायकुमुद्दचन्द्र' वृत्तिके साथ सम्मादन हो श्रीर उनके प्रकाशानकी श्रवस्या माश्चिकचन्द्र अन्यमाला वम्बईसे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने पहित्रजीके साथ न्यायकुमुद्दचन्द्रकी हैं हर भंडारसे प्राप्त एक श्राति प्राचीन प्रति भी मेब दी। तल्तुसार इमने श्रीर स्वाद्वाटविद्यालयके धर्माध्यापक श्री पं॰ कैलाशाचन्द्रकी शास्त्रोते स्विध्यय स्ववृत्तिका उद्यारका प्रारम्भ स्ववृत्तिके उन ग्यारह श्रुटित पत्रोकी सहायतासे किया बो न्यायकुमुद्दचन्द्रकी प्रतिमें ही संल्यन ये। बन न्यायकुमुद्दचन्द्रके प्रयम मागका अधिकाश स्वप्त गया तन वयपुरके अडारसे स्ववृत्तिकी एक इत्त्रोखिलत प्रति प्राप्त हुई, और इस तरह ल्यायलय स्ववृत्ति के उद्धार कार्यकी पूर्णता और प्रामाशिकता मिली।

न्यायद्वयुक्तचन्त्रके संपादनकालमें ही जब इमने सन् १६३६ मे, प० मुखलाखबीको प्राप्त सिद्धिविनि-इचय टीकाकी एक मात्र प्रतिके आधारसे प्रतिश्विपि की तब पता चला कि इसमें अकलहरूत स्वइतिका भी व्याख्यान अनन्तवीर्य आचार्यने किया है और उसके सकतनकी शक्यता है। सामग्रीका ग्रामाव ग्रीर प्रतिके श्रात्यन्त अश्राद्ध होनेके कारण उस समय वह कल्पना भी नहीं थी कि उसका सम्पादन इस रूपमें हो सकेगा। सन १६३६ में इमने इस टीकाका आलोडन कर सिद्धिविनिश्चवके मूल स्लोकोंके पुनर्प्रयन तथा स्ववृत्तिके सक्छनका प्रारम्भिक प्रयम प्रयास किया और उसके विश्वलाति अशोका अपने सम्पादित प्रन्योंके टिप्पणोंम उपयोग किया । इसी समय 'प्रमाणसम्बर' मन्य पं सुलताखबीको पाटनके मंडारसे उपस्वव्य हुम्मा स्मीर सिंगी-कैन प्रत्यमालामें सर्वायख्य स्ववृत्तिके साथ उसके प्रकाशनके विचारने न्यायविनिश्चय मुलके प्रकाशनकी ओर भी ध्वान खींचा. और निश्चव किया गया कि अञ्चह्नके इन तीनों प्रन्थोको 'अक्लक्क प्रन्थत्रव' नामसे में ही सम्पाटित करूँ । तटनुसार इमने बाटिराबके न्यायिनिश्चय विवरसूसे न्यायिनिश्चयमुलुका उद्धार कर उसको 'श्रकताक्रुयन्यत्रय' में शामिश कर सम्पादन किया । इतः पूर्व न्यायविनिश्चय मुलके उद्घारका मयल श्री पं॰ विनडासबी शास्त्री सोखापुर ने किया था ख्रीर इसी सकत्वनका निवान सथा सशोधन श्री प॰ खगलिक्शोरबी मुख्त रके क्षारा हो खुना था, इसी वण्ड इसके उद्धारका द्वितीय प्रयस्न श्री एं० कैसाश-चन्द्रजी शास्त्रीने भी श्रपने दगसे किया या और हम इन विद्वानोंके द्वारा उद्युत न्यायविनिश्चयसे अपसे द्वारा उद्युत न्यायिनिश्चयका मिळान करने पर अनेक पाठमेट प्राप्त हुए ये ! न्यायिनिध्यके उद्वारके समय यह भी पता चला कि न्यागविनिध्ययकी भी एक त्वन्नति थी, बिसका त्रावतरण सिद्धिविनिध्यय टीकामे दिया गया है, परन्तु न्यानविनिश्चय त्रिकरणमें उसका यथावत् व्याख्वान व होनेके कारण इसके उद्धारका कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा और ग्राज भी वह वृत्ति लस ही है।

बन सन् १९४४ में मारतीय जानपीठकी स्थापना हुई तो उनके कार्यक्रममें आ० अक्टट्टके अन्योके प्रकाशनको प्राथमिकता टी मई। तटनुसार हमने न्यायविनिश्चयन आ० वाटिरानकृत न्यायविनिश्चय-विवरण्के साथ सम्पादन किया। इस समय तक आ० धर्मकीर्विके प्रमाखवार्तिक वाटन्याय और हेनुबिन्दु, मशक्तर गुप्तका प्रमाखवार्तिक वाटन्याय और हेनुबिन्दु, मशक्तर गुप्तका प्रमाखवार्तिक वाटन्याय, अर्चटकी वेत्विन्दुटीका, वयसिंह महका तत्त्वोपरक्वसिंह, कर्णक्योमिकी प्रमाखवार्तिक स्वष्ट्रसिंहीका आदि अमृत्य दार्शनिक साहित्य विषिटिकाचार्य महापिहत राहुल साहृत्यायन

श्रादिके महान् श्रमसे प्रकाशमें श्राया निसका खंडन न्यायनिनिश्चय विनरणमें प्रचुर मात्रामें है। सिद्धि-विनिश्चयटीकाका बहुमाग भी इन्हीं ग्रन्थोंके खंडनसे यस हुआ है अतः कुछ उत्साह उस अशुदिएं विनिश्चयटीकाक स्पादनका मी हुआ और श्रानपीठसे सुक्त होते ही हम इस कार्यमें पूरी तरह छुट गये। लगमग ५ वर्षकी सत्त साधनाके बाद सिद्धिविनिश्चय टीका तथा उससे उद्घृत सिद्धिविनिश्चय मूख एव उसकी स्ववृत्ति इस अवस्थामें आगये कि उनके सम्पादन और प्रकाशको विचारको प्रोत्तेन्न मिला। प्रयत्न करने पर भी अभी तक न तो सिद्धिविनिश्चय मूख और उसकी स्ववृत्ति प्रति ही मिली और न सिद्धिविनिश्चय टीकाको दूसरी प्रति ही। अतः उस एकमात्र उपलब्ध प्रतिके आधारसे सम्पादन कार्य करना पडा है। सन् १६५६ में, मारती महाविद्याखय, हिन्दू विश्वविद्याख्यके सस्कृत और पाली विभागके अध्यख सम्पाननीय डॉ॰ द्वंकान्त शास्त्री एम॰ ए॰, डी॰ खिट्के निर्देशनमें बन इस ग्रन्थको 'ए क्रिटिकख एडीशन आफ सिद्धिविनिश्चय टीका' शीर्षकसे पी एच॰ डी॰ उपाधिके खिए महानिवन्थके रूपमें प्रसुत करनेका निश्चय हुआ तो इस कार्यको पूरी पूरी प्रगति मिली और उनके सुक्व और विद्वत्तापूर्ण निर्देशनका यह फल है के यह ग्रन्थ हिन्दू विश्वविद्याखयके द्वारा पी एच॰ डी॰ उपाधिके महानिवन्थके रूपमें स्वीकृत होकर इस रूपमें प्रकाशित हो रहा है।

इस सक्तरपाकी सामग्री और प्रस्तावना तथा टिप्पण् आदिके वैशिष्ट्यका परिचय प्रस्तावनाके प्रारम्भ में दे दिया है। प्रस्तावनामें अकलक्क और अनन्तवीर्यके समयनिर्णयके प्रसङ्घमें आ॰ मर्तृहरि धर्मकीर्ति कुमा-रिल जयराशि प्रशाकर गुप्त अर्थेट शान्तमह चर्मोत्तर और कर्णकगोमि आदि अनेक आजायोंके समयपर साधार प्रकाश डाला गया है। दो अविदक्ष और अनन्तकीर्ति आचायेके समय आदिपर तो सर्वप्रथम विचार इसीमें प्रस्तुत हुआ है।

#### आभार--

अन्तमें इम उन समी सहायक महानुभाषोंका हार्दिक श्रामार मानते है जिनके श्रमूल्य सहयोगसे यह महान् साहित्ययत्र इस रूपमें पूर्ण हो सका है—

भारतीय जानपीठके संस्थापक संस्कृतिप्रिय दानवीर सेठ शान्तिप्रसाद्वी तथा उनकी समशीखा धंम-पत्नी सौ॰ रमानीने प्राचीन साहित्यके उद्धार और प्रकाशन तथा खोकोदयकारी साहित्यके प्रकाशनके लिए भारतीय जानपीठकी स्थापना की है। इन्होंने इस अन्थके प्रकाशन तथा इसे महानिक्ष्यके रूपमें प्रस्तुत करनेमें विशेष ध्यान दिया है।

श्रदेय हाँ० प्रजानयन प० सुखलाक्षनीने प्रस्तुत प्रत्यकी प्रति सुल्य कर मुक्ते इसके सपादनका अव-सर दिया है। इनके गत २५ वर्षके साइच्यें विचारपद्धति और प्रेरणाका इस प्रत्यकी अन्तरङ्ग और विहरङ्ग समृद्धिमें बहुमूल्य हाथ है। सम्माननीय डाँ० सूर्यकान्तवी शास्त्रीके अमूल्य निर्देशनमें यह प्रत्य 'महानिवन्थके रूपमें स्वीकृत हुआ है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक सन्त महामहोपाच्याय पं गोपीनाय कविराजनीन तथा उत्तरप्रदेशके सुख्यमन्त्री माननीय डाँ० सम्पूर्णानन्दजीने इसके 'प्राक्त्रयन' लिखकर हर्षे प्रोत्साहित किया है। मूर्तिदेवी प्रत्यमालाके सम्पादक डाँ० हीरालालनी जैन, सन्तलक प्राक्त्रत विचापीठ वेद्यालीने मूलप्रन्य और प्रस्तावनाकी पूर्यताके लिए अनेक स्वनाएँ दी हैं। हमारे अनन्य मित्र प्रो० दलसुलमाई मालविष्याके दैनन्दिन साइचर्य, चरना, प्राप्त सामग्रीके विश्लेपण और कार्यपद्धतिकी रूपरेखाके निर्णय आदिसे सम्पादनके सभी प्रमुल कार्योमें पूरा-पूरा अयाचित सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके सभी अन्तरग वहिरंग साघनोंसे मैं सदा आश्वस्त रहा हूँ।

मित्रवर टॉ॰ गोरखप्रसाटची श्रीवास्तवने श्रपने श्रमूल्य वृष्णोको, श्रप्रेची प्रस्तावना श्रादिको श्रपनी सुद्महिष्ट श्रीर पैनी कल्लमसे मॉबनेमें लगाया है।

श्री डॉ॰ त्री॰ त्री॰ रायनादेने अप्रेसी प्रस्तावना तथा ऋन्य कार्योंमें पूरा-पूरा हाथ बटाया है।

उन समी विद्वानोंका भी स्मरण कर मैं यहाँ इसजता व्यक्त करता हूँ जिनके ग्रन्यों ग्रीर निजन्धोंसे प्रस्तावना ब्यादिमें सहायता जी गई है। इनका निर्देश यथास्थान किया गया है। पार्श्वनाथ जैनाश्रम, स्याद्वाद विद्यात्तव, भारतीय ज्ञानपीठ और हिन्दू विश्वविद्यात्तवके पुस्तकात्त्ववोंका इसके सम्यादनमे पूरा-पूरा उपयोग किया है।

शानमङ्ख प्रेसके मैनेबर श्री श्रोम्प्रकाश कपूर तथा हिन्दू यूनिवर्धियो प्रेसके मैनेबर श्री रामकृग्य इसबीने इस ग्रन्थको यथासमय छापनेमें विशेष सतर्कता बरती है। मैं इन सभी सहायकोंका श्राभार मानकर किर उसी तथ्यकी श्रोर सकेत कर इस वक्तव्यको समास करता हूँ कि 'सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणम्' अर्यात् सामग्रीसे कार्य होता है, एक कारणसे नहीं। मै तो उस सामग्रीका मात्र एक श्रंग ही हूँ श्रिषक कुछ नहीं।

वसम्तपद्मभी, १२।२।१६७६ हिम्सू विश्वविद्यास्त्रम्, काशी

—महेन्द्रकुमार जैन ( न्यावाचाच, एम॰ ए०, पीएच० बी० आदि )

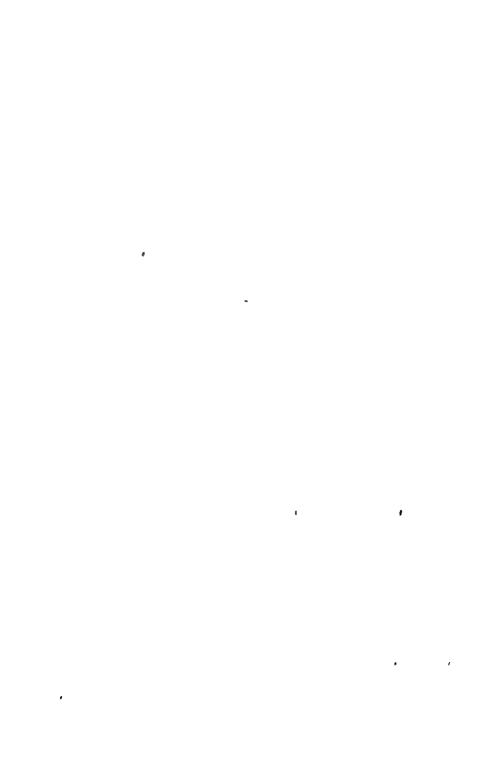

१०७३ २६ कागज २२।२६—२८ पाँड यन्थ लागत ४३ रीम ११ दिस्ता १७ सीट **३१४१ ०० जमाई** ६३ फार्स ३२ ०० चित्र कागज, छपाई २५ ०० वित्र कार्यका, हापाइ ४१ ४७ व्लाक हिलाइन ३३४० ०० सम्पादन ६०० ०० मेट आलोचना ४० प्रति ५७ पोस्टेल मन्य भेजने का ३७४० ०० कमोशन, विज्ञापन विकी व्यय ६०० ०० जिल्द् वॅथाई २७ ४३ कवर कागज ४० ०० कवर ख्रेपाई

इन नात—१३०२२—७६

६०० प्रतियाँ छुपीं, लागत मूल्य २१-७० नये पैसे

## CONTENTS

| (I) A  | bbreviations of l              | ntroduction     | English | ***        | 10    |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------|------------|-------|
|        | - "                            | **              | Hindi   | ***        | 12    |
| (2) lı | troduction (Engl               | ish) ʻ          | ***     | ***        | 17    |
| 1.     | The Material for t             | he Edition      |         | ***        | 17—20 |
|        | 1. The MS. of Sid              | idhiviniscava-i | fikā    | ***        | 17    |
|        | 2. The reconstruc              |                 |         |            |       |
|        | Vrtti                          |                 | •••     | ***        | 18    |
|        | 3. The nature of               | Ouotations      | ***     | 444        | 19    |
|        | 4. Aloka-Tippana               |                 | t       | ***        | 19    |
|        | 5. Appendices                  | •               | ***     | 444        | 20    |
|        | **                             |                 |         | •          |       |
| 2.     | The Authors                    |                 | •••     | ***        | 2192  |
| •      | I. Bhatta Akalanka             |                 | •••     | ***        | 2169  |
|        | (a) Epigraphical re            | eferences of A  | kalanka | ***        | 22    |
|        | (b) Citations in va            |                 | ***     | 444        | 24    |
|        | (c) Life-story of A            |                 | 440     | ***        | 25    |
|        |                                | of Similar Le   | gends   | ***        | 27    |
|        | (ii) Analysis o                | f Legends       | ***     | 449        | 28    |
|        | (iii) The Probl                | em of Nikala    | ńka     | 404        | 29    |
|        | (d) Akalanka and               | other Acaryas   |         | ***        | 31    |
|        | 1. Puspadanta                  | and Bhūtaba     | li      | ***        | 31    |
|        | 2. Kundakun                    | da              | 400     | 444        | 31    |
|        | 3. Umāswāti                    |                 | 410     | ***        | 32    |
|        | <ol> <li>Samantabh</li> </ol>  | adra            | ***     | 444        | 32    |
|        | <ol><li>Siddhasena</li></ol>   |                 | ***     | 200        | 33    |
|        | 6. Yativrsabh                  | 2               | •••     | <b>#10</b> | 33    |
|        | 7. Śridatta                    |                 | ***     | ***        | 34    |
|        | 8 Pūjyapāda                    |                 | •••     | ***        | 35    |
|        | 9. Mallavādi<br>10. Jipshbadas |                 | ***     | ***        | 35    |
|        | Janaphania                     | gaņī            | ***     | ***        | 35    |
|        | AMIAKCSHII                     |                 | ***     | ***        | 36    |
|        | 12. Bhartrhari<br>13. Kumārila |                 | ***     | ***        | 36    |
|        | Kumarila                       |                 |         |            | 20    |

| 1    | 4.       | Dharmakirti                        | ***          |            | 40   |
|------|----------|------------------------------------|--------------|------------|------|
|      |          | Jayarāśibhat <u>i</u> a            |              | ***        | 42   |
| 1    |          | Prajñākaragupta -                  | ***          | ***        | 43   |
|      | 7.       |                                    | •••          | ***        | 44   |
| 1    | 8.       | Santabhadra                        | •••          | •••        | 44   |
| 1    | 9.       | Dharmottara                        | ***          | ***        | 45   |
| 2    | 0.       | Karnagomi -                        | ***          | ***        | 45   |
| 2    | 1.       | Sānaraksita                        | ***          | •••        | 46   |
| (0)  | The      | e influence of Akalanka on his con | ntemporario  | 28         |      |
| , ,  |          | the subsequent writers             | ***          | 430        | 4753 |
|      |          | Dhanañjaya, 2. Virasena, 3 Śripi   | ila, 4. Jin  | <b>1</b> - |      |
|      |          | sena, 5. Kumārasena, 6 Kum         |              |            |      |
|      |          | Vidyānanda, 8. Šīlānkācatya,       |              |            | ,    |
|      |          | devasūri, 10 Somadevasūri,         |              |            | -    |
|      |          | kīrtı, 12. Mānikyanandı, 13 Ša     | intisūri, 14 | ŀ.         |      |
|      |          | Vādiraja, 15. Prabhācandra,        |              |            |      |
|      |          | vīrya, 17. Vādidevasūri, 18. 1     |              |            |      |
|      |          | 19. Malayagiri, 20. Candrasena     |              |            |      |
|      |          | prabha, 22 Āśādhara, 23. Al        |              |            |      |
|      |          | 24. Devendrasūri, 25. Dharmal      |              |            |      |
|      |          | Vimaladāsa, 27. Yasovijaya an      | d others     | ***        | 4753 |
| (f)  | Th       | ne Age of Akalanka                 | ***          | 944        | 53   |
| (g)  | Th       | ne works of Akalanka               | ***          | •••        | 62   |
|      | 1.       | Tattvärthavärtika and its Bhäsya   |              | ***        | 62   |
|      | 2.       | •                                  | ***          | 444        | 63   |
|      | 3.       |                                    | ***          | ***        | 64   |
|      | 4.       | Nyāyavınıścaya and its Vrtti       | 444          | 440        | 65   |
| -    | 5        | Pramānasangraha and its Vrttu      | ***          | ***        | 66   |
|      | 6.       | Siddhiviniścaya                    | ***          | ***        | 67   |
| (h)  |          | e Contribution of Akalanka to Jan  | na-nyāya     | •          |      |
|      |          | alanka-Nyāya                       | *** "        | ***        | 67   |
| (1)  | Per      | sonality of Akalanka               | •••          | ***        | 69   |
| 9.   | ,<br>    | Academy .                          | -            |            |      |
| 2. 4 |          |                                    |              |            |      |
|      |          | antavitya as Dogmatic Logician     | •••          | ***        | 7091 |
| (0)  |          | antavirya's Erudition              | ***          | ***        | 73   |
|      | 1.       | Vedic Literature                   | ***          | ***        | 73   |
|      | 2.<br>3. | Mahābhārata<br>Washanas G          | ***          | ***        | 73   |
|      | J.<br>4. | " CHES OF CIVILINE                 | •••          | ***        | 73   |
|      | 7.       | Philosophical Classics             | ada          |            | 73   |

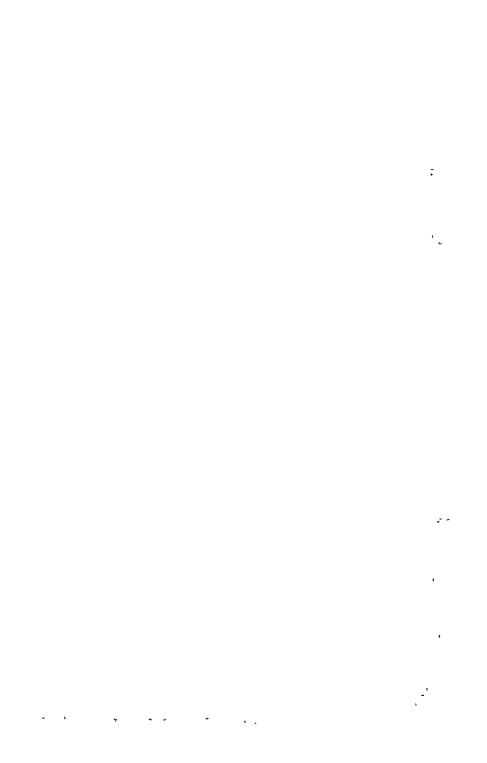

|        |                              |       |       | ,   |                   |
|--------|------------------------------|-------|-------|-----|-------------------|
|        |                              |       |       |     |                   |
|        |                              | ( 4 ) |       |     |                   |
|        | सिदिवि॰ मूल का उद्घार        |       | ***   | *** | 81                |
|        | पाठशुद्धि                    |       | •••   | ••• | ¥                 |
|        | अवतरणनिर्देश                 |       | •••   | ••• | ,,,               |
|        | आलोक टिप्पण                  |       | •••   | *** | 11                |
|        | प्रस्तावना                   |       | ***   | ••• | 4                 |
|        | विषयसूची                     |       | ***   | *** | 78                |
|        | परिकाष्ट                     |       | ***   | 444 | 11                |
|        | टाइप योजना                   |       | •••   | *** | ٩.                |
| २. प्र | न्यकार                       |       |       |     | <b>3</b> 3-e      |
| 8.     | भट्टाकलजु देव                |       | ***   | *** | <b>6—64</b>       |
| •      | विसालेखोल्लेख                |       | ***   | *** | •                 |
|        | ग्रन्योस्लेख                 |       | ***   | *** | १०                |
|        | जीवनगा <b>या</b>             |       | ***   | 444 | ११                |
|        | क्याओं का साम्प्रदाविकरूप    |       | *** * | 444 | १३                |
|        | कथाओं की समीक्षा             |       | •••   | 444 | १४                |
|        | निष्कलकु की समस्या           |       | ***   | ••• | १५                |
|        | तत्त्वार्यवार्तिकगत क्लोक    |       | ***   | *** | १५                |
|        | सकल कुषी तुलना               |       | ***   | ••• | \$ <i>4</i> –88   |
|        | पुष्पदन्त भूतबक्ति और बक्छन् |       | 400   | *** | १७                |
|        | <b>भु</b> न्दमुन्द           |       | 444   | *4* | 27                |
|        | <b>चमास्वाति</b>             |       | ***   | ••• | 11                |
|        | सयन्तगद्र                    |       | ***   | 444 | 11                |
|        | े सिक्सेन                    |       | ***   | 444 | 16                |
|        | यतिवृषभ                      |       | ***   | *** | 27                |
|        | श्रीदत्त                     |       | 140   | ••• | १९                |
|        | पूज्यपाद                     |       | •••   | 400 | 27                |
|        | मल्लवादी                     |       | 111   | *** | २०                |
|        | जिनसत्र गणि क्षमायमण         |       | 440   | ••• | 11                |
| -      | पात्रकेसरी                   |       | ***   | 404 | २१                |
|        | भर्तृहरि                     |       | ***   | ••• | "                 |
|        | <b>कुमारिल</b>               |       | ***   | *** | २३                |
|        | वर्गनीति ।                   |       | ***   | *** | २५                |
|        | जयराशि-तत्नोपम्लव            |       | ***   | *** | २८<br>३०          |
| •      | प्रज्ञाकर <b>्ष</b> त        |       | ***   |     | •                 |
|        | अर्चंट                       |       | ***   | 400 | ३२ <i>-</i><br>३३ |
| •      | चान्तमड<br>धर्मोत्तर         |       | •••   | 424 | रर<br>३४          |
|        | धमासर<br>कर्णकगोमि           |       |       | 444 | २०<br>३५          |
|        | कणकगाम<br>शान्तरक्षित        | •     | ***   | 489 | २५<br>३५          |
|        | शान्त राचत                   |       |       |     | 4.3               |



| (-)                                         |                    |              |                |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| (६) हरिश्रद्रस्रि का 'अकलकु                 |                    |              | 49             |
| (७) निशीयचूणिका उल्लेख शिव                  |                    |              | 43             |
| बकलक्कूको ८वी सदी (७२०-७८०) क               | ा जामान ।सद्धः करः | न वाल प्रमाण |                |
| अकलङ्क के प्रत्य                            | •••                | ***          | ५५–६०          |
| सत्त्वार्थेवातिक                            | •••                | ***          | ५६             |
| अष्टश्ती                                    | ***                | ***          | 40             |
| छषीयस्त्रय सविवृति                          | •••                | ***          | ५७             |
| न्यायविनिश्चय सवृत्ति                       | 440                | ***          | 46             |
| सिद्धिविनिश्चय                              | •••                | ***          | €o             |
| प्रमाणसम्ब                                  | ***                | ***          | n              |
| शकलक्ष्म की जैन न्याम को देन                | ***                | •4•          | £8£8           |
| प्रमाण के कक्षण में अविसवादिपद              | •••                | ***          | <b>६१</b>      |
| अविसवाद की प्रायिक स्थिति                   | ***                | ***          | ६२             |
| परकल्पित प्रमाणस्रक्षणिनरास                 | 448                | ***          | **             |
| प्रमाण का विषय                              | 994                | ***          | 22             |
| पूर्व पूर्वज्ञान की प्रमाणता, उत्तरोत्तर की | फल्पता             | 444          | 12             |
| े ईहा और धारणा की ज्ञानरूपता                | •••                | *** ,        | 23             |
| अर्थ और वालोक ज्ञान के कारण नही             | 440                | •••          | n              |
| प्रत्यक्ष का स्थाप                          | 444                |              | 1.             |
| वैशय का लक्षण                               | ***                | •••          | 43             |
| साब्यवहारिक प्रत्यक्ष                       |                    | ***          | 11             |
| परोक्ष का कक्षण और भेद                      | ***                | ***          | 32             |
| स्मृति का प्रामाण्य                         | •••                | •••          | ξş             |
| प्रत्यसिकान का प्रामाण्य                    | ***                | 416          | ĘĘ             |
| तकं की प्रमाणता                             | ***                | 444          | ĘĘ             |
| अनुमान के अवसव                              | ***                | ***          | Ę¥             |
| हेतु के मेद                                 | ***                | 444          | ÉR             |
| अवृष्यानुपलिय से भी जमाव की सिद्धि          | ***                | ***          | ÉR             |
| हैत्वामास                                   | ***                | 444          | **             |
| वाद और जल्म                                 | ***                | ***          | n              |
| भातिका स्रधाण '                             | ***                | ***          | 11             |
| जय पराजय व्यवस्था                           |                    | *** ,        | 11             |
| सप्तमगी निरूपण की प्रमति                    | ***                | •••          | ६५             |
| उपसहार                                      | ***                | ***          | ६५             |
| अवस्त्रज्ञ का व्यक्तित्व                    | ***                | •••          | ६५ <b>-६</b> ६ |
| अनम्सवीर्य, सिद्धिविनिश्चम टीका के कर्ता    | ***                | ***          | ६७-८९          |
| अनन्तवीयं श्रद्धानु तार्किक                 | ***                | ,            | Ę              |
| अनन्तवीर्य का बहुश्रुतत्व                   | ***                | •••          | ६९             |
| वैविकसाहित्य भीर अनन्तवीर्य                 | *** '              | •••          | n              |

|           | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                               |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | महामारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***                                           | ***                                           | ६९                                                                                                                                       |
|           | <b>व्याकरण</b> प्रत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                           | ***                                           | 90                                                                                                                                       |
|           | दर्शनशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                           | 470                                           | 90                                                                                                                                       |
|           | विशेष तुसना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                           | ***                                           | 08-08                                                                                                                                    |
|           | वृहत्सहिता और अनन्तर्वीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                           | ***                                           | ७१                                                                                                                                       |
|           | क्षे अविद्धकर्ण गीर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                           | ***                                           | ७२                                                                                                                                       |
|           | सन्तवीयं का समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                           | ***                                           | ७५-८९                                                                                                                                    |
|           | चिलालेकोल्लेक <u>ा</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                           | ***                                           | હવ                                                                                                                                       |
|           | ग्रन्थोल्लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                           | ***                                           | 66                                                                                                                                       |
|           | ग्रन्थोल्छेखो की समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                           | ***                                           | <b>دو</b>                                                                                                                                |
|           | विद्यानन्य और जनन्तवीर्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                                           | ***                                           | 68                                                                                                                                       |
|           | <b>अनन्तकीति</b> ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                           | ***                                           | ८२                                                                                                                                       |
|           | सोमवेव ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                           | ***                                           | ८६                                                                                                                                       |
|           | अनन्तवीय का समय ९५०-९९० तक सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | द्व करनेवाके प्रमाण                           | T                                             | ୯୭                                                                                                                                       |
|           | विप्रसिप्तियों की आक्षोधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               | 60                                                                                                                                       |
|           | अनन्तर्वीयं के प्रन्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                           | ***                                           | 69                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                          |
| ३. ग्रन्थ | र परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               | <b>१०-१</b> ६४                                                                                                                           |
|           | तिद्विविनिश्चयं की जकलजूकर्त्वता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 996                                           | •••                                           | 90                                                                                                                                       |
|           | नाम का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                           | ***                                           | n                                                                                                                                        |
|           | विवयविभाजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                           | ***                                           | 90-99                                                                                                                                    |
|           | रचनार्वाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                          |
|           | रचनामाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***                                           | ***                                           | 45                                                                                                                                       |
|           | दीहा की शैंछी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                           | ***                                           | 65–68<br>65                                                                                                                              |
|           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               | 65-68                                                                                                                                    |
| ₹.        | दीका की शैली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                           | •••                                           | 68-688<br>65-68                                                                                                                          |
| ₹,        | द्वीका की शैकी<br>सान्तरिक विषयपरिषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                           | ***                                           | 64-648<br>68-668<br>65-68                                                                                                                |
| ₹.        | द्रीका की शैकी<br>आन्तरिक विषयपरिषय<br>भगाणनीमांसा<br>बात्मा और ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                           | 000<br>640<br>7                               | 64<br>64-656<br>65-68                                                                                                                    |
| ₹.        | द्वीका की शैकी<br>आत्तरिक विषयपरिषय<br>प्रमाणवीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                           | **** **** **** ****                           | 64-648<br>68-668<br>65-68                                                                                                                |
| ₹,        | द्रीका की शैकी<br>सान्तरिक विषयपरिचय<br>प्रमाणनीमांसा<br>सारमा और ज्ञान<br>ज्ञान ही प्रमाण है                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                           | 000<br>000<br>000<br>000                      | <b>९२–९४</b><br>९४–१६४<br>९५–१३१<br>९५                                                                                                   |
| ₹.        | द्रीका की घीकी<br>सान्तरिक विषयपरिचय<br>प्रमाणनीमांसा<br>बात्मा और ज्ञान<br>ज्ञान ही प्रमाण है<br>ज्ञान का स्वसुबेदिस्व                                                                                                                                                                                                                                                      | 000<br>000<br>000<br>000                      | 000<br>000<br>000<br>000                      | ९२ <u>-</u> ९४<br>९४-१६४<br>९५<br>९६<br>९७<br>९८                                                                                         |
| <b>ę.</b> | द्रीका की घीकी<br>सान्तरिक विषयपरिचय<br>प्रमाणनीमांसा<br>सात्मा और ज्ञान<br>ज्ञान ही प्रमाण है<br>ज्ञान का स्वस्वेदिस्व<br>प्रमाण के खक्षणों का विकास                                                                                                                                                                                                                        | 000<br>000<br>000<br>000                      | 000<br>000<br>000<br>000                      | १५–१४<br>१५–१३१<br>१५–१३१                                                                                                                |
| ₹,        | दीका को शैकी<br>सान्तरिक विषयपरिषय<br>प्रमाणनीमांसा<br>बात्मा जीर ज्ञान<br>ज्ञान ही प्रमाण है<br>ज्ञान का स्वस्वेदित्य<br>प्रमाण के क्षमणों का विकास<br>सविसंवाद की प्रायिक स्थिति                                                                                                                                                                                           | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000        | 000<br>000<br>000<br>000<br>000               | 66<br>66<br>66<br>67<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68                                                                           |
| ę.        | दीका की शैकी<br>सान्तरिक विषयपरिषय<br>प्रमाणनीमांसा<br>बात्मा जीर ज्ञान<br>ज्ञान ही प्रमाण है<br>ज्ञान का स्वस्वेदित्व<br>प्रमाण के छक्तजों का विकास<br>सविसंवाद की प्रायिक स्थिति<br>सविसवादित्व का प्रकार                                                                                                                                                                  | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000        | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000        | १५-१६४<br>१५-१६४<br>१५<br>१५<br>१८<br>१९<br>१९                                                                                           |
| ₹.        | दीका की शैकी सान्तरिक विषयपरिषय प्रभाणशीनांसा बात्मा शीर ज्ञान ज्ञान ही प्रभाण है ज्ञान का स्वसवेदिस्व प्रभाण के छक्षणों का विकास सविसंवाद की प्रायिक स्थिति अविसयादिस्य का प्रकार जनपरम्परा के दर्शन का स्वरूप                                                                                                                                                              | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | \$4-888<br>\$4-888<br>\$4<br>\$5<br>\$6<br>\$6<br>\$7<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6                                                 |
| <b>ę.</b> | दीका की बीकी सान्तरिक विषयपरिषय प्रभाणनीतांसा बात्मा नीर ज्ञान ज्ञान ही प्रभाण है ज्ञान का स्वसवेदित्व प्रभाण के कक्षणों का विकास मविसंवाद की प्रायिक स्थिति अविसयादित्व का प्रकार जैनपरम्परा के दर्शन का स्वरूप प्रत्यसे का विषय                                                                                                                                            | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | \$4-\$\$\$<br>\$4-\$\$\$<br>\$4<br>\$5<br>\$5<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6 |
| ę.        | दीका की शैकी सान्तरिक विषयपरिषय प्रभाणनीनांसा बात्मा नीर ज्ञान ज्ञान ही प्रभाण है ज्ञान का स्वसवेदित्व प्रभाण के कक्षणों का विकास मविसंवाद की प्रायिक स्थिति अविसयादित्व का प्रकार जैनपरम्परा के दर्शन का स्वरूप प्रत्यक्ष का विषय समग्रहादिज्ञान                                                                                                                            |                                               | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | \$4-\$\$\$<br>\$4-\$\$\$<br>\$4<br>\$5<br>\$5<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6 |
| ₹.        | द्रीका की शैकी सान्तरिक विषयपरिचय प्रमाणनीमांसा सारमा और ज्ञान ज्ञान ही प्रमाण है ज्ञान का स्वसवेदिस्व प्रमाण के स्वस्वों का विकास सविसंवाद की प्रायिक स्थिति सविसयादिस्व का प्रकार जैनपरम्परा के दर्शन का स्वरूप प्रत्यक्ष का विषय सवस्वादिज्ञान केंवस्त्रज्ञान की सिद्धि और इतिहास |                                               | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | \$4-\$\$\$<br>\$4-\$\$\$<br>\$4<br>\$5<br>\$5<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6<br>\$6 |

|                                         | ( | 8 | )   |       |                      |
|-----------------------------------------|---|---|-----|-------|----------------------|
| ् हेत्वामास                             | · |   |     | •••   | -<br>११९             |
| क्याविचार                               |   |   | ••• |       | <b>१</b> २१          |
| जयपराजय व्यवस्था                        |   |   | *** | •••   | १२३                  |
| शब्द का स्वस्थ                          |   |   | *** | •••   | १२५                  |
| आगमध्रुत                                |   |   | *** | ***   | <b>१</b> २६          |
| वेदापौर्षयेत्वविचार                     |   |   | ••• |       | १२७                  |
| शब्द की अर्थवाचनता                      |   |   | ••• | •••   | १२९                  |
|                                         |   |   |     | ***   |                      |
| २ प्रमेयमीमांसा                         |   |   | ••• | •••   | १ <b>३२१३</b> ९      |
| श्रीव्य और सन्तान                       |   |   |     |       | - १३३                |
| म्रामान्यविशेषात्मक वर्ष                |   |   | ••• | 400   | १३४                  |
| प्रमेय के मेव                           |   |   | *** | •••   | १३५                  |
| शीन का स्वरूप                           |   |   | ••• | ***   | १३६                  |
| ६. नयमीमांसा                            |   |   | ••  | • ••• | ? <b>?</b> \$\$-?\$ø |
| परमार्थं और व्यवहार                     |   |   | ••  | • ••• | . \$8.5              |
| सुनय-दुर्नय<br>                         |   |   | ••  | * *** | 604                  |
| दो तय द्रव्यापिक पर्यापायिक             |   |   | ••  | -     | 1.4                  |
| प्रव्यास्तिक द्रव्यार्थिक               |   |   | ••  |       | 4.4                  |
| श्चाननय अर्थेनय और चन्द्रनय             |   |   |     |       | 1-4                  |
| मूळनय सार                               |   |   | **  |       | 100                  |
| नेगम नय                                 |   |   | **  |       | 1                    |
| नैगमामास                                |   |   | ••  |       | 700                  |
| संग्रह-संग्रहानास                       |   |   | **  | -     | 1-1                  |
| व्यवहार-व्यवहारामास                     |   |   | -   | -     | १४६                  |
| <b>%</b> . जुसूत्र-तवा मास              |   |   | ••  |       | १४६                  |
| शब्दनय-तदामास<br>समभिक्द-तदामास         |   |   | ••  | • ••• | 68.0                 |
|                                         |   |   | 4.0 | _     | १४८                  |
| एवम्मूत-तदामास<br>अर्थनय शब्दनय         |   |   |     |       | <b>የ</b> ሄ९          |
| निरमय और व्यवहार                        |   |   | ••• | • ••• | <b>886</b>           |
| पंचाच्यायी का नयविसाय                   |   |   |     |       | १४९                  |
|                                         |   |   |     | •••   | १५०                  |
| कृत्वकृत्य की अध्यारमभावना<br>स्याद्वाय |   |   | *** |       | १५२                  |
| नस्तुकी अनन्तधर्मात्मकता                |   |   | 400 | - ••• | १५३                  |
| सदासदात्मक तत्त्व                       |   |   | *** | ***   | १५७                  |
| एकानेकात्मक तस्व                        |   |   | *** | ***   | १५७                  |
| नित्यानित्यात्मक तत्त्व                 |   |   | 444 | ***   | <i>१५७</i>           |
| भेदासेदात्मक तस्य                       |   |   | *** | ***   | <i>१५७</i>           |
| ४. निक्षेपमीमांसा                       |   |   |     |       | १५९                  |
| निक्षेपो सँ नययोजना                     |   |   |     | ***   | \$6068               |
| - • नवः ०० १४ । याचा क्षण्यास्य         |   |   | -50 | ***   | १६३                  |

| 8)           | सिद्धिविनि  | १६५-७१                                             |                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>(4)</b>   | शुद्धिपत्र  | १७२                                                |                |
| įØ)          | प्रति के दो | पृष्ठों के चित्र                                   |                |
| ( <b>e</b> ) | सिद्धिविनि  | अयटीका ग्रन्थ प्रथम भाग                            | १ <b>–</b> ३७० |
|              | n           | " " द्वितीय भाग                                    | <i>३७१–७५२</i> |
| (6)          | परिचिष्ट    |                                                    | ७५१-८०८        |
|              | 8           | मूलक्लोको का क्लोकार्यानुकम ••• •••                | ७५५–७६४        |
|              | २           | सिद्धिविनिस्थयवृत्तिगतः रक्षोको का अनुक्रम •••     | ७६५            |
| •            | ź           | सिदिविनिध्चयगत उद्धृत वाक्य ••• •••                | ७६५            |
|              | Y           | सिबिविनिरचय के पाठान्तर *** ***                    | ७६५            |
|              | ધ્          | सिद्धिविनिरुषय के विशिष्ट शब्द ••• •••             | ७६६–७१         |
|              | Ę           | टीकाकार रचित घ्लोको का अर्घानुक्रम 🚥 🚥             | <i>€む</i> −テむむ |
|              | b           | टीकागत उद्घृत वाक्यादि ••• ••                      | <b>668-</b> 58 |
|              | 6           | टीका में उद्वृत मूल सिद्धिविनिश्चय के क्लोकादि ••• | ७८५            |
|              | 9           | मूल जीर टीकागस ग्रन्थ और ग्रन्थकार ••• •••         | <b>७८</b> ६–८७ |
|              | १०          |                                                    | 350            |
|              | \$\$        | •                                                  | 503-950        |
|              | १२          | . सन्पादनोपयुक्त ग्रन्थसङ्कोत विवरण ••• •••        | 203-602        |

#### **ABBREVIATIONS**

(The following abbreviations include those which are used in English Introduction. Vide Appendix No. 12 for detailed list of the works consulted in preparation of the present volume.)

| ABORI        | Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ADP          | Adıpurāna, Bharatiya Jnānapitha, Kasi.                     |
| AGT          | Akalanka-granthatraya, Singhi Jama Series, Bharatiya       |
|              | Vidya Bhavana, Bombay.                                     |
| AJP          | Anekāntajyapatākā, Gaekwad Oriental Series, Baroda         |
| BHSJ         | Bombay Historical Society Journal, Bombay.                 |
| BPRV         | Bhāratake Prācīna Rājyavamsa, Hindi Grantha Ratnakara,     |
|              | Bombay.                                                    |
| BSS          | Brhat-sarvajñasiddhi, Manikcandra Grantha Mala, Bombay.    |
| DDT          | Dvātrimsat Dvātrinsatikā, Atmanand Sabha, Bhavanagar.      |
| EC           | Epigraphia Carnatikä.                                      |
| HIL          | History of Indian Logic, University of Calcutta, Calcutta. |
| Hindi Intro. | Hindi Introduction printed in the present volume.          |
| IA           | Indian Antiquary                                           |
| <b>JBORS</b> | Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna.   |
| jsi          | Jaina Sähitya aur Itihäsa, 2nd Ed. Hindi Grantha           |
|              | Ratnākara Kāryālaya, Bombay.                               |
| JSIV         | Jaina Sahitya Aur Itihasa para Visadaprakāša, Virasevā-    |
|              | mandir, Delhi.                                             |
| JSLS         | Jaina Šilālekha Samgrah, Manikcandra Digambar Jaina        |
|              | Grantha Mala, Bombay.                                      |
| JIVV         | Jainatarkavārtikavrtti-Nyāyāvatāravārtikavrtti, Singhi     |
|              | Jaina Series, Bombay.                                      |
| KK           | Kathākośa, Press copy prepared by Dr. A. N. Upadhye,       |
|              | Rajaram College, Kolhapur.                                 |
| KPTS         | Kannada Prāntiya Tādapatrīya-granthasūci, Bharatiya        |
|              | Jñāinapith, Kasi.                                          |
| LSS          | Laghusatvajūasiddhi, Manikcandra Jaina Granthamala,        |
|              | Bombay.                                                    |
| LT           | Laghīyastraya, Akalanka Granthatraya, Singhi Jaina Series, |
| ,            | Bombay.                                                    |
| LTV          | Laghīyastrayavītti, Akalankagranthatraya, Singhi Jaina     |
|              | 0 · D 1                                                    |

Series, Bombay.

| MSLT | Mīmāmsāślokavārtika-tīkā, University of Madras, Madras.                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MSLV | Mīmāmsaślokavārtikavriti of Sucaritamiśra, Trivendrum.                                                                            |
| NC   | Nisithacum, Sanmati Juanapith, Agra.                                                                                              |
| NKC  | Nyāyakumudacandra, Manikcand Digambar Jaina Grantha-<br>mālā, Bombay                                                              |
| NV   | Nyāyaviniścaya, Bharatiya Jñānapitha, Banaras.                                                                                    |
| NVV  | Nyāyaviniścaya-vivarana, Bharatiya Jñānapitha, Banaras.                                                                           |
| PKM  | Prameyakamalamārtanda, Nitnayasagar Press, Bombay.                                                                                |
| PMS  | Pariksāmukhasūtra (Pramyakamalamārtanda), Nirnaya-<br>sagar Press, Bombay.                                                        |
| PP   | Pravacanapraveśa (LT), AGT, Singhi Jaina Series,<br>Bombay                                                                        |
| PRM  | Prameyaratnamālā published by Pt. Phulacandraji, Kasi.                                                                            |
| PV   | Pramānavārtika, Bihar and Orissa Research Society, Patna                                                                          |
| PVB  | Pramānavārtikabhāsya, Kasiprasad Jayaswal Research<br>Institute, Patna.                                                           |
| PVV  | Pramānavartikavītti, Kitab Mahal, Allahabad.                                                                                      |
| PVVT | Pramānavārtikavrtintikā (Karnagomi), Kitab Mahal,                                                                                 |
| SR   | Syādvādaratnākara, Ārhataprabhākara Kāryālaya, Poona.                                                                             |
| SS   | Sarvārthasiddhi, Bharatiya Jāānapiṭha, Banaras.                                                                                   |
| sv   | Siddhiviniścaya printed in the present volume.                                                                                    |
| SVT  | Siddhiviniscaya-Tika printed in the present volume.                                                                               |
| SVV  | Siddhiviniscaya-vitti printed in the present volume.                                                                              |
| TBh  | Tattvärthädhooma bhäara Daman 17 W. S.                                                                                            |
| TLK  | Tattvārthādhigama-bhāsya, Devacand Lalbhai Fund, Surat. Trilaksanakadarthana of Pātrakesari quoted in SVT, the present volume     |
| TP   |                                                                                                                                   |
| TPS  | Tiloyapannatti, Jivaraja Jain Granthamala, Kolhapur.                                                                              |
| TS   | Tattvopaplavasımla, Gaekwad Oriental Series, Baroda.                                                                              |
| TSLV | Tattvasamgraha, Geakwad Oriental Seires, Baroda.                                                                                  |
| TSu  | Tattvārthaslokavārtika, Nirnayasagar Press, Bombay<br>Tattvārthasūtra, printed as the Appendix to Tattvārtha<br>Vārtika, Banaras. |
| TV   | Tattvärthametha Dhanta                                                                                                            |
| TVB  | Tattvārthavārtika, Bharatiya Jūānapitha, Banaras.                                                                                 |
| YST  | Tattvārthavārtikabhāsya, Bharatiya Jūānapiṭha, Banaras.<br>Yaśastilakacampū, Nitnayasagar Ptess, Bombay.                          |

## प्रस्तावनोपयुक्त ग्रन्थसङ्केत विवरण

[ समग्र ग्रन्थ में उपयुक्त ग्रन्थो का विवरण परिशिष्ट १२ में दिया है। यहाँ केवल प्रस्तावना में चपयुक्त ग्रन्थो का विवरण है।

**अफलंकप्र० प्रस्ता**०

वकल द्वप्रन्यत्रयप्रस्तावना, सिंघी जैन सीरीच, मारतीय विद्यामवन वस्वई

अस्युत **अनगारघर्मामृतप्रशस्ति**  पत्रिका, गोयनका निधि, काशी माणिकचन्द्र यन्थमाला, बवई

अनेकान्त भ्रमोघवृत्ति

आचा ०

मासिक. बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली लिखित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी बाचारागसूत्र, बागमोदय समिति, सुरत

आविपु० ऑन युवेनखांग भाग २ आविपुराण, गारतीय ज्ञानपीठ काशी ओरियटल टासलेशन फड, लन्दन

आप्तप० प्रस्ता०

**अराधना** ०

सास्रापप 0

बाप्तपरीक्षा प्रस्तावना, बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली आराधना क्याकोश्च नेमिदत्तकृत, जैन ग्रम्थरत्नाक्द बस्वर्ष् बालापपदति, त्रयमगुच्छक, प्र० पन्नालाल जैन, बनारस

इस्सिंग की भारत॰

इत्सिंग की भारतयात्रा, इंडियन प्रेस, प्रयाग इस्किन्ससन एट अवणबेलगोला द्वितीयमाग मैसूर उत्तरपुराण प्रास्ताविक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

इंस्कि० एट् अवणवेलगोला द्वि० उत्तरपुराण प्रास्ता०

एपियाफिया इंडिका एपिप्राफिका कर्नाटिका

To go ए० क

एनल्स माण्डारकर बोरियण्डल रिसर्च इस्टीटचूट, पूना कन्नडप्रान्तीय तास्पत्रीय ग्रन्थ सूची, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

ए० भा० ओ० रि० इं० **फसब्द्रा० ता० पुत्री** कसायपातुड चुणि

बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली

**फौषीतकी**०

कौषीतकी उपनिषत्, निर्णयसागर ववई

क्षीरतरंगिणी प्रस्तावना

मीमासास्क्रोकवार्तिक तात्पर्यं टीका प्रस्तावना में उद्घृत, मद्रास गुनि श्सीरीच

गणघरवाद प्रस्ता०

गणघरवाद, प्रस्तावना, गुजरात विद्यासमा, अहमदाबाद गद्मकवाकीश लिखित, बाँ० उपाध्ये, राजाराम कालेज, कील्हापूर

गद्यकपाको० कि० चतुर्विशतिप्रबन्ध

राजगोखरकृत, निर्णयसागर वस्बई

चत्वारः कर्मप्रन्थाः प्रस्ता०

चत्वार कर्मग्रन्या की प्रस्तावना, आत्मानन्द समा, मावनगर

चतारिवंडक

पचप्रतिकमण, आत्मानन्द समा, आगरा

संयथव० प्र० प्रस्ता० षर्नल बबई बाँच रायल एक्षि बो॰ वर्नल रायल एक्षियाटिक सोसाइटी वस्वई

जयमवला प्रथम माग प्रस्तावना, भा० दि० जैन सघ, मथुरा

बर्नल रायल एशि० सो०

जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी

जि बि जो रि सी

बर्नेल विहार एन्ड मोरिसा रिसर्च सोसाइटी पटना

जैनतकंभाषा प्रस्ता० नैनतर्भवा० प्रस्ता०

जैनतर्कमापा प्रस्तावना, सिंघी जैन सीरीज, भारतीय विद्यामवन, बस्वई न्यायावतारवर्तिक वृत्ति प्रस्तावना, सिंघी जैन सीरीज, भारतीय विद्या-

मवन, वस्वई

जैतवर्शन जैनदर्शन के॰ महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य, वर्णीग्रन्थमाका मदैनी, काशी

मासिक, भा० दि० जैनसंघ, मधरा

|                                    |         | ٠.             |          |                                     | केल्याच्या राजा         | क्ता संसर्द              |
|------------------------------------|---------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| जैनिका० तु०                        | जैन पि  | लालेख          |          | वृतीय माग, मा                       |                         | inimi, and               |
| जैनशि० द्वि०                       | 27      | 25             | 23       | द्धितीय भाग                         | и                       | 22                       |
| জনিষি০ স০                          | n       | "              | 33       | त्र <del>व</del> म साग<br>८ — ६-० - | ,,,                     | "                        |
| जैनसा० इ०                          | र्जन सा | हित्य व        | शर इ     | विहास, इताय स                       | स्करण, ।हन्द            | प्रन्य रत्नाकर, वस्वई    |
| नैनसा० इ० वि० प्र०                 | वैन स   | हित्य र        | शौर इ    | तिहास पर विश्व                      | (प्रकाश, वार            | सेवा मन्दिर, दिल्ली      |
| जैनसा० नो स० इ०                    |         | -              |          | ाप्त इतिहास. ध्वे                   | ताम्बर कान्य            | क्स, वस्वइ               |
| चैनसा० स०                          |         |                |          | क, पूना                             |                         |                          |
| नेन हितेषी                         |         |                |          | , बम्बई                             |                         |                          |
| नैनिक्स इन साउय इं०                |         |                |          | इंडिया, जीवराच                      | प्रत्यमाला,             | सोलापुर                  |
| <b>हा</b> :मार्णव                  | 40 4    |                |          | भाला बम्बई                          |                         |                          |
| ज्ञानोदय                           |         |                |          | ब्रानपीठ, काशी                      |                         |                          |
| तस्वसं० अस्तावना                   |         |                |          | ा, बोरियटळ सी                       |                         |                          |
| तस्वार्थः प्रस्ताः                 | तस्वार  | वें सूत्र ।    | विवेच    | न प्रस्तावना, भा                    | • जैन महाम <b>य</b>     | क, वरवा                  |
| तस्वोपप्तव० प्रस्ता०               | तस्वोप  | रप्लवरि        | ह प्र    | स्तावना, स्रोरियट                   | <mark>ल सीरीज,</mark> व | <b>ड</b> ीवा             |
| तिकोय <b>प</b> ०                   | तिलोग   | र्युष्णिरि     | त, जी    | वराज जैन प्रन्थम                    | ाळा, सोळापुर            | ₹                        |
| तिलोयप० द्वि० प्रस्ता०             | विको    | <b>पपण्ग</b> ि | त बिर    | वियमाग प्रस्तावना                   | 19 19                   |                          |
| तैत्ति०                            | वैतिर   | र्पुपनिपर      | ्, नि    | र्णयसागर ववई                        |                         | -                        |
| दर्शनविष्वर्शन                     | किला    | व महरू         | , इल     | हावाद                               |                         |                          |
| दी राष्ट्रकृटास०                   | दी र    | ाष्ट्रकूटा     | च एर     | s वेजर टाइम्स, व                    | ोरियटल बुक              | एजेंसी, पूना             |
| दी लॉइफ ऑफ युवेनच्यींग             | छन्दन   | -              |          |                                     |                         | ·                        |
| हाजिबात् हाजि० यद्यो०              |         |                |          |                                     |                         | त्रसारक समा, भावनगर      |
| द्वितीय रिपोर्ट, सर्च ऑफ दी मैन्यु |         |                |          | वं ऑफ दी मैन्यू                     |                         |                          |
| वर्गोसरप्र० प्रस्ता०               |         |                |          |                                     |                         | इस्टीटचूट, पटना          |
| नयच०                               |         |                |          | म्बूबिजय सपादित                     |                         |                          |
| सयका बु० सि०                       |         |                |          | <b>सत, स्वे</b> ० जैन म             |                         | ट, काणी                  |
| नियमसारटी०                         |         |                |          | वैन ग्रन्थ रानाकर                   |                         |                          |
| ण्यायमु० द्वि० प्रस्ता०            | न्याद   | कुमुदय         |          |                                     |                         | चन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई |
| स्यायकु० प्र० प्रस्ता०             |         | 33             |          | प्रथम भाग प्रस्ता                   |                         | 13                       |
| न्यायदीपिका प्रस्ता०               |         |                |          | तावना, वीरसेवा                      |                         |                          |
| म्यायवि० वि० द्वि० प्रस्ता०        | न्याः   | प्राचीनव       | चयाय     |                                     |                         | मारतीय ज्ञानपीठ, काशी    |
| म्यामिक विक्र प्रकारताक            |         | . 11           | <b>6</b> | **                                  | । <b>अस्तावना</b>       | 32                       |
| पार्वनाय ४०                        | पार     | वनायच          | ारत      | माणिकचन्द्र प्रन्य                  | माला, बबई               |                          |
| प्रकृति सनु०                       | সন্থ    | तिबनुबं        | गिद्धार  | , भवलाटीका जै                       | न साहित्योद्धा          | ारक फड, मेलसा            |
| त्रयम क० प्रम्य दी०                | सटी     | का च           | वार      | कर्मग्रन्था , प्रथमक                | र्मप्रन्यटीका,          | वात्मानन्दसमा, भावनगर    |
| प्रमावकचरित                        | प्रम    | विकर्षा        | रेत, वि  | नेर्णय सागर, वस्ट                   | ाई                      |                          |
| त्रमाणवार्तिकभाष्य त्रस्तावना      | कार     | मि त्रसा       | द जा     | यसबाळ इस्टीटचूर                     | ५, पटना                 |                          |
| प्रमेयक० प्रस्ता०                  | प्रमे   | यकम्ख          | मार्तक   | ड प्रस्तावना, निर्                  | विसागर, वर              | -बई                      |
| प्रवचनसार अंग्रेकी अनुवाद प्रस्त   | ा॰ प्रव | चनसार          |          |                                     |                         | r                        |
|                                    |         |                | िंटरे    | चर सोसाइटी, वे                      | मित्रवा                 |                          |

प्रवचनसार भू०

वस्वई कर्नाटक इंस्क्रि०

बम्बई हि० सो० जर्नल

ম্বৃত্তিসকানা দু০

बृहती द्वि० भाग प्रस्ता०

बृहत्कथाकोश प्रस्ता०

बौद्धधर्मदर्शन बौद्ध संस्कृति

ब्रह्मसि० प्रस्ता०

भाव प्राव राजव

भारतीय इतिहास की स्परेखा

भारतीय विद्याः महापुराण

महापुराण पुष्पदन्त कृत

मिडिबल चैनि०

मी० इलो० ता० टी० प्रस्ता०

मृगिसुनत का०

राजा भोज समी० प्रस्ता० सम्बद्धांत्रीस०

वावन्याय प्रस्ता० राजेन्द्रसूरि स्मारक प्रन्य

वेदान्तप०

षद्वंडागम प्रथमपु० प्रस्ता० संस्कृत साहित्य का इतिहास

सरसायुस्मरण मञ्जूल पाठ सन्मतिप्र० प्रस्तायना

समयत्रा० ) समयसा० }

समयसा० जारम० सर्वदर्शनसंप्रह प्रस्तावना

सर्वदशनसम्रह प्रस्ताव साउथइ० ई०

सोन्दरनन्द स्याद्वादसि० प्रस्ता०

हनुमच्चरित

हरिवंश पु० हि० इ० ला०

हेतु बि॰ टी॰ प्रस्ता॰

प्रवचनसार मूमिका, रायचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई

बम्बई कर्नाटक इस्क्रियन

बम्बई हिस्टोरिकल सोसाइटी वर्नल, बम्बई

वृद्धिप्रकाश मासिक, पुस्तक, गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, बहमदाबाद

बृहती द्वितीयभाग प्रस्तावना, मद्रास यूनि० मद्रास

बृहत्कयाकोश प्रस्तावना, सिंघी जैन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, बबई

विहार राष्ट्रमावा परिषद्, पटना

राहुलबीकृत, कलकत्ता

ब्रह्मसिद्धि प्रस्तावना, मद्रास यूनि० सीरीच

मारत के प्राचीन राजवश्च, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बस्बई

प्रथम सस्करण हिन्दुस्तानी एकेडेमी, जलाहाबाद

पत्रिका, भारतीय विद्याभवन, बम्बई महापुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, कावी माणिकचन्द्र ग्रन्थमाळा, बम्बई

मिडिवल जैनिज्म, कर्नाटक पब्लिश्चिम हाउस, बम्बई

मीमासाक्कोकवार्तिक तारपर्यंटीका प्रस्तावना, मद्रास यूनि॰ सीरीज

मुनिसुवतकाव्य, जैन सिद्धान्त भवन, कारा

विषयेश्वर नाथ रेळ, हिन्तुस्तानी एकेडमी, अकाहाबाद क्रपीयस्त्रय प्रस्तावना, माणिकचन्त्र ग्रन्थमाका, बस्बई

छषुसर्वज्ञसिद्धि (लघीयस्त्रयादि सम्रह्) माणिकचन्त्र ग्रन्यमाला, बस्बई

वादन्याय प्रस्तावना, महाबोवि सोसाइटी, सारनाय

माहोर

वेदान्तपरिभाषा, निर्णयसागर, वस्वर्ष

षट्खडागम प्रथम पुस्तक प्रस्तावना, जैनसाहित्योद्धारक फड, भेळसा

प्रथम सकरण, काशी वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली

सन्मतितकं प्रकरण प्रस्तावना गुजराती, पुरातस्वमन्दिर, अहमदाबाद

समयत्रामृत, वैनसिद्धान्तप्रकाशिनी सस्या, कलकत्ता

सभयप्रामृत बात्मस्याति टीका, बैनसिखान्तप्रकाशिनी सस्या कछकत्ता

भाण्डारकर बो॰ रिसर्च इस्टीटचूट, पूना

सारम इडियन इस्किन्ससन पनाब यूनिवर्सिटी, लाहीर

स्याद्वादसिद्धि प्रस्तावना, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई

लिखित

हरिवशपुराण, माणिकचन्द्र जैन ग्रम्बमाला, वस्वई

हिस्ट्री ऑफ इंडियन ठाँबिक, करुकता यूनि०, करुकता हेतुबिन्दुटीका प्रस्तावना, बोरियटल सीरीब, बढौदा

## INTRODUCTION

TO

SIDDHÌVINIŚCAYA-TĪKĀ

"Victory to Akalanka's Sacred Word, which is like a moon in the sky of Anekanta."

-Shubhachandra.

### INTRODUCTION1

The Introduction to the present work is given under three divisions:

- The material available for the present volume and its critical utilisation.
- 2. The authors and their age, and
- Historical and Philosophical discussion of the ideas embodied in the original text, Siddhirmilsaya of Akalanka and its fikā by Anantavirya.

The mediseval period of Indian Philosophy has to be accredited for producing the epoch-making philosophers like Kumārila, the great exponent of Mīthārhsā, Dharmakīrti, the brilliant logician of Buddhism, and Akalarka, the very pinnacle of logical acumen and philosophical wisdom. Akalarka was the most original interpreter of Jaina epistemology and he built a system of Nyāya which later came to be known as Akalarka-nyāya.

In the present volume, Akalanka's Siddhwimleaya (SV) with with (SVV) of the author himself and Siddhwimleaya-fikā (SVT) of Ananta-virya are published for the first time with the help of a single manuscript, and that too has been only available for SVT, out of which the other two, namely, the SV and SVV have been reconstructed.

#### 1. THE MATERIAL FOR THE EDITION

## 1. The Ms. of Siddhwimiscaya-tika:

The Ms. of the Siddhivinskaya-ṛkkā was found out from Koḍāyagrāma in Cutch, in 1926, by the revered Pt. Sukhalalji while he was editing Sanmati Tarka. Panditji has given some quotations from the SVT in his edition of Sanmati Tarka, in the foot-notes.

Unfortunately, the Ms. of SVT is full of mistakes, firstly because some of the letters are disfigured due to the leaves having got stuck up, and secondly pethaps because the original Ms. from which the one under reference is copied, was written in padimätra style and the copyist being

See Hindi Intro. p. 2,

The English Introduction gives only the gist of Hindi Intro. The readers are, therefore, requested to consult the Hindi Intro. for detailed discussions.

unable to distinguish the mātras—'a' and 'e'; has made the confusion of vowels, which mainly accounts for mistakes at various places. Besides many such causes there are blank dotted spaces just as .........: given in the Ms. which indicate that either some letters have been brushed out of the original Ms or it did not have that portion at all. Leaf numbering 487 is missing in the Ms.

From the *Praisasti*, at the end of the Ms., it is clear that this was written by Sāhu Dhanarāja of Nāmadāgotra for Dharmasūri of Viśālagaccha beginning from Āryaraksita. Further it is known that the Ms. is a copy of the Ms. which was got written by Sānti, a generous *anwarati Śrāvaka* and presented to Nāgadevagani. The copyist was Visnudeva who copied it in Samvat 1662. From the external evidences, e.g. the quality of the paper etc., of the present Ms. it can be conjectured that this copy was prepared without the lapse of any long interval of time. Reference has already been made to the fact that the Ms. is full of mistakes and omissions. The corrections in SVT have been given in round brackets ( ) and additions have been shown in square brackets [ ].

## 2. The reconstruction of Siddhwimiscaya and its Vitti:

As already stated, SV and SVV are reconstructed with the help of SVT, so with a view to substantiate the correctness of the reconstruction of the said texts, the references to SV and SVV, found here and there in the SVT and other Jama as well as non-Jama works, have been added in the foot-note called Aloka-Tippana. The SV. and SVV of Akalanka have been reconstructed by selecting words from the SVT. It was, indeed, very difficult to reconstruct SV in various metrical forms, still it had to be done and an appreciable success has, it is hoped, been achieved. The difficulty is felt still more when SVT is silent at certain places, and at such spots the reconstruction has only been possible where other sources were available. It is quite possible that in such a stupendous text as SVT, comprising almost as many as eighteen thousand verses (granthāgra), the words of SV and SVV, selected for commentary, may be merged in the SVT or the words of the SVT may be mistaken to be those of SV and SVV.

Being quite aware of these difficulties, attempt has been made to the best of the author's capacity to reconstruct SV and SVV Hence, the SV and SVV have been printed in square brackets [ ]; such brackets are also given for the words which are added with the help of the works other than SVT.

To substantiate our reconstruction, cross-references are given in the foot-notes giving the text of SV and SVV. referred to in SVT. Such references are alphabetically shown in the Appendix No. 8.

The following table shows the number of verses of SV reconstructed in the present volume. They are as follow:

| 1.  | Pratyakşasıddh     | 28  |
|-----|--------------------|-----|
|     | Savikalpasiddhi    | 29  |
| 3.  | Premāņāniarasıddhi | 24  |
| 4.  | Jiva sıddhı        | 24  |
|     | Jalpasiddhı        | 281 |
| 6.  | Hetulaksanastddhi  | 431 |
|     | Sästrasıddhi       | 30  |
|     | Sarvajtiasiddhi    | 43  |
| 9.  | Sabdasiddhi        | 45  |
| 10. | Arthanayasıddin    | 28  |
|     | Sabdanayasıddhi    | 31  |
| 12. | Niksepasiddhi      | 16  |
|     | •                  | 370 |

In addition to SV, the SVV, which is reconstructed in prose, will come to about 500 verses if metrically composed.

## 3. The Nature of Quotations:

The references drawn from works other than the text are printed in double inverted (".....") comas with the sign of (\*), in Grate No. 2 The sources of the quotations are given in square brackets just at the end of the quotation. There are some quotations in the text before us, which are referred to such authors and their works as are not traceable in the works available to the editor of this volume. In such places, similar references are given in the foot-notes; besides variant readings are also supplied from other sources. At the same time, the quotations which throw some light upon historical matters have been carefully scrutimsed and critically reviewed.

## 4. Aloka-Tippana by the Editor:

A large number of references relevant to the arguments for and against the topics discussed, have been added in foot-notes called Aloka, so that such comparative notes may give a clear idea of the historical development of the problems. The explanatory notes are also supplied. Variant readings of the quotations are given in the Notes which are based on more

than two-hundred and fifty works, the detailed survey of which has been given at the end under Sanksto-Vivarana-Appendix No. 12.

#### 5. Appendices:

The following is the list of topics dealt with in various Appendices.

- The alphabetical arrangement of the first and the third pāda of Siddinviniscaya.
- 2. The Kānkās included in SVV.
- 3. The quotations of the SVV.
- 4. The Variant readings of SV and SVV referred to in SVT.
- 5. The alphabetical list of the technical words of SV and SVV.
- 6. Kārikās by Anantavīrya in SVT.
- 7. The quotations, with references, of SVT.
- 8. SV and SVV as quoted in SVT.
- 9. The authors and works quoted in SVT.
- 10. Axioms and Epigrams.
- 11. Some technical words of SVT.
- 12. Abbreviations.

# 2. THE AUTHORS

#### 1. Bhatta Akalanka

It can be said without much exaggeration that Akalańka is a brilliant personality in the Jama Philosophical literature; undoubtedly, he occupies the highest place in the Jama Nyāya literature. Though the Āgamas do contain discussions about Pramāya, the credit goes to Akalańka for the systematic classification of the above with correct phraseology. And thus the Jama commentators and philosophers of the later period owe much to Akalańka's incisive insight to understand the old classics; in fact, Akalańka stands independent by himself; and his work has rightly been referred to as Akalańka-Nyāya.

Certainly, Akalanka can be compared with the intellectual giants of other systems of Indian philosophy as referred to above. Akalanka systematised the Jama logic on the basis of the philosophical expositions of Samantabhadra and Siddhasena. He gave the precise meaning to the terms used in the Agamas and moulded them into a systematic body of thought.

It must be readily admitted that the medieval period, e.i., the seventh, eighth and ninth centuries, of the Indian Philosophical history is one of a brisk intellectual revolution. Every system of Indian thought was systematised by its respective exponents; this is not all. These exponents subjected other schools of thought to severe criticism. This period has to its credit, the philosophical debates giving opportunity to the exponents and scholars of different schools to study other systems intensively with a view to combat the arguments of the opponent schools. The purpose was not only to win over other schools but to have the royal patronage without which the propagation of the religion would not be effective. The literature of this era exemplifies more refutations of other schools rather than construction of their own systems.

Akalanka was an inspiring philosopher and he himself invited inspiration from without; this he gathered from the attacks on Jaina philosophy by the exponents of other schools, particularly the Buddhist philosophers. In his attempt to defend the teachings of Jaina Agamas, without being dogmatic, he reconstructed and rejuvenated the Jaina-Nyāya on a firmer foundation.

# (a) Epigraphical references of Akalanka:

As stated already, Bhaţia Akalanka was an epock-maker; naturally, the inscriptions of later period are full of adorations and admirations for Akalanka's logical subtlety and philosophical sublimity. A note-worthy instance of his unrivalled popularity is witnessed by his mangalācaraņa¹ of Pramānasamgraha which has been taken as mangala śloka in a number of inscriptions². Some of the following inscriptions will help us to know something about Akalanka's life.

- The Kannada inscription of Melukada Vanti at Kadavanni refers to Mahideva Bhaṭṭāra as the disciple of Akalanka Bhaṭṭa of Devagana. The inscription is of about C.1060 A.C<sup>3</sup>.
- In a stone inscription dated śaka 996 (1074.A.D.) of Bandali there is reference to Akalanka as a guru<sup>4</sup>.
- The stone inscription of 1077 A.C. found near Balagambe Vadagiyarahonda refers to 'tarkatāstradaviveka dolintakalankadevarembiidu,' while praising Rāmasena<sup>5</sup>.
- 4. An inscription in Kannada-cum<sup>6</sup>-Sanskrit language found in the quadrangle of Pañcabasti at Humach refers to Akalañka as "Vādisimha Syādvādāmoghajihva", flourishing after Sumatideva. 'The said inscription is dated Saka 999 (1077 A.C.).
- The Humach inscription dated 1077 A.C. refers to Akalatikadeva after Simhanandi<sup>8</sup>.
- One more inscription from Humach refers Sadasi yadakalankali while praising Vādirāja. It is dated 1077 A.C<sup>9</sup>.
- The pillar inscription of Kattile Basti refers to Jinacandra muni as 'Sakalasamayatarke ca Bhattākalankah'; it belongs to c. 1100 A.C.10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Srunat parama-gambhirasyādvādāmoghalāfichhanam, Jiyāt trailokyanāthasya śāsanam Jinašāsanam.—PMS, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide Hindi Intro. p. 7 Note 2

BC vol. VI, No. 75.

<sup>4</sup> EC. vol. VII, Sikarpur, No 221.

EC. vol. VII, Sakarpur No. 124; see also JSLS. vol II, No. 217, p. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ibid. vol. VIII, Nagar No. 35.

Vide Hindi Intro p. 8, No 2,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> EC. vol VIII, Nagar No. 36; JSLS. vol. II, 214

EC vol. VIII, Nagar No 39.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> JSLS. vol. I, p. 115, No. 55 (69).

- An inscription of Eradukatte Basti, Meghacandra muni is spoken of as wibadha as Akalanka in Ṣaṭṭarka<sup>1</sup>. It bears the date Saka 1037 (1115 AC).
- Similar expression is found in a pillar inscription of Gandhavārana basti; its date being Saka 1068 (1146 A C.)<sup>2</sup>.
- The Kalturagudda inscription refers to Akalanka after Gunanandideva. It bears the date Saka 1043 (1121 A.C.)<sup>3</sup>.
- Challagrama inscription refers to Akalańka aś Vādībhasisiha after skasandhi Sumati Bhattāraka. It belongs to Saka 1047 (1125 A.C)<sup>4</sup>.
- 12 In Mallisena Pratasti inscribed on a pillar of Pārśvanātha Basti, there is detailed description of a debate of Akalańka Acārya It bears the date Saka 1050 (1128 A C)<sup>5</sup>.
- 13. In the inscription of Saumyanāyaka temple at Bellur, a very brilliant tribute is paid to Akalanka in these words: samaya-dīpaka immīlitadoşa..... rajanīcarabala.....subbodhitabhavyaka-mala, etc., after Sumati Bhattāraka; it bears the date Saka 1059 (1137 A.C.)8.
- In an inscription of Banasankari at Budri Akalanka is mentioned as gurn; it beolngs to c. 1139 A.C.
- 15. Akalanka is referred to as tārāmyetā\*; further there are verses containing the references as 'sadasiyadakalankah' and 'nāhankāravasikertena' in the inscription, written in Kannada-cum-Sanskrit, of Bogadi The date is missing; probably it belongs to 1145 A.C°
- After Sımhanandi, Akalanka is spoken as Jimamatakuvalayaśaśāńka in an inscription of Humach of Saka 1069(1147 A.C.)<sup>10</sup>.
- 17-18 A stone inscription (about 1130 A C.) of Kakkamma temple 11 at Sukadare and one more (1154A.C.) at Yaliadahalji refer to Akalanka after Samantabhadra.

<sup>1</sup> ibid. p 58, No. 47 (127), see also Hindi Intro p 8, Note 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid, vol. I, p. 71, No. 50 (140)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> EC. vol VII Simmogga, No. 4; JSLS, vol II, No. 277, p. 408.

JSLS. vol. I, No. 493, p. 395.

JSLS. vol. I, No. 54 (67), p. 101.

EC. vol. V, Badur, No. 17. JSLS. vol III, No. 305, p I.

<sup>7</sup> EC. vol. VIII, Sorab No 233, JSLS vol. III, No. 313, p 31.

Vide Hindi Intro. p 9, Note 3

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> EC. vol. IV, Nägamangala, No 100, JSLS vol. III, No. 319.

<sup>10</sup> EC. vol. VIII, Nagar No 37, JSLS, vol. III, p 66.

<sup>11</sup> EC. vol. IV, Nägamangala, No. 76; JSLS. vol. III, p. 60.

- The pillar inscription of Mahānavamı mandapa at Chandragiri refers to Akalanka as mahāmati etc, it is dated Śaka 1085 (1163A C.)<sup>1</sup>
- 20. Akalanka's victory over Buddhists is referred to in a stone<sup>2</sup> inscription of Basavanapur; it belongs to Saka 1105 (1183A.C.) Further it refers to his colleague Puspasena muni and after him Vimalacandra, Indranandi and Paravadimalla<sup>3</sup> are also referred to
- Akalanka is referred to as Samantādakalanka<sup>4</sup> in a plillar inscription of Siddhara Basti, it belongs to Saka 1320 (1398A.C.).
- 22 He is also referred to as Sāstravidagresara and mithyāndhakārabhedaka<sup>5</sup>; further, it relates the fact that after Akalanka, the Sampha was divided into four branches, viz, Deva, Nandi, Simha and Sena; it is dated Saka 1355 (1433A.C.).

It seems from this inscription that Devasamgha came into being with Akalanka Deva; naturally he must have been the first Ācārya

23. The Humach inscription of about 1530A.C., refers to Akalanka as Mahardhika and Devagamabhā syakāra<sup>8</sup>.

## (b) Citations in various works:

Akalańka, the versatile writer, the graceful debator and an epochmaking figure, is eulogised not only in the epigraphs but in various works as well. Some of the citations are: Tarkbhiwallabha, Akalańkadhi, Banddhabuddhvaidhavyadiksäguru, Mahardhika, Samastavädikarindradarponmūlaka, Syādvädakssarasatāśatatīvramūrtipamānana, Aissakutarkanbhramatamonimūlonmūlaka, Akalańkabhānu, Asintyamahmā Sāstā, bhijyobhedanayāvagāhagahanāvāngmaya, Sakalatārkikacakracūdamanimarīcimecakitanakhakirana, Samantādakalanka, prakatitatīrthāntarīyakalanka, etc. Puspadanta in his Mahāpurāna and Asaga in his Mumsuvratakāvya have gratefully referred to Akalańka. Subhachandra is also full of reverence for Akalańka.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ibid. No. 103, JSLS vol II, No. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JSLS. vol. I, No. 40(64), p 25; see also Hinda Intro p. 9.

EC. vol. III, Tirumakudiu, No. 105 JSLS. vol. III, No. 410, p. 205-6.

<sup>4</sup> JSLS vol. I, No. 105(254), p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. No. 108 (258), p. 211.

<sup>6</sup> BC. vol. VIII, Nagar No 46; JSLS. vol III, No. 667, p. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vide Hindi Introduction p. 10.

#### (c) The Life-story of Akalanka:

It is a matter of regret that we do not possess authoritative biography by his immediate successors, nor did he ever write anything about himself. It is a very characteristic feature of Indian authors that they seldom write anything about themselves. At the top of this, the successors too, at times, are silent about them. It is interesting to find that Harisena's Kathākoşa¹ is silent about Samantabhadra and Akalanka, even though both of them were, no doubt, epoch-makers. Hansens gives the date of the completion of his work as-Saka 853 (931 A.C). The first reference to Akalanka occurs in the Kathākosa, in prose, of Prabhācandra. The Prasasti of the said text suggests that this work is written by Prabhacandra, the wellknown author of Nyayakumudacandra and Prameyakamalamārtanda. It has been proved that the date of Prabhacandra is 980-1065 A C2. The Kathakoşa was composed during the regime of Jayasımhadeva (1055 A.C.)8. This is the only reliable text, providing substantial evidence, to know something about the life of Akalanka. This very text was recomposed in poetic form, with some alterations here and there, by Brahma-Nemidatta; this fact is clearly mentioned by the author himselfs. We have one more text, viz., Rajāvalikathe, which refers to Akalanka; but it is not of much help as it belongs to a very late period, 1 e., sixteenth century.

The Kathākoşa (KK) of Prabhācandra and Nemidatta refer to the life-story of Akalanka as follows: The King Subhatunga of Manyakheta had a minister named Purusottama. He had two sons: Akalanka and Nikalanka Once, both the brothers accompanied their parents on their way to the temple on the occasion of Astahnika festival On this auspicious day the parents took the vow of celibacy and initiated the boys also to the same At the prime of their youth, they did not marry in conformity to the vow taken The father persuaded the sons that vow was meant only for eight days; but the sons, persistent in their determination, made it a life-long vow. So they utilised their time in studying the scriptures. They joined the Buddha-math in disguise in order to study The teacher, while teaching the Dignagas attack on Anakānia, could not make out the text due to some mistake and he suspended the class that day. The very next day he found the text corrected, this led him to suspect that a Jaina student must be in their midst in disguise. In order to spot out such a student

<sup>1</sup> See Hindi Intro. p. 11.

Nayājakumudasandra (NKC), vol. II, pp. 50-58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr. A. N Upadhye holds the same view. See his Intro. to Brhatkathākota, pp. 60-62; see also Hindi Intro. p. 11 Note 3.

<sup>4</sup> vide Hindi Intro. p. 11, Note 6; see also NKC. II. p. 26.

he ordered his disciples to cross over the idol of Jina. Akalanka saved himself from this critical test by putting on a thread over the idol.

One night the teacher threw a bag of bronz vessels over the top floor where the students were sleeping, with the result that all of them woke up uttering the respective names of their deities. At this very time Akalańka uttered 'namo arahantānañ' etc.; this was enough to single out the 'culprit'. Both the brothers were arrested and captivated in the top floor of the math. But they jumped down with the help of an umbrella and escaped.

On the way Nikalanka requested, nay, implored his brother to escape by hiding himself in the tank nearby so that he may not be caught by the pursuing armed guards. Nikalanka thought that his brother, an intellectual prodigy, could well serve the cause of Jaina literature. Akalanka, with inexpressible sorrow, submitted to the suggestion of Nikalanka. Nikalanka was running away but just then he was seen by a washerman. He too started running with Nikalanka, pursued by armed guards. At last both were slain by the horse-men.

Akalañka, after the completion of his studies, took to renunciation; he was a forceful debater; he impressed the royal courts by his orations at several places and thus influenced the public with the teachings of the Jinas. Once he went to the Ratnasaficayapura in Kalinga deśa. There, the queen Madanasundari, the wife of King Himasitala, thought of the Jaina procession of chariots on the occasion of Aştāhnika. But this was not to be; for a Buddhist teacher, Sanghaśri came forward and interrupted by challenging any Jaina teacher to come forward and defeat him then alone the procession could proceed. The King accepted the proposal, and the Queen became very anxious. At last Akalañka accepted the challenge and defeated the Buddhist teacher. The success of Akalanka naturally led to the spread of Jainismi.

In addition to this we have the episode of Akalanka given by Rice based on Rājāvalikaths and some other stories<sup>2</sup>: At the time of Buddhist suppression of Jainism at Kanchi the jaina Brāhmin Jinadāsa and his wife Jinamati had two sons, viz., Akalanka and Nikalanka They sent both their sons, in disguise, to a Buddhaguru Bhagavaddāsa, since there was no Jaina teacher. The brothers progressed in their studies by leaps and bounds Their progress led to the suspicion in the mind of the teacher.

<sup>1</sup> vide NKC, vol. L Intro. p. 28,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jaina Hitaus, vol XI. Nos. 7-8. Art: Bhatta Akalankadeva; See also NKC. vol. I, Intro. p. 28.

He tried to find out the true history of these brothers. In his examination with all types of devices, at last they were found to be Jamas.

# (I) The Tradition of Similar Legends:

- (1) The Press copy prepared by Muni Punyavijayaji, of Prākṛta Kathāvali of Bhadreśvarasūri (12th C. A D.¹) has a legend about Haribhadra as follows—Haribhadra took to renunciation at the instance of Jinadattācārya; he had two disciples, namely, Jinabhadra and Vīrabhadra. Buddhism was at the height of its glory in Chittor at that time; naturally Buddhists were the rivals of Haribhadra. The climax of this communal jealousy resulted in the murder of both the disciples of Haribhadra. Haribhadra took it seriously and decided to observe fast unto death; but it was averted due to the intervention of influential personalities. Philosopher as he was, he devoted his life in writing down works on Jaina philosophy. Haribhadra was known also by his nick-name Bhavaviraha sārs since he used to bless his devotees with Bhavaviraha.
  - (2) The Prabhāvakacarsta (1277.A.D.) of Candraprabha Sūrī gives the account of two disciples of Haribhadra: Hamsa and Paramahamsa: both the brothers joined a Buddha math at Sugatapura for their education. They wrote down the counter attack on Buddhist criticism of Jama philosophy pointing out the inconsistencies in Buddhism. The teacher chanced to look into them; naturally he became suspicious of the presence of non-Buddhist disciples at his math. In order to find-out he ordered his students to cross the painting of Jinadeva; both the brothers passed over the painting after drawing a line with the chalk representing the sacred thread on the chest of the Jina, similar experiments—e.g. throwing the bronz vessels were undertaken to find out the non-Buddhist students; finally, they were arrested when it was clearly revealed that they were Jainas. They tried to escape but were followed by the guards; Hamsa asked his younger brother to run away and to surrender to the king named Sürapāla and died himself in fighting with the guards. The king Sūrapāla refused to give Paramahamsa to the guards; on the other hand he summoned the Buddhist scholars for a debate in which Paramahamsa secured a grand victory over his opponents. Then he broke the pot in which the Goddess Tārā was installed to help the Buddhists. Even then he was not free from danger; he ran away; he approached a washer-man and bade him to run away as the army was approaching. The washer-man ran away and Paramaharisa took his place. When the soldiers came and asked about Paramahsmsa, he pointed at the direction in which the washer-man was running. Thus he saved himself

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Hindi Intro. p. 13 f. n No. 1.

and joined his guru. He narrated the whole tragic end of his brother and his pathetic story with the result that he himself died due to over grief. Haribhadra, the witness of the end of his disciple in revange defeated many Buddhist scholars in debate and wrote many works to refute Buddhism. At the end of every work the word wraha occurs, indicative of his separation of his disciples.

(3) Similar story is given by Rājaśekharasūri in his Catutvimśati Prabandha (1348 A.D.) with the exception that the episode of washerman is absent.

## (II) Analysis of Legends:

In brief, the facts of education of two brothers at the seat of Buddhists, their tussle with the scholars on Buddhism, the murder of one, and the debates by the other etc., are common in all legends, except the names—Hamsa and Paramahamsa which are not in consonance with the Jaina tradition. No doubt Jinabhadra and Virabhadra bear testimony of Jaina tradition, one thing is self-expressive—that such episodes are formed to illustrate the glory of the religious tradition implying some historical fact, however dim it may be.

The episode described in Rājāvalikathe of the sixteenth century is simply an eulogy of the Jains tradition. There is very little of history in it. But of all these legends the one by Prabhācandra, in his Kathākoša, is the oldest and reflects some historical facts as under:

(1) Subhatunga was the King of Mānyakheta: So far as the dynastic history of Rāsţrakūta kings goes, Subhatunga was the Biruda of king Krisna I<sup>1</sup>. The Rāsṭrakūṭas had their capital at Mānyakheṭa; but it was re-established near about 815 A.D. by King Amoghavarṣa. Before Amoghavarṣa, Govinda III got the trench and fort built for the protection from the Eastern Chalukyas of Vengi<sup>3</sup>. Even before this, a copper-plate of Devarahalli<sup>4</sup>, dated Saka, 698 (776 A.D.) refers to Mānyaputa, from which it is clear that King Sri Putuṣa's victorious army was, in Saka 698, at Mānyapura.

Inspite of this, the specialists on the history of Rāsṭrakūṭas, like Dr. Altekar. remark that there is no substantial material to prove the whereabouts of the capital of Rāsṭrakūṭas before Amoghavarsa<sup>5</sup> After the death of Dantidurga II, in the prime of his youth, Subhatunga Krsna I, was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EL vol. III, p 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. vol. XII, p. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BPRV. vol. III, p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> EC. vol. IV, Nagamangale No. 85; JSLS vol. II, No. 121.

<sup>5</sup> The Rastrakitus and their Times p. 44.

on the throne. A reward of gift<sup>1</sup>, made by Dantidurga, is found in Sāmangada, Kolhapur District, which, bears the date, Saka 675 (753 A.D.). It speaks of his glorious valour and victory. The copper-plate referring to Krsnarāja has been published by the Bhārata Samsodhaka Mandala<sup>2</sup>. Its date lies, according to English calender, in September 758. Dr. Altekar admits the year of Coronation of Krsna I, at the age of fortyfive, as 756 A.D<sup>3</sup>.

There is reference to Manyapura before the time of Amoghavarsa; on the contrary, there is nothing to prove that Manyakheta was not the capital before Amoghavarsa. Even conceding to the fact that Amoghavarşa made Manyakheta his capital, it can be said that Manyapura—Manyakheta, had strong affinity with the Rastrakūtas by the time of the author of Kathākosa and it is for this reason that Krsna, the Subhatunga, is referred to as the king of Manyakheta.

- (2) Purusottama, the numster of Subhatunga: Though we do not have data other than K to prove that Purusottama was the minister; even then, it is not impossible that Purusottama might have been a feudal king or a minister of Subhatunga.
- (3) Debates at the Court of Himasītala of Kalnīga: Dr. Jyotiprasad<sup>4</sup> has attempted in his article, 'Akalanka Paramparāke Mahārāja Himasītala', to identify King Nagahusa, Mahābhavagupta IV (619-644 A.D.) of lunar dynasty of Trikalinga with Himasītala But he starts with the presupposition that Samvat 700, as written in Akalankacarita, is the same as Vikrama Samvat 700, naturally, he has sought to find out any king of V S. 700 (643 A.D.), therefore, when he found Nagahusa of the said period he identified him with Himasītala.

But in the light of a correct interpretation of the said Samvat as Saka and other arguments shown later on, it is proved that Akalanka's date is 720-780 A.D.; hence, the identification by Jyotiprasad Jain is not valid.

#### (III) The Problem of Nikalanka:

According to Pt. Kailaschandraji it is just impossible to hold the historicity of Nikalakha for obvious reasons: that Akalanka himself is silent about Nikalahka, who tisked his own life to save his brother (Akalahka) to serve the cause of Jaina literature are unthinkable facts of his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IA. vol 11, p. 111; see also BPRV. vol. III, p. 26

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Rāsttakūtas and their Times p. 44.

apid.

<sup>4</sup> Jüänodaya, vol II, Nos. 17-21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vide Hindi Intro. p 15 and section: Date of Akalanka, p. 55

life. Panditji's contention is not without its own value. The Kathākosa, in prose, is older than Kathāvali; naturaļļy, it cannot have derived such a story from Kathāvali. If by varatanayah, it is understood that Akalanka was the elder son, then he must have a younger brother.

The last lines of the 1st Ch. of TV are as follow: Jīyāc-ciramakalankabrahmā laghahawanrpativaratanayah, anavaratanikhilavidvajjananutavidyah prasastajanahrdyah.

This refers to Akalanka as the elder or pre-eminent son of King Laghuhavva. This verse is not found in the palm-leaf MSS of Sravanbelgola and Mūdabidri, but found in the Beawar and other North Indian MSS. The verse cannot claim to be written by Akalanka, because it is written at the end of the very first chapter. If it be that the verse is written by Akalanka himself or by any immediate contemporary, it proves one thing that Laghuhavva was the father of Akalanka. In the Introduction to my 'Akalanka-Grantha-Traya', some problems have been critically discussed; and the possibility of Laghuhavva and Purusottama being identical hasbeen pointed out therein. Of the Rāstrakūṭa dynasty, Indra II and Krsna I were real brothers. After the death of Indra II, his son Dantidurga II became the ruler of the kingdom In Kannada, the father is called 'abba' or 'appa'. It is not improbable that Dantidurga, addressed his uncle Krsna I as 'abba' or 'avva'.

It is almost a general rule, so to say people addressing in the same way as the king would address—abba or avva. Krsna I, who had Subhatunga as his brinda, became the king after Dantidurga. It seems Purusottama might have been a junior-colleague of Krsna I; it is for this reason, Dantidurga himself and consequently the subjects would be addressing Purusottama as "Laghuhabba". He might have become minister during the regime of Krsna I; and Krsna was on the throne at his old age1; hence, it may not be inappropriate to suppose that Purusottama was almost of the same age of Krsna; and so, on this supposition, we can explain the narration of his debate by Akalanka in the court of Dantidurga alias Sāhasatunga<sup>2</sup>.

The nickname—Laghuhabba of Purusottama might have been so common that he was addressed by this popular name instead of his original name. If it be conceded that the verse of Tattvārthavārtuka was written by some body other than Akalanka, it is not unnatural that this unknown author could prefer popular name—Laghuhabba instead of Purusottama;

<sup>1</sup> A. S Altekar: The Rastrakūtas and their Times, p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> EC. vol. II, 67, Mallisena Prasasta

though he might not be a king, it is just possible he was called a King-Nepati, due to his royal relation. If the inference to identify Purusottama and Laghuhabba were true, it can be said, further, that Akalanka might have born in or in the suburbs of Mānyakheta.

It can be said that his father was Purusottama, his popular name being Laghuhavva. The change from Laghuabba to Laghuhavva is phonetically possible.

One more observation may also be added here, that the aforesaid verse is not at all written by Akalanka; and it is inserted in some MSS. of TV copied only after Prabhācandra (980-1065 AD.), the author of K; because, though Prabhācandra has referred to Akalanka's TV in his NKC (p. 646), he has not given, in his KK, the name of Laghuhabba arpats as the father of Akalanka.

Further, it is not inconsistent that Akalanka was the son of a minister of Subhatunga (756-772 AD) if Akalanka's date is fixed as 720-780 A.D.

# (d) Akalanka and other Āsāryas:

In this section an attempt is made to discuss some of the authors who influenced Akalanka and also those whom he criticised.

## 1. Puspadanta and Bhitabals:

Puspadanta is the author of Satprarapana of the Sathhandagama and Bhūrabali of the rest<sup>1</sup> of it. It is maintained that the said work was composed in the beginning of Christian era.<sup>2</sup> Akalanka in his earlier writings appears before us as a philosopher concerned with the exposition of the traditional lore, but in due course he assumes the role of a first rate logician and produced works on Pure Logic and Philosophy. In his Tattvārthavārtika (TV) he has quoted Jīvasthāna<sup>3</sup>, as a scriptural evidence This is clear in his exposition of Manahparyāya Jāāna by such references—manasā manah parischulya, etc. quoted from Mahābandha (p. 24).

#### 2. Kundakunda:

Kundakunda is one of the exponents of Digambara Canonical works. After Bhūtabali and Puspadanta, Kundakunda features as an authority on Agamic lore for Akalańka It is maintained that Kundakunda flourished in the beginning of Christian era 4 His works are imbued with philosophical ideas, which fact is eloquently attested by his works: Samayaprābhṛta,

Satkhandāgama vol. I, Intro. p 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1bid. p 85.

TV. pp. 79, 135, 154.

<sup>4</sup> A. N. Upadhye: Prapacanasāra, Intro.

Pancāstikāya, Pravacanasāra and Niyamasāra. There is hardly any doubt that Akalanka has drawn inspiration from the above-noted works in his discussion of utpāda, vyaya and dhrauvya

#### 3. Umāsvāti:

It is beyond any doubt that Tattvārthasūtra (TSu) of Umāsvāmi or Umāsvāti alias Giddhapucha, is in the form of Sūtras in sanskrit containing, for the first time, the teachings of the Agamas. There are two earliest commentaries on TSu. It has undergone two recensions; one as accepted in the Bhāsya (TSB) and the other accepted in the Sarvārtha Siddhi (SS). Akalanka accepted the latter recension and has criticised, at certain places, some Sūtras of the Bhāsya recension and the bhāsya itself. It is also found that he has composed Vārtikā out of the sentences from the Bhāsya.1 The last portion of the tenth chapter, of Bhasya. both in prose and verse, is taken verbatim in TV.

Further, a chapter—Pramānanaya-Praveša of Laghīyastraya is the outcome in toto of "Pramānanayairadhigamah" of TSu He quotes extensively Sarvārtha Saddha recension of TSu in his SV.

#### 4. Samantabhadra:

With regard to the exact date of Samantabhadra, the champion of Syādvāda, there is much controversy. Inspite of the reference to, "Catustayam Samantabhadrasya" in Jamedra Vyākarana, Pt. Sukhalalji and Pt. Premi, maintain that Samantabhadra was the elder contemporary of Püjyapāda 8 The argument advanced in this behalf is that according to Vidyānanda, the Aptamimāmsā of Samantabhadra is composed as a commentary on 'Moksamārgasya netāram' which is the mangalācarana of Sarvārthasiddhi of Püjyapada But it is curious to find that Vidyananda has not written commentary on this manigalacarana in TSLV, according to him the said verse is composed by Sütrakāra 4 Under such conditions, the reference of Vidyānanda disarms one in respect of historical background and his statement-'svāmmīmāmstam' loses the significance of historicity On the other hand, Pt Jugal Kishorji maintains that he flourished during the 2nd c. of Vikram Era 5 In fact, we do not have any substantial internal evidences relating to his time The whole framework of Anekanta and Saptabhangi in Akalanka's works can be safely attributed to the genius of Samantabhadra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TV. p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tsu. 1.6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> JSI. pp. 45-46.

Aptaparīksā Kānkā 3.

JSIV. p 697.

Akalańka's Astalatī is the finest specimen of scintillating intellect nd incistve insight, being the commentary on Āptamīmāmsā of Samantahadra. No doubt, the author expresses his gratefulness in an indigenous nanner. His Jaina Logic and Epistemology are grounded in the aphoristic atements of Samantabhadra. Akalanka uses such phrases as are expressive if the greatness of Samantabhadra,—Syādvādapunyodadhiprabhāvaka, Bhavyaika-okanayana and Syādvādavartmaparipālaka; etc.

#### 5. Siddhasena:

Sammatisūtra (SSu) is a renowned work of Siddhasena; it is maintained hat Dvātrimiat dvātrimiatikā (DDT) and Nyāyāvatāra are also the works of Siddhasena; who probably flourished during the 5th century of Vikrama ra¹. Pūjyapāda belongs to the last quarter of this period, since the latter quotes vyojayati cāsubhiţ—DDT in his SS (vii. 13); further, the Laghīyastraya (v. 67) contains the sanskrit version of the gātha—'titthayaravayana' from SSu 1. 3. In addition, he quotes 'pamavanijā' etc. (SSu. II. 16) and 'viyojayatī (DDT. III. 16) in his TV p 87 and p. 540 respectively. It is clear that Sanmatitarka was the valid text for Akalanka, which he quotes at several places in his TV². Besides, he refers to Siddhasena by name—'Asidhah Siddhasenasya' (SV. VI. 21) before Devanandi and Samanta-bhadra.

#### 6. Yatıvçşabha:

The author of kasāya Pāhnda sārņu is a great canonical scholar to whom is attributed Tiloyapannatis also. Critics are not unanimous regarding the genumeness of Tiloyapannatii in its present form. As regards his time, it is proved to lie between 473 A.D and 609 A.D.A. Akalanka writes the following verse in the opening section of his earlier work—Laghīyastraya.

"Pranipatya Mahāvisam syādvādeksanasaptakam, Pramāņanayaniksepānabhidhāsye yathāgaman".

After this, he explains Pramāņa, naya and mkṣṣṇa, according to Āgamas. It is as follows:

"Jitānam pramāņamātmāderupāyo uyāsa 1.syate. Nayo Jitātūrabhiprāyo yukstio rthaparugrahah?"

Sanmati Prakarana, Intro. p. 41; NVVV. Intro. p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NKC. Intro. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> TP. vol II, Intro. p. 15; JSIV, p. 586.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jayadhavala vol. I, Intro p. 57 and TP. vol. II, Intro. p. 15. <sup>8</sup> LT. p. 18

Tiloyapannatti has the following two gāthās in the first chapter—

10 na pamānanayehim nikkheveņam nikkhide attham,

iassājutiam jutiam jatiamajutiam ca padihādi 118211

nānam hodi pamānam nao vi nādussa hidayabhāvattho,

nikkhevo vi uvāo juttie atthapadigahanam 118311

It is clear that the second Kārikā of LT is just the sanskrit form of the second Gāthā of TP. It will be seen in the following pages that Akalanka wrote first the Pramānanayapraveša of LT and then Pravacanapraveša (PP) separately, such separate MSS of PP are also found. It seems either Akalanka or Anantavīrya named the compendia of both these works as Laghīyastraya taking into consideration all the pravešas. This Kārikā is given just after the proposition to write a treatise according to the Agamas—yathāgamam, clearly indicative of its dependence on TP. The sanskrit form of a Gāthā of Sanmati Sātra (I 3) is found in this very text PP (p. 23).

"tıtthayaravayanasamgahavısesapatthāramülavāgaranī, davvatthio ya pajjavanao ya sesā viyappā sim."

The Sk. version is: "tataḥ strthakara-vacanasangrahaviśesaprastāramīla-vyākārinaū dravyaparyāyārthikau miścetavyau?".—LT, v 67

On the basis of this, we can definitely say, that in his earlier stages Akalańka preferred to follow his predecessors and sanskritised some gāthās of prākrit scriptural texts The aphoristic statement "Jūānam Pramānam" does not reflect originality of Akalanka.

#### 7. Sridatta:

Śrīdatta is referred to in Jamenāra-vyākarana (I 4. 34) of Ācārya Devanandi; even Akalanka refers to him as "iti Śrīdattatā" in his Tatvārtha-vārtika (p 57), it seems he must have been a philologist of eminence. He flourished prior to Pūjyapāda Ācārya Vidyānanda too accredits him for his triumphant victory over sixtythree debaters, not only this, he refers to his "Jalpanirnaya". also Further, Acārya Jinasena respectfully refers to him as "Pravādībhaprabhedin". Above all the vivid influence of this Ācārya can be traced on Akalanka in his Sūddhvimstaya, especially in the chapter—Jalpasiddhi, and also in Jayaparājaya-vyavasthā in the same way as is the influence of Pātrakesari on him.

See KPTS

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> TSLV, p 280.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> ADP, p. I, 45.

#### 8. Pijyapāda:

Pūjyapāda is the author of Jamedravyākarana and Sarvārthasiddii; his date has been fixed as the 5th century A.D.¹ It is a well-known fact that Akalanka gave the form of Vārtīka to several sentences of Sarvārthasiddii and explained them in detail in his 'TV. TV quotes Jamendravyākarana also, besides this, Pūjyapāda is referred to as Sabdāmisāsanadakṣa in SVV (p. 653); further Pūjyapāda is referred by name in the verse of SV (VI. 21) as 'Vəruddho Devanandınah'. Obviously Pūjyapāda's works form the very basis of those of Akalanka, who has frankly expressed his indebtedness to Pūjyapāda.

#### 9 Mallavad::

Muni Jambūvijayaji has reconstructed the Nayacakra of Mallavādi from the Vitti of Simhasürigani. The Najacakra refers to Bhatrhari and Dignāga; hence Mallavādi cannot be taken to have existed before the 5th c. AD. He has also referred to Siddhasena; this fact also supports the limit of his age. The discussion of naya by Akalanka in his Nyayaviniscaya<sup>2</sup> and Pramānasamgraha<sup>3</sup> bears eloquent testimony to the influence of Nayacakra which is no other text than one of Mailavadi himself. The work Nayacakra that is referred to by Akalanka and Vidyananda is not the nayacakra of Devasena (933 A.D.). Though the Nayacakra refers to Dignaga in connection with his doctrine of apoha he is said to be the contemporary of Dignaga4. The age of Mallavadi has not been finally decided. The fact that the Nayacakra refers to Dignaga and 1s totally silent about Dharmakirti and his disciples, leads us to the irresistible conclusion that Mallavadi flourished after Dignaga (5th c. AD) and before 7th c. AD. Akalanka's reference to "Sittrapătavad rjusütrali" in TV (1 33) is taken from Nayacakra<sup>5</sup> itself.

#### 10 Jinabhadragani:

Jinabhadragani Kşināśramana, the author of Višesāvašyaka bhāşya belongs to the last quarter of the 6th and first quarter of the seventh century A.D. Muni Jinavijayaji fixes the date of Jinabhadra's VBH, at 609 A.D. from the Praiasti of Višesāvašyakabhāsya. Pt. Malvania regards this as

<sup>1</sup> JSI p. 41.

Njājavnukayz, m, 477.

<sup>3</sup> Pramānasamgraha, p 125

<sup>4</sup> Dalasukha Malvanıa Äcätya Mallavädikä Nayacakra, Rajendrasüri Smāraka Graniha.

Nayacakra Vrtta Ms. p 345B

Vide Hindi Intro. p 20,

the date of the copy of the MSS. of VBH. So the upper limit of the date of Jinabhadra is 593 A.D. At any rate one thing is clear that Jinabhadra belongs to the last quarter of the 6th century A.D., which can be pushed further upto 609 A.D. Jinabhadra divides pratyaksa into mukhya and sāmvyavahārīka; the latter being the out-come of the joint operation of senses and mind<sup>1</sup>. Akalanka also adopts the same method of division of pramāņa. Thus Akalanka follows Jinabhadra who himself was an exponent of the Āgamic conception of Pramāna. The concept of sāmvyahārika pramāņa, though the word is coined by Buddhist philosophers<sup>3</sup>, is adopted by the Jaina logicians also, Jinabhadra is first to absorb this in Jaina logic.

#### 11. Pātrakesars:

According to Anantavīrya there was a work of Pātrakesari, viz., Trilakṣanakadarthana<sup>4</sup>. Tativasamgraha<sup>5</sup> quotes Pātrawsāmi's 'anyathānupa-pannatvani' etc. The inscriptions<sup>6</sup> refer to Pātraswami after Sumati. The three forms of hetu (reason) are propounded by Dignāga and elaborated by Dharmakirti 'The oldest reference to Pātraswāmi is made by Śāntaraksita (705-762 A D.) and Karnakagomi (between the last quarter of 7th and 8th century A D). Hence Pātraswāmi must have lived after Dignāga (425 A.D.) and before Śāntaraksita. It seems, therefore, that he belongs to the last part of the 6th century A D. and earlier part of the 7th century A.D.; his famous verse 'anyathānupannatva' is incorporated by Akalanka in his Nyāyaviniścaya?.

#### 12. Bhartrhars:

It is generally accepted on the strength of I-Tsing's record of his travels that Bhartrhari lived in 650 A.D.; for he refers to Bhartrhari's death just before forty years from the time of his records (691 A.D.) But recent researches have thrown much light and suggest a drift from the accepted date. Muni Jambuvijayaji in his article on "Jamācārya Mallavādi ane Bhartrhari no Samaya" has put forth some arguments to reject the said date. According to him:

<sup>1</sup> Visesavalyakabhāsya, v. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laghiyastraya, v. 3.

<sup>3</sup> Pramānavārtska, I. 7.

<sup>4</sup> See Sec . Anantavirya as Logician, Hindi Intro. p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>B</sup> Tattvasangraha p. 405.

<sup>6</sup> EC. vol. VIII, Nagar No. 39 see Hundi Intro p. 8.

<sup>7</sup> Nyayavını kaya, 11. 323

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Buddhiprakāla, vol 98 Part II, November 1951.

- (1) Bhartrhati was the disciple of Vasurāta, which fact is stated by Punyarāja in his commentary on Vākyapadīya and Mallavādi in his Nayacakra.¹ Paramārtha Pandita wrote the biography of Vasubandhu in Chinese probably in 560 A.D., wherein it is stated that Vasurata pointed out the grammatical errors in Abhidharmakoša of Vasubandhu, who, with a view to reply this grammarian, wrote a book, a fact which is generally accepted by scholars. The age of Vasubandhu is supposed to be 280-360 A.D.², hence it can be surmised that Bhartrhari, the disciple of Vasurāta who was the contemporary of Vasubandhu, might have flourished during the early part of the 5th c A.D
- (2) Dignāga, the disciple of Vasubandhu, quotes from Bhartrhari's Vākyapadīya (II 156-7) two Kātikas in the last portion of 5th ch. on Apoha in Pramāṇasamuscaya. They are:

samsthänavarnāvayavatrvisiste zalī prayujyate, tabdo na tasyāvayave pravrttirūpalabliyate. samkliyāpramānasamstliānamtrapekṣalī pravartate, bindau ca samudāje ca vācakah salīlādiṣu.

This is attested by Jinendrabuddhi's commentary on PS. viz., Visalāmalavatītīkā where he writes in this context- Yathāha Bharithanh. It is clear from this that Bhartrhari was the contemporary of Dignaga; similarly, the teachers of both these scholars must have been contemporaries. We know the time of Dignaga (c. 425 A.C). In his Najacakra, Mallavadi quotes views and also 3 Kārikas of Vasurāta and Bhartrhari. Bhartrihari. therefore, must have lived during the last quarter of the 4th century A.D. Scholars are indeed, indebted to Jambuvijayaji for throwing new light on this problem. Of course, before this attempt, Prof. Bruno and Kunhan Rāja have proved the date of Bhattrhari as c. 450 A.D.4 In the light of these evidences, it can be remarked that Bhartrhari about whom I-Tsing refers in his Records<sup>5</sup> was certainly a Buddhist scholar, which is sufficiently self-evident in the words of I-Tsing who refers to him as the author of a commentary on Mahābhāṣya of about twenty-five thousand verses.....he had intensive faith in triratua......he was meditating on Sanya..... he became an ascetic in order to acquire Saddharma and in this way he changed his mode of life seven times. Therefore, that Bhartrhari, the ascetic by way of life and Sunyavadi by fatth, is totally different from

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nayacakra, p. 371 A, 379 B.

<sup>\*</sup> Frauweinere: On the Date of Vasubandhu.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nayatakra, p. 147, 242,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MSLT. Intro p. 17; see also Kairatarangini, Intro

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vide Hindi Intro. p 22, f. no. 3, 4 and 5.

his namesake, the author of Vākyapadīya; the latter has denounced the use of Apabhramsa words in Vākyapadīya and he established the existence of nitya-sabda-Brahma.

It seems that confusion has been made in regard to Bhartrhari, the author of Vākyapadīya identifying him with his namesake, the Buddhist about whose death I-Tsing refers. Besides Kumārila quotes and explains some verses from Vākyapadīya (II. 81). It is repeated twice in his slokavārtika (p. 251-3). Kumārila subjects to criticism the lines, 'tattvāvabodhah......(vākyapadīya 1. 7) in Tantravārtika (p. 209-10). The ten types of sentences expounded by Vākyapadīya (II. 1-2) are criticised in MSLV by Kumārila. Kumārila subjects Bhattrhari's doctrine of sphoja to searching criticism.

Dharmakirti does not spare Bhartihari. The former refutes the sphota theory in his PV (III. 257) and PVV.<sup>1</sup>

Akalanka refers to Bhartrhari's Vākyapadīya (I. 79): 'indriyasyawa samskārah sabdasyobhayasya vā', and criticises in his TV (p. 486) the contention of this Kārikā; further he quotes a line from a Kārika—"sāstreşu prakriyābhedasravidyasvopavarnyate", from Vākyapadīya (II. 235) in his TV. (p. 57).

#### 13. Kumārila:

It is regarded that Kumārila, the outstanding exponent of Mīmāmsā, flourished during the seventh century A D. He, as referred to above, quotes Bhatrhari. We have discussed the date of Bharthari lying in between 4th and 5th centuries A.D. It was believed by K. B. Pathak that Kumārila refers to Dharmakīrti and criticises him. In support of this contention Pathak refers to the commentaries of Pārthasārathi Miśra and Sucaritz Miśra. Pathak refers to some verses² of Kumārila as quoting the views of Dharmakīrti.

But the careful reading of the verses will reveal the truth that the said verses form the pārvapakṣa of Buddhists. Though the commentators quote Dharmakīrti's 'anthāgo'pr' (PV. II. 354). etc., still it can be said, there is much difference in verbal expression. The views criticised by Kumārila were held by Vasubandhu and Dignāga etc.

On the other hand, it will be evident from the following discussions, that Dharmakirti himself criticises Kumārila, who inflicted a severe attack on the conception of *Dharmajila* in these words:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Hindi Intro p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MSLV. Sūnyavāda 15-17, Hindi Intro p. 23.

"Dharmajiiatvanisedhastu kevalo'tropaynyate, sarvamanyadvijānaiistu purusah kena vārjate1."

١

The Buddhist reply is given by Dharmakirti in his PV (I. 31-35).

The definition of perception by Kumārila in MSLV (p. 168) is as follows:

"asti hi-ālocanājūānam pratham nirvikalpakam, bālamūkādvyjūānasadçšam šuddhavastujam".

Dharmakirti criticises in PV (II. 141) the views expressed in the above  $K\bar{a}nk\bar{a}$ , thus:

"Kecidindriyajatvāderbāladlāvadkalpanāni āhurbālāḥ ....."

Similarly several such views held by Kumārila are severely criticised by Dharmakīrti<sup>a</sup>.

Akalanka is the ablest critic of Kumārila. The latter has written in MSLV (p. 85):

"pratayaksādyavisamvadıpremeyatvāds yasya tr, sadbhāvavārane šaktam ko nu tam kalpayısyaiti" while criticising the theory of omniscience.

Akalańka retorts Kumārila in almost identical language:

"tadevam prameyatvasattvādur-yatra heirlaksaņam pusnāti tam katham cetanah pratiseddhumarhatı samsayıtnın vä<sup>33</sup>

(Astasatī and Astasahasrī, p. 58)

Säntaraksita has elaborately discussed the following verse taking it to be of Kumārila in his Tativasaingraha-

"dasahastāntaram vyomno yo nāmotplutya gacchatı, na yojanasatam gantum sakto'bhyāsasatasrapi"

Akalanka reduces the idea in SV VIII 12., in this way: "dašahastāntaram vyomno notplaveran bhavādršāh, yojanānām sahasram kunnotplavet pakṣirāditi".

Similarly, there are a large number<sup>3</sup> of quotations from Kumārila in Akalanka's works. Akalanka pulverises the arguments of Kumārila against the doctrine of omniscience.

The facts that Kumārila has criticised Dignāga and is himself subjected to criticism by Dharmakīrti and Akalanka, go to prove that he must have flourished not later than the early part of the 7th c. A.D.

This verse is quoted in the name of Kumārila in TS. p. 817; see Hindi Intro. p 24.

<sup>\*</sup> Vide Hindi Intro. p 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See Hindi Intro. p. 25.

#### 14. Dharmakīrti:

Dharmakīrti was born in Trimalaya in South¹ According to Tibetan tiadition Korunanda was his father²; it is also attested by a reference, 'Kurundārakošt² Kena tadatsarabhramsāt (read as: tadavasarabhramsāt')' in SVT⁴ At Nālandā, Dharmakīrti was the disciple of Dharmapāla; the latter lived upto 642 A.D.; Dharmakīrti, probably, was alive upto that period According to Tārānātha, he was contemporary of a Tibetan king, Srongtsan Gum Po (627-698⁵ A D.).

The Chinese pilgrim Yuwan-Chwang toured India from 629 to 645 A.D. His first visit to Nalanda was in 637 A.D. and the second one in 642 A.D<sup>6</sup>. During his first visit, he was residing in a dwelling to the north of the abode of Dharmapāla Bodhisattva, where he was provided with every sort of charitable offering?. He refers to "some celebrated men of Nälandä who had kept up the lustre of the establishment and continued its guiding work. There were Dharmapāla and Chandrapāla who gave a fragrance to Buddha's teachings, Gunamati and Sthiramati of excellent reputation among contemporaries, Prabhamitra of clear argument, and Jinamitra of elevated conversation, Jinanachandra of model character and perspicacious intellect, and Silabhadra whose perfect excellence was buried in obscurity. All these were men of merit and learning and authors of several treatises widely known and highly valued by contemporaries"; during8 his second visit Silabhadra was the head of the Institution Yuwan-Chwang studied Yoga from him. Obviously, Dharmapala had retired before 642 A D.9 From the records of travels, nothing can be known about the time of Dharmapäla's end of life10 However, we know that Silabhadra was alive in 642 A D 1e during the time of Yuwan-Chwang's second visit and he might have died after 645 A.D 11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. C Vidyābhusan, History of Indian Logic, (HIL) p. 302

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Dariana Digdariana, p 741.

<sup>8</sup> should be read as Kurunandadārakoss.

<sup>4</sup> p 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> HIL, p 306, Note 1.

<sup>6</sup> On Yuwan-Chwang, vol. II, App by Vincent Smith, p 335.

<sup>7</sup> S Beal: The Lafe of Hunen-Tstang, p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Thomas Watters. On Yuwan-Chwang, vol II, p 165.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ibid, p 168-9

Takakusu conjectures that Dharmapāla was not alive in 635 A.D.—vide I-Tsing's Travels Intro p 26,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Yuwan Chwang's letter to Jinaprabha proves the death of Silabhadra, after Yuwan Chwang's return to China—Bauddha Sarhskyn, p. 337.

The fact that Yuwan-Chwang is silent about Dharmakirti shows according to Vidyābhusana<sup>1</sup>, that he might be in preliminary stage of his studies. Rahul Sānkrtyāyan<sup>2</sup> observes that—Dharmakirti might have died when the pilgrim Yuwan-Chwang visited Nalanda; besides he did not bother himself about Logicians as he had no interest at all; so it is not surprising if Dharmakirti is not referred to.

There is no sense in saying that simply because Yuwan-Chwang had no interest in Logic, he might have ignored Dharmakirti. Really, Yuwan-Chwang did refer to Nagārjuna and Vasubandhu, the great stalwarts of Buddhistic Logic; besides, he refers to Gunamati, Sthiramati etc., who cannot stand the comparison with Dharmakirti, to refer to Dharmakirti, the author of epoch-making seven volumes, spells the exemplary honesty of any scholar; if he would have flourished before Yuwan-Chwang, by no stretch of imagination it appears to be correct to hold that he was not interested in logic. Hence the right surmise would be that Dharmakirti was at preliminary stages of his learning at Nālandā during the sojourn of Yuwan-Chwang.

The second pilgrim to visit India was I-Tsing, whose period of travel lies from 671 to 695 A D.³ He stayed at Nālandā for ten years (675-685). He recorded his travels in 691-692 A.D. He refers to the line of luminous scholars in very glowing terms; suffice it to refer here, in order, Nāgārjuna, Deva, Aśvaghosa of the ancient period; after that, Vasubandhu, Asaūga, Sanighabhadra and Bhāvaviveka of the mediæval period and lastly, Jina, Dharmapāla, Dharmakīrtı, Silabhadra, Simhachandra, Sthiramati, Gunamati, Prajñāgupta, Gunaprabha and Jinaprabha<sup>4</sup>. Further, he writes, that Dharmakīrti systematised Heimedā after 'Jina'. Prajñāgupta (not Matipāla) has expounded the doctrines of true religion subjecting other religions to repudiation

From all this, it seems, Dharmakirti was regarded as an author of the first galaxy. The very fact that he is referred to with Dharmapāla, Gunamati and Sthiramati and also his commentator pupil Prajāā(kara)-gupta, shows that he refers to a long period of not less than eighty years. If Dharmakirti would have died, according to Rāhulji, I-Tsing would have definitely expressed his grief just as he does about Bhartrhari, a Buddhist monk and not the author of Vākyapadīya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HIL, p 306

<sup>\*</sup> Vādanjāja, Intro. p. 6.

Vide Intro to Akalenka-Granite-Traja, p 25.

<sup>4</sup> I-Tsing & Bharats Yatra, p. 277.

Against the background of this brief analysis, it can be surmised that Dharmakirti might have lived during 625-650 A.D.; this time limit can be rightly extended from 620-690 A.D. This explains Yuwan Chwang's silence about Dharmakirti and reference by I-Tsing and Tārānātha's contention that Tibetan king Stongtsan Gum Po (629-685) was the contemporary of Dharmakirti. There is hardly any doubt about the fact, that Akalanka imbibes the method, style and the spirit of Dharmakirti's criticism of other schools of thought, which is attested by several quotations from all the works of Dharmakirti in his own vast literature.

#### 15. Jayarası Bhatta:

In the Introduction to Tattvopaplavasimha (TPS) the date of Jayarāśi, the author of TPS is fixed by Pt. Sukhalalji as not later than eighth century A.D., on the strength of the references to Jayarāśi and TPS by Anantavīrya and Vidyānanda in their respective works; and, later on he assigned him to the period of 725-825 A.D.<sup>2</sup> According to Panditji, the TPS is not referred to by Akalanka, Haribhadra and others belonging to the later period of 8th c. A.D.; nor do we find any indirect suggestion of them in TPS. But, admitting that TPS is not clearly referred to by Haribhadra, we see that there is a clear reference to TPS in SVV of Akalanka—Bahrantaka-upaplutam (SVV IV. 12)<sup>3</sup>. Commenting on this, Anantavīrya, in his SVT, refers to TPS and also its author Jayarāśi<sup>4</sup>. Hence the upper limit of TPS is not later than the first quarter of 8th c. A.D. This conclusion is supported by other sources also. Dharmakīrti attempts to establish the identity of happiness and knowledge, in his PV (III. 252):—

"tadatadrūpino bhāvāh tadatadrūpahetnijāh,

tatsukhāds kimajāānam vijāānābhunnahetujam33.

On the basis of this very argument Jayarāsi has established the identity of rūpa and jnāna, and has inserted the word 'rūpādi' in the place of 'sukhādi' in the said Kārikā.

Prajfižkara has given a reply to Jayarāsi, in his Pramāņavārtikālankāra (p. 313) citing the altered Kārikā of Jayarāsi in this way:—

"anena etadapi nirastam-

tadatadrūpino bhāvāh tadatadrūpahetryāh, tadrūpadi kinzajiānam vijūānābhunnahetryam".

<sup>1</sup> Tattvepaplavasımha, Intro. p 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bhāratīya Vidyā, vol. II, No 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vide Hindi Intro. pp. 28-29.

Tattoopaplavakaranāt Japarāšiķ sangatamutamavalambya brūyāt tatrāķa—svasamvedana itjādi—SVT, p. 278.

Obviously, Jayarāśi must have lived after Dharmakīrti and before Prajñākara or at least he must have been a contemporary of both.

According to Rahulji, Prajūākara lived in 700 A.D.<sup>1</sup>; and rightly so. It has been discussed elsewhere that Akalanka criticises Prajūākara's<sup>2</sup> theories of *Bhāvikārana* and *svapnāntikalarīra*. Naturally, it is not inconsistent to maintain that TPS was seen by Akalanka who criticises Prajūākara, the critic of Jayarāśi Therefore the period of Jayarāśi can be fixed somewhere between 650-700 A.D.

#### 16. Prajñākaragupta:

Amongst Dharmakirti's commentators, Prajñākaragupta is the follower of the Āgama school; in spite of being a commentator he was an independent thinker. Dr. Vidyābhusan assigns him to the 10th c. A D<sup>3</sup>. But rightly Rāhulji relying on Tibetan tradition, opines that he belonged to 700 A.D.<sup>4</sup> Rāhulji's contention is further substantiated by the references to Prajñākara found in Vidyānanda<sup>5</sup> (800-840 A.D.), Jayantabhaṭṭa<sup>6</sup> (810 A.D.) Anantavīrya<sup>7</sup> (950-990 A.D.) and Prabhācandra<sup>8</sup> (980-1065 A.D.).

Prajñā (kara) gupta referred to by I-Tsing in his Records as a critic of other systems, is none else than this very scholar who can be said to be the contemporary of Dharmakirti; certainly, Dharmakirti might be older than Prajñākaragupta Therefore, latter must have flourished in 660-720 A.D. Further, it will be proved that Akalańka has criticised Prajñākaragupta who is prior to Karnagomi, since the latter refers to, 'alanlāna evārastutvapratīpādanāi', meaning thereby Prajñākara's PVB

Akalatika has criticised Prajñākara's own theories with regard to bhāmkāranavāda, Srapnāntikākirīnavāda and partial validity of pītašankļādijūāna.

<sup>1</sup> PVB, Intro p (dha)

s AGT, Intro. p. 26

<sup>3</sup> HIL. p. 336.

<sup>4</sup> Vadingay:, App and PVB, Intro

Aştasahasri, p. 278

Njajerisējan-Provijs, p. 70

<sup>7</sup> SVT. App. 9.

<sup>\*</sup> PKML P 360.

<sup>\*</sup> SVT p % also Hundi Intro pp. 31-32.

#### 17. Arcata:

Arcata is known by another name Dharmākaradatta<sup>1</sup>. He is the author of three works: Histobindu Tikā, Kṣanabhangasiddhi and Pramāṇadvayasiddhi. In the opinion of Tārānātha, Dharmākaradatta was preceptor of Dharmottara. Dr. Vidyābhuṣana<sup>2</sup> assigns him to 700 A.D.

Rāhulji first assigned him to 825 A.D. in Vādanyāya³ but relying on Tibetan tradition he changed that date and has suggested it to be 700 A.D.⁴ Futher he mentions that Dharmottara was his disciple. Pt. Sukhalalji assigns him to the last part of 7th c. A D. and early part of 8th c. A.D.⁵; the age 700-725 as inferred by Rahulji and Panditji, is supported by Akalanka's (720-780 A.D.) reference to "sāmānyaviṣayā vyāptih tadvisistāmimieriti", in his SVT p. 177. Anantavīrya comments on this: 'Sāmānya ityādi Arcaṭamatamādūṣaytim śankais' implying that Akalanka is criticising the views of Arcata.

It can, therefore, be maintained that Arcata might have been a contemporary of Akalanka.

#### 18. Santabhadra:

Pt. Dalasukh Mālvania has proved, with evidences, that Śānta-bhadra had written a commentary on Nyāyabinda Dharmottar subjects to criticism the views of Śāntabhadra and Vinītadeva, Dharmottara is placed in 700 A.D naturally, Śāntabhadra can be said to be his elder contemporary.

Akalanka refutes the theory of  $m\bar{a}nasa$  pratyaksa held by Santabhadra, in NV. (I. 161-2) as:

"antarepedamaksānubhūtam cet na vikalpayet, santānāntarapac-cetah samanantarameya kam."

This is attested by Vādirāja's reference to Sāntabhadrastvāha', while commenting upon this śloka. Further, SVT (p. 129) also refers to 'atrāha Sāntabhadrah's. Akalanka himself quotes Sāntabhadra and criticises him.

<sup>1</sup> Hetubindu Tika p. 233.

<sup>\*</sup> HIL. p. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vādanyāya, A. M.

<sup>4</sup> Pramānavārtikālankāra, Intro p. 7.

<sup>5</sup> Hetubinds, Intro p. 12.

<sup>6</sup> Dharmettarapradipa Intro p 52

<sup>7</sup> Vide Hindi Intro p. 33

<sup>8</sup> shid

#### 19. Dharmottara:

Of all the commentators of Nyāyabindu, Dharmottara is unique. He not only explaind the text verbatim but expounded the ideas embodied in the text. He was the disciple of Arcaţa; he must have flourished during the last quarter of 7th c. A.D.

The Jaina Ācārya Mallavādi has written a Tippaņa on Dharmottara's commentary on Nyāyabindu. Pt. Malvania has discussed about the date of Mallavādi in his Intro. (p. XXIX) to Dharmottara-pradipa: 'Dr. A. S. Altekar has edited a copper-plate inscription of Karkasuvarṇavarsha, a Rāṣtrakūtā king of Gujarat in the Epigraphia Indica (vol. XXI. p. 133) It mentions the names of Mallavādi of the Mūlasaringha-sena-āmnāya, his pupil Sumati and Sumati's pupil Aparājita This inscription belongs to Śaka-Samvat 743. Dr. Altekar conjectures that the author of the Nyāja-bindu-tippaņa is probably this Mallavādi This view is quite consistent with the date of Dharmottara'.

It is clear that Mallavādi flourished probably in 725 A.D., naturally Dharmottara can be placed in about 700 A.D. He was the author of Nyāya-bindu-fīkā, Prāmānya-parīksā, Apoha-prakaraņa, Paraloka-siddhi, Kṣaṇa-bhanga-siddhi and Pramāṇavintīcaya-fīkā etc.

With regard to the definition of Mānasapratyakṣa, there is a controversy amongst the commentators of Nyāyabindu. Dharmottara criticised the views of Sāntabhadra and established that mānasapratyakṣa should be regarded as Agama-siddha and not Yuktisiddha as is accepted by Sāntabhadra. Akalanka criticises both of them in his NV (I, 169)<sup>1</sup>.

## 20. Karpagomi:

Dharmakirti has written his own commentary on Svārthānumāna chapter of Pramāṇarārtika; Karṇagomi has written a commentary on this Vṛṭti. As has aiready been discussed elsewhere by us, he is assigned to the early part of the 8th c. A.D². Rahulji places him in 9th c. A.D.; because Karṇagomi refers to Mandana Miśra who according to Rahulji flourished in 9th c. A.D³.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also see NVV where Vaduraja explicitly mentions the names of Santabhadra and Dharmottara with their views.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> AGT, Intro. p 30.

PVVT. p. 109. Karnagomi quotes Mandana's Ranka-"2) articlish fratyskar-", with "Laukton Mandanas".

But Rāmanāth Shastri in his intro. to Bṛhatī vol. II gives the period of Manḍana to be 670-720 A.D¹. M. M. Kuppusvamı has proved the time of Maṇḍana Miśra to be 615-690 A.D².

It is but definite that Mandana Miśra must be posterior to Kumārila and Prabhākara and a contemporary of Dharmakīrti.

The lower limit of the date of Karnagomi must be fixed as later than Prajñākara (A.D. 660-720) because Karnagomi refers to Prajñākara and the upper limit is the date of Akalanka because Akalanka refers to Karnagomi: he must have flourished between Prajñākara and Akalanka, therefore, Karnagomi must be placed in the later part of 7th c. A.D. and in the earlier part of 8th c. A.D.

Kumārtla's attack on Buddhist theory of Paksadharmatvarāpa, is replied by Karnagomi in PVVT3, and Akalanka criticises this view of Karnagomi in his Pramāṇasamgraha (p. 104) in these words: "Kālādidharmi-kalpanāyāmatsprasangah". Further, SVT (p. 158) refers to the Kārikā:— "Yathārtharāpan buddher vitatapratibhāsanāt", as the view held by Karnaka; and also SV (p. 158) 'Svarāpamantarēņa etc.' is explained by Anantavīrya:— Kallakastvāhā". It seems, Kallaka is identical with "Karnaka".

#### 21. Santaraksıta:

Sāntaraksita is one of the most brilliant commentators of Dharmakirti. He has commented on Dharmakirti's Vādanyāya. His other monumental work is Tativasangraha. It is mentioned that he flourished in 705-762 A.D. He undertook his first journey to Tibet in 743 A.D. Probably he had finished his Tativasangraha before his departure for Tibet. There are several sentences and verses which go to show the influence of Sāntaraksita on Akalanka, e.g. compare "Vṛkṣs Sākhāḥ Silascāgs ityssā lankikā matih". (TS. p. 267)—with, "tāneva paṣyam pratyeti sakhā vṛkṣspī lankikāḥ" (Pramānasangraḥa, v. 26; NV. v. 104); "evam yaṣya prameyatud" (TS. 885) etc., with "tadevam prameyatvasattvādīt yatra.....etc" (Astasatī, Asṭasahasrī, p. 58); and, "astihīkṣanikādyākhyā"; (TS. p. 888) etc., with NV. v. 407.

In this way we have seen that Akalanka refers and refutes the views of the various commentators of Dharmakiru such as Prajñākaragupta, Arcata, Sāntabhadra, Dharmottara, Karnagomi and Sāntaraksita

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brhats, vol II, p. 31.

Brahmasiddhi, Intro. p. 58

<sup>\* &</sup>quot;Yadı evanı tatkâlasambandlutnumena sädliyasädhanayoli . ."PVVT, p. 11.

<sup>4</sup> TS. Intro. p 96.

Pt. Kailashchandraji assigns Akalañka to the middle of 7th c A.D.; so he is of the opinion that the views of Dharmakīrti's commentators could not be refuted by Akalañka, so he concludes that the commentators of Akalanka were wrong in saying that some of the views criticised by Akalanka are those of the commentators of Dharmakīrti'.

But taking into consideration the view of the definite age of Akalanka (720-780), there is a possibility of criticism by Akalanka of the commentators of Dharmakirti. So there is the least possibility of error committed by the commentators of Akalanka in attributing some of the views to the commentators of Dharmakirti.

# (e) The influence of Akalanka on his contemporaries and the subsequent writers:

Having dealt with the problem of influence of pre-Akalanka philosophers over Akalanka, a survey of Akalanka's inescapable influence upon his contemporaries and subsequent writers demands closer study. At the outset, it must be readily admitted that no philosopher has an impact and stirring influence over others as Akalanka Jain philosophers Digambara and Svetämbara alike after Akalanka, having accepted his views in toto, have explained and expounded his subtle thoughts; of course, there are some Acaryas like Santisūri and Malayagiri who differ in minor details from Akalanka. Of the non-Jaina philosophers to refer to Akalanka, there is only Durvekamisra (10th c A D.) who quotes Akalanka by name² from SV in his Dharmottarapradīpa.³ A brief critical survey of the philosophers and of other writers who were influenced by Akalanka will be discussed here.

## Dhanañjaya<sup>4</sup>:

He is the author of *Dvisandhāna-kāvya* and *Nāmamālākoša*. Dr. K. B. Pathaka places him in 1123-1140 A.D. Some other scholars also hold the same view<sup>5</sup>.

But this view is on slippery ground because Prabhācandra (980-1065 A.D.) refers to Dvisandhāna in his Pramerakamalamārtanda (p. 402). Vādirājasuri (c 1025 A.D.) eulogises him in Parsvanātha-carita (p. 4), further Vīrašena (748-823 A.D.) quotes "hetāvevamprakārādyaiņ from Anekārtha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Hindi Intro. p. 36 for detailed discussion.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See SVT, p 580, note 3.

<sup>3 &</sup>quot;Yadaha Akalatikah .." Dharmettarapradipa, p. 246.

<sup>4</sup> NKC. vol. II, Intro. p 27.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> History of Sankrit Literature, p 173.

nāma-mālā of Dhanañjaya in Dhavalā<sup>1</sup>. It is quite plain that Dhanañjaya can be placed in 8th c A.D.

Dhanañjaya praises Akalanka in these words:—
"Pramāṇamakalankasya Pūyyapādasya lakṣaṇam,
Dhanañjayakaveh kāvyam ratnatrayamapaṣṣṇmani."

#### 2. Vīrasena (748-823 A.D.2):

Virasena the famous commentator of Şatkhandāgama, refers to Akalanka as "Pilyapāda Bhaṭtāraka" and quotes his Tattvārthavārttka naming it Tattvārtha Bhāsna.

He quotes SV also in *Dhavalā*, Vargaņā Khanda, vol. XIII, p 356; "Siddhwinistaye uktam—"avadhwinhangayor-avadhdaršanameva". But we do not find it in the present SV.

## 3. Šripāla:

He was the disciple of Virasena and a colleague of Jinasena (763-843 A.D.) who respectfully refers to him as the "Sampālaka" or "Posaka" of Jayadhavalā-ṭākā, possibly, Śripāla belongs to the period of Jinasena It seems, he could have seen Akalanka in his young age.

#### 4. Imasena (763-843)5:

Jinasena is the author of Jayadhavalā and Mahāpurāna Akalanka is respectfully referred to in his works; further, it is a well-known fact that he corroborated with Virasena, his preceptor, in the commentaries on the canonical works

#### 5. Kumārasena:

He is referred to by Jainasena in Harwamsa Purāņa (Śaka 705-783): "ākāpāram yaso loks.....guroh Kumārasenasya......" According to Devasena, Kumārasena established the Kāstāsangha; he was the disciple of Vinayasena who himself was the pupil of Vīrasena. Jinasena had composed the poetical work Pārsvābhyudaya at the instance of Vinayasena. Acārya Vidyānanda says the glory of his Astasahasrī was due to Kumārasena.

<sup>1</sup> Dhavals, vol. I, Intro. p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ISI, p. 140.

<sup>5 &</sup>quot;Pājyapāda-Bhattarakatrapyabhāni Sāmānyanayalakṣanamidameva tadyathā pramānaprakāl stārtha-prarāpako nayako".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ayam väkyanayah Tattvärthabhänjagatah Jaya Dhavalä, vol. I, p. 210, see, TV, for original p. 1.33.

<sup>5</sup> See the footnote of p. 49 No. 3 and JSI, p. 129.

<sup>\*</sup> Astasaharsi, p. 295; see also 1. 11. p. 38.

There is a reference to Kumārasena before Akalanka and after Sumatideva, "udetya......Kumārasene munurastamāpat.....", a fact clearly indicating the time of Kumārasena to be 720-800 Å D. at the latest. On this assumption, it is but natural that Vidyānanda could have had a thorough acquaintance with Kumārasena's ideas and could substantiate his ideas in his monumental work Asṭasahasrī And Jinasena could refer to him in his Harivamša Purāna (783 A.D.); though being an elder contemporary of Akalanka, Kumārasena might have explained Astalanī to Vidyānanda who explicitly accepts the gratitude of Kumārasena.

#### 6. Kumāranandi:

Vidyānanda refers to him in Pramānaparīksā (p. 72) and TSLV (p. 280) which suggests that Kumāranandi was the author of Vādanyāya, "Kumāranandinascāhur-Vādanyāyancakṣaṇāh"; further, Patraparīksā (p. 3) also refers to him. In one of the records of gift by Pṛthvikongani (Śaka 698-716 A.D.) to Candranandi, there is a geneological list of teachers of Kumāranandi It seems he lived near about 776 A.D.

Kumāranandi's Vādanyāya explicitly bears the influence of SV of Akalanka Though Vādanyāya is not available The quotations from it bear the testimony that it is influenced by Akalanka-nyāya.

## 7 Vidyānanda:

He is the celebrated commentator on Astasatī of Akalanka. Regarding his age, he himself states in the Prasasti of his magnum opus Tativārthatlokavārtika, that he lived during the regime of sivamāra II (810 A.D.), the heir to king Sripurusa of Ganga dynasty. According to Pt Darbarilal Kothia, Vidyānanda completed his works,—Vidyānandamahodaya and Tativārthaslokavārtika during the reign of Sivamāra II (810 A D) and Āptaparīksā, Pramāṇaparīksā and Yukiyanusāsanālankris during the regime of Rācamalla Satyavākya I (816-830 A.D.) Astasahastī was written after TSLV and before Āptaparīksā. etc. It might have been completed in 810-815 A.D. and Patraparīksā, Srīpura-Pārtvanātha-stotra and Satyatāsanaparīksā in 830-840 A.D., from all this discussion it can be concluded that Vidyānanda flourished in 775-840 A D.<sup>2</sup>

Vidyānanda wrote TSLV after Vidyānandamahodaya, in 810 AD.; he might have started writing at the prime of his youth. Admitting that he was born in 760 A.D., it can be said that he could write his works from the age of forty; hence, he too flourished as a younger contemporary of Akalanka like Kumārasena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EC. vol. II, No. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Āpiaparikjā, Intro. Pp. 51-53.

Vidyānanda has profusely quoted Akalanka in his works,<sup>1</sup> and elucidated the works of Akalanka by bringing out the hidden meaning of Akalankanyāya

## 8. Sīlānkācārya (V. 925: A.D. 868):

Sīlānkācārya is a well-known commentator on Āgamas, he quotes two ślokas from LT in Sūtrakrtangatīkā<sup>2</sup>.

# 9. Abhayadevasūri3 (10th c. A.D):

Abhayadevasūri, the tarkapañcānana quotes some verses from LT with vrttt<sup>4</sup> in Sanmati-Tarkatīkā to substantiate the study of Pramānas

#### 10. Somadevasürs (10th c. A.D.):

Somadevasūri, <sup>5</sup> the versatile writer quotes in his Yašastilaka Campū, <sup>6</sup> a verse 'ātmalābham vidurmoksam'.... from SV (VII. 19)

# 11 Anantakirti (10th c. A.D.)

Anantakliti quotes dasahastāntaram (SV. VIII 12) in his Laghu sarvajūa-siddh (p. 120) which is enriched by the arguments of Akalanka.

# 12. Mānikyanands (993-1053 A.D)7.

Manikyanandı was the preceptor of Prabhācandra; his Parīksāmukhasātra is the gist of Akalanka-nyāya<sup>8</sup>.

#### 13. Sāntisūri (993-1047)9

Sāntisūri quotes in Nyāyāvatāravārtika<sup>10</sup> a verse "bhedajiānāt" (NV I. 114) and "asidhah siddhasenasya" (SV VI 21) with some alteration; he criticises (p. 53) "tridhā sīntamaviplavam" from pramānasamgraha (v 2) of Akalanka. For the influence of Akalanka on Sāntisūri's Nyāyāvatāravārtika readers are referred to the appendix to the same (p. 297).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Hindi Intro p 40 f ns. 1-8

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> On p. 227a and 236a, vv. 4 & 72 resp

<sup>8</sup> Sanmats, Intro p. 83

<sup>4</sup> See Hindi Intro p. 40 f n. No 12

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JSI, p. 182

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> p. 280.

Aptaparīksā, Intro. p. 33.

Vide, the Appendix to Intro. to Pramyakamalamārtanda in which the PMS is Compared with the various works of Akalanka, NVV and AGT, etc.

Nyäyävatäravärtika, p 151

<sup>10</sup> p. 110.

# 14. Vādirāja (c. 1025 A.D)1:

Vādirāja, the *Syadvādavidyāpati* is the famous commentator on NV of Akalanka, sometime he gives four or five meanings of certain words of Akalanka. The exposition of Akalanka's work NV by Vādirāja was mainly due to the help he received from the commentary on Akalanka by Anantavīrya

#### 15. Prabhācandra (980-1065)2.

Akalanka's works were the source of information for Prabhācandra who wrote excellent commentaries. He is the author of NKC, the commentary on Laghīyastraya of Akalanka. He has been benefited by the help of Anantavirya for the explanation of difficult portions; in addition to this, he wrote Prameya-kamala-mārtanda, the commentary on PMS, he quotes "bhedajnānāt pratīyrte" (NV. I. 114) in Ātmānuiāsanatīkā, the commentary on Ātmānuiāsana.

#### 16. Anantavirya (c 11th A.D.):

Anantavīrya wrote a commentary Prameyaratnamāla (PRM) on Parīkṣā-mukha-sītra which is based on Akalanka's works and was written after Prameya-kamala-mārṭanḍa He refers in PRM (III. 5) to LT and NV.

#### 17. Vādidevasūri (1086-1130 A.D):

Vādidevasūri wrote Pramānanayatatīvāloka with his own tīkā known as Syādvādaratnākara (SR), mostly based on Parīksā-mukha-sītra. He quotes LT and LTV in his SR (I. 4, II. 3 and II, 12, verses 3, 4, and 5 of LT, with Vṛtti). Further, he quotes a line from SV in SR (p. 641), he accepts the fundamental principles of Akalanka's Logic and elaborates the discussion of Hatu with divisions and subdivisions etc accepted by Akalanka.

#### 18. Hemacandra (1088-1173 A.D.):

It seems that Akalanka's SV has an indelible impact on the mind of Hemacandra, the Kalikālasarvjāa, he quotes two verses from SV in his Pramāna-māmānisā. He was an exponent of Akalanka's Logic.

# 19. Malayagırı (about 11th & 12th c. A.D.):

Malayagırı was a colleague of Hemacandra. In his Avalyaka Niryukti-Ţikā, he differs from Akalanka in holding that the use of syāt in naya-vākya is inadmissible, for the simple reason that naya itself constitutes

<sup>1</sup> for detailed discussion see NVV. vol I and II, Introductions

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> for detailed discussion on Prabhācandra see NKC. vol. 2 Introduction.

that notion, if syāt is used in this context, then it ceases to be naya-vākya and becomes Pramānavākya.

But Vidyānanda and others of medizeval period and Yaśovijaya of modern times uphold the doctrine of Akalanka. According to Yaśovijayaji, the use of *syāt* in *Nayavākya* connotes the other attributes but does not denote them In this context, Malayagiri was an isolated scholar; no one accepted his views.

#### 20. Candrasena (12th c. A.D):

Candrasena quotes a verse, "na pasyāmaḥ.....etc. from SV in his Utpādādisiddhi

#### 21. Ratnaprabha (12th & A.D.):

Ratnaprabha was the disciple of Vādidevasūri, he respectfully refers to Akalanka in these words 'prakatitatīrthāntarīyakalankokalankai'; he quotes a verse from LT in his Ratnākarāvatārikā (p. 71).

## 22. Aśādhara (1188-1250 A.D.):

Asādhara quotes the 4th and 72nd verses from LT in Anagāra-dharmāmita, (p. 169) and Istopadeša-tīkā (p. 30); his Prameya-ratnākara is extinct.

#### 23. Abhayacandra (c. 13th A.D.):

Abhayacandra has written a Tätparyavrtti on Akalanka's Laghiyasiraya.

#### 24. Devendrasūri (c. 13th A.D):

Devendrasüri refers to Malanddhamani .....etc. from LT in his Karma-grantha-sīka (vol. I, p 8).

## 25. Dharmabhiisana (of 14th c. A.D.):

Dharmabhūsana quotes LT (v. 52) and NV (I. 3 & II 172) in his Nyāyadīpikā,<sup>1</sup> which is merely the extracts of Akalankanyāya.

# 26. Vimaladāsa (c. 15th A.D):

Vimaladāsa quotes a verse beginning with "Prameyatvādibhih....."etc. as 'taduktam Bhattākalankadevaih' in his Saptabhangitaranginī. It occurs in svarūpasamvidhāna (v. 3) which does not bear any testimony regarding the authorship of Akalanka; Mahāsena is also said² to be the author of this 'work. Vimaladāsa's SBT is mainly based on Akalankanyāya³.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyadīpika, Intro. pp 96-98

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NKC vol I, Intro p. 54.

<sup>5</sup> vide TV. IV. '42.

# 27. Yasovijaya (17th c. A.D.) and other Acaryas:

Yośovijaya, the Gangeśa of Jaina Nyāya was the exponent of Navya-Nyāya in Jaina logic. He was one of the outstanding exponents of Akalanka's logic. In his works Jaina-tarkabhāṣā, śāstravārtā-samucayatīkā and Gurutattvaviniscaya he quotes¹ Akalanka extensively; besides he has replied to the objections raised by Malayagiri on Akalanka in his Gurutattva-viniscaya. He wrote a commentary on Aṣṭasahasrī, which is the commentory on Aṣṭasatātī of Akalanka.

Besides all these references to Akalanka, there are still other philosophers who quote Akalanka in their respective works, e.g. Syādvādasiddin of Vādībhasimha, Āptamīmāmsā-vṛtti of Vasunandi, Şad-daršana-samuccaya-mṛtti of Gunaratna, Syādvādamañjari of Malliseņa, Višvatatīva-prakāša of Bhāvasena, Pramānaprameyakalikā of Narendrasena, Nyāyamanidīpikā (a commentary on Prameyaratnamālā) of Ajitasena and Prameya-ratna-mālā-lankāra of Cārukirti Panḍitācārya, etc., all these authors have glorified Akalanka.

From this exhaustive discussion, it is quite clear that Akalanka's impact on Jaina logicians is immense. Out of all these authors referred to above Vidyānanda, Anantavīrya, Prabhācandra, Abhayacandra, Vādīrāja and Yasovijaya are the commentators of Akalanka.

# (f) The age of Akalanka:

Of epigraphical evidences that throw light upon the age of Akalanka, the oldest inscription to refer to him is of  $\epsilon$ . 1016 A D. But epigraphical evidences are not to be exclusively depended upon. In this attempt the textual references are of immense help both from the standpoint of fixing the time limit and comparative studies.

The above discussion leads us to the conclusion that the time limit of Akalanka lies from Dharmakirn and his line of disciples, which extends from the last part of 7th  $\epsilon$ . A.D. to the early phase of 8th  $\epsilon$ .; particularly the age of Santaraksita (762 A.D.) is definitely the lower limit of Akalanka's date. The upper limit of his date can be fixed with the help of the date of his commentator Vidyānanda (775-840 A.D.) and with that of Dhanañjaya (8th  $\epsilon$ . A.D.) and Vīrasena (748-813 A.D.) who quote him. Hence Akalanka can be placed in the 8th  $\epsilon$ . A.D.

But in the light of the newly available material even the particular decade of the eighth century can be fixed.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For references to quotations see Hundi Introduction p. 43.

There is a controversy over the issue of deciding the time limit of Akalanka:

- (1) A galaxy of scholars led by K. B Pathak holds that Akalanka flourished during the last quarter of the eighth century A D.; this group includes S. C. Vidyābhūsan, R. G. Bhandarkar, Peterson, L. Rice, Winternitz, F. W. Thomas, A. B. Keith, A. S. Altekar, Pt. Nathuram Premi, Pt. Sukhalali, B. A Saletore, MM. Gopinath Kaviraj.
- (2) The other group of scholars maintain that 7th c. A.D. is the time of Akalanka, on the evidence of a *iloka* from *Akalanka-earia* in which the date is given as *Vikramārka Šaka* 700 i.e. 643 A.D., it includes R. Narasimhācharya, S. Srikantha Šāstri, Pt. Jugal Kishor Mukhtar, A. N. Upadhye, Pt. Kailashchandra, Jyoti Pd.<sup>1</sup> etc.

The arguments advanced by the first group of scholars are leading us near the truth and they are as follows—

- (1) That Akalanka is referred to be the son of a minister to king Subhatunga of Rāstrakūta dynasty in Prabhācandra's KK.<sup>8</sup>
- (2) That the Mallisena prasasti inscribed on the pillar of Pärśvanätha Basti at Chandragiri refers that Akalanka narrates in the court of Sähasatunga his victory over Buddhists at the court of king Himasitala Probably Sähasatunga is identical with Dantidurga (744-756 A.D.)<sup>3</sup>.
- (3) That Akalanka-carria refers to Akalanka's debate in Saka 700 (778 A.D.) in these words:

"vıkramārkasakābdīya satasaptapramājusi, kāle kalankayatino Bauddhair-vādo mahānabhūt:"4

Now the second group of scholars advances the arguments in the following way:

- (1) That KK refers to Mānyakheta as the capital of Šubhatunga, whereas it is Amoghavarsa who made Mānyakheta the capital in 815 A.D., hence, the genumeness of KK is not altogether beyond doubt<sup>5</sup>.
- (2) That the identification of Sāhasatunga with Dantidurga II is a matter of conjecture only<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Hindi. Intro, for the references of views expressed by these Scholars, pp. 44-5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. B. Pathak, ABORI, vol. XI. p. 155.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> ABORI, vol. XI. Art. by K. B. Pathak.

NKC, vol. I, Intro. p. 104.

A. N. Upadhya, ABORI, vol. XII, p. 373.

# 

(2) According to Mallisena Prasasti, Mallisenamuni expired in Saka 1050 (1128 A.D.) and the said inscription is engraved to commemorate the saint. This inscription refers to 'Rājan Sāhasatunga'; it gives a chronological list of teachers such as: Mahāvādi Samantabhadra, Mahadhyām Simhanandi, sanmāsavādi Vakragrīva, navastotrakāri Vajranandi, Pātrakesari the author of Trilaksanakadarthana, Sumatideva the author of Sumatisaptaka, Kumārasena, Cintāmani, Kavicūdāmani Srivardhadeva praised by Dandi, mahāvādavijeta Maheśvara and Akalanka—destroyer of Tārā installed in an earthen pot Further, some verses are put in the mouth of Akalanka—The Prasastikāra quotes these verses in the Prasasti, not as composed by himself but he accepted them as they were prevalent traditionally. This shows that they were composed in the remote past.

Further, it refers to Akalanka's debates in the court of Sāhasatunga and his effort to invite Paravādimalla to the court of Subhatunga for explanation, signifying that Sāhasatunga and Subhatunga were two different kings, of course, before this Prasasti (1128 A D) Prabhacandra (980-1065 A D.) refers to Akalanka's debate in the court of Himasītala but is silent in regard to his narration at the court of Sāhasatunga

So far as we know the history of Rāstrakūṭas, it is the rulers of this dynasty who only bear the biridas of the type—subhatunga, Nrpatunga, Jagattunga, 1 e, the biridas necessarily have the suffix-tunga. That Krsnarāja I had the birida Subhatunga is sufficiently proved by several inscriptions²; there is nothing to prove the travesty of the contents of the said Praśasti. The reference to 'Rājan Sāhasatunga.....' etc. (v. 21) glorifies the qualities of a king with several adjectives. It is a vivid fact of history to note that Dantidurg had conquered the northern part of the kingdom of Kīrtivarmā II belonging to Solanki Chalukyas in the middle of 748-753 A.D. and had reestablished the sovereignty of the Rāstrakūṭas². The Sāmngada (Dist Kolhapur) inscription, dated Śaka 675 (753 A.D.) records the magnificent victorious career of Dantidurga². The glowing tributes of this inscription² prove that this Sāhasatunga was prior to Subhatunga, who defeated the Chalukyas, and this Sāhasatunga is shown to be identical with Dantidurga². Dr Altekar also upholds the same conclusion. It will be seen in the sequel, it is but definite that Sāhasatunga was the birada of only Dantidurga II

6 BPRV, vol. III.

<sup>1</sup> Vide Hindi Intro. Pp 46-47 for the text of Prasasti.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> EI, vol III, p 106 and vol. XVI, p 125
 <sup>3</sup> Bhāratake Prācīna Rājāvamša, vol III, p 26.

<sup>4</sup> IA, vol. XI, p. 111.

<sup>5</sup> Vide Hindi Intro. p. 48, for the text of Inser.

It has been already discussed that Akalanka was a young man during the last phase of Sāhasatunga's reign It can be said without any fear of contradiction that the final verdict, thanks to Dr. Salctore, on the problem of the identity of Sāhasatunga with Dantidurga has been passed by his research. He concludes, after a masterly analysis of the problem of identifying Sahasatninga with Dantidruga II: "This is proved by an inscription. on the four faces of a pillar set up in the court-yard of the Ramalingesvara temple at Rāmeśvara near Proddhatūru,.....It is written in Sanskrit and Kannada languages, the script being in Kannada.....It belongs to the reign of the Rästrakūta King Krsna III.....The inscription consists of about twenty-five verses which give the genealogical account of the Rastrakūtas down to Krsna III, who is praised in the record......" The lines referring to Dantidurga as Sähasatunga are:

Sri-Dantidurga-eti durdhara-bāhu-viryyo Cälukya-sındhu-mathanodbhava-rājalaksmīm Yas sambabhāra cıram-ātmakul-aikakāntām tasmın Sähasaiunga-nämui nepatau svassundaripräitlutel

Thus, it is conclusively proved that Sähasatunga was no other than Dantidurga II The date of Sāhasatunga Dantidurga 18 756 A.D.ª

- (3) In the light of this proof that Dantidurga had the bernda Sahasatung, the reference to the line—'vikramārkašakābdīya' will be taken as Saka Samvat for the following reasons:
  - (i) The verse containing 'vikramārkalakābdīya' should be read as 'vikramānkasakābdīya' implying thereby Saka era qualified by Vikrama,
  - (u) It is almost an accepted tradition followed by Jama authors to refer Saka era as 'vikramānkalaka' This is supported by several instances Dhavalā was completed in 816 A.D., 'when Jagattunga (1.e. Govinda III of the Rastrakūta dynasty) had abandoned the throne and Amoghavarsha I was rulings. It is mentioned that Dhavalā was completed in the year 738 of Saka (A.D. 816) The ending verses of Dhavalā run-"athatisamhi Satasae Vikkamarāyankie-susagaņāme Väse suterasie bhännoslagge dhavalapakkhe'

Hence Vikramānksta Saka most be interpreted as Saka era4. Otherwise it will not tally with the time of Jagattunga and Amoghavarsa.

<sup>1</sup> JBHS, vol VI, Pp 29-33

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Rastraktitas and their Times, p. 10

Satkhanddgama, vol. I, Eng. Intro. p. 11 and Handi Intro. Pp. 35-45.

<sup>4</sup> Dhavali, vol. I Hundi Intro. p. 41.

Dr. Hiralal Jain in support of this interpretation quotes a line from the commentary on Trilokasāra (v 850) by Mādhavacandra Traividya which contains "Sii Vīranāthanīvrieh sakāšāt Pancašatottara sat šatavarsām" (605) pancamāsayutām gatvā pašcāt Vikramānkašakarājo Jayate etc. which shows the tradition of attaching the word Vikramānka vith Saka era.

Hence Samvat, referred to in Akalanka Carita, is in complete conformity with the historical fact of mentioning Saka era with Vikramānka. This contention is also held by J. C. Vidyālankāra<sup>1</sup>.

- (4) Conceding to the facts of Akalanka's contemporaneity with Sāhasatunga Dantidurga and flourishing in 720-780 A.D., it is by no means impossible for Dhavalā to quote TV of Akalanka, which was accepted as an authentic text within a short period due to its intrinsic value, the possibility of quoting it is still more enhanced when we purview that the TV was the first work of Akalanka.
- (5) Further Acărya Siddhasenagani wrote a commentary on bhāsya of TSu. Pt Sukhalalji assigns him between 7th c A.D. and 9th c A D.<sup>2</sup> Because Siddhasena refers to Dharmakīrti and is referred to by Šīlānkācārya (Šaka 799; 877 A.D.) in his Vitti on Ācārānga³; hence he must have flourished during the last phase of 8th c. A.D. Panditji conjectures⁴ that Akalanka, Gandhahasti (Siddhasena) and Haribhadra might be contemporaries, if so, Akalanka's TVA or Rājavartika could be before Siddhasena (last quarter of 8th c A.D).

Though one more Siddhwimstaya of Ārya Sivasvāmi has been found out, Siddhasena's reference to 'evam ...., Siddhwimstaya si stipatīksāto', seems to be definitely indicating SV (VII Ch. on Sāstrasiddhi, v. 13) of Akalanka.

(6) The age of Haribhadra is fixed by Muni Jinavijayaji to be 700-770 A.D. on the basis of Kwalayamālā (777 A.D.) of Uddyotana who refers to Haribhadra, and on other internal evidences. It has been shown elsewhere that Haribhadra quotes verbatim the second pādas of two verses from Nyāyamanyarī in his Şaḍdarkana-samuccaya (v. 20). Though recent research.

<sup>1</sup> Vide Hindi Intro. p. 50, f. N. 4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tattvārthasātra, Intro. p 46.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ibid, p 43, Note 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> See Hindi Intro p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 1bid, p. 51.

<sup>6</sup> Jaina Sähitya Saméodhaka, vol. I, Part 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> NKC, vol. II, Intro. p. 38.

JBORS, vol. IV, 1955.

in Nyāya studies has shown that Tulocana, the guru of Vācaspati Miśra, had written a Nyayamanjari still it is definite that the quotation by Haribhadra is from Jayanta's Nyāyamañjarī. The age of Jayanta was fixed by myself to be 760-840 A.D.1

As has already been shown elsewhere, the date of Haribhadra should be extended to 810 A.D., in view of the fact that he quotes Nyāyamañjarī of Jayanta who flourished in 760-840 A.D.\*

Therefore, Haribhadra's age lies from 720 A.D. to 810 A.D. In other words, he was the contemporary of Akalanka.

Haribhadra's reference to "Akalankanyāyānusārs cetoharam vacah" in Anekāntajayapatākā (p. 275) implies the soptiess character of logic and in no way is referring to Akalanka's Nyāya works. In AJP there are still more references of this type e.g. "mskalankamatisamutpreksita sanyāyāmisāratah", such epithets are used while discussing the pārvapakṣa of Buddhists and Naiyāyikas who claim the purity of their own logic; hence it is clear that they do not refer to Akalanka's logic.

(7) Jinadasagani refers to Siddhumileaya in his Nesitha Curpi but it bears no relation whatsover with the present SV of Akalanka, Punyavuayaus has found out a fikā on a treatise named Strimukti of Sākatāyana; it is in a mutilated condition having some of the leaves of the first and the last portion missing. In that MS there is reference to "......Bhagavadātārya-Swasvāmmah Suddhwimstaye.....", indicating the existence of Suddhumicaya by Śwarya, who is other than Akalanka; because the views quoted in the name of Sivārya from SV are against the views of Akalanka, particularly regarding the problem of Strimukts.

Šākatāyana in his Asvoghavritit (1.3.-168) refers Šivātya's Siddhivinišcaya as:--"Sādhu khalvidam.....Siddher-visitsayah Swāryasya Swāryena vā......" which fact clearly menifests that Śivārya also wrote a work named Siddhiviniscaya.

There is hardly any doubt that Sākatāyana had before him Sīvārya's Siddhumstaya which defends Strimukts.

When in the year 1926 A.D the reference to Siddhiwniscaya was found out in Nisitha-cūrņi (NC) and the MS of Anantavīrya's Siddhvinistayafikā

<sup>1</sup> NKC, vol. II, Intro p 16; in the light of recent researches a correction is required to be made in one of my arguments: the verse, "gjilanatumira" etc., which refers to Nyāyamaijarī written by a guru of Vācaspati is none else than Trilocana.

<sup>1</sup> lbid, p. 16.

The author is indebted to Pt Malvania for this suggestion.

<sup>4</sup> Vide Hindi Intro. p. 53

on Akalanka's SV was discovered, Pt. Jugalkishorji identified the Siddhivimiscaya referred to in NC with that of Akalanka in his article on SVT in Anekanta. This evoked further research in this direction as a result of which Pt. Sukhalaljı and Pt. Bechardāsji rightly pointed out that the reference to SV in NC cannot be that of SV of Akalanka, since Jinadāsa Mahattara is decidedly earlier than Akalanka<sup>1</sup>. In fact, the SV referred to in NC should necessarily be the work of an unknown author other than Akalanka, who must have been a Svetāmbara, for (1) there is no other evidence to prove that the Svetambara Acaryas have referred to a Digambara work as darśanaprabhāvaka, (11) the reference to SV 18 with a Svetämbara work, viz. Sannati, moreovet it is given the first place in order of mentioning<sup>3</sup>. Muni Jinavijayaji also expressed such opinions<sup>3</sup> in his foreword to AGT. I had also my own doubts regarding this matter. If NC refers to Akalanka's SV., the author must be posterior to Akalanka, further it was a matter of doubt whether Jinadasa was the author of Nandscurn, the existence of SV, except that of Akalanka was not thought of,4 for, SV of Akalanka is purely a philosophical classic which could have been glorified by Svetämbara Acaryas. Though Jinavijayaji attempted to establish Jinadasa as the author of Nandscurps and placed him in 676 A.D. the problem of SV referred to in NC was not solved. Happily, this problem is now solved on the strength of explicit reference to Sivarya's SV in Strimukti fikā and Amoghavriti. It is a matter of pretty certainty that Sıvārya was Yāpanīya, since Sākatāyana who quotes SV of Sıvārya, was himself a devout Yāpāniya, naturally the Svetāmbara Ācāryas quote it (SV of Śivārya) whenever they discuss the problem of Strimukti. Śivārya can be placed before 7th C A.D. on the basis of his reference in NC.

On the basis of this discussion it can be conclusively proved that NC does not refer to SV of Akalanka. So he can be placed in 8th C. A.D. and certainly not in the 7th C. A.D.

The Crux of the whole discussion is:-

 Akalanka's narration of his victory at the court of King Himasitala before Dantidurga alias Sāhasatunga; Dantidurga ruled in the year 745-755 A.D., he had bruda Sāhasatunga which fact is conclusively proved by the Pillar Inscription of Rāmesvara temple.

<sup>1</sup> Anekānta, vol. I. No. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NKC, Vol. I Intro. P. 105. Note 3.

<sup>\*</sup> AGT Foreword, P. 5

<sup>4</sup> Ibid, Intro. pp. 14-15.

- The KK of Prabhācandra refers to Akalanka as the son of Puruşottam who was the minister of Kṛṣṇa I (756-775 A.D.).
- The reference to Akalanka's debates in Saka 700 (778 A.D.) with the Buddhists in Akalanka-carita
- The reference to the influence of the following Ācāryas in Akalańka's works:

Bhartrhatt (4th or 5th c. A.D.)

Kumārila (the first part of 7th c A.D.)

Dharmakirtı (620-690 AD.)

Jayarāši Bhatt (7th cent A.D.)

Prajňākara Gupta (660-720 AD)

Dharmākardatta or Arcața (680-720 A.D.)

Sāntabhadra (700 A.D.)

Dharmottara (700 AD.)

Karnagomi (8th cent. A.D.)

Santaraksıta (705-762 AD)

- Dhanañjaya states in his Nāmamāla, 'pramānamakalankasya'; this Nāmamāla is quoted in Dhavalā (816 A.D.). Therefore Dhanañjaya must have flourished in 810 A.D.
- Virasena's (guru of Jinasena) reference to Akalanka's TV in his Dhavalā (816 A.D.).
- Jinasena's (760-813 A.D.) reference to Akalanka in Adipurâna.
- Jinasena, the author of Harivamsapurāna, completed in Saka 705 (783 AD.), refers to Virasena's reputation as 'akalanka'.
- Vidyānanda's (775-840 A.D.) commentary on Astalatī of Akalanka named Astasahasrī
- 10. Inscriptions refer to Akalanka after Sumati. The copper plate, dated Saka 743; 821 A.D.) recording the gift made by Rāstrakūṭa Karka Suvarna of Gujarat to Aparājīta, the disciple of Sumati and grand disciple of Mallavādi.

The TS refers to Sumati as a Digambar scholar. Tativasamgraha-Pañjika (TSP) suggests that Sumati repudiated Kumārila's theory of alecanamātra pratjaksa. Obviously, Sumati must have followed Kumārila; his date has been fixed by Dr. Bhattācharya at about 720 A.D. If Sumati, referred to in the copper-plate, is the same as quoted in TS it can be inconsistent with this date (720 A.D.); because,

according to copper-plate inscription Sumati's disciple Aparājita lived in 821 AD, it can be presumed that the relation between the teacher and the taught—might have been for certain time within this long period of 100 years. It has been rightly observed by Pt Dalsukh Mālvania, according to whom, Sumati's literary activities might be about 740 A.D. Sāntaraksita completed his 'TS in 745 A.D i.e. before his journey to Tibet where he established a Vihāra in 749 A.D. If Sumati is thought to be the contemporary of Sāntaraksita, he might be living in 762 A.D, under such conditions, it is not improbable to maintain that his disciple Aparājita could have flourished in 821 A.D

Akalanka, who is mentioned after Sumati and other two or three Ācāryas, must have flourished in 8th c A.D

On the strength of these evidences it can be safely concluded that Akalanka flourished in 720-780 A D.

## (g) The Works of Akalanka

It is needless to repeat Akalanka's unparalleled contribution by an inexhaustible fertility of his intellect, insight and intuition all combined, his TV stands as an example of purity, clarity of thought and sobriety of mind; his works Astalati and Siddhiviniscaya etc. reflect force, cogency and satire, as the then prevailing necessity to combat the Buddhist criticism stirred him and as a result of which we have several excellent works on Jaina philosophy. A brief analysis, estimation and evaluation of the various works of Akalanka will be given in the following pages.

## (1) Tativārthavārtika (TV) and its Bhāsya (TVB).

TV is a commentary on the Tativārthasātra (TSu) of Grddhapiccha Ācārya Umāsvāmi in a vārtika form resembling Nyāyavārtika of Uddyotakara. TV has a commentary by the author himself. The commentary is called Bhāsya¹ or Alankāra. TV contains the discussion of Jīva, Ajīva, Āirava, Bandha, Samvara, Nirjarā and Moksa. The Puspikā of TVB, refers to the title of the text as "Tativārthavārtika-vyākliyānālankāra". A large portion of SS forms the very structure of Vārtikas of TV, similar is the case with several sentences² of Tativārthādhīgama-bhāsya (TBh) some

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dhavalā Vol. I, Intro p. 67. NKC. p. 646

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> TBh, I, I

of which he criticises at several places and also criticises some of the sūtras accepted by TBh, this fact clearly indicates that TBh and its sūtras were accessible to him. The TBh is referred to by him as Vrtti<sup>1</sup> The prose in the last section of the 10th chapter and 32 verses of TBh are assimilated in TV by Akalanka In the description of Dvädasänga, while dealing Kriyāvādi, Akriyāvādi, Ajūāmka and Vamāyika reference is made to the Vedic Rsis of various sākhās such as—Sākalya, Vāskala, Kuthumi, Katha, Mādhyandina, Mauda, Pippalāda, Gārgya, Maudgalāyana Āsvalāyana, etc.

There are several quotations from Satkhandagama and Mahabandha which are in perfect time with the spirit of TV, verily, it is a mine of Jama philosophy, Ethics, Cosmology and other allied subjects where in philosophical section deals specially the various aspects of Anekantavada<sup>2</sup>.

There is refutation of definition of sense perception held by Dignäga. But it is curious to note that he has not criticised that of Dharmakirti, though the first śloka, beginning with "Buddhipūrvām kriyām" of Santānāntarasiddhi of Dharmakirti is quoted. It seems that all the works of Dharmakirti might have not been accessible to Akalanka at the time of writing TV, this can be the reason to strengthen the supposition that TV is the first work of Akalanka.

It may be noted that Akalanka was also a grammarian, since he exhibits his sound knowledge of correct usage and word formation of terms used in the sātras. He closely follows the Jamendra Vyākarana of Pūjyapāda though some times he refers to Pānini and Pātanjala-bhāsya

So far as cosmological discussions are concerned, Trilokaprajhapti is served as a reference book for Akalanka. Besides, he refers to Yompräbhrta, Vyākhyāprajhapti and Vyākhyāprajhapti-dandaka etc., indicative of his vast erudition, besides TV quotes a number of standard works of different systems of thought for instance.—Vedas, Upamsads, Smṛtis, Purānas, Panni-sūtras, Pātanjala-bhāsya, Abhidharmakoša, Pramānasamuscaya, Santānāntara-siddhi, Yuktyannkāsana, Dvātrinšad-dvātrinšatikā etc.

## (2) Astašatī:

Astalati, amounting to 800 verses, is a most precious work in Jama philosophy, dealing mainly with logic; it is a brief but extra-ordinarily brilliant commentary on Aptamimānisā alias Devāgama of Samantabhadra, the latter work embodies in itself the acute analysis of other schools of thought from the standpoint of Anekānta philosophy. Vidyānanda's

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TV, p 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide, TV. pp. 833-836.

work named Astasahasrī stands by itself as the most original work though it is a commentary on Astasaī, he incorporates Astasaī in such a way that it becomes a part and parcel of the unique work. He is supremely awaie of the difficulty of commenting on Astasaī, a fact which is clearly expressed in the words "Kastasahasrī siddhā Sāstasahasrī" He is proud of this stupendous achievement of such a commentary, suggestive of the par excellence of this work over such other works of Buddhists.

Astaiati comprises the discussion on Sadekānta-asadekānta, bhedarkānta-abhedarkānta, nityarkānta-anityarkānta etc. In the examination of these schools, first he starts with the position held by the schools, from the authoritative texts. He discusses the concept of omniscient being, self-subsistent in itself and establishes the theory on a firm footing, on the strength of the conformity of the teachings with logic and the scriptures. Lastly, he discusses the epistemological problems, like pramāna, naya and durnaya such as "(Pramānāt)tadatat-pratipattehenayāt)tat-pratipatteḥ (durnayāt) tadanya-mrāks tesca". 1 e Pramāna consists in the apprehension of the intended (Vivaksīta) and unintended (anvaksīta); naya refers to the intended objects and durnaya negates the unintended ones. It criticises all the absolutistic systems uptodate and has established the non-Absolutism of the Jainism.

### (3) Laghtyastraya with Vivrti:

The title of LT is self-expressive of the fact that it is a compendium of three small treatises. The colophon<sup>2</sup> of the *vrtti* on LT goes to prove that the *Pramāna Praveša* and *Naya Praveša* together formed one book and was named as *Pramānanaya-Praveša*. Since the *Pravacana Praveša* has a separate *manglācarana* and repeats mostly the topics of *Nayapraveša*, it can be proved that it is a separate treatise<sup>3</sup>

It seems that Akalanka was inspired by Nyāya-Praveša of Dignāga to write a treatise on Jaina Logic namely Pramānanaya-Praveša. As regards the designation Laghiyastraya of these works nothing can be definitely said as to who did this, however, we can venture to remark that either Akalanka himself or very probably his commentator Anantavīrya might have taken them as Laghiyastraya a fact which can be proved by the references to Naya Praveša as a separate work by Anantavīrya in SVT.<sup>4</sup> Thus there was the

<sup>1</sup> Astalati & Astasahasri, P. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> AGT,-LT p. 17.

<sup>3 &</sup>quot;:ti pramānanaya-pravelah samāptaḥ Krtsrīyam sakalavāds-cakravarisno Bhatid-kalankadevasya."

<sup>4</sup> SVT. p. 737.

possibility of giving the name Laghīyastraya. It is but natural that he should quote these for the first time as Laghīyastraya. However, it is also possible that it is Anantavīrya who coined the name Laghīyastraya for the trio of pramānapraveša, Naya-praveša and Pravacanapraveša.

Thus Laghtyastraya (LT) includes the above three treatises, the total number of slokas being 78. At the end of Nayapraveśa, we have "mohenawa paro'pi" which is not commented either by Prabhācandra in NKC or by Abhayacandra in Tātparyavrtti nor does it have any consistency with the text. Hence it can be regarded as a spurious addition.

Akalanka himself wrote a commentary on LT not with a view to explain and interpret the content of the whole text but to clarify ideas of the text Really speaking the text and the commentary are to be taken as a whole.

It is apparent that Akalanka followed in this regard the chapter on Svärthämmäna of PV and its vrtti of Dharmakirti, this is also the case with the Pramānasangraha and its Vrtti of Akalanka Prabhācandra refers to the prose section of LT, as Viniti when he says "Vivitim Vivinvamāha".

Prabhācandra's  $N_j \bar{a}_j a_k n m n data n data n can be a commentary on LT and its <math>V w t i$ 

Laghiyastraya contains six chapters<sup>1</sup> embodying the exhaustive discussion of philosophy in general and epistemology in particular Pramāna, naya and mksepa

#### (4) Nyāya-viniścaya and its Vrtti2:

Nyāya-vimisaya written in verses and prose, is designed after Pramāṇavinisaya of Dharmakīru, the original MS. of which is not available. Vādirāja has written a commentary on NV, but on the slokas only I have restored the NV by culling words from the commentary of Vādirāja, but the reconstruction of Vrtit is impossible in absence of any commentary; there can be no doubt about the existence of Vṛtit of NV Since it is quoted in SVT. That commentary was called Vṛtit, is proved by these words "Vrtitimadliyavartitvāt" etc It appears, this Vrtit, also known by the name "cārm", is quoted by Vādirāja in NVV, thus "tathā ca sūktam cūrnan devasya vacanam-Samāropavyavacchedāt".

<sup>1</sup> Vide Hindi, Intro, p 58 for the Analysis of the Chapters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Published in Akalanka-grantha-tryaya (SJS Vol. 12) and Nyāya-Vmiloga-vvarana in two Volumes (BJPB).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide AGT Intro. p 6

taduktāni Nyāyavinicaye "na cautad bahireva Pratibhāsate" SVT. p. 141.
 NVV. Vol. I. p. 301, 390

NVV contains in all 480½ verses¹ which are of three types:—Vārtika, antaraśloka and Sangrahaśloka; it has three prastāvas: Pratyaksa, Anumāna and Pravacana, just as Nyāyāvatāra consists of three chapters: Pratyaksa, Anumāna and Sruta, similarly we find three chapters in Dharmakirti's Pramānavimsīcaya also, viz., Pratyaksa, Svārthānumāna and Parārthānumāna. It seems Akalanka derived inspiration from these authors.

The first chapter includes the topics: the nature of perception, the refutation of the view that knowledge is non-perceptible, the nature of substance, refutation of views held by other schools regarding the perception, etc

The second chapter deals with the study of inference, the empirical elements in inference, the nature of Vāda, mgrahasthāna, Vādābhāsa etc. related with the topic of anumāna

The third chapter deals with the nature of *Pravacana* (the scripture), the refutation of Buddhist theory of *Apta*, Vedic dogma of *apauruseyatva*; the proof of omniscience, refutation of *anātmavāda* of Buddhists, the conception of *moksa*, the theory of *Saptabhangi* and *Syādvāda* etc.<sup>2</sup>

#### (5) Pramānasamgraha and sts Vrtts:

As the title suggests this work is a collection of statements; really it is a work on epistemology or *Pramāna*; it has a very compact style. From the maturity of judgments and acute analysis, it can be said that it is the last work of Akalanka; besides, he includes some of the *kārikās* from NV. It is understood that Anantavīrya wrote a commentary, named *Pramāna-Sangrahā-bhāsya* or *Pramāna-Sangrahālankāra*, since he himself refers to it<sup>3</sup>.

There are nine chapters and 87½ kārikās Akalanka wrote a supplementary Vrtti on this work. Vrtti and the kārikā together come to about the same size of Astalatī.

There are nine chapters in this work dealing with the topics: Pratyaksa, Paroksa (mediate knowledge), Anumāna (inference), Hetu (reason), its classifications, Hetvābhāsa (fallacies of reason), non-existent (asidha) contradictory and inconclusive, Vāda (legitimate discourse), Pravacana (the nature of scripture), proof of omniscience, refutation of apauruseyatva, Saptabhangi (the seven fold predication), naya and its classification, lastly conclusion on pramāna (valid-knowledge), naya (partial standpoint) and niksēpa

I Ibid, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide Hindi Intro pp 58, 60.

<sup>8</sup> SVT pp B, 10, 130 etc.

#### (6) Siddhivimscaya:

The detailed discussion on this will be given in a separate section No. 3.

Besides the above mentioned works there are some others such as Svarāpasambodhana, Nyāya-cālikā, Akalankapratisthā-pāṭha, Akalanka prāyalcitta-samgraha and Akalanka-stotra etc attributed to Akalanka by tradition. But at a closer scrutiny it will be revealed that these works are not of Akalanka<sup>1</sup>, may be they were composed by various Akalankas<sup>2</sup> who flourished after the great Akalanka.

# (h) The contribution of Akalanka to Jamanyaya—Akalankanyaya.

There can be no doubt that Akalanka was an intellectual prodigy; he stands as a tower of strength and self-confidence in the firmament of Jaina-Nyāya. He brought dignity to Jaina-Nyāya by his examplary originality of his logical acumen. It stands much to his credit that he has established the Jaina-nyāya on a firmer footing. In fact he was fortunate to belong to the period of Indian Philosophical history which was surcharged by the sharp attacks and counter attacks by Dharmakirti and his followers on the one hand and non-Būddhist-philosophers on the other.

The works of Akalanka echo the reflection and reaction of his times. The followers of Dharmakirti had used derogatory terms such as alitla, ākulapralāpa etc. to redicule, rather than refute, the Jaina Siddhānta. In order to combat these caustic critics, he realised the necessity of systematising the Jaina thought bringing out the strength of its teachings, before attempting to counter-attack, as a result of which we possess works systematising Jaina philosophy in general and logic in particular. His contribution to Logic is summarised below.

(1) the 'avisamvāda' non-discrepancy in the definition of Pramānas:

In Epistemology, Samantabhadra<sup>3</sup> and Siddhasena<sup>4</sup> used the term "svaparāvabhāsaka' and 'svaparābhāsa' respectively while defining the nature of valid knowledge. According to them valid knowledge or Pramāņa is self-revelatory, in other words self-revelation is the essential character of the organ of knowledge (Pramāņa). Akalanka introduces the term 'āvisamvādi'<sup>5</sup> or non-discrepant to represent the essence of Pramāņa; his

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vide NKC, vol I Intro. pp 58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1bid p. 25

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bṛhat-svayambhū stotra, v. 63

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nyāyāvatāra, v 1.

Astalati and Astasuhasri, p. 175.

emphasis is not so much on 'svasanvedana', since self-cognisance is a common charac teristic, not only of Pramāṇa, but of knowledge, valid or invalid, as a whole. Hence, he used the terms 'svārthavīmscaya' and 'tattvārthmīrnaya' indicating the result of Pramāṇa sometime. He uses the term 'anadhīgatārthādhīgama' but without any emphasis.

Obviously, it is Akalanka who for the first time uses the term "avisamvādi", in definition of Pramāņa in Jaina Logic. Similarly he is the first to reject the Samukarşa and mrvikalpaka daršana as the means of valid knowledge when he gives the term Jihāna in the definition of Pramāņa.

- (2) The partial discrepancy: He did not stop at this stage only, he further argues that no knowledge is valid or invalid from the absolute standpoint; validity or invalidity is conditioned by the degree of non-discrepancy. Though there may be partial discrepancy, on the strength of extensive non-discrepancy the knowledge can be valid.
- (3) Refutation of the definitions of Pramāṇas accepted by others: Akalanka refutes the Buddhist theory of non-discrepancy as the test of valid knowledge, because it is inconsistent with indeterminate knowledge (nrinkalpaka jāāna) which is accepted by the Buddhist as valid knowledge. Sannikarṣa accepted by the Naiyāyika as the source of knowledge is untenable because it is not knowledge by itself.
- (4) The object<sup>5</sup> of *Pramāna* is a reality which is of the nature of substance-cum-modifications and universal-cum-particular and knowledge itself.
- (5) Matyjiāna: Akalanka widens the scope of Mati. Mati is confined to the knower himself, it is rather subjective; the four types—Avagraha (conation), Îhā (conception), Avāja (judgement) and Dhāranā (retention), have the characteristic of occurring successively, each antecedent member (of the order) is the cognitive organ and each succeeding member is the resultant. This completes the division of organ and resultant.
- (6) *Thā* (speculation or conception) and *Dhāranā*: *Thā* or activation and *dhāraṇā* or dispositions (*Bhāṇaṇā*) are accepted by the *Naiyāyıka* as other than knowledge. Akalanka establishes them to be of the nature of knowledge because they are substantive cause and effect of knowledge.

<sup>1</sup> SV. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pramānasangraha, p. 1.5.

Aptalati, Astasahasri, p' 175.

<sup>4</sup> SV. L 3.

<sup>5</sup> NV. I. 3.

<sup>\*</sup> LTV. L. 6.

- (7) Artha (object) and Alaka (light), are not conditions of knowledge <sup>1</sup> Akalanka admits of sense organs and mind as the conditions of knowledge and not object and light, since the latter two factors do not have relation of concommitance and difference (affirmation and negation) with knowledge.
- (8) The nature of perception: Ācārya Siddhasena defined pratyaksa as the negation of mediate knowledge 1 e. his approach is mainly via negativa. Akalanka defines that Pratyaksa is immediate-cum-lucid and further he defined the conspicuity of this, which has been accepted by the subsequent writers

The contributions to Logic by Akalanka are too many to narrate in this short introduction, suffice it to say that he had his original contribution to Pratyaksa—Sāmvyavahārika (empirical), Paroksa—its definition and divisions: Simit, Pratyabyñāna, Tarka, Anumāna and Āgama; the inference and its syllogistic forms, Hetu and its divisions; Hetvābhāsa—fallacies of reason, Vāda—nature and scope; Jāti—fallacy of refutations, Jayaparā-jayavyavasthā—the ground of defeat; Saptabhangī—pramāna saptabhangī and nayasaptabhangī, Sakalādeša and Vikalādeša Naya and nayābhāsa—fallacies of partial standpoint; discussion on assertion, mkṣṣpa—imposition or aspect, combating the critics of Anekānta etc.<sup>2</sup>

Akalanka has rendered the signal contribution to Jama philosophy of Anakānta.

## (i) Personality of Akalanka:

Thus, on the strength of epigraphical, textual and contemporary evidences it can be concluded without any misgivings that Akalanka was the epoch-maker of the 8th C A.D Famous he was as an author, equally proficient in debates also with which he vanquished the Buddhists in the court of Himasitala, Mallisena Praisasti's glowing tributes to Akalanka, in verse beginning with "Rājan Sāhasatunga" etc reflect his forceful writings and graceful orations.

His works, both original and commentorial, stand as eloquent testimony to his penetrating mind and show a remarkable advancement in Jama Logic. He had chivalrous disposition to help the people misled by the Buddhists. In his writings he was very satirical and caustic about

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LT. vs. 53 56

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For detailed discussions see, Itroductions to AGT and NVV vol I and II , Jaina Dariana pp. 146, 152, 269, 273. 286, 315-28, 344-361, 410-416, 475-514 516-617 etc; Hindi Intro, pp 61-65 , 95 ff;

Buddhists, particularly about Dharmakirti, in retorting the euphiemistic criticism of Syādvāda by Dharmakirti<sup>1</sup> Akalanka replies in forceful words<sup>3</sup>. The examples of scathing attack of Buddhists are innumerable in Akalanka's works. *Pramānasamgraha* embodies several such caustic remarks such as "jādyahetavah", "Pasulaksanam", "alaukskam", "tamasam"; which were used by Dharmakirti himself

That he was a celibate, his heart was burning with grief on account of the tragic end of his brother and the exertion of his utmost skill in combating the spring-tide of carping criticism by the Buddhists show his allround capacity to succeed in re-establishing Jainism on the rock-bottom of new interpretation of Agamic teachings.

#### 2. Anantavirya

Acārya Anantavīrya was a Logician of amazing capacity though sometimes he shows leniency toward dogmatism. Truly, he was a genius of his time. He had his utmost attempt to probe into the heart of Akalanka's works and reveal the truth. Inspite of the commentary on Siddhiviniścaya by other Vrddha Anantavīrya, it seems he was not satisfied with it as it is sufficiently clear from the opening verses of SVT. He frankly expresses the deficiency of the old commentary on Akalanka's works, as will be clearly seen in this verse:—

Devasyānantavīryo'ps padam vyaktam tu sarvataļ, na jānīte'kalankasya estrametat param bhuvi.

Though out-wardly it seems that he is expressing his own incompetency, in other way, it goes to justify my conclusion that he is referring this to the old commentator whom he quotes<sup>3</sup> in several places.

These phrases like 'tyanantaviryali' go to prove that it is Vrddha Anantavirya who is referred to, besides this, it proves also the existence of Anantavirya before him. The commentator Anantavirya's expressions e.g. 'anye' and 'apare' suggest that vrddha Anantavirya's commentary stands in contradiction with the meaning of original slokas of SV and inconsistencies with SVT. He is not satisfied with old Anantavirya, that is

Sarvasyobhayarüpatve tadviseşamrākrteli, Codito dadhi khādeti kumustram nābhidhāvati PV III, 181.

Sugato'pi mrgo jātaḥ mrgo'pi Sugatastathā Tathāpi Sugato vaudyah mrgaḥ khādyo yathesyati Tathā vastubalādava bhedābhedavyavasthiteh. Codito dadhi khadeti kimustramabhidhāvati, NV, vv. 373-4

<sup>8</sup> Vide, Hindi Intro. p. 67.

to say, he was not so much influenced by *orddha* Anantavīrya. This is not all. In order to show his own distinctness he used such adjectives 'Ravibhadrapādopajīvi' and 'Ravibhadrapāda-kamalacaficarīka' in the introductory verses of the chapters.

Though admittedly Anantavitya's SVT has a lucid style, it has not the fluency due to the very compact and complicated style of Akalanka

### (a) Anantavirya as Dogmatic Logician:

It is interesting to note that Anantavirya, though a first rate logician, is dogmatic sometimes. This is proved by his discussion on the authorship of the following vārtika:

anyathānupapannatvam yatra tatra Irayena kim, nānyathānupapannatvam yatra tatra trayena kim.

The author of this vartika is Patrakesariswami, this fact is attested by Santaraksita, the author of Tattvasamgrahal and its (TS) commentator Kamalasila; also by Vadideva, the author of Syadvadaratnakara<sup>2</sup> This verse occurs in TS (p 405) and it is clearly stated therein that it belongs to Pätrakesariswāmi. It also occurs in Pramānavārtikasvavrtti-tīkā (p 9), but without the name of Pätrakesariswämi Sravan Belgol inscription of Mallisena Pralasti<sup>8</sup> suggests that Pātrakesan had written a work-Trilakṣanakadarthana (TLK). Besides, Anantavirya's reference-tena tadvisayatrilaksanakadarthanam uttarabhāsyam yatah ketam (SVT. p. 371), proves that the verse cited above is taken from TLK of Pätrakesari and this is also supported by tradition Pātrakesari and Pātraswami are identical persons. This contention is supported by Anantavirya's reference (SVT). 'svāminah pātrakesarınah. Further, Vadiraja, in his Nyayanınicaya-vivarana.2 refers to 'pătrakesari swāmine'. From our discussion it can be stated that the verse cited above is definitely from TLK of Pātrakesariswāmi<sup>6</sup>; it must be noted that he was referred to by all the three names, viz., Pātraswāmi, Pātrakesari, Pātrakesariswāmi.

In spite of these evidences, Anantavirya ascribes the authorship of this work TLK, to Simandharaswāmi<sup>6</sup>, he criticises the views of those who attribute the authorship to Pātrakesari in the following manner;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TS. p. 60

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S R. p 521.

<sup>3</sup> JSLS, Vol I, No 54

NVV, Vol. II, p 177.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Trilaksnakadarthane vä Sästre vistarena Pätrakssari-swämmä pratipädanät,-vide NVV. Vol II p 234.

According to Jama tradition Simandharaswämi is a living Tirthankara residing is Mahävideha near Mt. Sumeru.

Anantavīrya: How do you know that Pātrakesari is the author? Opponent: Because he has composed a logical work Trilaksana-kadarthana in the form of uttarabhāsya

Anant: If it be so, it must belong to Sīmandharaswāmi, since he is the composer of this sloka

Opponent: How is it known?

Anant: How do you know that Pātrakesari is the author of TLK?

Opponent: Simply by the tradition of Ācāryas.

Anant: Exactly so, it holds good in this case also, besides it has its own old story. If there is no proof to attribute it to Simandharaswami, there is no proof regarding Pātrakesari also as the author of it.

Opponent · That it is composed for Pātrakesari, is the proof that it is the work of Pātrakesari

Anant: Then all the works and sermons that are meant for the disciples should be attributed to the disciples themselves. Similarly, this verse cannot belong to Pätrakesari, because he must have written it for someone of his disciples, for, it should be regarded of him for whom it is composed.

Opponent: Pātrakesari has written a commentary on this topic; hence this verse must belong to him

Anant: If so, there will be no author of any sūtras; in that case the commentators would become the authors; it must, therefore, be of Sīmandharaswāmi.

From this dialogue, it appears that Anantavīrya does not accept the tradition of attributing the authorship of this śloka to Pātrakesariswāmi by explaining the word 'svāminah' in the phrase 'amalālīdham padam svāminah' (in SV of Akalanka), as referring to Sīmandharaswāmi. Ācārya Vidyānanda, while explaining this verse, attributes the authorship to vārtikakara and not to Sīmandharaswāmi. Anantavīrya just manipulates in this way: 'The goddess Padmāvati had handed over the vārtika to Pātrakesari bringing it from Sīmandharaswāmi.

The gist of the whole argument is that sometimes he exhibits the elements of dogmatism by attempting to attribute the authorship of the verse to Simandharaswāmi and also defending the impact of tradition, in spite of the just opposite opinion of earlier commentator viz, vrddha Anantavīrya. It is also proved that there must have been prevalent a legend of this type. Of the available literature till today, it is only Prabhācandra's Kathākoša that refers to the history of Pātrakesari; this also occurs in the KK of Brahma-Nemidatta of the later period.

#### (b) Anantavīrya's Erudition

Anantavirya refers to and states the views of his predecessors to substantiate the arguments of Jam Philosophy; in the Pürvapaksa, he quotes the original sentences from the authors whom he criticises i.e., he had a very comprehensive study of other systems of thought<sup>1</sup>. The references which are discussed below help us not only to determine the date of Anantavirya but also to throw a new light on known and unknown authors.

#### 1. Vedic Literature .

That his field of studies includes the Vedas, Upanisads etc., is borne by the references such as: 'purusa evedam (Rgveda)', 'agmhotram juhuyāt' (Krṣṇa Yajurveda, kāthaka samhitā), 'svetamālabheta' (Taittariya Samhitā) 'ārāmam tasya pasyanti' (Bṛhadāranyaka) etc

#### 2. Mahābhārata:

The authorship of Mahābhārata which includes Gitā in itself is generally attributed to Vyāsa. Anantavīrya subscribes to this contention (p. 518), since it must have been prevalent in his times. He quotes, 'ajño janturanī so'-yam' and 'kālaḥ pacati bhūtām' from Vanaparva and Ādiparva respectively.

#### 3. Works of Grammar:

It seems that Anantavīrya was thoroughly acquainted with the sūtras of Pānini and Pātañjala-bhāsya. He quotes from the former book—arthavad-dhātu and 'prakrtspara eva pratyaya's prayoktavya's pratyayapara eva ca prakrtsh (Pātañjala-Bhāsya, III 1-2), and he gives the substance of this in these words: na kevalā prakrtsh prayoktavyā's. But he depends mostly on Jamendravyakarana of Pūjyapāda

#### 4. Philosophical classics.

Cārvāka: Anantavīrya quotes from Tattvopaplavasmha (TPS) and explicitly mentions Jayarāsi as the author of TPS; his reference to 'para-paryaniyogaparāni Brhaspateh sūtrāni's, seems to be from TPS, but as the first leaf of the Ms of TPS is missing, it is not traceable in it. He refers to one Aviddhakarana in the pūrvapaksa of Cārvākas's about whom we will discuss later on.

Nyāya-vaišesika: Anantavīrya quotes Aksapāda's Nyāyasūtras (NS) and Vātsyāyana's Nyāyasūtra-bhāsya (NSB) in the pūrvapaksa. He expands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See App. 9 for all quotations

<sup>2</sup> SVT, p. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vide Sec. dealing with Aviddhakarnas.

the sūtra, 'pūrvavacheṣavat' of Anumāna section, into three sūtras; similarly he refers to Nyāyavārtika of Uddyotakara. He quotes the sūtras of Vaisesika mentioning the authors as Kanacara and Kanabhakṣa. Some of the quotations from the Vaisesika commentary are found in SVT (p. 56) which show that there were commentaries other than the available ones. At certain places he refers to Praiastapāda-bhāṣya and its Vyomavatī commentary.

Sāmkhya-Yoga: At several places the sāmkhya-kārikā of Iśvarakrsna, the Yoga-sūtras of Patañjalı and Vyāsa's bhāsya are quoted. The reference to 'mdriyānyarthamālocayanti ahamkārobhimayati' is not found in the available commentary of Sāmkhya-kārikā; perhaps, it was quoted from the ancient work on Sāmkhya. Similarly he refers to 'gunānām param rūpam' which is quoted in Yoga-bhāsya (IV. 13) as 'tathā ca sāstrānusāsanam and in Bhāmati (p. 352) it is attributed to Vārsaganya.

Mīmāmsa: Anantavīrya quotes from the sūtras of Jaimini, śabatabhāsya, vrtti of Upavarsa, and above all a great number of ślokas from ślokavārtika of Kumārila, some of which are not found today. Similarly he refers to (p. 260) Prabhākara and quotes a kārikā 'na mānsa bhaksans' in the name of Prabhākara, but it is traceable in Manu (V. 56).

Buddhism: It is no wonder that almost one-fourth of SVT is devoted to the criticism of Buddhists, since Akalanka was the champion critic of Buddhism. The pārvapaksa of SVT contains several references to Tripitaka, Abhidharmakoša of Vasubandhu, Mādhyamīka-Kārīkā of Nāgārjuna, Pramānasīmuseaya of Dignāga and its vrtti, Pramānavārtika, Pramānavinišeaya, Nyāyabīndu, Vādanyāya, Hetīnbindu and Sambandha-parīksā of Dharmakīrti etc. Out of many commentators of Dharmakīrti, the SVT copiously quotes Prajāākara, but some of the quotations are not traced in the recently published PVB of Prajāākara. Further he quotes a śloka attributing it to Gādgalakīrti¹ about whom nothing is known as yet. Arcata is referred to and a verse attributed to him is not found in his Hetubudutīkā, the only available work; it may be from his other works. Besides these, other commentators such as Šāntabhadra, Kallaka (Karnaka) are referred to and quoted.

Jaina Works: Anantavitya refers to his Jaina predecessors such as Umāsvāmi, Samantabhadra and others. A reference—'yayoh sahopalambha' in the name of Samantabhadra is found mutilated but is not available in the works of Samantabhadra Nothing can be said definitely as to which Samantabhadra he is referring, admitting for a moment that it is of great

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SVT, p. 450

Samantabhadra it remains to be seen as to from which work he quotes. He quotes, 'je santavāya' from Samuats-tarka of Siddhasena, 'anyathānupa-pannatva', from Trilakṣaṇakadarthana of Pātrakesari and 'aiesawduheksyate' from Pātrakesari-strotra. There is reference to Kathātrayabhanga, but it is not yet traced. The reference to Cūrm indicates the vrtu of NV, a fact which is supported by the reference 'na santal-baha' referring to NV. The śloka, 'jilo jūeye kathamajūdh', from Yogabindu of Haribhadra; this very iloka is quoted by Vidyānanda in his Asiasahasrī. The 'Jīvasiddhiprakaraṇa' is none other than the chapter 'Jīvasiddhi' of SV. There is reference to svatau-prāmānyabhanga of Anantakirti and a verse from Yaiastilaka of Somadeva.

Thus, such of these quotations stand to the finest erudition of Ananta-virya.

#### 5. Additional points of comparative studies

#### Brhat-Samhstā:

Bṛṇai-samhitā (501 A.D.) of Ācārya Varāhamihira, a well-known work on Astrology, says, while discussing the nature of mind, that: "ātmā sanath manasā mana māriyeṇa.....etc., it is commented by Bhaṭṭotpala (Śaka 888=966 A.D.): 'ayamathaḥ ātmā manasā saha Yuyyate manas-ca māriyeṇa māriyamathana'. This is also referred to in Nyāya-bhāṣya (I. 1-4) and in PVVT (p. 177). Jayantabhaṭṭa, too, refers to it in this way: 'ātmā manasā samyuyyate mana tudriyeṇa indriyamathana' in his Nyāyamaiḥarī (p. 70), from the nature of the sentence, it seems that it is from a Nyaya work which was versified by Varāha Mihira. In Nyāya-bhāṣya this sentence runs in these words—'na tathi idānīm idam bhavati' which shows that originally this sentence belonged to pre-Nyāya-bhāṣya work of the Nyāya school.

#### Two Aviddhakarpas:

Aviddhakarna is one of the forgotten philosophers of India, about whom very little has been known. But due to the recent researches in Buddhology, we have the knowledge of two Aviddhakarnas, as will be discussed here in brief.

One Aviddhakatņa was a Naiyāyika, who commented on Nyāya bhāṣya¹ as suggested by Vādanyāya (p. 78). The following is a summary of the philosophical views held by Aviddhakarņa.

- 1. Dravya is knowable even without the knowledge of riipa.1
- 2. The whole and the part are different succeeding each other,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Hindi Intro. for a p exhaustive collection of references, p. 72-74

- If the proposition is said to be meaningless, the application is also meaningless.
- 4. The objects perceived by one or two senses are the creations of an Intelligent Being.
- 5 The soul is eternal and all-pervasive.
- 6 Destruction is affected by the cause.
- 7. Atoms are eternal.
- 8. Number is an independent category of Quality.
- Aggregation, continuity and specific conditions etc., are not mexplicable (amrracanīya)
- 10. Conclusion is category itself.
- 11. Upamāna (comparison) is different from Agama.
- Besides pratyaksa (perception) and anumāna (inference) there
  are other pramānas and prameyas (object) besides svalaksana
  (particular) and sāmānya lakṣana (universal).
- 13. Cause and Effect are not simultaneous.
- 14. According to Buddhists, there is no permanent soul, hence there is no possibility of knowledge of concomitance (avinābhāsa).

All these views strongly support the contention that Aviddhakarna was a Naiyāyika philosopher. It has been seen that Sāntarakṣita, the author of Tattvasamgraha, and his commentator Kamalasīla flourished in 762 A.D., who quotes Aviddhakarna, therefore, he must be placed before 762 A.D. The same is the case with Karnagomi who quotes him

The TPS (p. 57) refers to the eternalistic view of Ātman held by Najvānka, a fact which is expressly attributed to Aviddhakarna by Kamalasila in his Tattva-samgrahapāijskā (p. 82) Further, Aviddhakarna is referred to by Dharmakirti in his Vādanyāja. This is clear by the commentary on it by Sāntaraksita. He refers to Aviddhakarna after Uddyotakara meaning thereby that the former flourished after Uddyotakara; that is, he might be an elder contemporary of Dharmakīrti, this contention is supported by TPS itself. Hence Aviddhakarna can be assigned to the period of 620-700 A.D.

In Addition to this Aviddhakarna, the PVVT refers to one more Aviddhakarna who was the exponent of Carvaka philosophy since his theories are:

- Even if Anumana be accepted as Pramana from empirical standpoint still the definition of probans (linga) is not possible<sup>1</sup>.
- Pramāņa consists in cognising an object which is not yet cognised.
   So, there is no possibility of valid inference.<sup>2</sup>
- 3. Pramāna is non-subordinate whereas inference is subordinate<sup>3</sup>

Anantavirya refers to this Aviddhakarna in SVT (p 306) as: "itarasya acetanasya vā bhūmyādeh mūrtasya (filānam) anena Aviddhakarnasya samayo daristah", i.e. filāna is nothing but the modification of the matter as maintained by Aviddhakarna

This Aviddhakarna must have been prior to Karnagomi (8th A.D.), since the latter quotes him. While discussing the views of Aviddhakarna there occurs 'Pramānasyāgaunatvāi' which is quoted by Jayantabhaṭta also (9th c. A.D.) attributing it to Cārvāka Philosophy<sup>4</sup>. The said sentence is named, 'Paurandarasūtra in Syādvādaratnākara (p. 265), implying the existence of a work so named. It is possible that the author of Paurandharasūtra was Aviddhakarna

On the basis of these reasons adduced, Aviddhakarna can be assigned to the eight century A.D.

#### (c) The date of Anantavirya:

We do not possess any sufficient material about the life of Anantavirya. The colophons of the present work SVT speak of Anantavirya as "Ravibhadrapādopajīvi", it means that Ravibhadra was the name of his preceptor. Nothing is known about Ravibhadra as regards his geneology. Hence we have mostly to depend upon the epigraphical evidences and references to Anantavirya in other works. From the following inscriptions we get information about several Anantaviryas.

(1) From Peggur Kannada inscription<sup>6</sup> it is found that Anantavîrya was the grand disciple of Vîrasena, Siddhāntadeva and disciple of Gonasena Pandita Bhaṭṭāraka<sup>6</sup>. He was the resident of Sribelgol. The king Rakkasa of Beddoregare had donated Peraggadūr and Nayikhai. This inscription is dated Saka 899 (977 A.D.).

<sup>1</sup> PVVT, p. 19

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1b1d, p. 25

a ibid p 25

<sup>4</sup> Nyāyamalijarī, p. 108 PKM, p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> JSL. Vol. II, P. 199.

<sup>8</sup> Ibid.

- (2) The name of Anantavīrya occurs in the Marola inscription of Bijapur district of the Bombay (now Mysore) state. This belongs to the period of Chalukya Jayasimha II and Jagadeka Malla I (1024 A.D.). The names of Kamaladeva Bhaṭṭāraka, Vimuktavratīndra, Siddhāntadeva, Anniya Bhattāraka, Prabhācandra and Anantavīrya are in the serial order. Anantavīrya had the knowledge of all the *fāstras* but was particularly well versed in Jaina philosophy, he had two disciples—Gunakīrti Siddhānta Bhatṭāraka and Devakīrti Pandita. He probably belongs to the Yāpanīyasamgha or Sūrasthagana<sup>1</sup>.
- (3) In an inscription of Mugad, the name of Anantavīrya is referred to. This belongs to the period of Someśvara I (1045 A.D.).<sup>2</sup> It refers to the donation to Govardhanadeva, the senior religious preceptor of Kumudagana of Yāpanīyasamgha for the contribution of Samyaktva-Ratnākara Chaityālaya. Anantavīrya is referred with Govardhanadeva, but nothing is said about their relationship. Kumārakīrti was the colleague of Anantavīrya and Dāmanandi was the disciple of Kumārakīrti.

This Dāmanandi seems to be the same as referred to in Jama Silālokha samgraha No. 55 as the disciple of Caturmukhadeva who was the Sadharmā of Ācārya Prabhācandra the contemporary of Dhārādhīpa Bhojarāja; Prabhācandra had defeated Visnubhaṭṭa and Mahāvādi. The historical period of Dhārādhipa Bhoja is generally accepted as 1014-1053 A.D. Though both the inscriptions differ in the name of the preceptors of Dāmanandi still in view of the consistency of dates of both the inscriptions, the identification is possible.

- (4) The stone inscription<sup>3</sup>, found in the quadrangle of the Pancabasti at Humach, refers to Anautavirya as the commentator (Vṛṭṭikāra) of Akalankasūṭras<sup>4</sup>. It is mentioned therein that he belongs to the Ācāryas of Nandisamgha. The inscription belongs to the period of 1077 A.D. it mentions Kumārasenadeva, Mounideva and Vimalacandra Bhaṭṭāraka; it further refers to Vādirāja as Ṣaṭṭarkasannukha.
- .(5) The stone inscription<sup>5</sup> of Parśvanāthasvāmi Basti Cāmofrājanagara refers to Anantavīrya as belonging to the Dravida Samgha. It bears the date, Saka 1039 (1117 A.D.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BKI. Vol. 1, Pt. I, No. 61.

<sup>\*</sup> JSI. P. 142, BKI, 1, 1 78

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JSL Vol II P. 294.

<sup>4</sup> Ibid P. 395

Ibid. p. 387.

- (6) The Nidigi stone inscription<sup>1</sup> refers to Anantavīrya as the Sun to the lotus garden of Krānūragana <sup>2</sup> It bears the date, Saka 1039 (1117 AD.).
- (7) The Kadambahalli inscription<sup>3</sup> refers to Anantavirya as "Rāddhān-tārnavapāraga, ādv-cārn-cārntra bhūdhara<sup>4</sup>" belonging to Sūrasthagaṇa. 'His disciple was Bālacandramuni. The inscription bears the date Śaka 1040 (1118 A.D.).
- (8) The Kalluragudda inscription<sup>5</sup>, dated Śaka 1043 (1127 A.D.) of Siddheśvaramandira refers to Anantavirya as Suddhāksarākārada,<sup>6</sup> belonging to the Ācāryas of Krānūragana It refers to Anantavirya and Municandra as colleagues of Prabhācandra who had his lay disciple named Bhujabalaganga Barmadeva The latter had four sons: Mārasinga, Nanniyaganga Rakkasaganga and Bhujabalaganga The date of donation by the Barmadeva is shown as Śaka 976 (1054 A.D.). It shows that Rakkasagangadeva, the lay disciple of Anantavīrya donated during the same period of time?
- (9) The stone inscrption of Someśvaramandira at Purale refers to Anantavirya, the Siddhāntakāra Prabhācandra's colleague Ābhinavagaṇadhara.<sup>8</sup> He is referred also in the list of Ācāryas belonging to the *krānāragana* of Mulasangha Its date is Saka 1056 (1132 A.D.). This inscription suggests that the donation was granted at the instance of the disciple of Prabhācandra Siddhāntadeva in Saka 989 (1069 A.D.)
- (10) The Humach inscription<sup>8</sup> refers to Anantavīrya Mahāvādi as the junior colleague of Śripāladeva. 10 He belongs to Nandigana of Drāvida samgha. It bears the date Śaka 1069 (1147 A.D.).

The examination of the above mentioned ten inscriptions presents to us three Anantavityas of different lineage.

(i) Anantavīrya mentioned in No. 4 belonging to the tradition of lineage Nandigana Arungalānvaya of Dravidasamgha He

JSL Vol. II. p. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. p. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ibid. p. 399.

<sup>4</sup> Ibid. p. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> JSL Vol. II. p. 408.

<sup>6</sup> Ibid p 416.

<sup>7</sup> Ibid p. 452

<sup>8</sup> Ibid p. 464.

JSL. Vol III. p. 66.

<sup>10</sup> Ibid. p. 72,

is said to be the commentator of Akalankasutras. 5th and 10th hold one and the same Anantavirya mentioned in No. 4. He was the junior colleague of Sripāladeva, the great grand teacher of Vādirāja. Vādirāja belongs to the period of 1025 A.D. His teacher might have been just fifty years before that is, 975 A.D. and to this period only Anantavirya must have belonged No 1 refers to one Anantavirya as the grand disciple of Virasena-Siddhantādeva and disciple of Gonasena. The names of the latter two Ācāryas are not found in the list of Krānūragana. Hence it appears that this Anantavīrya belonged to Drāvidasamgha and not to Krānūragana. This Anantavīrya is not different from the one mentioned in No. 4, 5 and 10.

- (11) Anantavirya belonging to the Sürasthagana, is referred to as ādicāritrabhūdhara in No. 7. This Anantavirya cannot be the commentator of Akalankasutras because of different lineage.
- (iii) No. 6, 8 and 9 refer to one Anantavirya of Krānūragana. No. 2 and 3 also refer to Anantavirya belonging to Yāpāniyasamgha. Therefore, it can be said that this Anantavirya is identical with Anantavirya of Krānūragana

As we have already stated that Anantavirya, the author of SVT is mentioned as "Ravibhadrapādopajīvi", i.e. the pupil of Ravibhadra; further this Anantavirya has referred to the other Anantavirya, who commented on SV of Akalanka prior to him, thus we have two commentators of SV of the same name.

But from the inscriptions, as stated just before, we have information about three different Anantaviryas. The problem of identification of these two commentators with the three referred to in above inscriptions remains to be solved. For the sake of differentiation we will refer to the first Anantavirya as widha Anantavirya and the second simply as Anantavirya. Anantavirya referred to in No. 4 as the Vṛthkāta of Akalanka can be identified with Vṛdha Anantavirya and also with Anantavirya the author of the SVT assuming that he had two preceptors, one being Ravibhadra. It cannot be ascertained definitely as to which Anantavirya the Humach inscription refers to. It will be proved in the following pages that Anantavirya, the author of the present commentary SVT must have belonged to a period later than 959 A.D. and earlier than 1025 A.D. As the identification is doubtful, we have to rely upon other evidences for fixing the date of Anantavirya.

#### 1. Textual Evidences:

The name of Anantavirya is referred to in several works which are discussed below:

(1) Tattvārthavārtika refers to Anantavītya Yati<sup>1</sup>. been much earlier than Akalanka as is clear from 'pratighatasruteh'.

From the following evidences it can be definitely proved that there was a commentary by another Anantavirya prior to the author of the present work. He refers to the previous commentator Anantavirya by name while commenting on v 5 in the following words: nanvayamartho nantarakārikāorttävuktah, na ca punastasyawabhudhane sa eva samarthito nama atiprasangat. kıntu anyasmāt hetoh, sa cātra noktah, tasmāt uktārtho nantara-śloko yam siyanantaviryah".

- (a) It is clear from the above quotation that Anantavirya differed from the explanation given by the previous Anantavirya
- (b) It can be definitely proved by other references suggestive of the difference of opinion as well as variant reading, that there was in existence another commentary written before the present volume and that must be the one of widdhe Anantavirya.
- (c) It is certain that the author of SVT has little regard for the previous Anantavirya. Therefore, it seems that our author gives his own identity by the word Ravibhadrapādopajīvī.
- (2) In the benedictory verse he writes.

"devasyānantavīryo'ps padam vyaktam tu sarvatah, na jänite kalankasya citrametat param bhuvi".

It is not surprising to see that Anantavirya, with such infinite capacity, cannot understand Akalanka clearly.

- (3) Vādīrājastīri, eulogising Anantavīrya in Pāršvanātha-carita speaks of him as a mighty cloud to the fire of mhilism of the Buddhists He has referred to Anantavirya as a flood of light illuminating the words of Akalańka. We know that Pārsvanātha-carıta was composed in Saka 947 (1025 A D.)2
- (4) Ācārya Prabhācandra refers to Anantavīrya along with Akalanka with the same degree of reverence to Jinendra; further, he respectfully expresses his debt to Anantavīrya in studying Akalanka<sup>a</sup>. Prabhācandra had composed NKC during the regime of Dharadhiraja Jayasımhadeva

<sup>1</sup> TV. p. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pārlvanātha-Carsta, Praiasts, v. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> NKC, p 605.

(V. 1112; 1055 A.D.).<sup>1</sup> The date of Prabhācandra can be fixed in between 960 and 1020 A.D.<sup>2</sup>

- (5) Sāntyācārya, while discussing the problem of perception in Jainatarkavārtika-vrtts (p. 77), refers to such phrase, 'smrtyāhādskamstyeks'. The views referred to Anantavīrya are found in SVT<sup>8</sup> based on Akalañka-nyāya<sup>4</sup>. The date of Sāntyācārya has been fixed between V. S. 1050 and 1175 (993-1118 A D.)<sup>5</sup>.
- (6) Vādidevasūri in his Syādvādaratnākara (p. 350) while critically examining the doctrine of identity of dhāranā and samskāra held by the great Vidyānanda, refers to Anantavīrya's view on the same topic: 'Anantavīryo'pi tathā mirnītasya kālāntare tathawa smaranahetuh samskāro dhāranā iti tadevāvadat''. Similarly Devasūri in his Kevalibhuktisamarthana, refers to Anantavīrya as: 'anatavīrya-prabhrtipranītāh kuhetavah kevalibhuktisiddhyai, anyo'pi ye te'pi mwāranīyāh'. He was in the Ācārya status in V. S. 1174 (1117 A.D.)6, the period of his activities can be said to be from V S. 1174 (1117 A.D.) to V. S. 1226 (1169 A D.); because, hs happened to die during the reign of Rājarsi Kumārapāla. The view about KB which Vādidevasuri refers to Anantavīrya is not found in the present text SVT.

But so far as the theory of non-difference between dhāranā and samskāra, held by Akalanka' and justified by Vidyānanda, is concerned we find such discussion in SVT, for instance, while commenting upon the first verse of the second chapter, he interpretes 'samskāratām yātyapi' as 'dhāranātmikā bhavati'. Anantavīrya was also the exponent of the said doctrine referred to above. It seems, that the reference to Kevalibhukti to which Vādidevasurihad made, may be in Anantavīrya's Pramānasamgrahabhāsya or it may refer to other Anantavīrya.

(7) After Prabhācandra's work *Prameyakamalamārtaņda*, the commentary on *Pariksāmukhasūtra* of Manikyanandi, there has been one Anantavīrya, who wrote *Pariksāmukha Paājikā*, named *Prameyaratnamālā*, this

His record of gift has been found belonging to the V. S. 1112, see also Rānā-Bhote by Viśveśvaranātha Reu, Pp. 102-3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide NKC, vol. II, Intro. p 48.

<sup>\*</sup> SVT, p. 223.

<sup>4</sup> LTV, v. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JTVV, Intro. k. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Jaina Sahityano Itihasa, p 248.

<sup>7</sup> LTV, v. 5.

<sup>\*</sup> TSLV, p 220.

SVT, p. 120.

paijikā is written for Sāntisena at the request of Hīrap, the beloved son of Vaijeya. The author of the Paijikā refers to Prabhācandra's Prameya-kamalamārtanda in these words. "Prabhendawacanodāracandrikāprasare satr" therefore, we can say that he must be posterior to Prabhācandra (980-1015 A.D.) and obviously must be a different person from Anantavīrya, quoted by Prabhācandra, as the commentator of Akalanka. Pt. Āšādhara, in the Svopajāatīkā on Anagāradharmāmṛta, quotes the benedictory verse of Prameya-ratnamālā. He completed the Anagāradharmāmṛta in V Samvat 1300 (1243 A D.)¹. Hence, we can say that Anantavīrya, the author of Prameyaratnamālā belongs to the period of 1065-1243 A D. His Prameyaratnamālā seems to have influenced Hemacandra's Pramānamīmāmātā here and there². Hemacandra belongs to the period of 1088-1173 A D.³, that is to say, that Anantavīrya, the author of Prameyaratnamālā, must be a scholar of eleventh century A.D., hence he must be altogether a different person from his namesake, the commentator of SV.

- (8) Kavicakravarti Mallisena had completed his *Maliāpurāņa* in Śaka Samvat 969 (1047 A.D.<sup>6</sup>); he respectfully refers to Anantavīrya in the introductory part of his work<sup>5</sup>.
- (9) Abhayacandrasūri in the commentary known as Syādvādabhūtaņa on Laghīyastraya refers to Anantavīrya with the adjective "Jinendra"; he had written this vitti after going through the Nyāyakumudacandra of Prabhācandra, as is clear from his references such as "Akalatka prabhāvyaktam" etc. His date according to Pt. Nāthūrāma Premi's calculation, lies at the beginning of the thirteen century. He is later than Prabhācandra (11th c. A.D.).
- (10) Sāyana Mādhavācārya, the author of Sarvadarsana Samgraha, in his examination of Saptabhangi in the section dealing with Ārhata-Darsana, refers to Anantavīrya in these words: "tatsarvamanantavīrya! pratyapīpadat". Further he writes "tadvidhānavvakṣāyām Syādastīti gatirbhavet, Syānnāstīti prayogah ryāttannisedhe vivakṣīte"; etc but these verses are not found in SVT; nor do we find any discussion of the Saptabhangi; it can be said that Sāyanamādhavācārya is quoting from some work of Anantavīrya which does not bear any relation whatsoever with the present work (SVI); so

<sup>1</sup> AD, p. 691.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PM Notes, NKC, vol. II, Intro. p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PM Intro. p. 43.

JSI, p 315.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> K. B. Pathak, Art. in ABORI, XII. 40, p. 373.

LTS. Intro p. 5.

it can be surmised that either it belonged to the other Anantavirya or to the other work of Anantavirya, the author of SVT. It will be shown in the following pages that there is one work, *Pramānasamgrahabhāsya*, written by Anantavirya which includes a chapter on *Saptabhangi*; may be, the verses referred to above are from this work. The period of Sayanācārya is Sake 1312 (1390 AD)<sup>1</sup>.

From the foregoing discussion emerge out the following Ananta-viryas:

- (1) Anantavīryayatı referred by Akalanka in his Tativārthavārtika.
- (11) Anantavirya quoted by Ravibhadrapadopajīvi 1 e, Anantavīrya, the commentator of SV of Akalanka
- (iii) Anantavirya, the author of the present commentary on Siddhiviniseaya
- (iv) Lastly, Anantavirya, the author of Prameyaratnamālā who refers to PKM of Pabhācandra. Out of these four Anantaviryas, the one referred to by Akalanka in his TV, the first of all his works, must be a prior Ācārya to Akalanka himself, naturally he cannot be the Akalanka-Sūtram titkāra referred in the above mentioned inscription.

It has been seen already that Prameyaratnamālā was written by Anantavīrya at the request of Hīrapa, this author is definitely later than Prabhācandra, the author of Prameyakamalamārtanda. The commentator Anantavīrya, the author of SVT who is graiefully remembered by Prabhācandra is a certainly different person from Anantavīrya, the author of Prameyaratnamālā, who himself seems to be much obliged to Prabhācandra. Now the pioblem remains in regard to vrddha Anantavīrya and Anantavīrya, the author of SVT. As regards the wrddha Anantavīrya we do not have any work at all, naturally nothing can be said about his works and age etc. in the absence of any positive evidence about him, all that can be said is that he is referred to in SVT by Anantavīrya and that the way of examining his views show that he must have been a senior contemporary of Anantavīrya.

About the Anantavirya referred to by Santyācārya, Vādidevasūn and Sāyanamādhavācārya in their respective works, we are not in any better position to say as to which of the two commentators they are referring, vrddha Anantavīrya or Anantavīrya It can be seen that out of these two

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sarvadar lana samgraha, Intro p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vaijeyapriyapnirasya Hīrāpāsyoparodhatah Sāniişenārihumārabdhvā Parīkṣāmukha-Pañiikā (Prameyarainamālā Prasasti)

commentators, Anantavīrya refers to himself as Rambhadrapādopajīvi; suggestive of his distinctness from wrddha Anantavīrya.

In order to determine the date of Anantavirya it is essential to rely upon the internal evidences of SVT. The following comparative study will help us determine the age of Anantavirya, the author of SVT.

#### Vidyānanda:

Ācārya Anantavīrya quotes: 'üho matumbandhanah', in SVT (p. 189). This sentence occurs in TSLV (I. 13. 99) of Vidyānanda in this form: 'samāropashhudūho'tra mānam' malīmbandhanah'. In the present work SVT (p. 6) the author refers to some 'svayūthya'' according to whom 'śraddhākutūhalotpāda' is deemed as the purpose of ādwākya; the refutation of this is quoted in SVT taken from TSLV with the word 'apara'. Therefore we can say that the works of Vidyānanda must have been before our Anantavīrya. Hence Anantavīrya cannot be prior to 850 AD.

Ācārya Vādidevasūri in his SR (p. 350), commenting upon Vidyānanda's contention of the non-difference between dhāraṇā and samskāra refers to Anantavīrya as repeating the same view 'tadevāvadat' Hence it can be rightly said that Anantavīrya is posterior to Vidyānanda, or, in other words Anantavīrya belongs to the tradition of Vidyānanda's school of thought

#### Anantakīrti:

Laghusarvajūasiddis (LSS) and Brhatsarvajūasiddis of Anantakirti are published in Laghiyastrajūdi-samgraha, a careful reading will convince that Anantakirti was a renowned scholar of his time. In his sarvajūasiddis, he has refuted the Brahmanic tradition of apauresayatva of the Vedas; he established the validity of the Canons taught only by the omniscient person. In the pūrvapaksa of the section dealing with omniscience (BSS, Pp. 131-142) he refers to 64 verses in order beginning with 'yajjūtīyaih pramāpaistis'; the same verses are quoted by Sāntisūri in his NVVV in the same order; out of these verses some belong to MSLV, PV, and 'TS Sāntisūri, in NVVV (p 77) quotes 'svapnantjūānam yat spastamatpadyate ityanantakīrtyādayah' by which he refers to Anantakīrti's view that dream-knowledge is the same as mental perception. This is the view held by Anantakīrti, the author of BSS, in these words: 'tathā svapnantātāre cānaksaje' pi vaišadyamupalabhyate's 'The period of Sāntisūri lies, according to Pt. Dalsukha Malvania, some where in the middle of 993-1162s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SVT, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BSS, p. 151.

<sup>3</sup> NVVV, Intro. p 151.

The date of Prabhācandra, the author of PKM and NKC is fixed from 980 A.D to 1065 A.D <sup>1</sup>. Prabhācandra has copied almost verbatim from BSS of Anantakīrti, in the chapter on *Sarvajāasiddu* in his works NKC and PKM. The last pages of BSS (Pp. 181-208), with little variation, have almost the identical appearance with the chapter on *muktivāda* of NKC (Pp. 838-847), even casual reading will show as if one is copied from the other. It appears to me that it is NKC that is developed on the lines of BSS, because, Šāntisūri, the contemporary of Prabhācandra refers to Anantakīrti.

Abhayadevasūri, the commentator of Sanmati-tarka, was contemporary of Dhārādhipati Muñja, his date, according to Pt. Sukhalali, lies in the last quarter of the 10th c and the first quarter of eleventh centuries of Vikrama<sup>1</sup>. Abhayadevasūri, in chapter on Sarvajňasiddin in Sanmatitarka gives the main arguments in the same terms as those of Sarvajnasiddin and also quotes kārtka.

"naksatrāgrahapañjaramaharnišam lokakarmavikşiptam bhramati šubhāšubhamakhalam prakāšayatpürvajanmakṛtam"

which is found with some other verse in BSS (p. 176); one thing becomes clear that there is influence of one over the other. From the evidence of Santasūri's quotation it can be proved that Anantakirti must be earlier than 990 AD, it is also probable that the contents of BSS might have been borrowed by the author of Sanmati-tarkaţikā.

Ācārya Vādīrāja in his *Pārsvanātha-carīta* refers to Anantakirii in the following terms:

ätmanawädvitiyena jivasuddhim mbhadhntä, anantakittinä muktirätrimärpeva laksyate,—v. 24.

From this it can be inferred that he wrote a treatise named Jivanddhi Pt. Nathuram Premi conjectures that Anantakirii must have written a commentary on Samantabhadras' Jivanddhi which is quoted by Jinasena Vādirājasuri relies on the same main arguments which are found in BSS of Anantakirii, he is the same Anantakirii who is referred by Vādirāja in Pārīvanātha-carita.

## 2 Epigraphical evidences:

The stone inscription of Candragiri<sup>2</sup> hills refers to Anantakirti as the grand disciple of Meghacandra Traividya of Pustakagaccha, Desigana and

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NKC, vol II, Intro. Pp 48-58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JSI, p. 404

Mulasaméha and disciple of Viranandi Traividya; he is described as well-versed in debates and learned in Syadvāda philosophy. The inscription bears the date 1235 (1313 A.D.)<sup>1</sup>; it also refers to the death of Subhacandra, the disciple of Rāmacandra of the same tradition. The inscription No. 47<sup>2</sup> bears the date of the death of Meghacandra Traividya as Mārgasīrsa Suddha 14 Saka 1037 (1115 A.D.)

Inscription No. 50 gives the date of the demise of Prabhācandra, the disciple of Meghacandra as 'āśvīnā śuddha dašamī' Šaka 1068 (1146 A.D.); it also refers to two disciples of Meghacandra. Prabhācandra and Vīranandi.<sup>3</sup> It is shown that Meghacandra's disciple Prabhācandra caused Mahāpītjā-Pratisthā in Šaka 1041 (1118 A D)<sup>4</sup>.

Thus the Acaryas of the tradition, referred to in the inscriptions will be of the order.

Meghacandra Traividya

Viranandi Prabhācandra

#### Anantakirti

Plainly speaking Anantakirti was the grand disciple of Meghacandra Traividya who died in 1115 AD; hence Anantakirti can be assigned to the 12th c. A.D. obviously, Anantakirti is decidedly a different person from his namesake referred to in Pārsvanath-carita (1025 A.D.), if the age of those Ācāryas be supposed to be about one hundred and twentyfive years, disciples and grand disciples might be contemporaries; in that case, Anantavirya referred to in the inscriptions could be identical with his namesake referred in Pārsvanāth-carita. But this push and pull theory is inadequate in this case

The Santinatha Basadi at Bandhavanagara was built in r 1207 A.D when king Brahma of Kadamba dynasty was ruling. The temple was in charge of Anantakiru Bhattaraka of Tuntindihagachha of Krānāragana who is different from his namesake of Pustakagachha Desigana; he is also different from Anantakiru, the author of Jīvasiddin. The Cikkamāgadi inscription of Basavannamandira belongs to the 23rd year of Hoysala Vīra Ballāla (about c. 1212 AD.) This inscription refers to the voluntary

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JSL, p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ibid, p. 64.

<sup>3</sup> Ibid, p. 80.

<sup>4</sup> JSI. p. 39.

B. A. Saletore, Medieval Jainism, p. 209.

JSL, vol. III, p. 232.

death of Jakkale, it also mentions Anantakirti as the preceptor of Jakkale, who may be identical with one mentioned as the head of Santinatha Basadi of Bandhavanagara, since both belong to the same period.

Pt. Nathuram Premi believes that Anantakirti might be prior to Vādirāja (1025 A D) and later than Jinasena, for, Anantakirti is mentioned after Jinasena (783 A D.) by Vādirāja<sup>1</sup>. We found from the comparison of Prabhācandra and Šāntisuri with Anantakirti that Anantakirti's later period of life is definitely the same period as that of Prabhācandra which, in turn, coincides with the time limit of Vādirāja. Therefore, it is appropriate to fix the upper limit for Anantakirti at 980 A.D. and the lower limit can be fixed in the light of the comparison of statements by Vidyananda and Anantakirti, they are:

#### Vidyanand's TSLV

- süksmādyarthopadešo hi tat-sāksātkartrpūrvakah Paropadešālingāksānapeksāvitathatvatah—p. 11
- svasambandhi yadidam syad vyabhicaripayonidheh ambhahkumbhādi-samkhyānaih sadbhirassiayamānakaih—p. 13

#### Anantakirti's BSS

- süksmäntarstadürärthäh kasyasit pratyaksäh anupadesalingänanvayavyattrekapürvakävisamvädinastamusticuitäläbhäläbhasukhaduhkhah grahoparägädyupadesakaranänyathänupapatteh—p 130
- 2 Pramānapaneakābhavalaksano bhāvah samudrodakapari samkhyānma anaikāntikah—LSS, p. 113

Similarly it may be mentioned that the trend of arguments of both the sections on Sarvajiasiddin and Aptaparikṣā of Vidyananda is the same.

Just as Ratnākarasānti wrote Ksanabhanga-siddhi, Avayavinirākarana etc. in 10th s A.D; so also Anantakīrti wrote Jīvasiddhi, Laghusarvajūasiddhi and Brhatsarvajūasiddhi.

Acārya Anantavīrya refers to Anantakīrti's Svatah-prāmānyabhaiga in his SVT (p. 234); the present text SVT (p. 708) refers to 'anupadešālingā'-vyabhicārmastamustyādyupadešānyathānupapatteh', following the method of Anantakīrti's BSS (p. 130) and LSS (p. 107) So far as our knowledge of Jama literature goes, it can be said that it is the author of Svatah-prāmānya-bhanga is the same as that of LSS and BSS of Anantakīrti It is shown above that Anantakīrti belongs to the period between 840 AD and 980 AD Similarly, there is no wrong in fixing the date of Anantavīrya, the disciple of Ravibhadra in between 950 A.D. and 990 A.D.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JSI, p. 404.

Somadeva:

Anantavirya quotes (SVT, p. 260) the following with the word 'taduk-tam' in a chapter dealing with Karmabandha:

eső ham mama karma sarma harate tadbandhanänyäsravaih, te krodhādwasāh pramādajanitāh krodhādayaste vratāt, mithyājñānakrtattato smi satatam samyaktvavān savratah, daksaḥ ksīnakasāyayoga-tapasām karteti mukto yatiḥ—YST, p. 246

the same idea is voiced in Gunabhadra's Ātmānutāsana (v. 241):

asatyātmā stimitādibandhanagatah tad-bandhanānyāsravaih,

te krodhādikṛtāh pramādajanitāh krodhādayaste vratāt,

mithyātvopacitāt sa eva samalah kālādilabdhan kvacit,

samyaktvavratadaksatākalusatāyogaih kramānmucyate.

Thus, there is not only a vivid comparison of ideas but so much of identical expression. The birth-date of the author of Ātmānusāsana is Saka 740 (818 A D) and his period of activities extends upto 900 A.D. Somadeva had completed his work Yalastilaka-Campu on Caitra Suddha 13, Saka 881 (959 A D) which is clear from his Prašasti. Hence, it can be said, with good certainty, that it is Gunabhadra's verse that is transferred and transformed into Yalastilaka. Somadeva says 'it ca subhāsitamā-svante mdhāya', after the verse cited above, meaning thereby that he is quoting some author but with some alteration. The SVT quotes this modified verse. Besides this version, Somadeva seems to have quoted 'parmāmameva kāranamāhuḥ' (v. 44) from Atmānniasana in his YST (p. 336) with slight alteration, 1 e he uses the word 'kušalaḥ' in place of 'prājāāḥ' and so on.

On the strength of the modified quotation taken by SVT, we can fix the lower limit of Anantavirya to be 960 AD. On the basis of this it can be definitely said that Anantavirya referred by Vādirāja in Pārsvanātha-carīta is none other than the author of SVT; further, it was but proper for him to refer to him because, according to Humach inscription he was the colleague of Sripāl, the grand teacher of Vādirāja Vādirāja had completed the Pārsvanātha-carīta in Saka 947 (1025 AD); then his grand teacher, if he be at least fifty years senior, should belong to 975 A.D.

In the light of these evidences the age of Anantavirya can be fixed as extending from 950-990 A.D. This date is substantially supported by epigraphical evidences too

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JSI, p. 141.

Briefly, the discussion can be summarised as below:

- 1. The age of Akalanka has been fixed as 720-780 A.D.; so his commentator Anantavirya must be later than this period.
- 2. Anantavirya quotes Vidyānanda who flourished in 840 A.D.
- 3. Anantavīrya quotes svatah-Prāmānya-bhanga (840-950 A.D.) written after Vidyānanda, i.e. after 840 A.D.
- 4. Somadeva's YST (959 AD) is quoted by Anantavitya.
- 5. Humach inscription refers to Anantavirya as the colleague of the grand teacher of Vädirāja who flourished in 1025 A.D.; hence it can be said that the grand teacher Śripāla and his colleague Anantavirya lived in 975 A.D. 1 e., fifty years before Vādirāja. On the strength of these proofs Anantavirya can be arrigned to 950-990 A.D.

# 3. Critique of Conflicting Views:

Dr. A. N. Upadhye, subjecting the view of Dr. K. B. Pathak1 to critical examination, writes: "In his recent paper on Dharmakirti and Bhāmaha, Dr. K. B. Pathak refers to Anantavirya as a commentator of Parīksāmukha of Mānikyanandi and also as the author of a commentary on the Nyāyavnuscaya of Akalankadeva. Finally he concludes that this Anantavirya belonged to the close of the tenth century A.C from the facts that he is referred to by Vadiraja who wrote in Saka 947 (1025 A.C.), by Mallisena in his Mahāpurāna written in Saka 969 (1047 A.C.) and also by Nagara Inscription of Saka 999 (1077 AC). With due deference to the learned scholar one has to say that there has been a gross misrepresentation and puzzle of facts in his remarks and his conclusion about the date is an illustration of loose logic".2 With these remarks about Dr. K. B. Pathak, Dr. Upadhye concludes that: "So far as my knowledge of Jama literature goes, I do not know of any commentaty on that (NV) work by Anantavirya"2 Further, that Anantavirya, the commentator of SV is different from his namesake, the author of Prameyaratna-mālā. Dr. Upadhye guesses the date of Anantavirya as "though the exact date of Anantavirya is still a desideratum this much is certain that he flourished some time after Akalanka (circa last quarter of the seventh century at the latest"3.)

Dr. Upadhye's suspicton about the possibility and availability of a commentary on NV of Anantavirya is not without its worth. It is proved beyond any shadow of doubt that Anantavirya, the disciple of Ravibhadra,

<sup>1</sup> ABORI, vol. XII, p. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ABORI, vol. XIII, Pt. 11, p. 161. <sup>8</sup> Ibid, p. 165

is altogether a different person from Anantavirya, the author of Prameyaratnamālā But the date of Ranbhadrapādopajīn Anantavīrya suggested by him seems to be unacceptable in the light of the available evidences today; this has been sufficiently clarified in the preceding pages. The fact that Akalanka was a renowned teacher of 720-780 A.D. i.e., the last quarter of 8th century A D. cannot enable us to suppose that his commentator belonged to the last quarter of the seventh century. I have proved that Anantavirya, the disciple of Ravibhadra, belonged to the period of 950-990 A.D.1 this conclusion is in harmony with the conclusion of Dr. Pathak; hence it seems impossible to hold that he belonged to the last quarter of the 8th century A.D. About Vrddha Anantavirya, only this much, can be said that he probably belonged to the earlier part of ninth or tenth century AD. But it cannot be said about Anantavirya, the author of SVT, that he belonged to a period prior to the last quarter of tenth century A.D. It is also proved that Anantavirya, the author of Pramsyaratna-mālā was a scholar of the eleventh century A.D.

Dr. Upadhye seems to rely upon the identification of Prabhācandra mentioned in Ādīpārāna (858 A.D.) with his namesake, the author of NKC. It may be said, with due deference to his examplary service, that Dr. Upadhye commits the mistake of identifying one with the other of the same name.

It should be noted here that Pt. Kailashcandrajı has proved, with strong evidences, that Dhārānivāsi Prabhācandra the author of NKC, is different from Prabhācandra, the author of Candrodaya, who is referred to by Jinasena in his Adipurāna. The date of Prabhācandra, the author of NKC, is proved to be 980-1065 A.D.¹ So on the strength of Prabhācandra menuoned in Adipurāna we cannot fix the date of Anantavīrya; but, to solve this problem we will have to take into considration the date of the other Prabhācandra.

Dr. S. C. Vidyabhusan maintained that Anantavirya had written a writi on NV and that Santisena and Santisūri were identical; on this identification he fixed the date of Anantavirya, the author of Prameyaratnamālā to be 11th c. A.D.

Dr. Vidyābhusan's contentions are rightly refuted by Dr. Upadhye, except the time limit of Anantavīrya fixed by him, which is found to be correct as discussed above.

<sup>1</sup> NKC, vol. II, Intro. pp. 48-58.

### (d) Works of Anantavirya

Besides SVT, Anantavitya seems to have written one more valuable work viz, Pramānasamgrahabhāsya or Pramānasamgrahālankāra. Wherever he does not intend to dwell more than necessary in SVT, he hints at the work Pramānasamgraha bhāsya for detailed study, a fact which is supported by such words 'carntath', 'vyākhyātah', 'uktam' etc. It is clear that Pramānasamgrahabhāsya was written before SVT. Pramānasamgraha' is too difficult to follow The quotations, attributed to Anantavīrya and referred to by the authors of syādvādaratnākara and Sarvadarlanasamgraha which are not found in SVT may be from Pramānasangrahabhāsya of Anantavīrya.

<sup>1</sup> Published in Akalankagranthatraya, Singlhi Jama Series.

### 3 A CRITICAL STUDY OF SV, SVV AND SVT

### (a) The author of SV and SVV: Akalanka:

Anantavirya, the commentator of SV eulogises Akalanka with the adjective 'Jinendra' in the opening verses of the present work SVT, and pledges to comment on SV, besides, the following verses of SVT bespeak of Akalankas' praise in glowing terms Vidyānanda quotes SV (IX 2): labdaḥ pudgalaparyāyah attributing it to Akalanka, in TSLV (p. 424) Vādirāja in his NVV mentioned SV as the work of Deva, 1 e Akalanka:

stadeva svayam devatruktam siddhivimiścaye,

pratyāsattyāyayaukyam syāt13

Vādirājasūri, the author of Syādvādaratnākara (p. 641), explicitly refers to Akalanka as the author of SV. 'yadāh Akalankah Siddhivmiścaye—varnasamidyah padamiti'

Evidently, Akalanka is the author of SV and SVV, since the references are self-expressive of the existence of SV and SVV of Akalanka

### (b) Historical background of the title of the work:

It is a tradition of long standing to have the titles of the works ending with 'viniscaya', e g Tiloyapamatti (TP) (5th c. A D.) frequently refers to a work 'Lokanniscaya'. May be<sup>3</sup>, Akalanka, following this practice, named his works on Nyāya as Nyāyanniscaya and Siddhunniscaya, it has been already referred to the fact that there was a work named Siddhunniscaya by Ārya Šivasvāmi of Yāpanīyasamgha,<sup>4</sup> who flourished before Akalanka. But the chief source of inspiration for entitling his work with the suffix 'nimicaya' is Pramāṇanniscaya of Dharmakirti, in spite of Akalanka's different tradition from Buddhists. The works of the epoch-making philosopher, Dharmakirti and his disciples and followers, have directly or indirectly provoked Akalanka to build his own system of logic, known as Akalankanyāya, against the severe attacks of Buddhists.

### (c) General outlines of the SV and SVV:

The SV contains twelve chapters, mostly dealing with epistemological concepts such as—*Pramāṇa*, *Naya* and *Nukṣēpa* etc., the gist of which are given in the following pages.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NVV. Vol I p. 168

TP, IV, 1866, 1975, 1982, 2028, V. 68, 129, 167, VIL 203, VIII. 270, 386, IX. 9 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> TP, vol II, Intro p. 12

<sup>4</sup> Infra p. 59.

- 1. Pratyāksasidāh: The topics brought under discussion are the nature of Pramāņa, the result of Pramāņa, the proof of external objects, the validity and conspicuity of conceptual cognition (savikalpa), rejection of the validity of indeterminate perception, refutation of the indeterminate nature of self-cognisance, the establishment of valid knowledge on the strength of wide, not whole, application of non-discrepancy, the possibility of mati and sruti knowledge etc, without the application of words; and so on
- 2. Savikalpasiddii: The description of avagraha (perception) etc., examination of mental perception, determinate (savikalpa) knowledge is not the resultant of indeterminate (nīrvikalpaka) one, each cognitive member of avagraha etc (in order) is the cognitive organ and each succeeding member as the resultant; impossibility of knowing other person if the Buddhist view is accepted etc.
- 3 Pramāṇāntarasiddh: Establishment of recollection and recognition as separate pramāna, inclusion of comparison in recognition, justification of tarka as pramāna, the impossibility of the action in the philosophy of flux, justification of utpāda (creation) vyaya (destruction) and sthits (subsistence), destruction as the creation of other modification, the establishment of eternity and identity-cum-difference of substance and modifications.
- 4. Jivasiddin: Mithyājūāna, the result of the operation of knowledge-obscuring (jūānāvaranīya) Karmas, causal efficiency, continuum etc. untenable in momentariness, with respect to bondage jīva and ajīva are one though differing essentially in their nature, the causes of influx of Karmas, disbelief in prajūāsat and prajūaptisat, criticism of Tattvopaplava philosophy, refutation of bhūtacastanyavāda (materialism), Nyāya-conception of soul, criticism of sānikhya theory of tatīvas, the bondage of Karmas with the formless vstana, the identity-cum-difference of jūāna etc. and ātman.
- 5. Jalpasiddis. The nature of Disputation or wrangling (julpa), the four-limbs of it, the connotation of śabdaa, śabda is not necessarily the indication of intention, criticism of the occasion of censure (nigrahasthāna) due to the statement of other than an essential condition of proof etc., definition of jaya (victory) and parājaya (defeat).
- 6. Hetulakṣaṇa-siddhi: The otherwise impossibility is the characteristic of reason invariable, concomitance is not conditioned by identity (tādātmya) and Causation (tadatpatti) only, justification of division of heta (reason); justification of pārvasara (prior), attaracara (posterior) and sahasara (simultaneous), the possibility of sattva heta etc. only in the Anekānta Philosophy.

- 7. Sāstrastddu. The value of *Iruta* in spiritual path, the signification of *Iabda*, the consciousness of Jiva while asleep, error of Jivas due to the tise of Katmas, refutation of theism, criticism of Nyāya conception of *moksa*, the possibility of par excellence of knowledge in man, non-discrepancy of *Syādvāda*, repudiation of *apatrussyatva* of *Veda* etc.
- 8. Sarvajāasiddh: Knowledge of imperceptible things also is possible, vaktrīva etc. are not contradictory with omniscience, proof of omniscience on the basis of non-contradictory reasons, the impossibility of omniscience in the Sāmkhya theory—omniscience is the result of the total destruction of knowledge-obscuring (jāānāvaranīja) Karmas etc.
- 9 Sabdasiddin the material nature of word, its nature of aggregation as shadow and light, the relation of the word and the meaning, word connotes particular object, significance of words even to establish the illusory nature of all things, if the particular is not signified by the word, it will become imperceptible, if the word denotes only the intention, there will be no discrimination between right and wrong, the discussion on the expression 'eva', refutation of sphota....etc
- 10 Arthanayasıddın naya is the standpoint of the knower, it is also pramāna, two fundamental nayas, Nirapeksa Naya (absolute) is mithyā (false), Naigama-naya (non-analytical), Sāmkhya theory—2 Naigamā-bhāsa (fallacy of Naigama), samgraha naya (collective) and its fallacy, Vyavahāra-naya (practical or empirical), Rju-sūtra-naya (immediate).....etc
- 11. Sabdanayasıddin The discussion of the nature of sabda, refutation of sphota (doctrine of phonetic explosion), rejection of the eternalistic view of the word—sabdanaya, description of samabhirüdhanaya and evambhūtanaya etc.
- 12. Niksepasiddh: The nature of mksepa (aspect or imposition). Its four divisions are: Nāma (name), Sthāpanā (picture), Dravya and Bhāva The first three are related to Dravyāstika and bhāva with Paryāyāstika.

The topics discussed in SV and SVV and other allied topics are elaborately discussed by Anantavirya in SVT

### (d) The style of SV and SVV:

It has been discussed more than once that Akalanka became an unflagging logician after a period of his career as an expositor of tradition; his logical dissertations stand by themselves for their rigid, compact and complicated style. Anantavirya as has been found already, expresses his inability to follow Akalanka He also refers to it (SV) as 'süktisadratnākara'<sup>1</sup> Vādirāja and Prabhācandra also express their inability

<sup>1</sup> SVT. p. 1.

to understand the works of Akalanka, a fact which is not mere expression of courtesy but a statement of truth and honesty.

The central interest of SV consists in criticising Dharmakirti and his commentators, as is clear from the fact that almost one-third of the text is devoted for the purpose, at the same time other schools of thought such as Cārvāka, Nyāya-Vaisesika, Mīmāmsā and Sārikhya-yoga etc. are brought under critical examination

Akalankas' pointed references to other systems display not only the caustic remarks, but also embody the proveibial, idiomatic, illustrative and axiomatic statements full of wit and humour, intellect and insight, such as—anātmajāatā, antargadu, andhayastikalpa, amalālādha, ašlīlamevākulam, mastake irngam, rājapathikrta, islāplava, māstikālarkavišavikāra,. His works are the signal proofs of his acute and profound study of other systems; particularly of Buddhism. He expresses a lot in a few chosen words and phrases, which are above the level of the understanding of common readers. The main target of his searching criticism are Pramānavārtika and other works, casually he refers to other schools of Buddhism; but the outstanding example of his pungent criticism is in the context of refutation of Kumārila, who criticises the theory of omniscience

### (e) The style of SVT:

Anantavīrya explains and expands the original words of SV and SVV of Akalanka with a view to estimate and evaluate the criticism of other systems by Akalanka. Prabhācandra's expression

trailokyodaravartivastuvisayajäänaprabhävodayah,

. dusprāpo pyakalandavasaranih prāpto trapunyodayāt, svablyastasea viveeitasea satatam so nantavīryoktitah,

bhāyānme nayanītidattamanasa'ı tad-bodhasiddhıpradai,—NKC p. 605 prove the value of Anantavīrya's commentary on Akalanka's works. Vādirāja too expresses his gratefulness to Anantavirya whom he compares to a beacon-light so far as the studies in Akalanka are concerned.

Anantavirya composes poetic prose bordering on Campii to explain the meaning of some sentences; of course, the formidable difficulty of rigid style of Akalanka is not easily overcome; even then Anantavirya deserves the highest compliment for his illuminating commentary; besides he was a great terminologist.

There are several popular proverbs used in the SVT2.

Vyañyayatyalamanantañrjavägdipavarturantam pada-pade—NVV, Intro. p. 1.
 Vide Hindi Intro. Pp. 93-4 for details.

# (f) Analysis of the Subject Matter:

We propose now to discuss in detail the problems raised in SV, SVV and SVT bringing out the line of development of ideas in Indian logic in general and those in Jain logic in particular. The problems dealt with in all the chapters of SV etc. will be briefly discussed under four heads: 1. Pramāna-mīmāmsa, 2. Pramēna-mīmāmsā, 3. Naya-mīmāmsā and 4. Niksepa-mīmāmsā.

- 1. Pramānamīmām sā includes Pratyaksa-stddhi savikalpasiddhi, sarvatilastddhi, Pramānāntarastddhi and Hetülaksanastddhi
- 2. Prameyamīmāmsā includes Jīvasiddhi and sabdasiddhi.
- 3 Nayamīmānisā includes Arthanayasıddhı, and sabdanaya-sıddhı.
- 4 Niksepamīmānisā discusses the summary of Niksepasiddhi.

#### 1. Pramanamimamas

### (1) The Soul and the Knowledge:

Before dwelling on the discussion of pramāna it seems necessary to bring out the relationship between ātman and phāna. At the outset, it can be said that all the systems of Indian Philosophy, with the exception of Cārvāka, accept the ātman or citta as a separate entity. The soul is the substratum of transcendental knowledge.

According to Vedānt, Brahman which is of the nature of pure consciousness (cit), is the absolute reality or Supreme Truth. The quality of knowing does not constitute the nature of Brahman, for Brahman is above these limitations. This is the function of consciousness associated with antahkarana<sup>1</sup> Brahman is of the purest form bereft of duality of the knower and the known

Purusa, in Sämkhya system, is of the nature of consciousness (cetana)<sup>8</sup>. Intelligence is not innate to purusa but an evolute of Prakrii. So as long as the purusa is in contact with Prakrii, the former is conscious of the functions of intelligence. As a result of the separation of Purusa from Prakrii, cognitive processes cease to function and the Purusa remains as pure consciousness<sup>3</sup>.

Nyāya-Vaisesika systems regard jūāna as an independent category, though the soul is the substratum. The peculiar feature of Naiyāyika system is that jūāna or knowledge is an attribute of the self, and that too, not an essential, but only an adventitious one When the ātṇan attains

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedāntsparibhāṣā, p. 17.

<sup>2</sup> Yoga-bhāşya, I. 9.

<sup>3</sup> Yoga-sütra, I. 3.

moksa the qualities are purged<sup>1</sup> out from it. It is not subject to the functions of knowledge and its accessories. Only at the mundane level it has a relationship with mind; hence it has the function of knowing.

Buddhists propound the beginningless stream of consciousness (citta) which takes the form of alayavifiana and pravitivifiana. There is no permanent substance serving as the matrix of this process; when the consciousness is void of influx of avidyā and trinā, it becomes pure. This is the philosophical contention which is subsequent to the doctrines of Gautama Buddha Buddha himself maintained that nothing can be predicated (avyākṛta) about citta at the time of nirvāna. Consequently, the concept of Nirvāna was explained by the example of a extinguishing lamp, with the result that most of the critics of Buddhist philosophy subscribe to the view that citta becomes non-entity at the time of Nirvāna. But the authors like Dharmakīrti and others are clear in their mind that there is a continuous stream of citta, pure and simple, which is quite different from matter.

Jainism endorses the view of three modes of the substance, uipāda (origination), vyaya (destruction) and dhrawya (subsistence); every object whether it is material or not, is amenable to these three conditions; it undergoes changes maintaining at the same time the permanent nature; the intrinsic nature itself does not change to the extent of self-destruction nor does it remain ever stationary or kutasthanitya as in Upanisads. The âtman that undergoes such changes is of the nature of consciousness (upayoga); this consciousness, when it comprehends the external reality is jhāna and is dariana when it intuits the self. Jnāna is one of the modifications of the soul by virtue of which the object is known. It is quality (guna) also, since it modifies into various ways. In fact knowledge is innate and inherent in the soul; verily, ātman is knowledge and knowledge is ātman, ātman is of the nature of anantacatustaya and jhāna is one of them. From the standpoint of pure consciousness knowledge (jhāna) is a modification, but is guņa also since it has its own modifications.

### (ii) Only Jālāna is Pramāna:

By the statement—'pramiyate yene tatpramāṇam' it should be understood that Pramāna is the essential means of right knowledge (pramā) There is a controversy on the point of the means of pramā Nyāya system holds both samukarsa (intercourse) and jūāna as means of pramā; for Vaiseṣika,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyamañjari, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nyāya-bhāşya, L. 1, 3.

the sammkarşa, svarūpalocana and jūāna are means of pramā<sup>1</sup>; the activities of tense-organs are the instruments of right knowledge in sāmkhya<sup>2</sup>; Prabhākara regards knowledge (anubhūt) as pramāna<sup>3</sup>; Buddhists maintain that non-discrepant knowledge is pramāṇa<sup>4</sup>; further, they contend that the 'sameness of form' (sārupya) and 'capability' (yogyatā) are also accepted as means of pramā<sup>5</sup>.

Thus it is seen that the means of cognition are jūāna, sense-organs and the conjunction of senses and objects (sannikarṣa). Out of these, Jainas endorse the view that knowledge is the only means of pramā, since right knowledge (pramā) is of the nature of consciousness; that is to say, no non-conscious instruments are admissible as means of pramā, of course, sense-organs, their functions, and sannikarsa bring about knowledge which serves as a valid means of right knowledge (pramā). Sense-organs etc., cannot be pramāna since the former are mediate means, while jūāna is an immediate means of pramā. Just as darkness is removed by light, because of contradictory nature, so in order to remove ajūāna, jūāna is necessary, hence sannikarsa etc which are not of the nature of jūāna, cannot be the means of pramā; though, sometimes, knowledge is produced out of sannikarsa etc., it is not produced invariably, hence they cannot be other than knowledge

This fopic has been discussed in the present volume in details<sup>6</sup>.

### (111) Jāāna as Self-cognisance:

According to Mimārisā, Jāāna is non-perceptive (paroksa) because buddhi itself is known by inference consequent upon the knowledge of objects apprehended by buddhi? But as the buddhi of ourselves is as imperceptive as the buddhi of others, so it is impossible to know the objects by our buddhi in as much as we do not know them by the help of the buddhi of others. Naiyāyika holds that jāāna is perceived not by itself but by the other knowledge. They argue that anything cannot act upon itself, just as a sharp edge cannot cut itself. But this view remains self-condemned by the example of a lamp which illumines itself and illuminates the objects

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Praiastapādabhāsya, p. 553

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yogavārtika, p. 30, Sāmkhya-Pravacana-bhāsya, I. 87.

<sup>\*</sup> Šabarabhāşya, 1. 1. 5

<sup>4</sup> PV, II 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> TS, v. 1344.

<sup>6</sup> Pratipatturapeksan yat pramāņam na tu pārvakam—SV, I 3.

<sup>7</sup> Sabarabhāşya, I. 1 5.

simultaneously. The Naiyāyika view suffers from the fallacy of infinite regressus.

Sāmkhya holds that buddh is the evolute of Prakrii; the contact of prakrii and Purusa results in the functioning of intelligence.

But rightly understood, *jhāna*, *buddh* etc. are one and the same and are of the nature of consciousness; even though they have slight variations, they cannot transgress the limit of consciousness. If purusa is inactive, he cannot be the enjoyer; *cetana* and its qualities are self-illuminative just as a lamp.

All schools of Buddhism, irrespective of their differences, are unanimous in holding knowledge as self-cognised. According to Jain tradition, cognition of knowledge itself is always valid, but can be valid or invalid with regard to the objects.

### (10) The Development of Pramāņa-lakṣaņa:

All the Jaina Ācāryas have accepted the self-cognition as one of the characteristics of valid knowledge. Samantabhadra and Siddhasena Divakara define pramāņa as the knowledge which is of the self-revelatory character, Siddhasena develops the theory further by adding one more characteristic bādhavarjits i.e. admitting of no contradiction. Akalanka maintains the non-discrepancy (avisamvāda) as a test of pramāņa and adds one more characteristic 'anadhīgatārthagrāhi' i.e., knowledge of object which is not yet cognised. Manikyanandi summarises the definition of pramāna in these words avāpārvārthavyavasāyātmakam' PMS, 1.1 previously not ascertained, it ascertains itself.

Vidyānanda holds that pramaņā consists in ascertainment of itself as the object. He finds no necessity to add the characteristic 'anadhgatār-thagrāht'. Akalanka found it necessary to characterise the source of valid knowledge (pramāna) as avisannāda.

We have already discussed sāmvyayahārika-pratyaksa in the preceding pages, now let us turn to the discussion of mukhya pratyaksa or trancendental perception.

### (v) Kevala-jñāna:

Kevala-jūāna is the result of the total destruction of the knowledgeobscuring Karmas; it is the consummation of all knowledge, as a result of which the soul perceives all the substances with all their modifications; it is supra-sensorial and of the purest form with which the soul shines in its pristine glory. Ordinary knowledge is apprehensive whereas kevala-¡ñana or omniscience is all comprehensive.

### (vi) The Historical background of the theory of Omniscience:

It is a heritage of the Indian philosophy to advocate the close relation of omniscience with emancipation. The problem that arose before the spiritual aspirants, is the nature of moksa and the path constituting it; moksa-mārga presupposes the life of religious fervour; hence the problem; 'is realisation possible' arose?

There is a school of philosophers like Sabara, Kumārila etc. who hold that omniscience is impossible on the ground that religion is suprasensorial, only the Vedas have the final word over such problems, as has been said, 'codanālakṣano'rthah dharmait'. Naturally the upholders of Vedic authority formulated the theory of man's capability of achieving the supersensorial knowledge Besides, man is under the influence of raga, dvesa and artiāna etc., hence they developed the theory that Vedas were apauruseya.

The acceptance of this dogma naturally led the exponents of Minamsa to decry omniscience. Kumarija declares that the denial of omniscience means the denial of perceptual knowledge of religion, the latter is possible only with the help of the Vedas and not by means of sense or super-sensuous perception etc., the Mimamsakas have no objection it any one becomes omniscient by knowing the Dnarma with the help of the Vedas and all other things by means of other pramapas1.

The Buddhists, on the other hand accept that man is capable of perceiving Dnaima, they support this contention by the example of buddha who perceived Duarma as such in the form of Caturarya sarya; according to them Buddha realised the great truth of life; that there is sorrow, cause of sorrow, the removal of sorrow and the way of removing sorrow. The fact of revelation of the truth of life implies that he himself should be taken as a pramāna.

Dharmakirti does not deny the possibility of omniscience but emphasises the acquisition of knowledge of the essentials; he does not bother about the person whether he knows the things or not, which are not connected with his religious pursuit. Whereas Kumārila rejects the perception of Dharma, Dharmakirti establishes it.

Prajñākaragupta, the commentator of Dharmakīrti, justifies the arguments of Dharmakirti, in establishing the dharmajua; he further proved the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TS, v. 3128.

sarvajfiatva or omniscience, which can be attained by any spiritual aspirant; subject to the subduing of passions<sup>1</sup>. Ācārya Sāntaraksita also proves that omniscient can know each and everything if he wants to know it, because he is void of obscuration of knowledge<sup>3</sup>.

Yoga and Vaisesika systems hold that omniscience is a *çddhi* or supernatural power which is not necessarily realisable by all unless special efforts are made.

Regarding Jainism, it is maintained that omniscient person perceives all substances with all their modifications related to—past, present and future<sup>3</sup>. It was believed before the period of Logical Reflection that, one who knows one thing knows all things, a fact which is not emphasised by the subsequent authors. Acarya Kundakunda speaks of omniscience as the Kevali who knows and perceives all things; this is the view of vyavahāra naya or empirical stand point; and Kevali knows only his own self from the transcendental point of view. Obviously, the higher wisdom is evolved from within and not without<sup>4</sup>.

In Pravacanasāra,<sup>5</sup> he speaks of Kevali as: He, who does not know simultaneously the objects of the three tenses, and the three worlds, can not know even a single substance with its infinite modifications. A single substance has infinite modes, if any one does not know all substances, how will he be able to know one?

To know ghata is to know the intrinsic nature of it and knowledge of ghata also, since it is the very nature of knowledge to reveal other objects and reveal itself. The atman has infinite capacity to know all the objects, when one knows such capacity of the self, he has to know all the objects

Samantabhadra establishes the perception of subtle, obscure and distant objects on the basis of inference

Ācārya Virasena suggests one more argument for omniscience According to him, Kevalajiāna is innate to the ātman; due to destruction-cum-subsidence of Karmas it functions as matyjiāna; the self-cognised mat implies the fractional Kevalajiāna, just as the observation of a part of mount leads us to the perception of the mountain itself.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PVB, p 329.

<sup>2</sup> TS, v. 3328.

<sup>\*</sup> Şațkhandâgama, Payadı, Sütra 78; Ācārānga Sütra 402.

<sup>&</sup>quot;Je egam jānat se savvam jānai" Acāranga Sūtra 123

Niyamasāra, gāthā, 158

<sup>6</sup> Pravacanasāra, I. 47-49.

Jain Ācāryas did not emphasise like Dharmakīrti on dharmajāa but endeavoured to establish an omniscient person who must be dharmajāa as well. Akalanka, following his predecessors, says that the soul has the inherent capacity to comprehend the substance; if it does not, it is due to the obscuration of that capacity by the veil of Karmic bondage; the destruction of Karmas will result in the perception of all things. Further, he establishes the soundness of this doctrine in Siddhiviniscaya;

If supra-sensorial knowledge is inadmissible, how can we have the non-discrepant astrological divinations? Hence it must be accepted that there is a faculty of knowledge which is super-sensuous and this type of knowledge is nothing but Kevalajñana or omniscience.

The very progressive gradation of knowledge necessarily implies the highest magnitude of knowledge attainable by man<sup>1</sup>. If a person has no capacity to know all, by means of Veda also he will not be able to know all; hence the vindication of the concept of sarvajia. Impossibility of omniscience cannot be established without the knowledge of persons of all times. That is to say, one who rejects sarvajia for all times must be a sarvajia<sup>3</sup>. In this way, after giving the positive arguments, he relies on the negative argument that it is certain, there is no contradictory pramāna<sup>5</sup> to reject the established omniscience; he substantiates this argument by examining the various so-called contradictory pramānas<sup>5</sup>.

Mahāvīra, the last tirthankara of the Jainas, was reputed as an omniscient person; it is said that he was conscious of all the objects and at all times. It is perhaps, for this reason that Buddha himself declared as the knower of four Noble Truths and refused to believe that he was a sarvanta

This is attested by the contemporary Pali Pitakas which often redicule the idea; and later Buddhist scholars like Ācārya Dharmakīrti refer and ridicule the omniscience of Rashha and Mahāvīra as a fallacy of dṛṣtānta. Briefly, Mahāvīra was a sarvajīta and Buddha a dharmajīta; as the consequence of this, the Buddhist philosophers are less interested in discussing the concept of sarvajīta, whereas the Jama works are exhaltant and exhuberant on this problem.

<sup>1</sup> SV, VIII. 8.

a ibid, VIII 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ibid, VIII 10, 14.

<sup>4</sup> SV, VIII. 12-18; vide also AGT, intro 11. 55-56; NVVV, II, intro. p 26-27.

<sup>\*</sup> éasti sarvajnah sumscmasambhavad-badhaka-pramanatvat sukhadivat.—SVV, VIII. 6.

Nyāyabindu, III. 131.

Accepting the fact that knowledge is an essential characteristic of atman, there is hardly any doubt to hold that the omniscience will be the result of total destruction of the veil of Karmas; whatever may be the empirical tests of omniscience, the intrinsic purity and capability of perfection of the soul are unquentionable.

### (vn) Paroksa Pramāna:

Indirect valid knowledge is of two kinds: (1) mati and (2) śruti. It is believed that smrti, samjnā (pratyabhijāāna), sintā (tarka), abhimbodha (anumāna) and śruta (āgama) are to be held as paroksa,<sup>2</sup> the only difficulty was with mati, because of its sensuous nature, this difficulty was solved by calling it as an empirical perception (sāmvyavahārika pratyaksa).

Akalanka regards anumāna as manomati in LTv. 67, and as struta in TV, I. 20, anumāna is for one self which has the verbal designation (anaksaraśruta) and the inference for others which is designated by words (aksaraśruta).

Akalanka puts smrti (memory), pratyabhyñāna (recognition), smtā (discursive thought) and abhmbodha (perceptual cognition) under mental perception (manomati)<sup>1</sup> when they are not associated with words; and all these when associated with words, are brought under srata<sup>3</sup>.

The problem arises regarding the exact line of demarcation between pratyaksa and paroksa. Akalanka himself makes it sufficiently clear. The problem is solved by the definition of paroksa—paroksa is non-distinct knowledge, distinct knowledge is independent of other knowledge; sensuous and mental perceptions are distinct, because they do not depend upon other knowledge, while smṛti etc. are dependent on other knowledge and hence indistinct or paroksa.

Cărvāka philosophy believes only in pratyaksa derived from the senseorgans; hence paroksa has no place in this materialistic system, naturally, non-discrepancy is not beyond the verification of sense-organ.

While rejecting this view, Akalanka states that establishment of validity or invalidity is not possible without accepting the validity of animana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TSu, 1-10.

<sup>\*</sup> LT, v. 67.

<sup>\*</sup> LT, v. 10; SVV, 1. 27.

<sup>4</sup> LT, v. 4.

1. Surts, memory involves the knowledge of the past; it presupposes a chain of experiences which result in precipitation of samskāras; these very samskāras give rise to recollection of the past. It is valid knowledge because of its non-discrepancy<sup>1</sup>.

According to Vedic school, *smṛti* is valid only in conformity with the dictates of *sruti*; in other words, *śruti* is self-evident knowledge itself, while *smṛti* is dependent upon it; it has no validity of its own.

Though Jayanta Bhatta believes in invalidity of Smrti, he explains differently According to him, smrti is invalid, because it is not produced by the object. Smrti is valid because it is just opposite to vismarana, samlaya and viparyaya. It cannot be invalid even if it is dependent on previous experience; for, the validity is not necessarily conditioned by the dependence or independence of experience; otherwise even the inference will not be valid, therefore, smrti is pramāna, since there is non-discrepancy involved in it.

2 Pratyabhyfiāna or Recognition is the synthetic result of perception and recollection, it is of nature of 'that necessarily is it'—tadevedam (judgment of identity), 'it is like that'—tatsadriam (judgment of dissimilarity) 'that is dissimilar to that'—tad-vilaksanam (judgment of dissimilarity), 'this is different from that'—tatpratyogi (judgment of difference), and so on. 'That necessarily is it' or tadevedam and others are discussed in detail elsewhere.' All these types of recognition when they do not admit of discrepancy or contradiction, are pramānas by themselves

Now an attempt will be made to meet the objections of other schools of Indian philosophy who deny it as pramāna.

The Buddhists observe that it is not a unique knowledge, but' two cognitions are taken to be one viz., recollection indicated by the word 'that' and perception indicated by 'this's.

This objection of Buddhists is on a slippery ground. They raise this objection in conformity and consistency with their position of the philosophy of flux or momentariness; naturally any cognition involving 'sa evayamit' is illusory.

1 m 2 m

<sup>1</sup> SV, III 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nyāyamanjarī (Vijayamagaram), p. 23.

<sup>\*</sup> SVV. III 4-5, LTV v. 10 & 21, PMS, III. 5

<sup>4</sup> See the author's Jame-Darians, pp. 322ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> PVB, p. 51; PVVT, p. 78.

Rightly understood the object which is envisaged by recognition cannot be comprehended by recollection and perception combined together. The sphere of recognition presupposes the substance in its relation to its antecedent and subsequent model conditions. Certainly, this identity cannot be the object of recollection (smrt).

The Naiyāyikas maintain that recognition is nothing but a species of perception. This is not correct: perception has its own limitations, since it refers to the actually present data only. Hence perception cannot be said to include the past data. Further, they argue that perception is assisted by memory which helps to recognise the object seen before. This view also is not beyond contradiction, since sense-organ although aided by memory cannot proceed beyond its sphere. Hence the correct position is to hold that the cognition of identity directly evolves out of the self, supported by unseen potency.

- 3 Tarka or inductive reasoning is an independent valid knowledge, because to know the concomitance there is no other valid means than tarka. If concomitance is not known there is no possibility of inference<sup>8</sup>.
- 4. Hetu. In SV Akalanka gives special attention to hetu, because he already has discussed the definition of anumāna and its component parts elsewhere in detail<sup>8</sup>.

Keeping in view the three characteristics paksadharmatva etc. of hetu accepted by the Buddhists<sup>4</sup> Akalanka establishes that only the anyathānupapatti or the vipaksavyāvrtti is the essential characteristic of hetu. He has explained that anyathānupapatti or vipaksavyāvrtti is nothing else than avinābhāva or vyāpti. There are certain cases where hetu is devoid of its characteristics of paksadharmatvā just as the rising of Rohini in future is inferred on seeing the rise of Krttikā. Further Akalanka argues that their most favourite hetu, sattva establishing the momentariness is such that it has no sapaksasatīva, and still they believe that satīva is a valid hetu. So it is quite clear that sapaksasatīva cannot be an essential characteristic of hetu. According to the Buddhists avinābhāva is conditioned by the relation

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyamañjarı p. 224, 461

<sup>2</sup> SV III. 8, 9.

<sup>8</sup> Vide NV, Ch II, see also AGT, Intro. p. 58ff

Nyāyapraveša, p. 1.

<sup>5</sup> SVV, VI. 2

<sup>6</sup> SV, VI. 16

<sup>7</sup> SV, VI. 16.

one of them may be there, but there are certain cases where we do not find, either of them conditioning avanābhāva just as we can give an example of the above mentioned inference about the relation of Roham and Kritikā<sup>1</sup>

When Akalanka did not accept the condition of tādātimya and tadut-patti as conditions of avinābhāva, it is but appropriate for him to reject the classification of hetu based on them; and instead of only three types of hetu (svābhāva, kārya and anipalabdā), Akalanka accepted Kārana, pūrvacara, uitaracara and sahacara also<sup>2</sup>.

Special attention is given to establish Kāranahetu, because this was not accepted by the Buddhists; Akalanka has given many instances where the effect can be inferred with the help of cause (kārana)<sup>3</sup>; while discussing kāranahetu he expressly mentions that we should see that only such cause may be taken as hetu which is sure to produce the effect. And such thing is possible when all other causes are present and there is no non-existence of obstruction (pratibandhakābhāva)

Dharmakirti maintained that only through delyanupalbdhi one is able to infer the non-existence of a certain thing but the aderyanupalabdhi produces the doubt about the non-existence of a certain things. With regard to this Akalanka maintains that the meaning of delya should not be taken as 'perceived' only but it should be taken as 'cognised' by any of the valid knowledge, be it pratyaksa or other than pratyaksa. So according to Akalanka the object which is non-sensuous can be negativated as the non-existence of consciousness is inferred in a dead body by certain signss; otherwise even this cannot be decided whether a person is a ghost or nots.

Akalanka has exhaustively classified hetu in his other works?.

5. Hetvābhāsa: According to the Buddhists and Naiyāyikas the classification of hetvābhāsa was dependent upon the characteristics of hetva Buddhists maintained the three characteristics, hence there are three hetvābhasās, viz., asiddha, minddha and anaikāntika, whereas the Naiyāyikas accepted the five characteristics, accordingly there were five types of hetvābhāsas, viz., three mentioned above plus prakaraņasama and asatpratīpaksa

<sup>1</sup> SVV. VI. 2, 3.

<sup>\*</sup> SVV, VI. 9, 16

<sup>\*</sup> SV, VI 9; LT, v 13.

<sup>4</sup> Nyāyabsıda, II 28-30, 46, 48, 49.

SV, VI 35; Astalati and Astsahasri, p 52

SV, VI 36 and LT, v 15; vide Hinds Intro p. 118 for details.

<sup>7</sup> Pramānasamgraha, IV, p. 104ff; vide AGT, Intro. p. 16.

But as Akalanka rejected more than one characteristic so it was not possible for him to classify exactly the types of hetvābhāsas; This explains the various classifications available in Akalanka's works. He explicitly says that there is only one type of hetvābhāsa and that is asiddhal which is the resultant of the absence of anyathānupapatti and as there are various causes of the absence of anyathānupapatti, the asiddha-hetvābhāsa can be variously classified.

In NV (II. 195) we find:

anyathāsambhavābhāvabhedāt sa bahudhā smṛtaḥ,

viruddhāsuddhasandugdhasraksāsutkaravistaraih.

and in Pramāṇasamgraha (vv, 48-9) we find many more than mentioned in these words: ajñātaḥ samšayāsiddhavyatīrekānawayādītaḥ; the idea is expressed in SV (VI. 32). In this regard there is no unanimity in the followers of Akalanka. Vidyānanda and others classified hetvābhasas in three types³ just as the Buddhists, while Mānikyanandi and others classified them into four,³ adding one more type, viz., akiācītkara. It should be notedh ere that though Māṇiyanandi accepts the separate class of akiācītkara still he maintains that akiācītkara is the result of the error in paksa So one should be cautious in debates not to use such heta⁴.

6 Vāda (debate): Generally Caraka, the Naiyāyikas, and the Buddhists describe the nature of debate, according to the Naiyāyikas, debate is of three types—vāda, jalpa and vitandā, vāda, generally, is between the teacher and the taught or between colleagues; while jalpa and vitanda take place where one of the parties is desirous of conquerring the other; so in such debates unfair means (chala, jāti) are allowed. The aim of such debate is accepted as defending ones' own doctrines, but of the former, difference between jalpa and vitandā theory by friendly discussions. The ie. vāda is to arrive at a certain is that in jalpa each of the participants has his own theory to defend while in vitandā one of them is not to establish his own theory but only refutes that of the opposite.

In Caraka *Vimānasthāna* the word sandhāya-sambhāṣā is used for the vāda while the term vigṛhya-sambhāṣā for jalpa and vitandā. Though Naiyāyikas accept that, employment of chala (duet) and jāti (self-confuting reply) is not proper, since they are unfair means. Still there are certain

<sup>1</sup> NV, IL 365; SV, VI 32, TSLV, p 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pramiņaparīksā,

<sup>8</sup> Parikṣāmukha, VI. 21.

<sup>4</sup> Parikjāmukha, VI. 39 vide Hindi Intro. p 121.

Nyāyasūtra, IV. 2-50

occasions when het opposition is so strong that one is not able to defend his theory by fair means with the result that his simple-minded followers may reject the theory and accept the opposite and may thus be misled. Only to avoid such occasions one is to resort to unfair means.<sup>1</sup>

In ancient Buddhist logical works the position of Naiyāyikas with regard to debates seem to have been accepted<sup>3</sup>. But seeing that such unfair means are not consistent with the fundamental moral tenets of Budddhism, Dharmakīrti denounced the employment of unfair means in debates<sup>3</sup>.

Akalanka has also accepted this position and upholds the theory of employing fair means for right aims. Most of the Jaina authors after Akalanka follow him with the exception of Yaśovijaya, who like old Buddhists, accepted the use of unfair means in exceptional cases. When there was no place for unfair means in debates, the difference between vāda and jalpa was reduced to nothing and as regards vitanda, Akalanka has clearly stated that it is the fallacy of vāda; so for Akalanka, there remains one type of debate, viz vāda, which is also termed as jalpa.

7. Jaya-parājaya: When unfair means were allowed by the Naiyāyikas and old Buddhists, such unfair means also were thought proper for the victory of one and defeat of the other, hence elaborate exposition and training weree mployed which can be seen in their respective works.

Dharmakirti<sup>10</sup> was the first person to criticise such unfair means and established that the vādi should not employ such words which are not tantamount to establish (asādhanangavasana) the proposition and if he does not expose the drawbacks of the opponent (adošodbhāvana), he is defeated. The prativādi is defeated if he is blaming the opponent wrongly and is not able to find the faults of the opponent Though we see that Dharmakirti reduced the great number of nigrahasthānas into two viz. Asādhanāngavasana and adosodbhāvana, but he was himself entangled in various explanations of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyayamalijari, p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide *Upāyahrdaya* and *Tarkašāstra*.

Nàdanyāya, p. 71.

<sup>4</sup> SVV. V. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vāda-doātrimšatikā, VIII. 6.

<sup>\*</sup> NV, II 384.

<sup>?</sup> Pramānasaingraha, v. 51.

SV. V. 2.

NS Ch. V.

<sup>10</sup> Vādanyāya. v. 1.

those words and further, the definition of sādhana and doşa was such that the problem was not solved efficiently. The insurmountable difficulties were awaiting the final solution and this was briliantly solved by Akalanka

Akalanka<sup>1</sup> cilearly says that if one is able to establish his own pakia,<sup>2</sup> it is jaya for him and defeat for the other, it is needless to state that according to Akalanka, the establishment of one's own theory is possible only by means of right reasoning. This constitutes the essential device in debates.<sup>2</sup>

8. Agama: Before discussing the validity of agama, it is necessary to know the views about the nature of sabda according to the Jams. In Jama agamas,4 the sabda has been established as having material nature (pudgala). Ācārya Akalanka has given arguments in favour of this theory and on the analogy of shadow and sunshine has firmly established the material nature of word<sup>5</sup> and rejected the theory of the Naiyāyikas that the sabda is the quality of the sky. Further he has vehemently criticised the eternity of the word accepted by the Mīmāmsakas, and has also criticised the sphota theory of Vasyākaranas.? For the Jains, unlike the Mīmāmsakas, the scriptures are the collection of the preachings of the Tirthankaras. So it was necessary for Akalanka to refute the Vedic tradition of apauruscyatvas and to establish the origin of the agamas. Akalanka has rejected the validity of the agamas established on the strength of apairmisyatva; and, affirmed the validity of the agama on the strength of the virtues of the speaker 8 Thus, the scriptures of the Jains take the place of snits and further, the scope of the agama-pramana is expanded when he says that anyone knowing and describing a thing as such becomes Apta.10 So, not only the Tirthankaras but an ordinary person can be an apta in a limited sphere. Further a lively discussion on the meaning of words and the relation of words and the meaning is found in Akalankas works, especially in SV. Akalanka has refuted in this connection the apoha of the Buddhlst and other theories.

<sup>1</sup> SV, V. 1, 2.

<sup>1</sup> taduktm-svapakşasıddhırekasya myraho'nyasya vädınah.—Aştasahasri, p. 87.

<sup>8</sup> Vide Hindi Intro. p. and Jana Darsana p. 372ff.

Uttarādhyayma-Sūtra, XXVIII, 12. 13; TSu. V. 24.

SVT, IX. 2ff.

<sup>\*</sup> SV, VI. 2ff.

<sup>7</sup> SV. VI. 5ff.

<sup>8</sup> SV VII, 28, 29,

<sup>9</sup> ibid. VII 30.

<sup>10</sup> Aptalati, and Aptasahasri, p. 236; Vide Hindi Intro. p. 126 ff.

### 2. Prameya-Mimamsa

Jamism is frankly realistic and pluralistic; in other words, it is pluralistic realism: realistic, because it believes in the existence of external world which includes substances, the existential entities, that are infinite and beginningless; and pluralistic in so far it asserts the infinite number of souls, infinite number of material atoms, innumerable atoms of kāla (time); and dharma, adharma and ākāša, one each. The following gāthā (PaS, 15) summarises the metaphysical position of the Jamas:

bhāvassa natthi nāso natthi abhāvassa ceva nppādo, gunapajjaesn bhāvā nppāyavayam pakuvvants.

That is, neither an existent is destructible nor anything comes into existence afresh. All substances, with their various qualities and modifications, are coupled with origination, destruction and permanence, all the existents are permanent, i.e they are so of all times; the number is neither diminished nor increased since the number of existents is fixed. The truth is  $e\times$  minimal minimal fit.1

As referred already, that sat is subject to atpāda, syaya and dhramya; each substance takes the form of one modification, leaves it and develops some other quality, this mode of change is applicable to both types of existents: cetana and acetana; because the change is the core of reality; it has been never stopped nor will it have an end still. The substance retains its nature in the process of change; it does not allow any foreign element in it, for the substance is self-existent in itself.

It is the very nature of substance to persist inspite of transformation it undergoes every instant. The production of one, in this process is the destruction of the other and wes versa; the thoery of causality pervades the ontology. It is interesting and instructive to note the differences of Buddhists and Jamas, in connection with their views on the problem of santāna (continuum) and dhrawya (permanance) Just as the Jamas regard the continuous modifications of the substance as production and destruction, Buddhists hold the constant flux of objects Jamas believe in incessant modifications of the substance. According to Buddhists though there is flux continuity is expressed by the word santāna. According to the Jamas in spite of the modifications there is continuity expressed by the word dhrawya Both the Jamas and Buddhists believe that there is nothing which is without any change. So it is certain that both the Jamas and Buddhists believe that a particular component of paryāya or santāna is not

<sup>1</sup> CE. Gitä, II p. 16.

transferred to another substance or santāna Naturally there arises the question regarding the exact line of demarcation between santāna and dhrauvya.

The Buddhists clearly maintain that there is continuity of the stream (santāna) but the experience of continuity in itself is an illusion because of the momentariness of the Knower and the Known. To illustrate this illusion they cite the example of an army and a line. They say the army is an abstract idea, so is the line (pankii), because though there is the reality of the soldiers etc. there is no substantial reality of an army as anything other than the soldiers.

So they maintained that citia-santāna has an end. This tantamounts to the saying that there is no santāna. So in this way, the very criterion of reality that the element is indestructible, is contradicted<sup>2</sup>.

The Jamas here maintained that dhrawya is not an illusion, it is just real in as much as the componants of the santāna are real. So there is no question of cessation of continuity of any existent. Even in Moksa, the soul in its pristine purity continues this momentary change and this fact of the Jamas permeates all the existents.

The reality is also defined as universal-cum-particular; the universality is of two types: the dhrawya called ürdhvatāsāmā-nya, continuity in time of a particular substance, also known as dravya and skatva and the other type known as tryak-sāmānya, which is sādrlya or similarity of various substances. This type of universality is not permanent and allpervasive, as held by the Naiyāyikas, but is extended to the limit of a particular. So according to the Jainas this universality is many in kind and not one. Particulars are also of two types: one type is called paryāya of a particular substance and the other is the systieka is independent substances spread out in the space

To summarise, when the real is defined as dravyaparyāyātmaka, the substance is taken as dravya and its mode as paryāyas, and when the reality is defined as sāmānya-visesātmaka, the sāmānya is taken as substance and visesa as paryāya; moreover, the similarity is taken as sāmānya and individuality is taken as visesa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Santānah samudāyasca panktisenādīvanmīsā, Bodhicaryavatāra, p. 334.

The later philosophers like Dharmskitti etc, surrender their position by accepting that even in Nirväna, citta continues its cantinue as pure one. Vide TS, p. 184.

Keeping in view this theory of reality, Akalanka has criticised the Vedānta's absolutistic theory of one Brahma<sup>1</sup>, the sāmkhya's oneness of prakṛti<sup>2</sup>, the independent sāmānya and viissā which are the eternal entities according to Naiyāyikas,<sup>3</sup> the sabdabrahma of Vaiyākaranas,<sup>4</sup> apoha of the Bauddhas etc.<sup>5</sup>

### 3. Naya-mimamsa:

According to the Jains reality is of the nature of anantadharma or infinite attributes. The comprehension of all these attributes is not possible by an ordinary person, only an omniscient can have the comprehension of all the attributes, so it is but natural that in relation to reality the ordinary cogniser may have the various modes of apprehensions because of his limitations as a result of his incompetency, liking and disliking and various such factors. These modes are termed as nayas Akalanka defines naya as phatriam abhisandhayah khalu nayāh te dravyaparyāyatah (SV. X. I). The Jaina philosophers have classified the modal apprehensions into nayas: dravyārthika and paryāyārthika. The mode of apprehension which takes into consideration the universal, comes under dravyārthika, and the mode of apprehension which takes into consideration the particular, is paryā-yārthika. They are called respectively dravyāstika and paryāyāstika also (TV. I. 33).

The relation between naya and pramāna is discussed by Akalanka. He is of the opinion that when one comprehends a substance on the ground of a particular attribute, that is to say, when he cognises the whole reality (sakalādeša) through a particular attribute, it is called pramāna; and when a person cognises the attributes of reality (nkalādeša), it is called naya; the reality as the aggregate of all the attributes is the object of pramāna while a particular attribute of the reality is naya.

So it is quite clear that naya is the outcome of the comprehension of pramāna and that pramāna is none other than śrutajiāna.

It is obvious, that various schools of philosophy are the outcome of the absolutist view of a substance giving emphasis on certain aspects with the result that they reject downright the other aspects of reality.

<sup>1</sup> SV. VII 9, 10, X 10, XII 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid IV 15-20.

<sup>1</sup>bid IV 23.

<sup>4</sup> Ibid XI 5

<sup>8</sup> Ibid IX 13.

<sup>8</sup> T1 \*\* \* \*

Keeping such views in mind Akalank has classified the nayas into right (sunaya) and wrong (durnaya). That is to say that sunaya, though gives preference to one of the attributes, does not reject others; on the other hand, durnaya not only prefers but endorses that and rejects the rest.

Briefly we can say that *pramāna* comprehends one and all, *naya*, one, durnaya rejects other than one<sup>2</sup>.

The aforesaid two nayas are further subdivided into seven: naigama, samgraha etc. These seven are classified again into arthanaya and sabdanaya; the first four—naigama, samgraha, vyavahāra and synsūtra are called arthanayas, and the rest viz., sabda, samabhirūdha and evambhūta are sabdanayas.

Akalanka has attempted to include the various schools of Indian philosophy into durnayas related to the seven nayas.<sup>5</sup>

The statement of naya is to be qualified by the word 'syât' which denotes the other attributes of a substance, which are not expressed by the statement. Some scholars, both modern and ancient, have wrong notions about this word. But Akalanka is manifestly clear that it does not denote the doubt,6 indecision and such other knowledge but it only asserts a certain point of view and denotes the existence of the other attributes not expressed by the words. Though sometimes some naya statements do not have this word, still it is to be understood.

The topics related to the nayas such as the definition and the scope of each naya and nayābhāsa, syādvāda, saptabhangs, sakalādeša, nikalādeša etc., are exhaustively dealt with elsewhere. So it is needless to dwell at greater length.

### 4. Nikshepa-Mimamsa

One of the means to know the reality is mksepa or explaining the meaning or the connotation of the word Jaina philosophers have devoted much attention to this aspect. They have evolved a special system of commenting on the old scriptural texts on the basis of niksepas. The

<sup>1</sup> SV, X. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asiasati, Asiasahari, p. 290; for the relevant quotation vide infra, p. 64.

<sup>\*</sup> SV, X. 1.

<sup>4</sup> Thid

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, X. 1.

Lt. V. 62-63.

<sup>7</sup> Hindi Intro, p. 144-149.

Introductions to AGT, NVV; and Jamedariane, pp. 475-617.

words have various connotations and denotations and to find out the exact meaning out of them, which would fit in the context, is the aim of niksepas. The words sometimes connote the knowledge, sometimes external objects and also the words So in order to remove the confusion the procedure of niksepa is essential to arrive at the right meaning. Just like nayas, niksepas are also of various types But briefly they are classified into four: Nāma, Sthāpana, Dravya and Bhāva I Akalanka explains this in these words:

nıksepo'nantakalpaścaturavaravidhalı prastutavyākriyārthalı, tattvārthajüānaheturdvayanayavısayah samsayacchedakārī.2

The nāma-niksepa deals with the words without their connotation. The sthāpanā deals with the meaning related to knowledge and dravya and bhāva deal with the external objects.

Now let us illustrate these mksepas taking the word Indra as an example A person named Indra without any quality or capacity of the heavenly god Indra, is known by the name (nāma) Indra Here the word Indra denotes only the name. The idol of Indra is also called Indra; but there is difference between a person called Indra and an idol called by that name. The person called Indra does not get that reverence which is due to an idol of Indra, because the idol of Indra is taken to represent the real Indra. So the idol can be called by the name Indra as well as the synonyms of Indra just like Śakra, Purandhara etc. But a person named Indra cannot be called The person who is to take birth by the above mentioned synonyms as Indra is also called Indra and a person who has abandoned the position of Indra is also called Indra This is the dravya-niksapa which takes into view the past as well as the future mode of a particular thing. When the word connotes its real meaning it is called bhava; when Indra itself is called Indra, it is bhava.

In common parlance of life, there are certain occasions when we attach importance to the nāma only and on other occasions we are concerned ourselves with sthāpanā, just as while playing chess we are not concerned with actual horses etc. but their representatives; and we see, for example, the boy is satisfied with the toy-horse instead of a real one.

The relation between naya and nuksepa is also explained. The nāma, sthāpana and dravya are the objects of dravyārthika-naya, while the bhāva is the object of paryāyārthika-naya.

<sup>1</sup> SV, XII. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. XII. 1.

I have dealt with all these topics in detail in my book Jaina-dariana and the Hindi Introduction of the present volume and other introductions to various Jaina philosophical works edited by me; most of them are of Akalanka. While discussing these subjects, the historical development and the philosophical aspect are taken into consideration. They are also discussed in a comparative manner, comparing each view with those of other systems of Indian philosophy. So repeation seems unnecessary here.

# प्र स्ता व ना

इस प्रस्तावना के तीन भाग है—

१ सम्पादन सामग्री और उसकी योजना, २ ग्रन्थकार और ३ ग्रन्थ।

सम्पादन सामग्री और उसकी योजनामें प्रति परिचय, सरकरण परिचय और मुद्रण क्रम आदि का वर्णन होगा ।

प्रनथकार विभागमे अकल्डह्क देव और अमन्तवीर्य के व्यक्तित्वका परिचय और कालनिर्णय आदि होंगे।

ग्रम्थ विभागमें विदिविनिञ्चय और उनकी टीका में प्रतिपादित विषयों का ऐतिहासिक कमविकास की दृष्टि से सास्विक प्रतिपादन होगा।

# १ सम्पादनसामग्री और उसकी योजना-

# अकलङ्ककी अलम्य कृति-

सध्यकाळीन भारतीय दर्शनके इतिहासमे सीसासकधुरीण कुसारिक और तार्किकचक्रैनू हासिण वौद्धाचार्य धर्मकीर्ति की तरह स्याद्धारपञ्चानन तर्कभ्वक्लम महाकब्ब्ह्रदेश भी गुगप्रवर्षक आचार्य थे। ये जैन प्रसाणशास्त्रके व्यवस्थापक और प्रतिष्ठापक महान् ज्योतिर्धर थे। युग युग में ऐसे विरक पुरुष-पुन्नाग होते हैं जिनके यिना वह युग इतप्रम और निराकोक कहा जाता है।

प्रस्तुत सस्करण में इन्ही अकळ्ड्रदेवकी गुप्रमिद्ध किन्तु अळम्य इति चिद्धिविनिश्चय अपनी स्वोपक्रमृत्ति तया अनन्तवीर्यकृत टीका के साथ प्रथम वार प्रकाशित हो रही है। इनमें मूळ चिद्धिविनिश्चय तथा उसकी स्वोपक्रमृत्ति का कोई इस्तळेख कही पर भी उपळव्य नहीं हो सका। टीका से एक एक शब्द खुन-सुन कर उनका अस्तित्व प्रकाशमें काया जा रहा है।

### प्रति परिचय-

विद्विविनश्चय थीका की एकमात्र प्रति अदेश डॉ॰ प॰ सुखळाळकी को उनके सन्मतितर्कके सम्मा-दन काळ (सन् १९२६)में कोडाय श्राम (कच्छ) के जैन ज्ञानम्बारसे उपळव्च हुई थी। इसका उपयोग उन्होंने सन्मतितर्कके सम्मादनमें यत्र-तत्र किया है। इस प्रतिमें विद्विविनश्चयके मूळ घ्लोक तथा मूळ्यृत्ति-गयमाग प्रयक् नहीं लिखे गये हैं और न कोई मेदक चिह्न ही दिया थया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि ये शब्द मूळ्डलेक और मूळ्यृत्तिके हैं। १८ हजार ख्लोक प्रमाण इस टीकाप्रन्थक्मी समुद्रमें हे मूळ रत्न यत्र-तत्र विस्तरे हुए है।

प्रति परिमानामें लिखी हुई है। अक्षर वॉचने खायक होने पर भी यन-तन विस गये हैं। कई पनोंके एक दूसरेंसे सर नानेके कारण अक्षरोकी दुर्गति हो गई है। प्रति सञ्जब्दियों का स्पन्तर है। प्रत्येक पृष्ठमें दस पन्द्रह अग्रुद्धियोरे कम न होगी । सरकृत माषाके छेलकोर्मे संयुक्ताक्षरो तथा सहश अक्षरोंको अन्यथा पढनेरे बहुतसी अग्रुद्धियों हो जाती है । अग्रुद्धियोंके कुछ कारण ये हैं----

| Ã٥   | 8      | ų́o         | 6          |            |              |     | का | मेद नहीं | कर पाना | स्वैर     | सैर          |
|------|--------|-------------|------------|------------|--------------|-----|----|----------|---------|-----------|--------------|
| go   | ₹      | ψo          | 6          |            | । और         |     | 23 | 33       | >>      | दिश्रति   | दिस्रवि      |
| Zo   | ₹      | प्०         | <b>₹</b> ₹ |            | और           |     | 12 | 32       | 22      | पीता-     | वीता-        |
| वृ०  | Ę      | qe          | Ę          | 5          | ा और         | ঙ্গ | >> | >>       | 33      | বন্ধ      | বন্ন         |
| Бo   | Ę      | q o         | <b>१७</b>  | ष          | और<br>और     | य . | }  | 37       | 23      | वायदिस्य  | चापदिश्य     |
| g o  | 8      | Чo          | 6          |            | । और         |     | 37 | 23       | n       | नीछा      | नीरवा        |
| Ãο   | 28     | प्०         | २७         |            | और व         |     | 33 | 33       | 35      | नतु       | ननु          |
| g o  | 80     | Чo          | २१         |            | और           |     | 33 | 33       | 93      | एक        | एव           |
| à o  | २१४    | प्रं ०      | ξ¥         |            | और           |     | 33 | 3.       | 33      | चित्रण    | वित्रमण      |
| Ão   | ३२६    | <b>पं</b> • | ११         | <b>6</b> 3 | और ३<br>१ और | व्य |    | 33       | 33      | साध्य     | भाष्य        |
| ã۰   | فولوفو | qo          | \$         | w          | ा और         | न्य | 33 | 53       | 33      | मण्यादी   | मध्यादी      |
| Ã٥   | ५६७    | q o         | 48         |            | और व         |     | 33 | 33       | 33      | सना       | यम           |
| Дo   | ६५३    | प॰          | 25         |            | । और         |     | 33 | 25       | 33      | इशर्थ ं   | स्वार्थ      |
| ā o  | 800    | प्र         | 53         |            | और           |     | 33 | 33       | 33      | शब्दाम्   | शब्दान       |
| Ã٥   | 800    | पं०         | 3          |            | और व         |     | 33 | 97       | 33      | कर        | कड           |
| पृ०  | ७१२    | Ч°          | 6          |            | इं और        |     | 33 | **       | 33      | तस्रह्मवण | तस्प्रवण     |
| ٥g   | ७१०    | <b>q</b> •  | ₹ 0        |            | । ओर         |     | 39 | 33       | 55      | तेक्यः    | रोतः         |
| Ão   | ५३६    | पं०         | १३         |            | ,और          |     | 55 | 33       | 33      | स्वभाव    | प्चमाव       |
| ão , | ७३७    | प०          | ?          | न          | और व         | Ŧ   | 23 | 35       | 35      | न्यः      | <b>ब्</b> यः |

इत्यादि । इस्य का दीर्ष, दीर्घ का इस्य, अनुस्थार का अमाय, सहस्य शब्दोक्षे कारण पाठ छोडना या दो बार जिल्ल देना आदि जितने अगुद्धियों के कारण हो सकते हैं उन सबके उदाहरण इस प्रतिमें मिल सकते हैं । यह प्रति पढिमात्रामें लिखी गई है, अतः शुक्त अगुद्धियों 'ए'की मात्राको तीक न पढ़नेके कारण मी हुई हैं। न्यायश्रक्षे अन्यों मे नतु ओर ननुका विपर्यास अर्थका अन्यें कर देता है। इस प्रतिमें अगुद्धियोंका पूरा इतिहास विद्यमान है। माल्यम होता है कि प्रति लिखते समय एक बोलनेवाला तथा दूसरों लिखनेवाला था, अतः उन्हारणके दोषसे भी सैकडों अगुद्धियों जा गई है। प्रतिका ४८७ वॉ पत्र लिखनेवें छूट गया है। अनेक पत्रोंमें अकरों का स्थान '' 'इस प्रकारके विन्तु देवर छोड़ दिया गया है'।

# प्रतिकी प्रशस्तियाँ-

इस प्रतिमे दो 'प्रशस्तियां दी गई है-एक दाताको और दूसरी टेलककी। प्रथम प्रशस्तिवे जात होता है कि श्री शान्तिनामक विद्वान् अणुमती उदार मन्य श्रामकने सिद्धिविनिश्चय टीकाकी प्रति लिखना कर स्याद्वादिवराकोविद श्री नागदेन गणिको दान की थी। श्री विष्णुदास छेलकने इसे सनत् १६६२ में लिखा था। यह प्रशस्ति उस आदर्शभूत मूळ प्रतिकी माळूम होती है जिस परसे प्रस्तुत प्रतिकी नकळ की गई होगी; क्योंकि इसके बाद ही एक और छेलक प्रशस्ति सी गई है। उसमे बताया है कि-शार्यरक्षित गुक्के विशाल

<sup>(</sup>१) देखो जागे मुद्रित प्रतिका चित्र । (२) सिद्धिवि० टी० ए० ७५२ ।

गच्छमें परम्परासे धर्मसूरि नामक आचार्य हुए । [सम्मवतः] इनके खिये नामबा योत्रोत्पन्न साहु धनराजने इस प्रन्यको खिखा । इससे जात होता है कि वर्तमान प्रति सं० १६६२ के वाद किसी समय लिखी गई है । प्रतिके कागज आदिकी स्थिति को देखते हुए लगता है कि यह उस प्रतिके बाद बहुत बीन्न ही लिखी गई होगी ।

प्रति १० इस छम्नी ४ है इस चौडी कागलके दोनों और खिखी हुई है। पत्रके वीचमें वॉघनेके लिये छेद करनेको स्थान छूटा हुआ है। छाछ स्थारीचे ह्रॉसिया बॅघा है तथा विरामित्तह मात्र खडी पाई दी गई है। सपूर्ण पत्र सख्या ५८१ है। प्रतिपत्र १३ पित्रमाँ और प्रतिपित्त ३७-३८ अक्षर है। सम्पूर्ण प्रत्य १८ हजार स्थोक प्रमाण है। प्रतिमे सर्वत्र प्रसमाधरके स्थानमें अनुस्वारका प्रयोग किया गया है। रेफ्के वाट-वाले अक्षरको द्वित्व किया गया है यथा कम्म आदि।

# [सम्पादन कम]

# सिद्धिविनिश्रय मूलका उद्धार-

सिद्धिविनिश्चयटीकाकी उक्त एकमात्र प्रतिसे सकलक्कृदेवके मूळ सिद्धिविनिश्चय तथा उसकी स्त्रोपत्रद्वस्ति का सर्वप्रयम उद्यार इसने किया है। टीका खण्डान्वय पदातिसे किसी हुई है। उसमेसे एक-एक शब्द जोड़कर मूळ श्लोक अनुष्ट्रप् सन्दाकान्ता रूप्परा आदि छन्दोंने यथास्थान वैठाये हैं । इसारा विश्वास है कि इस प्रयासन बहुत इद तक सफ़रता मिली है। जैनदर्शनके या जैनेतर दर्शनके जिन-जिन प्रन्थोंने प्रस्तुत सिद्धिविनिक्षयके क्षोंक प्रमाण रूपमे या पूर्वपक्षके रूपमे उद्भुत मिटते हैं, उनका यथास्थान टिप्पणमे पाटशहिकी साक्षीके रपमें सप्रह किया गया है। इसी तरह अकल्ड्रदेवकी स्वष्ट्रसिका उदार मी इसी टीकासे एक-एक शब्द जोदकर किया है। टीकाकारने इत्तिका व्याख्यान करते समय वहाँ यह किस दिया है कि 'कारिकायाः मुगमत्यात् व्याख्यानमकृत्वा' 'दोपं सुगमम्' वानी मूलकी प्रतीकको सरह समझक्र प्रतीकका व्याख्यान ही नहीं किया है वहाँ मूलके शन्दोंके उदारका कोई सामन हमारे पास नहीं रहा। ऐसे एक-दो खल हैं जहाँ प्रम्यान्तरोके अवतरणसे मूळपाठकी पूर्तिमें भी सहायता मिली है। १८ इचार कीक प्रमाणवासे इस टीका-समद्रसे ८०० स्त्रोक प्रमाण मूळ सिद्धिविनिक्षय और उसकी बुचिक शब्दोंको जुनते समय पर्याप्त सावधानी रखनेपर भी यह सम्भव है कि कहीं मूळके शब्दरक टीकासगुद्रमें ही विसीन रह गये हों या टीकाके शब्द मलकी तरह प्रतिमासित हुए ही और वे मुख्के रूपमे संग्रहीत हो गये हों। पर चूँकि साधनान्तरों के अमावमे मुलके उद्धार कार्यमे टीकाकी यह एकमात्र अगुद्धि प्रति ही हमे प्रमुख आख्यान रही है, अतः जितना शक्य या उतने से ही सन्तोप कर किया है। जिन शब्दोंकी पूर्ति इसने प्रन्यान्तरोंके अवतरणसे की है उन्हें ] इस प्रकारके चतुष्कोण ब्रेकिटमे रखा है। टीका में आगे-पीछे भी मृद्धके वाक्योंको प्रमाण ' रूपमे उदध्त किया है। ऐसे स्थल मूलके पाठनिर्णयमे निकटतम साधक हुए है। टीकाकार ही मुळ पाठका विशिष्ट और निकटतम साधी हो सकता है । हसीलिये इस टीकार्रेणात हसी मूळ ग्रन्थके 'बस्यते या उक्तम्'के साथ आये हुए वाक्योंको हमने एक पृथक् परिशिष्टमे दे दिया है।

इस उद्घृत मूळ सिद्धिनिनश्रयमे स्टोक संख्या इस प्रकार है---

१ प्रत्यसंसिद्धि—छो० २८।

३ प्रमाणान्तरविद्धि—छो० २४।

५ स्माणान्तरविद्धि—छो० २४।

५ स्माणान्तरविद्धि—छो० २८३।

७ शास्तिद्धि—छो० ३०।

१ शस्त्रविद्धि—छो० ४६।

११ शस्त्रविद्धि—छो० ३१।

१२ निक्षेपविद्धि—छो० ३६।

इस तरह उद्धृत मूळ क्लोक ३७० है । टीकाके आघारसे उद्धृत खष्ट्रिका प्रमाण मी स्त्रामग ५०० श्लोक प्रमाण होगा ।

यह सव उद्भृत मूळमाग प्रन्थमे [ ] इस प्रकारके चतुष्कोण ब्रेकिटमें यथास्थान सुदित किया गया है।

# पाठशुद्धि-

इस प्रन्यके सम्पादनमें एकसात्र समुष्टव्य यह प्रति ही हमे आधारम्त रही है। सतः पाठगुद्धिके प्रमुख साधनम्त्र अन्य प्रतियोके अभावमे हमे अन्यान्तरोके अनतरण और सहापाठ ही पाठगुद्धिके साधन रहे हैं। इसिल्ये हमने टीकाकी उस एकसात्र प्रतिको ही आदर्ज प्रति मानकर उसका जो मी ग्रुद्ध या अग्रुद्ध पाठ रहा उसे उत्तर स्थान दिया है। जो भी ग्रुप्तार हमने किया है वह [ ] ( ) इस प्रकारके चतुष्कोण और गोल जेकिटमे किया है। जहाँ किसी नये जब्द या अक्षरको अपनी ओरते रखा पत्ना है वहाँ वह जब्द या अक्षर वा अक्षर [ ] इस प्रकारके चतुष्कोण जेकिटमे रखा है और अग्रं मूलप्रतिके किसी जब्द या अक्षर है स्थानमें दूसरा जब्द या अक्षर सुमाना पढ़ा है वह ( ) इस प्रकारके गोल जेकिटमे सुमाया गया है। जहाँ पाठगुद्धिकी साधीके रूपमें प्रन्यान्तरीय अवतरण मिल सके है में नीचे टिप्पणीमें दे दिये हैं। उत्युक्त वाक्योकी पाठगुद्धिमें जिन मूलप्रत्योकी ये वाक्य है उन प्रभौके पाठको आधार माना है। तासर्य यह कि जितना जो कुछ भी ग्रुद्ध किया है या ग्रुद्धण ग्रुह्माया है वह या स्थासम्ब साधार किया गया है और वह सब जेकिटमे ही किया है। इससे मूल आदर्श प्रतिके पाठकी ग्रुर्ख भी हो गई है।

# अवतरणनिर्देश-

प्रत्यान्तरों के उत्यूत वाक्यों को हमने " " इवक इन्त्येंड कामा के मीतर थ इस प्रकार का चिह्न क्याकर प्रेट नं० २ टाइप में छापा है। अवतरण वाक्यों के साथ या स्वतन्त्र मान वे आये हुए प्रत्य और प्रत्यकारों के नाम चाल टाइप में छापा है। अवतरण वाक्यों के साथ या स्वतन्त्र मान वे आये हुए प्रत्य और प्रत्यकारों के नाम चाल टाइप में धा में की ित इस प्रकार अक्षर फैलाकर छापे हैं। अवसरणवाक्यों के मूल्त्यालों का निर्देश यथासम्ब अवतरण वाक्य की समाति के बाद [ ] चतुक्कोण प्रेकिट में वहीं कर दिया है। उनमें जो पाठमेद हैं वह नीचे टिप्पणी में दे दिया है। जो छादि की है वह उमर ही प्रेकिट में कर दी है। उन्हें जो पाठमेद के या प्रत्य के नामोस्लेस के साथ तो आते हैं, पर उस प्रत्य में उनका वह कम या स्वरूप उपलब्ध नहीं होता कैसा कि प्रकृत प्रत्य में उत्यूत्त हैं, ऐसे स्थलों में इमने जो पाठ उपलब्ध है वह नीचे टिप्पण में दे दिया है। विक्रिक प्रत्यों में अवतरणों के जो विभिन्न पाठ उद्धृत मिलते हैं वे मी यथासमब टिप्पण में दे दियों हैं। विक्रा धारमेद और स्थल टिप्पण में स्थलित कर दिये हैं। वेस प्रत्यूत्त के साथ उद्धृत मिलते हैं वे सब पाठमेद की साथ उद्दृत मिलते हैं वे सब पाठमेद की साथ उद्दृत मिलते हैं वे सब पाठमेद की साथ उद्दृत मिलते हैं वे सब पाठमेद और स्थल टिप्पण में सच्छीत कर दिये हैं। ऐसा उन्हीं अवतरणों के संवन्त्य में किया है विज्ञका मूलस्थल नहीं मिलते हैं। विस्त प्रत्यकार के नाम से अवतरण उद्भृत किया है उसका मूल स्थल न मिलने पर उसीई प्रस्थान्तर से सहम पाठ मी टिप्पण में इसल्वे दे दिया है कि उस-विचार का सम्बन्ध उस प्रत्यकार से सप्रमाण चोतित हो जाय। अवतरण वाक्यों का ऐतिहासिक क्रम-विकास के जान में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसका च्यान स्वते हुए उनका विवेक किया गया है।

### सम्पादक द्वारा विरचित आलोक टिप्पण-

आलीक नामक टिप्पणमें अन्यकी पिक या अन्दोंका अर्थ त्यर करनेकी दृष्टिने अर्थवोषक टिप्पण री दिये ही गये हैं, साथ ही साथ पाठ शुद्धिक समर्थक टिप्पण, अनतरणोंके उद्धरणस्यल और उनके पाठमेदके समाहक टिप्पण मी दे दिये गये हैं। इन टिप्पणोंगे जिन वादियोंके अत पूर्वपक्षमें आये हैं ने मत मी उन उन दर्शनप्रत्योंते चुने हैं जो सम्मवतः टीकाकारके सामने रहे हैं। जहाँ ऐसे प्राचीन अन्य उपख्य नहीं हो सके हैं वहाँ उत्तरकादीन अन्योका भी उपयोग किया है। इस टीकाम या मृष्ट्रम आये हुए उत्तरप्रधीय विचारों- का विम्म-प्रतिविध्नपाय बोतन करनेवाले तुल्जात्मक टिप्पणोंकी प्रचुरता भी इसल्ये की नहें है कि इससे तत्वान्विपयोंको उस विचारका पितहासिक क्रमनिकास एक इद तक व्यानमें आ जाय! लगभग २२५ दार्शनिक या अन्य विपयक अन्योंके प्रमाण या पाठोसे यह तुल्जात्मक भाग सकल्पित किया गया है। इनके नाम और सरकरणोंका पता 'सकेत विचरण' नामक परिजिध में दिया है। टिप्पणोंकी यह सामग्री प्रत्येक मिचारके अर्थको स्पष्ट करने, उसके क्रमविकास और पेतिहासिक महत्वको स्पन्त करनेके प्रमुख देवजाँसे सकल्पत की है। जहाँ प्रतिमे पाठ इट गया है या चूट गया है या चुवारा किया है ऐसे सक्लोको स्पन्ना भी वहां टिप्पणों कर दो है। दुवारा किले गये पाठ मृल्यन्यम हर है चिह्न विगेपके अन्तर्गत छापे हैं।

#### प्रस्तावना-

प्रस्तावनाके प्रस्थकार विभागमे मूळ अन्यकार अवळळ्ळदेव और टीकाकार अनल्यवीर्यके समय आविका सङ्कोपाइ ऊहापोह किया है। इस मागमे उन अन्य अन्यकारों और अन्योंकी प्रसङ्कतः चर्चा की है जिनका नामोक्षेल प्रकृत मूळान्य जीर टीकामें किया गया है। अनेक आचारोंके प्रचलित समयके सम्यन्थमे नई सामग्रीके आचारते उद्यापोह किया है यथा—अर्तृहरि, ज्यसाधि, अर्चट, कर्णकगोगि, जयन्तमह, अनन्तकीर्ति आवि। कुळ आचारोंका समय मी निव्चित किया है यथा—दो अविद्रकर्ण और शान्तमह आदि। अकळ्डूके समकाजीन और परवर्ता आचार्य प्रकरणमे मी कुळ आचारोंके समयादिका वर्णन है। अकळ्डू और अनन्तवीर्यके बीवनहत्त और व्यक्तित्वके परखनेकी समग्री मी इस मागमे सकळित की है। जैनदर्शनको इनकी क्या विश्वास देन है इसकी चर्चा भी इस मागमें कर दी है।

श्रम्था विमागमें मूल्यम्थ जीर टीकाअन्यका वाह्य स्वरूप और अन्तरङ्ग विषय परिचय दिया है। अन्तरङ्ग विषयपरिचयमें उत्त उत्त विषयकी ऐतिहासिक प्रत्रमूमि मी समेपमें विकार है। सामान्यतया यह ज्यान रखा गया है कि इसको पटकर अन्यका सामान्य परिचय तो हो ही जाय साथ ही विशेष निजासकी तृति मी अपुक्त अन्न तक हो जाय।

### विषयस्ची-

स्पूरू विषयों का निर्देश तो पृष्ठके शीर्यकींस ही दिवा है किन्तु उन स्वूळ विषयोंका सूक्ष्म विषयसेद इस स्वीमें दिया है। इससे विकास मुख्यीर टीकाके प्रतिपास विषयोंका आकळन कर सकेंगे।

### परिशिष्ट-

इस सरकरणमें निम्नकिखित १२ परिशिष्टोंकी योचना की गई है-

- १. मूलस्कोकीकी स्लोकार्धानुक्रमणिका ।
- २. मूळवृत्तिगत क्लोकींकी सूची ।
- ३. मूल्प्रन्थान्तर्गत अवतरणोंकी सूची ।
- विदिविनिश्चयके पाठान्तर ।
- ५. मूक्प्रान्यके विशिष्टगब्द ।
- ६. टीकाकाररचित क्लोकॉकी व्लोकार्घानुक्रमणी।
- ७. टीकान्तर्गत उड़त वाक्योकी मूब्स्थल निर्देश सहित स्वी।
- ८. टीकामें उद्दुत मूळवाक्य और ऋषेकादि की अनुक्रम सूची।
- ९. टीकानिर्दिष्ट ब्रन्थ और ब्रन्थकार ।

#### प्रस्तावेनां

- १०. टीकान्तर्गत न्याय और छोकोक्ति आदिकी सूची।
- ११. टीकाके विशिष्ट भव्द ।
- १२. ग्रन्थसङ्केत विवरण ।

# टाइप योजना-

प्रत्यके मुद्रणमें मूळ रहोको को घेट नं० १ टाइपमें स्वयुक्तिको घेट नं० २ टाइपमें, टीकाको घेट नं० ४ टाइपमें और टिप्पणीको पाइका नाटा टाइपमें सुद्रित कराया है। अवतरणवाक्य घेट नं० २ में भ यह चिह्न देकर " " उच्छ इनवरेंड कामाके साथ मुद्रित किये गये है। सामान्यतया प्रतिमें को नया जोडा है वह [ ] इस चतुन्कोण ब्रेकिटमें और को किसी के स्थानमें मुझाया गया है वह ( ) इस गोल ब्रेकिटमें मुझाया. है। मूलप्रतिमें सिवाय '।' इस खडी पाईके और कोई मेदक चिह्न कही नहीं है, किन्तु हमने इसमें ययास्थान , ; १ । " " ' आदि सभी चिह्नोंका उपयोग किया है। पाठकी स्परताक लिये हमने कही कही सर्वोक्ती सन्धियों प्रथक् कर दी हैं। पञ्चमाक्षरमें नहीं एक पदमे निस्य पञ्चमाक्षर चाहिए वही पञ्चमाक्षर खाहि स्वीक्ती सर्वेक्त अनुस्वारका ही प्रयोग किया है। टीकामें मूळ रहोकों के अन्दोको रहोकके टाइप प्रेट नं० १ में तथा दुत्तिके द्वाद्योंको सृक्तिके टाइप प्रेट नं० २ में ही रखा है। अवतरणवाक्य यशिप प्रेट नं० २ टाइप में हैं पर उन्हें क इस तारक चिह्न ओर डवल इनवटेंड कामाचे विभक्त कर दिया है।

# २ ग्रन्थकार

# [१ श्रीमद् भट्टाकलङ्कदेव ]

श्रीसङ्ग्रह्मकल्क्कद्रेव बैन त्यायके प्रतिद्वापक पद्मर प्रविष्ठित है । इन्होंने समन्तमङ और रिद्धतेनसे प्राप्त भूमिकापर प्राचीन वागमिक जन्दों और परिमापाओंको टार्शनिक रूप देकर अकलक्क त्यायका प्रखापन किया है। बैन आगमिक परम्परामे प्रमाणकी चरचा यद्यपि मिलती है पर उसकी स्वस्थित परिमापाएँ और मेर-प्रमेटकी रचना करनेका बहुत बढ़ा श्रेय मञ्चकलक्क रेवको है। बौद्धवर्जनमें धर्मकोर्ति, सीमाया टर्जनमें मञ्जूमारिल, प्रभाकर दर्शनमें प्रमाकर मिश्र, त्यायवैशेषिकमे उद्योतकर और व्योगशिक तथा वेदान्तमें धंकराचार्यका जो स्थान है वही जैन त्यायमें मञ्जूकलक्क है। ईसाको ७ वो ८ वी ओर ९ वी शताबिद्यों मन्यकार्शन दार्शनिक हितासकी क्रान्तिपूर्ण खताब्दियों थी। इनमें प्रत्येक वर्शनने जहां स्वदर्शनकी क्रिटेशन्दी की वहां परदर्शन पर विजय पानेका अमियान भी किया। इन धताब्दियोंमें बहेन्ब द्याखार्थ हुए, उस्ट वादियोंने अपने पाण्डित्यका डिडिम नाद किया तथा दर्शनप्रभावना और उत्वाध्यवसाय संरक्षणके किये राज्याश्य प्राप्त करनेके हेत्र बाद रोपे गये। इस युगके प्रत्योमें स्वसिद्धान्त-प्रतिपादनकी क्षेपेक्षा परपश्च के खण्डनका भाग ही प्रमुखकमते रहा है। इसी युगमें महावादी मञ्चकलक्क वैनन्यायक अमेय दुर्गका निर्माण किया था। उनकी वद्योगाथा शिलालेखों और प्रत्यकारोंके उत्लेखोंने विखरी पत्नी है।

# शिलालेखोल्लेख-

महाकळहुदेव इतने प्रसिद्ध और युगप्रधान आचार्य हुए कि इनकी प्रश्चस स्तृति और रहाया अनेक शिकाळेखों में उन्हीर्ण है। उनके प्रमाण सग्रहका मङ्गळाचरण तो इतना कोकप्रिय हुआ कि वह पचारों गिकाळेखों में मङ्गळ श्लोकके रूपये उत्कीर्ण हुआ है। उनका यशोगान करनेवाळे कुळ गिकाळेख इस प्रकार हैं—

- (१) कडविषिसे खफडविन्तकी चट्टानपर उत्कीर्ण भग्न कंबड ठेखमें देवगणके अकटड्स भट्टारके हिम्स महीदेव भट्टार बताये गये है। यह ठेख सम्भवतः ई० १०६० का है।
- (२) बन्दिकी एक पापाण छेल्में अकलक्कदेव गुक्को नमस्कार किया है। संस्कृत कन्नड मायाका यह मन छेल्' नक स॰ ९९६ ई॰ १०७४ का है।
- (१) यखगान्त्रे वडिंगयर होण्डके पास एक पापाणपर उत्कीर्ण छेखमें रामसेनकी प्रशसामें 'तर्कशास्त्रह्-विवेकतोळिन्तकछड्क देवरेस्युदु' कहा है। यह छेख ई० १०७७ का है।
  - (१) "श्रीमत्परमगरमीरस्पाद्वादामोघलान्क्षनस् । जीयात् त्रैकोनप्रनायस्य जासनं विनशासनस् ॥" -प्रमाण सं० पृ० १ ।
- (२) देखो— जैनशि० प्र० साम छेख नं० ६९, ४२, ४३, ४४, ४४, ४८, ५१, ५२, ५२, ५५, ५९, ६८, ८१, ८२, ८३, ९०, ९६, १०५, १११, ११३, १२४, १३०, १३७, १३८, १४१, १४४, २२६, ३६२, ४८६, ४९६—४९५, ४९६, ४९९, ५०० हत्याहि ।
  - (३) जैनशि॰ द्वि॰ पु॰ २३४, छेख नं॰ १९३। ए० क॰ सास ६ नं॰ ७५।
  - (४) जैनक्षि० द्वि० पृ० २६३, छेख नं० २०७। ए० क० साग ७ जिनकारपुर ता० नं० २०१।
  - (५) जनिशि हि ए ए० ३११, छेस नं ० २१७। ए० क० माग ७ शिकारपुर ता० नं० १२२।

- (४) हुम्मचमें पञ्चवितके ऑगनके एक संख्युत कजडमय पाषाण छेखमे एकसन्य सुमतिदेवके बाद अकळड्डदेवकी वादिसिंह और स्याद्वादामोघिजह रूपते स्त्रति की है। यह छेल शक स० १९९ ई० १०७७ का है।
- (५) हुम्मचर्मे ही तोरणवागिकके दक्षिणी खम्मेमे उत्कीणं छेखमें सिंहनन्दि आचार्यके वाद अकळहुदेवका उत्छेख है। यह छेख मी ई० १०७७ का है।
- (६) हुम्मचमे ही मानस्तम्मके अपर दक्षिणकी तरफ उत्कीर्ण छेखमे वादिराजकी स्तुत्कि प्रसङ्कमें 'सदिस यदकळड्कः' विशेषण दिया है। यह छेख भी ई १०७० का है।"
- (७) कत्तिले वस्तीके द्वारेसे दक्षिणकी ओर एक पापाण स्तम्म लेखमे जिनचन्द्र मुनिको 'सकल-समयतकें च भट्टाकल्कद्वः' कहा है। यह लेख लगभग ई० ११०० का हैं।
- (८) एरडुकटे बितके पश्चिमकी जोर मण्डपमें साम्मपर उत्कीर्ण 'छेखमें मेघचन्द्र मुनिकी प्रशसामें उन्हें घट्वकोंने अकळक्कते समान विवुध कहा गया हैं'। यह छेख शक स० १०३७ ई० १११५ का है।
- (°,) गन्यवारण बस्तीके प्रथममण्डपके साम्म छेलाने भी इसी प्रकारका उल्लेख है। यह छेल कक स॰ १०६८ ई॰ ११४६ का है।
- (१०) कल्ट्रर्गुड् (शिमोगा) सिद्धेश्वर मन्दिरकी पूर्व दिशाकी पापाणपर उत्कीर्ण छेखमे गुणनन्दिदेवकी बाद अकलक्कदेवका पढ्दर्शन बिजेताकी रूपमें उल्लेख हैं। यह छेल शक स० १०४३ ई० ११२१ का है।
- (११) चल्लामको बिपरे देव सन्दिरके पाषाण छेलमें<sup>१०</sup> एकसन्य सुमति महारकके बाद बादीमिस अकलक्कदेवका उल्लेख है। यह छेल सक स० १०४७ ई० ११२५ का है।
- (१२) पार्श्वनाथ वसिके साम्मपर खुदी हुई मस्किपेण प्रजास्तिम अकल्झदेवके बादका विस्तृत वर्णन है। यह प्रजास्ति शक्त स॰ १०५० ई० ११२८ की है। ११ इसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा।
- (१३)वेदर सोम्पनायकी मन्दिरकी छतके पत्थरपर उत्कीर्ण केस<sup>र</sup>में सुमितमहारकके बाद अकल्क्कदेवकी 'समयदीपक उन्मीछित दोष'''रजनीखरवळ'''उद्गोधितमञ्चकमळ' आदि विशेषणीसे खित की है। यह केस शक्कर १०५९ ई० ११३७ का है।
  - (१) जैनशि॰ हि॰ पु॰ २८१ छेख मं॰ ११३। ए० क॰ भाग ८ नगर ता॰ मं॰ ३५।
  - (१) "राजन् बुद्धोऽप्यबुद्धः सुरयुरुरगुरः प्रणोऽप्रणेच्छः, स्याणुः स्थाणुस्त्वजोजोर्षिरविरष्ठधुर्माघवोऽमाधवस्तु । स्थासोऽप्यक्षासयुक्तः कम्प्रसक्षणसुग् वायवागेव देवी, स्थाद्वादामोघजिद्धे मथि विशति स्वति सण्टर्ण वादिसिंहे ॥ व ॥

प्तिसिद्कलङ्कदेवस्थरि "" न्यही पु० २९४।

- (६) जैनशि॰ द्वि॰ पु॰ ६०१, छेस नं॰ २१४। ए० क॰ भाग ८ नगर ता॰ नं॰ ६६।
- (४) वही पू०३०६, छेल नं ० २१५। ए० क० साग ८ नगर ता० मं० १९।
- (५) जैनशि० प्र० ११५, छेख न ५५ (६९)।
- (६) जैनिहा० प्र० ए० ५८, छेख नं १७ (१२७)।
- (७) "पट्तर्के व्यक्छक्कदेविबुधः साम्रादर्थं सूत्रछे।" -वही पृ० ६२।
- (८) जैनशिव प्रव प्रव ७१, छेख नंव ५० (१४०)।
- ( ९ ) जैनशिव द्विव पूर्व ४०८, लेख नंव २७७। एव कव मारा ७ शिमोगा नंव ४।
- (१०) जैनशि० प्र० प्र० ३९५, छेख नं० ४९३।
- (११) जैनशिव प्रव १०१, छेख नंव प्रथ (६७)।
- (१२) जैनशिक तुक पृत १, छेख नंद ३०५ | एक का भाग ५ बहुर ताव नंद १७ ।

(१४) बुद्रिमे बनगकरी मन्दिरके पूर्वीय पापाण टेखंभे भी अकलङ्क गुरको नमस्कार किया है। यह टेख ई॰ ११३९ का है।

(१५) बोगादिके मन्न पापाण पर उत्कीर्ण सस्कृत कबड पापाण छेर्लांम अकल्क्क्रेटेक्की 'ताराविजेता के रूपमे खित की है। इसमे आगे 'सदिस यदकळ्ळ्कः' क्लोक तथा 'नाह्र्ङ्का-रवशीकृतेन' क्लोक मी है। काळ छम है, पर समवतः ११४५ ई० है।

(१६) हुम्मचमे ही तोरणवागिलके उत्तर स्तम्ममे उत्कीर्ण सरकृत कन्नड टेख<sup>4</sup>मे सिहनन्दि आचार्यके बाद अकलह्नदेवको 'जिनमतकुवल्यश्वशाहाह्न' लिखा है। यह लेख अक १०६९ ई० ११४७ का है।

(१७) सुकदरे ( होणकेरी परगना ) छकम्म मन्दिर के पापाण छैल छममग ई० ११३० मे तथा

(१८) यच्छादह्छी (नेल्लीकेरी प्रदेग) गॉनके पाचके पापाणलेखिंम स्वामी समन्तमद्रके बाद अकल्झ-देवका उल्लेख है। यह लेल ई० ११५४ का है।

(१९) चन्त्रगिरि पर्वतके महानवसी मडप'के स्तम्मके लेखने अकल्ड्कदेवको महामित और जिन शासनको अकल्ड्क करनेवाला वताया है'। यह लेख शक स॰ १०८५ ई॰ ११६३ का है।

- (२०) जोडि बनवनपुरमे हुण्डिसिद्दन चिक्कंदै खेतके पास एक पापाण पर उत्कीर्ण छेखं में अकळकका चौद्धचादिविजेता के रूपमें उल्लेख है<sup>१०</sup>। यह छेख शक स० ११०५ ई० ११८३ का है। इस छेखमें अकळकुके संघर्मा पुणसेन सुनिके उल्लेखके बाद विमळचन्ट इन्ट्रनन्दि और परवादिमस्टका उल्लेख है।
- (२१) सिद्धवस्तीमे उत्तरकी ओर एक स्तम्ममे उत्कीर्ण छेख<sup>स</sup>मे अकलङ्कदेवको समन्ताद्यक**ळडू** कहा<sup>र</sup> है। यह छेख शक स० १३२० ई० १३९८ का है।
- (२२) सिकरवस्तीमे दिभणकी ओर उत्कीर्णं स्तम्मलेखंगं<sup>११</sup> अकळक्कदेवको **शास्त्रधिदग्रेसर** और मिथ्यान्धकारमेदक किला है<sup>१७</sup>। आगे इसी लेखमे बताया है कि अकलक महर्पिके स्वर्गं चले जाने
  - (१) जैनशि॰ ए॰ पृ॰ ६१ छेल नं॰ ६१६ । ए० क॰ भाग ८ सोराव ता॰ नं॰ २३६ ।
  - (२) जैनशि॰ तृ॰ प्र॰ ४६, लेख नं॰ ३१९। ए॰ क॰ साम ४ नामसंगळ सा० नं॰ १००।
  - (६) "तारा येन विनिर्जिता घरकुटीगृहाबतारा समस् , बौदीर्यो सतपीडपीडितकुरम् देवार्यसेवाञ्जिकः । प्रायद्विक्तमिबाङ्क्रिबारिकरक-स्नामं स यस्पाचरद्, दोपाणां सुगतस्य कस्य विपयो देवाकळक्कः कृती ॥"—बही प्र० ४८ ।
  - (४) जैनशि॰ तृ॰ पृ॰ ६६, छेख नं॰ ३२६। प्॰ क॰ भाग ८ नगर ता॰ नं॰ ३७।
  - (५) जैनशि॰ तृ॰ पृ० ६०, छेल नं॰ ३२४। ए॰ क॰ साम ४ सामगंगछ ता॰ नं॰ ७६।
  - (६) बैनशि॰ द्वि ए० ४०४, लेख नं॰ २७४। ए० क॰ साग ४ नागर्मगल ता० नं॰ १०३।
  - (७) जैनशि॰ प्र॰ पु॰ २४, छेस्र गं॰ ४० (६४)।
  - (८) ''भवनिष्टाकलक्कं यस् विनशासनमादितः । भक्तकक्कं यमी येन सोऽकलक्को महामतिः ॥''-वही ए० २५ ।
  - (९) जैनशि॰ तृ० पु॰ २०५, छेख नं॰ ४१०। ए० क॰ भाग ३ तिरुमाकुर्जु ता॰ नं॰ १०५।
  - (१०) ''तस्याकछङ्कदेवस्य महिमा केन नर्णाते । यहाक्यखद्भवातेन हतो बुद्धो विबुद्धि सः ॥"-वही ए० २०६ ।
  - (१६) जैनशि० प्रव ए० १९५, छेख नं १०५ (२५४)।
  - (१२) "भराककक्कोऽकृत सीगतादिदुर्वाभ्यपङ्कैः सक्रकक्कमृतस् । जगत् स्वनामेव विधातुसुचैः सार्यं समन्तादकछक्कमेव ॥"—वही ए० १९९ ।
  - (1३) जैनशि० प्र० पृ० २०९, छेख नं० १०८ ( २५८ )।
  - (१४) "तत परं शास्त्रविदां सुनीनामजेंसरोऽभूदक्लद्भस्रिः। मिण्यान्धकारस्यगितासिकार्याः प्रकशिता यस्य धनोममूर्तैः ॥"-वद्दी पृ० २११।

पर सघ देव, मन्दि, सिंह और सेन इन चार भागोंमें देशमेदसे वेंट गया । यह छेल शक सं० १३५५ ई० १४३३ का है। इस छेलसे शत होता है कि देवसम अफल्ड्रदेवके नामसे चला और उसके प्रयम आचार्य अकल्ड्रदेव ही थे।

(२२) हुम्मचमे पत्रावती मन्दिरके प्राह्मणमें एक पाषाणपर उत्कीर्ण लेख'में अकल्ह्नका महर्धिक और देवागमके मान्यकार के रूपमे उल्लेख' है। यह लेख लगमग ई० १५३० का है।

# प्रन्थोल्लेख

धक्रळहृदेव महान् वादी मन्यकार समापिस्त और सद्मृत प्रमावसम्ब युगप्रवर्तक आचार्य थे। उनकी गुणस्तुति निळालेखों की तरह मन्योंमें भी उनके निर्मेळ व्यक्तित्वका उद्घीप कर रही है। विकालेखों भीर प्रन्योमें उन्हें 'तर्कमृत्वरूप, अकळहृत्री, बौढ बुद्धिवेषव्यदीखागुरु, महर्षिक, समस्त्रवादिकरीन्द्रद्योंन्युरुक, धिर प्रन्योमें उन्हें 'तर्कमृत्वरूप, अकळहृत्री, बौढ बुद्धिवेषव्यदीखागुरु, महर्षिक, समस्त्रवादिकरीन्द्रद्योंन्युरुक, धिर प्रस्त्रवादिकरीन्द्र्यमहिमा, धास्ता भूगोमेदन्यावगाहगहनवाक्ष्य' सकळताकिकच्छन्वस्त्रवाधिमरीचिमेचिकतनव्यक्षरण' समस्त्रवादकळहूं प्रकटिततीर्थान्तरीयकळहूं प्रकटिततीर्थान्तरीयकळहूं प्रकटिततीर्थान्तरीयकळहूं प्रकटिततीर्थान्तरीयकळहूं प्रमाव विद्योगोंसे विभूषित किया गया है, जो उनके अकळहूं न्यायकी कीर्तियताकाको पर हो है। शुपदन्तने महापुराण्य और अस्य कविने भी मुनिसुम्तर काव्यसे इनका स्वरण्य किया है।

- (१) जैन शि॰ तु॰ पू॰ ५१४, छेख र्ग॰ ६६७। ए॰ क॰ भाग ८ नगर ता॰ वं ४६।
- (२) "जीवात् समन्तजद्रस्य देवागमनसंश्चिनः । स्तोत्रस्य भाग्यं कृतवानकछ्द्रो महर्षिकः ॥" –वहर्िषु० ५१८ ।
- (१) "तक्षेत्रवरूको हेवः स अवस्यकळङ्काधाः । जगद्त्रवस्तुपो येन वृण्डिताः काक्यदस्यवः ॥" ⊶पार्वकाथचरित ।
- (४) "लक्ष्यस्युदर्जीयास् जक्ष्यस्यदेश्वरः । बौद्यानां ब्रुद्धियेशस्यदीक्षागुरुददाक्कः ॥"-बृतुमञ्चरित ।
- (५) देखो टि॰ २।
- (६) ''इत्यं समस्त्रमतवादिकरीन्द्रवर्षसुन्मूख्यन्तमख्यानस्त्रमहारैः । स्याद्वादकेसरस्रदाशततीत्रमूर्तिः पन्याननो सुवि खयस्यक्रकङ्गदेवः ॥''

-स्यायकुमुदचन्त्र ए० ६०४।

- (७) "येमाशेपकुतर्कविश्रमतमो निम्बूळसुन्मीकितस्, रफारागाशकुनीतिसार्धमरिवो निःशेपतः शोपिताः । स्थाद्वादाप्रतिसम्बत्तकरणैः न्यासं जगत् सर्वेतः , स श्रीमानकळ्डमातुरसमी जीयान्तिनेन्द्रः प्रसुः ॥"-न्यायकुसुदचन्द्र ए० ४०२ ।
- (८) "मिष्प्रायुक्तिपळाळकूटनिचर्यं प्रकचास्य निःसेपतः, सम्यन्युक्तिमहाश्चासः पुनरियं व्यास्था परोक्षे कृता । येनासौ निश्चिळप्रमाणकमळप्रान्यप्रवीधप्रदः, सास्यानेप अवत्यचिन्त्यमहिमा शासाऽकळक्को विनः ॥"-न्यायमुकुदचन्द्र ५० ५३ ।
- (९) "भूयोभेदनयावगाहगद्दं देवस्य यद्वाखायस्"-न्यायविनिश्चयविवरण साग २ प्र॰ ३६९!
- (१०) "सक्छतार्किकचरुच्हामणिमरीचिमेचिकतचरणनसक्तिणो भ्रष्टाकछद्भदेवः ॥" —अष्टसह० टिप्पण ए० १।
- (११) देखो ए० ९ टि० १२।
- (१२) "प्रकटिततीर्थान्तरीयकळङ्कोऽकळङ्कोऽप्याह ॥"-रताकरावतारिका ए० ११३७ ।
- (१६) महापुराण पृ० २९। (१४) सुनिसुवतका० १।१०।

शुमचन्द्राचार्थने<sup>र</sup> तो सुग्ध होकर उनकी पुण्य सरस्वतीको अनेकान्त गगनकी चन्द्रलेखा लिखा है।<sup>९</sup>

\*

### जीवनगाथा

अकलक्कदेवकी जीवनगाथा न तो उनके उपल्ल्ब प्रत्योमे पाई जाती है और न उनके समकालीन या आदि निकट उत्तरवर्ती किसी लेखकके प्रत्योमे ही। उपल्ल्ब कथाकोगोमे हरिपेणकृत कथाकोपमे समन्तमद्र और अकलक्क जैसे युगनिर्माता आचायोंकी कथाएँ ही नहीं है। हरिपेणने स्वय अपने कथाकोगकी समाप्तिका काल शकरवत् ८५३ (ई० ९३१) दिया है। इसके अनन्तर महारक प्रमाचन्द्रके गदाकथाकोग्रमे सर्वप्रथम अकलक्कद्वेवकी कथा मिलती है। यह कथाकोग्र जैसा कि उसकी अन्तिम प्रगितिष्ठ विधित होता है उन्हीं प्रसिद्ध प्रमाचन्द्रकी कृति है जिन्होंने न्यायकुगुदचन्द्र और प्रमेयकमल्यार्त ज्वली रचना की है। प्रमाचन्द्रका समय इमने ई० ९८०-१०६५ तक सिद्ध किया है । प्रमाचन्द्रको यह कथाकोग्र जयसिएदेवकी राज्य (ई० १०५५) मे बनाया था । अकलक्कद्वेवकी जीवनकृत्तक लिये इसे अभी यही एक पुराना साधन उपल्ल्ब है। इसी कथाकोग्रकी प्रहाचारी नेमिदत्तने वि० स० १५७५ के आसपास पण लग्ने परिवर्तित किया था, यह बात स्वय उन्होंके उत्लेखने विदित हो जाती है । देवचन्द्रकृत कनड़ी भापाकी राजावलीक्येम भी अकलक्क्षकी कथा है। इसका रचनाकाल १६ वी सदीके बाद का है।

वाद्य कथाकोशं तथा नेमिस्त्तके कथाकोशिय अकळहदेवकी कथा इस प्रकार हैं-"मान्यलेट नगरीके राजा ग्रुमतुगके पुरुपोत्तम नामका मन्त्री था। उसके दो पुत्र थे-एक अकळह और दूसरा निकळह । एक बार अष्टाह्विका पर्वमे माता पिताके साथ दोनो माई जैन ग्रुप रिवगुप्तके पास गये ! माता पिताने इस पर्वमे प्रकार के साथ अपित क्षेत्र करा और अपने वाळकोंको भी दिल्लया ! जब ये युवा हुए तो पुराने ब्रह्मचर्य प्रतको यावाजीवन प्रत मानकर इन्होंने विवाह नहीं किया । पिताने समझाया कि वह प्रतिशा तो पर्वके लिये थी पर ये कुमार अपनी वातपर हट रहे और इन्होंने आजन्म ब्रह्मचरी रहकर अपना समय ग्राख्यभ्यासमें क्याया ! अकळह एक्सित तथा निकळह दिस्तिय थे । जैनभमं पर वीदोके आकोपींसे उनका चित्त विचलित हो रहा या और वे इसके प्रतीकारार्थ वीद्याखोका अध्ययन करनेके लिये वाहर निकळ पढे । वे अपना धर्म छिपाकर एक वीह-मटमें विद्याख्ययन करने लगे । एक दिन ग्रुक्वीको दिग्नायके अनेकान्त खण्डनके वूर्वपक्षका कुछ पाठ अग्रुद्ध होनेके कारण नहीं लग रहा था । उस दिन पाठ वन्द कर दिया गया । ग्रिको अकळहने वह पाठ

- (२) सत्साधुसारण सङ्गळपाट ।
- (३) "स्री जयसिंहदेवराज्ये श्रीमदारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामखपुण्यितरा-कृतनिसिक्तमकक्छद्वेन श्रीमध्यभाचन्त्रपण्डितेन जाराधनासक्त्रधाप्रयन्त्रः कृतः।" —गद्यक्या को० लि० ए० ११५। न्यायकस्य प्र० प्रद्या० ए० १२३।
  - (४) न्यायक्रमु० द्वि० प्रस्ता० पु० ५०-५८।
  - (५) डॉ. प्.एन. उपाध्ये भी इसका यही रचनाकाल मानते हैं-वृहत्क्याकोश प्रसाव पृ० ३०-६२।
  - (६) "देवेन्द्रचन्द्रार्कसमर्चितेन तेन प्रभाचन्द्रभुनीश्वरेण । अनुप्रहार्य रचितं सुवाक्यराराधनासारकथाप्रवन्धः ॥ तेन क्रमणैव मया स्वराच्या स्वोके. प्रसिद्धेश्व निगशते सः ।"-नेमिव्चकृत कथाकोहा पृ० १ ।
  - (७) डॉ॰ उपाध्ये गद्यकयाकोश प्रेस कापी, पृ॰ ३-८ I
  - (८) भाराधना क्याकोश पृ० ७-१८।
  - (९) न्यायकुमुद्चन्द्र प्र० साग प्रम्ता० पृ० २८ ।

<sup>(</sup>१) "श्रीसद्धाकङक्ष्स्य पातु प्रण्या सरस्रती। स्रोकान्तमदम्मार्गे चन्द्रलेखायितं चया ॥"-ज्ञानार्णेत ।

शुद्ध कर दिया। वृद्धरे दिन जन गुरूने शुद्ध पाठ देखा तो उन्हें सन्देह हो गया कि कोई जैन यहाँ लिफ्कर पढ़ है। इसकी खोजके सिळसिळेंमें एक दिन गुरूने जैनमूर्तिको ळॉघनेकी सन शिष्योको आशा दी। अकळह्वदेन उस मूर्तिपर एक वागा डाळकर उसे ळॉघ गये और इस सकटसे त्राण पागे। एक पात्र गुरूने अचानक कॉसिके वर्तनोसे मरे नोरेको छतपर गिराया। समी शिष्य इस मीपण आवाजसे जाग गये और अपने इष्टदेवका समरण करने छगे। इस समय अकळह्वके सुखसे 'णमो अरहताण' आदि पश्च नमस्कार मन्त्र निकळ पढ़ा। वस दोनो माई पकड़ किये गये। दोनों माई मठके ऊपरी मजिलमे केंद्र कर दिये गये। दोनों एक छातेकी सहायतासे कृदकर माग निकळे। रास्त्रेये छोटे माई निकळह्वने वहे माईसे प्रार्थना की कि आप एकसिक्य और महान विद्वान है, आपसे जिनशासनकी महती प्रमावना होगी, अतः आप इस ताळावसे छिमकर अपने प्राण कचाइए, शीम्रता कीलिए, समय नहीं है। वे इत्यारे हमे पकड़नेके लिये शीम ही पीछे आ रहे हैं। आखिर दुःखी वित्तसे अकळहूने ताळावमे छिमकर अपनी प्राण रखा की। निकळह आगे मागे। वहीं एक धोवीने निकळहूको मागता देखा। वह पीछे आते हुए बुदस्वारोको देख किसी अशात ममकी आगंकारो निकळहुके साथ ही भागने छगा। आखिर बुदसवारोने दोनोको तळवारके घाट उतारकर अपनी फारियासा शान्त की।

एक बार वे किलंग देशके रत्नस्वय पुर पहुँचे। वहाँके राजा हिमशीतककी रानी मदनसुन्दरिने अप्राहिका पर्वपर जैन रथवात्रा निकल्वानेका विचार किया। किन्तु बौद्धगुरु सम्ब्रीके बहकावेमें आकर राजाने रथवात्रा निकल्वानेका यह शर्त रखी कि यदि कोई जैनगुर बौद्धगुरुको शाक्षायमे ह्या दे तो ही जैन रथवात्रा निकल्व करती है। यानी चिन्तित हुई। आखिर अकल्क्कदेव आये और हिमशीतककी समामें शाक्षाय हुआ। स्थली बीचमे परदा डालकर उसके पीछेसे आकार्य करता था। छह माह हो गये पर किसीकी हार जीव नहीं हो गई। एक दिन राजि के समय चकेश्वरी देवीने अकल्क्कुको इसका रहस्य बताया कि परदेवेथी है। तुम उससे प्रात-काल कहे गये वाक्योको हुवारा पूछना, इतनेते ही उसका पराजय हो जायगा। अगले दिन अकल्क्कुको चलकार देवीकी सम्मतिके अनुसार प्रातः कहे गये वाक्योंको किए ग्रह्मों को उसर नहीं मिला। उन्होंने तुरन्त परदा खींच कर प्रदेको पैरकी ठोकरवे को किए। इससे जैनसमेंकी प्रमावना हुई और रानीके हारा सक्कित रथवाता धूमशामते निकाली गई।"

राजावलीकये तथा दूधरी कई कथाओं के आधारते राइत सा०ने अकल्क द्वेवका क्तान्त इस प्रकार दिया है—जिस समय काञ्चीमें वौदोंने वैनवर्मकी प्रगतिको रोक दिया या उस समय जिनदास नामके जैन ब्राह्मण यहाँ उनकी जिनसी कीसे अकल्क और निकल्क नामके दो पुत्र हुए । वहाँ उनके समयायका पढ़ानेवाला कोई गुरु नहीं था इसल्यि इन दोनो बालकोने गुप्तरीतिसे प्रगवहासके नामके नेद गुरु पदना गुरु किया । भगवहासके मठमे रहकर दोनो माइयोंने असाधारण जीवतासे उन्नति की । गुरुको इनकी इस प्रतिमासे सन्देह हो गया कि ये कौन हैं ! अतः एक रात्रिमें सोते समय इनकी क्रातिपर बुदका दाँत रख दिया । इससे वे वालक जिन सिद्ध कहते हुए जागे तो गुरुने जाना कि वे जैन हैं ! दूसरी कथा के आधारपर उन वालकोने एक दिन जब कि गुरु कुछ क्षणों के किये उनसे अलग हुए तो एक इस्तिलित पुरुक्त उन्होंने "सक्ष्यपद्श्वेनकानचारिजाणि मोस्त्रमार्याः"लिव दिया । गुरुको इस्ती क्रावीन करनेस्थत हुआ कि वे जैन हैं । आखिर इन्हें मारनेका निक्वय किया गया और वे दोनो माग निकले । निकल्क क्याना पकड़ा जाना और मारा जाना उचित माना जिससे उसके माईको प्रागनेका अवसर मिल सके । अकल्क एक घोनेके कपन्नोंको गठडीमे लिएकर वच गये और दीक्षा लेकर उन्होंने मुप्तपुरके देशीय गणके आचार्यका पद ग्रुशीमित किया।"

<sup>(</sup>१) जैन हितेयी मारा ११ अङ्क ७-८ में प्रकाशित 'महाकछड्क' शीर्षक लेख, न्यायकुमुदचन्द्र प्र० भाग प्रसा० प्र० २८।

### कथाओंका साम्प्रदायिक रूप-

श्वेताम्य परम्परामे मद्रेश्वरस्त्रिकी प्राकृत कथावली ई॰ १२ वीं श्वेताम्वी का अन्य हैं । इसकी मुनि पुण्यविजयजी कृत प्रेसकापीमे हरिमद्रस्त्रिकी कथा इस प्रकार वी गई हैं—"हरिमद्रस्ति विनव्तान्यार्यरे 'भविद्दं' के हेत जिनवीक्षा घारण की । उनके जिनमङ और वीरमद्र दो किएय थे । उस समय चितोड़ में वौद्रमतका प्रावस्य या ओर वीद हरिमद्रसे ईर्घ्या कर ते थे । एक दिन वीदोंने हरिमद्रसे दोनों शिष्योंको एकान्त्रसे मार डाळा ! यह सुनकर हरिमद्रको वहुत दुःख हुआ ओर उन्होंने अनगन करनेका निश्चय किया ! प्रमावक पुरुपोने उन्हे ऐसा करनेसे रोका और हरिमद्रने अन्यपिशको ही अपना पुत्र मान उसकी एकामंचित्त लगाया । प्रत्य निर्माण ओर लेखन कार्यमें जिनमद्र वीरमद्रके काका लेखकने वहुत सहायता की । हरिमद्र जब मोजन करते थे तो लिखक उस समय शख बजाता था ! उसे सुनकर बहुतसे याचक एकत्र हो जाते थे हरिमद्र उन्हें 'भविदरह करनेसे प्रयस्त करों' यह आशीर्वाट देते थे । इससे हरिमद्रस्त्रिं 'भविदरह स्तरेसे प्रयस्त करों' यह आशीर्वाट देते थे । इससे हरिमद्रस्त्रिं 'भविदरह स्तरेसे प्रयस्त करों' यह आशीर्वाट देते थे । इससे हरिमद्रस्त्रिं 'भविदरह स्तरेसे प्रयस्त करों' यह आशीर्वाट देते थे । इससे हरिमद्रस्त्रिं 'भविदरह स्तरेसे प्रयस्त करों' सह सार्वाट हो से वी शेव हरिमद्रस्त्र हो समे थे ।''

चन्द्रप्रसद्धिक प्रमावक चिरत (ई॰ १२७७) में इस परमाईसकी कथा इस प्रकार है—"हरिस्प्रस्थिक इस और परमहस्य नामके दो छिएन थे। ये होनों माई सुगतपुरमें वेद जान्त्रां के अन्ययनके लिये गये और वहाँ किसी वीद्धमठमें विया-ययन करने लगे। उन्होंने एक पत्रपर जिन मतके खडनका प्रतिखण्डन और दूसरेपर सुगतमतक वृपण लिख रखे थे। दैवयोगसे वे पत्र एक दिन हवामें उड़ गये ओर उनपर बाद्धगुककी हिंछ वा पड़ी। उन्हें देखकर गुकको इनके जैन होनेका सन्देह हो गया। परीक्षाके लिये उसने मार्गमें जिन-विग्वका चित्र बनाव दिया ओर सब लात्रोंकों उसपर पैर रखकर जानेकी आजा ही। प्राणींपर संकट जान-कर दोनों माइयोने खड़ियासे प्रतिमाक्षेद्धदयपर यजोपवीतका चिह्न बना दिया और उने दुद्ध प्रतिमा मानकर लिय गये। तब दूसरी परीक्षाके समय रात्रिमें ऊपर वर्तन गिराकर सहसा चाँका हेनेवाला शब्द किया गया। इस परमहस्र चोककर जागे और जिन देवका समरण करने लगे। इसी समय ग्रुतचरो द्वारा पकड़ लिया गये। मठकी छत्तपरके कमरेग होनों माई कैद कर दिये गये। मरस्त्रके भयसे होनों माई छातोंकी सहायतासे प्रथितिपर उतर कर मार्ग। उन्हें पकड़कर मारा गया।

सवार राजाके पास गये और अपराधीको माँगा किन्तु राधाने इनकार कर दिया और गान्नार्थका मस्ताब रखा । मठाविपतिने प्रस्ताब तो स्वीकार कर क्षिया किन्तु यह कहकर कि बुद्धके मस्तकपर पैर रखनेवाले व्यक्तिका मुख इस नहीं देख एकते ।

बोदीने घटमे अपनी देवीका आह्वान किया और उससे परमहंसका गाम्बार्य हुआ । गास्त्रार्थ बहुत दिन तक चला । अन्तमें शासनदेवीके द्वारा वतलाये गये उपायसे काम लिया गया । अन्तमें परमहस्तने विजय पाई ओर पर्दा खांचकर घडेको पैरने फोड डाला । परमहस्तने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्तिका अन्त नहीं हुआ । बौद पराजित हो ओर भी कुपित हो गये । अन्तु, किसी तरह ऑस बचाकर वह सूरपालसे विदा हुआ । रास्त्रेम उसने एक धोनी देखा ओर स्वारांको समीप आया चानकर उससे कहा—मागो, सेना आ रही हैं । वेचारा घोती कपड़े छोड़कर माग खडा हुआ और परमहस्तने उसका स्थान ले लिया । स्वारांके निकट आने पर ओर उससे उस मागने हुए की और सक्ते

<sup>(1)</sup> सुनि विन विजयनी इसका समय १२ वीं शतान्त्री मानते हैं—न्यायकु० प्र० माग प्रमा॰ ए० ३२ टि० १। बॉ॰ उपाध्येने वृहत्कथाकोशकी प्रखावना (ए॰ ४५) में श्री दरुरुक मत इसे कर्णेने राज्य-काल (ई॰ १०६४—९४) का मानने का तथा खॉ॰ नैकोबीका मत इसे ई॰ १२ वीं के उत्तरार्ध माननेका हेकर अन्तमें इसे हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्व (ई॰ ११५० के लगमग) से पूर्ववर्ती माना है।

<sup>(</sup>२) न्यायकु० प्र॰ साग्र प्रस्ता० पृ० ३२।

<sup>(</sup>३) प्रमावकचरित ए० १०३-२३ । न्यायकु० प्र० माग प्रम्ता० ए० ३२।

कर दिया। इस तरह अपनी बान बचाकर गुक्के पास पहुँ चा, <sup>1</sup> और सब हाछ सुनाते हुए माईके तेत्र शोकके बेगसे उसकी छाती फट गई और वह वहीं मर गया। इरिमद्र सुरिको अपने प्रिय शिखोकी मृत्युरे बहुत खेद हुआ और उसका बदका क्लेके किये उन्होंने बहुतसे वीद्ध पढितोंको शास्त्रायमें हराया और सर्वके अनुसार उन्हे तस तैकमें डाड दिया। पीछे गुक्के द्वारा मेजी गई गायाओंसे वे शान्त हुए। इरिमद्रके प्रत्येक प्रन्थके अन्तमें 'विरह' शब्द आता है, बो उनके प्रिय शिखोके वियोगका चिह्न है।"

राजनेखरस्रिके चतुर्विद्यतिप्रवन्ध (६० १३४८) में भी इस परमहसकी कथा है'। उसमें शास्त्रार्थ और घोषीवाकी घटना नही है। वाकी सब क्ष्मामग प्रमावकचरित्र जैसा ही है। उसमे दोनो माइगेंने युद्ध किया, इस भारा गया और परमहस मागे। किन्तु सैनिकोंने चित्रक्ट नगरके द्वारपर सोते दुए परसहसका सिर काट किया। आदि।

#### समीक्षा-

इन कथानकोमें दो भाइयोंके बौद्धमठमें पढने जाना, एकका मारा जाना दूसरेका शास्त्रार्थ करना आदि घटनाएँ क्यासग एक जैसी हैं। इस परमहस्र नाम जैन परमराके अनुकूछ नही छाते। हॉ, प्राकृत कथाबक्रीके जिनमद्र और बीरमद्र नामो पर जैन परमराकी छाप है। काळकी दृष्टिस प्रमाचन्द्रका कथाकोश सबसे पुराना है। इस प्रकारको कथाओंमे आसनप्रमायनाकी बात सुख्य रहती है और ऐतिहासिक तथ्य उसीमे किपटकर सामने आते हैं।

राजवली कथे आदि १६ वीं सदीकी बहुत बादकी रचनाएँ है। इनमें परम्परागत तथ्योंका अफ़ी खुगकी अनुअुतियोंसे मिळाकर प्रमावनार्थ चित्रण किया गया है। इन्हें हतिहासका समर्थन नहीं मिळ पा रहा है। इनमें जिनदास ओर जिनमती नाम जैनलके रग में रगे हुए हैं। अन्य घटनाओं में क्मं-प्रभावनाकी मावना ही सुख्य रही है।

प्रमाचन्द्रका कथाकोश अवश्य प्राचीन साधन है वो कुछ ऐतिहासिक सामग्री उपस्थित करता है। यथा~

(१) 'मास्यकोट नगरीका राजा शुभतुङ्ग था।' वहाँ तक ऐतिहासिक सामनीये जाना जा सका है राष्ट्रकृटवंगीय कृष्ण प्रथमकी उपाधि 'धुमतुङ्ग' बी'। राष्ट्रकृटोकी राजधानी मी मान्यलेट थी, पर इसकी पुनः स्थापना अमोधवर्षने ई॰ ८१५ के आसपास की थी। अमोधवर्षके पहिले गोबिन्द तृतीयने बंगीके पूर्वा चाछुत्म द्वारा मान्यलेटके रक्षार्य उसके चारों तरफ शहरपनाह बनवाई थी'। इसके भी पहिले शक संवत् ६९८ (ई॰ ७७६) के देवरहस्किके ताझपश्रोमे मान्यपुरका उस्लेख है। जिससे श्रीपुरपका विजय-स्कन्धवार ६९८ शकमे मान्यपुरमें था यह विदित होता है।

राष्ट्रकृटकाळके विशिष्ट अन्यासी डॉ आल्तेकर अमोधनवर्षके पहिले राष्ट्रकृटोकी राजधानी कहाँ यी यह निश्चय करनेमें कोई प्रमाण नहीं पाते।

श्चमतुङ्ग कृष्णराज प्रथम अपने मतीने दन्तितुर्ग हितीयकी जवानीमें ही मृत्यु हो जानेके बाद राज्या-विकारी हुए थे। दन्तितुर्ग हितीयका एक दानंपत्र (शक सं० ६७५ ई० ७५१) सामनगढ़ (कोव्हापुर राज्य) में मिका है। इसमें इसके प्रतापका विस्तृत वर्णन है। मारत इतिहास सशोधक मण्डलने एक राष्ट्रपत्र

<sup>(</sup>१) न्यायकु० प्र० साग प्रसा० प्र० ३२ ।

<sup>(</sup>२) एपि० ईं० साग ३ ५० १०६।

<sup>(</sup>३) ए० ई० साय १२ ए० २६३।

<sup>(</sup>४) भारतके प्राचीन राजवंश माग ३ पु॰ ३९।

<sup>(</sup>५) जैमशि॰ माग २ छेख र्न॰ १२१। ए० क॰ भाग ४ नागमंगछ ता॰ नं॰ ८५।

<sup>(</sup>६) दी राष्ट्रकृटॉज एण्ड देशर टाइम्स ५० ४८ ।

<sup>(</sup>७) ए॰ ई॰ सारा ११ प्र० १११ । सा॰ प्रा॰ राज॰ सारा ३ प्र॰ २६ ।

<sup>(</sup>८) दी राष्ट्रकृटॉब॰ पु॰ ४४।

कृष्णराजका प्रकाशित किया है। यह शितम्बर सन् ७५८ का है। अतः बॉ॰ आस्तेकर ई॰ ७५६ में ४५ वर्षकी अवस्थामे कृष्ण प्रथमका राज्याधिरोहण मानते हैं।

यदापि अमोधवर्षके पहिले भी मान्यपुरका उल्लेख उपलब्ध है और अमोधवर्षके पहिले मान्यखेट राजधानी नहीं थी ऐसा उल्लेख नहीं है फिर भी यदि यही मान लिया जाय कि अमोधवर्षने ही मान्यखेटको राजधानी बनाया था तो इससे इतना ही कहा जा सकता है कि—कश्रकोशकारके समय राष्ट्रकृटोके साथ मान्यखेटका सम्बन्ध दृढ़मूल हो गया था और इसलिए कथाकोशकारने कुष्णराजको मान्यखेटका अधिपति लिख दिया है।

- (२) 'ग्रुभतुंगके मन्त्री पुरुषोत्तम थे।' गर्चाप अमी तक किसी वृसरे प्रमाणीसे पुरुषोत्तमके मन्त्री होनेका कोई समर्थन नहीं हो सका है फिर भी अक्छह्रदेवका मन्त्रीपुत्र होना अनहोनी वात नहीं है। ये स्वय जागीरदार या तास्क्रकेदार होकर 'नृपति' कहे जाते होगे।
- (२) 'कॉल्डिगाधिपति हिमशीतलकी समामें शासार्थं करना'-यदापि सप्टरूपते भमी कोई हिमशीतल इतिहासके प्रक्षेपर असवीर्ध नहीं हो सका है फिर मी बॉ॰ ज्योतिप्रसादकी ने 'अकलक्क परम्पराके महाराज रिमशीतल' लेखमें 'विकलिक्काधिपति सोमनशी सम्माट् नगहुपराज महामनगुप्त सनुर्थं (ई॰ १९-६४४) को रिमशीतलके रूपमें निश्चत करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु जनका समस्त लेख यह मानकर चला है कि अकलक चरितमे उत्तिलक्षत ७०० सन्तका शास्त्रायं निक्रम सं० ७०० में हुआ था, अतः सन् ६४३ के आसपास किसी राजाकी खोज की जाय और उन्होंने नगहुपराज महामनगुप्त चतुर्थको रिमशीतल मान 'लिया किन्तु जब अकलकका समय सुदृद्ध प्रमाणीसे ई॰ ७२०-७८० सिद्ध हो रहा है, तब इस प्रकारकी सीचतान पूर्वक की गई कर्यनाओंसे इतिहासकी रक्षा नहीं हो सकती।

#### निष्कलङ्ककी समस्या-

निष्कछह्न विषयमे प॰ कैळाशचन्द्रजी आसीने किसा है। कि—"किसी भी जिलालेख या ग्रन्थों निक्कह्न नामके व्यक्तिका उल्लेख नहीं पाया जाता । दूसरोका तो कहना ही क्या स्वय अकछद्ध तक उसके समन्यमें मूक हैं। जरा सोचिए तो सही, छोटा भाई वहे भाईके प्राण बचानेके क्षिये सिर कटवा टे और इस प्रकार जीवनके महत् उद्देश्य जिनशासनके प्रचार और प्रसारमे सहायक हो और बढ़ा भाई उसके इस महान् त्यागकी स्मृतिने उसका नाम तक भी न छे, क्या यह सम्भव है ! हम हैरान है कि कथाकारने किस आधारपर अकछह्के साथ निक्कद्वकी करमना कर बाली।" उनका यह लिखना विचारणीय है। प्राष्ट्रत क्यावछीने कालकी हिंदि गण्डकाश्याकोश पुराना है, अतः उसके आधारसे इसमे यह करमना नहीं आ सकती। त्वायंवार्तिक के 'मुपतिसदसनयः' से यह अकछह्को सरतनय-स्वेग्रपुत्र माना जाय तो अवस्य उनके अधारातिक स्मृतिन सिलती है।

### तन्वार्थवार्तिक गत क्लोक-

क्लार्यनर्तिक प्रथम अन्यायके अन्तमे निम्नलिखित क्ष्रोक पाया जाता है-"जीयाचिरमकलद्भव्रह्मा लघुद्धन्वनृपतिवरतनयः । अनवरतनिखिलविद्यज्ञनद्भतिषद्यः प्रशस्तजनहृद्यः ॥"

<sup>(</sup>१) दी राष्ट्रकृटॉन॰ पृ॰ ४४।

<sup>(</sup>२) ज्ञानोदय वर्ष २ अंक ९७-२९ तक।

<sup>(</sup>३) न्यायकुमु० भाग १ प्रसा० ५० ३२ ।

<sup>(</sup>४) भारतीय ज्ञानपीठका संस्करण पृ० ९९ ।

इस श्रीकमे अकल्क्कको ल्युह्वन्त्रपतिका वरतनय—न्वेष्टपुत्र वी श्रेप्रपुत्र वताया है। यह श्रोक श्रवण- वेलगोला और मृह्विद्रीकी वाहपत्रीय प्रतियोगें नहीं पाया जाता। व्यावरकी वाहपत्रीय प्रति तथा अन्य उत्तरप्रान्तीय प्रतियोगें पाया जाता है। यह श्रोक चूंकि प्रथम अध्यायके अन्तमे दिया है तथा कुछ प्रतिवामें उपलब्ध नहीं है अतः इरकी अकल्क्ककर्नुकता बहुत निश्चित नहीं कही जा रकती। फिर भी यदि यह श्रोक बस्तुतः अकल्क्ककर्नुक है या तत्समकालीन या निकट उत्तरवर्ती किसी आचार्यकी छ्रांत है तो इरवे अकल्क्क के पिताका नाम ल्युह्व स्वित होता है। हमने अकल्क्कप्रयम्बन्ध प्रस्तावना (पृ० १२) मे इस समस्याके मुल्ह्यानेके लिये निम्नलिखित वाक्य लिखे थे-

"मुझे तो ऐसा लगता है कि लबुहन्त्र और पुरुपोत्तम एक ही व्यक्ति हैं । राष्ट्रकृट वशीय इन्द्रराज द्वितीय तथा क्रुणराज प्रथम संगे माई ये । इन्द्रराज द्वितीय का पुत्र दन्तितुर्य द्वितीय अपने पिताकी मृत्युके बाद राज्याधिकारी हुआ था। कर्नाटक प्रान्तमे पिताको अन्य या अप्य कहते है। समय है कि दन्तिदुर्ग अपने जाचा कृष्णराजको भी अन्त कहता हो। यह एक साधारण नियम है कि जिसे राजा 'अन्त' कहता हो प्रजा भी उसे अन्त ही कहती है। कुण्णराज जिसका दूसरा नाम ग्रामतुग था दन्तिदुर्गके बाद राज्याधिकारी हुआ | मालूम होता है कि पुरुषोत्तम कृष्णराजके प्रथमने ही क्यु-सहकारी रहे हैं, इसकिए स्वय यन्तिदुर्ग और प्रवाजन इन्हें 'रुबुअव्य' कहते हों । वाटमे कुणरावक राज्यकारूमे ये मन्त्री वने हो । कुण्णराक अपनी परिणत अवस्थामें राज्याधिकारी हुए थे, इसिक्टिये यह माननेम कोई आपत्ति नहीं है कि पुरुषोत्तमकी अवस्था भी करीय-करीय उतनी ही होगी और उनका से प्र पत्र अकस्बद्ध दन्तित्व दितीयकी समामें जिनका उपनाम 'साहसतुग' है अपने हिमशीतककी सभामें हुए शास्त्रार्थकी वात कहे ! पुरुषोद्धामका क्षम्रथन्त्र नाम इतना रूद हो गया या कि अकलक भी उनके असली नाम पुरुपोत्तमकी अपेक्षा प्रसिद्ध नाम 'लघुकान्य' ही क्षांक पसन्द करते हो । यदि तत्त्वार्थवार्तिकवाला उक्त रहोक अकट्ट या तत्त्वमकाळीन किसी अन्य आचार्यका है तो उसमे पुरुपोत्तमकी बगह 'ल्युअन्न' नाम आना स्वामाविक ही है। ल्युअन्न एक तख्युकेदार होकर भी विभिन्न राजमान्य तो ये ही अतः वे दुपति भी कहे जाते हो।" 'यदि पुरुषोत्तम और क्षुअन्य के एक ही व्यक्ति होनेका अनुसान सत्य है तो कहना होगा कि अकल्डकी बन्सभूमि मान्यखेट या उसके पर ही होगी । उनके पिताका असकी नाम पुरुपोत्तम तथा प्रचक्रित नाम 'रुखुअव्य' होगा । रुखुअव्य की वगह रुपुरुव होना तो उचारणकी विविधता और प्रतिके रेखन वैचिन्यका फरू है।"

इसमें में यह और जोड देना चाइता हूँ कि—'यह म्लोक स्वयं अकल्क्कका तो प्रतीत नहीं होता साथ ही कथाकोशकार प्रमाचन्द्र (ई॰ ९६॰-११६५) के पञ्चात् ही वह तस्वार्थवार्तिकको कुछ प्रतियों में प्रशिष्त हुआ है; क्योंकि प्रमाचन्द्रने अकल्क्कुटेवके तस्वार्थवार्तिकका न्यायकुमुदचन्द्र (ए॰ ६४६) में निर्देश किया है। यदि तस्वार्थवार्तिकका में यह म्लोक होता तो प्रभाचन्द्र अपने गणकथाकोशकी कथामें अकल्कुके पिताके 'ल्लुहन्त्र' नाम का निर्देश अवन्य करते! वैसा कि आगे सिद्ध किया जायगा कि अकल्कुका समय ई॰ ७२० से ७८० तक है, तो उनका ग्रुमतु ग (ई॰ ७५६ से ७७२) के मन्त्रीका पुत्र होना हतिहास-विरुद्ध नहीं हो पाता!'

## अकरुङ्ककी तुलना

इस प्रकरणमें क्रमशः उन पूर्ववर्ती ओर समकाठीन आचार्योंकी ग्रुलना प्रस्तुत की जाती है जिनसे अकल्ड्रने अपने 'अकल्ड्र न्याय' को समृद्ध किया है तथा जिनके मर्तोकी समीका की है—

<sup>(</sup>१) तत्त्वार्यवार्तिककी सूदविद्रीकी भोक्षपत्रीय प्रति तथा श्रवणवेळगोळाकी सादपत्रीय प्रतिमें यह रहोक नहीं है । देखो सारतीयज्ञानपीठसे प्रकाशित संस्करण ए० ९९ ।

## पुष्पदन्त भूतविल और अकलक्क-

ष्ट्रज्ञानमं रिद्धान्तप्रन्थके जीवट्टाणकी सदारूपणाके कर्ता आचार्य पुग्दन्त तथा शेप अंशके तथा अन्य पाँच संदेकि कर्ता आचार्य मृतविष्ठ है। इनका रचना काल ई॰ प्रथम शताब्दी माना जाता हैं। अकलकुरेन पहिले सैद्धान्तिक-दर्शनिक ये पीछे उनका तार्किक-दार्शनिकरूप सामने आया है। तन्नार्यवार्तिकमें उन्होंने आगमके रूपमे जीवस्थानं का उच्लेख किया है। मन-पर्यय ज्ञानके वर्णनं से आगमके नामसे ''मनसा मनः परिच्छिद्य'' आदि महावंध (पृ॰२४) का अश उद्भत किया है। इसी तरह जहाँ भी आगमिक वर्णन है अकलकुदेवने इन्ही प्रन्योंका आधार लिया है।

### कुन्दकुन्द और अकलङ्क-

दिराम्बर परम्परासे आ॰ कुन्दकुन्द आम्नायके प्रवर्तक आचार्यों है। आगिमक अक्लक्कको भ्रविक पुण्यदन्तके वाद जिनकी विरासत सिळी है, वे है आचार्य कुन्दकुन्द। ये प्रथम सदीके आचार्य माने जाते है। इनके प्रत्योमे दार्शनिकताकी पुट भी योड़ी बहुत देखी जाती है। समयप्रास्त पञ्चात्तिकाय प्रवचनसार और नियमसारमें प्रायः इसके दर्शन होते है। अकल्क्कदेवने द्रव्यके उत्पाद व्यय और घीव्यसे मेदामेदकी चरचार्से कुन्दकुन्दकी विचार सरिणका पूरा लाम किया है।

### उपास्वाति और अकलङ्क-

कैन आगिमक और वैद्वान्तिक बाद मयको सस्कृतवृत्तमे निनद करनेनाका आद्य प्रत्य तत्तार्य-एत है। इसके कर्ताके नाम उमास्वाित और उमास्वामी दोनो प्रसिक्ष है। उन्हींकी एक उपािष यद्विपिक्छ यी। इसके दो पाठ प्रचिक्त हैं—एक माप्यमान्य और दूसरा सर्वार्यविद्विमान्य । अकल्क्कुदेवने सर्वार्यविद्वि-मान्य स्त्रपाठ पर तत्त्वार्थनाितक अन्य किखा है तथा भाग्यमान्य स्त्रपाठ तथा भाष्य गोनींकी आकोचना की है। माष्यके एक दो नाक्योंको अपने तत्त्वार्यनाितक मे नाितक बनाया है । इसने अध्यायके अन्तका गद्य और पद्य सभी तत्त्वार्यनाितकों है।

वन्तार्थं प्रमाणनयैरिधनमाः" इस "स्त्रके अधिगमके उपायो पर ही छपीयस्रयका प्रमाणनय-प्रवेश बनाया गया है। अकळक्कदेव सिद्धिविनिस्थय आदि में सर्वत्र सर्वार्यसिद्धिमान्य स्त्रपाठ के स्त्र ही उद्गृत करते है।

### समन्तमद्र और अकलङ्क-

स्तभगी और स्याद्वादके प्रतिष्ठापक युगप्रधान आचार्य समन्तमङ्के समयके सम्बन्धमे अभी ऐक्सत्य नहीं है। जैनेन्द्र व्याकरणमे 'चतुप्रयं समन्तमङ्गस्य' उल्लेख रहने पर भी प॰ सुखलालजी और पं॰ नीष्द्रामजी प्रेमी उन्हें पूज्यपाटका वृद्ध समकालीन मानते हैं । इसका विशेप कारण यह दिया गया है कि— विद्यानन्दके उल्लेखानुसार 'मोध्यमार्गस्य नेतारम्' श्लोक पर री समन्तमङ्गने आतमीमांना बनाई है। यह नित्सन्देह सही है कि यह स्लोक पूज्यपादकी सर्वार्यिदिका मंगलान्दण है, पर विद्यानन्द इसे सुक्कारका ही कहते है, यद्यपि ने स्वय इस ख्लोक की तत्त्वार्यक्लोकवार्तिकमे व्याख्या नरी करते। ऐसी दद्यामें विद्यानन्द के उल्लेखकी ऐतिहासिक प्रथम्भि निर्वल हो जाती है और उनके 'स्वामिमीमासितम्' का कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रह जाता। दूसरी जोर पं॰ बुगलकिशोरजी मुस्तार इन्हें नि॰ की दितीय शतान्दीका विद्वान् समझते'

<sup>(</sup>१) बॉ॰ हीरालाल-पट्संकारास प्रथम पु॰ प्रस्ता॰ पु॰ २०। (२) वही पु॰ ३५।

<sup>(</sup>३) त० वा० ए० ७९, १३५, १५४। (४) वही ए० ८५।

<sup>(</sup>५) डॉ. ए. एन-उपाध्ये-प्रवचनसार सूमिका ।

<sup>(</sup>६) त० वा० पृ० १७। (७) त० स्० १।६।

<sup>(</sup>८) जैनसा० इ० ए० ४५-४६। (९) जैनसा० इ० वि० प्र० ए० ६९७।

हैं । फिल्रहाल इनके समयका सटीक निर्णायक अन्तरङ्ग प्रमाण सामने नही आया । अकल्ड्वरेनको अनेकान्त और सप्तमङ्गीका मूल चौखटा समन्तमद्र खामीचे ही प्राप्त हुआ था । उनने समन्तमद्रमारतीको अकल्ड्र भारती बनाया है ।

अकलक्कुदेवने इन्होंकी आरामीमासा पर अष्टअती टीका व्यिती है और इनका सवहुमान श्रदापूर्वक स्मरण किया है। समन्तमद्रके स्त्रोको पकबकर अकलक्कुदेवने बैनन्याय और प्रमाणशास्त्र की पूरी तरह प्रस्थापना की है। वे इनके किये स्याह्यस्युष्योदिष्यमावक मन्यैकलोकनयन और स्याह्यस्वर्यरिपालकके रूपमें श्रद्धेय रहे हैं और उन्होंके आदर्शपर इन्होने अकलक्कुन्यायका मन्य प्रासाद खड़ा किया है।

### सिद्धसेन और अकलक्क-

स्वतन्त्र विचारक आ॰ सिद्धसेनका सन्मतिस्त्र अन्य प्रसिद्ध है। द्वात्रिशत् द्वात्रिशतिकाएँ और,न्याया-वतार इन्ही की कृति मानी जाती है। इनका समय वि॰ ५ वी सदी माना जाता है। इनके समयकी उत्तराविष आ॰ पूज्यपादका समय (वि॰ ५ वी) है, क्योंकि उन्होंने द्वात्रिशद् द्वात्रिशतिका (३११६)से स्वीर्थ-सिद्धि (७११३)में 'वियोजयित चासुभिः' रह्णोक उद्धृत किया है। इनके सन्मतिस्त्रकी (११३) 'तित्य-यरव्यण' गायाका संस्कृतीकरण रूपीयक्तय (१३०)में किया गया है। तत्वार्थवार्तिक (१० ८७)में सन्मति॰ (२११६) की 'पृष्णाद्यणिद्धा' गाया तथा पृ॰ ५४०में 'वियोजयित' रह्णोक द्वात्रिशतिका (३११६) से उद्धृत किया गया है। इस तरह सिद्धसेनका सम्मतितर्कं अकल्कुद्धेनको प्रमाणर्भूत रहा है। उत्तके अनेक 'मन्तव्योका दाजवार्तिकमें उत्तरेख है। सिद्धिव॰ (६१२१) के 'असिद्धः सिद्धसेनस्य' रह्णोकमें इनका नामो-स्लेख सर्वप्रथम किया गया है।

## यतिवृपम और अकलङ्क-

क्यायपाहुड म्वूणिके कर्ता यतिष्ट्रपम आगसिक विद्यान् हुए हैं। उनका विकोयपण्यति प्रत्य मी प्रसिद्ध हैं। विकोयपण्यत्तिके वर्तमान स्वरूपमे विद्यानोमें सतमेद हैं। इनका समय ई० ४७३ और ई॰ ६०९ के बीच निर्धारित किया गया हैं।

अकल्क्ष्रदेवने अपनी प्रारम्भिक दार्शनिक इति रूपीयस्वयके प्रवचन प्रवेशमें"प्रणिपस्य महावीरं स्याद्वादेखणसप्तकम्।

प्रमाणनयनिक्षेपानसिधास्ये यथागमम्॥"

इस मंगल प्रतिशाँ रहोकके अनन्तर आगमानुसार प्रमाण नय और निक्षेपका कक्षण करनेके लिये यह रहोक किसा हैं∽

"हानं प्रमाणमात्मादेवपायो न्यास इप्यते। नयो द्यातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिप्रदः॥"

तिलोयपणत्तिके प्रथम अधिकारमें निम्न लिखित दो गार्थाएँ हैं- '

"जो ण पमाणणयेहिं णिक्खेवेणं णिक्खिदे अत्यं। तस्याजुतः जुत्तं जत्तमजुतः च परिद्वादि ॥८२॥

<sup>(</sup>१) सन्भतिप्रकरण प्रस्ता॰ पृ० ४१। जैनतर्कवा॰ प्रस्ता॰ पृ० १४१।

<sup>(</sup>२) न्यायकुसु० प्र० प्रस्ता० प्र० ७२।

<sup>(</sup>३) देखों–तिकोवप॰ द्वि॰ प्रस्ता॰ पृ॰ १५। और बैक्सा॰ और इ॰ वि॰ प्र॰ पृ० १८६।

<sup>(</sup>४) जसभवत्का प्र॰ प्रस्ता॰ पृ॰ ५७। तिलोयप॰ द्वि॰ प्रस्ता॰ प्र॰ १५।

<sup>(</sup>५) रुघी० ४० १८।

#### णाणं होदि पमाणं णमो वि णाडुस्ड हिदयमावत्थो । णिक्खेदो वि उवामो जुत्तीए मत्यपडिगहणं । ॥८३॥"

इसमे दूसरी गायाका संस्कृत स्मान्तर अकळक्कि द्वारा आगमानुसार प्रवचन प्रवेशमें किया गया है। क्ष्मीयस्मयके परिचयमे आगे वताया जायगा कि अकळक्कदेवने पहिले 'प्रमाणनयप्रवेश' बनाया सदनन्तर स्वतन्त्र प्रवचनप्रवेश । केवल 'प्रवचन प्रवेश' की प्रतियां भी 'मिलसी है। पीछे स्वय अकळक्कने या अनन्तवीर्यने दोनों अन्योको मिलाकर प्रवेशके अनुसार क्ष्मीयस्मय नाम दिया है। यह स्ठोक प्रवचन-प्रवेशकी मगळ-प्रतिशकों वाद ही दिया गया है जिसमें 'यथागम' प्रवचन प्रवेशार्थ वे कक्षण किये जा रहे हैं।

यह मी सदी है कि अकल्रह्मदेन आगमिक-दार्शनिक होनेके बाद ही वार्किक-दार्शनिक वने हैं; स्योक्ति तत्वार्यवार्तिकर्मे उनके आगमिक-दार्शनिकवाकी दर्शन होते हैं तदनन्तर 🕻। वार्किक-टार्शनिकवाका स्वस्म आता है।

इसी प्रवचनप्रवेश (ए० २३) मे आ०सिद्धरोनके सन्मतिसूत्र की-

"तित्थयरवयणसंगद्दविसेसपत्थारमूळवागरणी । वृद्यद्विओ य पज्जवणमो य सेसा वियप्पासि ॥"-सन्मति० १।३।

इस गाथाका संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है-

"ततः तीर्थकरचयनसंग्रहविशोषप्रस्तारमूळव्याकारिणौ द्रव्यपर्यायार्थिकौ निश्चेतव्यौ ।" —ळवी० स्वव० च्लो० ६७ ।

इसते इतनी बात त्यष्ट हो जाती है कि अकळकुदेवने अपने आगामिक-वार्णिक काळमें प्राचीन आगाम-वावर्गोका चत्कृतीकरण किया है, अतः 'ब्रानं प्रमाण' स्लोक उनकी मौळिक कृति नहीं है। धवळा टीकामे तो वह तिकेयपण्णित और कवीयळ्य दोनोखे ही उद्शृत हो सकता है पर अधिक समावना यही है कि वह विकोयपण्णितिचे संस्कृत क्यान्तरित होकर उद्शृत हुआ है, क्योंकि घवळामे तिकोयप० की दोनों गाथाओंका क्यान्तर है और 'ब्रानं प्रमाणिमस्याद्धः' पाठ है जो तिकोयप० के 'वार्ष्ण होदि प्रमाणे' का रूपान्तर है। श्रीदत्त और अकळळळ-

आ॰ देवनिन्दिने जैनेन्द्र व्याकरण (१।४)३४) मे श्रीदत्त नामके आचार्यका उल्लेख किया है ! अकल्क देवने मी तत्वार्यवार्तिक (१० ५७) मे अब्द प्रावुर्याव अर्थमें इति अब्दक्ष प्रयोगकी चरचाके प्रसङ्गते 'इति श्रीत् चाम्' उल्लेख किया है । इससे आत होता है कि ये कोई शब्दनिष्णात आचार्य थे । ये पूल्यपादसे पूर्वती थे । आ॰ विवानन्दने सत्वार्थकोकवार्तिकमे इन्हे ६३ वादियोका विजेता कहा है तथा इनके खरा निर्णय प्रत्यका उल्लेख किया है । आ॰ जिनसेनने भी इनका 'प्रवादिमप्रमेदिन्' के कममें स्मरण किया है । अक्छक्के सिद्धिविनश्चयके जल्यसिद्धि प्रकरण तथा खय-पराचयव्यवस्थापर पात्रस्वामीकी तरह इनका प्रमाव हो सकता है ।

## पूज्यपाद और अकलक्क-

पूल्यपाद देवनन्दि आचार्यने जैनेन्द्रव्याकरण और सर्वार्थसिद्धि आदि प्रन्य बनाये है । इनका समय

<sup>(</sup>१) इन दोनों नायामोंका संस्कृत रूपान्तर घवका टीका (सत्त्र० पु० १ पू० १६) में उद्धृत है। इंड निद्वानोंका विचार है ( जैन सि० सा० मारा ११ किरण १) कि तिक्षोयपण्णत्तिमें ही अकलङ्कके संस्कृत-क्लोकका प्राकृतीकरण किया गया है, पर ऐसा प्रमाणित नहीं होता।

<sup>(</sup>२) कन्नस्मा० ता० सूची।

<sup>(</sup>३) "द्विमकारं समी जरूपं सम्बमातिसमोच्सम् । त्रिपष्टेवोदिनां जेता श्रीदृत्वो जरूपनिर्णये ॥४५॥"— त० इंडो० ए० २८०।

<sup>(</sup>१) आदिपु० १।४५। (५) जैनसा० इ० ए० ४१-।

ई० ५ वीं सदी है। अकळड्ठदेवने सर्वार्थिसिद्धकी पिक्तयोको वार्तिक बनाकर तत्वार्थवार्तिककी रचना की है, तत्वार्थवार्तिकमें प्रायः जैनेन्द्र व्याकरणके ही स्त्रॉके उद्धरण दिये हैं, सिद्धिविनिक्वय पृत्ति भे शब्दानुसासन-दक्ष पृत्यपादका उल्लेख किया है, तथा सिद्धिविनिक्यय के असिद्धः सिद्धसेनस्य कोकमे विदद्धो देविन्दिनः विद्या सिद्धिविनिक्यय के असिद्धः सिद्धसेनस्य कोकमे विदद्धो देविन्दिनः विद्या सिद्धा है। तारार्थ यह कि अकळ्ड्ढदेवको पूल्यपादके प्रत्य आधार-भूत रहे हैं। अकळ्ड्ढदेवको पूल्यपादके प्रत्य आधार-भूत रहे हैं। अकळ्ड्ढदेवने पूल्यपादके प्रति अपनी विनयश्चित पूरी तरह प्रकट की है।

## मल्लवादी और अकलङ्क-

श्री गुनि जम्बूनिजयजीने आचार्य मिल्लादिक नयचक्रका सिह्तूरि गिण क्षमाश्रमणकी वृत्तिसे उद्धार करके सपादन किया है। मल्ल्वादीके मूल नयचक्रमे मतुंहरि और दिग्नागके मत आये हैं, अतः इनका समय 'ई० ५ वींके पूर्व नहीं है। इन्होंने सिद्धसेनके उद्धरण दिये है इसल्ये मी इस समयका समर्थन होता है। अक्छद्धिने न्यायिनिश्वय और प्रमाणसग्रह में नर्योंका विशेष विवरण किस नयचक्रते देखनेकी प्रेरण की है वह यही नयचक्र माल्स होता है। आ० देवसेन (ई० ९३३)का एक नयचक्र प्रकाशित हुआ है किन्तु अक्छ्य और विद्यानन्य द्वारा उल्लिखत यह नयचक्र नहीं है। नयचक्र पर सिंहसूरिगणि क्षमाश्रमणकी हित्त है। इसमें 'विद्वन्मन्य अधतन वौद्ध' विशेषणसे अपोहसमर्थक दिग्नागका उल्लेख मानकर इन्हें दिग्नागका समकालीन कहा जाता हैं। इनके प्रन्थोंसे वर्यकीति तथा उनके शिष्य परिवारके किसी प्रन्थका उल्लेख नहीं है, अतः वे ई० ७ वीके पहिले और दिग्नाग (५ वी) के वादके विद्वान् हो सकते हैं। अक्छ्यद्वेतके तत्वार्यवार्तिक (११३३)में ''सूत्रपात्तवस् क्षस्त्रसुस्त्वः'' वास्य 'नयचक्रते आया है।

## जिनमद्र गणि क्षमाश्रमण और अकलङ्क-

आचार्यं जिनमद्र क्षमाध्रमणके विशेषावश्यक माध्य मादि प्रत्य प्रसिद्ध है। इनके समयकी उत्तरा-चित्र ई० ६०९ है। ग्रान श्री जिनविजयजीने जैसकमेर प्रदारसे प्राप्त विशेषावश्यक माध्यकी प्रतिके अन्तमें पाई जानेवाकी प्रशस्तिकी इन गायाओं के आधारसे उनका काल ई० ६०९ ही निर्धारित किया है।

> "पंचलता इगतीसा सगणिवकालस्स वष्टमाणस्स । तो चेस पुण्णियाए बुधदिण सातिम्य णक्षसे॥ एक्ते णु पाळणपरे सी [लाह] सम्यि णरवरिम्दम्म । बळसीणगरीए इमं महविः "मि जिणसवणे॥"

प्रो॰ दलसुख सालवाणिया इसे प्रति लेखनका काल इसलिये मानते हैं कि उक्त गायानोमें प्रत्य समाप्तिका स्वक शब्द नहीं है और वे ई॰ ६९३ इनकी उत्तरावधि लिखते हैं । अन्त, ये ई॰ ६ वीके धन्तमाग और अन्ततः ई॰ ६०९ तकके विद्वान् हैं। इन्होंने अपने विशेषावस्थक साध्यमें प्रत्यक्षके मुख्य स्वीर साव्यवहारिक दो मेद करके इन्द्रिय और सनसे उत्पन्न श्वानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है । अक्लब्हु देवने भी प्रमाणसंख्या व्यवस्था करते समय प्रत्यक्षके वे ही दो मेद किये हैं । इस तरह अकल्ब्हु त्वने भी प्रमाणसंख्या व्यवस्था करते समय प्रत्यक्षके वे ही दो मेद किये हैं । इस तरह अकल्ब्हु त्वने भी प्रमाणसंख्या व्यवस्था करते समय प्रत्यक्षके वे ही दो मेद किये हैं । इस तरह अकल्ब्हु त्वने भी प्रमाणसंख्या व्यवस्था करते समय प्रत्यक्षके वे

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि॰ पृ॰ ६५३। (२) सिद्धिवि॰ ६।२१।

<sup>(</sup>३) "इर्ष्ट सत्त्वसपेक्षातो तथानां नयचकतः।" स्वायवि० ३।४०७।

<sup>(</sup>४) "सहिशेयाः प्रपञ्चेन संचिन्स्या नयचत्रतः।"-ग्रमाणसं० ए० १२५।

<sup>(</sup>ч) प्रो० दळसुखमाई— 'आचार्य मच्छनादीका नयचक्र' छेस, विसयेन्द्रस्रि स्मारकप्रन्य ।

<sup>(</sup>६) नयस० वृ० छि० पृ० ३४५ स०। (०) देखो गणधरवाद प्रसा० पृ० ३३।

<sup>(</sup>८) "इंदियमणीसर्व वं सं संववहारपचन्तं।"-विशेषा० गा० ९५।

<sup>(</sup>९) "प्रत्यक्षं विदादं ज्ञानं सुख्यसंन्यवहारतः ।"—स्टबी० स्रो० १ ।

देवने आगिमक क्षमाश्रमणके विचारोका अपनी प्रमाण व्यवस्थामें उपयोग किया है। यदापि साव्यवहारिक प्रमाण माननेकी परम्परा विज्ञानवादी बौद्धोसे प्रचिक्त रही है पर जैन परम्परामे सर्व प्रथम इस विचारका प्रवेश विशेषावस्थकमे ही देखा गया है।

### पात्रकेसरी और अकलङ्क-

धनन्त्वविषे उच्छेव भे अनुवार पात्रकेवरीका त्रिक्षणकदर्शन प्रन्थ था। 'तत्त्वसम्हमें पात्रस्वामीके नामले "अन्यधानुपन्नत्वं" क्लोक उद्भूत है। 'शिकालेखोमे 'सुमित' से पहिले पात्रस्वामीका नाम आता है। रेतुका त्रिक्षण स्वरूप दिग्नागने न्यायप्रवेशमें स्थापित किया है और उसका विस्तार धर्मकीर्तिने किया है। पात्रस्वामीका पुराना उच्छेख करनेवाले धान्तरक्षित (ई० ७०५-७६२) और कर्णकगोमि (ई ७ धींका उत्तरार्थ और ८वींका पूर्वार्थ) हैं। अतः इनका समय दिग्नाग (ई० ४२५) के बाद और जान्तरिवतिक अपमें होना चाहिए। ये ई० ६ ची के उत्तरार्थ और ७ वीं के पूर्वार्थके विद्यान् ज्ञात होते है। इनके प्रविद 'अन्यशासुपपन्नत्वं' स्लोकको अकल्ब्ह्रदेवने न्यायविनिश्चय'के मूलमे धामिल कर लिया है।

### मर्वहरि और अकलङ्क-

वैयाकरण दर्शनके प्रतिष्ठापक आचार्य मर्तृहरिका समय अभी तक इत्सिगके यात्राविवरणके उल्लेखके आचारते ई॰ ६५० निर्विवाद कपते माना जाता था, क्योंकि इत्सिग (ई॰ ६९१) ने किखा था कि मर्तृहरिको मरे हुए अमी ४० वर्ष हुए हैं। परन्तु मुनि श्री जम्बूविजयजीने "जैनाचार्य मस्ळवादि अने मर्तृहरिनो समय" शीर्षक ळेखंभे इस बद्ध घारणाको बदकनेके निम्नकिखित कारण उपस्थित किये हैं—

"(१) मर्त्हारे वसुरातके शिष्य थे। वाक्यपदीयकी टीकामे पुण्यराजने मी यह उल्लेख किया है तथा '
नयचक्रमे मल्लवादी मी इसका निर्देश करते हैं"। परमार्थपहितने ६० ५६० के आसपात चीनी माषामें
वस्रवन्तुका जीवन किखा है। उसमे बताया है कि जब महानैयाकरण वसुरातने वसुबन्धुरचित अमिधर्मकोकामे
व्याकरणसम्बन्धी अग्रुद्धियाँ बताई तो वसुबन्धुने उन दोवोंके परिहारके लिये एक प्रन्य बनाया था, यह वात
विद्यान स्वीकार करते है। वसुबन्धुका समय ई० २८०-३६० माना जाता है'। अतः वसुबन्धुके
समकाकीन वसुरात के विष्य मर्तहरिका स्वयं अन्ततः ई० ५वी का पूर्वार्ष ही हो सकता है।

(२) वसुबन्धुके शिष्य दिग्नागने प्रमाणसमुख्यके ५ वे अपोर्परिच्छेदके अन्तिम मागमे मर्तृहरिकी

मास्यपदीय की ये दो कारिकाएँ उद्दत की है-

"संस्थानवर्णावयवैर्विशिष्टे यः प्रयुज्यते । शन्दो न तस्यावयवे प्रवृत्तिवपरूम्यते ॥ संस्थाप्रमाणसंस्थाननिरपेक्षः प्रवर्तते । बिन्दौ च समुदाये ब वाचकः सहिळादिष्ठ ॥"

-बाक्यप॰ २।१५६-५**७**।

प्रमाणसमुख्यके टीकाकार जिनेन्द्रबुद्धिने विगामळवती टीका में 'ययाद मर्नुहरिः' लिखकर इन 'क्ले'कोंकी टीका किसी है। ये क्लोक दिग्नागने मूळ प्रमाणसमुख्यमें दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि मर्तृहरि

<sup>(</sup>१) "प्रासाण्यं व्यवहारेण"—प्र० वा० १।७।

<sup>(</sup>२) देखो आगे 'अनन्तवीर्य' श्रद्धान्त तार्किक' प्रकरण । (३) वही । (४) ५० ८ ।

<sup>(</sup>५) न्यायवि० इली० २।३२३। (६) बुद्धिप्रकाश पु० ९८ अंक ३१ नवस्वर १९५१।

<sup>(</sup>७) 'वसुरातस्य भर्तेहुर्युपाच्यायस्य मतं तु तथा""-नयचक्र०।

<sup>(</sup>८) वस्त्रसं० प्रस्ता० प्र० ६४।

<sup>(</sup>९) सुनि श्री अम्बूविजयकीने इस टीकाका टिवेटियनसे अनुवाद करके इस स्थळ की जाँच की है।

वैयाकरण दिग्नागके समकाळीन ये और उनके गुढ़ वसुरात दिग्नागके गुढ़ वसुवन्युके समकाळीन । दिग्नागका समय ई० ४२५ के आसपास है। अतः मर्तृहरि ईसा की ५ वी सदीके पूर्वार्दके पूर्वके ही विद्वान् उहरते हैं बादके नहीं।

(३) इसका एक साधक प्रमाण यह है कि नयचक्रके कर्ता मरळवादीका परम्परागत समय वीर्तान्वीण ७८४ वि॰ सवत् ४१४ ई॰ ३५७ माना चाता है। इन्होंने अपने नयचक्रमे बसुरात और मर्तृहरिका नाम छेकर उनका मत तथा वाक्यपदीयकी कारिकाएँ उद्धृत की है। अतः मर्तृहरिका समय मी ई॰ ४ थी सदीका उत्तरार्ध ही होना चाहिए।"

मुनि श्री जम्बूबिजयजीकी युक्तियाँ विचारणीय हैं और स्वीकरणीय हैं। इससे एक बहुत वही भ्रान्तिका निवारण हो जाता है।

इसके पहिले प्रो॰ ब्रूनो ब्हेविश और सी॰ कुन्हनराबने मर्तृहरिका समय ई॰ ४५॰ सिद्ध किया है', जो उपयुक्त है। ऐसी दशामे इत्सिगके द्वारा निर्दिष्ट मर्तृहरि वैयाकरण मतृहरि नर्रा है अपि दु कोई शून्यवादी वृषरा पडित था जैसा कि इत्सिगने स्वय किया है—

"इसके अनन्तर अर्तृहरि शास्त्र है यह पूर्नोल्लिकित चूर्णिकी टीका है और अर्तृहरि नामके एक परम विद्यान्त्रकी रचना है। इसमे २५ इसार रक्षेत्र है और इसमे मानव जीवन तथा व्याकरणशास्त्रके नियमिका पूर्णक्रमें वर्णन है। " उसका तीन रहोंगे अगाघ विश्वास था और इसमें यह दुहरे श्रूत्यका बड़ी धुनसे प्याक करता था। सर्वोत्त्रक वर्षके आखिक्षनकी इच्छासे वह परिमाकक हो गया, परन्तु सासारिक वासनाओं के वश्योभ्त होकर यह फिर ग्रहस्थीमे छीट गया। इसी गैतिसे वह सात वार परिमाकक बना और सात ही वार फिर ग्रहस्थीमे छीट गया। " वह वर्षमाकका समकालीन था" तब वह उपासककी अवस्थामे वापिस च्छा गया और मठमे रहते हुए एक स्वेत वस परिनकर सच्चे वर्षकी उन्नति और वृद्धि करता रहा। उसकी मृत्यु दुए चालीस वर्ष हुए हैं। ""

''इनके अतिरिक्त बानयपदीय है। इसमें ७०० श्लोक है और इसका टीका माग ७००० श्लोकोंका है। यह मी मर्तृहरिकी ही रचना है। यह पवित्र शिक्षाके प्रमाणद्वारा समर्थित अनुमानपर और व्याप्ति-निश्चयकी युक्तियोंपर एक प्रवन्ध है। <sup>७०</sup>

हमें यह लगता है कि पूर्वोक्त भर्तृंहिर किसने ७ वार परिष्राधक वेश छोड़ा और को श्रूनका अन्यासी था, वह वान्यपदीयकार वैदिक भर्तृंहिर नहीं है, क्योंकि वाक्यपदीयमें नित्य शब्दब्रह्मका समर्थन तथा संस्कृतितर असाधु शब्दोध्यारणका निषेष किया गया है! पूर्वोक्त भर्तृंहिरिक वर्णनके बाद 'वाक्यपदीय' का वर्णन आया है! चूंकि यह समान नामक मर्तृंहिरिकी कृति है, अतः दोनों एक समझ लिये गये हैं, जब कि वाक्यपदीयकार भर्तृंहिरि दिग्नागके समकालीन थे। वे ई॰ ७ थी के श्रून्यवादी भर्तृंहिरित निश्चयदा मित्र हैं। इसने महामाध्य पर २५ हजार कीक प्रमाण कोई टीका लिखी थी।

मीमासकपुरीण कुमारिकने मर्तृहरिकै वानयपदीयसे अनेको क्षोक उद्धृत कर उनकी समास्रोचना की है। यथा—

> "अस्त्यर्थः सर्वशन्दानामिति प्रत्याच्यस्यणम् । अपूर्वदेवतास्वर्गेः सममाहुर्गवादिषु ॥"—वान्यप॰ २।८१ ।

- (१) नयच० ए० १४७, २४२।
- (२) मी० क्रो॰ ता॰ टी॰ प्रसा॰ पृ॰ १७। श्रीरतरंगिणी प्रसावना।
- (३) हर्दिसगकी सारत० पृ० २७३।
- (४) वही ए० २७३-२७५ । (५) वही ए० २७६ ।
- (६) वाक्यपदीय ( ठाहौर संस्करण ) के संपादक पं॰ चास्त्रेव शासी अपने उपोदात (४० ३) में यही सत श्यक्त करते हैं और वे इस्सिंगके उक्छेसको सन्दिग्ध मानते हैं।

यह स्ठोक तन्त्रवार्तिक (१० २५१-५३) में दो जगह उद्घृत होकर आलेचित हुआ है। तन्त्र-वार्तिक (१० २०९-१०) में कुमारिल ने वाक्यपदीय'के "तत्त्वाबवोधः शब्दानां वास्ति व्याकरणाहते!" इस अशका खण्डन किया है। मीमासास्टोकवार्तिक में वाक्यपदीय (२११-२) मे आये हुए दश्विष्ठ वाक्य-'क्सणींका समालोचन किया यथा है। मर्तृहरिके स्कोटवादकी भी आलोचना कुमारिकने मीमासास्टोकवार्तिकके स्कोटवाद प्रकरणमें वडी प्रखरतासे की है।

आ॰ वर्मकीतिने भी मर्तृहरिके स्कोटवादका खण्डन अपने प्रमाणवार्तिक तथा उसकी स्वोपज्ञष्टत्तिमे

क्या है। वे स्पोटवादका खण्डन प्रमाणवार्तिक (३।२५१-) मे करते है। मर्तृहारेकी-

"नाद्नाहितवीजायामन्त्येन व्वनिना सह।

मावृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवमासते ॥" -वास्थप॰ १।८५।

इस कारिकामे वर्णित वाक्यार्थवोधप्रकारका खण्डन प्रमाणवार्तिक स्वोपशृक्षित (३।२५३) मे इस प्रकार उल्लेख करके किया गया है—

"समस्तवर्णसंस्कारवत्या अन्त्यया बुद्ध्या वाक्यावधारणप्रित्यपि मिथ्या।"

अकळक्करेवने तत्वार्थवार्तिक (पृ० ४८६) में भर्तृहरिके स्कोटवादकी आकोचनाके सिकसिलेमे वाक्य-पदीय (१।७९) की─

"इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्योभयस्य वा।"

इंस कारिकामे वर्णित इन्द्रियसस्कार शब्दसस्कार और उमयसस्कार इन तीनो पक्षींका खण्डन किया है। तलार्थवार्तिक (पु० ५७) मे बास्यपदीय की

"शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते ।"

यह कारिका उद्भूत की है।

आचार्य अनन्तवीर्यने भी शब्दाद्वैतके प्रकरणमे वाक्यपदीयसे 'अनादिनिधनं ब्रह्म' कारिका तथा नैगमामासके प्रसङ्गमं 'तां प्रतिपदिकार्थं' कारिका उद्भृत की है तथा पृ० ६८५ में उनका नामनिर्देश मी किया है'।

#### इपारिल और अकलङ्क-

सीमारकपुरीण मह कुमारिक ई॰ सातनीं सदीके प्रख्यात विद्वान् माने जाते हैं। इन्होंने तक्रवार्तिक में मतुंहरिकी वास्यपदीयसे श्लोक उद्भूत किये है और उनकी आकोचना की हैं। मतुंहरिका समय ई॰ ४ थे ५ वीं सदी बताया जा चुका है। बॉ॰के॰ बी॰ पाठक आदिको विश्वास या कि कुमारिक ने घर्मकीर्ति की आकोचना की है और पार्थसारिय मिश्र और सुचरित मिश्र की व्याख्याओं में उद्भूत घर्मकीर्ति के श्लोकोंके जाचारसे यह प्रायः प्रसिद्ध हो गया था कि कुमारिक घर्मकीर्ति के आकोचक हैं। मीमासाश्लोक-वार्तिक श्ल्यवाद (श्लो॰ १५-१७) के जिन श्लोकोकी चर्चा बॉ॰ पाठक करते है और जिनकी व्याख्यामे सुचरित मिश्र 'अविभागोऽपि सुब्ध्यारमा' स्लोक उद्भूत करते है, वे ये है-

"मत्पक्षे यद्यपि स्वच्छो द्वानातम परमार्थतः । तथाप्यनादौ संसारे पूर्वद्वानप्रस्तिमः ॥ चित्रामिश्चित्रहेतुत्वाद् धासनामिष्ठपप्रवात् । सातुक्रपेण नीटादित्राह्यप्रात्वकदृषितम् ॥ प्रविभक्तमिवीत्पर्कं नाम्यमर्थमपेक्षते ।"—मी० रहो० ।

<sup>(</sup>१) वाक्यप० १।७।

<sup>(</sup>२) वाक्याधिकरण ऋो० ५१⊣।

<sup>(</sup>१) वाक्यप ० २।२६५। (४) हेस्सो परिशिष्ट ७ । (५) मञ्म ७ कुपुस्तामी-जन्नस्थि प्रस्ता ५० ५८ ।

<sup>(</sup>६) पृ० २२ ।

<sup>(</sup>७) अक्लक्षप्रन्थत्रच प्रस्ता० पृ० १८।

पर इन क्ष्रोकोकी शब्दावळीका ध्यान से पर्यवेक्षण करनेसे ज्ञात होता है कि-मन्थकार इन स्प्रोकॉको सीघे तौरसे किसी पूर्वपक्षीय प्रन्यसे उठाकर उद्घृत कर रहा है। इनकी शन्दावकी 'अविभागोऽपि' श्लोककी शब्दरचनासे बिककुळ मित्र है । यद्यपि व्यर्थकी दृष्टिसे 'अविभागोऽपि' श्लोक की सगति 'मरपक्षे' आदि श्लोको से कुछ नैठायी जा सकती है, पर यह विपय स्वय धर्मकीर्ति द्वारा मूळतः नहीं कहा गया है। वर्मकीर्तिके पूर्वन वसुवन्तु दिमाग आदिने विज्ञानवादका पूरा समर्थन किया है।

अब कुछ ऐसे खळ उद्भृत किये वाते है जिनसे यह निर्घारित किया । वा सकेगा कि धर्मकीति

ही कुमारिल की आलोचना करते हैं-

(१) कुमारिकने शावर भाष्यके 'चर्मे चोदनैव प्रमाणम्' वावयको ध्यानमें रखकर अपने द्वारा किये गये सर्वज्ञत्व-निकारण का एक ही तालर्व बताया है--वर्मज्ञत का निपेध। यथा--

"धर्मक्रत्वनिपेधस्तु केवलोऽत्रोपगुज्यते। सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥"

धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक (१।३१-३५) में ठीक इससे निपरीत सुगत की धर्मजता ही सिद्ध करते हैं।

(२) कुमारिकके "नित्यस्य नित्य पवार्थः कृतकस्याप्रमाणता।" (मी॰ क्लो॰ वेदनि॰ क्लो॰ १४) इस वाक्य का चर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिकमें उल्लेख करके उसकी अस्तील उडाते हैं-

"मिश्यात्वं क्रतकेष्वेष इप्रमित्यक्रतकं वदः"-प्रमाण वा॰ श्२८९।

(३) कुमारिक मी॰ क्को॰ (२० १६८) से निर्विकरएक प्रत्यक्षका वर्षन इस प्रकार करते हैं-

"अस्ति ह्याळोचनाद्यानं प्रथमं निर्विकस्पकम् । बालस्कादिविद्यानसस्दर्भ शुद्धवस्तुजम्॥"

धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक (२।१४१) में इसका उस्लेख करके खण्डन किया है-

"केचिदिन्द्रियज्ञत्वादेवीलधीयदकस्पनाम्। 

क्रमारिकने वेदको अपीरुपेय छिद्ध करनेके क्रियं 'वेदाध्ययनवास्यत्वात्' हेतुका प्रयोग किया है'। धर्मकीर्तिने क्रमारिलके इस हेत का भी खण्डन प्रमाणवार्तिक (१।२४०) में 'यथायमन्यहो' क्लोकसे किया है। कर्णकगोमि इस क्लोककी उत्यानिकामे कुमारिलके 'वेदस्याध्ययमं सर्वम्' इत्यादि क्लोकको ही उद्भूत भरते हैं। इन 'उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि वर्मकीर्तिने ही कुमारिककी आकोचना की है।

अकलब्रदेवके प्रत्योंने कुमारिकके मन्तर्योंके आलोचनके साथ ही कुछ शब्दसाहस्य मी पाया

जाता है। यथा-

(१) क्रमारिक सर्वज्ञका निराकरण करते हुए किसते है कि-

"प्रत्यक्षाद्यविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य तु।

सद्भाववारणे शक्तं को ज तं करपयिष्यति ॥" न्मी॰ क्ष्रो॰ ए॰ ८५ ।

अकलब्रुदेव इसका यथातथा उत्तर देते हैं-

"तदेनं प्रमेयत्वसत्त्वादिर्यत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति तं कयं चेतनः प्रतिपेद्धमर्हति संश्वायितं वा ॥"-अष्टशः, अष्टसहः पुः ५८।

(२) तत्त्वसग्रहकार शान्तरक्षितने कुमारिलके नामसे यह रकोक सर्वज्ञताके पूर्वपक्षमें उद्घृत किया है-

"दशहस्तान्तरं ब्योस्रो यो नामोत्न्तुत्य गच्छवि । न योजनशतं गन्तं शकोऽन्यासशतैरिंग ॥"-वलरं॰ ए॰ ८२६।

(१) यह श्लोक कुमारिकके मामसे कावसंत्रह (पु॰ ८१७) में बद्खत है।

<sup>(</sup>३) होपके लिये देशी-अक्लक्ष्मन्यत्रय प्रसाद पृव २०-२१ ! (२) मी० स्हों ९ प्र० ९४९ ।

अकल्क्करेव विदिविनिक्षय'में इसका उपहास करते हुए ब्लिस्ते है-"दशहस्तान्तरं क्योक्षो नोत्प्रवेरन् मसादशः। योजनानां सहस्रं किस्नोत्म्छवेत पक्षिराहिति ॥"-विदिवि० ८।१२

(३) कुमारिलने जैनसम्मत केवलज्ञानकी उत्पत्तिको आगमाश्रित मानकर अन्योन्याश्रय दोप दिया है—

"पत्रं यैः केवछज्ञानिमन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सूरुमातीतादिविषयं जीवस्य परिकिल्पतम् ॥ वर्ते तदागमात् सिष्येष् न च तेनागमो विना ।"-भी० स्त्रो० ए० ८७ ।

अकल्रह्नदेव न्यायविनिध्यमें कुमारिलके अन्दोको उद्धृत करके उत्तर देते है—

"एवं यरकेवल्रह्मानमञ्जमानविज्ञुस्मितम् ।

सर्ते तदागमात् सिष्येत् च ख तेन विनागमः ॥

सरयमर्थवलादेव पुरुषातिशयो मतः ।

प्रसवः पौरुपेयोऽस्य प्रवन्धोऽनादिरिच्यते ॥"-न्यायवि॰ इलो॰ ४१२-१३ ।

शाब्दिक दुलना भी देखिए--

"पुरुषोऽभ्युपगन्तन्यः कुण्डलादिषु सर्पवत्।"-मी० स्रो० ए० ६९५ । "प्रत्यक्षप्रतिसंवेदः कुण्डलादिषु सर्पवत्।"-मापवि० स्रो० ११७ । "तदयं भावः स्वमावेषु कुण्डलादिषु सर्पवत्।"-प्रमाण स० ए० ११२ ।

इस तरह अकलह और घर्मकीतिंके द्वारा आळोचित होने तथा दिग्नागकी आळोचना करनेके कारण कुमारिकना समय ई० ७ वी सदीका पूर्वार्च सिद्ध होता है !

#### वर्मकीति और अकलङ्क-

"धर्मकीर्तिका जन्म दक्षिण त्रिमख्यमे हुआ था। तिन्त्रतीय परम्पराके अनुसार इनके पिताका नाम कोरनन्द या । इसके ख्यि एक प्रमाण विद्विवि॰ टी॰ से उपख्य हुआ है"। यहाँ एक वाक्य उत्पृत है--

"कुवन्दारकोऽसि केन तदत्सरंभ्रंसात् (तद्वसरभ्रंशास्)"

इत स्त्रोकानामें 'कुदन्दारको Sसि' के खानसे 'कोक्सन्द्दारको Sसि' पाठ होना चाहिए। इसमें धर्मकीर्तिका 'कोक्नन्दरारक' कहकर उपहास किया है। इससे भात होता है कि धर्मकीर्तिके पिता 'कोक्नन्द' ये यह अनुअति ई० टक्षवां सदीसे पुरानी है। धर्मकीर्ति नास्त्र्याके आचार्य धर्मपास्के हिष्य थे। धर्मपास्क ई० ६४२ तक जीवित थे। धर्मकीर्ति भी ई० ६४२ तक जीवित रहे होगे। यह समय दिनेटियन हित्तहास लेक्क तारानायके उस लेक्को से खाता है जिसमें धर्मकीर्तिको टिनेटियन राजा खोद्ख्य ग्रम् पो का समकाळीन स्ताया है। इसका राजकाल ई० ६२७ से ६९८ तक था।'

चीनी यात्री युवेनच्चागने मारत यात्रा ई॰ ६२९ से ६४५ तक की थी। वह नालन्दा में पहिली वार ई॰ ६३७ में तथा दूसरी बार ई॰ ६४२ में पहुँचा था। पहिली वार न्य वह नालन्दा पहुँचा तो उसे धर्मपाल नोषिसत्त्वक्रे क्सतिग्रहके उत्तरवाले स्थानमें ठहराया गया बहाँ उसे सब सुविधाएँ दी गहँँ। उसने उन चुने हुए विद्वानोके नाम दिये हैं जिनके द्वारा उस समय नालन्दामें मार्गदर्शन चाल् था। उनमे

<sup>(</sup>१) सिदिवि॰ टी॰ पु॰ ५४३। (२) बॉ॰ स॰ विद्यासूपण-हि॰ इ॰ ला॰ पु॰ ३०२।

<sup>(</sup>व) दर्शनदिग्दर्शन पुरु ७३९ । (४) पुरु ५३ एं० ६। (५) हि० हर छार पुरु ३०६ टि० ३।

<sup>(</sup>६) ऑन युवेनच्यांग भाग २ परि०, विन्सेंट स्मिय पृ० ६३५।

<sup>(</sup>७) नील-दी छाँइफ मॉफ युवेनच्यांग पु० १०९ /

घर्मपाल और चन्द्रपालने बुद्धके उपदेशोकी सुवासको फैलाया या। गुणमति और स्विरमतिकी प्रतिष्ठा तत्कालीन व्यक्तियों में सर्वापिक थी। प्रमामित्र स्वष्ट युक्तिबाटके लिये प्रसिद्ध थे। निनमित्र सुन्दर समापणके लिये स्थात थे। ज्ञानचन्द्र व्यादर्श चरित्र और सुस्मप्रज थे। बीलमद्र सम्पूर्ण योग्यतावाले थे पर अभी तक इनके गुण बाजात थे। ये सब योग्यता और शिक्षाके लिये प्रसिद्ध थें।

जब वह दूसरी बार (है॰ ६४२) नाइन्दा पहुँचा तो जीकमड आचार्य पदपर थे<sup>र</sup>। इनसे उसने योगशास्त्रका अध्ययन किया था।

इस विवरणसे खत होता है कि ई॰ ६४२ मे घर्मेपाळ निवृत्त हो जुके ये और शीलमद्र उपाध्याय पद पर थे। किसी बात्रा विवरणसे वह पता नहीं चळता कि घर्मपाळकी मृत्यु कब हुई। इतना पता तो क्रुंग जाता है कि ई॰ ६४२ मे शीलम्ह क्योवृद्ध ये और ई॰ ६४५ के बाद उनकी मृत्यु हुई।

धर्मकीर्तिका नाम न देनेके विषयमे डॉ॰ सतीशचन्द्र विवासूपण आदिका यही विचार है कि धर्मकीर्ति उस समय प्रारम्मिक विधार्या होंगे।

महापिष्यत राहुरू साक्तर्यायनका विचार है कि-'वर्मकीर्तिको उस समय मृत्यु हो चुकी होगी। चूँकि युनेनच्चॉगको तर्कशास्त्रसे प्रेम नहीं या और यतः वह समस्त विद्वानोको नाम देनेको वाष्य भी नहीं या इसीलिए उसने प्रसिद्ध तार्किक वर्मकीर्तिका नाम नहीं दिना। 'अकलद्ध प्रन्थप्रय' की प्रसावना (पृ० २५) में इस सम्बन्धमें निम्निलिखत वाक्य किले गये ये ओर आज मी उन वाक्योंने हेर-फेरका कोई कारण नहीं दिखाई देता।

"राहुळ्जीका यह तर्क उचित नहीं माळ्म होता; नयोकि धर्मकीर्ति जैसे युगप्रधान तार्किकका नाम युवेनच्चॉगको उसी तरह छेना चाहिए या जैसे कि उसने पूर्वकाळीन नागार्तुन या बहुबन्धुका छिया है। तर्कचाळासे प्रेम न होनेपर भी गुणमति खिरमित जैसे विचानवादी तार्किकोंका नाम जब पुवेनच्चॉग छेता है तब धर्मकीर्तिने तो वीद्धदर्शनके विस्तारमे उनसे कही अधिक और ठोस प्रथव किया, है। इसकिये प्रमाण-धार्तिक आदि युगान्तरकारी सात प्रन्थोंके स्विपता धर्मकीर्तिका नाम छिया जाना न्यायप्राप्त ही नहीं या किन्दु युवेनच्चॉगकी सहज गुणानुरागिताका चोतक भी या। यह ठीक है कि वह सबके नाम छेनेको थान्य नहीं या पर धर्मकीर्ति ऐसा साधारण विद्वान् नहीं था जिसकी उपेक्षा अन्वानमें भी की जाती। किर यदि धर्मकीर्तिका कार्यकाछ गुणमति और खिरमित आदिसे पहिछे ही समाप्त हुआ होता तो धर्मकीर्तिकी विकास प्रन्थराधिका इनके प्रन्थोपर कुछ वो असर प्रिक्ता चाहिए था, जो उनके प्रन्थोका स्कम पर्वकाण करने पर भी इष्टिगोचर नहीं होता। अतः यही उचित माल्य होता है कि धर्मकीर्ति उस समय युवा ये जब युवेनच्चॉग नालन्दा आये थे।

दूषरा चीनी यात्री इत्सिंग या । क्सिने ई॰ ६७१ से ६९५ तक भारतवर्षकी यात्रा"की यी । यह ई॰ ६७५ से ६८५ तक दश वर्ष माळन्दा विश्वविद्यालयमे रहा । इसने अपना यात्रा इत्तान्त ई॰ ६९१-९२ में लिखा था । यह निद्यालयके कञ्चप्रतिष्ठ स्नातकोंकी चर्चाके सिळसिलेमें लिखता है कि-"प्रत्येक पीडीमें ऐसे

<sup>(</sup>१) यामस वेटर्स-ऑन युवेबच्योग भाग २ पृ० १६५ । (२) वही पृ० १६८-६९ ।

<sup>(</sup>१) स॰ तक्कुमुका सबुमान है कि सन् ६३५ में धर्मपाल बीवित नहीं नान पढता ।-हिंसगकी भारत यात्रा, न्यापक मूमिका पु॰ ज्ञ २६।

<sup>(</sup>४) युवेनच्यांगने विनयमको चीनसे पत्र किला कि-"प्क राजदूतसे मेने सुना कि आ॰ शिल्मव्र अब जीवित नहीं है। यह समाचार सुनकर मैं असझ शोकमें मन्न हो गया। आह 1"-बौद संस्कृति प्र० ११७।

<sup>(</sup>५) हि॰ इ॰ छा॰ ए॰ ३०६। (६) वादम्माय प्रसावना प्र॰ ६।

<sup>(</sup>७) इत्सिगकी सारत बाबा ए० २७७।

मनुष्यंभिष्ठे केवल एक या दो ही प्रकट हुआ करते है जिनकी उपमा चॉद या स्वेचे होती है और उन्हें तार या हार्योकी तरह समझा जाता है। पहिले समयमे नागार्जुन, देन, अन्धवीप, प्रध्यकालमें वसुवन्सु, असद्ध समग्र और भविवेक अन्तिम समयमे जिन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शीलमह, विहचन्छ, शिरमित, गुणमित, प्रशाप्ता, गुणमम और जिनप्रम ऐसे मनुष्य थे ।" वे फिर लिसते हैं कि—"धर्मकीर्तिने ,'जिन' के पश्चात् हेतुविवाको और सुधारा। प्रज्ञागुप्तने (मितपाल नहीं) सभी विपक्षी मतोका खण्डर व्हें के सच्चे धर्मका प्रतिपादन किया।"

इन उल्लेखोर मास्म होता है कि सन् ६९१ तकमें धर्मकीर्तिकी प्रसिद्ध प्रत्यकारके रूपमे हो रही थी। इसिंगके द्वारा धर्मपाल गुणमति स्थिरमित आदिके साथ ही साथ धर्मकीर्ति तथा धर्मकीर्तिके टीकाकार शिष्य प्रश्चागुप्तका नाम लिये जानेते यह मास्म होता है कि उसका उल्लेख किसी खास समयके लिये नहीं है किन्तु एक ८० वर्ष जैसे रूप्मे समयनाले गुगके लिए है। यदि राहुल्ली की कल्पनानुसार धर्मकीर्तिकी मृत्यु हो गई होती तो इत्तिम किस तरह मर्तृहरि (प्रसिद्ध वैयाकरण नाक्यपदीयकार नहीं, अन्य मिश्च) को धर्मपालका समकालीन विस्कर उनकी मृत्युके विषयम भी किस्तता है कि-'उसे मरे हुए अभी ४० वर्ष हो गए' उसी तरह अपने गुगप्रवर्तक प्रसिद्ध भन्यकार 'धर्मकीर्ति'की मृत्युपर भी ऑस् वहाप किना न रहता।

इस विवेचनसे इमारा आज भी यही निश्चित विचार है कि-प्रमाणवार्तिक (स्वष्ट्रीत सहित) न्याय-विन्दु, प्रमाण विनिश्चय, सन्तानान्तरसिंखि, वाडन्याय और सम्बन्धपरीक्षा (सवृत्ति ) आदि प्रौढ विस्तृत और सवृत्ति प्रकरणो और प्रन्थोके रचयिता धर्मकीर्तिकी सम्याचिष ई० ६२५—५० से आगे छम्वानी होगी और यह अबिध ई० ६२० ते ६९० तक रखनी समुचित होगी । इससे युवेनच्चॉगके द्वारा धर्मकीर्तिके नामका उस्लेख न होनेका तथा इस्तिग द्वारा होनेवाले उस्लेखका वास्तविक अर्थ भी सगत हो जाता है तथा विक्यतीय हतिहास छेखक तारानायका धर्मकीर्तिको तिव्यतके राजा 'खोड् स्थन् गम् पो' का, जिसने सन् ६२९ वे ६८५ तक राज्य किया था, समकाळीन छिखना मी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है।

अकछद्भदेवने धर्मकीर्तिके प्रन्योंकी केवल मार्मिक आलोचना ही नहीं की है किन्तु परपक्षके खण्डनमें उनका शाब्दिक और आर्थिक अनुसरण भी किया है। यथा-

(१) धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिक्कित पहिला स्कोकी यह है-

"वृद्धिपूर्वी क्रियां द्वष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्त्रहात्। सन्यते वृद्धिसङ्गाधं सान येपु न तेषु धीर॥"

अकलहृदेवने तत्तार्थवार्तिक (१० २५) में इसे 'ततुक्तम्' के साथ उद्भृत किया है तथा विदिविनिश्वय'में तो यह क्लोक 'क्षायते बुद्धिरन्यम अभान्तैः पुरुषैः क्रसित्' यह पाटमेद करके मूलमे ही शामिल कर किया है।

(२) रेजिनन्तु ( १० ५३ ) का 'अर्थोक्रियार्थी हि सर्वः प्रेक्सवान् प्रमाणमप्रमाणं वाउन्वेषते' यह वाक्य कवीयस्त्रय स्ववृत्ति ( १० ३ ) मे मूळ रूपसे पाया व्याता है।

हेतुबिन्दु (ए॰ ५२) की 'पक्षधर्मस्तवंशेन' यह आध कारिका सिडिवि॰' (६।२) में आलोचित हुई है।

(३) प्रमाणविनिश्चयके

#### "सहोपछम्मनियमाद्मेदो नीलतक्कियोः।"

(१) इस्सिंगकी मारत यात्रा पु० २७७ ।

<sup>(</sup>२) स्त० आचार्य नरेन्द्रदेव भी घर्मकीर्तिका समय ई० ६७५-७०० शानते से ।-वीद्रधर्म दर्शन ४० १७०।

<sup>(</sup>३) राहुकमीकी स्वनानुसार । (२) सिद्धिष० टी० प्र० १६४ । (५) सिद्धिष० टी० १० १२४, ३७२ ।

इस क्लोकांशकी आस्त्रोचना सहसतीभी हुई है।

सिद्धिवि॰ (५१३) में "शब्दाः कयं कस्यवित् साधनम् इति वृषत्" वह वाक्य प्रमाण-विनिश्चयका उत्लेख कर रहा है, क्योंकि टीका (पृ॰ ३२०) में इस वाक्यको 'तहुक्तं विनिश्चये' करके उद्धृत किया है)

(४) वृरं दू<del>रापकी</del>

र्भष्ययन '\ "असाधनाङ्गयचनमदोपोद्भावनं द्वयोः। निधदस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेप्यते ॥"

इस आदा कारिकाकी समाळोचना न्यायविनिसय सिदिविनिसय और अष्टगती में की गई है।

- (५) न्यायविन्दु'के 'विश्वानेन्द्रियायुर्निरोधळक्षणस्य मरणस्य' इस अगकी आस्त्रेचना 'यदि पुनरायुर्निरोधमेय मरणं कि स्याद्यतः तद् विश्वानादिनिरोधेन विशिष्यते।' इस सिद्धिकि॰ भें 'की गई है।
- (६) प्रमाणवातिककी आस्त्रोचना तो शिक्षिनिस्य और न्यायविनिस्थयमे दसीं स्थानीमें हैं। इसके किये देखी अकल्ब्ह्रप्रन्थक्य टिप्पण-पु० १३१-१३३, १३६-१३९, १४१, १४१, १४४, १४६, १५२, १५५-१५७, १५९-१७० मे आये हुए प्रमाणवा॰ के अवतरण तथा विद्विवि॰ मूटके उद्धृत वाक्य परिशिष्ट में देखना चाहिए ।
  प्रमाणवा॰ स्ववृत्तिके भी अवतरण विद्विवि॰ मूटके उद्धृत वाक्य परिशिष्ट में देखना चाहिए ।
- (७) विद्विविनश्चर्य पतिन सम्बन्धपरीक्षा प्रत्युक्ता' क्लिकर अकल्क्कदेवने धर्मकीतिक 'क्लिक् परीक्षा' प्रकरणका ही उत्त्वेख किया है। यह त० स्क्लेक वार्तिक (ए० १४८-), प्रमेयकमध्यातंष्ट ( ए० ५०९-११ ), स्था० रक्लकर (१० ८१२-) और प्रमाणवार्तिकमाप्यकी सूमिका ( ए० (६) ) मे पूरी उद्युत है।

इस तरह अकळक्कदेवने धर्मकीर्तिकी समस्त ग्रन्थराशिका ही नहीं उसकी व्याख्याओंका मी आलोडन किया है और उनकी आलोचना को है।

## जयराशिका तत्त्वोपण्ठव और अकलक्क-

अह्वयराशिक्तत तत्वोपप्रविष्ट अन्य बहीदारे प्रकाणित हुआ है। उसके विद्वान् धेपादक पर सुखकारुजीने अपराशिका समय अनत्तवीर्व और विद्यानन्दि उस्लेखोको उत्तराविष सानकर ईपाकी ८ वीं कातान्दी अनुसानित किया है । सारतीय विद्या में प्रकाणित 'तत्वोपप्रविष्ट-चार्वोक्षर्कानका एक अपूर्व अत्यान्त्र अनुसानित किया है । सारतीय विद्या में प्रकाणित 'तत्वोपप्रविष्ट-चार्वोक्षर्कानका एक अपूर्व अत्यान्त्र अल्लेखोने ई० ७२५ और ई० ८२५ के बीच वाव्यराधिका समय सानते हुए ये वाक्य किसे हैं—"पर सायमें इस वाव्य इस भी ध्यानमे रखना चाहिए कि ई० सन् की आठवीं अत्यान्त्रिके उत्तराधिम होनेवाले या जीवित ऐसे अक्क्य हरिस्म आदि किसी जैन विद्वार का तत्वोपप्रवि कोई निर्देश नहीं है जोर न उन विद्वानोकी कृतियोमें ही तत्वोपप्रव का वैशा स्वन्य है।" किन्य हरिस्म के प्रभागेंसे तत्वोपप्रवक्ता सह निर्देश न होनेपर भी हसे अक्क्य कि सिंडिनिनिक्षयका निम्निक्षित सन्दर्भ इस नतीनेपर पहुँचा देता है कि अक्क्य हरेनी सामने तत्वोपप्रववादीके विचार अवस्थ थे। यथा—

"प्रमाणामावेन प्रत्यक्षमेकं नापरं प्रमेयतत्त्वं वेति व तथा प्रतिपन्तुमहेति । प्रमाणान्तरः

(२) इक्लो ३७८। (३) सिबि्धि टी० ४० ३६२,३६४।

(६) सहसङ् ५ ८१। (५) न्यायवि० ३।५९। (६) सिद्धिषि० टी० ५० १६५। (७) सिद्धिष०

(e) सिद्धिवि डी० परि० पृत्र ७६५ ।

(८) सिद्धिवि॰ टी॰ पु॰ ७४९।

(९) सस्त्रोपञ्चन प्रसावना प्र० १०। (१०) मास्तीय विद्या वर्ष २ अंक १।

<sup>. (</sup>१) अहसह० ह० ९३।

प्रतिषेचे प्रत्यक्षरुषानुपपत्तेः किं केन विद्ध्यात् प्रतिषेचयेद्वा यतः चातुर्भैतिकमेव जगत् स्यात् । यदि नाम खसंवेदनापेक्षया विद्युत्त्वस्वोपप्जुतमिति ; स्क्रमेवैतत् , निराकृतपर-दर्शनगमनात् । विश्रमैकान्तमुपेत्य स्वसंवेदनेऽपि अपर्रापेपरुञ्धेः अन्यथा विप्रतिपेचात् चतुर्भूतव्यवस्थामपि रुक्षणमेवात् कथयितुमईति, अन्यथा अनवस्थाप्रसङ्गात् ।"

–सिद्धिवि॰ स्ववृ॰ ४।१२।

इसमे प्रथम तो यह बताया है कि प्रमाणमात्रका निषेष करनेपर प्रत्यक्ष ही प्रमाण है यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान प्रमाणका निषेष करनेपर प्रत्यक्षका लक्षण रिख नहीं हो सकता, तव किसका किससे विधान या प्रतिषेष किया जायगा जिससे चातुर्मीतिक जगत् माना जाय । यदि स्वसंवेदनकी अपेक्षा याद्य और आम्यन्तर दोनो तत्त्वोको उपप्छत कहते हो तो यह भी कथन 'सूक्त' नहीं हुआ; क्योंकि जिस वौददर्शन (स्वसंवेदन प्रत्यक्षवाद) का खण्डन किया था उसी दर्शनका आश्रय लेना पड़ा ! फिर विभ्रमैनकान्तका आश्रय लेकर स्वसंवेदनका भी अपलाप किया जा सकता है । यदि स्वसंवेदनमे विभ्रम नहीं है तो चतुर्मृतव्यवस्था भी कक्षणमेदपूर्वक कहनी चाहिए । अन्यया चतुर्भृतव्यवस्था नहीं होगी आदि ।

तैया कि प॰ सुखलालजीने स्वय उक्त छेलांगे हिल्ला हैं। कि-"ज्वयाणि वृहस्गतिका अनुयायी होकर भी अपनेको वृहस्गतिको भी जॅची बुढि भृमिकापर पहुँचा हुआ मानता है।" स्वसुच जयराणिकी वही प्रकृति हस सन्दर्भमें साफ-साफ झरूकती है। पूर्वोक्त रान्दर्भमें अकल्कद्भदेव जयराणिको, जो कि वाह्य और अन्तर सर्वज तक्तको उपख्त तक्त ही कहता है, समझाते हैं कि स्वसवेदनके माने विना विधि-प्रतिपेष नहीं किया जा सकता। फिर जिस प्रकार अन्यके निपेषके लिये स्वसवेदन मानना चाहते हो, उसी तरह चतुर्भूत व्यवस्था मी कहनी चाहिये और वह व्यवस्था प्रमाणान्तरके अमावसे सम्मव नहीं है। तारार्य वह कि अनुमान नामका प्रमाण मी स्वनना होगा आदि।

अतः अकलक्क उक्त सन्दर्भमे आए हुए 'यहिरन्त्रश्च उपप्छुतम्' पद यह स्पष्ट वता रहे हैं कि उनकी हिंद्रमे तत्वोपण्टववादी है। सिद्धिविनश्चय टीकाकार अनन्तवीर्वने इस अगकी व्याख्या तत्वोपप्टब और जयराशिका नाम लेकर ही की हैं। अतः अकलक्क से सामने जयराशिके रहनेपर पंडितजीने को जयराशिके समयकी पूर्वाविष (ई॰ ७२५) वताई है वह उत्तराविष्ठ होनी चाहिये।

इसके समर्थनके किये एक अन्य प्रमाण यह है-धर्मकोतिने सुखकी जानरुमता सिद्ध करनेके किये निम्नक्रिखित क्लोक प्रमाणवार्तिक (३।२५२) में क्लिखा है-

"तद्वद्ग्रूपिणो भावाः तद्तद्ग्रूपहेतुजाः । तत्सुखादि किमद्यानं विद्यानाभिष्यहेतुज्जम् ॥"

अर्थात् तद्र्य पदार्थ तद्र्य हेत्तसे उत्पन्न होते हैं और अतद्र्य पदार्थ अतद्र्य हेन्तसे। तो जब युख विज्ञानके आमिल कारणींसे उत्पन्न होता है तो उसे अज्ञानस्य क्यो कहा जाय १ जयराशि घर्मकीर्तिके हसी युक्तिवादको त्मको जानात्मक सिद्ध करनेके क्रिये क्याते हुए उक्त स्लोकके 'सुखादि' पदके स्थानमें 'क्यादि' पद रख देते हैं—

"धय झानं क्षानेन उपादनमृतेन अन्यते ; रूपमपि तेनैव जन्यते । नहि तस्य रूपोपादाने भारमाऽन्यत्वम् । एवं च

तदतद्र्पिणो मावाः तदतद्र्पहेतुजाः। <sup>व</sup>तद्र्पादि किमश्रानं विशानाभिन्नहेतुजम्॥

<sup>(</sup>१) मारतीय विद्या वर्ष २ वंक १।

<sup>(</sup>२) "तत्त्वोपच्छवकरणात् जयराश्चिः सौगतमतसवज्ञस्य व्र्यात् सन्नाह⊸स्वसंवेदन इत्यादि"⊸ सिद्धिवि∘ टी० पृ० २७८।

<sup>(</sup>३) 'तज्ञूपावि' पद वदका हुआ यह क्लोक विशासन्दकी अष्टसहस्री (ए० ७८) में 'तदुक्तम्' के साथ उद्दश्त है।

थथ रूपोपादानजन्यत्वे ··· "-तत्त्वोप॰ पृ॰ ४५।

इस सन्दर्भ में तत्त्वोपञ्चमें जो यह परिवर्तित क्लोक जयराधिने प्रस्तुत किया है वह उद्धृत वाक्य नहीं है जैसा कि प्रकाशित सस्करणमें छापा गया है; क्योंकि उसके आगे पीछे उद्धृत्वाक्य सूचक 'उक्त च' आदि कोई पद नहीं है।

जयरागिके इस 'तद्भुपादि' वाकी वातका उत्तर धर्मकीर्तिके शिष्य प्रजाकरने अपने प्रमाणवार्तिका-खद्भार (पृ० ३१३) में जयसिंहकी बदली हुई कारिकाका उडरण देकर ही दिया है--

"अनेन एतद्यि निरस्तम्-

तद्तद्र्पिणो भावाः तद्वद्रपहेतुजाः।

तद्रपावि किमझानं विश्वानाभिन्नहेतुज्ञम् ॥" -म॰ वार्तिकाल॰ पृ॰ ११३।

इससे यह अत्यन्त त्यष्ट हो जाता है कि जयराशि वर्मकीर्तिके उत्तरकाळमें तथा प्रजाकरके पहिले हुए है या इन दोनोंके समकाळीन हैं।

महापियत राहुक साकृत्यायनने प्रजाकरका समय ई० ७०० ही रखा है'। जो ठीक है। हसने 'प्रजाकर गुप्त और अकल्क्क्ष' की ग्रुखना करते हुए विस्तारसे बताया है' कि अकलक्क्ष देवने प्रजाकरके भाविकारणवाद और स्वप्नान्तिकक्षरीरवादका निरसन किया है।

अतः तत्वोपप्रमकारकी आळोचना करनेवाछे प्रशाकरका भी सण्डन करनेवाछे अकल्ड्रदेवकै सामने यदि तत्वोपप्रववाद रहता है तो उसमे कोई बाधा नहीं है।

ऐसी स्थितिमें इसे जयराधिके समयको थोड़ा और पूर्व से सींचना होगा यानी उनकी समयाविष-धर्मकीर्ति और प्रजाकरके बीचमे ई० ६५० से ७०० तक रखनी होगी !

आप्तार्य अनन्तर्वार्यने प्रस्तुत टीकामे जयसिङ्गाधि और तत्त्वोपहल अन्यका खण्डन नामोस्छेख करके किया है।

## प्रज्ञाकरगुप्त और अकलक्क-

आ० धर्मकीर्तिके टीकाकारों मं महाकरगुप्त आगमापेक्षी टीकाकार है। ये केवक टीकाकर ही नहीं ये किन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र मिचार भी रखते थे। बाँ० धर्तागचन्द्र विवास्पणने इन्हें १०वीं पदीका विद्वान् किया है । महापण्डित राहुळ धाकुरुणयनने टिबेटियन गुरु परम्माक अनुसार इन्हें ई० ७०० का विद्वान् वताया है । इनका नामोल्डेख विद्यानन्द (ई० ८००-८४०) अनन्तवीर्य (ई० ९५०-९९०) प्रमाचन्द्र (ई० ९८०-१०६५) वादिराज (ई० १०२५) और वादिस्वयिरि (ई० १११७-११६९) ने किया है । एक्यन्तयहने वार्तिकाळक्कार (प्र० ३२५) से "एकमेवेदं हर्षविपादाचनेकाकारिवयर्त पदयामः सञ्ज यथेष्ट संज्ञाः क्रियन्ताम्" इस वानयका उद्धरण देकर उसका सण्डन किया है। जयन्तमहका स्वयं ई० ८१० तक है।

इत्सिगने अपने यात्रा-विवरणये जिस प्रजागुप्तका नाम किया है और किखा है कि "प्रजागुप्त (मितपाक नहीं) ने सभी विपक्षी मतोका खण्डन करके सच्चे घर्मका प्रतिपादन किया।" वह यही प्रजाकर गुप्त है कोई दूसरा नहीं। इस तरह सन् ६९१-९२ में किखे गये यात्राविवरणमें प्रजाकरगुप्तका नाम होनेसे ये

(१) प्रमाणवार्तिकसाध्य प्रसावना पृ० (३)।

(२) अक्लक्क प्रन्यश्रय प्रसा० ए० २६ । (३) देखों ए० २७७, २०८ ।

<sup>(</sup>४) हि॰ इ॰ छि॰ पृ॰ ३१६। (५) बादन्याय परिशिष्ट और प्रमाणवार्तिकसाव्य प्रसावना। (६) अष्टसह॰ ए॰ २७८। (०) सिद्धिव॰ दी॰ परि॰ ९। (४) प्रमेचक॰ ए॰ ३८०। (९) न्यायवि॰ वि॰ प्र॰, द्वि॰ साग। (१०) स्या॰ रत्या॰ प्र॰ ३१४। (११) न्यायस॰ प्रमे॰ प्र॰ ७०।

धर्मकीर्तिके समकालीन ही सिद्ध होते हैं। हाँ, धर्मकीर्ति निध्ययतः वृद्ध थे और ये युवा रहे हींये। अतः इनका समय ई० ६६० से ७२० तक मामना ठीक है। आगे अकल्क्क्षफी तुलनामे बताया व्ययमा कि इनके अन्योको अफल्क्क्षने देखा है। इस तरह इनके उक्त समयका पूरा-पूरा समर्थन हो वाता है। ये प्र० वा० स्वृत्तिके टीकाकार कर्णकगोमिसे परिले है, क्योंकि कर्णकगोमिने "अलक्क्षार प्रवावस्तुत्वप्रतिपादनात्" लिखकर इनके प्रमाणवार्तिकालह्कारका उल्लेख किया है।

प्रजाकरणुप्तके कुछ अपने भी विचार थे जिनका ये खतन्त्र मावसे प्रतिपादन ही नहीं समर्थन

भी करते थे-

(१) ये मुपुत अवस्थामे जानकी सत्ता नहीं भानते थे । बाग्रत अवस्थाके ज्ञानको प्रवोधकालीन जानका उपादाल मानकर अतीतको कारण मानना तथा भाविभरणको वर्तमान अपशक्तुनमें कारण मानना इनकी विशेषता थी । तात्पर्य यह कि अतीतकारणवाट और माविकारणवाद दीनों ही प्रजाकरके मत थे । ये मत बार्तिकारक्कार (ए० ६८) में इम प्रकार प्रतिपादित हैं—

"अविद्यमानस्य करणामिति कोऽर्थः ? तद्नन्तरमाविनी तस्य सत्ता । तदेतद्।नन्तर्यः मुमयापेक्षयापि समानम् । यथेच भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । न चानन्तर्यमेव तस्त्रे निवन्धनम्, व्यवद्वितस्यापि कारणत्वात् । तथादि—

गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रवोधे पूर्ववेदनात् । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम् ॥''-प्र॰ वार्तिकाल० ।

प्रमेयकमल मार्वण्यंका "नानु प्रकाकराभिप्रायेण भाषिरोहिण्युद्यकार्यतया " यह उल्लेख इस शातका सबल प्रमाण है कि प्रमाकर भाविकारणवादी थे। इसी तरह व्यवहितकारणवादके प्रसक्तं भनन्तवीर्यका यह लिखना कि—"इति प्रप्राकरगुरस्येव मतं न धर्मोत्तरहिनामिति मन्यते।" प्रमाकरके व्यवहितकारणवादीकी प्रसिद्धका खासा प्रमाण है। प्रमाकरके समकालीन धर्मोत्तर आदि तथा उत्तरकालीन भान्तरक्षित आदि इस भतने सहमत नहीं थे।

(२) स्तमान्तिक छरीर मानना । प्रमाकर स्थूळगरीरके अतिरिक्त स्वप्नमे एक मूब्सगरीर और भी मानते रहे हैं। उसीमें खप्न सम्बन्धी समस्त अर्थिकयाएँ होती है। यथा—

> "यथा स्वग्नान्तिकः कायः त्रासलङ्घनधावतैः। जाग्रहेहविकारस्य तथा जन्मान्तरेप्वणि॥"

अनन्तर्वार्यं विदिवि॰ टीकाँमे "यस्तु प्रकाकरः स्वप्नान्तिकश्रारीरवादी" लिखकर इनके स्वप्नान्तिकश्रीरवादित्यका समर्थन करते है।

(१) पीतगलाढिजानोसे अर्थितमा नहीं होती अतः ने प्रसाण नहीं है, पर सस्मानमात्र अशसे होनेनाकी अर्थितमा तो उनमे भी हो मकती है अतः उस अगम उन्हे अनुसानरूपसे प्रमाण मानना चाहिए तथा अन्य अगमें संगयरूप। इस तरह एक जानमे आगिक प्रमाणता तथा आगिक अप्रमाणता है—

"पीतदाद्वादिविद्वानं तु न प्रमाणेव तथार्थिकियाज्याप्तेरमावात्, संस्थानमात्रार्थिकया-प्रसिद्धौ अन्यदेव वानं तथाहि-

> प्रतिमास एवम्भूतो यः न स संस्थानवर्जितः। एवमन्यत्र हएत्वाद् अनुमानं तथा च तत्॥

ततोऽनुमानं संस्थाने संशयः परत्रेति प्रत्ययद्वयमेतत् प्रमाणसप्रमाणं च।"

–अ॰ वार्तिकाल० ए० ५ ।

<sup>(</sup>१) प्र० वा० स० वृ० टी० पृ० १७३। (२) पृ० ३८०।

<sup>(</sup>३) सिद्धिवि॰ टी॰ पृ॰ १९६। (४) प्र॰ वार्तिकाल॰ पृ॰ ५६। (५) पृ॰ १६५।

अकल्क्कदेवने प्रशाकर गुप्तके उक्त धर्मी विद्यान्तोका खण्डन किया है। यथा~

- (१) अकल्ड्रदेव सिद्धिवि॰ भे "न हि स्वापादी चित्तचैतसिकानामभावं प्रतिपद्यमानान् प्रमाणमस्ति ।" इस वाक्यके द्वारा स्वापादिमें श्रानामाव माननेवाकोका खण्डन करते है। '
- (२) न्यायविनिश्चय (न्छो॰ ४७) मे अकलक्कृदेवने प्रजाकरके स्वप्रान्तिकगरीरका 'अन्तःशरीर' शब्दसे उत्स्थेख करके पूर्वपक्ष किया है।
- (३) जिस प्रकार प्रधाकर गुप्तने पीतमखादिष्यनोको सस्यानमात्र अगमें प्रमाण तथा इतराशमे अप्रमाण कहा है उसी तरह अकलक्ष भी ल्वीयखय तथा अप्रगतिमे हिचन्द्रशानको चन्द्रागमे प्रमाण तथा हि लाशमे अप्रमाण कहते हैं। अध्यति में तो वे प्रभाकर गुप्तकी सस्यानमात्रको अनुमान माननेकी बातपर आक्षेप करते हैं। यथा—"नापि जैक्किकं लिक्कलिक्किसम्बन्धाग्रतिपत्तेः।"

प्रजाकरके वार्तिकालः (पृ० ३२५) का "यकमेवेदं हर्पविषादाद्यनेकाकरिवर्तं पृष्ट्यामः" बाक्य विद्वि वि० के इस वाक्यते तुळनीय है-

"हर्षविपादाद्यनेकाकारविवर्तञ्चानवृत्तेः प्रकृतेरपरां चैतन्यवृत्तिम् "

इस तरह इस तुलनाचे स्पष्ट है कि अकल्ब्हुदेवने प्रजाकर गुप्तके ग्रन्थोको देखा ही नहीं उनकी समाकोचना भी की है ।

# अर्चट और अकलङ्क-

अर्चटका यूचरा नाम वर्माकर दत्त वा' । इन्होंने हेत्राविन्द्रदिका अलमङ्गविद्धि और प्रमाणहराधिक्ष ये तीन प्रन्य रचे थे । टिवेटियन इतिहास छेलक तारानायके उल्लेखानुसार वर्माकरदत्त वर्मोत्तरके गुरु थे । व्हां विद्याभूषणने इनका समय ई० ९०० अनुमानित किया है'। राहुळ्जीने इनका समय वादन्याय परिविष्ट में ई० ८२५ किखा या किन्तु प्रमाणवार्तिकाळ्ड्वारकी प्रस्तावना ( ५० ७ ) मे उसमे युवार कर ई० ७०० दिया है, तथा टिवेटियन परम्परा के अनुसार वर्मोत्तर इनका शिष्य है वह भी सूचित किया है । हेत्रुविन्दुके सम्पादक प० युव्हळ्ळजीने इनका समय ई० सातवीका अन्त तथा ८ बीका पूर्वभाग स्वित्त किया है । इनमें राहुळ्जी और प० युव्हळ्ळळ्जीका इन्हें ई० ७००से ७२५ तकका विद्वान्त्र बताना इस्टिये मी उपगुक्त है कि अकळ्ड्कदेव (ई० ७२०-७८०) ने शिक्षिविनश्वयमे इनकी आळोचना की है। उदाहरणार्थ—

"सामान्यविषया ब्याप्तिः तद्विशिष्टाञ्चिमतेरिति चेत्"।"

यह पूर्वपक्ष चिद्विनितम्प स्ववृत्ति में किया गया है। दीकाकार अनन्तवीयं इसकी उत्थानिकामें हिस्सते हैं कि—"सामान्य इत्थादि अर्चटमतं दृषियतुं शहते।" इसने रख है कि अफलहुदेवने अर्चटवी मी समाकोचना की थी। अन्य अवसरकोके किये 'अर्चट' नामके उल्लेख सिद्धिनि॰ टी॰ परि॰ ९ में दै ना चाहिए।

इस तरह अर्चट—धर्माकरदत्त् ई० ७ वी सरीके अन्तिम मागके विदान् होकर अफल्ड्रिके सम-फालीन है। इनकी आलोचना सिद्धिविनिश्चय टीका, न्यायविनिश्चिय विवरण तथा स्याहादरणाकर आदिमे भी प्रसुरता से है।

(२) विशेपके किये देखो अकळडू अन्धन्नम प्रसा॰ पृ २८।

<sup>(</sup>१) सिद्धि वि॰ टी॰ पृ॰ ९६।

<sup>(</sup>१) देखी क्रवी । दि॰ पु॰ १४० पं॰ २० से। (१) अष्टसह॰ पु॰ २०७ ।

<sup>(</sup>५) सिद्धियि० री० पृ० ६०४। (६) हेतुबि० रीकाळो० प्र० २३३।

<sup>(</sup>v) हेतुबि० ही॰ प्रस्ता॰ पृष् १२। (८) हि॰ ई॰ खि॰ पृष् ३३१। (q) हेतुबि० प्रस्ता॰ पृष् १३। (१०) सिद्धिबि०, डी॰ पृष् १७७।

## शान्तभद्र और अकलङ्क-

प्रो॰ दलप्रुख मालनिणयाँने न्यायिनन्दु-धर्मोत्तरप्रदीपकी प्रस्तावना (पृ०५२) मे शान्तमद्रकी टीका मी न्यायितन्दुपर थी इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। धर्मोत्तरप्रदीपमें श्वान्तमद्र और विनीतदेवकी टीकाओंसे रूखे-रूपे अवतरण देकर धर्मोत्तरने उनका खण्डन किया है। धर्मोत्तरका समय ई॰ ७०० है, व्यतः शान्तमद्रको भी धर्मोत्तरका वृद्ध समकाळीन मानना चाहिए।

ज्ञान्तभद्रका मानस प्रत्यक्षकै सम्बन्धमे अपना मत यह या कि—पहिले चक्षु रूपमे चक्षुर्विज्ञान उत्सक्ष करता है फिर चक्षुर्विज्ञान अपने समकालीन रूपक्षणके साथ मिळकर तीसरे क्षणमे मानस प्रत्यक्षको उत्सक्ष करता है । ज्ञान्तभद्रने इस प्रकारके मानसप्रत्यक्ष स्वत्रा है । ज्ञान्तभद्रने इस प्रकारके मानसप्रत्यक्ष न माना जाय तो मानसप्रत्यक्षमे होनेवाले विकल्प न हाँगे और इस तरह रूपादि व्यवहार न हो पायगा । 'चक्षुरादिविज्ञानसे अनुभृत हो जानेके कारण रूपादि विकल्प हो एकेमें' यह मत सन्तानभेद हो जानेके कारण उचित नहीं है। अतः रूपादि विकल्पोंका अभाव न हो जाय इसके किये मानसप्रत्यक्ष मानना चाहिए ।

तालर्य यह कि जान्तमह मानस्प्रत्यक्षको युक्तिसिद्ध मानते थे । वे 'विकस्पोद्य' रूप कार्यसे मानस-प्रत्यक्षका अनुमान करते थे और हिन्द्रयविज्ञानसे सन्तानभेद होनेके कारण. 'विकस्पोद्य' नहीं मानना चाहते थे । 'धर्मोत्तरने न्यायविन्तुमे उनके इस मतका खण्डन किया है, और मानस्प्रत्यक्षको सिद्धान्तप्रसिद्ध यताया है तथा कहा है कि इसको सिद्ध करने की कई युक्ति नहीं है। 'तथ छल्ला करनेका क्या प्रयोजन है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें कहा है कि यदि वह ऐसा हो तो मानस्प्रत्यक समझना चाहिये।

अकलकृदेवने न्यायिनिश्चय (१११६१-६२) मे ज्ञान्तमद्रके इस मानस प्रत्यक्ष सम्यन्धी मतका खडन किया है। यथा--

#### "अन्तरेणेद्मक्षातुभूतं चेन्न विकल्पयेत् । सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम्॥"

न्यायविनिश्चयविवरणकार बाटिराजस्रिते इस श्लोककी उत्थानिकामे 'शाग्तसङ्ग्रस्त्वाह' जिलकर भान्तमङ्ग्रा पूर्वोक्त मत देकर ही इस श्लोककी व्याख्या की है ।

<sup>(</sup>१) न्यायवि० धर्मोत्तरप्र० प्र० ५, ६१, ६१, ६१, १६८, २०२।

<sup>(</sup>२) "इह शान्तमब्रेण सीत्रान्तिकानां मतं दर्शयता पूर्वे चक्कू रूपे चक्क्ष्विज्ञानं ततस्तेनेनिवय-विज्ञानेन सहजसहकारिणा तृतीयस्मिन् क्षणे मानसप्रस्थकं जन्यते" इति ज्यारमातम्"—धर्मोत्तर प्र० ४९।

<sup>(</sup>३) "इह पूर्वैः-'बाह्यार्थाक्रम्यभमेवंवियं मनोविज्ञानमस्त्रीतिक्वतेऽवसेयम्' इत्याशङ्क्य 'तद्मावे तद्यकोषमानं विकल्पानामभावात् रूपाठी विषये व्यवहारामावप्रसङ्गः स्वात्' इत्युक्तम् । 'बह्युरादिविज्ञाने-बातुमृतत्वाद्य विकल्पामावः' इति व्याप्ताङ्क्य अन्नापि सन्तानमेदादेव विकल्पो न प्राप्तोति वत इहापि इन्द्रियाभयमेदादेव सन्तानमेदो युगपछाक्क्यं स्तरमात् स्पाठिविकल्पामानो मा मृदित्यविकल्पकं मनो-विज्ञानमम्युपेयम् '"-धर्मोत्तर प्र० प्र० दर-६३ ।

<sup>(</sup>४) "एतच सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसप्रत्यक्षं न त्वस्य असाधकं प्रमाणमस्ति । एवंनातीयकं तद्यदि स्यात् न कश्चिद् दोपः स्यादिति वक्तुं कक्षणमाख्यातमिति ।"-न्यायि० टी० पृ० ६३ ।

<sup>(</sup>५) "ज्ञान्तमद्गस्ताह--यद्यपि प्रत्यक्षतस्त्रस्य सस्मात् मेदो न छङ्गते कार्यतो छङ्गत एव । कार्य हि नीळादिविकस्परूपं स्मरणापरव्यपवेशं न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्यात् । न चाक्षज्ञानमेव तत्कारणम् सन्तानभेदात् प्रसिद्धसन्तानान्तरसञ्ज्ञानवत् । ततोऽन्यदेव अक्षज्ञानात्तत्कारणम् । तदेव च मानसं प्रत्यक्ष-मिति । एतदेव वृशंथित्वा प्रज्ञाचिक्यासुराह-अन्तरेण-"-न्यायिवि० वि० प्र० पृ० ५२६ ।

सिद्धिवि॰ टी॰ (पृ॰ १२९) में भी 'अत्राद्ध शान्तमङ्कः' व्यवकर इनके मतसे मानसप्रत्यक्षकी कल्पनाका प्रयोजन उस मानसिक्त्यकी उत्पत्तिको नताया है॰ जो सन्तानमेदके कारण इन्त्रियज्ञानसे उत्पत्त नहीं हो सकता । अकल्क्कुदेव उस मतको अपने मूळ क्लोकमें उन्हींके शन्दोंमें उत्लिखित करके उसका खडन करते हैं—

### "प्रत्यक्षान्मानछारते यहिनाँक्षघियः स्मृतिः । सन्तानान्तरवच्चेत्तत्समनन्तरमस्य किम् ॥"

-सिद्धि वि० २।५

इस तरह हम देखते हैं कि अक्छह्नदेवने न्यायविनिश्चय और सिद्धिविनिश्चय दोनोमें ज्ञान्तभद्धकी स्पष्टतया आळोचना की है।

# धर्मोत्तर और अफलङ्क-

धर्मकीर्तिके न्यायिनदुके टीकाकारों में अर्थप्रधान आख्याकारों में धर्मोत्तरका प्रधान खान है। ये धर्माकरदत्त अपर नाम अर्थट के किय्य ये। 'अर्थट और अक्टब्हू' शीर्पक्रमें किया वा चुका है कि अर्थट ई॰ ७वीं सदीके अन्तिम मागके विद्वान हैं, अता उनके निप्य धर्मोत्तरका भी समय ७वॉका अन्तिम माग ही समझना चाहिए। अर्थट दृद्ध और धर्मोत्तर युवा होकर दोनो समकाछीन हैं। इसका साधक एक प्रमाण यह भी है कि धर्मोत्तरकी टीकाके स्तर महत्वादीने टिप्पण किया है। महत्वादीके सम्बन्धमें ग्रो॰ दलसुस्त्रजीने लिखा है कि ''बा॰ अस्टेकर'ने एपिप्राफिका इन्डिका'में गुजरातके राष्ट्रकृट राजा कर्क सुवर्णवर्षका एक साम्रपष्ट सम्पादित किया है। उसमे मूलस्वके सेन आम्नायके महत्वादी उनके शिष्य सुमित और उनके शिष्य अपराजितको दिये गर्मे दानका उन्नेत्त है। यह केस शकसवत् ७४३ का है। हाँ॰ अस्टेकरका अनुमान है कि न्यायिन्दुके टिप्पणकार इस लेखमें उन्नितित महत्वादी हो सकते है और उनका यह अनुमान धर्मोत्तरके समयके साथ भी सगत होता है। शकसवत् ७४३ अर्थात् ई॰ ८२१ में अपराजित हुए, मस्क्वादी अपराजितके गुरु सुमितके भी गुरु थे।"

इससे स्पष्ट है कि मरळवादी ई० ७२५ के आसपास हुए हैं तो क्योंत्तरको ७०० ई० के आसपास होना 'चाहिए । इन्होंने' न्यायिनन्दुटीका प्रामाण्यपरीका अपोहप्रकरण परलोकसिद्धि खणभगसिद्धि और प्रमाणविनिश्चयटीका आदि बन्थ रचे हैं।

शान्तमद्रके प्रकरणमें किसा जा चुका है कि धर्मोत्तर मानस प्रत्यक्षको विद्वान्तप्रसिद्ध मानते थे युक्तिसिद्ध नहीं । अकलक्क देवने 'न्यायिनिक्ययमें शान्तमद्रके मानसप्रत्यक्ष सम्बन्धी विचारीका सम्बन्ध करनेके बाद शान्तमद्रकी आलोचना करनेवाले धर्मोत्तरके इस मतका भी कि 'मानसप्रत्यक्ष विद्वान्तप्रसिद्ध है, उसका कक्षण विप्रतिपत्तिके निराकरणके लिये किया गया है' खदन किया है । यथा—

"वेदनादिवदिएं चेत् कथन्नातिप्रसञ्यते प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति द्वष्टा विप्रतिपत्तयः ॥ स्वस्रणं तु न कर्त्तस्यं प्रस्तावानुपयोगिषु ।" —न्यायवि० १।१६२-६३ स्वर्यात् सुसादिकी तरह यदि वह मानस प्रस्यक्ष अनुमवगम्य है तो स्रतिप्रसन्न हो जायगा । 'प्रोक्षित

<sup>(</sup>१) "अन्नाह सान्तभन्नः—तत्कश्यनया बहिरवें मानसं स्मरणं छञ्चस् । नहि तत् पश्चरादिनं युक्तं भिन्नसन्तानस्वात् ! ""—सिद्धिनि० डी० ए० १२९ ।

<sup>(</sup>२) धर्मोत्तरप्र० प्रसावना पृ० ५५। (३) वही

<sup>(</sup>४) पूपि० ई० भाग ११ प्र० १२३ ।

<sup>(</sup>५) धर्मोत्तरप्र० प्रसायना ५० ५६।

<sup>(</sup>६) न्यायविक विक प्रव पृत्र परेक ।

मास खाया जाय या नहीं इसमे भी विवाद है तो इस न्यायकास्त्रमे उसका भी कक्षण करना चाहिए। यदि मानस प्रत्यक्ष आयमप्रसिद्ध है, तो उसका कक्षण नहीं करना चाहिए या आदि। वादिराजने इन कारिकाओंको 'क्षमोंचरस्त्वाह्य' क्षिसकर उसके सहनपरक ही ब्याया है<sup>9</sup>। अनन्तनीर्यने भी अकळक्कके अनेक वाक्योको क्षमोंचरके सहनपरक ब्याया है<sup>9</sup>।

### कर्णकगोपि और अकलङ्क-

आ० धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वष्टीच रची है। इसकी टीका कर्णकार्गीम आचार्यने लिखी हैं। इनका समय इमने ई० ८ वीं सदीका पूर्वमाग स्वित किया था। राहुलजीने प्रमाणवा० स्वष्ठ० टीकाकी प्रसावना (पृ० १२) में इन्हें ई० ९ वीं खताब्दीका विद्वान् माना है। उसका आधार है मण्डनमिश्रको ई० ९ वीं सदीका मानना। कर्णकगोमिने मण्डनमिश्रकी "आहुर्विधार प्रत्यक्षम्" कारिका 'ततुक्तं मण्डनेन' लिखकर उद्भृत की है तथा उसकी आलोचना भी की हैं। वृहती द्वि० मागकी प्रसावनामें मण्डनमिश्रका समय ई० ६७० से ७२० स्वित किया गया है तथा म० म० कुगपुस्तामी धास्तीने जनेक प्रमाणोसे ब्रह्मसिडकी प्रसावनामें मण्डनका समय ई० ६१५ से ६९० सिंह किया हैं। यह निश्चित है कि मण्डनमिश्र कुमारिल और प्रमाकरके अनन्तर तथा धर्मकीर्तिके समकालीन हैं, अतः इनका समय ई० ७ वीं सदीके बाद कथमि नहीं हो सकता। कर्णकगोमिने स्वहृत्तिटीका (पृ० १७३) में "सळद्वार प्रवासन्तरसिपादनात्" लिखकर प्रयाकरके वार्तिकालक्कारका उस्लेख किया है। इसल्ये इनकी पूर्वविध प्रणाकरका समय है और उत्तराविध इसारे विचारते अकस्तक्का समय है, क्योंक अकस्तक्का कर्णकगोमिक मतका खण्डन किया है। अतः कर्णकगोमि ई० ७ वीं या अन्तरः ८ वीं पूर्वविध विद्वान् है।

जब कुमारिक आदिने नौद्धसम्मत पन्नधर्मत्वरूम पर आक्षेप करते हुए कहा कि चन्द्रोदय आदि हेत्र समुद्रचृद्धि आदि पन्नमे नहीं रहते तब पक्षधर्मत्व अन्यमिचारी कैसे ! तो इसका उत्तर कर्णकगोमिने प्रव बाव खहुव टीकामें इस प्रकार दिया है कि कारूको पक्ष मानकर पक्षधर्मत्व घटया जा सकता है !

अकल्ड्रदेवने प्रमाणसम्ह (पृ॰ १०४) में इसकी आलोचना करते हुए किखा है कि-"कालाप्टि-

धर्मिकरपनायामतिप्रसङ्घः।" अर्थात् काळ आदिको धर्मा माननेमें अतिप्रसङ्ग दोष होगा।

सिद्रिवि॰ टी॰ (१० १५८) में 'यथार्थक्पं वुद्धेः वितथमतिभासनात्' इस कारिकाको 'कर्णक' के मतका निर्देश करनेके देत कगाया है और इसकी मूलवृत्ति में 'स्वरूपमन्तरेण विश्वममतिभासासंभ-सात्' इस अगको 'कलकत्ताह' कहकर कर्णकका ही मत बताया गया है। यह करकक 'कर्णक' ही शत होता है।

### शान्तरक्षित और अकलङ्क-

षर्मकीर्तिके टीकाकारोंमें शान्तरक्षित मी बढे प्रस्तर विद्वान् थे । इनका वादन्यायकी टीकाके रिवाय तत्त्वसग्रह नामका विशास ग्रन्थ मी प्रकाशित हुआ है । इनका समये सन् ७०५-७६२ तक माना जाता है । इन्होंने सन् ७४३ मे अपनी प्रथम तिन्वत यात्रा की थी । इसके पहिले ही वे अपना तत्त्वसग्रह यना चुके होंगे । इस शान्तरक्षित और अकल्क्ककी तुरुनाके स्थिये कुछ वाक्य देते हैं-

(२) देखो-सिद्धिवि॰ टी॰ परि॰ ९ में धर्मीचरके नामके पृष्ठ ।

(१) अकलक्कप्रन्यत्रय प्रसा० ए ० १०। (४) अहासिद्धिः २।१। (५) प्र० त्रा० स्ववृ० टी० ए० १०९। (६) बृहती द्वि॰ भागा प्रसा० ए० ११। (७) ब्रह्मसिद्धि प्रसावना ए० ५८ ।

(९) विनयतोप महाचार्य-सत्तर्स ० प्रस्ता० पृ० ९६ ।

<sup>(</sup>१) न्यायवि० वि० प्र० पृ० ५३० ।

<sup>(</sup>८) "यथेषं तत्काळसम्बन्धित्वसेव साध्यसाधनयोः। तदा च स एव काळो धर्मी तत्रेव च साध्यानुमानं चन्द्रोत्यस्च तत्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मत्वस्।"-प्र० वा० स्ववृ० टी० पृ० ११।

"वृक्षे शासाः शिखाश्चाग इत्येपा श्रीकिकी मितिः।" -तस्तर ए० २६७।

"तानेष पश्यन् भत्येति शासा वृक्षेऽपि छौकिकाः।" --ममाणस० स्को० २६। न्यायवि० स्को० १०४।

शान्तरक्षितने कुमारिलके सर्वेत्रल निराकरणके ब्लिये दिवे गये प्रमेयत्व और सत्वादि हेतुओंका उत्तर देते हुए क्लिसा है—

"ववं यस्य प्रमेयत्वयस्तुसत्वादिलक्षणाः। निहन्तुं हेतवोऽशकाः को न तं करणयिष्यति ॥"

-तस्वरः ए० ८८५

अकल्कुने उन्हीं प्रमेयत्व और सत्त्व आदि हेतुर्जोको सर्वअत्वसिद्धिये इस प्रकार समाया है—
"तदेवं प्रमेयत्वस्त्वादिर्घत्र हेतुळसणं पुष्पाति तं कथं चेतनः प्रतिषेद्धमहीते संदायितं वा।"—अप्रम०, अप्रस० ए० ५८।

इसके शिवाय आन्तरक्षित सर्वजनतिष्ठिके किये ईश्वणिकादि विद्याका दशन्त देते हैं-

"अस्ति दीक्षणिकाचाक्या विद्या या सुविभाविता । एरचित्तपरिकानं करोतीहैच जन्मिति ॥" -तलवः १०८८८ ।

अकळहरेन भी न्यायविनिअय (दलो॰ ४०७) में ईसणिकाविद्याका दशन्त देते हैं।

इन अवतरणोंसे अकलक और शान्तरक्षितके विम्बमतिविग्वमावका आमास हो जाता है।

इस तरह प्रजाकरगुप्त अर्चंट भान्तमद्र धर्मोत्तर कर्णकगोमि और भान्तरक्षितकी तुळनाचे जात हो बाता है कि अकल्क्कने इन सब टीकाकारोंके प्रन्थोको देखा है तथा उनका खण्डन मी किया है ।

श्री एं॰ कैळागचन्त्रजी'ने अकळहूका समय ईं॰ ७ वी गताब्दीका सब्य साना है अतः जय ये अनन्त्रचीर्थ और वादिराजके द्वारा अकळहूके मूळ प्रत्यको ७ वी के अन्त्रिस समयसे हुए उक्त टीकाकारों के स्वयन्त्रपक रूपाता हुआ देखते हैं तो छहता किस्त देते हैं कि—''टीकाकारोंने अकळहुके द्वारा जो उक्त प्रत्यकारों (जान्त्रसद्ध प्रशाकर धर्मोत्तर अर्चट) का खण्डन करावा है वह हातहार्णविषद है, जैसा कि अकळहुके समय निर्णयसे जात हो उकेगा। इस व्यव आये है कि दार्थिनकों में देतिहारिक हिटकोणका अकळहुके समय निर्णयसे जात हो उकेगा। इस व्यव आये है कि दार्थिनकों देतिहारिक हिटकोणका प्यान रखते हुए अनुजीरूनकी पद्धतिका प्रचार न था तथा इसकी पुष्टिमे वर्मोत्तरके टिप्पणकार मस्क्वादीका उदाहरण मी दे आये हैं।' 'अतः प्रशाकर धर्मोत्तर और अर्चटका अकळहुके प्रत्योका खण्डन संस्क्वादीका जो उत्खेख टीकाकारोने किया है वह तब तक निर्मान्य वाहा कहा व्य सकता वन तक उक्त होनेका जो उत्खेख टीकाकारोने किया है वह तब तक निर्मान्य प्राप्त न हो।''

किन्द्र नय अकल्क्षका समय अवाधित प्रमाणीये ई० ७२०-७८० सिद्ध हो रहा है तथा उपर्युक्त विवेचनसे ये समी अन्यकार समिवीविक विष्य-प्रशिष्य या प्रप्राक्रिय ही सिद्ध हो रहे हैं तब टीकाकारोंके हारा कराये गये सण्डनोका भौचित्य एव इतिहायसिद्धता अपने आप प्रकट हो जाती है। मल्लवादीके हारा कराये गये सण्डनोका भौचित्य एव इतिहायसिद्धता अपने आप प्रकट हो जाती है। जब विनीतदेव और हारा विनीतदेवके खण्डनकी वात भी ऐसे ही आन्त आवारोसे अनुचित उमती है। जब विनीतदेव और शान्तमद्र दुवेंकमिश्रके उल्लेखानुसार कर्मोचरके पूर्ववर्ती वृद्ध सिद्ध हो रहे हैं तब उस असिद्ध उदाहरणसे शान्तमद्र दुवेंकमिश्रके उल्लेखानुसार कर्मोचरके पूर्ववर्ती वृद्ध सिद्ध हो रहे हैं तब उस असिद्ध उदाहरणसे शीकाकारों के उल्लेखाने आन्तता नहीं कही जा सकती।

## अकलङ्कका समकालीन और परवर्ती आचार्योपर प्रभाव-

उपरकी तुल्नारे अकल्ड्स पूर्वंचर्ती और समकालीन आचार्यों वाथ उनके वाहित्यक प्रमावका यिक्तिचत् दिख्वांन करानेके अनन्तर अन अकल्ड्स हारा प्रतिष्ठित अकल्ड्स न्यायके विस्तार और प्रसारका मी आमास दिया जा रहा है। सामान्यतया अकल्ड्स हारा खापित व्यवसाओंको समी उत्तरकालीन दि० बने आचार्योंने स्वीकार किया है और उन्हे प्रमाणमूत मानकर उनका विकास किया है। केवल गान्तिस्रि और आचार्य मलयगिरिने उनके विचारोसे मतमेद प्रकट किया है।

अतीन ग्रन्थोंमें अकल्ड्रदेवका अवतरण केवल एक खानपर मिला है, वह है दुर्चेकिसिश्र (ई॰ १० का अन्त) द्वारा धर्मोत्तरप्रदीप में अकल्ड्रका नाम लेकर सिद्धिविनिश्चयका दिया गया उदरण ।

अक्लड्का उल्लेखं करनेवाले, उनका उद्धरण देनेवाले तथा उनके आकोचक जैन आचार्य इस प्रकार हैं—

#### धनञ्जय कवि-

ैधनक्षय कविका विसन्धान काव्य तथा नाममाला कोश प्रसिद्ध है। इनका समय डॉ॰ कै॰ बी॰ पाटक ने ई॰ ११२३-११४० माना है। 'सस्कृत साहित्यका समित ईतिहास" के छेलकद्वयने भी इनका समय १२ वीं सदी ही माना है। किन्यु--

प्रमाचन्त्र (ई॰ ९८०-१०६५) ने इनके हिसन्धानका उल्लेख प्रमेयकमरूमार्तण्ड (ए० ४०२) में किया है।

बादिराजसूरि (ई॰ १०२५) ने पार्श्वनाय चरित में इनकी प्रशंसा की हैं।

आ॰ बीरहेन' (ई॰ ७४८-८२३) ने धवलाटीकामे धनञ्जयकी अनेकार्यनाममालाका "हेताबेव" प्रकाराद्यैः" स्लोक उद्भृत किया है। अतः इनका समय ई॰८ वीं सदी निश्चित होता है।

इन्होंने अपनी नाममाळा के अन्त में--

"प्रमाणमकळङ्गस्य पूज्यपावस्य छक्षणम् । धनक्षयकवेः कार्व्य रत्मक्षयमपश्चिमम् ॥"

क्रिलकर अकलक्क्के प्रमाणगास्त्रकी प्रशंसा की है।

#### वीरसेनाचार्य-

विद्धान्तपारगामी आचार्य वीरतेन पट्खंडागमकी श्ववळाटीका तथा कलायपाहुडकी जयभवळा (२० इबार ख्टोक प्रमाण) के रचयिता थे। इनका समय ई० ७४८-८२३ हैं । ये अकल्ड्रके छ्यु सम-कादीन हैं।

धन्दोने अकल्ड्झदेवका उल्लेख 'पूज्यपाद मङ्गारक'के नामसे तथा उनके तत्त्वार्यवातिकका उल्लेख 'तत्त्वार्थमाप्य'के नामसे इस प्रकार किया है--

"पूज्यपादमङ्गरकैरप्यमाणि सामान्यनयस्रक्षणमित्मेव तद्यथा प्रमाणप्रकाशितार्थ-मक्तपको नयः।"-वनस्य टीका (प॰ ७००)

- (१) "यदाह अकळकूः…"-धर्मोत्तर प्र॰ प्र॰ २४६।
- (२) देखो–सिद्धिवि० टी० पृ० ५८० टि० ३।
- (३) न्यायकुमु ० द्वि । प्रकार पृष्ट १७१ (४) प्रव १७३। (५) प्रव ४।
- (१) घवका पु॰ १ प्रस्ता॰ पृ॰ ६२।
- (७) जैनसा० इ० पू० १४०। (८) पद् खं० प्रस्तक १ प्रस्ता० पू० ६१।

#### **प्रस्तावना**

"प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्रकाको नयः । अयं वाक्यनयः तत्त्वार्थभाष्यगतः।" -जवध० प्रथममाग ए० २१० ।

नयका यह लक्षण तत्त्वार्यवार्तिक (११३३) का है । इन्होंने धवलाटीकार्मे विद्विविनिञ्चयका भी यह अवतरण लिया है-

> "सिद्धिविनिक्रये उक्तम्-अवधिविभङ्गयोरविधदर्शनमेष।" -ध्वव्यक्षित्रक्ष स॰ पु॰ १३ पु० ३५६।

किन्तु यह वाक्य प्रस्तुत विदिनिश्ययमें नहीं मिला ।

#### श्रीपाल'-

श्रीपाळ वीरतेनके विषय में । बिनसेनके सम्मां या गुरुमाई ये। बिनसेनने इन्हें जयभवला टीकाका सपाळक या पोपक कहा है और आदिपुराणमें इनके निर्मळ गुणोकी प्रशस्त की है। अतः में जिनसेनके ल्येष्ठ सहत्त्वर हैं। जिनसेनका समय ई० ७६३-८४३ है। अतः इनका समय मी यही होगा। ये अपनी बाल्यावस्थामें अकळहु के दर्जन कर सकते हैं। इन्होंने जिनसेनकी तरह अकळहु के तत्त्वार्थभाष्यका परिश्रीकन अवस्य किया होगा।

#### जिनसेन-

जयभ्यका और महापुराण आदिके रचिता जिनसेन बीरसेनके साक्षात् शिष्य थे। इन्होंने सक्तकक्कि निर्मेक गुणोका स्मरण किया है। इनका समय ई॰ ७६६-८४३ हैं। वे यी अपनी बास्यावस्थामें अक्तकक्कि दर्शन कर एकते हैं। इन्होंने अपने गुरुकी तरह अक्तकक्क देवके तत्वार्थभाष्यका परिशीकन किया था। वे अपने गुरुकी विद्यान्तदीकांमें उनके सहायक थे।

#### क्रपारसेन-

जिनरोनने इरिवश पुराण (शक्स॰ ७०५ ई॰ ७८३) मे कुमारवेनका स्मरण इन शब्दोंमें किया है— "आसूर्यार्थ वज्ञो छोके ममाचन्द्रोदयोक्ज्यकम् । गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितास्मकम् ॥"

देवरोनके कथनानुसार वीरसेनके किप्य विनयसेन, उनके विष्य कुमारसेनने काष्ट्रासककी स्वापना की थी<sup>र</sup> । विनयसेनकी प्रेरणासे विनसेनने पार्श्वान्युदयकी रचना की थी।

आचार्यं विद्यानम्द अपनी अग्रसङ्खीको कुमारसेनकी उक्तियोंसे वर्षमान बताते हैं'। सन्दिल्पेण प्रशासिमें अफल्ड्रह्रदेवसे पहिले और श्वमतिदेवके बाद एक कुमारसेनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

"वदेत्य सम्यन्दिशि दक्षिणस्यां कुमारसेनो मुनिरस्तमापत्। तत्रैय चित्रं जकदेकमानोस्तिष्ठत्यसी तस्य तथा प्रकाशः॥१४॥"

अतः अकळकुके पूर्वेमें उत्स्थिति कुमारतेनका समय मी अन्ततः ई० ७२०-८०० विद्व होता है । इनके अन्तिम समयमें विद्यानन्द इनकी उक्तियोंको युन सकते हैं और उनसे अस्तदस्तीको पुष्टकर सकते हैं,

(३) बैनसा० ४० पृ० १२९ ।

<sup>(</sup>१) जैनसा० ६० पृ० १२९। (२) जैनसा० ६० पृ० १४०।

<sup>(</sup>४) "कप्टसहस्रीसिद्धः साप्टसहस्रीयसन मे पुष्पात् । ' क्षत्रवदमीष्टसहस्री कुमारसेनोक्षित्रचँमानार्था ॥"-अष्टसह० पृ० २९५ ।

और ये हरिवशपुराण (ई॰ ७८३) में स्पृत हो सकते हैं । ये अकळळूके पूर्व-समकाळीन होकर भी अकळळूकी अप्रशतीके द्रप्टा अवस्य रहे हैं तमी इनकी उक्तियोंने विचानन्दकी अप्रसहस्री परिपुष्ट हो सकती है ।

#### कुपारनन्दि-

इनका उल्लेख बिद्यानन्दने अपनी प्रमाणपरीक्षा में किया है तत्त्वार्य ब्लोक वार्तिक (पृ० २८०) मे इनके वादन्याय अन्यका उल्लेख कुमारनिद्द नामके साथ किया गया है। यथा—

"कुमारनन्दिनश्चाहुर्वादन्यायविचक्षणाः।"

पत्रपरीक्षा (पृ॰ ३) में "कुमारनन्दिमद्वारकैरपि खवादन्याये निगदितत्वात्" व्यवकर

"प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यथा । प्रतिषा प्रोच्यते तन्त्रीः तथोदाहरणादिकम् ॥१॥ न चैवं साधनस्यैकछक्षणत्वं विरुध्यते । हेतुछक्षणतापायादन्यांशस्य तथोदितम् ॥२॥ अन्ययानुपपस्येकछक्षणं सिक्षमङ्गयते । प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥" ये तीन क्लोक स्वृष्टत किये हैं।

ैगरावशके पृथ्वीकोंगणि महाराजके एक दानपन्न (शक स॰ ६९८ ई॰ ७७६) में चन्द्रनन्दिको दिये गये दानका उल्लेख है। इस दानपत्रमें कुमारनन्दिकी गुरुपरम्परा दी है। अतः इनका समय ई॰ ७७६ के आसपास सिद्ध होनेसे ये मी अकल्कुके समकालीन है। इनके वावन्यायपर सिद्धिविनिश्चयके जलासिद्धि प्रकरणका प्रमाव इसल्ये माना जा वकता है कि इनके नामसे उद्धृत क्लोकोमें अकल्कु न्यायकी पूरी-पूरी अग है।

#### आ॰ विद्यानन्द-

ये अकळक्ककी अहगतीके व्याख्याकार है। आसपरीक्षाकी मस्तावना में परिचर्नी गागवशी नरेंग श्रीपुरुपके उत्तराधिकारी हिवसार हितीय (ई॰ ८१०) का तत्त्वार्थस्कोक वार्तिककी प्रदास्तिम उल्लेख देखकर इनकी प्रन्य रचनाका समय इस प्रकार विया गया है—"विद्यानन्दमहोदय और तत्त्वार्थस्कोकवार्तिक विवास हितीयके समय (ई॰ ८१०) आसपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा और युत्तयनुगासनाळहकृति ये तीन कृतियाँ राचमल्क सस्यवास्य प्रथम (ई॰ ८१६-८३०) के राज्यकाळमे वनी हैं स्थाकि इनमें उसका उल्लेख है। अध्यस्त्रहेत क्लोकवार्तिकके बाद की तथा आसपरीक्षा आदिके पूर्व की रचना है। यह करीब ई॰ ८१०-८१५ में रची गई होगी तथा पत्रपरीक्षा श्रीपुरपार्व्यनायकोत्र वीर सत्यवासनपरीक्षा ये तीन रचनाएँ ई॰ ८३०-४० में रची जात होती हैं। इससे मी आ॰ विद्यानन्दका समय पूर्वीक ई॰ ७७५ से ८४० प्रमाणित है।"

विद्यानन्दने विद्यानन्दमहोदयके बाद तत्त्वार्थ-क्लोकवार्तिक ई॰ ८१० में वनाया है। उन्होंने अपनी प्रौद अवस्थामे प्रन्य रचना प्रारम्म की होगी। यदि विद्यानन्दका जन्म ई॰ ७६० में .मान लिया जाय तो ये अपनी ४० वर्षकी अवस्थासे प्रन्य रचना प्रारम्म कर सकते हैं। ऐसी दशामें इन्हें भी कुमारसेनकी तरह अकल्ड्कके उत्तर समकालीन होनेका सीमान्य प्राप्त हो सकता है।

<sup>(</sup>२) जैन सा० इ० ए० ७९। (३) एन्टि० इ० साम २ ए० १५६-५९।

<sup>(</sup>४) पं॰ दरवारीलाङजी कोठिया-आसप॰ प्रस्ता॰ पृ॰ ५१-५३।

विद्यानन्दने अपने .तत्वार्थकोकवार्तिक', अध्यहसीं, प्रमाणपरीश्वा', पत्रपरीश्वा', नयविवरण' और अत्यद्यासनपरीश्वा' आदि सभी प्रन्योंमें अकल्कक्षके स्वीवक्षयकी कारिकाएँ उद्धृत की हैं। विद्विविनिश्वय' और न्यायविनिश्चय'के श्लोक भी इसी तरह प्रमाणस्पर्में 'उद्धृत हैं। इन्होंने अकलक्कवाद्ययको सूत्र मॉना और उसके गृह स्लोको अपनी प्रशासामपर स्वकर चमकाया है।

## शीलाङ्काचार्य-

आगमोंके अवटीकाकार शीलाङ्कचार्येने वि॰ ९२५ (ई॰ ८६८) मे चउपल महापुरिस चरिउ समाप्त किया था । ये आगमोंके प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इन्होंने सुरुकुताङ्कटीका<sup>रू</sup>में स्थी॰ से टो स्टोक उद्घृत किये हैं।

### अभयदेव सूरि-

बादमहार्णवकार तर्कपञ्चानन अभयदेवस्रि<sup>११</sup> (ई॰ १० वीं सदी) ने सन्मतितर्करीकामें छदीयस्रव<sup>१</sup>की कारिकार्षे तथा उत्तकी स्वन्नति उद्धृत की है और उनकी प्रमाण-व्यवस्थाका समर्थन किया है।

#### सोमदेव स्तर-

मुप्रसिद्ध बहुश्रुत साहित्यकार आचार्य सोमदेव स्र्रि'' (ई॰ १०वीं सदी) ने यशसिल्क वम्यू उत्तरार्धिंग में सिडिबिनिश्चयका 'आरमळामं विदुमोक्षम्' श्लोक<sup>१९</sup> उद्धृत किया है ।

#### अनन्तकीर्ति-

आचार्य अनन्तर्कार्ति (ई॰ १० वॉ) ने अपने क्ष्युचर्यअधिक्रयक्रण्<sup>र</sup>में विदिविनिश्ययका 'द्श-हुस्तान्तरं' स्त्रोक्' उद्युत किया है और उनके वास्त्रयकी युक्तिवींचे इस प्रकरणको समृद्ध किया है।

#### माणिक्यनन्दि-

सूत्रकार साणिक्यनित्व प्रमाचन्द्रके गुरु थे । इनका समय ई० ९९३-१०५३ हैं । इन्होंने अकळ्ड्र बचोऽम्मोषिने न्यायविद्यामृतका उठार करके ही परीक्षासुससूत्र रचा है । विशेष विवरणके किये परीक्षासुस-सूत्रोंकी तुक्तना में न्यायविनिक्षय और क्ष्मीयस्त्रम आदि प्रन्योंके अवतरण देखना चाहिए ।

<sup>(</sup>१) पुरु १८७, ४२४, २३९, २७०, ३३० और २७१ में क्रमसः कारिका ४, ७, १० ३२, ५४ और ७०।

<sup>(</sup>२) पु० १३४ में का० ३१ - (३) पू० ६९ में का० ३।

<sup>(</sup>४) पूर भ में कार है। (५) छीर इस में कार देर।

<sup>(</sup>६) पूर १५ स में कार ३०। (०) तर छोर पूर १८९ में छोर १।२०।

<sup>(</sup>c) स॰ खो॰ पृ॰ १८४ में खो॰ शह । बहसह॰ पृ॰ ११६ में खो॰ शपश ।

<sup>(</sup>९) जैनसा० सं० इ० ५० १८१।

<sup>(</sup>१०) पुरु २२७ क बोर ३२६ क में क्रमण, रखोर ४ बार ७२।

<sup>(</sup>११) सन्मति० प्र० प्र० ८३ । (१२) प्र० ५५३, ५५३, ५५३, ५५५, २०२ और ५४४ में क्रमशः स्को॰ ५, ५, २०, २२, २२ और ५६ ।

<sup>(</sup>१३) जैन सा॰ इ॰ प्र॰ १८२। (१४) पृ० २८०। (१५) सिदिवि० छ।१९।

<sup>(</sup>१६) पृ० १२०। (१७) सिद्धिवि० ८।१२।

<sup>(</sup>१८) सामप् प्रसाव पुरु ३३ । (१९) प्रसेवकः प्रसाव के अन्तकी परीक्षामुखसूत्र गुलना ।

#### शान्तिसरि-

वार्तिककार आचार्य आन्तिस्ति' ( ई० ९९३--१०४७ ) ने जैनतर्क वार्तिकमें न्यायिनिश्चयके 'भेद-श्वानात्' स्टोककों तथा विद्विविनश्चयके 'अस्तिद्धः सिद्धसेनस्य' स्टोककों योडे परिवर्तनर्के साथ छे लिया हैं । इन्होंने अकलङ्कके 'त्रिधा श्रृतमविद्धवम्' इस प्रमाणसंप्रद्दीय' मतकी आछोचना की हैं । शेष के ढिये देखो न्यायावतारसूत्र वार्तिक तुलनाभि न्यायविनिश्चय और ख्वीयख्वय के अवतरण।

#### वादिराज-

स्याद्वाद विद्यापित बादिराज स्र्रि (ई॰ १०२५) न्यायविनिश्चयके प्रख्यात विवरणकार हैं। वे अकल्क्क्ष्याक्ययके गमीर अभ्यासी रहे है और इन्होंने न्यायविनिश्चय विवरणमे कींकोके चार पाँच अर्थ तक किये हैं। गूदार्थ अकल्क्क्ष्याब्धय रुपी रज्ञोको अगाच स्मिसे इन्होंने अनन्तवीर्यके वचनदीपकी सहायतासे खोजा और पाया या। इन्होंने अकलक्क्षके सम्प्र वाक्ष्यसे उद्धरण किये हैं तथा उनकी स्यापित प्रमाणपदितका समर्थन किया हैं।

#### प्रभाचन्द्र-

सुप्रविद्ध टीकाकार आचार्ष प्रभाचन्छ (ई० ९८०-१०६५) ने अकलक्क्रदेवके कथियस्वयपर स्वधीयस्वया-सङ्कार-न्यायकुमुदचन्द्र नामकी १८ इसार म्होक प्रमाण टीका रची है। इन्होंने अकलक्क्रन्यायका अनन्तवीर्यकी उक्तियों ने शतका अम्यास और विवेचन किया है। इनके सुप्रसन्न न्यायकुमुदचन्द्र नामके टीकाग्रन्थ और प्रमेयकमकमार्तण्डमें अकलक्क्षादम्य आधारभृत दीपस्तम्म रहा है। इन्होंने अकलक्क्षके चरणोमे अपनी अढाङ्गिक यही विनम्रतासे चवाई है। इनकी आत्मानुशासन तिलक टीका<sup>१६</sup>में न्यायविनिश्चय<sup>१९</sup>का 'मेव्ज्ञानात् प्रतीयते' स्त्रोक उद्धृत है।

#### अनन्तवीर्य-

प्रमेगरक्षमाळाकार अनन्तवीर्य<sup>१३</sup> (ई॰ ११ वीं ) ने प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमळ्यातंण्डके अनन्तर अक-ष्ट्रकाक्षयोत्युत परीक्षामुख्यर प्रमेयरक्षमाळा टीका बनाई है। इन्होने प्रमेयरक्षमाळा (३।५) में छकी-यक्षय<sup>११</sup> तथा न्यायविनिक्षयं को उत्युत किया है। इन्होने अकळ्क्कोक न्यायका अद्धापूर्वक समर्थन किया है।

#### वादिदेवसूरि

स्याद्वादरःनाकरकार वादि देवस्रि<sup>स</sup> (ई॰ १०८६-११३०) ने अकल्क्क बचनाम्मोघिसे उद्भृत परीक्षामुखसूत्रके आधारसे प्रमाणनयतस्वालोकालद्वारकी रचना की है तथा उसकी स्याद्वादरःनाकरःटीका

<sup>(</sup>१) जैनतर्कवा॰ प्रस्ता॰ प्र॰ १५१। (२) प्र॰ ११०। (३) श्लो॰ १११४।

<sup>(</sup>८) स्त्रो॰ दार१ । (५) पु॰ ५३ । (६) स्त्रो॰ २। (७) पु॰ ७४।

<sup>(</sup>८) जैनतर्भवा० ५० २९७ ।

<sup>(</sup>९) देसो न्यायवि० वि० दोनों मागकी प्रस्तावनाओं का प्रन्य विमाग और टिप्पण ।

<sup>(</sup>१०) विस्तृत निनरण देखो-न्यायकुमु० द्वि० प्रस्ता०। (११) लिखित, स्रो० १७२ की टीकार्से।

<sup>(</sup>१२) स्हो॰ १।११४।

<sup>(</sup>१६) न्यायकुतु व द्वि प्रस्ता ७ पृ० ३५। (१४) श्ली ० १९-२०।

<sup>(</sup>१५) प्रमेयरसमा० ३।१५ में न्यायवि० १।१२।

<sup>(</sup>१६) विस्तृत परिचय देखो-न्यायकुमु० द्वि० साग प्रस्ता० पृ० ४१ ।

भी स्वय ही जिसी है। इनके प्रमाणनयतत्ता॰ सूत्रीये लघी॰ स्वयुत्तिके वाक्य उनकी शोभा वढा रहे हैं। स्याद्वादरत्वाकरोये इन्होने अकल्ड्कके शिद्धिविनिश्चयका एक वाक्य उद्भुत किया है। इन्होंने अकल्ब्ककोर अकल्ब्कके टीकाकारोके वाक्यरत्नोसे रत्वाकरकी खूब बृद्धि की है। इन्होंने अकल्ब्क्क न्यायकी मूल व्यवस्थाओं को स्वीकार करके हेतुके मेद प्रमेद आदिमें उसका विस्तार भी किया है।

#### हेमचन्द्र-

किकाल्सर्वज हेमचन्द्र स्रि (ई॰ १०८८-११७३) को अकल्रह्मवाद्ययमें सिद्धिविनिश्चय बहुत प्रिय या । इसमेरे उन्होंने प्रमाणमीमासामें दो ऋोक उद्भृत किये हैं । अकल्रह्मदेवके द्वारा प्रतिष्ठापित अकल्रह्मन्यायके ये समर्थक और विवेचक थे ।

#### मलयगिरि-

सुप्रसिद्ध आरामटीकाकार आ॰ मलयिगिर (ई॰ ११ वी १२ वीं) हेमचन्द्रके सहिवहारी ये। इन्होंने आवश्यक निर्मुक्ति टीका में अकलक्क देवने 'नयवाक्यमे मी स्वात् परका प्रयोग करना चाहिए' इस विद्यान्तरे असहमति प्रकट की है। इसी प्रसद्भ उन्होंने कश्रीयक्षय स्विवृति हैं 'नयोऽपि तयैव सम्यगेकान्तिधयश स्यात्' यह वाक्य उद्धृत किया है। अकलक्क देवने प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे मी नयान्तरसारेकता दिस्तानेके किये 'स्यात्' परको प्रयोग किया जाता है तो वह 'स्यात्' शब्दते स्वित अन्य अशेप अमीको विषय करनेके कारण प्रमाणवाक्य ही हो जायगा। इनके मतसे सभी वय मिम्यावाद है। किन्तु जब अकलक्कों क्यावस्थाका समर्थन अन्य सभी विद्यानन्द आदि आचार्योने किया तो उपाध्याय यज्ञोबिजवजीने तदनुतार ही इसका उत्तर गुस्तत्वितिस्थ में दे दिया है कि नयवाक्यमे 'स्यात्' परका प्रयोग अन्य समर्थिक मात्र सम्यावाद है। किन्तु जब अकलक्कों क्यावस्थाका समर्थन अन्य सभी विद्यानन्द आदि आचार्योने किया तो उपाध्याय यज्ञोबिजवजीन तदनुतार ही इसका उत्तर गुस्तत्वितिस्थ में दे दिया है कि नयवाक्यमे 'स्यात्' परका प्रयोग अन्य धर्मोंका मात्र सम्याव बोतन करता है उन्हे प्रकृत वाक्यका विषय नहीं बनाता। मल्यगिरि द्वारा की गई यह आकोचना इन्ही तक ही सीमित रही है।

#### चन्द्रसेन∽

आ॰ चन्द्ररोन" (ई॰ १२ वीं) ने उत्पादादि सिद्धि प्रकरणमें विदिविनिश्चयका 'न पदयामः' इक्षोक' उद्धृत किया है।

#### रत्नप्रभ-

आन्वार्य राजप्रम (ई॰ १२ वॉ) वादिदेनस्रिके ही किष्य थे। इन्होने अपनी राजकरावतारिका १९ में अकलकुद्देवके प्रति 'प्रकटिखदीर्थोन्तरियक्छक्कोऽकलुद्धः' लिखकर बहुमान प्रकट किया है। इन्होने उसमें क्रियासक्षक स्लोक भी यथास्थान उद्धृत किये है। ।

(३) पृ० १२ में सिद्धियि० टा२ और टा३।

(४) पूर १७१ का। (४) इस्तोर ६२। (६) पुर १७ सर।

<sup>(</sup>१) ११४, राह और राहर में का० है, ४ और ५ की स्ववृत्तिके वाक्य।

<sup>(</sup>२) प्रुष्ट ६४१।

<sup>(</sup>७) जैन सा॰ सं॰ इ॰ प्र॰ २७५। (८) प्र॰ ७३। (९) सिद्धिवि॰ २१३२। (१०) स्वा॰ रहा॰ प्र॰ ३१३७। (१०) स्लाकराव॰ ३१३३ में इसी॰ ३९-२०।

#### आशार्धर-

प्रजापुद्ध ए० आजाधरजी (ई० ११८८-१२५०) ने भी अकल्ड्क नाब्ययका पारायण किया था। इन्होंने अनगारधर्मामृतटीका और इष्टोपदेजटीका में कधींयक्षयका चीया और वहत्तरवॉ ब्लोक उद्भृत किया है। इनका स्याद्वादिव्याका निर्मल प्रासाद 'प्रमेयरलाकर' अन्य अप्राप्य है अन्यथा इनके अकल्क्क वाक्षयके अवगाइनका और भी पता लगता।

#### अभयचन्द्र-

अभयचन्द्रस्रिं (ई॰ १३ वीं) ने अकब्ब्ह्रदेवके रूपीयस्रयपर एक छोटीसी तात्पर्यवृत्ति रची है और भद्राकलङ्क गशाङ्गकी कौमुदीसे उसे समुब्बल बनाया है।

#### देवेन्द्रस्रार-

कर्मप्रत्यकार आचार्य देवेन्द्रस्रि'(ई० १३ वी) के विद्यान् हैं। इन्होंने कर्मप्रन्थकी टीकांभे क्रमीयक्रयका 'मरुविद्धमणि' स्ठोक' उद्घृत किया है।

## धर्मभूषण-

न्यायवीपिकाकार धर्मभूषणयति (ई० १४ वीं) ने न्यायवीपिका में छधीयख्रय विशेष और न्यायिनिश्चय पेक उद्धरण दिये हैं तथा अकलह्न न्यायका दीपन किया है ।

#### विमलदास-

विसरुदास गणिने नव्य जैलीमें सप्तमिद्धतरिद्धणी अन्य व्यवा है। इन्होंने 'तदुक्तं महाकल्द्धदेवैः' के साथ यह स्रोक उद्भृत किया है।

> "प्रमेयत्वाविभिः धर्मैरचिवात्मा चिवात्मकः । इतनवृद्यनतस्तसाच्चेतनाचेतनारमकः॥"

यह स्कोफ स्वरूपसमोधनमें मूळ (स्को०३) रूपसे विद्यमान है। स्वरूपसम्बोधन प्रन्थ रचना आदि की इष्टि से अकस्ब्रुका तो नहीं मास्त्रम होता। यह महाचेनकृत मी कहा जाता है<sup>12</sup>। इस पर पाण्डवपुराणके कर्ता ग्रुमचन्द्रने कृति किसी थी—यह पाण्डवपुराणकी प्रगस्तिसे जात होता है।

विमकदासगणिने अकलह वाड्ययका आलोबन किया या और सकलादेश विकलादेशके प्रकरण में कालादि आठकी दृष्टिसे मेदामेद निरूपण करके उसका पर्यास प्रसार किया है!

#### यञोविजय-

नव्यन्याययुग प्रवर्तक उपाध्याय वञ्चोविजयजी<sup>११</sup> (ई० १७ वीं सदी) अकलक्कन्यायके गहरे अम्यासी जीर समर्थक थे। इनके जैनतर्कमाषा<sup>ग</sup> व्याखनातांसमुन्वयदीका<sup>१९</sup> गुरुतत्त्वविनिश्चय<sup>१९</sup> खादि ग्रन्योंमें अकलक्क<sup>१९</sup>-

- (१) जैनसा० इ० ए० ३४२। (२) ए० १६९। (३) ए०३०।
- (४) क्वी॰ प्रस्ता॰ प्र॰ ४। (५) 'चल्वारः कर्मप्रन्याः' की प्रसा॰ पृ॰ १६।
- (६) प्रथम कर्मप्रन्थदीका ए० ८। (७) श्लो० ५७ ।
- (८) न्यायदीपिका प्रस्ता० ए० ९६-९८। (९) ए० १२५, २४ और ७० में ।
- (१०) श्ली० पर। (११) श्ली० ११३ और श्ली० २।१७२।
- , (१२) न्यायकुसु० प्र० प्रसा० पृ० ५४।
  - (१३) जैनतकसापा प्रसार । (१३) पूर्व तथा (१५) पूर्व ३१० स्तर । (१६) पूर्व १६।
  - (१७) क्रमश लघी० स्तवृ० स्त्रो० ७६, स्त्रो० ४, स्त्रो० १०, ६३।

वास्त्रयक्षे उद्धरण तो हैं ही, गुरुतत्वविनिम्बयमे मलयगिरिकृत अकलह्नकी समालीचनाका संयुक्तिक उत्तर भी है। इन्होंने अष्टशती के भाग्य अप्टसहस्री पर अप्टसहस्री-विवरण रचकर अकळहू न्यायको समुज्ज्वळ किया है।

इनके रिवाय वादीमरिहकी स्याद्वाटरिद्धि' वसुनन्दिकी' आसमीमारावृचि, गुणरतकी पटदर्शनसम्बद बृहद्वृत्तिः, मिल्लिपेणकी स्याद्वादमन्तरीः, मावसेनके विश्वतन्वप्रकाशः, नरेन्द्रसेनकी प्रमाणप्रमेयकिकाः, अजितरोनकी न्यायमणिदीपिका ( प्रमेयरबमाला टीका ) और चास्कीर्ति पण्डिताचार्यके प्रमेयरबमाकारुद्वार आदि में भी अकलह-न्यायके श्रम दर्शन होते हैं।

# अकलक्क का समय निर्णय

पूर्वनिर्दिष्ट विकालेखोल्लेखोंमें अफल्ड्रदेवका प्राचीनतम उल्लेख ई० १०१६ के शिलालेखमे है। प्रन्यकारोंकी वुकनासे यह जात होता है फि-उनकी पूर्वांविध धर्मकीर्ति तथा उनके धिष्य परिवारका समय है। यह समय ई॰ ७ वीं का उत्तरार्घ और ८ वीं का पूर्वार्घ है। विशेष कर शान्सरक्षित ( ई॰ ७६२ ) का समय ही अकल्ब्हुकी निश्चित पूर्वायिष है। उत्तराविषके लिये उनके प्रसिद्ध टीकाकार आo विद्यानन्दका समय ( ई॰ ৬৬५-८४० ) तथा प्राचीन उल्लेख करनेवाले कवि धनक्षप ( ई॰ ८ वीं ) और आचार्य वीरसेन ( ई॰ ७४८-८१३ ) का समय है। इस तरह अक्स्टब्रुदेवके समयकी वाताब्दी ई॰ ८ वीं सुनिश्चित हो जाती है।

क्षय उनके समयके सम्बन्धमें जो विचार किया जा चुका है तथा जो नये प्रमाण उपलब्ध हुए है अनके प्रकाशमें शताब्दी के दशक निश्चित करने का प्रयत किया जा **र**हा है।

- . अकळक्कदेवके समयके सम्बन्धमें अब तक जिन विद्वानोंने अहापोद किया है उनके भत दो मार्गोमें बॉटे जा सकते हैं-
- (१) पहिला भत अकळ्डुरेक्को ईवाकी आठवीं जतान्दीके उचरार्थका विद्यान् माननेका है। यह मत स्व व बॉ॰ कि॰ बी॰ 'पाटकका है। इसके समर्थक स्व॰ बॉ॰ सरीशचन्द्र विचा मूपण', स्व॰ बॉ॰ आर॰ जी॰ भाण्डारकर", पिटर्सन", खुइस राइस", डॉ॰ विटरनिट्र्ज, डॉ॰ एफ॰ डब्स्यू थॉनर्स, डॉ॰ ए॰ बी॰ कीथा,
- (1) स्याहायुसि॰ प्रस्ता॰ प्र॰ १९। यदि वे अक्कक्क सवर्मा युज्यसेनके ही शिप्य हैं तो वे अक्टक्रके भी छद्रसमकाळीव हो सकते हैं।
- (२) इनकी आसमीमीमांसावृत्ति पर अष्टसतीका पूरा प्रभाव है। विद्यामन्दकी अध्रसहस्त्री ( ए० २९५ ) के उल्लेखानुसार 'वयति कगति' कादि इत्तेक कोई आसमीमांसाका संगक सानते हैं। धसुजन्दिने अपनी वृत्तिमें इसे समन्तमङ् कृत तथा बास्मनीमांसाका बन्तिम रुठोक माना है। यदि विचानन्द 'केचित्' पवसे इन्होंका निर्वेश कर रहे हैं तो इनका समग्र है॰ ९ वीं सदी का प्रारम्भ होना चाहिए।
  - (३) 'मर्गृहरि और कुमारिक'छेक,जर्नक वम्बई बॉच रायक पृक्षिक सोसाइटी भाग १८ सन्१८९२ ।
  - (४) हि॰ इ॰ छा॰ पृ॰ १८६।
- (५) ए० मा० मो० रि० इं० माग ११ ए० १५५ में प्रकृतित 'शान्तरक्षितात रिफरेंसेस् हु झुमा-रिलाज़ सटैक्स ऑ॰ समन्तमद्र एण्ड अक्लक्ट शीर्पक केल ।
  - (६) पिटर्सन-हितीय रिपोर्ट सर्च ऑफ दी मैन्य़० ए० ७९ ।
  - (o) राइस०-जर्नेख रायक एसि॰ सो॰ मारा १५ ५० २९९।
  - (८) हि॰ इ॰ छि॰ साय २ पृ॰ ५८८।
  - (९) प्रमचनसार अंग्रेजी अनुवादकी प्रस्ताः (जैन छिटः सो॰ सीरीन नं॰ १ केन्त्रिन)।
  - (१०) हिस्सी ऑफ संस्कृत किट० ए० ४९७ ।

हॉ॰ ए॰ एस॰ आस्तेकर<sup>9</sup>, श्री प॰ नाश्र्यमजी प्रेमी<sup>9</sup>, प॰ सुखळाळजी<sup>9</sup>, डॉ॰ बी॰ ए॰ सालेतोर<sup>8</sup>, म॰ म॰ प॰ गोपीनाथ कविराज<sup>9</sup> आदि विद्वान् है ।

(२) दूसरा मत है अकल्ड्झदेवको ईसाकी सातवी शताब्दीका विद्वान् माननेका । इसका मूळ आधार है-सकल्ड्झ चरितका विक्रमार्कशकाब्दीय रखोक। इस रखोकका विक्रमसवत् ७०० अर्थ मानकर अकल्ड्झका समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी माननेवालोमें आर० नरसिद्यानार्वि, प्रो० एस० श्रीकण्ठ शास्त्रीं, प० जुगलिकोर मुस्तार्व, डा० ए० एन० उपार्थे, प० केळाजनन्द्रजी जास्त्रीं और डा० न्योतिप्रसादजीं सादि हैं।

' प्रथम ८ वीं शताब्दी माननेवालोकी मुख्य अबाधित युक्तियों इस प्रकार हैं<sup>११</sup>—

- (१) प्रमाचन्द्रके गय कथाकोशमें अकल्ब्रुको राजा शुमतुङ्गके मन्त्रीका पुत्र कहा है अतः अकल्ब्रु शुमतुङ्गके समकाकीन हैं<sup>११</sup>।
- (२) चन्द्रगिरि पर्धंत पर पार्श्वनाथ बस्तिमें उत्कीर्णं एक स्वम्मलेख जिसे मल्लिपेण प्रशस्ति भी कहते हैं, अकलक्कृका सहस्रतुक्कृती समामें अपने हिमशीतककी राजसमामें हुए शास्त्रार्थकी बात कहना। यह साहरातुक्कृत्र बन्तितुर्गे ब्रितीय (ई॰ ७४४ से ७५६) हो सकता है<sup>१२</sup>।
  - (३) अकलडू चरितमे शक सवत् ७०० (६० ७७८) मे अकलडू के शांस्त्रार्थका यह उल्लेख!'-

#### "विक्रमार्कशकाब्दीय शतसप्तमाञ्जवि । कालेऽकळडू यतिनो बौद्धैर्वादो महानभूत्॥"

द्वितीय ७ वीं वातान्दी माननेवाळींकी मुख्य युक्तियाँ इस प्रकार हैं---

- १. गद्यकथाकोशमे ग्रुभतुङ्गकी राजधानी मान्यखेट खिखा है, और चूँकि मान्यखेट राजधानीकी खापना राष्ट्रकृटव ग्रीय अमोधवर्षने ई० ८१५ के आसपास की यी अतः कथाकोशका वर्णन प्रामाणिक नहीं है ।
  - २. साइसतुग दन्तिदुर्गका उपनाम या विरुद था यह अनुमान मात्र है<sup>१६</sup>।
  - ३. अकलक चरितमें आए हुए क्षोकका विक्रमार्कपद विक्रम स्वत्का वोधक है! ।
- ४. वीरसेनाचार्य जैसे सिद्धान्त पारगामीने धथला टीका (समाप्ति काक ई० ८१६) मे अकल्क्क्क्क्के रिक्कि राजवार्तिकके अवतरण आगम प्रमाणके स्पमे उद्धृत किये हैं। अतः अकल्क्क्को बहुत पहिले सातवी गताब्दी मे होना चाहिए<sup>44</sup>।

<sup>(</sup>१) वी शष्ट्रक्राज एण्ड देशर टाइम्स ४० ४०९।

<sup>(</sup>२) जैन हितैपी भाग ११ सङ्क ७।८।

<sup>(</sup>६) अकलक्ष्मान्यत्रय प्राक्तयम ए० १०। न्यायकुमुद्धन्य हि॰ माग, प्राक्तयन ए० १६।

<sup>(</sup>१) मिहिनल जैनि॰ पृ॰ ३५। (५) 'अच्युत' धर्ष ३ संक ॥।

<sup>(</sup>६) इंस्कि॰ एट श्रवणबेखगोला हि॰ सं॰ की सूमिका।

<sup>(</sup>v) ए॰ मा॰ भो॰ रि॰ इं॰ माग १२ में 'दी एव ऑफ शंकर' क्षीपंक छेख ।

<sup>(</sup>८) जैनसा० और इतिहासपर विश्वद० प्र० ५४१ ।

<sup>(</sup>९) 'क्षाॅ पाठकाज व्यू ऑन जनन्तवीयाँज़ हेट' छेस, ए॰ सा॰ ओ॰ रि॰ इं॰ साग १६ ए० १६१।

<sup>(</sup>१०) न्यायकुमु० प्र० साम प्रस्ता० पृ० १०५।

<sup>(</sup>११) 'ज्ञानोद्य' मंक १७ मवम्बर १९५०, 'सकलक्ष परम्परा के महाराज हिमशीतल' लेख ।

<sup>(</sup>१२) बॉ॰ पाठक-ए॰ आ॰ वो॰ रि॰ ई॰ सारा ११ पू॰ १५५। (१३) वही। (१४) वही।

<sup>(</sup>१५) एं० कैलाक्षयन्त्र भाष्त्री-स्यायकुमुद्धन्द्र प्र० सारा प्रस्तावमा पृ० १०८ ।

<sup>(</sup>१६) कॉ॰ उपाध्ये—ए॰ सा॰ बो॰ रि॰ ई॰ साम १२ पृ॰ ३७३। (१७) वही। (१८) वही।

५. सिद्धरेनगणि ई॰ ८ वी सदीके विद्वान् हैं। उन्होंने अकळद्भके सिद्धिविनिश्चयका उस्टेख किया है इसस्टिये अकळद्भको ७ वी सदीका होना चाहिए।

६. इरिमद्र (ई० ७००-७७० ) ने खनेकान्तस्यपताकामे अकलहृत्याय शब्दका प्रयोग किया है तथा उन पर अकलहुका प्रमाव है अतः अकलहुको उनसे पूर्व होना चारिए !

७. जिनदासगणि महत्तर (ई॰ ६७६) ने निगीयचूर्णिमे सिक्षिनिनिश्चयका दर्शनप्रमानक ग्रन्थोंमें उस्लेख किया है अतः अकळह को ७वी के मध्यमें होना चाहिए।

#### हमारी विचारणा-

अकल्डहरेवके ग्रन्थोंके अन्तांपरीक्षण तथा वास साक्ष्योंके आधारसे अकल्डहरेवका समय हैं ७२०-७८० तक सिद्ध किया जा जुका हैं । उसमें अब तक जो नई बार्ते और श्रात हो सर्की हैं उनसे हमें अपने निधारित समयकी हट प्रतीति ही हुई है। यह समय वही है किसे स्व० डॉ॰ पाठकने निधारित किया या तथा डॉ॰ विद्यास्पण और प्रेमीजी आदि जिसका समर्थन करते रहे हैं। इन विद्यानोकी कुछ शुक्तियाँ बाधित हो गई हैं पर इनके निष्कर्षमें बाधा नहीं आई। कई अन्य विद्यानों तथा डॉ॰ सालेतोर ने भी अपने 'दी पज ऑफ गुक्त अकल्डह्र' लेक्से हमारे विचारोको मान्यता दी है।

यहाँ ७ वीं सदी माननेवाकोकी उन सभी बुक्तिवींपर श्रमशः विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। बिससे बाषकोंका निराकरण होकर अकलहका समय ई॰ ७२०-७८० निर्वाध सिद्ध होता है।

(१) यह पहिले किसा जा चुका है कि प्रमाचन्द्रके गद्यक्रयाकोशमें राजधानीका नाम मान्यलेट इसकिये किसा गया है कि उस समय साधारणतया राष्ट्रकृटोकी राजधानी मान्यलेट कर हो गई थी। राष्ट्रकृट नाम आते ही 'मान्यलेटोंके राष्ट्रकृट' यह बोच होने कमा था। अतः प्रमाचन्द्रने राजधानी मान्यलेट किसा दिया है। इतने मात्रसे कथाकोश अधामाणिक नहीं ठहर सकता।

(२) मिक्षणेण प्रवास्ति, क्षिपमें 'राजन् साहसतुंग' उल्लेख है, अवणवेलाोकाके चन्त्रगिरि पर्वतकी पाश्वनार्य वस्तिके एक स्वम्भपर खुदी हुई है। श्रृक सवत् १०५० (११२८) में मिक्षपेण सुनिवे

इारीरत्याग किया था, उन्होंकी स्मृतिमें यह प्रशस्ति सोदी गई थी।

इसमें क्रमदाः महावादी समन्तमद्र, महाच्यानी सिहनन्दि, वध्यासवादी वक्रमीव, नव सोत्रकारी वक्रमन्दि, त्रिकक्षणकदर्यनके कृत्यों पात्रकेतरिगुरु, सुमतिवसकके रचिता सुमतिदेव, महाप्रभाषधाळी सुमारहेन, मुनिष्ठेष्ठ चिन्तामणि, दण्डिक द्वारा स्तृत किवनुबामणि श्रीवर्षदेव और सप्तति महावादिविजेतः महेश्वर मुनिके वर्णनके बाद घटावतीर्ण तारादेविके विजेता अकल्कद्भदेवका स्तवन किया गया है। यहीं स्वय अकल्कद्भदेवके मुख्से अपनी निरवद्यविद्याके विभवका वर्णन इस प्रकार दिया है—

"सूर्णिः-यस्येद्मात्मनोऽनम्यसामान्यनिरवद्यविद्याविभवोपवर्णनमाकर्णते ॥

राजन् खाइसतुङ्क खन्ति बद्दवः इवेतातपत्रा चृपाः, किन्तु त्वत्सदशा रणे विजयिनः त्यागोन्नता दुर्छमाः। तद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीभ्यरा वाग्मिनो नानाशास्त्रविचारचातुर्रिधयः काळे कळो मद्विधाः॥ २१॥ नमो मस्ळिपेण्मळधारिदेवाय॥

(४) सक्छङ्क अन्धन्नय प्रस्ता**० पृ० १३**-३२ ।

(५) तत्त्वोप॰, जैनतक्षा॰ और हेतुवि॰ टी॰ की प्रस्ता॰।

<sup>(</sup>१) न्यायकुमु॰ प्र० साग प्रस्ता० पृ० १०४। (२) वही पृ० १०५।

<sup>(</sup>३) एं० ज्ञुगळकियोर मुक्तार-अनेकान्त वर्ष १ अंक १ । न्यायकुमु० प्र० सास प्रस्ता० ए० १०५।

<sup>(</sup>६) बन्बई हि॰ सो॰ बर्नक सारा ६ पू॰ १०-३३। (७) पृ॰ १४।

<sup>(4)</sup> जैन कि। साम १ पूर्व १०१। लेख मंद्र ५६०)। पूर्व कर साम २ नंद्र ६०।

(पूर्वमुख)

राजन् सर्वारिवर्पप्रविद्द्धनपट्धस्त्वं यथात्र प्रसिद्धः स्तद्वरुख्यातोऽद्वमस्यां सुवि निस्निष्ठमदोत्पाटनः पण्डितानाम् । नो चेदेषोऽद्वमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्तो महान्तो वक्तुं यस्यास्ति शक्तिः स बद्तु विदिताशेषशास्त्रो यदि स्थात् ॥ २२ ॥

नाहड्कारवशिक्षतेन मनसा न हेषिणा केवर्डं नैरातम्यं प्रतिपद्म नद्द्यति जने कारुण्यवुद्ध्या मया । राह्यः श्री हिमशीतलस्य सदसि प्रायो चिद्ग्चात्मनो बौद्धौद्यान् सकलान्विजित्य सुगतः (स घटः) पादेन विस्फोटितः ॥ २३ ॥"

प्रशस्तिमे इन ज्लोकोको प्रशस्तिकारने उद्भृत किया है। इससे श्रात होता है कि ये ज्लोक प्रशस्तिके रचनाकालसे पहिले के हैं। इनसे वर्णित घटनाओसे अकल्कड्सदेवका साहसतुङ्क राजाकी समामे जाकर बादियोको कलकारने और हिमशीतल राजाकी सभामे शास्त्रार्थके समय घडेको फोडनेकी बातका समर्थन होता है।

इसी प्रशक्तिमे आगे अफब्ब्हुदेवके समर्गा पुप्पसेन मुनिकी स्तुति है। तदनन्तर पत्रवाटी विमकचन्द्र और इन्द्रनिदके वर्णनके बाट घटवादघटाकोटिकोविद परवादिमंख्वदेवका खबन किया गया है। यहाँ भी उन्होंके मुखसे धुमतुद्गकी समामे अपने नामकी सार्थकता इस प्रकार बतकवाई गई है—

> "जूर्णि:-येनेयमारमनामधेयनिविक्तवका नाम पृष्टवन्तं कृष्णराजं प्रति ॥ गृद्वीतपक्षादितरः परः स्यात् तद्वादिनस्ते परवादिनः स्युः। तेषां हि मक्कः परवादिमक्कः तन्नाम मन्नाम वदन्ति सम्तः॥ २९ ॥"

इस प्रगस्तिमे अकलक्क्षदेवके वर्णनसे पटवादिमल्ल तकका उक्त वर्णन अपनी ऐतिहासिक विजेपता भी रखता है। इसमें अकलक्क्षका साहराद्वक्षकी समामे वादियोको जालार्थके लिए कलकारना और परवादि-मल्लका ग्रुमतुक्षकी समामे अपने नामका अर्थ वर्णन करना इस वातका साली है कि प्रशस्तिकार इन टी राजाओको पृथक् समसते थे। इस प्रशस्ति (ई० ११२८) से पहिले प्रमाचन्त्रके (ई० ९८०-१०६५) ग्रास्त्र कथाकोश्रमे हिमशीतलकी समामे हुए शालार्थकी चरचा तो है पर उनके साहस्त्रक्षकी समामे जानेका कोई उल्लेख नहीं है।

वहाँ कि गांव हो सका है शुमतुङ्ग त्यवुङ्ग व्यवुङ्ग व्यविद्यां विद्यां व

<sup>(</sup>१) देखो ए० १५। इसका उल्लेख न्यायमणिदीपिका ए० १ में भी है।

<sup>(</sup>२) ". . श्री कृष्ण (व्या) राजस्य" ग्रुमनुगतुंगनुरगप्रवृक्ष्रेण्वर्धरुद्धरविकिरणम्" ए० इ'० भाग ३ ए० १०६।

<sup>&</sup>quot;विपमेषु विपमक्षोको यस्त्यागमहानिधिर्देरिहेषु । कान्तासु वस्ल्यस्तरः स्थातः प्रणतेषु ग्रुमनुद्वः ॥" —ए० इ'० माग १४ ए० १२५ ।

<sup>(</sup>३) भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ १० २६। (४) १० ए० माग ११ १० १११।

"माही महानदीरेवा-रोघोमिसिविदारणं ''''यो वच्छमं सपदिदण्डवछेन वित्या राजाघिराज परमेश्वरतामुपैति ॥ कांचीताकेरळनराघिपमोछपाट्य-श्रीहर्पवज्रटविभेदविधानदेशम् । कर्णाटकं वळमनन्तमज्ञेयरच्यै-मृंत्यैः कियद्धिरपि यः सहसा जिगाय ॥

अर्थात् इस (दिनतदुर्ग) के हाथी माही महानवी और नर्मदा तक पहुँ चे थे।

इसने रयोकी फीज छेकर ही काची केरल चोल और पाल्यदेगके राजाओं को तया राजाहर्ग और मजरको जीतनेवाली कर्णाटककी छेनाको हुएया या। कर्णाटककी छेनासे चालुक्योंकी सेनाका ही तालये है, क्योंकि चालुक्यराज पुलकैशी द्वितीयने कैसनशी राजा हुए को जीता था, जैसा कि एहोलेके शिलाछेक्से चिदित है। इसी दन्तिदुर्गने उज्जयिनीये सुकर्ण और रल्जोंका दान दिया था।"

इस वर्णनचे इम समझ सकते हैं कि त्यांगोलव और साहसका प्रतीक 'साहसतुन' पर उस ग्रुमहुनके

पूर्ववर्ती राजाकी ओर इतित कर रहा है जिसने चीछक्योंकी सेनाकी जीता या।

'भारतके प्राचीन राजवश'' में दिनातुर्गकी उपाधियोगें 'साहरातुर्ग' उपाधिका भी नाम दिया है। राष्ट्रक्रोंके विशिष्ट अस्थासी डॉ॰ अस्टेक्स्ने भी समावना की है कि दन्तितुर्ग ही साहरातुर्ग है' और जैता कि आगे बताया जायगा कि—साहरातुर्ग दन्ति दुर्ग दिवीयका ही नाम है यह प्राप्त शिळालेखरे मी विद्व हो जाता है।

प्रभाजन्त्र गराक्याकोशके अनुसार यकि अक्काइवेच ध्रमतुगके मन्त्रीके पुत्र है तो भी ये साहरातुगकी समामे अपने शास्त्रायंकी बात कह सकते हैं। ग्रामतुग क्राणप्रथम, साहरातुगकित्वादिगंकी खाचा वे और वे दिन्तर्तुगंकी सुवावकारों मृत्यु हो जानेके बाद राज्याधिकत हुए थे। इनके सन्त्री पुरुवोत्तम इनने वह हो सकते हैं, अतः जैसा कि आगे अन्य प्रमाणींने विद्य होगा कि 'अक्काइका समय ई॰ ७२०-७८० हैं', मान किया जाय तो अक्काइ साहरातुगके राज्यके अन्तिम वर्णीमें ३० वर्णके सुवा होगे और वे अपने बाह्यायंकी व्यां उनकी समामे कर सकते हैं।

इस दिवेचन से हम इस निष्कर्ष पर भी सहज में पहुँ च सकते हैं कि मस्लिपेण प्रशस्ति और गरा-कथा कोश का वर्णन अविक प्रामाणिक है। उसका समर्थन प्रत्यों के आन्तरिक प्रमाणों से भी हो जाता है।

ऊपर यह बताया जा जुका है कि रणविवयी और त्यायोक्तत विशेषण श्रामतुनाले पूर्ववर्ता किसी राजाको यदि ठीक ठीक बैठते है तो वह दन्तिदुन दितीय ही है, और उसका ही विदद साहसत्त्वग होना म्वाहिय, क्योंकि तुझान्त विददीका राष्ट्रकूटोंमें ही पर्यरायत विशेष प्रचलम था—जैसा कि आगे उद्भूत दिखालेल के "तुझाम्बयोत्तुझजयक्वजेन" इस वाक्य मे राष्ट्रकूटवणका 'तुझाम्बय'राज्दने उत्लेख भी है!

और अब कॉ॰बी.ए. छाटेतोरने रामेश्वर प्रावृद्ध ता •कुटप्पाइ जिल्ला मद्रासके रामिलोश्वर मन्दिरके प्रावण में प्राप्त स्ताम्मलेल 'से साहस्तुवाकी समस्याको सप्रमाण इल कर दिया है। उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण लेल'में उक्त मिन्दरके स्तम्मलेलका विवरण इस प्रकार दिया है-'यह सम्मलेल संस्कृत और कवड भाषाने तथा कन्नड किएमें लिला हुआ है। लेलों कोई तिथि नहीं है किन्तु यह राष्ट्रकृट राजा कृष्ण तृतीय (ई॰ ९४०-६८) के सम्मलेल है। इस लेलों इनके सामन्त कवायके द्वारा रामेश्वर मन्दिरको दिये गये दानका तथा तिप्पय

(३) द्वी राष्ट्रकृटाज़॰ ए॰ ३०९ ।

(५) साउथ ई० ई० माग ९ नं० ४२।

<sup>(</sup>१) साग २ ४० २०। (२) दी राष्ट्रकृताज्ञ पृ० ३४ का फुरनोट ।

<sup>(</sup>४) साउथ ई० ई० सास ९ पू० ३९-४२। लेख नं० ४२।

<sup>(4)</sup> जर्नेक ऑफ बन्नई हि॰ सो॰ माग ६ पृ॰ २९-'दी पुत्र ऑफ गुद सफस्क' केल ।

<sup>(</sup>७) दी राष्ट्रकुटाझ ० पृ० १२२ ।

गोरवको दी गई भूमिका उल्लेख है। इसमे छगमग २५ व्लोक है। इनमे कृष्णतृतीय तक के राष्ट्रकृटवशकी राजाओंकी विकदावली है। ब्रह्मसे राष्ट्रकृटवशकी परम्परा चित्र चन्द्र यहु कुकुर वृष्णि वासुदेव (कृष्ण) और अनिकद तक छानेके बाद कहा है—िक उस कुळमे नृपसहस्वपूजित आसग्रद्र पृथिकीका पित राजा हुआ जो राष्ट्रकृट इस नामको चारण करता था। उसी कुळमे दुषंरवाहुवीर्य पृथिकीका एकमात्र पित दिन्तदुर्ग नामका राजा हुआ, जिसने चाछुस्य स्थी समुद्रका मथन कर उसकी रुच्योको चिरकाळ तक छपने कुळकी कान्ता बनाया था। जब वह साहसत्वर्ग नामवाळा दिन्तदुर्ग सर्ग सुन्दरियोसे प्राधित हो युवावस्थामें ही स्वांवासी हो गया, तव चाछुक्योंसे प्राप्त वह राज्यळ्यां, नेन्याकी तरह सूर्यसमान प्रतापी श्रीकृष्णराजके रम्य सुर्णी पर मोहित हो विरकाळतक उसे आळिब्रित करती रही 'इत्यादि।

शिळाळेलके मूळ खोक इस प्रकार है-

"पर्व वंशे यद्नामतिविसरद्विक्रमैकाश्रयाणां भूपा भोगीन्द्रदीर्घस्थिरभुजपरिघक्षितोची विवशां सहार्थ यैः प्रयासुररिपुसमितौ भ्रीमदाकण्डलस्य [ ते ] नैकेनेकवृत्त्या शशिवशवयशोराशयस्का यभृद्धः तस्मिन् कुले सकलवारिधिचारवीचि काञ्चीसृतौ महित्रभूमिमहामहिष्यः। मर्त्तामबन्द्रपसङ्ग्रहमारीकिमान्यम् । श्रीराष्ट्रकुट इति नाम निजं दधा [ नाः ] [ ४ ] तजान्वयेऽप्यमयदेकपतिः[ पू ]शिब्याम् । श्रीदिन्तिदुर्गं इति दुर्घरवाहुवीर्यो चालुक्यसिन्धुमथनोद्भवराजळक्ष्मीम्। यः संधमार चिरमात्मकुळैककान्ताम्।[५] तस्मिन् साहसतुंगनाम्नि नृपतौ स्वःसन्दरीप्राधिते याते यूनि दिघं दिवाकरसमं वेश्येष छङ्मीस्ततः। तत्रावाप सुजाह्रयेन निविद्धं संश्लिष्य रम्यैर्गुणैः। मीत्या प्राणसमं चिरं रमयति श्रीकृष्णराजाधिपम् ॥ [६] तस्मादभूत्यु तुरुदारकीर्तिः प्रभृतवर्षी ' "भु यो" यामुनिवद्विमाति ॥७॥ रतिपतिच्यमाने दर्शनात् सुन्दरीणां सुरत घसे तत्र भूपे नुजे स्य । ध्रव इति नृपतित्वे मन्त्रिमञ्जामिपिक्ते निरुपम इति मृमी म बुधोपि ॥८॥ तुंगान्वयोत्तं गजयभ्वजेन जगत्तं ग इति क्षितीन्द्रः ॥९॥"

इन कोकों के 'तिसान् साहसतुंगनास्नि' इस पटमे दन्तिदुर्गका दूसरा नाम साहसतुग था इस यात का इतना स्पष्ट उल्लेख है कि उसमे किसी प्रकारके सन्देहको अवकाश नहीं है, क्योंकि इसमे दन्तिदुर्ग साहसतुगके स्वर्गवासके बाद कृष्ण प्रथमके राजिस्हासनासीय होनेकी इतिहासप्रसिद्ध घटना और दन्तिदुर्गकी साहसतुगके स्वर्गवासके बाद कृष्ण प्रथमके राजिस्हासनासीय होनेकी इतिहासप्रसिद्ध घटना और दन्तिदुर्गकी पाञ्जस्पविजयकी घटनाका उल्लेख है। अत. अव 'साहसतुग' नामको अनुमानमात्र कहकर उसे सन्देहकोटिमे बाजनेकी कोई गुजाइश नहीं रह बाती। साहसतुग दन्तिदुर्गका समय ई० ७५६ तक है ।

(३) जब 'साहसतुग निर्विवादरूमसे दन्तितुर्गका उपनास या विरुद या' यह विद्व हो गया तब हमे

<sup>(</sup>१) वी राष्ट्रकृदाज्ञ ०:५० १०।

अकलक्कचरितके शास्त्रार्थनाछे इस्तोकके 'विकामार्कशकान्दीय' पदको इसीके प्रकाशमें देखना होगा और इसका अर्थ शक्सवत् करके ही हम समयकी सगति विठा सकते हैं। इसके अन्य कारण इस प्रकार हैं--

१. इस क्लोकके 'विक्रमार्कराकान्द्रीय' के स्थानमे 'विक्रमाद्रशकान्द्रीय' पाठ मानना चाहिए, जिसका अर्थ है विक्रमविभूपित शकसम्बन्धी ।

२. जैन परम्परामे शकसवत्का उल्लेख बहुत प्राचीनकालमे ही 'विक्साह्मशक' शब्दमे होता रहा है। उसके दो प्रमाण ये है-

· (क) ववळा टीकाकी समाप्ति चगच गदेवके राज्यकी समाप्ति और अमोववर्षके प्रारम्भकालमें ई॰ ८१६ में हुई थी। ध्वला टीका प्रथम मागकी प्रस्तावना में अनेकविध रुहापोइसे इस समयकी विदि की गई है। घवलाकी अन्तिम प्रशस्तिवाली गाया इस प्रकार है-

## "बद्रतीसम्ब सतसप विक्रमरायं किए ससगणामे। वासे सुतेरसीए माणुविछमो घवछपक्खे ॥"

इस गायामें भवकाकी समाप्तिका कारू विक्रमराचाद्भित शक ७३८ दिया है, जो शकसवत् माननेसे ही ठीक सिद्ध हो सकता है: क्योंकि जगन ्य और अमोषवर्षके राज्यकाक हतिहाससे वही सिद्ध है जो हसे शक्सवत् माननेसे आते हैं।

(ञ्च) ढाँ० शीराकाकवीने अपने मतके समर्थनके किये वहीं (ए० ४०) त्रिकोकसार (गा॰ ८५०) के टीकाकार श्री माधवचन्द्र त्रैविचका यह अवतरण दिया है-"श्री चीरनाथनिधृतेः सकाशास् पञ्च-शतोत्तरबद्शतवर्षाणि (६०५) पञ्चमास्युतानि गत्वा प्रसात् विक्रमाङ्कशकराजो जायते।"

इस अवतरणमे वीरनिर्वाणसवत् ६०५ मे प्रवर्तित शकसवत्के सस्थापकका 'चिक्रमाद्वशकराज' शब्दते राष्ट उल्लेख है, जो हमें 'विकसाद्व' पदको शकरावाकी उपाधि माननेके लिये प्रेरित करता है। इन दो प्रमाणीले यह यात थिद हो जाती है कि जैन छेलक 'विक्रमाह राक' शब्दले शक्सवत्का उल्लेख प्राचीन काल (ई॰ ९वीं सदी) से ही करते आये हैं। इतना ही नहीं 'त्रिकोकप्रजित (गाया ८६, ८९) में शककी उत्पत्ति वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात् या विकल्पसे ६०५ वर्ष पश्चात् वतलाई गई है। उसमे यही मान्यता ष्वनित है; क्योंकि बीरनिर्वाणसे ४६१वॉ वर्ष प्रसिद्ध विक्रमके राज्यकालमें पड़ता है और ६०५ वें वर्षसे शक-काल प्रारम्भ होता है। अतः अकल्क्क्क्वारितके व्लोकमे शक्तवत्का उल्लेख ही इतिहाससगत सिद्ध होता है।

सुप्रसिद्ध इतिहासक श्री जयचन्द्रजी बिद्यालङ्कारका विचार" भी उक्त मान्यताको पुष्ट करता है ।

<sup>(</sup>१) प्र॰ ३५ से ४५ सका

<sup>(</sup>३) वही। (२) धवछाटीका प्रथम भाग प्रस्तावना पु॰ ४१ ।

<sup>(</sup>४) वे भारतीय इतिहासकी रूपरेखा (पृष्ठ ८२४ से ८२९) में कियते हैं कि-"महसूर गत-मयीके समकालीन प्रसिद्ध विद्वान् बाजी अस्वेदनीने अपने सारतविषयक ग्रन्थमें शकराजा और दूसरे विक्रमादित्यके युद्की यात इस प्रकार छिची है-'शकसंघर अथवा शककालका आरम्भ विक्रमादित्यके संवत्से १३५ वर्ष पीछे पढ़ा है। प्रस्तुत शकने ठन (हिन्दुओं) के देशपर सिन्धु नदी और ससुवके बीच आयांवर्तके उस राज्यको अपना मिवासस्थान बनानेके बाद वह अत्याचार किये। कह्यांका कहना है कि वह अलमन्सूरा नगरीका सूड़ था, दूसरे कहते हैं वह हिन्दू वा ही नहीं और मारतमें पश्चिमसे आया था। हिन्दुओको उससे बहुत कष्ट सहने पड़े। जन्तमें उन्हें प्रवसे सहायता मिली जब कि विक्रमाहित्यने उसपर चढ़ाई की, उसे सवा दिवा और सुस्तान तथा छोनीके कोटछेके बोच करूर प्रदेशमें उसे मार डाठा । सब यह तिथि प्रसिद्ध हो गई क्योंकि कोग उस प्रचापीडककी मौतकी सबरसे बहुत सुश हुए मौर उस तिथिमें एक संबद् शुरू हुआ जिसे ज्योतिषी विशेष रूपसे वर्तने छने "किन्तु विक्रमादित्य संबद कहे जानेवाले संवत्के आरम्भ और शकके मारे जानेके बीच बढ़ा अन्तर है, इसमें में समझता हूँ कि

- (४) अकल्कुको दन्तिवुर्गके समकालीन मानकर उनका समय यदि ई० ७२० से ७८० तक माना बाता है तब मी धवलाटीका (ई० ८१६) में उनके राजवार्तिकसे आगम प्रमाणके रूपमे अवतरण लिये जा सकते हैं, स्योकि राजवार्तिक अकल्कुके सैद्धान्तिक काल्की प्रथम कृति है। वह तत्वार्थकी टीकाओमे इतनी परिपूर्ण और प्रमेयवदुल है कि उसकी अपने सम्प्रदाय और अपने ही प्रान्तमे प्रसिद्धिके लिए दस वर्षकी भी आवस्यकता नहीं थी।
- (५) आचार्य रिद्धसेन गणी समाप्य तत्त्वार्याधिगमसूनके व्याख्याकार है। इनका समय पं॰ युखलालजीने ई॰ नवी जतान्दीसे पहले और ७ वीं के वाद का निर्धारित किया है। इसका कारण मी दिया है कि गणिजीने घर्मकीर्तिका उल्लेख किया है तथा शक ७९९ (ई॰ ८७७) में हुए श्रीकाकाचार्यने आचारायद्वियो इनका उल्लेख किया है, अतः ये ई॰ ८ वी सदीके उच्चरार्थके विद्वान् हैं। पिटतजीकी सम्मावना है कि—'अकल्क्ट्र गन्धहस्ती (सिद्धसेन) तथा हरिम्ब्र ये अपने दीर्घजीवनमें योड़े समयतक भी समकालीन रहे होगे" और यदि यह सम्मावना ठीक है तो ई॰ ८ वी सदीके उच्चरार्घके विद्वान् सिद्धसेन अकल्क्ट्र के राजवार्तिकको देख सकते है।

यद्यपि आर्थिशवस्थामीके एक सिक्षिविनिश्चयका और पता चला है फिर मी सिद्धसेन गणि कृत तस्वार्थमाय्य टीका (ए० ३७) का यह उल्लेख-

"ययं कार्यकारणसम्बन्धः समवायपरिणामनिमित्तनिर्वर्तकाविकपः सिद्धिविनिश्चय-सृष्टिपरीक्षातो योजनीयो विशेषार्थिना दूषणहारेणेति ।"

सिद्धिविनिश्चयके ७ वे शास्त्रसिद्धि प्रस्तावके स्त्रोक १३ के बाद निवद ईश्वरिनराकरण प्रकरणसे दुख्नीय है। यथा—

"तत्परिणामोपगमेऽपि समवायिकारणत्वस्थित्वाप्रवृत्त्यादेश परिणामिन एव सम्मवात्" " —सिक्षिवि॰ टी॰ ए॰ ४७७ ।

सम्मावना यही है कि सिद्धसेन गणीने अक्छक्कके इसी प्रन्थके इस प्रकरणकी ओर ही सकेत किया है। तब मी इससे अकछक्कके ई॰ ८ वीं शताब्दीयाले समयपर कोई प्रमाय नहीं पढ़ता।

(६) आ॰ इरिमद्रव्यिका समय मुनि श्री जिनविजयजीने कुवळ्यमाळा कथा (ई॰ ७७७)मे उद्योतन-स्रीर द्वारा हरिमद्रका सरण होनेसे तथा अन्य आन्तरिक प्रमाणोके आधारसे ई॰ ७००—७७० निर्घारित

ज्य संवव्का नाम जिस विक्रमादित्यके नामसे पद्या वही शकको भारनेवाका विक्रमादित्य नहीं है, केमक दोनोंका नाम एक है (पृ॰ ८२४-२५) इस पर एक शंका उपस्थित होती है शाकिवाहनवाकी अञ्जयुतिके कारण । अक्वेरुनी स्पष्ट कहता है कि ७८ ई॰ का संवत् राजा विक्रमादित्य (सातवाहन) में शकको मारनेकी यादगारमें कामाया । वैसी बात ज्योतिकी आहोत्यक (ई॰ ९९६) और ब्रह्मगुप्त (ई॰ ६२८) में भी किसी है। यह संवत् अब भी पंचांगोंमें शाकिवाहन शक अर्थात् शाकिवाहनाव्य कहकाता है।"—मारतीय इतिहासकी स्परेखा ए॰ ८३६।

कपर दिये गये अवतरणोंसे इतनी वात सिद्ध हो जाती है कि विष्ठमादित्य (सातवाहन) ने शकको मारकर अपनी विजयके उपकश्यमें एक संवत् चळाया या, जो सातवीं सतावदी (बहरमुस) से ही शाकिवाहनाव्य माना जाता है। घवळा टीका आदिमें जिस 'विष्ठमाङ्क शकसंवत्' का उस्केल आता है वह यही शाकिवाहन शक होना चाहिए। उसका 'विष्ठमाङ्क शक या विक्रमार्कशक' नाम शक विजयके उपकश्यमें विष्ठम द्वारा चळावे गये शक संवत्की स्पष्ट सूचवा कर रहा है

- (१) तत्त्वार्थं अस्ता पृष्ट ४६। (२) जैन
- (२) जैन सा॰ नो सं॰ इ॰ पृ॰ १८१।
- (१) तस्यार्थं० प्रस्ता० पृ० ४३ टि० २।
- (४) सकळहूमस्थात्रय प्रस्ता० ए० १०। (५) देखो आगे ए० ५३।

किया है। <sup>र</sup> मुनिजीके समय निर्णयका भौजित्य मानते हुए इसने न्यायकुमुदचन्द्र दितीय भागकी प्रसावना<sup>भ</sup>र सुझाव दिया था कि-चूँकि इरिमहस्**रिके षड्दर्शनसमु**च्चय (स्त्रो॰ र॰) में <sup>र</sup>न्यायमज्**री**के

"गम्मीरगर्जितारम्मनिर्मिन्नगिरिमह्नराः । रोडम्बगवरूव्याडतमाडमित्नवः ॥ त्वङ्गराडिद्धतासङ्गपिशङ्गोराङ्गविश्रद्धाः । वृष्टिव्यभिचरन्तीह् नैवंग्रायाः पयोमुचः ॥"

इन दोनों श्लोकोंके द्वितीय पादोको जैसाका तैसा छे हिया गया है। अतः उनका समय जयन्तमहर्षे बाद होना चाहिए! विधिविवेक न्यायकणिका टीकाके-

> "श्रह्मानितिमिरशमनी परदमनीं न्यायमञ्जरीं रुचिराम्। प्रसिवते प्रभवित्रे विद्यातस्वे नमो गुरवे॥"

इस मगळ स्होकमें न्यायमजरीका नाम देखकर हमने अनुमान किया था कि जयन्तका समय ई॰ ७६० से ८४० तक होना चाहिये, क्योंकि वाचस्पित मिश्रका समय ई॰ ८४१ निश्चित हैं। किन्तु अभी श्री अनन्तकाल ठाकुरने "गुरु त्रिलोचनकी न्यायमजरी एक विस्मृत प्रन्य" शीर्पक देखमें वाचस्पित शिश्रके गुरु त्रिलोचनकी न्यायमजरीका पता दिया है। उन्होंने उक्त देखमें बताया है कि शानश्री और रक्षकीतिने अपने अणमङ्गाप्याय (ईश्वरवाद ?) आदि प्रन्थांमे त्रिलोचनकृत न्यायमजरीके कई उद्धरण त्रिलोचनके नामके साथ किये हैं। इस तरह त्रिलोचन गुरुकी न्यायमजरीका पता क्या जानेसे और बाचस्पित मिश्र द्वारा त्रिलोचन गुरुकी ही न्यायसजरीका उद्धल किया जाना निश्चित हो जानेसे अब मह जयन्तकी समयाविधिय स्वतन्त्र भावसे विचार करना होगा।

मह जयत्वके पुत्र आमिनन्दने अपने कादम्बरी कथासारमे अपनी वशावको इस प्रकार दी है— "मारद्वाज कुळमे शक्ति नामका गौड़ ब्राक्षण था। उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिस्वामी हुआ। ये शक्तिस्वामी ककोंट वशके राजा मुक्तापीड ळिल्लादित्यके मन्त्री थे। शक्तिस्वामीके पुत्र कस्याणस्वामी, कस्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हुए, जो नवश्वत्तिकार नामसे प्रसिद्ध थे। जयन्तके अमिनन्द नामका पुत्र हुआ।"

काक्सीरके ककोंट वशके राजा मुक्तापीह लिख्तादित्यका राज्यकाक हैं० ७३१ से ७६८ तक रहा हैं°। अतः इनके मन्त्री व्यक्तिस्वामीकी तीसरी पीढीमें उत्पन्न होनेवाले जयन्तका जन्म समय ई० ७७० से पहले नहीं जा सकता। ऐसी दशामे जयन्तकी न्यासमझरीकी रचना जस्दी से जस्दी ई० ८०० तक हो सकती है। अतः यदि हरिमद्रने जयन्तकी न्यायमझरीसे ही बल्द्वर्गनसमुख्यमें उक्त कोक लिये हैं तो उनके समयकी उत्तराविध ई० ८१० तक लम्बानी होगी तभी वे जयन्त महकी न्यायमझरीको देख सकते हैं।

इस तरह हरिमद्रस्रिका समय ई० ७२० से ८१० तक निश्चित होता है जो उस समयके दीर्घायुष्यको

देखते हुए असम्मव नहीं है। ये अकरुद्धदेवके समकाळीन रहे हैं।

अनेकान्तजयपताका (१० २७५) मे आया हुआ "अकलह्नस्यायानुसारि जेतोहर्र धचः" धाक्य अकलहृकृत न्यायका उल्लेख नहीं कर रहा है अपि तु न्यायकी निष्कलहृताका धोतन करता है। इसी

<sup>(</sup>१) हरिमद्रस्रिका समय मिणैय छेख, जैन सा० सं० सा० १ वंक १ ।

<sup>(3) 80 86 1</sup> 

<sup>(</sup>३) न्यायमक्षरी, विजयनगरम् संस्करण, पृ० १२९ ।

<sup>(</sup>४) जल विक और रिक सीक परना, १९५५, साग ४।

<sup>(</sup>५) "सक्षर्या त्रिकोचनः पुनराह-बुद्धिमत्पूर्वकत्वेन"।"-नही पृ० ५०८ टि० २ आदि ।

<sup>(</sup>६) न्यायकु० द्वि० प्रस्तावना पृ० १६।

<sup>(</sup>७) संस्कृत साहित्यका इतिहास, परिकार (ख) पृ० १५।

अनेकान्तजयपताका (१० ३२) के "निष्कळह्मतिसमुत्येक्षितसम्म्यायानुसारतः सर्वमेव प्रमाणाद् प्रतिनियतं न घटते" इस पूर्वपक्षीय वास्यमं निस्त प्रकार पूर्वपक्षी वौद्ध अपने न्यायको 'निष्कळह्मतिसमुत्येक्षित न्याय' कह रहा है इसी तरह "अकळह्नन्यायानुसारि चेतोहरं वचः" वास्यमं नैयायिक अपनी युक्तिको 'अकळह्नन्यायानुसारि' कह रहा है निसका अर्थ 'निर्दोपन्याय'से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता । यदि 'अकळह्नन्यायानुसारि' वास्यका 'अकळह्नदेवका न्याय' यह अर्थ ळिया नाय तो उसकी सगति नैयायिकके पूर्वपक्षके साथ नहीं वैठ सकती ।

इस तरह जब हरिमद्र खगमग अकळ्ड्रके ळ्युसमकाळीन ई॰ ८ वी शताब्दीके विद्वान् है तय उनके द्वारा उच्चितित या अनुस्कित्वित होनेसे उनके समयका अकळ्ड्रकी समयाविषयर कोई प्रमाव नहीं पढ़ सकता !

(७) जिनदासगणि महत्तरकी निजीय चूर्णिमे दर्शनप्रमावक जान्नोमें सिद्धविनिश्चयका नाम अवस्य दिया है। किन्तु यह सिद्धिविनिश्चय अकल्ककुत प्रकृत सिद्धिविनिश्चय नहीं है। मुनिश्री पुण्यविन्नयनीको शाक-टायनकृत कीमुक्ति प्रकरणकी एक टीका मिली है, जो खिलत है। उसका आदि अन्त नहीं है इसलिए टीका-कारका नाम माल्य नहीं हो सका। उसमें एक जगह लिखा है—"अस्मिक्तरों भगवदाचार्यदिवस्सामिकः सिद्धिविनिश्चय गुक्त्यभ्यधायि आर्याद्धयमाद्ध—यत्त्वंयमोपकाराय वर्तते।" इसमे आचार्य शिव-सामीके सिद्धिविनिश्चय प्रम्थका उस्लेख है जो अकल्ड्यूरेवके सिद्धिविनिश्चय में है, क्योंकि इसमें जीमुक्तिका समर्थन करनेवाली वे आर्यार्थे है जिन आर्यार्थोंको शाकटायन ने (ई० ८१४—८६७) अपने जीमुक्तिका समर्थन करनेवाली वे आर्यार्थे हैं जिन आर्यार्थोंको शाकटायन ने (ई० ८१४—८६७) अपने जीमुक्ति प्रकरणमें उद्भुत किया है। इसके अतिरिक्त शाकटायनने स्वय अपनी अमोषवृत्ति (११३१६८) मे शिवार्यके सिद्धिविनश्चयका उस्लेख इस प्रकार किया है—"साधु जिस्स्वर्ट शब्दानुशासनमाचार्यस्य आचार्येण वा। शोभनः सिद्धिविनश्चयः शिवार्यस्य शिवार्यस्य शिवार्येण वा। शोभनः सिद्धिविनश्चयः शिवार्यस्य शिवार्येण वा। शोभनः सिद्धिविनश्चयः शिवार्येक सिद्धिविनश्चयका स्वयं है।

इन दो उल्लेखोरे इस बातमे कोई सदेह नहीं रह जाता कि शाकटायनके सामने निवार्यका सिद्धि-विनिश्चय रहा है, निसमे स्त्रीमुक्तिका समर्थन था।

जय निर्धायन्त्र्णिमे सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख उपलब्ध हुआ और कच्छक भडारसे अकल्क्रक्कत सिद्धि-विनिश्चयकी अनन्त्रवीर्यकृत टीकाकी प्रति उपलब्ध हुई और 'अनेकास्त' में श्री प॰ जुगलिकोरजी मुस्तारने, इसका परिचय देते हुए निर्धायन्णिका निर्देश किया, तभी 'अनेकास्त' पत्र'में श्री प॰ जुसलाव्जी और पं॰ वेचरदास्त्रजीकी ओरसे एक स्वोधन और सूचन प्रकाशित हुआ या, विसमें लिखा था कि—'निर्धायन्त्रणिमें निर्देष्ट सिद्धिविनिश्चय अकल्क्रद्धेवका तो हो ही नहीं सकता' क्योंकि वे उत्तर चूर्णिके स्विधता जिनदास महत्तरके बाद ही हुए हैं । अतः चूर्णिमे निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्चय अन्य किसीका रचा हुआ होना 'चाहिये । और वे अन्य समस्तः श्रेतावरीय विद्वान् होंगे । अपनी इस समावनाके उन्होंने दो मुख्य कारण बतलाये थे । एक दो श्रेतावरीय किसी प्रन्य में निश्चित दिगम्बरीय प्रत्यक्षत प्रमावकके तौर पर अन्यत्र उस्लेख न मिलना, पूसरे सन्मितिवर्ज जो स्रोताव्यरीय प्रतिष्ठित प्रन्य है उसके साथ और उससे पहिले सिद्धिविनिश्चयका उन्हेख होना'।

<sup>(1)</sup> प्रो॰ व्लसुखमाईने यह सूचना दो है।

<sup>(</sup>२) ''यत्संयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम् । धर्मस्य हि तत्साधनमतोऽन्यद्धिकरणसाहार्दन् ॥१२॥ धरतैन्याहिर ( अस्त्यैर्यव्याहार ) न्युत्सर्गविचेकैपणादिसमितीनाम् । उपदेशनसुपदेशो सृपचेरपरिमहत्तस्य ॥१३॥"

<sup>--</sup>क्रीसुक्ति प्र० इको० १२--१३। बैन सा० सं० खंद २ थंक ३--७।

<sup>(</sup>३) इस अवतरणकी सूचना श्री पं॰ कैलाहाचंद्रजी शास्त्रीने दी है।

<sup>(</sup>४) अनेकान्त वर्ष १, अंक ४।

<sup>(</sup>५) न्यायकु० प्रथम माग प्रस्तावना प्र० १०५, टि० ३।

सुनि भी जिनविजयजीने मी 'अकल्ड्स ग्रन्थत्रय' के प्रास्ताविक ( ए० ५ ) में इसी प्रकारका सदेह व्यक्त किया था।

जन हमने अकलक प्रन्यजयकी प्रस्तावनामें अकलक प्रेम आन्तिक परीक्षणके आधारते उनका समय ई० ७२०-७८० तक निर्धारित किया तो हमरे मनमे यह शका तो हुई थी कि-'जन अकलक तत सिद्धिविनिश्ययका उल्लेख निर्धाय चूर्णिमे हैं तो निर्धाय चूर्णिके स्वियता जिनदासका समय अकलक ते वाद होना चाहियें। इसिल्ये मैने नन्दीचूर्णिके कर्या जिनदास हैं या नहीं इस प्रकारका सन्देह व्यक्त किया था। पर मेरे मन में यह नहीं आया था कि सिद्धिविनिश्यय भी दूकरा हो सवता है, क्योंकि प्रकृत सिद्धिविनिश्यय इतना विद्युद्ध दार्गिनक प्रन्य है कि उसका उल्लेख श्रीताम्बर आचार्यद्वारा सहज ही दर्शनप्रमाथक प्रन्योंमें किया जा सकता है।

यचिष मुनि श्री जिनविजयजीने अफरुड्स प्रन्यत्रमके प्रास्ताविक में मेरे उस सन्देहका निवारण कर नन्दीचूर्णिके कर्ता जिनदास ही हैं और उनका समय मी ई॰ ६७६ ही हो संकता है यह प्रतिपादित कर दिया था, फिर मी निशीयचूर्णिमें सिद्धिविनिश्चयके उस्लेखकी समस्या खडी ही थी।

किन्द्र अब खीसुक्ति टीका तथा अमोबन्नक्ति उक्त उल्लेखोंसे शिवार्यकृत सिद्धिविनिश्चयका निर्णय हो जानेसे स्थिति सर्पया स्पष्ट हो जाती है।

विवार्य यापनीय हैं, क्योंकि यापनीय शाकटायनने उनके विद्वितिक्षयका स्नीमुक्तिके समर्थनमें उदरण दिया है। इसीलिये स्नीमुक्तिके समर्थक श्वेताम्बर आचार्य द्वारा किस विद्वितिक्षयका चूर्णमें दर्शनप्रमावक क्ष्ममें उस्लेख है वह विवार्यका ही हो सकता है। स्वतः चूर्णिके उस्लेखके साधारसे सकल्क्षका समय ई० ७ वी सदी नहीं माना जा सकता, अवकि उनके ८ वी सदी में होने के सनेक सान्तर और बाह्य प्रमाण मिल रहे हैं। ये शिक्षार्ये निशीय चूर्णिके उस्लेखके आधारसे ई० ७ वी सदीके पहिलेके विद्वान् सिद्ध होते हैं।

क्षद में उन साधक प्रमाणोंको उपस्थित करता हूँ विनसे अकल्क्कका समय ई० ८ वीं सदीका उत्तरार्थ सिंद होता है—

१. दित्तवुर्ग द्वितीय, उपनाम साहरात्रकी समा में अकलक्कका अपने मुखरे हिमशीतव्यकी समामे हुए शास्त्रार्थकी बात कहना । दित्तवुर्गका राज्यकाल ई० ७४५ से ७५५ है, और उसीका नाम साहराद्वह या वह रामेश्वर मन्दिरके सामलेखरे सिद्ध हो गया है ।

२. प्रमाचन्द्रके क्याकोशम अकल्ड्को कृष्णराज के सन्त्री पुरुषोत्तसका पुत्र बताना । कृष्णका

राज्यकाळ ई॰ ७५६ से ७७५ तक है।

३. अकलकुचरितमें अकलकुके शक स॰ ७०० ई० ७७८ में नीढोके साथ हुए यहान् शरका उच्छेख होना !

४. सकळ्ड्रके प्रन्थोंमें निम्नलिखित आचार्योंके प्रन्योंका उल्लेख या प्रमाय होना<sup>®</sup>--

मर्तृहरि ई० ४ भी ५ वीं सदी कुमारिख ई० ७ वींका पूर्वार्ष धर्मकीर्ति ई० ६२० से ६९० खयराचि महर्दे० ७ वीं सदी प्रजाकर गुप्त ई० ६६० से ७२० धर्माकरदत्त (अर्चट) ई०६८००७२० शान्तमद्र ई० ७०० धर्मोत्तर ई० ७०० फर्णकगोमि ई०८ वीं सदी शान्तरक्षित ई० ७०५-७६२

(१) अक्लक्क्सप्रन्यत्रय प्रस्ताचना पृ० १४-१५।

<sup>(</sup>२) सगवती आराधनाके कर्जा क्षिवार्य और ये आर्य क्षित्रकामी या क्षित्रार्य एक ही व्यक्ति हैं या खुदे, यह प्रश्न वर्षे महत्त्वका है। पं॰ नाष्ट्रसम्ब्री प्रेमी क्षित्रार्यको वापनीय मानते हैं। वेखो-देन सा॰ खुदे, यह प्रश्न वर्षे महत्त्वका है। पं॰ नाष्ट्रसम्ब्री प्रेमी क्षित्रार्यको वापनीय मानते हैं। वेखो-देन सा॰ खुदे, यह प्रश्न वर्षे महत्त्वका है। पं॰ नाष्ट्रसम्बर्ध प्रश्न प्रश्न वर्ष वर्षे प्रश्न प्रश्न प्र प्रश्न प्र प्रश्न प्रस्म प्रस्म प्रस्म प्रस्म प्रस्म प्रस्म प्रस्म प्रस्म प

- ५. कविवर घनज्ञयके द्वारा नामसाळामें 'प्रमाणमकळङ्कारा' ळिखकर अकळङ्कका स्मरण किया जाना । घनञ्जय की नाममाळाका अवतरण घवळा टीकामे हैं । अतः घनञ्जयका समय ई० ८१० है ।
  - ६. जिनसेनके गुरु वीरसेनकी धवला टीका (ई॰ ८१६)मे तत्त्वार्थवार्विकके उद्धरण होना<sup>र</sup> !
- ७. व्यादिपुराणमें जिनसेन द्वारा उनका स्मरण किया जाना । जिनसेनका समय ई० ७६० से ८१३ है।
- ८. इरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाइसचीय जिनसेनके द्वारा वीरसेनकी कीर्तिको 'अकलक्का' कहा जाना"। इन्होंने शक ७०५ ई० ७८३ में हरिवश पूर्ण किया या।
- ९ विद्यानन्द आचार्य द्वारा अकलङ्करी अध्यतीपर अध्यहस्री टीकाका व्यिता जाना । विद्यानन्दका समय ई० ७७५-८४० है।
- १० शिलालेखों सं संस्कृता स्मरण सुमतिके वाद आना । गुजरातके राष्ट्रकृट कर्क सुवर्णका मस्त्ववादिके प्रशिप्य और सुमतिके शिष्य अपराजितको दिये गये दानका एक ताम्रपत्र शक सवत् ७४३ ई० ८२१ का मिला है।"

तत्त्वसग्रहमें सुमित दिगम्बरका मत आता है। तत्त्वसग्रह पिककामें बताया है कि सुमित कुमारिलके आक्षोचनामात्र प्रत्यक्षका निराकरण करते हैं। अतः सुमितका समय कुमारिलके वाद होना चाहिए। डा॰ महाचार्नने मुमितका समय ई॰ ७२० के आस-पास निर्धारित किया है। १० यदि ताप्रपत्रमे उन्लिखत सुमित ही तत्त्वसग्रहकार द्वारा उद्धिक्षित सुमित है तो इनके समयकी सगति वैठानी होगी क्योंकि ताप्रपत्रके अनुसार सुमितके किएय अपराणित ई॰ ८२१ में है और इस तरह गुद जिप्य के समयमे १०० वर्षका अन्तर हो जाता है। प्रो॰ दलसुल मालवणियाने इसका समाचान इस प्रकार किया है। कि—"सुमितिकी अन्य रचनाका समय ई॰ ७४० के आसपास विद्याना जाय तो पूर्वोक्त अस्याति नहीं होगी। शान्तरक्षितने विव्यत जानसे पूर्व ही तत्त्वसग्रहकी रचना की है, अत । यन वह ई॰ ७४५ के पूर्व रचा गया होगा, क्योंकि शान्तरक्षितने तिव्यत जाकर ई॰ ७४९ में विहारकी स्थापना की थी। सुमितको यदि शान्तरक्षितका समययस्क मान किया जाय तो उन्हानी मी उत्तराविव ई॰ ७६२ के आसपास होगी। ऐसी स्थितिमें सुमितके शिष्य अपराजितकी सचा ई॰ ८२१ में होना असम्पन नहीं है।" यह समाधान समुक्तिक है। ऐसी द्यामें सुमितसे १–३ आधार्य वाद होनेवाले अकल्यक्षका समय ई॰ ८ वीं का उत्तरार्थ ही सिद्ध होता है।

इस तरह विप्रतिपत्तियोंका निराकरण तथा सुनिश्चित साथक प्रमाणोंके आधारसे अकळहृदेवका समय ई॰ ७२॰ से ७८॰ सिद्ध होता है। वे इस समय अवस्य रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी जीवित रहे हों।

# अकलङ्क्षके ग्रन्थ

भद्दाक्छक्क पट्तर्ककुश्रक और एक्ष्रक्ष्मयाभित्र थे । उनके रिद्धान्तज्ञान अनेकान्तदृष्टि स्याद्वादभाषा और तर्कनैपुष्पके दर्शन उनके अन्योम परा-पगपर होते हैं । वे पहले समयदीपक ही रहे थे पीले पट्तर्कविश्वष्ठ और वादीमिहर या वादिसिंह वने थे । वे प्रथम जिनमतकुवल्यकानाड्क थे फिर सास्त्रविदमेसर हो मिय्या-मतान्य भारिवेदक प्रकाशपुष्ठ हुए थे । उनके इस स्वसायक और परदूपक महान् व्यक्तित्व और बहुश्रुतत्व स्पर्के दर्शन उनके अतिगहन दुरववोष और प्रौढ प्रन्थोंमें होते हैं । तत्वार्यवार्तिकमें वे जितनी अतिश्वय

<sup>(</sup>१) जैन सा० इ० प्र० १११। (२) प्र० १७। (३) प्र० ३८। (४) हरिवंशपु० १।३९।

<sup>(</sup>५) प्र० ३९ । (६) प्र०८। (७) धर्मीचरम् ० प्रसा० प्र० ५५ ।

<sup>(</sup>८) तत्वसं॰ पृ॰ ३७९, ३८२, ३८३, ३८९, ४९६।

<sup>(</sup>९) "तत्र सुमतिः कुमारिकावमिमताकोचनामात्रप्रसम्विचारणार्थमाह"—तत्त्वसं० ५० ५० ३७९ ।

<sup>(</sup>१०) तत्वसं । प्रकार प्रव ९२। (११) वर्मोत्तरप्र प्रस्तार प्रव प्रमा

प्रसन्न और सुवोध वैलीसे वस्तुतत्त्वका स्कृट और विश्वद निरुप्तण करते हैं अप्रशती और सिद्धिविनश्रयादि व्रन्थोंमें वे उतने ही ओवःपूर्ण, दुरुह और गृह वन बाते हैं। यहाँ उनकी गापामें ओवस्त्रता, तीक्णता और व्यंग्यकी पुर बरावर कक्षित होती है; इसका कारण है बौद दार्शनिकींके वाग्वाणींके प्रहारसे उनके मनका विक्षव्ध हो जाना ।

अकल्ड्रह्रदेवने तत्त्वार्थवार्तिक और अष्टगती वे टो टीका ग्रन्थ दिले है तथा रूपीयक्वय सर्वात्त, न्यायविनिश्चय सर्वात्त, प्रमाणसम्बद्ध और सिद्धिविनिश्चय सर्वात्त्र ये चार स्वतन्त्र मन्य लिसे है। उनके सभी दार्शनिक प्रन्थ लघुकाय है।

# १ तत्त्वार्थवार्तिक समाष्य-

यह गृद्धपिन्छाचार्च उमास्वातिके सत्त्वार्थसूत्र प्रत्यपर उगोतकरके न्यायवार्तिककी शैक्षीरे हिखा गया प्रथम वार्तिक है। इसमें जीन अजीन आखन वन्य सनर निर्वरा और मोश्र इन सात तन्त्रीका साझोपाङ्ग सर्वोञ्ज विवेचन ऊहापोइ पूर्वक किया गया है। इसमे वार्तिक खुटे है तथा उनकी व्याख्या खुटी है। यह ब्याख्या 'भाष्य' शब्दरे भी उल्लिखित हुई है<sup>!</sup> । इसकी पुष्पिकाओं में इसका नाम तत्वार्थवार्तिकव्याख्याना-लकार दिया गया है। पूज्यपारकी सर्वार्थसिदिका बहुमाग इसमें मूळवातिकका रूप पा गया है। इसमे सत्ता-र्थाधिगम भाष्यके भी अनेक वाक्य वार्तिकके रूपमे पाये जाते हैं। अकलहुदेवने तत्त्वार्थाधिगममाप्य तथा तत्त्वम्मत सूत्रपाठ की आलोचना अनेक स्वलीम की है। इससे यह निर्विवाद है कि अकल्ड्रदेवके सामने घवेताम्बरपरम्परासम्मत सूत्रपाठ और स्थोपत्रभाष्य था'। उन्होंने उस माध्यका 'वृत्ति' शब्दसे उस्लेख किया है<sup>भ</sup>। उसने अध्यायके अन्तका गद्यभाग और ३२ एव ज्योंके त्यों इसके अग वन गये हैं। इसमें द्वादनागके निरुपणमें क्रियावादी अक्रियाचादी आजानिक आदिमें जिन साकस्य वाष्ट्रक कुशुमि कठ मध्यन्दिन मीद पैप्पलाद गार्ग्य मीद्रस्यायन आसकायन आदि ऋपियोक्ते नाम क्रिये है वे सन ऋग्वेदादिके शासा ऋपि हैं। तत्नार्यवार्तिकमं अनेक रक्छोमें पद्संडागमके त्न और महायन्यके वाक्य उद्यूत किये गये है और उनसे सगति बैठाई है। 'यह ऐसा आकर अन्य है जिसमे सैद्धान्तिक मौगोलिक और वार्शनिक समी चर्चाएँ ययास्थान पिलती हैं । सर्वत्र अनेकान्त दृष्टिका प्रयोग होनेसे ऐसा रूपता है जैसे सैद्धान्तिक तत्त्वप्ररोहोकी रक्षाके क्रिये क्षनेकान्तको वाडी क्यार्ड जा रही हो । सर्वत्र मेरामेद नित्यानित्यत्व और एकानेकलके समर्थनका क्रम अनेकान्त प्रक्रियारी दृष्टिगीचर होता है। स्वरूपचतुष्ट्यके ग्यारह-बारह प्रकार, सकलावेश विकलावेशका विस्तृत प्रयोग तथा सतमद्भीका विशव और विविध विवेचन इसी प्रन्थमे अपनी विशिष्ट गैलीसे मिलता है।

इसमें दिरनागके प्रत्यक्षकक्षण-कत्पनापोढका सण्डन है पर धर्मकीर्तिकृत 'अभ्रान्त' पदिविधिष्ट प्रत्यक्षरूक्षणका नहीं । यदापि धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धिका खाद्य रखोक 'बुद्धिपूर्वो क्रिया' उदधूत है फिर भी ऐसा क्ष्मता है जैसे तत्त्वार्थवार्तिककी रचनाके समय धर्मकीर्तिके अन्य प्रकरण अकल्डहरेनके अध्ययनमें न आये हों । इसीलिये काता है कि तत्वार्यवार्तिक अकलह्वदेवकी आन कृति है। अकलह्वदेव अच्छे वैयाकरणं भी थे। सूत्रों में शन्दोंकी सार्यकता तथा न्युत्पत्ति करनेमें उनके इस स्वरूपके खूर वर्धन होते है। यद्यपि वे सर्वत्र पूज्यपादकृत जैनेन्त्र व्याकरणका ही उद्धरण देते हैं, पर पाणिनि और पातक्रक्रमाध्यको वे भूळे नहीं है । भूगोळ और खगोळके विवेचनमे त्रिकोकप्रवित उनके सामने रही है । वस्तुतः यह तत्नार्थकी उपलब्ध टीकाओं में मूर्धन्य और आकर प्रन्य है।

<sup>्(</sup>१) धवलाटीका, न्यायकुमु॰ पु॰ ६४६।

<sup>(</sup>२) "पृषां च पूर्वस्य कामे भवनीयमुक्तस्य । उत्तरकामे तु नियतः पूर्वकामः ।"-तः मा॰ १११ ।

<sup>(</sup>३) स॰ वा॰ पृ॰ ३७।

<sup>(</sup>४) "पृथुतराः इति केपाञ्चित् पाठः"-तः वाः ३।१।

<sup>(</sup>५) तः वाः प्र १४४ ।

योनिप्राभृत व्याख्याप्रश्रप्ति व्याख्याप्रश्रप्तिदण्डक आदिका उल्लेख इसमे किया गया है, जिससे श्रात होता है कि अकल्रह्नदेव विद्याके क्षेत्रमें अधिकसे अधिक सम्राहक भी थे।

इसमें वेद उपनिपद् स्मृति पुराण पाणिनिस्त्र पातञ्जलमाप्य धानस्पदीय न्यायसूत्र वैशेपिकस्त्र वैभिनिस्त्र योगस्त्र साख्यकारिका न्यायमाप्य व्यासमाष्य अभिष्मर्यकोग प्रमाणसमुख्य सन्तानान्तरसिद्धि युक्त्यनुशासन द्वानिशद्द्वानिशतिका आदि प्रन्थोंके अवतरण पर्याप्तमात्रामें उपल्वक होते हैं। यह अस सगोषित होकर मारतीय ज्ञानपीठसे दुनारा प्रकाशित हो गया है।

#### २. अष्टशती-

यह समन्तमद्रकृत आरामीमासा अपरताम देवागमस्तोत्रकी सक्षित वृत्ति है। जैनदर्शन प्रन्योंमे आसमीमासाका विश्विष्ट गौरवपूर्ण स्थान है। इसमें अनेकान्त और सरामगीका अच्छा विवेचन है। इसका परिमाण ८०० स्रोक प्रमाण होनेसे इसे अप्टगती कहा जाता है। इसपर विद्यानन्द आचार्यकी अध्यहस्वी दीका है। जो सुवर्णमें मणिकी तरह आगे-पीछेकै न्याख्यावाक्ष्यों में अध्यतीको अद्वती चली जाती है। विद्यानन्दने अपनी उस अध्यतिगिमित अध्यहस्तीमें क्षित्वा है कि यह अध्यहस्ती कष्टसह्तीसे वन पाई है और इसीलिए वे गर्वसे कहते है कि—'श्रोतक्या अध्यहस्ती श्रुतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः।'— इसमें यह विशेषता अफलड्रके सक्तक को सुवर्णालक्ष्य करनेके कारण आई है।

इसमे मूळ आप्तमीमासामे आये हुए सदेकान्त असरेकान्त अमेरैकान्त अमेरैकान्त नित्येकान्त आणिकै-कान्त अपेक्षेकान्त अनपेक्षेकान्त युत्तयेकान्त अन्तरङ्गार्थतेकान्त सहिरङ्गार्थतेकान्त देवेकान्त और पीवपैकान्त आदि एकान्तोंकी आकोचना कर पुण्य-पापवन्यकी चरचा की है। इन सब एकान्तोंकी आकोचनाके प्रसङ्गमे अष्टशतीमे उन-उन एकान्तवादियोंके अन्तस्य पूर्वपक्षमे साधार उपस्थित किये गये हैं। सर्वप्रयम अक्लक्कदेवने आज्ञाप्रधानियोंके देवागम और आकाश्यमन आदिके द्वारा आप्तके महत्त्वस्थापनकी प्रणाळीकी आकोचना कर आप्तमीमासाके आधारसे ही बीतराग सर्वज्ञको आप्त सिद्ध कर उसे युक्ति और आगमसे अबिरोधी वयनवाका सिद्ध किया है। इसी सिक्तसिल्येम अन्य आप्तोंके एकान्तवादोकी आकोचना चाळ हुई है। अन्तमे प्रमाण और नयकी चरचा आई है। अकल्बहृदेवने प्रमाण नय और दुर्न्यकी सटीक परिप्रापा इसमें की हैं-

"[प्रमाणात् ] तद्वत्प्रतिपत्तेः [नयात् ] तत्प्रतिपत्तेः [दुर्णयात् ] तद्वन्यनिराकृतेश्च ।" अर्थात् प्रमाण विवक्षित और अविवक्षित समीको कानता है, नयसे विवक्षितको प्रतिपत्ति होती है तथा दुर्णय अविवक्षितका निराकरण कर देता है । इसमे जयपराजयव्यवस्था बताई है तथा चित्राद्वेत सवेदनाद्वेत और श्रुत्याद्वेत आदि वादोकी वढी मार्मिक आकोचना की गई है ।

#### २. लघीयस्त्रय सविवृति-

क्यायख्य नामसे ज्ञात होता है कि यह छोटे-छोट तीन प्रकरणोंका सग्रह है। क्ष्यीयख्य स्विवृत्तिकी प्रतियों में इसके प्रमाणप्रवेश और नयप्रवेशको एक प्रन्थके रूपमे माना है तथा प्रवचनप्रवेशको जुदा; क्योंकि उसमें पृथक् मगलप्रवरण किया गया है और नय-प्रवेशके विषयोंको दुहराया है। विषृतिकी प्रतिमें 'इति प्रमाणनयप्रवेशः स्वमासः। कृतिरियं सकळ्यादिस्यक्रसक्तविनो महाकळह्न देवस्य' यह पुष्पिका-वाक्य दिया है। इससे अत्त होता है कि अकळ्ड्यदिन प्रथम दिग्नागके न्यायप्रवेशकी तरह जैनन्यायमें प्रवेश करानेके लिए प्रमाणनयप्रवेश बनाया था। पीछे या तो स्वयं अकळ्ड्यदेवने था फिर सिद्धिविनश्चयटीकाकार अनन्तविर्यं तीनों प्रकरणोकी ळथीयस्य सज्ञ रस्ती, इसका कारण यह ज्ञात होता है कि अनन्तविर्यं नयप्रवेशक प्रकरणको स्वतन्त्र मानते थे और इसीळिये उन्हें तीनों प्रकरणोंको ळथीयस्य सज्ञ देनेका स्वरी हो। यस्तु,

<sup>(</sup>१) अष्ट्रशः, अष्टसहः पृ० २९१।

<sup>(</sup>२) सक्छङ्कप्रन्यश्रय, छवी० ए० १७ ।

<sup>(</sup>३) अकलङ्का प्रसाव पृत ३४।

यह निश्चित है कि यह सज्ञा अनन्तनीर्यके काळते तो अवस्य है, क्योंकि आगेके टीकाकार प्रया-चन्द्रने इसे एक छवीयस्त्रय मानकर ही उसपर अपनी न्यायकुमुस्चन्द्र टीका बनाई है जिसे लघीयस्त्रयालकार मी कहते हैं<sup>1</sup>।

इस अन्यमें तीन प्रवेश है — १ प्रमाणप्रवेश २ नयप्रवेश और ३ प्रवचन प्रवेश । जमीयस्वयमें कुल ७८ मूळ कारिकाएँ है। नयप्रवेश के अन्तमें 'मोहेनैच परोऽपि' क्लोक पाया जाता है, किन्तु इसका व्याख्यान न तो न्यायकुमुदचन्द्रमें प्रमाचन्द्रने ही किया है और न ल्यीयस्वयकी तार्त्यश्चित्तमें अभयचन्द्रने ही, अतः इसे प्रक्षित मानना चाहिए। इस स्त्रोककी मूल प्रन्यके साथ कोई अर्थमूलक सगति मी नहीं है।

अकलकदेवने त्वय अधीयस्य पर एक विद्यति किसी है। यह विद्यति कारिकार्गोकी आस्यास्य न होकर उसमे स्चित विवयोकी पूरक है। अकलकने यह विद्यति कोफोक साथ ही किसी है क्योंकि वे को पदार्थ कहना चाहते हैं उसके अमुक अशको कोकमे कहकर कोषको विद्यति केहते हैं अतः उसका नाम द्यति कहना चाहते हैं उसके अमुक अशको कोकमे कहकर कोषको विद्यति कहते हैं अतः उसका नाम द्यति व होकर विद्यति अर्थात् विशेष विवरण ही उपयुक्त रखा गया है। विषय की हिंहते यदा और ग्राव मिक्कर ही अन्यक्त अस्वात्त्व कार्त हैं। अर्थकीविते प्रमाणवार्तिक के स्वार्थानुमान परिच्छेदपर को द्यति कि उनका ग्रावमान श्रुद हत्ति नहीं कहा जा सकता। श्रुद हत्ति ने मुक्कोककी भाग व्याख्या ही होनी चाहिए, पर क्रियक्तव की विद्यति और प्रमाणतमहके ग्रावमानमे व्याख्यात्व अश्व नहींके बरावर है। प्रमाचन्द्रने इसे विद्यति ही माना है क्योंकि जब वे ग्रायमानका व्याख्यान करते हैं तब 'विद्यति विद्युणवक्ताह' ही किसते हैं। क्यीयक्रयमे ह परिच्छेद है। इनमे चर्चित गुक्य विषय इस प्रकार हैं—

प्रथमपरि॰ में सम्बन्धानकी प्रमाणता, प्रत्यक्ष परोक्षके कथण, प्रत्यक्षके साम्बन्धारिक और मुख्य दो मेद, साम्बन्धारिकके इन्त्रियमस्यक्ष और अनिन्त्रिय प्रत्यक्ष मेद, साम्बन्धारिकके अनमहादि मेद, पूर्व पूर्व-मानीकी प्रमाणता तथा उत्तरीचर ज्ञानीकी फरूक्षका आदिका विवेचन है।

हितीयपरि॰ में द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुकी प्रमेयस्मता, नित्यैकान्त और क्षणिकैकान्तमे अर्थक्रियाका अमाव आदि प्रमेय सम्बन्धी चरचा है।

तृतीयपरि॰ में मति स्मृति सभा चिन्ता तथा श्रामिनवोध आदिका शब्दयोजनासे पूर्व अवस्थामें ' भतिन्यपदेश तथा शब्दयोधनाके बाद श्रुतब्यपदेश, स्मृति प्रत्यमित्रान तर्क और अनुमानका परोक्षत्व, प्रत्यमि-श्चानमे उपमानका अन्तर्माव, कारण पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओंका समर्थन, श्रदस्यानुपळिथसे भी अभावकी सिद्धि और विकट्सबुद्धिकी वास्त्रविकता आदि परोष्प्रमाण सम्बन्धी विपर्योकी चरचा है।

चड्रथैपरि॰ में किसी भी जानमें ऐकान्तिक प्रमाणता या अप्रमाणताका निपेष करके प्रमाणामासका स्वरूप, श्रुतकी प्रमाणता और शब्दोका अर्थवाचकाव आदि आगमप्रमाण सम्बन्धी विपयोका विचार है।

प्चमपरि॰ में नय पुणैयकै कथाण, नयोंकै इन्मार्यिक पर्यायार्थिक आदि मेद, नैगमादिनयोमे अर्थनय और शब्दनयका विभाग आदि नयपरिवारका विवेचन है ।

छठे प्रवचन प्रवेशमे फिर प्रमाण और नवका विचार है। अर्थ और आलोकको ज्ञानकारणताका खडन, सकलादेश-विकलादेश विचार और निक्षेपका फल खादि प्रवचनके अधिरामोपायम्व प्रमाण नय और निक्षेपका निक्सण किया गया है।

इस तरह अफलकदेवकी यह पहिली दार्शनिक और नौकिक रचना है। यह अफलक अन्यत्रयमे प्रकाशित हो गई है।

### ४. न्यायविनिश्चय सबृत्ति-

पर्मफीर्तिके प्रमाणविनिश्चयकी तरह न्यायविनिश्चयकी रचना मी गद्यपदासय रही है। इसके सूल

<sup>(</sup>१) न्यायकुमु । प्र० २१२ आदि, परिष्क्रेद समाप्तिकी पुल्पिकाएँ ।

<sup>(</sup>१) क्यी॰ प॰ 💶।

स्रोकोंकी तथा उसपरके गद्य मागकी कोई इस्तिब्सिखत प्रति कही भी उपख्व्य नहीं हुई ! वादिराज स्रिने इसपर एक न्यायिविनिक्षय विवरण टीका बनाई है परन्तु इसमें केवक क्लोकोका ही व्याख्यान किया गया है। अतः विवरणमेंसे एक-एक जव्द कॉटकर स्लोकोका सकलन तो किया गया है', किन्तु गद्यमागके सकलनका कोई साधन नहीं था अतः वह नहीं किया जा सका । पर गद्य माग था व्यवस्य, इसका एक अवतरण सिद्धि-विनिक्षयदीकार्में न्यायिविनिक्षयके नामसे पिछा हैं । न्यायिविनिक्षय विवरणकारके 'वृत्तिमच्यवितिक्षय विवरणमें' 'तथा च सूक्तं चूणों देवस्य वचनम्' विखकर 'समारोपव्यवच्छेदात्' स्लोक उद्धृत किया है । न्यायिविनिक्षयमें वारित अन्तरस्लोक और संमदतः चूणि कहते ये क्योंकि वादिराजने न्यायिविनिक्षय विवरणमें' 'तथा च सूक्तं चूणों देवस्य वचनम्' विखकर 'समारोपव्यवच्छेदात्' स्लोक उद्धृत किया है । न्यायिविनिक्षयमें वार्तिक अन्तरस्लोक और संमदलोक हो र प्रति क्लोकोका समह है । जैसे 'प्रत्यक्षस्रख्यां प्राहुः' (११३) स्लोक मूळ वार्तिक है क्योंकि आगे इसी क्लोकात पर्दोक्त विवत्त विवेचन है । इचिक प्रथमे यत्र तत्र आनेवाले क्लोक अन्तरस्लोक हैं तथा वृत्तिके द्वारा प्रदर्शित मूळ वार्तिकके अर्थका समझ करनेवाले समह क्लोक है ।' इसमें कुक ४८०॥ स्लोक है ।' न्यायिविनक्षयमें तीन प्रताय हैं—प्रत्यक्ष अनुमान और प्रमाणीका वर्णन है और धर्मकीर्तिन प्रमाणविनिक्षयमे प्रत्यक्ष स्वार्यानुमान और परार्यानुमान तीन ही परिक्छेद रखे हैं, जो इनकी प्रत्याव रचना के प्रेरक माल्य होते हैं ।

प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्तावमे-प्रत्यक्षका लक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्षका स्वरूप, प्रभाण सम्ख्य सूचन, चक्षुरादि बुद्धियोंका व्यवसायात्मकत्व, विकस्यके अभिकापवस्व आदि कक्षणोका खण्डन, जानको परोध माननेका निराकरण, जानके स्वयंवेदनकी सिद्धि, जानान्तरवेद्यज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिराकरण, अचेदनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, स्ववंदनाद्दैतिरास, विभ्रमवादिनरास, विश्रयसिद्धि, चित्रज्ञानसण्डन, प्रभाणुस्प्र विश्रर्थका निराकरण, अवयवातिरिक्त-अवयवीका खण्डन, द्रव्यका कक्षण, गुण और पर्यावका स्वस्प, सामान्यका स्वस्प, अर्थके उत्पादादित्रयास्मकस्यका समर्थन, अपोइस्प्य सामान्यका निरास, व्यक्तिनित्र प्रत्यक्षक्षणकी समान्यका वीद्यक्षित स्वसंवेदन-योगिन्मानसप्रत्यक्षनिरास, साक्ष्यक्षणका प्रत्यक्षक्षणकी काकोचना, नैवाविकस्प्यत प्रत्यक्षकक्षणका निराकरण और अतीन्त्रिय प्रत्यक्षक अण्य आदि विपयोका विवेचन किया गया है।

हितीय अनुमान प्रस्तावमें अनुमानका स्वरूप, अनुयानकी वहिर्यंविषयता, साध्य-साध्यामासका स्वरूप, अन्य मर्तोमे साध्यप्योगकी असम्भवता, राष्ट्रका अर्थवाचकत्व, सङ्केतम्हणका प्रकार, भृतचैतन्य-वादकी समालोचना, गुणगुणिमेदका निराकरण, साध्य-साधनामासके रूक्षण, प्रमेयत्वहेतुकी अनेकान्तसाधकता, सन्त हेतुकी परिणामित्वप्रसाधकता, त्रैरूप्यस्वष्टनपूर्वक अन्यथानुपपत्तिसमर्थन, तर्ककी प्रमाणता, अनुपलम्म हेतुका समर्थन, पूर्वचर उत्तरचर और सङ्घरहेतुका समर्थन, असिखादि हेत्वामासीका निरूपण, दूण्णामासका रूक्षण, जातिका रूक्षण, जयपराजयवस्था, इप्यन्त-स्थान्तामासविचार, वादका रूक्षण, निम्हस्थानका रूक्षण और वादामासका रूक्षण आदि अनुमानप्रमाणसम्बन्धी विषयींका वर्णन है।

<sup>(1)</sup> इस संकलनके इतिहासके लिए देखो सकलंकप्रन्यत्रय प्रस्ताव एव ६ ।

<sup>(4)</sup> do 383

<sup>(</sup>३) "तदुकं न्यायविनिश्चये—न चैतद् वहिरेव । किं तर्हि १ बहिः वहिरेव प्रतिसासते । कृत पृतद् १ आन्तेः, तदन्यत्र समानमितिः।"—सिद्धिवि॰ टी॰ पृ॰ १४१ ।

<sup>(</sup>४) प्र० सारा पृ० ३०१, ३९०।

<sup>(</sup>५) "निराकारेत्यावयोऽन्तरस्ठोकाः वृत्तिमञ्चवर्तित्वात्, विमुखेत्यादिवार्तिकन्याययानवृत्तिप्रन्यसच्य-वर्तिनः सस्वमी स्ठोकाः । . . . संप्रदृस्ठोकास्तु वृत्युपदर्शितस्य वार्तिकार्यस्य संप्रदृपरा इति विशेषः ।"--न्यायवि० वि० प्र० पृ० २२९ ।

<sup>(</sup>६) न्यायवि० वि० प्र० प्रस्ता० पृ० ३४।

तृतीय प्रवचन प्रस्तावमे-प्रवचनका स्वरूप, सुगतके आसलका निरास, सुगतके करणावस्त तथा चतुरार्यसत्यप्रतिपादकलका परिहास, वेदके अपौक्षेयलका खण्डन,सर्वजलसमर्यन, ज्योतिर्जानोपदेश सत्यस्त्रप्र और ईक्षणिकादि विद्याके ह्यान्तो द्वारा सर्वजलकी सिद्धि, शब्दनित्यत्वनिरास, जीवादिक्तिस्मण, नैरात्य-माचनाकी निर्यकता, ओक्षका स्वरूप, सप्तमङ्गीनिरूपण, स्याद्वादमे सजयादि दोपींका परिहार, स्मरण , प्रस्यमिजान आदिका प्रामाण्य और प्रमाणका कळ आदि विषयोंगर प्रकाण डाला गया है।

यह प्रन्थ अकळहुप्रन्थत्रय तथा न्यायविनिश्चयविवरणमे प्रकाशित है।

## ५. सिद्धिविनिश्चय~

प्रकृत प्रन्य, इसका विषय परिचय आदि इसी प्रस्तावनाके प्रन्थ विमागमे दिया जायगा ।

#### ६. प्रमाणसंप्रह-

जैसा कि इसका नाम है नैसा ही यह प्रत्य बस्तुतः प्रमाणी-युक्तियोका समह है। इस प्रत्यक्षी मापा सीर विषय दोनों ही जटिल और दुरुह हैं। यह प्रत्य प्रमेयनहुरू है। जात होता है कि यह प्रत्य त्याय-विनिश्चयकी बाद बनाया गया है, क्योंकि इसके कई प्रसावोक अन्तमें न्यायविनिश्चयकी अनेकों कारिकाएँ विना किसी उपक्रम वाक्यके किसी गई है। इसकी प्रीट जैकीसे जात होता है कि यह अकलक्क्रदेवकी अन्तिम कृति है और इसमें उन्होंने यावत् अविध्य विचारके समह कर्तका प्रयास किया है, इसीक्षिये यह इतना गहन हो गया है। इसमें इतुओंके उपलिब्ध-अनुपक्कि आदि अनेकों मेदोका विस्तृत विवेचन है जब कि न्यायविनिश्चयमे मात्र उनका नाम ही किया गया है। इसपर अनन्तवीर्यकृत प्रमाणसप्रद्याच्य या प्रमाणसप्रह्माच्य या प्रमाणसप्रह्माक्य रही है। इसका उस्लेख स्थय अनन्तवीर्यकृत प्रमाणसप्रहमाच्य या प्रमाणसप्रह्माक्य रही है। इस ग्रह्माक्य उपलिक्षय अनन्तवीर्यकृत प्रमाणसप्रहमाच्य या प्रमाणसप्रहमाच्य रही है। इस ग्रह्माक उस्लेख स्थय अनन्तवीर्यकृत प्रमाण है। इस ग्रह्माक प्रमाण अष्टवातीक वरावर ही है।

प्रथम प्रस्तावमें प्रत्यक्षका कक्षण, भुतका प्रत्यक्षानुमानागमपूर्वकल, प्रमाणका फल और मुख्य प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षविपयक निरूपण है।

द्वितीय प्रस्तावमें परोक्षके भेद स्मृति प्रस्यभिज्ञान और तर्कंका वर्णन है।

तृतीय प्रस्तावमे अनुमान और अनुमानके अवयव साधनादिके कक्षण, सदेकान्त आदिमें साध्य-प्रयोगकी असम्भवता, सामान्यविज्ञेपासमक वस्तुकी साध्यतामे दिये जानेवाले सरायादि दोपोंका परिहार आदि निरुपित है।

चतुर्थं प्रस्तावमं त्रैरूप्यका खण्डन कर अन्ययानुपपत्तिरूप एक हेतुका समर्थन, हेतुके उपलब्धि अनुपलब्धि आदि मेदोंका वर्णन तथा कारण, पूर्वंचर, उत्तरचर और सहचर आदि हेतुओका समर्थन है।

पचम प्रस्तावमें विरुद्धादि हेलामार्खेका निरुपण, सर्वथा एकान्तमें सस्व हेतुकी विरुद्धता, सहोपलम्म नियम हेतुकी विरुद्धता, विरुद्धाव्यमिचारीका विरुद्धमें अन्तर्माव, अञ्चतका अकिश्चित्करमें अन्तर्माव आदि हैत्वामास्विपयक परचा है।

पष्ठ प्रस्तावमे वादका छक्षण, जयपराजय व्यवस्था, जातिका छक्षण आदि वादविपयक कथन है। अन्तमे धर्मकीर्ति आदिने अपने ग्रन्थोमे प्रतिवादियोंको जिन जाड्य छाडीक आदि अपगन्दोका प्रयोग किया है उन शब्दोंको प्रायः उन्हींको छोटाया गया है।

सप्तम प्रस्तावमे प्रवचनका लक्षण, सर्वेत्रताका समर्थन और अपीरपेयत्यका खण्डन आदि प्रवचन

सम्बन्धी विषय वर्णित हैं । अष्टम प्रस्तावमे सप्तमङ्गी तथा नैगमादि सात नयोंका कथन है । नवम प्रस्तावमें प्रमाण नय और निक्षेपका उपसहार है ।

<sup>(</sup>१) सिद्धिनि॰ टी॰ पू॰ ८, १०, १३० सादि।

इस तरह ये छह प्रन्य निश्चित रूपसे भद्याक्र स्कृदेवकी कृति हैं। इनमे अकल्क्क्स महान् पाण्डित्यके दर्जन होते हैं। परम्परागत प्रसिद्धिकी दृष्टिसे खरूपसम्बोधन, न्यायचूलिका, अकल्क्क्सपिद्या पाठ, अकल्क्क्स प्रायश्चित्तसग्रह और अकल्क्क्सतोत्र आदि भी अकल्क्क्सके नामपर दर्ज है। पर ये प्रसिद्ध अकल्क्क्स कृतियाँ नहीं हैं। पीछेके अकल्क्क्सनामधारी अन्य आचायोंकी हैं। अकल्क्क्स नामके अनेकों प्रन्थकार हुए हैं जो सब इन के बादके हैं।

壽

# अकलङ्ककी जैन न्यायको देन । अकलङ्क न्याय-

महाकलद्भ जैसे उन्द्रटवादी थे वेसे ही प्रतिमापुद्ध प्रन्यकार भी थे। उनके द्वारा व्रिखे गये प्रन्थोंके परिचयसे उनकी अप्रतिहत छेखनीका चमत्कार खतः मत हो जाता है। अनेकान्तहिंह ओर स्वाद्वादमापाका आहिंसक उद्देश्य था समस मत-मतान्तरोंका नयहिंदिसे समन्ययक्षर समताकी सृष्टि करना। अनेकान्तदर्शनके अन्तः यह रहस्य भी है कि हमारी हिए वस्तुके पूर्णरूमको ज्ञान नहीं सकती, जो हम जानते है वह आशिक [सत्य है। हमारी तरह तूसरे मतवादियोंके हिएकोण मी आशिक सत्यवाकी सीमाको छूते है। हसीछिये उसमे यह गर्त कमाई गई कि जो हिएकोण अन्य हिएबोंकी अपेक्षा रखता है उनकी उपेक्षा था तिरस्कार नहीं करता वही सचा नय है। और ऐसे नयोंका समूह ही अनेकान्तदर्शन है।

इस पिषत्र उद्देश्यसे अनेकान्तदर्शन और स्माद्वादपर ही जैन परम्पाने अनेको अन्य किले हैं। पर, पेसा काता है जैते यह समन्ययकी हिए अजतः परप्रसल्यकनो बदल गई है। यदापि किसी भी मतके ऐकान्तिक हिष्कोणकी आकोचना किये विना उसकी सपिस्रताका प्रतिपादन अपनेमें पूर्ण नहीं हो सकता फिर मी जितना मार समन्ययपर दिया जाना चाहिए या उतना नहीं दिया गया। महाकल्क उस अताब्दीके व्यक्ति हैं जब कि धर्मकीर्ति और उसके टीकाकार जान्नार्योकी चूम मचाये हुए थे। अतः अकल्क देवके दार्थानिक प्रकरणोंमे उस गुगकी प्रतिक्रियाकी प्रतिच्विन वस्तर खुनाई देती है। वे जब भी अवसर पाते हैं वीट्रोंकी तीव्य क्ष्यनमें नहीं चूकते। जय धर्मकीर्ति परिवारने जैन सिद्धान्तको अवस्ति क्षाकुरुप्रकाप आदि कहना प्रारम्म किया तो इनका अहिएक मानस खोळ उठा और उन्होंने इन परप्रहारोंसे जैनधाईनेनकी रक्षा करनेकी हेतु सर्वप्रथम अपने सिद्धान्तिकी व्यवस्थाकी और ध्यान दिया। उनकी जैनन्यायको देन इस प्रकार है—

### १. प्रमाणके स्वश्नणर्मे 'अविसंवादि' पद-

प्रमाण सामान्यके कक्षणमे समन्तमह ने 'स्वपरावमासक' और सिद्धसेन'ने 'स्वपरामासि' पद देकर ऐसे ज्ञानको प्रमाण माननेकी और सक्दित किया था को स्व और परका अवसासक हो। यह उसका सक्दपनिरूपण था। अक्कड्डदेवने प्रमाणके कक्षणमें 'श्रविसवादी' पद'का प्रवेशकर ऐसे ज्ञानको प्रमाण कहा जो अविस्वादी हो। इस कक्षणमें उन्होंने 'स्व' पद्दपर जोर नहीं दिया, क्योंकि स्वसवेदन ज्ञान-सामान्यका धर्म है, प्रमाणकानका ही नहीं। इसीकिये वे कहीं प्रमाणके करून्त सिद्धिको 'स्वायं विनिश्चय' शब्दसे व्यक्त करते हैं तो कहीं 'तत्वार्यं विर्णय" शब्दसे। यत्विप अष्ट्यतीके कक्षणमें 'अनिधातार्याचियाम' शब्दका प्रयोग किया गया है किन्द्र इस्पर उनका मार नहीं रहा; क्योंकि प्रमाणसप्त उपयोगविद्योग्ये इन्हें स्विकृत है। इस तरह प्रमाणके कक्षणमें 'अविसवादि' 'पदका प्रयोग व्यक्कड्डदेवने ही सर्वप्रथम किया है।

<sup>(1)</sup> देखो न्यायक्रमुद्धन्त्र प्रव प्रस्तावना पृत्र ५७-५८। (२) वही, पृत्र २५ ।

<sup>(</sup>३) तृहस्त्व ० इको ० ६६ । (४) न्याबावतार इको ० ९ ।

<sup>(</sup>५) लस्ता व लस्सह ० ए० १७५। (६) सिहिनि ।।३। (७) प्रसाणसं ० १० १।५।

इसी तरह ज्ञानपदसे अज्ञानरूप सन्निकपाँढि तथा अफिजित्कर निर्विकरपक दर्शनादिका व्यवस्त्रेट भी इन्होंने किया है ।

### २. अविसंवादकी प्रायिक स्थिति<sup>\*</sup>-

अकळब्बदेवने अविसवादको प्रमाणताका आघार मानकर भी एक विशेष बात कही है कि हमारे ज्ञानों में प्रमाणता और अप्रमाणताकी सकीर्ण स्थिति है। कोई मी जान एकान्तरे प्रमाण या अप्रमाण नहीं है । दिचन्द्रजान मी चन्द्राञमे प्रमाण और दिलाधमे अप्रमाण है । एकचन्द्रज्ञान मी चन्द्राशमे ही प्रमाण है 'पर्वत स्थित' रूपमे नहीं । प्रमाणता या अप्रमाणताका निर्णय अविसवादकी बहलता या विसवादकी बहलतारे किया जाना चाहिए। जैसे कि जिस पुद्रलमें गत्वकी प्रचरता होती है उसे गत्पद्रव्य कहते हैं। ३. परपरिकरिपत प्रमाणलक्षणनिरास्रे-

अकलद्भने बौद्धसम्मत अविसमादि जानकी प्रमाणताका खण्डन इसलिये किया है कि उनके द्वारा प्रमाणरूपसे स्वीकृत निविकल्पज्ञानमे व्यवस्थाद नहीं पाया जाता । सन्निकर्पकी प्रमाणताका निराकरण इसक्षिये किया है कि उसमें अचेतनरूपता होनेके कारण प्रमाक प्रति साधकतमल नहीं आ सकता।

#### ४. प्रमाणका विषय<sup>\*</sup>-

द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्य-विजेपात्मक पदार्थको प्रमाणका विषय बतानेके साथही साथ उसे आस्मार्थगोचर यानी स्व और अर्थ उभवको विपय करनेवाला बसाया है।

# ५. पूर्व-यूर्वज्ञानकी प्रमाणता तथा उत्तरोत्तरमें फळरूपता -

अकळक्कदेवने अवग्रह ईंहा अवाय और घारणा इन चार यतिकानीये पूर्व-पूर्वका प्रामाण्य तथा उत्तर-उत्तरमे फल्ल्सता स्वीकृत की है। विशेषता यह है कि ये पूर्व-पूर्वकी प्रमाणताकी और बढते समय शानसे आगे सन्निक्पैमें नहीं गये ।

# ६, ईहा और घारणाकी ज्ञानकपताका समर्थन -

ईहाका राघारण अर्थ चेटा और घारणाका अर्थ भावनात्मक सस्कार क्रिया जाता है किन्तु अकळ्ड देवने ज्ञानीपादानक होनेसे इनमे मी तत्वार्थस्त्रप्रतिपादित ज्ञानरूपताका समर्थनकर प्रमाणफरूमावकी व्यवस्था की है।

## ७. अर्थ और आलोक झानके कारण नहीं-

अकळहृदेवने शानके प्रति साक्षात् कारणता इन्त्रिय और मनकी ही मानी है अर्थ और आळोककी नहीं, क्योंकि इनका ज्ञानके साथ अन्वय-व्यक्तिक नहीं है।

### ८, प्रत्यक्षका लक्षण'-

आ॰ सिद्धसेनने प्रत्यक्षका खटाण करते समय न्यायानतार<sup>®</sup> में 'अपरोक्ष' पद देकर प्रत्यक्षका स्थाण परोक्षसापेस किया था । अकळ्डुदेवने 'विवादशानको प्रत्यक्ष कहते हैं' यह उसका स्वाधित व्यक्षण किया है। जिसे समीने एक स्वरसे अपनाया है।

<sup>(</sup>१) कवी॰ खबू॰ ११३ ।

<sup>(</sup>२) अप्टबा॰ मधसह॰ पु॰ २७७। छवी॰ स्वबु॰ स्लो॰ २२।

<sup>(</sup>४) न्यायवि० ११३ । (३) सिद्धिवि॰ १।३।

<sup>(</sup>६) स्वरी॰ स्वरू॰ १।६ । (५) छन्नी॰ इस्रो॰ ६।

<sup>(</sup>७) छवी० व्लो० ५३-५६।

<sup>(</sup>९) वही झो॰ ४। (८) क्वी॰ स्रो॰ ३।

#### ९. वैशयका लक्षण<sup>१</sup>⊸

विश्वदश्चनको प्रत्यक्ष कहनेके वाद वैश्वद्यका छक्षण करना न्यायप्राप्त था । अकळह्नदेवने 'अनुमान आदिसे अधिक विशेष प्रतिमास' को वैश्वद्य कहा है ।

#### १०. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष<sup>र</sup>∽

तत्वार्थसूत्रमे मित श्रुत आदि पाँच आगिमक आनोका केवळ प्रत्यक्ष और परोक्षसप्ते टी प्रमाण माननेका निर्देश किया गया था। किन्तु उनकी प्रत्यक्षता और परोक्षताके आधार जुदे थे। आत्ममात्र-सापेक्ष शान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय तथा मनकी अपेक्षा रखनेवाले आन परोक्ष् थे। अविक सभी दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष तथा अनुमानादिको परोक्षकी श्रेणीमें रखते थे। प्रत्यक्षमें 'अक्ष' शब्द इसी व्यवस्थाका साक्षी था। यदापि जिनमद्रगणिक्षमाश्रमणने इन्द्रिय और मनोक्षन्य ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है फिर भी उसका सशुक्तिक प्रतिपादन दार्शनिक मापामे अकळकने ही किया है। उन्होने कहा कि—चूंकि इन्द्रियजन्यज्ञान एकदेशसे विश्वद है अतः वैद्याशका सद्भाव होनेसे यह भी साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है।

#### ११. परोक्षका लक्षण और भेद-

अकल्ढ्रहेवने तत्वार्थस्त्रकारके द्वारा निर्दिष्ट परोक्षशनों मित्रणानके 'मिते' को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, किन्द्र साथे यह भी कहा कि मित स्मृति साथ विन्ता और आमिनियोधिक शब्द्योजनाके पहले मित्रणान है और शब्दयोजनाके वाद श्रुतजान है। श्रुत अविश्व होनेसे परोक्ष है। ये मित स्मृति आदि ज्ञान शब्दयोजनाके विना भी होते हैं और शब्दयोजनाके बाद मी। शब्दयोजनाके पहिले ये सभी जान मित्रशान हैं और साव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। तत्वार्थवार्तिकमें अकल्ड्रह्रदेवने अनुमान आदि श्वानोको स्वप्रितपत्तिकालमें अन्तरक्ष्मत्त तथा परमितपत्तिकालमें अक्षरक्ष्मत कहा है। श्रुत अश्वर्यक्षयमें स्मृति सजा जिन्दा और अभिनियोधको अनिस्त्रय प्रत्यक्ष भी कहा है। इससे यह शाद होता है कि तत्वार्थवार्तिक और ल्यायवहारिक अन्तरक्ष्म ने अकल्ड्रहेव स्मृत्यादिकानोंको अवस्था विशेषमें मित्रशान या साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर भी न्यायविनिध्यमें उन स्मृति आदि ज्ञानिक परोक्षत्वक परोक्षत्वक विधान करते हैं और यही से परोक्षप्रमाणके स्मृति सज्ञा विन्ता अपिनिसोध और श्रुत-आगम ये पाँच मेद निश्चित कर देते हैं।

### १२. स्मृतिका प्रामाण्य -

प्रायः समी वादी स्मरणको ग्रहीतब्राही मानकर अप्रमाण कहते आये हैं। किन्तु अकळडूदेवने स्वविपयमे अविसवादी होनेके कारण इसे प्रमाणताका वहीं दर्जा दिया है जो अन्य प्रमाणोको प्राप्त था।

#### १३. प्रत्यभिज्ञानका प्रामाण्य<sup>६</sup>-

प्रत्यमिजानको सीमासकने इन्द्रियप्रत्यक्षमें और नैयायिकने मानस्विकस्पये अन्तर्भृत किया था तथा बौद्धने अप्रमाण कहा था। परन्तु अकळकुद्देवने इसे स्वतन्त्र प्रमाण मानकर इसोके मेटस्वरूप साहस्य प्रत्यमिजानमे नैयायिकादिके उपमानका अन्तर्माव दिस्ताया है और कहा है कि यदि साहस्यविषयक उपमानको पृथक् प्रमाण मानते हो तो वैधर्म्यविषयक तथा आपेक्षिक आदि प्रत्यमिजानोको भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना पढ़ेगा।

#### १४. तर्ककी प्रमाणता"-

न्यातिप्राही तर्कको न तो बादी प्रमाण कहना 'बाहते ये और न खप्रमाण । प्रमाणोंका अनुप्राहक माननेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु अकल्ब्रह्रदेवने कहा कि यदि तर्कको प्रमाण नहीं मानते हो तो

<sup>(</sup>१) छवी० स्हो० ४। (२) छवी० स्हो० ३।

<sup>(</sup>३) छत्री० छो० १०। (४) छो०६१। (५) छत्री० स्वसृ० १।१०।

<sup>(</sup>६) छघी० रुको॰ १०, १९-२१। (७) छघी० रुको॰ ११। प्रमाणसं० रुको॰ १२।

उसके द्वारा यहीत व्याप्तिमें कैसे विश्वास किया जा सकेगा ! अतः तर्क भी स्वविपयमें अविसंवादी होनेसे प्रमाण है ।

# १५. अनुमानके अवयवोंकी व्यवस्था-

यदापि सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतार और पात्रस्वामीके त्रिळक्षणकदर्थन एव श्रीदत्तके जल्प-निर्णयसे अनुमानका रूक्षण उसके अवयव और साध्यामास हेत्वामास आदिकी रूपरेखा अकल्ब्रदेवको मिली होगी। पर उन्होंने अविनामावैकलकण हेत्र तथा एक ही प्रकारके अनुमानको माननेका अपना मत रखा है। अवयवोंसे प्रतित्रा और हेत दो अवयवोंको पर्याप्त माना है। प्रतिपादके अनुरोधले अन्य अवयवोमे दृष्टान्तको भी प्रमुखता दी है।

# १६. हेतुके मेद

अकल्डदेव ने कार्य स्वयाव और अनुपलन्धिक सिवाय कारणहेतु पूर्वचरहेतु उत्तरहेतु और सहचर-हेतुको पृथक् माननेका समर्थन किया है।

# १७. अदृश्यानुपळन्धिसे भी अभावकी सिद्धि -

अहस्यका साधारण तारार्थं 'प्रत्यक्षका अविषय' किया जाता है और इसीलिये अहस्यानुपलियते धर्मकीर्तिने सगय माना है। अकळड्डरेब अहस्य किन्तु अनुमेय परिचत्त आदिका अमाद भी अहन्यानुपर्कावसे स्वीकार करते हैं । वे अनुपत्कविषये निधि और प्रतिवेच दोनो साध्योकी सिद्धि मानते है ।

### १८, देखामास<sup>3</sup>-

यदापि अकलक्करेव अविनामावरूम एक लक्षणके अमावमे वस्तुतः एक ही अविद्ध हेलामास मानते हैं, किन्तु अविनाभावका अभाव कई प्रकारते होता है अतः विरुद्ध अस्टि सन्दिष्य और अफिजिकर ये चार हेत्वाभास भी मानते हैं।

# १९, बाद और जरुप एक हैं'-

नैयायिक तत्त्वनिर्णय और तत्त्वाध्यवसायसरखणको बुदा मानकर तत्त्वाध्यवसायसरक्षणके क्रिये छकादि असत् उपयोका आख्यमन करना भी उचित ही नहीं, न करनेपर निम्रहस्थान मानते हैं। पर अकळडूदेवने किसी भी दशामे छलादिका प्रयोग उचित नहीं माना। अतः इनकी दृष्टिसे छलादिप्रयोगवाली जस्य कथा और वितण्डा कथाका अस्तित्व ही नहीं है। वे कैवळ एक वादकथा मानते हैं। इसीलिये वे धादको ही जरुर कहते हैं। इस सम्बन्धका सूत्र सम्मवतः इन्हे श्रीदत्तके जरुरनिर्णयसे मिला होगा।

२० जातिका छक्षण-

अकल्क्कृते मिथ्या" उत्तरको आखतर कहा है। साधर्मादिसमा आदि जावियोक प्रयोगको ये अनुचित मानते है। उन्होंने यह मी कहा है कि मिथ्या उत्तर अनन्त प्रकारके है अतः उनकी गिनती करना कठिन है।

### २१, जय पराजय व्यवस्था-

नैयायिकोंने जय-पराजयव्यवस्थाके लिये निम्नइस्थानीका जाटिक जाल वनाया है। वौद्रोने उससे निकलकर असाधनाङ्ग वचन और अदोषोद्रावन इन दो निम्नस्थानोंको मानकर उस जालको वहुत कुछ तोहा था | किन्तु उनके विविध अर्थोका जो थोहा-बहुत उलझाव था उसे अकल्कुदेवने अत्यन्त सीघा ' बनाते हुए कहा कि जो अपना पक्ष सिद्ध कर छे उसका क्य और जिसका पक्ष निराकृत हो जाय उसका

<sup>(</sup>२) इसी॰ स्टो॰ १५। (१) छघी० श्हो० १३–१४।

<sup>(</sup>३) त्यायविक स्होक ३६५-३७०। (४) सिद्धिविक ५१२।

<sup>(</sup>५) न्यायवि० स्रो० ३७१।

पराजय होना चाहिए । अपने पक्षको सिद्ध करके यदि कोई नाचता भी है तो भी कोई दोप नहीं । इस तरह उन्होंने जय-पराजयका सीधा मार्ग नताया ।

#### २२. सप्तभंगी निरूपणमें प्रगति-

सप्तमङ्गी विधिमे प्रमाणसप्तमङ्गी और नयसप्तमङ्गीकी योजनाकै लिये सकलादेश और विकलादेशका सयुक्तिक विस्तृत निरूपण व्यक्टब्रुदेवने किया है<sup>7</sup>। यहीं व्यमेदवृत्ति और अमेदोपचारके लिये काल आत्मरूप वर्ष सम्बन्ध उपकार गुणिदेश ससर्ग और अब्द इन कालादि खाठकी दृष्टिसे विवेचनकी प्रक्रिया बताई है।

अनेकान्तमे दिये जानेवाले सञ्चादि दोपोके उद्धारका व्यवस्थित कम इनके ग्रन्थोमे विञेप रूपसे देखा जाता है<sup>9</sup>।

इसी तरह नय नयाभासोका विवेचन, सकलादेग और विकलादेगमे एवकारके प्रयोगका विचार, निकेष निक्षणकी अपनी पढ़ित आदिका वर्णन भी अफलडूकी प्रन्योमे हैं । बौद्धोके साथ ही साथ अन्य दर्शनोंकी मार्मिक आलोचना भी अफलडूदेवने यथावसर करके अकलडू न्यायके स्वयंश साधन और परपंत्रदूषण दोनों पर्जोको खूब समुद्ध किया है। इनमेसे कुछ विशेष मुद्दोका विवेचन आगे 'प्रन्य-परिचय' विभागमें विस्तारसे किया जायगा।

इस तरह तर्कभ्वळम महाकलह्नदेव भागाङ्ककी कीर्तिकीमुदी उनके अकल्रह्नन्यायकी ज्योत्कासे तर्करिकॉके मानसको घोतित करती हुई आज मी छिटक रही है।

\*

### अक्टब्रुका व्यक्तित्व-

इस तरह शिलाकेखोल्लेख, मन्योख्लेख, समक्षाळीन और परवर्ती आचार्योपर प्रमाव और उनके प्रत्य आदि सम्माम आई हुई चरचारे इम समझ तके है कि अकळ्क्कदेव ई० ८ वी सदीके युगनिर्माता महापुरप ये । वे अनेक शास्त्राचीं वे विलेश महान वाग्मी ये और ये घटवादिक्कोटक समाचतुर पित । कथाकोशमें उनके शास्त्राचींकी कथाका सार पाठक पढ ही खुके है । मिल्लिपेण प्रशक्ति रे राजन साहस्तुना क्लेक गौरवपूर्ण उद्योपसे ऐसा कगता है से अळळ्क्क गेलेकी विजयमाळा अभी भी तरोताजी है । यह विजय इतनी वड़ी थी कि अकळ्क कैसे वाच्यमिक मुखसे भी वह च्लेफ निफळ्वा सकी । यह वह काल या जब धर्मकीतिक शिप्योंका समुदाय मारतीय वर्गनिक रक्कमछ्क्र केस वाच्यमिक मुक्ति कार्या हुआ या और नेरात्मक नारोंसे आत्मदर्गन हिल उठा था । उस कालमे अकळक्कद्वदेवने भारतीय दर्शनकी हिल्ली हुई दीयाकोकी शॉमा और इसी प्रयत्नमेंसे अकळक्क्यायका जन्म हुआ ।

उनके टीका ग्रन्थ और मीळिक कृतियाँ उनके गहन तत्विक्वार उनकी स्हमतकंप्रवणता तथा खतत्व-निग्नाका पगपगपर दर्शन कराती हैं। वे वौद्धोके विक्वारोसे होनेवाळी निरात्मकतासे खनजनकी रक्षा करनेकी करणानुद्विसे सीतप्रोत थे और इसीळिये उनके सत्त्वप्रकोपके मूळ कहम बौद्धाचार्य और वहुदाः बौद्धाचार्य ही रहे हैं। वे उनके अरळीळ परिहास और कट्रक्तियोंका उत्तर मी बडे मजेसे देते हैं-वर्मकीतिने जब प्रमाण-वार्तिक' में अनेकान्तवादियोंको दही और कॅटके अमेदप्रसङ्कका दूपण देकर कहा कि 'दहीकी जगह कॅटको क्यों नहीं खाते ?' तब अकळद्बदेव न्यायविनिश्वय में उसका सटीक उत्तर देते हुए ळखते हैं कि-'सरात मत

- (१) न्यायवि० इक्षो० ६८३ ।
- (२) तत्वार्यंवा० ४।४२ ।
- (३) अकळक्रयन्यत्रय टि॰ पृ॰ १७०। (४) वही प्॰ १४६-५४।
- (५) ''सर्वस्योमगरूपले तद्विशेषनिराकृतेः । चोदितो दिष खादेति किसुर्द्धं नामिषानति ॥''-प्र० वा० ३।१८३। ९

हुए ये और मृग भी सुरात हुआ फिर भी जैसे आप छोग मृगको ही खाते हो सुरातको नहीं, उनकी तो चन्दना ही करते हो, ठीक उसी तरह पर्यायमेदसे दही और ऊँटके शरीरमे मेद हैं<sup>1</sup>!

सिद्धिविनिश्चयस्त्र₂त्ति (६।३७) मे अहस्यानुपर्किन्ते अमावकी सिद्धि न माननेपर वे कहते हैं कि-

"दध्यादौ न प्रवर्तेत बौद्धः तस्युक्तये जनः । अदद्यां सौगतीं तत्र तन् संशद्धमानकः ॥ दध्यादिके तथा मुक्ते न मुकं काक्षिकादिकम् । इत्यसौ वेचु नो वेचि न मुका सौगती ततुः ॥"

अर्थात् अदृश्यकी आशकासे वीद्ध दही लानेमें निःशक प्रशृत्ति न कर सकेंगे; स्योकि वहाँ सुगतके अदृश्य शरीरकी शका बनी रहेगी। दही लाने पर कॉजी नहीं लाई वह तो वे समझ सकते हैं पर बुद्धशरीर नहीं लाया यह समझना उन्हें असभव 🏜

प्रमाणसम्बद्धं उन्होंने बर्मकीर्तिकी 'जाडब अहीक पशु अक्रीकिक प्राकृत और तामस' आदि कट्कियोको जो ने प्रतिवादियोंके प्रति प्रयुक्त करते रहे है, नहुत कुछ उन्हें ही उन्होंके सिद्धान्तोंकी असक्तित्योंका उल्लेख करके उडे तरीकेरे कीटा दिया है'।

कथाकोशकी कथाचे विदित होता है कि वे बाल्ज्यस्वारी निर्मन्यम्ती वे ओर उनके मनमे अपने प्यारे भाईके बल्चितानको आग बरावर वस्त रही थी। इससे मी अधिक उनके मानसमे उथल-पुथल दो बौदोंके फ्रान्तिकारी विद्यान्तोंके प्रचारसे आत्मवादके छत हो जानेसे मची हुई थी। शिल्लालेस उनपर ऋदिपात और महायिकि रूप में अद्यापस्न चढाते है और उन्हें चारिज्यभूषर कह उनके सामने नततस्तक हैं।

इस तरह अकलक्क एक महान् वाग्मी प्रजानिष्णात अन्यकार और टढ़ चारिन्यसम्पन्न युगप्रवर्तक महापुरुष थे। उनकी अकलक्कप्रमासे जैनशासनगगन आच मी आलोकित है और रहेगा!

<sup>(</sup>१) "सुगतोऽपि सुगो जातः सुगोऽपि सुगतस्या । तथापि सुगतो वन्यो सुग. साचो ववेष्यते ॥ तथा वस्तुवकादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः । चोदितो द्वि सादेति किसुद्रमभिधावति ॥"-श्वायवि० श्लो० ३७३-७४ ।

<sup>(</sup>२) "शून्यसंतृतिविद्यानकथानिष्कछद्दर्शनम् । सञ्ज्ञयापोष्टसन्तानाः ससैते बाह्यदेतवः ॥ प्रतिज्ञाऽसाघनं वरस्ताध्यं तस्यैन निर्णयः । यद्दर्यमसंज्ञानं त्रिकमहीकछद्मणस् ॥ प्रत्यक्षं निष्कछं घोणं आन्तं सारूप्यकस्पनस् । श्रणस्यानमसत्कायममाण्यं पशुक्षणस् ॥ प्रत्यनावास्ययो भानमञ्जमानं सदादिवत् । सार्वः सस्यं तपो दानं देवता नेत्यकौकिकस् ॥ श्रष्ट्यः सर्यसुः सर्वन्न कार्योकार्येष्वतीन्त्रिये । च किथावेतनो ज्ञाता तर्यस्योति ताससम् ॥ पदादिसन्ये साकुत्वन्यूनाविक्यक्रमस्यतिः । प्रकृतार्याविधातेत्रिय प्रायः प्राकृतकक्षणस् ॥"-अमाणसं० ए० ११५-१६ ।

# २. सिद्धिविनिश्चयटीकाके कर्त्ता अनन्तवीर्थे

आचार्य अनन्तवीर्य अपने गुगके अद्योख तार्किक और प्रांतमासम्मन्न आचार्य थे। महाकल्क्क्करेवके गृदत्तम प्रकरण ग्रन्थोंके हार्दको उद्यादित करनेका इन्होंने अप्रतिम प्रयत्न किया है। यदापि इनके सामने अकल्क्क सुनके शृत्तिकार शृद अनन्तवीर्यकी विदिविनश्चयन्ति रही है पर नैसा कि इनके द्वारा किखे गये इस स्नोक्से विदित होता है कि ये नृद्ध अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे वहुत सन्तुष्ट नहीं थे। ये आश्चर्य प्रकट करते हुए क्सिते हैं कि—

"देवस्यानन्तवीर्योऽपि पदं ब्यक्तं तु सर्वतः। म जानीतेऽकछद्गस्य चित्रमेतत् परं भुवि॥"-५०१

अर्थात् अकछह्नदेवने पर्दोका स्पष्ट अर्थ अनन्तवीर्थ मी नहीं जानते यह वहे आश्चर्यकी वात है ! यद्यपि इस व्लोकको अपनी छन्नताके पक्षमे छगाया जा सकता है पर प्रस्तुत टीकामे जो इन्होंने पाठान्तरींका उद्धरण देकर' पूर्वस्थाख्याकारसे मतमेद प्रकट किया है उससे मेरे कथनका समर्थन हो जाता है !

टिप्पण दिये गये उडरणोंमे 'अन्ये' और 'अपरे' शब्द हे इद अनन्तवीर्य ही इप्ट हैं। इसका समर्थन (पृ० ३१) में दिये गये 'इत्यवस्तवीर्यः' इस पदने हो जाता है। यह उल्लेख ही इद अनन्तवीर्यक्षे अस्तित्वका साधी है। प्रकृतटीकाकार अनन्तवीर्यक्षे पूर्वव्याख्याकार इद अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे कारिकार्यका विरोध, पूर्वापर विरोध, तथा अर्थकी असगतिको जिस क्रमे उपस्थित करते है, उससे स्पष्ट झाककता है कि वे इद अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे बहुत प्रमावित नहीं थे। कहीं मी इन्होने पूर्वव्याख्याकारके प्रति एक भी शब्द प्रशासक्षक नहीं किखा है।

इन्होंने पूर्वटीकाकार अनन्तवीर्यसे अपना पार्थन्य दिखानेके किए 'रविभद्रपादोपजीवी 'रविभद्र-पद्कमस्त्रक्षञ्चरीक' आदि विशेषण स्वय प्रस्तावोके अन्तके पुष्पिकावानयोगे दिये हैं।

प्रस्तुत टीकाकार अनन्तनीर्यकी व्याख्याशैली सहस्र सुबोध होनेपर मी अकल्झके प्रकरणींकी सिक्षतता और गृहार्यताके कारण वह वहुत प्रवाहबद्ध नहीं हो पायी है।

## अनन्तवीर्यः श्रद्धाळ तार्किक-

प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य तार्किक होकर भी श्रदाछ रहे हैं। उन्हें जो पुरानी परम्पराएँ प्राप्त हुई उसका ययासम्मव वे समर्थन करते रहे हैं। इसका एक उदाहरण है अन्ययानुपपित्तवार्तिकके कर्तृत्वका प्रकरण।

> "अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्॥"

<sup>(</sup>१) "जन्ये तु इच्टे संस्कारः इष्टजातीये स्कृतिः इति व्याचसते । तेनायमर्थी कम्यते न वेति चिन्त्यम्"-सिद्धिवि० टी० पु० २७ ।

<sup>&</sup>quot;अन्ये 'चित्रस्यैव' इति पठन्ति, तेषां कारिकोपाचोऽयसर्थो अवति न वेति चिन्त्यमेतत् । अस्ताकं तु इवकाव्दपाठाच होपः।"-पृ० ५७ ।

<sup>&</sup>quot;अन्ये तु 'स्पष्टिनभांसान्वयैकस्वमावे' इति पठन्ति, तेषां कथमन्यया इत्यादि निरोधः।" ≁ए० १२५।

<sup>&</sup>quot;अपरे शास्त्राशामाण्यात्" इति पठन्ति तेपामनन्तरमेव तत्मामाण्यसमर्थनं किं विस्पृतं येनैवं पठन्ति।"—पृ० ५३८।

प्रस्तुत टीककार अनन्तवीर्थ इसे सीमन्धरस्वामी(तीर्यंकर)इत माननेका समर्थन किसी पूर्व व्याख्या-कारके मतका खण्डन करके इस प्रकार करते हैं - "यह स्टोक पात्रकेसरी स्वामीका है ऐसा कोई मानते हैं।

अनन्तवीर्य-यष्ट् कैसे जाना १

शंकाकार-चूँकि उन्होंने हेतुविपयक शिल्क्षणकदर्थन नामका उत्तरमाव्य बनाया है।

अनन्तवीर्थ-यदि ऐसा है तो सीमन्वरस्वामीका यह क्लोक होना चाहिये; क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम यह क्लोक बनाया है।

शकाकार-यह कैसे जाना **!** 

अनन्तर्वार्थ-पात्रकेसरीने जिल्ह्यणकदर्थन किया यह कैसे खाना ?

गकाकार-आचार्यं प्रसिद्धिसे;

अनन्तवीये आन्वार्यप्रसिद्धि तो इसमें भी है, और इस विषयकी बढ़ी कथा प्रसिद्ध है। यदि सीमन्धरकृत माननेमें कोई प्रभाण नहीं है; तो इसे पात्रकेसरीकृत माननेमें भी प्रमाण नहीं है।

घकाकार-पात्रकेसरीके छिए यह क्लोक बनाया गया है अतः वह पात्रकेसरीकृत है।

अनन्तर्वार्थ-तव तो सभी प्रन्य बोर उपदेश चूँकि शिप्योंकै लिए किये बाते हैं अतः वे शिप्यहृत माने जाने चाहिए । फिर पात्रकेसरी का भी यह श्लोक नहीं हो सकता; क्योंकि उन्होंने भी किसी वान्य शिप्यके निभिक्त इसे बनाया होगा । जिसके लिए बनाया होगा उसीका वह माना व्यना चाहिए !

द्यकाकार-पात्रस्वामीने तद्विपयक प्रवन्ध (यीका) बनाया है अतः उनका यह प्रक्रोक है।

अनन्तवीर्य-तव तो मूलसूत्रकारका कोई वाक्य नहीं मानना चाहिये। टीकाकारके ही सब वाक्य या सत्र हो जायेंगे। अतः यह क्लोक सीमन्यरस्वामी(तीर्यकर)का ही है।"

(२) "महिमा स पात्रकेशरिगुरोः परं मनति यस्य भचवासीत् ।
 एकावती सहावा त्रिलक्षणकदर्यनं कर्तुम् ॥"-जैनक्षि० सं० प्र० छे० ५४ ।

(३) देखो-न्यायवि० वि० द्वि० पू० ११७।

<sup>(</sup>१) "अन्ययेत्यादिना पात्रस्वाभिमतमासङ्घते-नान्ययातुपपैश्वत्वस् "अन्ययातुपः"-तत्त्वसं० ए० ए० ४०४-४०५। "तहुक्तं पात्रस्वाभिना अन्ययातुपपञ्चत्वस्"-स्या० रता० ए० ५२१।

<sup>(</sup>४) "श्रिकक्षणकदर्यने वा शाखे विस्तरेण पात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनात्"—स्यायि• वि• द्वि० पृ० २३४ ।

<sup>(</sup>५) सिद्धिवि॰ टी॰ पृ० ३७१ ।

इस शङ्का-समाधानसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनन्तवीर्य आचार्य यह स्पष्ट परम्परा होते हुए भी कि 'यह रुकेक पात्रकेसरीके त्रिकक्षणकदर्यनका है' उसे नहीं मानकर अपनी अद्वावृत्तिसे उसे सीमन्यर स्वामीका मानते ही नहीं है किन्तु पात्रकेसरीकृत माननेवाकोका खण्डन भी करते हैं। अकल्क्कदेवकी सिद्धि-विनिश्चय (६-१) के "अमलालीढं पर्वं स्वामिनः" में आये हुए 'स्वामिनः' यदसे वे सीमन्यर स्वामी तीर्यकरका ग्रहण करते हैं वन कि अकल्क्कदेवका अमिप्राय 'पात्रस्वामी' ग्रन्थकारसे ही लगता है। अकलक्षदेवने न्यायविनिश्चय (२।१५४) में इसे मूलकारिकाके रूपमें गृहीत किया है।

भा । विद्यानन्द इसे वार्तिककारका कहते हैं । आ । वादिराच इन सवका समन्वय करके कहते हैं िक सीमन्दर स्वामी तीर्थकरके पाससे पद्मावती देवताने पात्रकेसरी स्वामीको यह वार्तिक काकर दिया है।

तासर्य यह कि पूर्व व्याख्याकार (वृद्ध अनन्त्ववीय) का स्पष्ट अत होते हुए भी उनका उस क्लोक-को सीमन्वरस्वामीकृत होनेका समर्थन करना उनकी अद्धावृत्तिका ही उन्मेप है। इस शंका समाधानसे यह भी जात होता है कि उनके सामने कोई 'महती कथा' प्रसिद्ध रही है। अभी तकके उपक्रभ कथा साहित्य मैं प्रमाचन्द्रके गद्यकथाकोगमे सर्वप्रथम पात्रकेसरीकी यह कथा उपक्रभ होती है, ब्रह्म नेमिदत्तका कथाकोग तो इनके बादका है।

# अनन्तवीर्यका बहुश्रुतत्व-

आचार्य अनन्तर्वार्यने जिस प्रकार विषयको स्पष्ट करनेके लिए पूर्वपक्षीय प्रन्थोंसे वैकड़ों अवतरण 'तदुक्तम्' आदिके साथ उद्भूत किये हैं उसी तरह स्वपक्षके समर्थनके लिए भी पूर्वाचार्योके वचनोंके पद्माक्षो प्रमाण उपस्थित किये हैं । इनका दर्शनधास्त्रीय अध्ययन बहुस्यापक और सर्वतोग्रुखी था । इस इनके द्वारा उस्किलित प्रन्थो और प्रत्यकारोंने उनका विशेष परिचय दे रहे हैं जिनके सम्बन्धमें कुछ नई जानकारी मिस्री है या जिनसे इनके समय आदिके निर्णयमें सहायता मिस्र केसती है।

# वैदिक साहित्य और अनन्तवीर्थ-

आ॰ अनत्तवीर्यका वैदिक सहिताओ, उपनिषद् और उनके माप्य और वार्तिक तकका अध्ययन या और उन्होंने यथावसर पूर्वंपकके वर्णनमे इन अन्योंके उदरण दिये है। यथा-ऋग्वेदसे 'पुरुष प्रवेद्ं,' कृष्ण अखुर्वेद काष्ठकरहितार्थ 'अग्निहोजं जुसुर्यात्', तैत्तिरीयसरितार्थ 'इनेतमारूमेत', बृहदाराण्यकोपनिषत्से 'आरामं तस्य पद्यन्ति', अन्दोग्योपनिषत्से 'आरामं तस्य पद्यन्ति', अन्दोग्योपनिषत्से 'आरामं तस्य पद्यन्ति', अन्दोग्योपनिषत्से 'आरामं वस्य पद्यन्ति', अन्दोग्योपनिषत्से 'आरामं वस्य प्रवादमा' आदि वाक्य उद्भृत किये हैं। अहैतके समर्थनमे सुरेन्वरानार्थके बृहदारम्यकभाष्यवार्तिकसे 'यथा विश्च समाकाद्यम्' आदि दो क्लोक उद्भृत किया है।

# महाभारत और अनन्तवीर्य-

महामारत और तदन्तर्गत गीताके प्रणेता महर्षि व्यास माने जाते हैं। आचार्य अनन्तवीर्यने प्रस्तुत टीका (१०५१८) में 'मारत' को व्यासकी कृतिकी प्रिविद्धका निर्देश किया है। महामारतके वनपर्वसे 'सक्को जन्तुरनीशोऽयम्' तथा आदिपर्वसे 'काळः पचित मृतानि' क्लोक उद्धृत किये है। इससे शात होता है कि-आ० अनन्तवीर्यके समयमे महामारत व्यासकी कृति माना जाता था।

<sup>(</sup>१) त० छो० प्र० २०५। प्र० परी० पृ० ७२।

<sup>(</sup>२) प्रष्ट संक्याके छिए देखी परिकाद ।

# व्याकरण ग्रन्थ और अनन्तवीर्य-

आ॰ अनन्तवीर्यंने मूळ पाणिनिस्त्र तथा उसके पात्रस्क्रमाप्यका भी अनुशीलन किया था। वे पाणिनिक 'अर्थबद्धातु-' इस स्तका उद्दरम देते हैं तथा 'प्रकृतिपर एव प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः प्रत्ययपरैच च प्रकृतिः' (पात॰ महा॰ ३।१।२) इस वाक्यका 'म केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या' इत्यादि अनुवाद उद्धृत करते हैं। प्रमुखतया तो वे प्रव्यपादके जैनेन्द्रव्याकरणसे ही सर्वोदे उद्धरण तथा जैनेन्द्रकी ही सजाओंका उपयोग करते हैं।

# दर्शनशास्त्र और अनन्तवीर्य-

धनन्तवीर्यने चार्वाक के पूर्वपक्षमे मुख्यतया जयराशिके तत्त्वोपन्तविष्ठ प्रत्यते ही अवतरण क्रिए है। इन्होंने तत्त्वीपकावका जायराधिके नामके साथ उस्लेख किया है। 'इसमे ''परपर्यद्वयोगपराणि षृद्धस्पतेः सूत्राणि" वाक्य तत्वोपन्त्रवक्षे सन्दर्भमे ही उदघृत किया है। उपस्था तत्वोपन्त्रविह मन्यका प्रारम्मिक पत्र दूटा हुआ है। सम्भवतः यह वास्य उसीमें हो। इसके अविरिक्त चार्वाक मतके पर्वपक्षमें जिस अविद्युक्षणंका सहारा किया गया है उसका वर्णन "वो अधिद्युक्षणं" शीर्पक स्तम्म (पृ ०७२) मे देखना चाडिये ।

स्यायचैशेपिक के पूर्वपक्षमे अनन्तवीर्थने अक्षपादका नाम हेकर तो न्यायखन्ते, तथा न्यायमाप्यसे अनेक अवतरण दिये हैं। न्यायसूत्रका 'पूर्वयक्केषवस्' आदि अनुमानस्त्र तीन प्रथक् सूत्र बनाकर उद्भूत किया गया है। उद्योतकरके न्यायवार्तिकके अवतरण भी इसमे पाये जाते है। वैशेषिकके विवेचन्से कणचर या कणसक्षके नामसे वैशेषिक स्त्रोंके उदरण उपक्रव शेते हैं।" प्रशस्तपारमाप्य तथा उसकी ब्योमनदी टीकाका यी उपयोग किया है। किन्तु इसमें वैशेषकत्त्रकी जिस प्राचीन स्त्रानुसारिणी टीकारे क्षनेक अवतरण किए गर्मे हैं<sup>1</sup> वे उपक्रव्य वृत्तिवॉमें नहीं मिळते । स्त्रोके उद्धरणों में पाठमेव मी हैं ।

सांखययोग के पूर्वपक्षमें ईस्वरक्रणकी साख्यकारिका, पतत्कलिके योगसूत्र और न्यासके योगमान्यसे क्षतेको अवतरण किये गये हैं। किन्तु "इन्द्रियाण्यर्थमाळोख्यन्ति अहङ्कारोऽसिमम्यते" इत्वादि अवतरण" किसी प्राचीन साख्य अन्यका है, यह उपलब्ध टीकाओंमें नहीं मिलता । इसीतरह इसमें "शुपानां परमं कर्पं रकोक उद्भृत हैं वो योगमाष्य (४११३) में 'तथा व शास्त्रानुशासनम्' करके तथा शाहरमाष्यमासती (१० ३५२) में भगवान् वार्षगण्य के नामसे उव्वृत मिकता है।

मीमांसादर्शनके पूर्वपक्षमे जैभिनके सुन, शवरके माज्य, उपवर्षकी दृष्टि और कुमारिकके मीमारा इंहोकवार्तिकरे पनासी अवतरण किए हैं। सर्वज्ञसिक्षि प्रस्तावमें तो बैमिन और कुमारिकके प्रन्थ विशेषतः पूर्वपक्षके आचार है। प्रमाकरका उल्लेख प्रमाणपञ्चकवादीके रूपमे किया गया है। १० पृ० २६० मे 'प्रमाकरस्वाह' किलकर-''न मांसमझजे दोषा" आदि रकोक उद्घृत किया है। यह रकोक मनुस्पृति (५।५६) मे पाया जाता है। उपवर्षके नामसे वही "गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारीकारविसर्जनीया इति मगवानुपवर्षः<sup>17</sup> अवतरण उद्धृत किया गया है<sup>18</sup> जो शावरमान्य (१११५) में उद्घृत है। अनेक इक्रोक कुमारिकके सन्दर्भमे उद्भृत हैं पर वे कुमारिकके उपक्रव सीमासास्कोकवार्तिक और सन्तर्वार्तिकर्मे नहीं पाये जाते !

वीद्धवर्शनके पूर्वपक्षमें अनन्तवीर्थने टीकाका एक चतुर्योश किया होगा । १९ इसमें त्रिपिटकका नाम

<sup>(</sup>१) सिब्रिवि॰ टी॰ पृ॰ २७७।

<sup>(</sup>४) वही । (३) वही । (२) देखो परिशिष्ट ९।

<sup>(</sup>६) वही प्रव ५६। (५) सिद्धिवि॰ टी॰ पू॰ ५३-५६।

<sup>(</sup>७) सिद्धिवि० टी० पू० ९९ । 1 83 og (3)

<sup>(</sup>१०) सिदिषिः रीः पृः १८४। (९) देखो परिशिष्ट ८, ९। (१२) देखो परि० ८ जौर ९ ।

<sup>(</sup>११) वही प्र॰ ६९४ ।

हिया गया है । इसमें वसुवन्युका स्वामधर्मकोश नागार्जुनकी माध्यामक द्वित दिग्नागका प्रमाणसमुस्य और उसकी स्वद्वित घर्मकीर्तिक प्रमाणवार्तिक प्रमाणविनिञ्चव न्यायिन्द्व वादन्याय हेत्रविन्द्व और सम्बन्धपरीक्षा श्वाद और प्रशाकरका प्रमाणवार्तिक प्रमाणविनिञ्चव न्यायिन्द्व वादन्याय हेत्रविन्द्व और सम्बन्धपरीक्षा श्वाद प्रोर प्रशाकरका प्रमाणवार्तिकालकार उद्धृत हुए हैं । वीद्वोंके पूर्वप्रक्षका बहुमाग प्रशाकरके प्रमाणे अवतरणोरे परिपुष्ट हुआ है । इनमें दर्शी अवतरण ऐसे हैं वो प्रशाकरके मुद्रित वार्तिकालहारमें नहीं पाये जाते । श्वात होता है कि वे प्रशाकरके किसी अन्य प्रन्यके हैं । घर्मकीरिके विश्व अपोहवार्तिकका उत्लेख है वह प्रमाणवार्तिकका अपोह प्रकरण ही शात होता है । गाइल्कीरिके नामसे एक दलोक उद्धृत है । पता नहीं ये गाइल्कीरित कीन है ! अभी तक वो नाम बौद आचारोंके प्रकाशमें आये हैं उनमें इस नामका पता नहीं चलता । अर्चटकी हेत्रविन्दु टीकाके अवतरण तो है ही साथ ही कुछ अवतरण अर्चटके नामके ऐसे भी है जो हेत्रविन्दु टीकामें नहीं पाये जाते । ये उनके कन्य प्रन्योंके होंगे । धर्मोत्तरके नामके अवतरण भी त्यायिन्दुटीकामें उपलब्ध नहीं होते समवतः वे भी उनके किसी अन्य प्रन्यके होगे । कर्णकगोमिका कल्डकके नामसे भी उल्लेख किया गया है । इनके नामके अवतरण भी प्रमाणवार्तिक स्ववृत्तिटीकामें उपलब्ध नहीं हुए । इसी तरह धान्तमङ्गके नामसे उपलब्ध अवतरण भी उनकी न्यायिनदुटीकाके होंगे जो उपलब्ध नहीं है, पर वुवेंकिमें के धर्मोत्तरहीपमें बहुशः उद्धृत है और जिसका खण्डन धर्मोत्तरने किया है । इनमेंसे अनेक आचार्योंका समय और तुल्ला 'अकल्ब्रुकी तुल्ला' प्रकर्णमे की जा जुकी है ।

जैनद्रान्थों मे उत्तर्पक्षको पुष्ट करनेके किए उमास्वामीके तत्वार्यसूत्र, समन्तमद्रके देवागमस्तोत्र भीर बृहस्त्वयम्यूस्तोत्रके अवतरण किए गये हैं । समन्तमद्रके नामका एक 'ययोः सहोपळम्भ' अवतरण' पाया जाता है किन्तु यहाँ प्रतिके टूट जानेते उसका पूरा स्वरूप शात नहीं हो सका और न यही पता चला कि वह किए समन्तमद्रका है ? विद हन्होंका है तो इनके किए प्रत्यका है ! सिद्धसेनके सन्पतितक्तें 'त्रे संत्याया' गाया उद्धृत की गई है । पात्रकेसरीके किएकणकदर्यन से 'सम्य्याद्धुपपन्नस्य' न्होंक तथा पात्रकेसरीस्तोत्रसे 'आहोषविदेह्ययो' क्षोक उद्धृत किया गया है ! अकल्ड्रके तो समी प्रत्योका स्वरूप परिश्वीवन इसके जपर किसत होता है । एक कथात्रयमङ्क ग्रन्थका भी उस्त्रेख वाता है, इसके कर्ताका पता नहीं चला । इसमे पूर्णिप्रकरण का भी उस्त्रेख है, जो अकल्ड्रकी न्यायिनिस्थयहिका नाम माल्म होता है ! इसमे न्यायिनिस्थयके गामसे जो ''न वौतद्विद्ध' इस्तादि वाक्य उद्धृत मिलता है, उसीसे न्यायिनिस्थयकी शिक्ष किस्तावकी पुष्टि होती है । इरिमद्रस्रिके योगविन्तु ''हो होये कश्यमहाः' क्लोक उद्धृत है,यह क्लोक विद्यानन्त्वने अश्वसह्रसीमें भी उद्धृत किया है । इसमे जो 'जीविविद्धिप्रकरण' का उस्त्रेख आया है वह इसी प्रत्यके 'जीविविद्धि' प्रस्तावका जात होता है । अनन्तकीरिके स्वयःगामाण्यमङ्क ग्रन्थका उस्त्रेख इस द्रीकाम वह आवरिके प्रतावका ज्ञात होता है । यहास्त्रक्रक्ष एक स्लोक उद्धृत है ।

इस तरह यह टीका सैकडों अन्थान्तरीय अवतरणोंसे समृद्ध होकर अपने रचयिताके बहुश्रुतत्वका स्थापन कर रही है।

## विशेष तुलना-

#### च्हत्संहिता और अनन्तवीर्य-

आचार्य वराहमिहिरका ज्योतिप् विपयक वृहत्सरिता ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इनका समय ईं० ५०१ है । इन्होने मनके वर्णनके प्रसद्धमें निम्निकिस्ति कोक किसा है—

<sup>(</sup>१) सिद्धवि० टी० पृ० १५०।

<sup>1 058 0</sup>B (5)

"भारता सद्दैति मनसा मन इन्द्रियेष स्यार्थेन चेन्द्रियमिति हम एषं शीवः । योगोऽयमेष मनसः किमगम्यमस्ति, यसमन् मनो वजति तत्र गतोऽयमारमा ॥" -वृहत्वहिता ७४।३

इसकी टीका करते हुए महोराकने यह किला है "अयमर्था-आरमा मनसा सह युक्यते मनश्च इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थंत !" महोराकका सम्म अक ८८८ (ई॰ ९६६) है। त्यायमाण (१११४) में 'न तर्हि इदानीमिदं मचित आरमा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति' यह वास्य उद्धृत कैवा पाया जाता है। प्रमाणवार्तिक स्वष्टीच टीकामें (१० १७०) मे भी यह उद्धृत है। महन्वयन्तने भी न्यायमञ्जरी प्रमाणमाण (१० ७०) के नतुष्ट्रय सिकवर्षके प्रकरणमे "आरमा मनसा संयुक्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन" ये वास्य किले हैं।

रचना छे तो झात होता है कि यह बाक्य किसी न्यावग्रन्थका होना चाहिये जिसे बराहिमिहिस्ते हकोक्तवह किया है। न्यायमाप्यका 'न तहींदानामिदं अवति' हर वाक्यते क्यता तो ऐता है जैसे किसी समानतन्त्रीय माष्यपूर्वकार्कीन ग्रन्थका यह बाक्य हो। अंत्यु, यह बाक्य रहुत पुराना अर्थात् न्याय-भाष्यते मी बहुत पुराना है। आचार्य अनन्तवीर्वने प्रस्तुत टीकार्य वह बाक्य दो बार उद्युक्त किया है।

# दो अविद्धकर्ण और अनन्तवीर्य-

भारतीय विस्मृत दर्शनकारोंसे अविद्धकर्ण मी हैं, जिनके सम्बन्धकी जानकारी बहुत योड़ी है । किन्छु कुछ बौद्धदर्शनके प्रन्योके प्रकाशमें आनेरे दो अविद्धकर्णोका पता चळता है ।

एक कविद्यकर्ण नैगायिक वे और वे न्यायमाध्यके टीकाकार वे । वादन्याय (१० ७८) मे प्रतिज्ञान्तर निम्नहस्थानके प्रकरणमे इनकी न्यायमाध्यदीकाका उच्छेक किया गया है ।

इनके अन्य मत इस प्रकार उपक्रम होते हैं--

- (१) रुपादिके प्रहण न होनेपर भी त्रव्यका ग्रहण होता है।
- (२) अवयव और अवगवी पूर्वोत्तरकाक्रमाची होनेसे विभिन्न है।
- (३) यदि प्रतिकाशान्यको निरर्थक कहा जाता है तो 'कृतकश्च गन्दर' यह मी नहीं कहना चाहिये क्योंकि अनित्यत्व कहने से ही शब्दमे कृतकत्व और अनित्यत्व दोनोंका नोघ हो जाता है।'
  - (१) तुस्रमा-"भारमेन्त्रियसगोऽयांनां सन्निकर्पाद् प्रवर्तते । व्यक्ता सदस्ये या सुद्धिः प्रत्यक्षं सा विक्व्यते ॥—नत्कसं०३।१३१२०
- (२) "क्षविद्धकर्णस्य साध्यद्यकावास् इष्मासद्य परिविद्यांपीत-यतु वासर्वगतसे सतीति हेतु-विद्योपणसुक्तस् । सविद्योपणस्य हेतुः विषक्षे नासीति व प्रतिद्यान्तरं विग्रहस्थानस् । व हि तदेवससर्वगतः शब्द इति प्रतिद्यान्तरोपादानात् । हेतुविद्योपणोपादाने हेत्वन्तरं विग्रहस्थानमिति । एतस्य अतिस्यूक्त्या-वादस्थाय टी० ए० ७८ ।
- (३) "अविद्धकर्णस्त्राह्—स्मात्तप्रहेशेषे द्रव्यप्रहणमस्त्रेष वतो सन्द्रकासे अनुपरान्यसानस्त्रादिकं प्रचासपरुसते । अविश्रितरूपं गौरचो वेति ।"--वादन्याय टी० प्र० ३५ ।
  - (२) "तदेतेनैव अविद्यक्षोक्तं पूर्वोक्तकाकमाबित्वात् इत्यादि तत्त्वाचनमयहस्तितं वेदितम्यम् ।" --वादस्याद री० ५० १० १
- (५) "तद्य अविश्वकर्णः प्रतिवन्यकम्याचेन प्रत्यविष्ठते-यवेषम् इतकस्य प्रत्य हर्तकस्य प्रत्य हर्त्ततस्य न वक्तम्पस् । किं कारणस् ! अनित्यत्वसिरचेतेचैव शब्देप्रचे इतकस्यमित्वत्वसोभयं प्रतिपचले....."। --वाक्त्यस्य श्री० ए० १०९ ।

- (४) द्वीन्द्रियशाह्य और अग्राह्य समी द्रव्य बुद्धिमद्धे दुक हैं; क्योंकि ने स्वारम्मक अवयवोकी विशिष्ट रचनासे युक्त हैं। एरमाणु आदि चेतनसे अधिष्ठित होकर अपना कार्य करते है, क्योंकि ने रूपादिसे युक्त है जैसे कि तन्तु आदि।
  - (५) आत्मा नित्य और व्यापक है।
  - (६) विनाश सहेतुक है।<sup>३</sup>
  - (७) परमाण नित्य है।
  - (८) संख्या स्वतन्त्र गुण है।"
  - (९) समृह और सन्तान आदि अवस्थाविशेष अनिर्वचनीय नहीं हैं। हैं
  - (१०) निगमन स्वतन्त्र अनुमानावयव है।"
  - (११) उपमार्न आगमसे पृथक् प्रमाण है।
- (१२) प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोचे भिन्न भी अन्य प्रमाण है तथा स्वरुश्चण और सामान्यरुक्षणसे भी मिन्न प्रमेय है। '
- (१) "तज्ञाविवकणीयन्यसमीयरसाधने प्रमाणद्वयमाह्- यस्त्वारम्भकेव्यादि "तदुकं द्वीन्त्रिय-प्राह्मात्राहां विसत्यधिकरणमावापन्नं दुद्धिमस्कारणप्तं कं स्वारम्भकावववसिन्नवेशविशिष्टस्थात् घडाविवत् , वैषम्प्रेण परमाणवः इति । तत्तुकरणभुवनोपावानानि चेतनावद्धिष्ठितानि स्वकार्यमारमन्ते इति प्रतिज्ञानी-मद्दे स्वादिमस्वात् तन्त्वादिवत् इति ।" -तस्वसं० ए० प्र० ४०-४१ । सन्मति० ठी० पृ० १०० । प्रमेवक० पृ० २६९ ।
- (२) "अथ नित्यविभुक्षे कथमस्य प्रतिपत्तन्ये इत्यन्नाविद्यकर्णसायद्यमाणयति—मानुवद्दिकस-णोत्तरकाकं मदीयाद्यमञ्चानसंवेदकसंवेद्यानि अतत्काकानि मदीयानि प्रज्ञानानि मदीयप्रज्ञानत्यात् आद्यमदीय-प्रज्ञानवत् ।"—तत्त्वसं० ए० ८२।
  - (३) "अन्नाविद्कर्णोक्तानि विनाशस्य देशुनस्वसाधने प्रमाणानि निर्विदेशुराह्—नन्विस्यादि । नन्न नैव विनाशोऽयं सत्ताकालेऽस्ति वस्तुनः । न पूर्वं व विरात्पदम्मात् वस्तुनोऽनन्तरं स्वसौ ॥३६७॥ पूर्वं च देतुमानेप युक्तो नियतकालसः । कावाधिरक्रस्वयोगो हि निरपेक्षे निराहतः ॥"—तस्वसं० प० पृ० १३६ ।
- (४) "अविद्कर्णस्त्वण्नां नित्यस्वसाधमाय प्रमाणमाह-परमाण्नामुत्पादकाभिभतं सद्धर्मोपगतं न भवति सस्वप्रतिपादकप्रमाणाविषयस्त्रात् सरविपाणवदिति।"-तस्वसं ॰ प० पृ० १८०। सन्मति ० टी०पृ० १५८।
- (५) "गजावीत्याविनाऽविद्धकर्णोक्षं संस्थासिद्धवे प्रमाणमासङ्कते " स झाइ—संस्थाप्रत्ययो गजातुरङ्ग-स्थन्यमादिग्यतिरिक्तनिबन्धन गमादिप्रत्यथविष्ठक्षणत्यात् नीष्ठपटप्रत्ययवदिति ।"—सस्वसं० प० ए० २३१ । सन्मति० टी० ए० ६७३ ।
- (६) अयेत्यातिनात्र अविद्रकर्णस्योत्तरमाशङ्कते ' सङ्गाङ्-स्यृहसन्तानावस्थाविशेषाः सत्तान्यस्था-न्यामवचनीया न भवन्ति प्रतिनियतधर्मयोगित्वात् रूपरसादिवदिति।''-तत्त्वसं० ए० पू० २२५ ।
- (७) "स्विद्धकर्णस्त्वाह-विश्वकीर्णेश्च वचनै. वैकार्थः प्रतिपाधते । तेन सन्वन्धसिद्ध्यर्थं वार्व्यं निगमनं पुषक् ॥"-सत्त्वसं ० पू० ४२२ ।
- (८) "अविद्युकर्णस्त्वाह्-आगमात् सामान्येन प्रतिपद्यते विशेषप्रतिपत्तिस्तु उपमानादिति।"--
- (९) ''कविद्यकर्णंस्तु ह्रे एव प्रमाणे स्वकक्षणसामान्यकक्षणाम्यां चान्यत् प्रमेषं नासीति एतद् विघरनार्थं प्रमाणयति–प्रत्यक्षम् बनुमानव्यतिरिक्तप्रमाणान्तरसिद्वतीयं प्रमाणस्वात् अनुमानवत्''तया स्वकक्षणं सामान्यकक्षणव्यतिरिक्तप्रमेषार्थांन्तरसिद्वतीयं प्रमेयत्वात् सामान्यकक्षणवत्''।''–तत्त्वसं ए० १० १५५ ।

(१३) कार्योत्पत्ति और कारणविनाशका काल एक नहीं है। 1

(१४) क्षणिकवादीके मतमे आत्माका अवस्थान नहीं है अतः अविनामावका ग्रहण नहीं हो सकता। इनसे जात होता है कि अविद्रकर्ण नैयायिक ये और उन्होंने न्यायमाध्यकी टीका बनाई थी। तस्व-सम्रहकार शान्तरक्षित और पश्चिकाकार कमळ्जीळका समय ई० ७६२ निर्णात है । अतः इन अविद्यकर्णका समय ई० ७६२ के पहिले होना चाहिए। कर्षकगोमिका समय मी ई० ८ वी सदी सिद्ध किया जा चुका है"।

तत्त्वोपप्छन ( पृ॰ ५७ ) मे आत्माके नित्यत्वको सिद्ध करनेवाले एक नैयायिकका मत उन्हीं शब्दोंमे दिया गया है किन शब्दोमे वह मत तत्त्वसम्रहपिकका ( पृ॰ ८२ ) में अविद्यकर्णके नामके साथ पाया जाता है। तत्त्वोपप्कवका यह अवतरण अविद्धकर्णको आत्मवादी नैयायिक मानता है। जैसा कि बाद-यायके प्रथम उद्धरणसे जात होता है कि अविद्धकर्ण न केनल नादन्यायके टीकाकार ज्ञान्तरक्षितके ही सामने है अपि त स्वय धर्मकीर्तिके सामने भी है ऐसा स्माता है। शान्तरक्षित अविदक्षणंके मतको न्यायवार्तिककारकै मतके बाद उपस्थित करते है इससे यह लगता है कि अविद्युक्ण उद्योतकरके बाद और धर्मकीर्तिके समकालीन हो । तत्त्वोपञ्चवका उल्लेख भी इसीकी पुष्टि करता है । अतः नैयायिक अविद्रकर्णका समय इस ई० ६२०-७०० के आसपास रख सकते है।

इस नैयायिक अविद्यकर्णके अतिरिक्त एक अविद्यकर्ण और हुआ है। यह चार्वाक मतका अनुयायी था । प्रमाणवार्तिकतस्ववृत्तिटीकार्मे इस चार्वाक अविद्यकर्णका मत इस प्रकार दिया गया है-

(१) अनुमानको कोकज्यवहारकी दृष्टिते प्रमाण मान भी छेते है, पर किन्नका कक्षण नहीं बनता<sup>8</sup>।

(२) प्रमाण अनिध्रात अर्थको जाननेपाला होता है। चूँकि अनुमान अर्थका परिच्छेर ही नहीं करता अवः वह प्रमाण नहीं है<sup>4</sup>।

(३) प्रमाण अगीज होता है, अनुमानचे अर्थनिश्चय दुर्लम है। यह सत मी हती सिळसिळेमे दिया है। अनन्तर्वार्यने प्रस्तुत सिद्धिविनिरचयटीका ( ए॰ ३०६ ) में इसी चार्वाक अविद्यकर्णका उस्लेख किया है। यथा-

"इतरस्य अचेतनस्य वा मूम्यादेः मूर्तस्य [ ज्ञातम् ] अनेन अविज्ञकर्णस्य समयो

वृशितः।" अर्थात् अन्तेतन और मूर्तं पृथिव्यादिका परिणाम ज्ञान है । यह अविद्धकर्णका मत है । इस अविद्युकर्णका समय कर्णकगोमि ( ई॰ ८ वीं ) से पहिले होना चाहिये !

(१) "प्तेन यरप्युज्यते अध्ययन-अविद्यकर्णोद्योतकरादिकि.--यदि तुकान्तयोगांमोश्वामधत् कार्यो-त्वत्तिकाळ एव कारणविनामाः तदा कार्यकारणमाची न स्यात् , यतः कारणस्य विनामाः कारणोत्पादः । पूर्व भाद एव नाश इति वचनात्, एवं च कारणेन सह कार्यमुत्पन्नमिति प्राप्तम् ।"-प्र० वा० स्वबृ० टी० ए० ९०।

(२) ''क्षविद्युकर्णस्त्वाह्-अविनामावित्वमेकं ब्रघ्वा द्वितीयाविदर्शने सति सिध्वति । न च क्षणिक-धादिनो द्रप्टरवस्थानमस्रि । न चान्वेनानुसूरोऽर्थे अन्यस्य अविनामाविष्यसरणमस्ति अतिमसङ्गादिति ।" -प्र• **वा• स्वनृ**० टी॰ पृ॰ ९८।

(१) वेखी पृ॰ ३५। (३) देखो तत्वसं॰ अस्ता॰ ए॰ ९६।

(५) "मातुरुद्रतिषक्रमणानन्तरं यदाचं झानं तम्झानान्तरपूर्वकं ज्ञानत्वाद् द्वितीयज्ञानवत्।"--

(६) देखो-पृ० ७१ टि० २ । सस्वोप० पृ० ५७। (७) "तेन यतु च्यते अविद्यकर्णेन सत्यमतुमानमिष्यत एवास्माभिः प्रमाणं छोकप्रतीतस्वात् , केवलं

क्षित्रक्षसणमयुक्तमिति"-म॰ वा॰ स्ववृ॰ टी॰ पृ॰ १९। (८) ''तेन यहुच्यते अविद्धकर्णेन-अनिचतार्यपरिष्ठितिः प्रमाणस्, अतो वातुमानं प्रमाणसर्य-

परिच्छेदकत्वाभावादिति ।"-प्र० वा० स्वबृ० टो० पृ० २५ । (९) "एतेनैतदिप निरसाम्-अमाणस्यागौणसादनुमानावर्षिनिश्चमो दुर्लम ।"-प्र० वा० स्वदृ० ही॰ पृ॰ २५।

जिस 'प्रमाणस्थागीणत्वास्' वाक्यको कर्णकगोमिन अविद्यकर्णके मतके सिळसिछेमें दिया है, और वह प्रकरणसे अविद्यकर्णका ही छगता है, वह वाक्य महत्वयन्त(ई॰ ९वी सदी)की न्यायमझरीमे मी चार्वाकके प्रकरणमें उद्धृत है। स्याद्वाद रत्नाकरमे इसे पौरन्दरस्त्र कहा गया है। इससे बात होता है कि इसके अन्य का नाम पौरन्दर सूत्र होगा। इन सब कारणों से इस चार्वाक अविद्यकर्णका समय ई॰ ८ वीसे पूर्व होना चाहिये।

\*

# अनन्तवीर्यका समय निर्णय-

आचार्य अनन्तवीर्यके सम्यन्त्रमे हमे कुछ मी जानकारी उनकी किखी हुई नहीं मिळती। प्रख्त सिद्धिविनिश्चयदीकाके पुष्पिका बाक्योमे विये गये 'रिवमद्र पादोपजीवी' विशेषणये मात्र इतना ही जात होता है कि इनके गुरू का नाम रिवमद्र था। इन रिवमद्र आचार्यका मो पता नहीं चळता कि ये किस परम्परामे कब हुए हैं। अस उनके जीवनवृत्त और समय निर्णयके किये हमें शिळाळेख तथा प्रत्यों मे आये हुए उच्छेखो पर निर्मर रहकर ही विचार करना है। शिळाळेखोंसे हमें निम्नकिखित अनन्तवीयोंकी जानकारी मिळती है—

### शिलालेखोल्लेख-

(१) वे अनन्तवीर्थ जिनका पेग्यूरफे कश्रद शिकालेख में वीरचेन विद्यान्तदेवके प्रशिष्य और गोणचेन पण्डित महारकके शिष्यके रूप में उस्लेख है। ये श्रीवेळगोळके निवासी ये। इन्हें वेदोरेगरेके राजा श्रीमत् रक्तसने पेरग्यदूर तथा नई खाईका दान किया था। यह दानलेख शक ८९९ (ई० ९७७) का लिखा हुआ है।

(२) वे अनन्तवीर्यं जिनका मरोळ (बीजापुर वबई ) के शिक्षाकेल में निर्देश है । यह शिक्षाकेल माछन्य जयविष्ठ हितीय और जावेकमरू प्रथम (ई॰ १०२४) के समयका उपक्रव हुआ है । इसमें कमळ्देव महारक विद्युक्त बतीन्द्र सिद्धान्तवेव अण्णियमहारक प्रमाचन्द्र और अनन्तवीर्यं का क्रमशः उल्लेख है । वे अनन्तवीर्यं समस्त शास्त्रों के विशेष कर जैनदर्शन के पारगामी थे । अनन्तवीर्यं के शिष्य गुणकीर्तिसिद्धान्त महारक और देवकीर्ति पढित थे । ये धमनतः वापनीयसम् वा सुरस्थाणके थे ।

(३) वे अनन्तवीर्यं जिनका मुगद शिकालेख में उच्छेख है। यह शिकालेख घारवाड़ में सोमेक्बर प्रयमके समय (ई० १०४५) का उपलब्ध हुआ है। इसमें वापनीयसघ कुमुदगण के ज्येष्ठ घर्मगुद गोवर्धन-देवको सम्यक्तरत्नाकर चैत्यालयके लिये दिये गये दानका उच्लेख है। गोवर्धनदेवके साथ ही अनन्तवीर्यका उच्लेख है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि अनन्तवीर्यका गोवर्षनसे क्या सम्बन्ध था। इसमे यह भी उच्लेख है कि—कुमारकीर्ति अनन्तवीर्यके सह अध्यापक ये और दामनन्दि कुमारकीर्ति शाय थे।

<sup>(</sup>१) "तथा चाहु"-प्रमाणस्यागौणत्वादनुमानादर्थनिश्चयो दुर्लमः ।"-न्यायम० प्रमा० ए० १०८। प्रमेयक० ए० १८०।

<sup>(</sup>२) "प्रमाणस्थागौणत्वावनुमानादर्थनिक्षवो दुर्खंभ इति पौरन्दरसूत्रस् ।"-स्या० रहा० पृ७ २६५ ।

<sup>(</sup>३) जैनशि॰ भाग २ पृ॰ १९९। ए॰ क॰ भाग १ कुर्ग नं॰ ॥

<sup>(</sup>४) ''श्रीवेळगोळनिवासिगळप्य श्रीवीरसेनसिद्धान्तवेवरवरशिष्यर् श्रीगोणसेनपण्डितसद्दारक वरशिष्यर् श्रीमान् अनन्तवीर्येज्यहळ''''-जैनशि॰ ।

<sup>(</sup>५) वस्वहं कर्नाटक हंस्कि० विस्तृ १ माग १ नं० ६१। बैनिस्म इन साउथ इं० ५० १०५।

<sup>(</sup>६) वस्यई कर्नाटक इंस्कि • जिस्द १ भाग १ नं । ७८ । बैनिक्स इन साउथ इं० पृ० १४९ ।

ये दामनन्दि वे हो सकते है जिनका उच्छेल जैनशिकालेल सम्रह भाग एकके हेल न० ५५ में चतुर्मख देवके शिष्यों में है। धाराधिप मोकराजकी समाके रत्न आचार्व प्रभाचनद्रके वे सधर्मा वे और इन्होंने विष्णुमद्द महावादीको हराया या।

घाराधिप मोजका राज्यकाळ (ई० १०१८से१०५३) माना जाता है। जब दामनन्दि का ई० १०४५ के जिलालेखमे उल्लेख है तो वे मोजके राज्यकालमे रहनेवाले प्रमाचन्द्रके सपर्मा दामनन्दिरे अभिन्न हो सकते हैं। अतः दामनन्दिके गुरु कुमारकीर्तिके सहाध्यापक अनन्तवीर्यकी स्थिति इस छेलसे ई० १०४५ तक पहॅचती है।

(४) वे अनन्तवीर्थ जिनका हुम्मचकी पचवस्तिके ऑगनके एक पापाण छेखरें अकल्<u>डस</u>त्रके वृत्तिकर्तांके रूपमे उरलेख है। ये अरुक्कान्तय नन्दिसक आचार्योकी परम्परामें हुए है। यह लेख शक ९९९ (ई० १०७७) का है। इसी केलंग आगे कुमारतेनदेन मीनिदेन और विमलचन्द्रमञ्जरकका निर्देश है। इनके जिप्यके समये बादिराजकी प्रशस्ति की गई है। वादिराजको वटतर्करम्पुख किला है।

(५) वे अनन्तवीर्थं जिनका उच्छेल चामराजनगरके पार्व्यंनाय खामी वसीके एक पापाणहेल में किया गया है। वे द्रविष सबकी परम्पराके आचार्य थे। यह रुख शक १०३९ (ई० १११७) का है।

 (६) वे अनन्तवीर्थ सिक्कान्ती जिनका निदिशिसे प्राप्त एक पापाण छेससें क्राण्रगण रुपी कमकवनके सूर्यके रुपसे उल्लेख मिळता है। यह लेख शक १०३९ (ई॰ १११७) का है।

(७) वे अनन्तवीर्थ राद्धान्तार्णवपारम जिनकी स्तुति कदम्बद्दक्षिके शिकालेखर्में सूरस्यमणके आदि चार चारित्रसूचरके रूपते की गई है। इनके शिष्य वास्टवन्द्र मुनि ये। यह निस्तारेख शक १०४०

(ई० १११८) का है। (८) वे श्रनन्तवीर्य जिनका उच्छेख कल्खरगुडुके सिद्धेश्वर मन्दिरके पाषाण हेख<sup>न</sup>में काणूरगणके आचायोंमें छुद्धासराकरदके रूपसे किया गया है। यह लेख शक १०४३ (ई० ११२१) का है। इस लेखमें माघनन्दि चिद्यान्यदेवके विष्य प्रमान्वन्द्रके वचर्या रूपसे अनन्तवीर्य और गुनिचन्द्रका उक्केस है । प्रमानन्त्रके यहस्य शिय्य भुजवस्माग वर्मादेव थे। वर्मादेवके चार पुत्र वे मार्सिंह, निष्ट्रयगा, रक्तरागा और भुजवस्मा। बर्मादेवके दानका समय अक स॰ ९७६ (ई॰ १०५४) है। अनन्तवीर्यके ग्रहत्यशिप्य रक्षसगगदेवने मी इसी समय दान दिया या।

(९) वे प्रमाचन्त्रसिद्धान्तदेवके सधर्मा सिद्धान्तकर अनन्तर्वीर्थ जिनका उछिल पुरहेके सोमेश्वर मन्दिरके सामने पढे हुए एक पाषाणहेल में अभिनव गणवरके रूपसे किया गया है। " यह उल्लेख मूलसभके म्मणूरगणके आचार्योमे किया गया है। यह छेल शक १०५४ (ई० ११३२) का है। इस छेलमें प्रमाचन्त्र-सिद्धान्तदेवके शिष्य द्वारा शक ९८९ (ई० १०६७) में दिवे गये दानका उल्लेख है।

(१०) वे अनन्तवीर्य महावादी जिनका उच्छेख हुम्मचकै तोरण वागिलके उत्तर खम्मेके छेख<sup>ाड्</sup>य

(२) जैन क्षि॰ द्वि॰ पू॰ ३८७। ए० क॰ साम ३ चामराज नगर ता॰ र्व० ८३।

(३) जैन क्षि॰ ब्रि॰ प्र॰ ३९२ । ए० इ० आया ७ शिसोना सा॰ नै॰ ५७ ।

(४) "क्राण्यांणसद्विसरहवयार्केनेम्युतु वसुमतियोळवन्तवीर्यसिद्धान्तिगरस् ।"--वही पृ० ३९५ ।

(५) जैनिहरू हि॰ पृ॰ ३९९। ए॰ क॰ माग ४ नावमंगल ता॰ नं॰ १९।

(६) "श्री सूरस्यगणे जातमारुवारित्रमूचरः । भूपास्त्रनतपादाञ्जो राद्धान्तार्गदपारगः ॥ श्रादाव-मन्तवीर्य ""-वही यू० ३९९ ।

(७) जैनशि॰ द्वि॰ ए॰ १०८। ए॰ इ॰ मार्ग ७ किमोगा र्वं॰ ४। (८) वही ए॰ ११६।

(९) जैनशि॰ द्वि॰ पु॰ ४५२ । ए॰ क॰ मारा ७ शिमोगा सा॰ वं॰ १४ । (१०) वही पु॰ ४६४ ।

(११) जैनशि० ए॰ ए॰ ६६ । ए॰ इ० मारा ८ नगर॰ वं॰ ३० ।

<sup>(1)</sup> जैनविक हि॰ पु॰ २९४। ए॰ ६० भाग ७ तगर ता॰ नै॰ ३५। अकळक्कस्यूत्रके वृत्तिवंदरेदनन्तवीयैभद्यस्कवरि ।"-जैनशि०

श्रीपाळदेवके लघुसधर्माके रूपमे किया गया है । ये द्रविद्ध संघके नन्दिगणके जान्तार्थ थे। यह छेख राक १०६९ (ई० ११४७) का है।

इन दस शिळालेखोंमे तीन परम्पराओके अनन्तवीयोंका उच्लेख है-

(१) द्रविण सघ नन्दिगण अध्गळन्वयकी परम्पराके अनन्तवीर्य वो अकळक्कसूत्रके वृत्तिकार थे। न० ४ नं० ५ और न० १० के अनन्तवीर्य इसी परम्पराके व्यक्ति हैं। ये वादिराजके दादागुर अपारको छन्न- समर्था थे। वादिराजक समय ई० १०५६ है। अतः उनके दादागुर ५० वर्ष पहिले अर्थात् ई० ९७५ के आसपास होंगे। नं० १ अनन्तवीर्य धीरसेनसिद्धान्तिदेवके प्रशिष्य और गोणसेनके शिष्य थे। क्राणुरगणके आचार्योमे बीरसेनसिद्धान्तिदेव और गोणसेनका उत्तरेव नहीं मिळता। अतः यही स्थाता है कि ये अनन्तवीर्य क्राणुरगणके न होकर सम्भवतः इविदस्थीय हो और न० ४, ५ और १० से अमित्र हों।

(२) सुरस्याणके अनन्तनीर्थ । ये सुरस्याणके आदि चारित्रभूभर कहे गये हैं । नं० ७ के ये अनन्त-

बीर्य अफल्ड्स्यूत्रके वृत्तिकार नहीं हैं।

(३) क्राण्राणके अनन्तवीर्य। न॰ ६ न॰ ८ और न॰ ९ के तीनो अनन्तवीर्य इसी परम्पराके व्यक्ति ज्ञात होते हैं। न॰ २ और न॰ ३ के अनन्तवीर्य भी यापनीय सुचित किये गये हैं, अतः ये भी क्राण्राणके

अनन्तवीर्यसे अभिन्न मालम होते हैं।

अफळहुस्त्रके द्विकार दो अनग्तनीर्थं हुए है। एक रिवम्प्रपादीपंजीवी और दूसरे इन्ही अनन्त-वीर्यद्वारा उस्किलित सिद्धिनिक्चयके माचीन न्याख्याकार अनन्तनीर्थं किन्हें इम 'वृद्ध अनन्तनीर्थं' कह आये है। यह कहना कठिन है कि हुम्मचके शिळालेखमं अकळहुस्त्रके द्वित्तकांके क्ममें किस अनन्तनीर्थंका उस्लेख है। मस्तुत सिद्धिनिक्चयटीकाके कर्ता अनन्तनीर्थं ई० ९५९ के बाद और ई० १०२५ से पिहले किसी समय हुए है यह हम आगे प्रमाणित करेगे। अतः ई० ९७७ से ई० ११४७ तक के इन शिळालेखोंमें दोनोंमेंसे किसी भी अनन्तनीर्यका उस्लेख होनेमे कोई वाधा नहीं है। किन्द्र कगता यह है कि जो अनन्तनीर्थं वादिराजके दादागुद श्रीपाकके सप्तांक्ष्यसे उस्कितित है वही इमारे टीकाकार अनन्तनीर्थं है। इद्ध अनन्त-पीर्य इनसे कुळ और पिहले हो सकते हैं।

अब कुछ ऐसे अन्तरह प्रमाण उपस्थित किये बाते हैं जिनसे शिकालेखोक्त समयाविषके समर्थन की

सामग्री उपस्थित होती है---

#### प्रन्योल्लेख-

अनन्तवीर्यका जिन ग्रन्थोंमे नाम छेकर उस्लेख स्मरण या समीखण है, वे इस प्रकार हैं---

(१) तत्वार्यवार्तिक' (ए॰ १५४) में वैक्रियिक और आहारक शारीरमें मेद बताते हुए किया है कि वैक्रियक शरीर का कवित् प्रतिवात भी देखा जाता है। इसके समर्थनमें उन्होंने अनन्तवीर्ययिकि द्वारा इन्त्रकी शक्तिका प्रतिवात करनेकी घटनाका उच्छेख किया है। ये अनन्तवीर्ययिति निश्चयतः अकल्क्कदेवसे बहुत पहिले हुए हैं; क्योंकि इस घटनाका उच्छेख वे 'प्रतिवात्तश्चुतेः' शन्दसे 'श्चनी हुई' बताते हैं। अकल्क्कदेवका समय ई॰ ७२० से ७८० सिद्ध किया जा चुका है।

(२) प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीका मे एक और अनन्तवीर्यका उल्लेख आता है । प्रथम प्रस्तावकी

कारिका (न॰ ५) के उत्थानमें प्रस्तुतरीकाके कर्ता रविमद्रशिष्य अनन्तवीर्थ किखते हैं कि-

"इममेवार्थं समर्थयमा [नः] प्राह्-बाधत्ताम् इत्यादि"

अर्थात् इसी अर्थके समर्थनके निमित्त 'आधत्ताम्' 'आदि कारिका कहते है। इसके आगे वे एक अन्य अनन्तरीर्थं का मत उद्धृत करते हैं कि—

<sup>(</sup>१) जैनशि० तु० पू० ७२।

<sup>(</sup>२) ''अनन्तर्वार्ययतिना चेन्त्र्वार्थस्य प्रतिघातस्रुतेः समित्रधातसामर्प्यं वैक्रियिकम् ।"-स० वा ४० १५४। (३) ५० ३१।

"नन्वयमर्थोऽनन्तरकारिकावृत्तावुक्तः, न च पुनस्तस्यैवाभिघाने सः एव समर्थितो नाम श्रतिप्रसङ्गात् , किन्तु अन्यस्मात् हेतोः, स चात्र नोक्तः, तस्मात् उक्तार्थोऽनन्तर-इलोकोऽयम् इत्यनन्तवीर्थः।"

अर्थात् यह अर्थ पूर्वकारिकाकी वृत्ति मे कहा जा चुका है, बार बार उसी अर्थ के कहने से वो समर्थन होता नहीं है, किन्तु किसी अन्यरेतुसे उसका समर्थन करना चाहिए, पर वह हेतु यहाँ कहा नहीं है, अतः इस श्लोकका अर्थ पूर्वश्लोकमे कहा जा चुका है, यह उक्तार्थ है, ऐसा अनन्तनीर्थ आचार्यका सत है। इस विवरणसे यह शत होता है कि प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य 'आधनाम्' क्लोकको पूर्वक्लोकके समर्थनमे स्नगाना चाहते है जब कि जिनके सतका उल्लेख किया है वे सनन्तनीर्थ इस 'आध्याम' ब्लोकको पूर्वक्लोकका समर्थक नहीं मानकर इसे उक्तार्थक कह रहे है। ऐसी दशामे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत टीकाकार अनन्सवीर्य किसी अन्य अनन्सवीर्यका जो कि सिद्धिविनिश्यक पूर्वटीकाकार हैं, उल्लेख कर रहे हैं। इसके समर्थनमे निम्नलिखित प्रमाण मी विचारणीय हैं-

(क) प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य प्रन्यकी पुण्यिकाओमे अपनेको 'रविमद्रपादोपजीवी' 'रचिसद्रपाद्क अभ्रमर' आदि विशेषणो से रविसाह का अिष्य स्वित करके पूर्वोक्त इद अनन्तवीय से स्वय को जुदा बताना चाहते है।

(জ) पूर्वोक्त कारिका ( ন০ ५ ) के उत्थानमे अपना मतमेद दिखाकर प्रस्तुत टीकाकार अनन्त्वीर्य वृद्ध अनन्तर्नायके प्रति किद्धित् सन्मान प्रकट करके भी यह सुचित करनेमे भी नहीं चूकते कि वे अकल्प्कक पदोक्षे अर्थको पूरी तरह समझनेमे समर्थ नहीं है<sup>१</sup>। इससे ध्वनित होता है कि प्रस्तुत टीकाकार रिवसद्वपादोप-जीवी अनन्तवीर्य अपने पूर्ववर्ती किसी अन्य अनन्तवीर्यका उस्लेख कर रहे हैं।

(ग) प्रस्तुत टीकामे 'अनेक स्थानोमे 'अपरे इति पठस्ति' 'केषाञ्चिद्यं पाटः' आदि कहकर प्रस्तुत अनन्तवोर्यने पूर्वकास्त्रीन टीकाकार या व्याख्याकारकी स्पष्ट सूचना ही नहीं दी है किन्तु उनकी

ब्याख्यासे अपना मतमेद भी प्रकट किया है।

ऐसी 'स्थितिमे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत रविमद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्यसे मिन एक और अकस्य के व्याख्याकार अनन्तवीर्य हुए हैं। जिन्हें इम 'बृद्धां अनन्तवीर्य' सज्ज देते आ रहे हैं।

(३) पार्श्वनाथ चरितमे वादिरानस्रिने अनन्तवीर्यकी स्त्रुति करते हुए किला हैं कि उस अनन्त साम-र्थ्यशाली सेघके समान अनन्तवीर्थकी स्तुति करता हूँ जिनकी वचनरूपी अमृतवृष्टिते जगत्को चॉट जानेवाला शुत्यबादरूपी हुताञान शान्त हो गया था । इन्हींने न्यायिशिक्षय विषरणमें अनन्तवीर्यको उस दीपशिखाकी समान किया है जिससे अकळ्ड्र वाड्ययका गृद और अगाच अर्थ पद-पदपर प्रकाशित होता है<sup>\*</sup>। पार्श्वनाय , चरितकी रचना शक सवत् ९४७ (ई० १०२५) मे हुई थी।

(४) आचार्य प्रमाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्द्र के प्रारम्ममे विनेन्द्रके विशेषणके रूपमें अकल्ड्रके साथ ही अनन्तवीर्यका भी उल्लेख करते हैं। वे आगे उनका सबहुमान स्मरण करते हुए क्षिलते हैं कि अफल्ड्सार्यका अभ्यास और विवेचन मैने अनन्तवीर्यकी उक्तियोंसे ही सेकडों बार किया है।" प्रमाचन्द्रने

<sup>(</sup>१) देखी पृ० ६७ ।

<sup>(</sup>२) देखो-पृ० ६७ टि० १। तथा पाठान्तरींका परिशिष्ट, पृ० ७६४।

<sup>(</sup>३) ''वदाम्यनन्तवीयांव्दं यहागसृतवृष्टिभिः। जगजिषस्तक्षिवीणः घून्यवावृहुताश्चनः ॥"--पार्श्वनाथच० ।

<sup>(</sup>४) न्यायपि॰ वि॰ प्र॰ पू॰ १।

<sup>(</sup>५) "शाकाव्दे मगवार्षिरन्त्रगणने संवत्सरे क्रोधने ।"-पार्श्वनाधच० प्रदा० स्त्री० ५ ।

<sup>(</sup>६) "श्रीमजिनेन्द्रमकलङ्कमनन्त्रवीर्यमानस्य"-न्यायकुमु० ए० १ ।

<sup>(</sup>७) ''स्वस्यस्तक्ष विवेचितक्ष सवर्तं सोडमन्तवीर्वोच्छितः।''—न्वायकुसु॰ ए० ६०५।

न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना घाराधिराज जयसिङ्देवके राज्यकाल (वि० १११२ ई० १०५५) मे की वी । प्रभाचन्द्रका समय ई० ९८० से १०६५ निश्चित किया गया है। ।

- (५) शान्त्याचार्यने जैनतर्कवार्तिकञ्चत्त (पृ० ७७) में अनिन्द्रियव प्रत्यक्षका वर्णन करते समय पूर्वपक्षमें 'स्मृत्यूहादिकमित्येके' इस क्षोकागके 'पक्ते'पदसे 'अनन्तवीर्यादयः' यानी अनन्तवीर्य आदिका निर्देश किया है। इतना तो युनिश्चित है कि—स्पृति कह और आदि पटसे यहीत अवायको अनिन्द्रियक्त प्रत्यक्ष माननेवाले ये अनन्तवीर्य अकल्द्रकी परम्पराके आचार्य है, क्योंकि अकल्द्रकृदेव रूपीयक्षय स्वमृत्ति'में स्पृत्यादि मानोको मानसप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रस्तुत सिडिविनिश्चय टीकामे मी' अनन्तवीर्यका यही मत प्रतिमासित होता है। शान्त्याचार्यका समय वि० १०५०-११७५ (ई० ९९३-१०१८) के बीच स्थिर किया गया है।
- (६) स्याद्वादरत्नाकर (ए॰ ३५०) में वादिदेवस्रिने धारणा और सस्कारको एकार्थक माननेवाछे आ॰ विद्यानन्दके मतकी आलोचना करते हुए एक अनन्तवीर्थका मी मत इस प्रकार दिया है—

"अनन्तवीयोंऽपि तथा निर्णीतस्य काळान्तरे तथैव स्मरणहेतुः संस्कारो घारणा इति तदेवावदत्।"

इन्हीने कैवलियुक्तिसमर्थनप्रकरण (पृ० ४७९) मे

"अमन्तवीर्यप्रसृतिप्रणीताः कुद्देतवः केवळमुक्तिसिद्ध्यै ।

बन्धेऽपि ये तेऽपि निवारणीयाः "

इस स्लोकमे यह स्वित किया है कि अनन्तवीर्य खाविने केविल्युक्तिका निराकरण किया है ! वादिदेवस्रिने वि० सवत् ११७४ (ई० १११७) में आचार्यपद पाया था। इनका कार्यकाल वि० ११७४ (ई० १११७) में आचार्यपद पाया था। इनका कार्यकाल वि० ११७४ (ई० १११७) से वि० स० १२२६ (ई० ११६९) तक है, क्योंकि राजर्यिकुमारपालके राज्यकालमे इनकी मृत्यु हुई थी। यदाप वादिवेनस्रिक द्वारा उद्युत वाक्य अक्षरदाः इमें प्रस्तुत विदिवि० टीकामें नहीं मिल सका, और न प्रस्तुत टीकामे केविल्युक्तिका खण्डन ही है, किन्तु बारणा और सकारको एक माननेकी सकलक्कीय परम्पराका समर्थन जैसा विद्यानन्दने किया है उसी तरह प्रस्तुत विदिवि० टीकामे पाया जाता है । वे दितीय प्रसावके प्रयम म्होककी व्याख्यामें 'संस्कारतां यात्यिप' पदका 'बारणारिमका मयित' अर्थ करते हैं हैं ही इसी प्रसावके चीये म्होकके 'धारयित' पठका 'स्वार्थसंस्कारमाध्यते' अर्थ करते हैं । वो वास्य वादिवेनस्रिने उद्भुत किया है वह या तो ब्रुद्ध अनन्तवीर्य का है या फिर इन अनन्तवीर्यके प्रमाण-स्महमाध्यते ।

(७) माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख्तस्त्रपर प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमरूमार्चण्डके अनन्तर एक अनन्तवीर्यने

<sup>(</sup>१) इनका एक दानपत्र वि॰ सं॰ १११२ का मिला है। देखो-'राजा मोज' (विश्वेश्वरनाथ रेजकृत) ए॰ १०२-१०३।

<sup>(</sup>२) न्यायकुमु० प्रशः० पृ०८८० दि० ५ ।

<sup>(</sup>३) देखो न्यायकुमुदचन्द्र द्वि॰ साग प्रस्तावना पृ० ४८।

<sup>(</sup>४) " अनिन्द्रियप्रत्यक्षं स्मृतिसंज्ञाधिन्ताभिनियोधात्मकम्"-छघी० स्व० श्लो० ६१ । '

<sup>(</sup>५) "चिन्ता इन्यन्वर्थंसंज्ञाकरणात् तर्कस्य मानसविकस्यत्वोषवर्णंनस्।"-सिद्धिवि० टी० ४० २२३।

<sup>(</sup>६) जैनतर्भवार्तिक० प्रस्तावना पृ० १५१।

<sup>(</sup>७) देखो जैनसाहित्यका सं० इतिहास ५० २४८।

<sup>(</sup>८) "स्मृतिहेतुर्थारणा संस्कार इति यावत् ।"-कथी० स्तवृ० इछो० ७ ।

<sup>(</sup>९) त॰ रलो॰ पृ० २२०। (१०) सिद्धिवि॰ शै॰ पृ० १२०। (११) वहीं पृ० १२४।

प्रमेयरकमाळा नामकी परीक्षामुखपश्चिका ळिखी है। यह पश्चिका वैजेयक प्रियपुत्र हीरपके अनुरोक्षे शान्तिपेणके लिए लिखी गई है। पश्चिकाकारने 'प्रमेन्द्रवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सित' लिखका प्रमाचन्त्रके प्रमेयकमलमार्ताण्डका निर्देश किया है। अतः इनका समय प्रमाचन्द्र (ई० ९८० से १०६५) के बादका होना चाहिए और प्रमाचन्द्रके द्वारा स्पृत अकल्प्रके व्याख्याकार अनन्तवीर्यरे इन्हे पिन्न भी होना न्याहिए । प० आञाघरने अनगारमर्गामृतकी स्वोपन्नटीका (पू० ५२८) में प्रसेयरतमाळाका सहत्रकोढ उद्भूत किया है। इन्होंने वि॰ सक्त १३०० (ई॰ १२४३) में अनगारवर्मामृत समाप्त किया था। विका प्रमेयरत्ममालाकार अनन्तवीर्यका समय ई० २०६५ और ई० १२४३ के बीच आ जाता है। इनकी प्रमेय-रतमाळाका प्रभाव हेमचन्द्रकी प्रमाणभीमासा पर यत्र तत्र हैं । हेमचन्द्रका समय ई० १०८८ से ११७३ है। अतः प्रमेयरत्नमाकाकार अनन्तवीर्य ई० की ११ वी शताब्दीके विद्वान प्रमाणित होते है।

वे भी प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीकाके कर्ता अनन्तनीर्यसे मिन्न है।

- (८) उभयभाषा कविचक्रवर्ती मल्लिपेणने अपना महापुराण शक स॰ ९६९ (ई॰ १०४७) में समाप्त किया था"। इन्होंने महापुराणके प्रारम्भमें अनन्तनीर्वका समरण किया है ।
- (९) अमयचन्द्रसूरिने क्वीयख्यकी त्याद्वाद्रमूपण नामक वात्पर्यचित्रके प्रारम्ममें जिनेन्द्रके विशेषणके स्पर्मे अकलब्ब और अनन्तवीर्यका नामोस्टेस किया है। अमयचन्त्रसूरिने प्रभाचन्त्रके न्यायकुमुरचन्त्रको देखकर यह दृत्ति बनाई यी जैसा कि उनके द्वारा किये गये 'अकलद्भप्रमाध्यक्तम्' आदि उस्लेखोंने ज्ञात होता है । इनका समय श्री प॰ नायूरामजी प्रेमीने १३वी सदीका प्रारम्म अनुसानित किया है । असयचन्त्रसरि निश्चयतः प्रभाचन्द्र (११वीं सदी) के बादके निद्वान हैं।
- (१०) खर्वदर्शनसम्बद्धि कर्ता सायणमाधवानार्थ आईतदर्शनके निक्सण (१०८३) में सप्तमङ्गीके प्रसद्धमें 'तत्सर्वमनन्त्रवीर्यः प्रत्यपीपवृत्' ल्खिकर-

''तब्रिधानविवक्षायां स्वादस्तीति गतिर्भवेत् । स्याजास्तीति प्रयोगः स्याचित्रवेधे विवक्षिते ॥१॥ क्रमेजोसयबाङ्खायां प्रयोगः समुदायमान् । युगपत्तविवयसायां स्यादवास्यमशक्तितः ॥२॥ आधावाच्यविवक्षायां पञ्चमो सङ्ग इच्यते । अन्त्याबाच्यविवसायां षष्ठमङ्गसमुद्भवः ॥३॥ **धमुद्रयेन युक्तम सतमो मङ्ग उच्यते।**"

वे ३५ क्लोक उद्भुत करते हैं। वे क्लोक इमे प्रखुतटीकामे नहीं मिले हैं। प्रखुतटीकामे सममङ्गीकी चर्ची भी नहीं है। अतः यह सम्मव है कि सायणमाघवाचार्य अनन्तवीर्यकी प्रस्तुतरीकारे मिल्र किसी अन्य कृतिसे उक्त बलोक उद्भृत कर रहे हैं,या किसी अन्य अनन्तवीर्वका निर्देश कर रहे हों । आगे बताया जायगा कि अनन्त्वीर्यकी एक कृति और है, और वह है प्रमाणसग्रहमाय्य । प्रमाणसग्रहमे सतमङ्गीका प्रकरण मी है । सायणाचार्यका समय शक १३१२ ई० १३९० हैं ।

<sup>(1)</sup> देखो अनगारचर्मामृत प्रशस्ति पृ०६९१।

<sup>(</sup>२) देखी प्रमाणभीमांसा टिप्पच । न्यायकुसुदचन्द्र हि॰ माग प्रस्तापना ए॰ ३५।

<sup>(</sup>३) प्रमाणमीमांसा प्रस्तावना पु॰ ४३ ।

<sup>(</sup>४) जैनसाहित्य और इतिहास पृ॰ ३१५।

<sup>(</sup>५) देखी टॉ॰ पाठकका छेख-मा॰ खो॰ रि॰ ई॰ पत्रिका साग १२,४ पू॰ ३७३ १

<sup>(</sup>१) देखो छधीयसयादिसं० प्रसा० पृ० ५।

<sup>(</sup>७) देखो सर्वदर्शनसंग्रह प्रस्तावना ए० ३१।

इन १० उल्लेखोंमे हम निम्नस्थितित चार अनन्तवीयोंको पाते हैं—

- १. अकल्ड्सदेव द्वारा तत्वार्थवातिकमे उल्लिखित अनन्तवीर्ययति ।
- २. रिवमद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्थ द्वारा रिद्धिविनिश्चयटीकामे उक्किखित पूर्वव्याख्याकार वृद्ध अनन्तवीर्थ।
  - ३. स्वय रविमद्रपादोपनीवी अनन्तवीर्यं, जो प्रस्तुत टीकाके रचियता हैं।
  - प्रमेयकमलमार्तण्डकार प्रमाचन्द्रका उल्लेख करनेनाले प्रमेयरक्रमालाके रचियता अनन्तवीर्य ।

इनमें तत्वार्थवार्तिकवाळा उल्लेख किसी महाप्रमानगाळी ऋदिप्राप्त अनन्तवीर्थयितिका निर्देश कर रहा है। ये अनन्तवीर्थ अकल्ड्कस्त्रके वृत्तिकार नहीं है, नयोकि तत्त्वार्थवार्तिक अकल्डक्कस्त्रकी प्रथम रचना है और अकल्डक्कस्त्रके जिन लवीयक्रय, न्यायविनिश्चय और प्रमाणसग्रहका ग्रहण करना इष्ट है वे ग्रन्थ सत्त्वार्थवार्तिककी याद बने हैं। अतः प्रस्तुत टीकाकै रचियता अनन्तवीर्थ और इद्ध अनन्तवीर्य, दोनों ही हनसे सर्वथा मिन है।

प्रमेयरक्रमास्त्रक्षे कर्ता अनन्तवीर्यने वैजेयके प्रियपुत्र द्वीरप्के अनुरोधि गान्तिरोणके क्रिये परीक्षामुखकी पिक्षका बनाई यी। यह आचार्य प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमस्त्रमार्वण्डके बाद बनाई गई है। अतः आचार्य प्रमाचन्द्र जिन अनन्तवीर्यका सबहुमान स्मरण करते है वे अकस्क्रसूत्रके दृत्तिकार अनन्तवीर्य, प्रमाचन्द्रका ग्रुणगान करनेवाले प्रमेयरक्रमालाकार अनन्तवीर्यसे निश्चयतः मिन्न हैं।

अब रह जाते हैं बुद्ध अनन्तवीर्थ, इनका हमें कोई बन्य प्राप्त नहीं है। अतः इनके समय आदिके सम्बन्धमे निश्चितरूपसे कुछ ृविशेष कहना सम्मव नहीं है। फिर भी प्रस्तुत अनन्तवीर्थ इनका जिस व्यन्तिमें उस्लेख और आछोचना करते है उससे यही छगता है कि वे प्रस्तुत अनन्तवीर्यके समकाळीन बुद्ध है।

धान्त्याचार्य वादिदेससूरि सायणमाधवाचार्य तथा अन्य अन्यास्टेश्लीसे इस स्पष्ट निर्णय नहीं कर सकते कि उन लोगोंने किस अनन्तवीर्यका निर्देश किया-है; क्योंकि दोनों ही अकरुक्क टीकाकार है। उनमें मेदक रेखा तो प्रस्तुत अनन्तवीर्यने अपने साथ 'रिवमद्रपादोपजीवी' विशेषण देकर खींची है। अतः इसे इनके सटीक समयनिर्णयके किये अन्य प्रमाणोंको टटोकना होगा। इद अनन्तवीर्य अकरुद्ध (ई० ७२०-७८०) के बाद तथा प्रकृत अनन्तवीर्य (९५०-९९०) से पहिले हुए है, यह निरिचत है। इमारा अनुमान है कि ये प्रकृत अनन्तवीर्यरे अधिक पहिले नहीं होंगे।

वार्चनिकोंके समयनिर्णयमें प्रत्योंकी अन्तरङ्ग समीक्षा भी एक समर्थ साधक होती है। पौर्वापर्यका निर्णय तो उससे हो ही जाता है। अतः हम अब कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं जिससे प्रस्तुत अनन्त धीर्यके समयकी सीमाएँ खींची जा सकती हैं—

## विद्यानन्द और अनन्तवीर्य-

आचार्य विद्यानन्दका जैनतार्किकोंमें अपना विशिष्ट स्थान है। इनके विद्यानन्दमहोदय तत्त्वार्थ-म्कोकवार्तिक सप्टसहस्री आसपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा युक्त्यनुगासनयीका पत्रपरीक्षा और सत्यगासनपरीक्षा ये दार्थनिकप्रस्य है। श्रीपुरपार्क्वनाय स्तोत्र भी इन्होंकी कृति हैंग। इनका समय ई० ७७५ से ८४० है।

आ॰ अनन्तवीर्यने प्रस्तुत सिद्धिवि॰ टीका (पृ॰ १८९) में "ऊहो मतिनियम्घनः" वास्य उद्दृत किया है । विद्यानन्दके तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक (पृ॰ १९६) में यह वास्य इस रूपमें उपरूष्ध है—

<sup>(</sup>१) "वैजेपप्रियपुत्रस्य हीरपस्योपरोक्षतः। शान्तिपेणार्थमारञ्चा परीक्षामुखपक्षिका ॥"-प्रसेयरत्नमाठा प्रदा०

<sup>(</sup>२) श्रीपुरपार्शनाय स्तोत्र प्रस्तावना ।

<sup>(</sup>१) प्रष्ठ १९ । न्यायकुसु० द्वि० सारा प्रस्ता० प्र० १० । साप्तपरी० प्रस्ता० प्र० २७-५२ । ११

# "समारोपिष्छिदूद्दोऽत्र मानं मितिनिक्छनः।" -त० स्को० शश्शारर ।

लगता यही है कि इस क्लोक के अश को ही अनन्तवीर्यने प्रमाणस्मरे उद्भूत किया है।

प्रस्तुत टीका (१०६) में भाविचाक्य की चर्चाके प्रसङ्घमें 'भ्राद्धाकु तृह्ह छोरपाद' को भाविचाक्यका प्रयोजन माननेवाले किसी 'स्वपूर्ध्य' का भत उद्भृत किया गया है। फिर इस स्वपूर्ध्यका खण्डन करनेवाले किसी अन्य आचार्यका मत भी दिया गया है। आचार्य विद्यानन्दने तत्त्वार्थकोकवार्तिक (१०४) में भ्रद्धाकुत्ह्लोत्पादको भदिचान्पका प्रयोजन माननेवालेके मतका खण्डन उसी प्रकार किया है किस प्रकारका उद्धरण 'अपरे' शब्दके साथ प्रस्तुत टीकाकार दे रहे है। इससे भी श्रात होता है कि विद्यानन्दके प्रन्य प्रस्तुत अनन्त्ववीर्यके सामने रहे हैं। अतः अनन्त्ववीर्यका समय ई० ८५० से पहिले नहीं हो सकता।

आचार्य वादिदेवत्रि त्याद्वादरत्नाकर (१० ३५०) में धारणा और सरकार को एकार्यक माननेवाले महोदयकार विद्यानन्दकी आलोचना करके अनन्तवीर्यका मत देते हुए 'तदेवावदत्' पदका प्रयोग करते हैं। इससे कमता है कि बादिदेवस्रि अनन्तवीर्यको विद्यानन्दका प्रभादती मानते थे या उस समय 'विद्यानन्दके प्रभात् अनन्तवीर्यके पर्या सा एक स्पष्ट निर्देश मिल जाता है।

# अनन्तकीर्ति और अनन्तवीर्य-

आ॰ अनन्तकीतिकृत क्ष्युसर्वं शरिद्ध और नृहस्तवं शरिद्ध ये वो प्रकरण क्ष्मीयक्षयादि सग्रहमें छ्ये हैं। इनका वारीकीसे अध्ययन करने पर खात होता है कि आधार्य अनन्तकीति अपने ग्रुगके प्रक्यात विद्वान् थे। उन्होंने सर्वशिद्धि प्रकरणमें वेदोंके अपीक्षेयस्का स्वस्त कर आगमको सर्वं प्रप्रणीतस्वके कारण ही प्रमाणता है यह विस्तारसे सिद्ध किया है। सर्वं श्रुतके पूर्वंपक्ष ( बृहस्तवं शिद्धि पृ० १३१-१४२ ) में जो 'बज्जातीयैः प्रमाणिस्तु' आदि ६४ स्त्रोक जिस क्रमसे उद्युत किये गये हैं ठीक उसी क्रमसे वे क्ष्रोक धान्तिपृक्ति जैन- एकंबातिक ( पृ० ५१-५५ ) में उद्युत है। इनमें कुछ स्त्रोक मीमाधा-स्लोकवार्तिकके कुछ प्रमाणवार्तिकके और कुछ तत्त्वसम्बक्षे हैं।

आ॰ शान्तिस्रिने जैनतर्कवातिकश्चित (१० ७७) में "स्वप्नविकानं यत् स्पयस्रत्याते इत्यनन्त्रकीत्यादयः" किलकर स्वम्रज्ञानको मानस्प्रत्यक्ष माननेवाले अनन्तर्कार्ति आचार्यका मत दिया है। यह मत दृष्ट्तर्वक्षितिकि कर्ता अनन्त्रकीर्तिका ही है। वे किलते हैं—"तथा स्वप्नकाने खानक्षजेऽपि वैद्यारामुपळभ्यते।" (बृहत्सर्वक्षिति पृ॰ १५१) शान्तिस्रिका समय ई॰ ९९६ से ११४७ के बीच माना गया है।

प्रमेयकमलमार्तं प्र और 'न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता आचार्य प्रभाचन्द्र का समय हम है॰ सन् ९८० से १०६५ निर्णीत कर सुके है। प्रमाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तप्रके सर्वजिसिद्ध प्रकरणोंमें अनन्त्वकीर्तिकी वृहत्सर्वज्ञासिद्धिका सम्यानुसरण पूरा पूरा किया है। बृहत्सर्वज्ञसिद्धि (१०१८१-२०४ तकके) अन्तिम पृष्ठ तो कुछ योजेसे हेरफेरसे न्यायकुमुदचन्द्र (१०८२ से ८४०) के मुक्तिमा द प्रकरणसे अपूर्व साहस्य त्स्वते है। बृन्हे पढ़कर कोई साधारण भी व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोंमेसे किसी एकने दूसरका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया है।

<sup>(</sup>१) "तहाक्यात् अभिषेयादौ अञ्चाकुत्इकोत्यादः ततः प्रवृत्तिः वृति केचित् स्वपूर्याः; तात् प्रति अपरे प्राहः ""-सिद्धिवि॰ द्ये॰ प्र॰ १।

<sup>(</sup>२) "तस्य प्रमाणस्वाप्रमाणस्वपक्षयोः तहुत्पादकस्वायोगात् ।"-त॰ ३३० प्र॰ ३ ।

<sup>(</sup>३) जैसतकंवातिक अस्ता प्र १४१।

<sup>(</sup>४) न्यायकुसुद्चन्द्र हि । साग प्रदंतावना पु॰ ४८-५८।

हमारा यह निश्चित मत है कि वृहत्सर्वत्र सिद्धिका ही अनुसरण न्यायकुमुदचन्द्रमें किया गया है: क्योंकि प्रमाचन्द्र के समकास्त्रीन शान्तिसुरि ने अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है।

सम्मतितर्कके टीकाकार अभयदेवस्रि धाराष्ट्रियति मुक्के समकाखीन थे। वहनका समय श्रीमान् प॰ सुखछाळ्जीने विक्रमकी दसवी सदीका उत्तरार्घ और ग्यार्ड्वीका पूर्वार्घ निश्चित किया है। सन्मति॰ टीकाके सर्वज्ञितिद्व प्रकरण (पृ॰ ६५) मे अभयदेवस्रिने मी उसी नष्टमुष्टिचिन्ता छामाळाम सुखासुख जीवितमरण प्रहो-परागमन्त्रीपिकानस्यादिके अञ्चिक्वादि अखिद्व जनुपदेश और अनन्वयव्यतिरेक पूर्वक उपदेशकी अन्यथानु-पपित्वाछे हेतुका प्रयोग किया है जो वृहत्तर्वज्ञसिद्धिमे है। इतना ही नहीं ज्योतिःशास्त्रके-

"नक्षत्रप्रहपञ्जरमहर्निशं छोककर्मविक्षित्तम्। भ्रमति श्रुमाशुभगविखं प्रकाशयत्पूर्वजन्मकृतम्॥"

इस न्लोकको भी, जो कि बृहत्सर्वश्वसिद्ध (पृ० १७६) में एक सन्य क्लोकके साथ उद्धत है, उद्धृत किया है। इन प्रकरणोकी तुल्जासे स्पष्ट है कि—एकने दूसरेके प्रत्योको देखा है। शान्तिस्टि के उत्लेखसे सिंद होता है कि अनन्तकीर्तिका समय ६० ९९० से पूर्व है। तब यही अधिक समय है कि—बृहत्सर्वशिक्षिक विचार सन्मतिसकी पहुँचे हो।

आचार्व वादिराजने अपने पार्श्वनायचिरतमें एक अनन्तकीर्तिका समरण इस प्रकार किया है-

"आरमनैवाद्वितीयेन जीवसिर्विः निवध्नता । अनन्त्रकीर्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेष छक्ष्यते ॥ २४॥"

इससे जात होता है कि इन्होंने 'बीयसिद्धि' ग्रन्थ या प्रकरण भी किखा है। श्रीमान् प॰ नाथ्रामजी प्रेमीने सम्मायना की हैं कि—बिनसेन द्वारा उव्छिखित समन्तमहकी जीयसिद्धि पर अनन्तकीर्तिने टीका किसी होगी।

ग्यायविनिध्चयिवरणके सर्वज्ञिष्ठि प्रकरणमे आचार्यं वादिराज जिस-"तध्चेदम्-यो यज्ञासुपर्वेशालिकानन्ययध्यतिरेकाधिसंवादिवचनोपक्रमः स तत्साक्षात्कारी यथा सुरिमि-चम्बनग्धादौ अस्मवादिः, तथाविघचचनोपक्रमध्य किष्ठिचत् प्रह्रमक्षणादिगतिषिक्षरे मन्त्रतन्त्राविद्यातिकार्ये य तवागमप्रणेता पुरुष इति ।"-हेतुका प्रयोग कर रहे है वह अनन्तर्कातिंक्ष्य अस्मवादिशिक्षिकारे य तवागमप्रणेता पुरुष इति ।"-हेतुका प्रयोग कर रहे है वह अनन्तर्कातिंक्ष्य असुवर्वश्रविद्यं (१० १०७) का प्रमुख हेतु है, और वह उन्होंके शब्दोंमें प्रायः उपस्थित किया गया है। इत्तरे जात होता है कि वदिराज क्ष्मुसर्वश्रविद्यं कर्तां अनन्तकीतिंते परिचित् थे, जिनका कि उत्तरेक्ष वे पार्वनाथचरितमें कर रहे हैं।

<sup>(</sup>१) गुरुना-"किन्त्यसन्ज्ञो जतो दुःखान्तुयक्तयुखसाधनमपश्यम् आस्त्रस्तेहात् संसारान्तःपति-तेषु दुःखानुपक्तयुखसाधनेषु प्रवर्तते । हिताहित्तविवेकज्ञस्तु सावास्विकपुखसाधनं स्थादिकं परिस्यन्य आस्मस्तेहात् आस्मयुखसाधने युक्तिमार्गे प्रवर्तते । यथा पच्यापच्यविवेकज्ञस्तु आतुरस्तावात्विकपुससाधनं व्यादिकं परिस्यन्य भाषिविद्वदिनिमित्तं व्यादिकमुपावन्ते । पच्यापच्यविवेकज्ञस्तु आतुरस्तावात्विकपुससाधनं व्यादिकं परिस्यन्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवर्तते । स्या च कस्यविद्विद्वपः सुमापितम्-नदाध्यसुखसंन्तेषु भावेष्वज्ञोऽ-उत्त्यते । हितमेवानुक्ष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥"-जृहस्सर्वज्ञसिद्वि पृ० १८१।

<sup>&</sup>quot;किन्तु अज्ञो बनः दुःबालुपकसुखसाधनमपश्यन् आत्मस्तेहात् सांसारिकेषु दुःखालुपकसुखसाधनेषु प्रवतंते । हिताहितविवेकक्षस्तुः यया पर्ध्यापव्यविवेकम्जानन्त्रातुरः "दृष्यादिकसुपादने, पृष्याप्रव्यविवेक-अस्तु तत्परित्यन्य येयादावारोग्यसाधने प्रवर्तते । उक्तन्त्य-तदात्वसुखसंज्ञेषुः ""-न्यायकुसुदुष्टम् पृ० ८४२।

<sup>(</sup>२) सम्मतितर्कं गुजराती पस्तावना पृ० ८३।

<sup>(</sup>३) जैनसाहित्य और इतिहास पृ० ४०४। (३) द्वि० साग पृ० २९७।

<sup>(</sup>५) ''यो यद्रिपयानुपदेशालिङ्काणन्वयव्यतिरेकाविसंवादिवचनानुक्तमकर्ता स सरसाक्षारकारी ....'

#### शिलालेखोक्त अतस्तकीर्ति-

<sup>१</sup>जैनशिखालेल समह प्रथम भागमें दिये गये चन्द्रगिरि पर्वतके सहानवसी सण्डपके एक शिलालेख में मुख्यंघ देशीगण पुस्तकगच्छीय मेघचन्द्र त्रैनिचके प्रशिष्य और वीरनन्दित्रैनिवके शिष्य अनन्तकीर्विका स्याद्वादरहस्यवादनिपुणके रूपमे वर्णन मिळता है। यह भिळाळेख शक छ० १२३५ (ई० १३१३) का है। इसमे इनकी परम्पाके रामचन्द्रके शिष्य ग्रामचन्द्रके उक्त तिथिसे किये गये देहत्यागका वर्णन है।

शिलालेख न॰ ४७ में इन्हीं मेक्चन्द्रनैविसके - देहत्यागका समय आर्गशीर्प श्रुद्ध १४ शक संवत् १०३७ (ई० १११५) दिया गया है।

हेख न० ५० में इन्हीं मेघचन्द्रके शिष्य प्रमाचन्द्रके देहत्यागकी तिथि आश्विन ग्रद्ध दशमी शक र० १०६८ (ई॰ ११४६) दी गई है। इस लेखमें मेघचन्द्रके दो शिप्य प्रमाचन्द्र और वीरनन्दिका उल्लेख है। "

मेवचन्द्रके शिष्य प्रमाचन्द्रदेवने शक १०४१ (ई॰ १११८) में एक महापूजा प्रतिष्ठा कराई थी। इन तीन शिलालेखोंमें वर्णित अनन्तकीर्तिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है-सेवचन्द्र त्रैविचके शिष्य बीरनन्दि और प्रमाचन्द्र तथा बीरनन्दिके शिष्य अनन्तकीर्ति !

इन शिक्षारुखोंमें वर्णित मेघचन्द्र त्रैविसके प्रशिष्य अनन्तकीर्विका समय ई॰ १२ वीं शतान्दी बैठता है; क्योंकि इनके दावागुरुका स्वर्गवास ई॰ १११५ में हो गया या । खतः वे अनन्तकीर्ति पार्क-नाथ चरित (ई॰ १०२५) में स्मृत अन्यकार अनन्तकीर्तिसे बुदे ही कोई मिन आचार्य हैं। यदि उस समयके आचार्योंके १२५ वर्ष तकके दीर्घजीवन पर दृष्टिपात किया जाय और गुरू-प्रशिष्यको समकाकीन माना बाय तो कदाचित् उक्त शिक्षारेखोंमे उस्थितित अनन्तकीर्तिका पार्श्वनाथचरितमें स्मृत अनन्तकीर्तिसे मेळ बैठाया जा सके। पर यह खॉचतान ही होगी।

वान्यवनगरकी वात्तिनाथवसदि ई० १२०७ में बनाई गई थी। जब कि कदमव वक्ते किग असका राज्य था । यह वसदि उस समय क्राणूरगण तितिबिकगण्डके अनन्तकीति महारकके अधिकारमे यी ।

वे अनन्तकीर्वि पूर्वोक्त देशीगण पुस्तक गच्छकी परम्पराके अनन्तकीर्विसे बुदे व्यक्ति हैं। और पादर्वनाय चरितमे स्मृत जीवसिद्धि प्रन्यकार अनन्तकीर्तिसे भी जुदे हैं।

चिक्सागाहिकी वसवण्णमान्दिरके एक शिकालेखमें जो होय्सल्यीर वस्ताळ देवके २३ वें वर्ष (ई॰ १२१२ के ख्यामन)का है, जक्कड़के समाधिमरणका वर्णन है। इसमें जक्कड़के सपदेश गुरुके रूपमें एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख है। ये अनन्तकीर्ति बान्धवनगरकी धान्तिनायवसदिके आधिकारी अनन्तकीर्तिसे अभिन्न हो सकते हैं. क्योंकि दोनोंका काळ स्थमय एक है।

श्री प॰ नाष्ट्रामजी प्रेमीने अनन्तकीर्तिका समय वादिराज (१०२५ ई॰) के पूर्व तथा उनके द्वारा जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण होनेके कारण जिनसेन (ई॰ ७८३) के बाद होना चाहिये यह माना है। " जैसा कि ऊपर किस्तित प्रमान्तन्त्र और धान्तिस्रिके साथ अनन्तकीर्तिकी तुल्नासे स्पष्ट हो जाता है कि अनन्तकीर्तिकी उत्तराविध निस्त्रित रूपसे प्रमाचन्द्रका समय है। और यही समय बादिराजका भी है। अतः अनन्तकीर्तिकी उत्तरायि ई॰ ९८० तक रखना सर्वथा उचित है। अन पूर्वाविषका नियासक एक प्रमाण मेरी दृष्टिमें यह आवा है—

<sup>(</sup>१) बीन शि॰ माग १ पु॰ ३०। छेख नं॰ २१।

<sup>(</sup>२) वही पु॰ ६४।

<sup>(</sup>४) सैनसाहित्व और इतिहास प्र॰ ३९ । (३) वही पु० ८० ।

<sup>(</sup>५) मिडिवल जैनिज्य पृ॰ २०९।

<sup>(</sup>६) जैतक्षिक सुरु साम पुरु २३२। ए० करु साम रु क्षिकारपुर नैरु १९६।

<sup>(</sup>a) बैनसा० और इ॰ पृ० १०१।

साचार्य सनन्तर्भातिने बुहत्सर्वज्ञानिक वौर लक्षुन्वजनिक्ति सर्वज्ञ तिक करनेके लिये सुद्धा हेर्र यह दिया है-<sup>१</sup>

'स्रिम्नान्तरिनदूरायीः कस्यचिन् प्रत्यक्षः असुन्देशालिङ्गानन्दर्शतरेकपूर्वकादिसं-वादिनस्तुटिनिन्तालामासम्बद्धान्द्रव्यक्षरेरारावासुपदेशवरणान्दरासुपण्येः।"

यह हेत् त्न्वार्थक्लोकवार्तिक (हुव ११) के इस क्लोकरे दुलकी है-

"स्कारवर्षेपदेशो हि त्राकारतर्वर्षेकः। परोपदेशालिङ्गालानपेसाऽदिनथन्दरः॥"

कानस्कारिने प्रमाण्यकानावलक्षण सनामको न्यूदर्की कल्सस्याने कनैकान्तिक स्ताते हुए लिखा है-

"प्रनाणपञ्चकामावळ्ल्णोऽमावः समुद्रोतृकपरिस्कानेन अनैकान्तिकः"

-नवुसर्वजनिक पुत्र ११३।

यह क्षेत्र तत्वार्यक्रोक्वारिक (पृथ १३) के निम्मलिएक क्ष्मेक से अस्विक साम्य नव्या है—

"स्वलम्बन्धि ददीवं स्वाव् व्यक्तिमारि पर्वातिके । सम्मानुम्मादिसंस्थाने सङ्ग्रिकायमानकै ॥"

द्वी तरह आन्यनिक्षा (३० २२२) का स्वीजीके प्रकरण तथा जन्यर्थकोकवास्थि (६० ११-) का स्वीजीकि प्रकरण शैकी और अस्मिन्यर आविकी हाँग्ने अनन्यीर्तिके प्रवरणोंने तुलनीय है।

बाचार विचानन्त्रके सम्पन्नी उत्तन्त्रवि हुँ० ८४० बताई जा कुर्वा है। अतः अनन्तर्वातिक सम्पन्नी पूर्वाविष मो पढ़ी माननी चाहिए। श्रीमान् ए० नाप्तमको प्रेमी इ.स. मूक्ति सम्पाविका इसमें समर्थन हो जाता है।

जिस प्रकार जानभी रन्नाकरणानि (ई॰ १० वीं) आदिने क्यमङ्गलिद सक्यविन्यकण सादि सन् प्रकरण पन्य सिन्दे हैं उसी तरह आचार्य अनन्तर्कीनिने भी बीविनिद समुद्रवीं जीते कींन बुक्सर्वजीसिद्ध प्रकरण निन्दे हैं।

जनन्तवीर्ये प्रस्तुत सिदिविनिञ्चयदीका (पूर्व २३४) प्रामण्यविचार प्रकल्पमें आचार्य जनन्तकीत्ति एक 'स्वतः प्राम्पणक्क' प्रकरणका उल्लेख इस प्रकार करने हे—

"रोपमुच्चवत् अनन्तर्भार्तिञ्चतेः स्वतःधानाण्यमञ्जन्सचेपनेनन् ।"

म्द्रत दीना (१०७०८) ने सर्वजविद्धिने वनन्त्वीर्व मी उसी "बसुपदेशास्त्रिकार्यान्यात्त्रस्यानिकार्यान्यात् उपसे!" हेनुना प्रयोग करने हैं नो नि वनन्तन्त्रीतिकी बृहस्त्वीतिक्ष (३०१३७) और कर्त्वतंत्रसिद्धि (१०१७७)का नूस हेतु है।

(१) बुरुसर्वेइमिक पृथ १३०। अबुन्वेइमिक पृथ १००। (३) बहुन्स्क पृथ १७०।

<sup>(</sup>३) यह देनु बद्दानिन्द् की बास्मिनिन्न कृषि (पृष्ट १) के इस बीनिन्न मी तुल्लीय हैं "तयाब स्वाविधक्षा स्वाविधक्षा स्वाविधिक्तात्त्रः, कालिक्ष्यस्य काम्मुल्यु म्हाविधास्य स्वाविधक्षाः स्वाविधक्षाः स्वाविधाः स्वाविधाः

वहाँ तक श्वात हो सका है अन्यकत्तां अनन्तकीर्ति यही है जिनके क्ष्मुसर्वश्विदि और वृहस्तर्वश्विदि अन्य उपक्रक हुए हैं तथा जिनकी जीवसिद्धि निवन्त्रका उच्छेख पार्श्वनायचरितमे है। इन्हीं अनन्तकीर्तिका यह 'स्वतः प्रामाण्यमञ्ज' अन्य होना चाहिए। वैद्या कि किखा वा चुका है कि अनन्तकीर्तिका समय ई० ८४० के बाद और ई० ९८० के पहिले हैं; तब्नुसार हमें रिवमद्रिक्षण अनन्तवीर्यका समय भी रखना समुचित प्रतीत होता है।

# सोमदेव और अनन्तवीर्य-

सिद्धिविनिश्चय टीका (ए॰ २६७)में कर्मबन्धके प्रकरणमे अनन्तवीर्यने निम्निकिसत रकोक 'सबुक्तम्' किखकर उद्घत किया है--

"यषोऽई मम कर्म शर्मे हरते तद्वन्धनान्यास्रवैः, ते क्रोधादिवशाः प्रमाद्जनिताः क्रोधादयस्त्रेऽनतात्। मिथ्याशानकृताचतोऽस्मि सत्तर्तं सम्यक्त्ववाद् सन्तः, दक्षः श्रीणक्षपाययोगतपर्सा कर्चेति मुक्ते यतिः॥"

यह रहोक सोमदेनस्रिके बद्यसिकक उत्तरार्ष (१० २४६) में है । गुणमञ्जूष्यिके आत्मानुसासन ग्रन्थमें इसी मामका एक रहोक इस प्रकार पाया जाता है-

> "अस्त्वास्मास्तिमितादिवन्धमनातः तद्वन्धनान्यास्रवैः, ते क्षोधादिकृताः प्रमाद्जनिताः क्षोधाद्यस्तेऽव्रतात् । मिध्यात्वोपचितात् स यव समलः काळादिलन्धौ कचित्, सम्यक्त्ववत्वद्सताकजुषतायोगैः क्रमान्मुध्यते ॥"

-बात्सानुद्यासन क्लो० २४१ ।

उपर्युक्त दोनों श्लोकों में विम्यप्रतिविम्बमाव ही नहीं अन्य रचना मी बहुत कुछ मिलती खुक्ती है। आत्मानुकासनके कर्ता आचार्य गुणमहका जन्म शक ७४० (१० ८१८) और कार्यकाल हैं० १०० तक रहा हैं। आ० सोमदेनस्टिने वस्तिकक सम्मू चैत्र सुदी १३ शक स्वत् ८८१ (१० ९५९) में समाप्त किया या जैसा कि स्वस्की प्रशक्ति सात होता हैं। अतः वह निभित्त करनेमे कोई कठिनता नहीं है कि स्वासितकमें ही गुणमहके क्लोकका परिणमन किया गया है। सोमदेवने इस क्लोकके वाद "इति व स्वासितकमें ही गुणमहके क्लोकका परिणमन किया गया है। सोमदेवने इस क्लोक वाद "इति क सुमाधितमास्विनिते निभाय" शब्द क्लि हैं। इससे सप्त हो जाता है कि वे किसी सुमाधितका निर्देश कर रहे हैं। स्वर स्वाह हो जाता है कि वे किसी सुमाधितका निर्देश कर रहे हैं। स्वर स्वाह स्वाह स्वर्णके परिवर्तित पाठके हैं। स्वर स्वर्णके स्वर्ण पाठ उन्होंने परिवर्तित किया है। सिदिविनिभय दीकामें वह क्लोक परिवर्तित पाठके हैं। स्वर्णक प्रमूच वह परिवर्तित होकर मूलका अग्र बन गया है। सोमदेवने गुणमहके आत्मानुकासनसे यश्चितकक्रमें वह परिवर्तित होकर मूलका अग्र बन गया है। सोमदेवने गुणमहके आत्मानुकासनसे परिवर्तित होकर मूलका अग्र बन गया है। सोमदेवने गुणमहके आत्मानुकासनसे परिवर्तित क्लोकका उद्धरण अनन्तवीर्यक समयकी पूर्वाचिष ई० ९६० निभित्त कर देता है। और उत्तराविध परिवर्तित क्लोकका उद्धरण अनन्तवीर्यक समयकी पूर्वाचिष ई० ९६० निभित्त कर देता है, और उत्तराविध परिवर्तित क्लोकका उद्धरण अनन्तवीर्यक समयकी पूर्वाचिष ई० ९६० निभित्त कर १४७ (ई० १०२५) में दाया गुर भीपाकका कम्र समयों क्लिया जाना है। सादिराकने पार्थनाय परित शक १४७ (ई० १०२५) में दाया गुर भीपाकका कम्र समयों क्लिया जाना है। सादिराकने पार्थनाय परित शक १४७ (ई० १०२५) में दाया गुर भीपाक विद्य जाना है। सादिराकने पार्यनाय परित शक १४७ (ई० १०२५) में उत्र देश हो।

बनाया या, जता उपण याया ग्रुप नामाण गाय है । यदि इस रक्लेकका पाठपरिवर्तन इस सोमदेवस्दि हारा न मानकर किसी 'श्रन्य आचार्य' हारा मी माने और उसीका यद्यस्तिलक और प्रस्तुतप्रन्यमें उहरण माने सी मी वह 'श्रन्य आचार्य' गुणमहके यादका

<sup>(</sup>१) देखो जैन सा॰ इ० ए० १८१।

<sup>(</sup>२) जैनसा० इ० इ० १७९।

ही होगा । गुणमद्रने अपना उत्तरपुराण शक सं० ८२० ई० ८९८ मे समाप्त किया या और उनके िमध्य छोक्रवेनने तमी उसकी पूजा कराई थी। 'इस समय छोक्रवेन निदित्तसक्छशास्त्र थे। प्रमाचन्द्रकृत आत्मातुशासन तिळक्के उल्लेखानुसार गुणमद्राचार्यने छोक्रवेनको विषयन्यामुग्धनुद्धि देख उनके प्रतिवोधनार्य आत्मातुशासन ग्रन्य वनाया या । तो इसकी रचना सन् ८८० के आस्पास कभी हुई होगी, नयोकि छोक्रवेन गुणमद्रके प्रिय शिष्यों मे थे। प्रमाचन्द्रका 'वृह्दस्धर्मस्रातुः'—'महान् धर्ममाई' विशेषण गुणमद्रका अपने विषयक प्रति रहनेवाले अतिशय स्लेह और आदरका स्वक है। अतः ई० ८८० के आस्पास वने हुए आत्मानुशासनके इलोकका पाठ परिवर्तन ई० ८८१ से ९५० के बीच कमी हुआ है। इससे भी अनन्तवीयंकी तिथिके सम्बन्धमें जो निष्कर्ण निकाला गया है, उसमे कोई अन्तर नहीं आता। वे ई० १०वीं सदीके विद्वान् ही सिद्ध होते है।

उपर्शुक्त विवेचनके आधारसे हम अनन्तवीर्यका समय निम्निळिखित युक्तियोंसे ई० ९५० से ९९० वक रख सकते हें--

- १. अफल्क्क्कदेवका समय ई० ७२० से ७८० छिद्ध किया जा चुका है। अतः उनके टीकाकार रविभद्रगिष्य अनन्तर्वार्यका समय ई० ८वी सदीके बाद होना चाहिए।
- २. विद्यानन्द(ई० ८४०)का अवतरण छेनेवाछे तया उनके मतका उच्छेख करनेवाछे अनन्तवीर्यका समय ई० ८४० के बाद होना चाहिए।
- े रे. विद्यानन्दके उत्तरवर्ती अनन्तकीर्तिके स्वतःग्रामाण्यमङ्गका उल्लेख करनेवाले अनन्तवीर्यका समय ६० ९वींका उत्तरार्थ या १०वींका पूर्वभाग होना चाहिए ।
- ४. आचार्य गुणमद्रके आत्मानुशायनके क्लोकके सोमदेवस्रिक्त परिवर्तित रुमको उद्धृत करनेवाले अनन्तवीर्यका समय सोमदेवके बाद अर्थात् ई० ९६० के आसपास होना चारिए ।
- ५. हुम्मचंभे धिकालेखमे जनन्तवीर्वको वादिराजके दादागुर श्रीपाक त्रैवियका सधर्मा लिखा है। वादिराज (ई० १०२५) से यदि उनके दादागुरु ५० वर्ष पहिले मान लिये जायें तो अनन्तवीर्वकी स्थिति ई० ९७५ मे आती है।

इन रेतुओसे अनन्तवीर्यकी समयाविध ई० ९५० से ९९० तक निश्चित होती है।

इस समयका समर्थन शान्तिस्रि (ई॰ ९९३-१०४७) और वादिराज(ई॰ १०२५) के द्वारा किये गये अनन्तवीर्यके उल्लेखोसे हो जाता है और प्रभाचन्द्र इनकी उक्तियो को सुन सकते हैं।

## विप्रतिषत्तियोंकी आछोचना-

क्षाँ० ए॰ एन० उपाध्येने" अनन्तवीर्यके सम्बन्धमें स्त॰ बाँ॰ पाठकके मताँकी आलोचना करते हुए बाँ॰ पाठकका सत इस प्रकार उपस्थित किया है"─

<sup>(</sup>१) श्रीमान् प्रेमीबी शक ८२० को पूजाका काळ मानते हैं कोर यह स्चित करते हैं कि वचरपुराणकी समाप्तिका काळ लिखा ही नहीं गया (जैन सा॰ इ॰ पू॰ १४१) पर इससे निष्कर्षमें कोई कन्तर नहीं काता। बाँ॰ हीराळाळवी और बाँ॰ डपाच्ये शक ८२० की प्रन्य समाप्ति और पूजा दोनोंका काळ मानते हैं (उत्तरपुराण प्रास्ता॰ पृ॰ ४) जो उचित है। क्योंकि प्रन्य समाप्त होते ही उसकी पूजा की गई होगी।

<sup>(</sup>२)"वृहद्धर्मभ्रातुः लोकसेनस्य विषयन्यासुग्धबुद्धे संन्योधनन्यालेन सर्वसन्त्वोपकारकं सन्मार्ग-सुपदर्शियतुकामो गुणमन्देवः…" ।-न्याय कृसु० हि० प्रसा० ए० ५१

<sup>1 30</sup> og (\$)

<sup>(</sup>४) प्नस्स मा० को० रि० इ० प्ता आग १३, २. प्र० १६१--१७०। अनुवाद 'जैनदुर्शन' वर्ष १ अंक ९।

<sup>(</sup>५) वही भाग ११, ४, ५० ३७३। (६) जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ९।

"धर्मकीर्ति और मामहके सम्बन्धमें व्यित गये अपने देखमें डॉक्टर के॰ वी॰ गाउकने गाणिक्यनित्के परीक्षासुखके टीकाकार अनन्तवीर्यका उत्तरेख किया है और वतव्यवा है कि अकस्कृदेवके न्यायविनिध्यके अपर भी उन्होंने एक टीका वनाई है। अन्तमें डॉ॰ गाउकने नतीजा निकाल है कि निम्नलिजित कारणीं अनन्तवीर्य ईसाकी १० वी अतान्दीके अन्तमें हुए है—

१. अपने पार्श्वनाच चिरतमें बादिराजने उनका उल्लेख किया है। यह बरित शक्स० ९४७ (ई० १०२५) में समाप्त इक्षा था।

२. महापुराणमें मस्ख्यिणने उनका समरण किया है। इसका रचनाकाल शक्स ९६९ (ई॰ १०४७) है।

१. शकत ०.९९९ (ई० १०७७) के नागर शिकालेखमें उनका उल्लेख है। विद्वान् लेखक साथ उचित मतमेद रसते हुए इस यह कहनेके किए बाय्य हैं कि उनके कथनमें योगा अवधार्यनाद है, उन्होंने सत्य बार्तोंको गोरखबन्देमें बाळ दिवा है ओर समनके सम्बन्धमे उनका नतीजा सर्कमून्यताका ताजा उदाहरण है।"

इसकी आलोचना करके डॉ॰ उपाध्येने निम्नक्षितित निष्कर्ष निकाले हैं-

१. अनन्तरीयंकी कोई टीका न्यायविनिश्चय पर नहीं है।

२. अकलकके टीकाकार अनन्तवीर्थ प्रमेयरत्नमास्मकार अनन्तवीर्थसे मिन्त है।

३. अकलक से सिद्धिवि॰ के टीकाकार रविगद शिष्य अन-तवीर्यका समय ईलाकी ८ वीं सदीका पूर्वार्घ है ।

हाँ उपाध्येका यह शंका प्रकट करना सही है कि न्यायिनिस्मय पर अनन्तवीर्थकी टीकाकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है और न कहीं उसका उस्टेख ही है! रिविमहिम्स्य अनन्तवीर्थ प्रमेयरलमाक्षाकार अनन्तवीर्थि निरुचयतः मिन्न है यह उन्होंने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। परन्तु उन्होंने श्विमह शिष्य अनन्तवीर्थका समय को ई० ८ वीं सरीका पूर्वभाग अनुमानित किया है यह प्राप्त प्रमाणों के प्रकाशमें ठीक नहीं केंचता। जैसा कि पहिले सिद्ध किया जा जुका है कि अवक्षकहरें ई० ७२०-७८० यानी ई० ८ वीं सरीके उत्तरार्थके विद्यान् हैं तो उनके टीकाकारका ई० ८ वीं के पूर्वार्थमें होना संभव नहीं है।

रविभद्रशिष्य अनन्तर्वार्यका समय सप्रमाण हैं। ९५० से ९९० तक विद्य किया वा चुका हैं, जो कि खाँ० पाठकके द्वारा निकास गये निकार्यके अनुसार ही है। उनका हैं। दिसे पूर्वाप्रमें होना क्षप्रमाप समय नहीं है। मैं जिन बृद्ध अनन्तर्वार्यका उल्लेख कर आया हूँ उनके समयके सम्बन्धमें अभी इतना ही कहा जा सकता है कि वे ९ वीं सदी या १० बीं के पूर्वाप्रमें कमी हुए है। किन्तु रविभद्रशिष्य अनन्तर्वार्य १० वीं सदीके वात्त्रममागसे पहिले नहीं हो सकते । प्रमेगरलमाकाकार अनन्तर्वार्य ई॰ की ११ वीं सदीके विद्वान हैं यह मी निश्चित हैं।

कॉ॰ उपाध्येने रिवभद्रशिष्य अनन्तवीर्यके सम्यको ई॰ ८ वीं स्टीके निर्णय करनेमे मुल्म प्रमाण आदिपुराणकार जिनसेन (ई॰ ८३८) के द्वारा चन्द्रोदयकार प्रमाचन्द्रका स्मरण किया जाना और प्रभाचन्द्र के द्वारा न्यायकुमुदचन्द्रमें अनन्तवीर्यका आतिसन्यानसे उस्लिखित होना उपरियत किया है। यहाँ डॉ॰ स्वपाध्ये भी दो प्रन्यकारो और दो प्रन्योंके सहम नामके कारण प्रमर्मे पढ़ गये है।

न्यायकुमुद्दचन्द्र प्रथम मागकी प्रस्तावना में भी पं॰ कैलाशचन्त्रजीने यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि जिनसेन द्वारा स्मृत प्रभाचन्द्र और जन्द्रोदय, न्यायकुमुदचन्द्र और उसके कर्ता धारानिवासी प्रभाचन्द्रसे खुदे हैं।" न्यायकुमुचन्द्रके कर्ता प्रमाचन्द्रका समय सप्रमाण न्यायकुमुदचन्द्र दितीयमागकी प्रस्तावनाये

<sup>(1) &#</sup>x27;जैनदर्शन' वर्ष ४ अंक ९ । (२) पृ० ५५ ।

<sup>(2)</sup> To co ! (3) To so ! (4) To co ! (5) To 110 !

<sup>(</sup>a) इस निष्कर्पसे सुप्रसिद्ध इतिहासक निद्वान् पं अध्यामको प्रेमी मी सहमत है। देखी-न्यायक्रमद्वन्द्र द्वितीयसाराका प्रकाशकीय वकाय ।

ई० ९८०-१०६५ सिद्ध किया जाचुका है। धि अतः वह मूळ्यमाण रविमद्रशिष्य अनन्तवीर्यकी समयाविष बॉधनेमे असमर्थ है।

हाँ० सतीशचन्द्र विद्याभूषणंने अनन्तवीर्यकी न्यायविनिश्ययवृत्तिका उच्छेख करके प्रभेयररान्मालाकार अनन्तवीर्यने जिस गान्तिष्णके किये प्रमेयररामाला छिखी थी, उसका सम्बन्ध गान्तिस्रिसे वैद्याया है। यद्याय उनकी इन दोनों भ्रान्त धारणाओंकी आछोचना डाँ० उपाध्येन मलीमांति की है किन्तु डाँ० विद्याभूषणने प्रमेयरलमाखाकार अनन्तवीर्यका समय चो ई०११ वी सदी सुचित किया है, उसका समर्थन अन्य प्रमाणोंसे हो जाता है।

इस तरह विप्रतिपत्तियोंका निराकरण होकर अनन्तवीर्यका समय ई॰ ९५०-९९० सिद्ध होता है।

# अनन्तर्वर्षिके ग्रन्थ-

भनन्तनीर्यं आचार्यके प्रतात शिह्नविनिध्य टीकाके सिवाय जिस एक और महस्वपूर्ण प्रश्यका पता चलता है वह है प्रमाणसंप्रह्माच्य या प्रमाणसंप्रहाळह्वार । ये प्रस्तुतटीकामें जिस विषयकी विस्तृत चरचा नहीं करना चाहते या उसके विशेष समर्थनके खिले किसी प्रश्यके देखनेकी और इशारा करना चाहते हैं वहों वे प्रमाण समहमाच्य या प्रमाणसमहाळकारका निर्देश कर देते हैं। 'खर्चितम्' 'क्याच्यातः' 'उक्तम्' आदि प्रतकाळिक पदोंसे स्वित होता है कि प्रमाणसमहाळकार या प्रमाणसमहमाय्यकी रचना प्रस्तुत दीकासे पहिले हो जुकी है। अकलक्कृदेवका प्रमाणसमहमन्य 'अकलक्क प्रन्यचय' में मूल प्रकाशित हो जुका है। वह इतना दुख और ग्रमीर है कि उसका यथार्थ रहत्य जानना अध्यन्त कठिन हो रहा है। स्वाह्मदर्शनकर और सर्वधनसम्बद्ध अनन्तवीर्यके नामसे जो वाक्य और स्कोक उद्धृत मिलते हैं वे संमवतः प्रमाणसंग्रहमाय्यके ही हों।

इस तरह आ॰ अनन्तवीर्य एक अद्धान्न तार्किक बहुभुत विद्धान् और यशस्त्री टीकाकार थे। उनकी यह अनुपम कृति अकलकुवाकायका आलोक बनकर आक भी अज्ञान तमस्तोमका भेदन कर रही है।

<sup>(</sup>१) न्यायकुमुद्चन्द्र द्वि० भाग प्रस्तावमा पू० ४८-५८।

<sup>(</sup>२) हिस्ट्री ऑफ इण्डियन छाँजिक ४० १९८।

<sup>(</sup>३) 'जैनदर्शन' वर्ष १ अंक ९। (३) देखी पृ० ८०।

<sup>(</sup>५) "केवलसिन्द्रियसविशयते । तद्दिषं भ प्रमाणं विचेतनस्वात् घटादिवदिति चर्चितं प्रमाणः संप्रदमाच्ये"-सिद्धिवि॰ टीका प्र॰ ८।

<sup>&</sup>quot;शेपमत्र प्रमाणसंग्रहमाण्यात् प्रत्येयम्"-वही पृ० १३० ।

<sup>&</sup>quot;महेस्परस्य सक्जोपकरणादिज्ञानं प्रमाणसंप्रहमाध्ये निरस्तम्"-वही पृ० ४८३ ।

<sup>&</sup>quot;दोपो रागाविः व्याख्यातः प्रमाणसंग्रहसाध्ये"-वही पृ० ५४१ ।

<sup>&</sup>quot;एततुक्तं भवति-यया दश्यप्राप्ययोभेदः तथा दश्यस्य दर्शनस्य च प्रत्यवयनं भेदान्न कस्यचिद् दर्शनमित्युक्तं प्रमाणसंप्रहास्क्रारे।"-यही ए० १०।

# ३ अन्य

# [ गद्य स्वरूप ]

# सिद्धिविनिश्ययकी अकलङ्क-कर्तृकता-

टीकाकार अनन्त्रविर्यने प्रथमं मङ्गळक्कोकमें किनेन्द्रका अकळह्-विशेषण दिया है और उसके अनन्त्र विदिविनिश्चयकी टीका करनेकी प्रतीका की है। इसके आगेके रळोकोमें भी अकळह्नके बचनोंकी ही प्रशास की गई है। विद्यानन्दने तत्त्वार्यंक्लोकवार्तिक में विदिविक का 'द्यान्दः पुर्हळपर्यायः' कोक 'अकळहूके नामके साथ उद्भृत किया है। वादिराज स्रिने न्यायविनिश्चयविवरण में 'देव' (अकळहूदेव)के साथ विदिविनिश्चयका उस्लेख इस प्रकार किया है—

"पतदेव स्वयं देवैश्कं सिम्निविनश्चये । प्रत्यासस्या ययैक्यं स्यात्..."

'स्याद्वादरत्नाकरमें वादिदेवसूरि तो' सप्टतः अकछ्द्व और सिद्धिविनिश्चय दोनोंका उत्लेख करते हैं-"यदाह अकछद्वः सिद्धिविनिश्चये वर्णसमुद्यायः प्रद्यमितिः""

इन उल्लेखोंचे निरिचत हो जाता है कि सिद्धिविनिस्चय मूलकोक तथा उसकी वृत्ति दोनो अकल्क्क-कर्तुक हैं; क्योंकि गद्य और पद्म दोनों अकल्क्कद्वेवके नामके साथ उद्भुत है।

# नामका इतिहास-

जैन परम्परासे अन्यका विनिश्चयान्त नाम रखनेकी परम्परा बहुत पुरानी है। तिलोयपण्णित (ई॰ ५ वीं)मे कोकविनिश्चय अन्यका उच्छेख वार-वार आता है। इस परते समावनाकी जाती हैं कि अकल्क्कदेवने अपने नमायविनिश्चय और रिद्धिविनिश्चय अन्योंका नामकरण इस परते किया होगा। यह सही है। साथ ही, यापनीयाचार्य आर्य शिवस्वामीके रिद्धिविनिश्चयका उच्छेख किया जा चुका हैं, वह भी निश्चयतः अकल्क्क से पहिले का है। इस तरह अपनी परम्पराओके रहते हुए भी जिसने अकल्क्क को यह नाम रखने और अन्य बनानेकी विशेष प्रेरणा दी होगी वह है धर्मकीर्तिका प्रमाणविनिश्चय अन्य। धर्मकीर्ति ऐसे युगनिर्माता बौद्ध आचार्य ये कि इनके ग्रन्थोंके प्रकाश में शांत ही लोग इनके पुराने आचार्योंको भूलने लगे ये और अकल्क्क ने इन्हींके विशेष समालोचन तथा इन्हींके नैरास्थवादरे रहा करनेके निमित्त 'अकल्क्क न्याय' सम्बन्धी प्रग्योंकी रचना की और प्रमुक्ति की यो जतः तात्कालिक आवश्यकताके विचारसे लगता है कि विनिश्चयान्त नाम रखनेमें धर्मकीर्तिका प्रमाणविनिश्चय विशेष कारण रहा हो।

#### विषय विभाजन-

सिद्धिविनिश्चयमे १२ प्रस्ताव हैं। इनमें प्रमाण नय और निश्चेप का विवेचन है।

रै. प्रत्यस्चिन्द्रिमें-प्रमाण सामान्यका छक्षण, प्रमाणका फळ, वाह्यार्यकी सिद्धि, व्यवसायात्मक विकत्यकी प्रमाणता और विदादता, चित्रज्ञानकी तरह विचित्र बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि, निर्विकत्यक प्रत्यक्षका

<sup>(</sup>१) पुरु शरश (२) ९१२ । .. (३) म् आस पुरु १६८ । .

<sup>(4)</sup> do 848 | (4) 414 | (4) 40 and 5 415 |

<sup>(</sup>५) तिलोपप० था१८६६, १९७५, १९८२, २०२८; प्रादर, १२९, १६७; ७।२०३, ८।२७०, १४६; ९१९ वादि ।

<sup>(</sup>६) तिलोयप॰ द्वि॰ अस्ता॰ प्र॰ १२। , (०) प्र॰ ५३।

निरास, स्वसनेदनप्रत्यक्षके निर्विकस्पकत्वका खण्डन, अविसवादकी बहुक्तासे -प्रामाण्यव्यवस्या तथा मति स्पृति आदि अन्दयोजनाके बिना मी होते हैं इस्यादिका निरूपण है।

- २. सिवकरपिसिद्धिमें-अनम्रहादिमानोका वर्णन, मानस प्रत्यक्षकी आछोचना, निर्विकरणकरे सिवकरणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनम्रहादिमे पूर्व पूर्वकी प्रमाणता और उत्तरोत्तरमें फळरूपता और बौद्धमतमे सन्तानान्तरकी प्रतिपत्ति संगव नहीं, आदि विपर्योका विवेचन है।
- ३. प्रमाणान्तरसिद्धिमें—स्मरणकी प्रमाणता, प्रत्यमिञ्चानका प्रामाण्य, उपमानका शाहस्यप्रत्य-िम्यानमें अन्तर्मान, तर्ककी प्रमाणताका समर्थन, स्रिणक पक्षमें अर्थक्रियाका अमान, उत्पाद्व्ययरियत्यात्मक तत्त्वका समर्थन, विनाश मानान्तरोत्पाद रूप है, अनाचनन्त द्रव्यकी सत्ता तथा द्रव्य और पर्यायका मेदामेद आदिका विचार है।
- ध. जीवसिन्धि में-जाताको ज्ञानावरणके उदयसे मिय्याजान, खणिकवित्तमं कार्यकारणमान सन्तान आदिकी अनुपपत्ति, जीव और कर्म चेतन और अचेतन होकर भी वन्यके प्रति एक है, कर्मात्रविक कारण, प्रजासत् और प्रजितस्तिके भेदसे दो प्रकारका नास्तिक्य, तत्त्वीपप्रविवादकी मीमासा, भृतचेतन्यवाद निराकरण, नैयायिकामिसत आत्मस्वरूपका निराकरण, साख्यामिसत तत्त्वसमीक्षा, अमूर्त चेतनको भी कर्मबन्ध, और ज्ञानादिगुणोंका जीवसे कथाबिद्द भेद आदि विषयोंकी चरचा है 1
- ५. जरपसिद्धि में-जर्मका कक्षण, उसकी चतुरङ्गता, जर्मका फळ मार्गप्रभावना, शब्दकी क्षर्यवाचकता, शब्दमात्र विवक्षाके स्वक नहीं, असाचनाङ्गवचनादि निम्रहस्थानोंकी आकोचना और जय-पराजय-व्यवस्था, आदि का निरुपण है।
- ६ हेतुरुक्षण चिद्धिमें —हेतुका अन्ययानुपपत्ति रुक्षण, तादात्म्य ततुरात्तिवे ही अविनामावकी व्याप्ति नहीं, हेतुके भेद, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतुका समर्थनं, सत्त्वादि हेतुओका अनेकान्तमें ही समयत्व, सहोपरुम्मानियमसे ज्ञानाहैतकी सिद्धि समय नहीं और अहरपानुपरुक्षित्वसे भी अमाव की सिद्धि आदि विपर्यों का निरूपण है।
- ७. शास्त्रसिद्धिमें-भुतका भेयोमार्गरापकस्त, शब्दका वर्गवायकस्त, सापादिदशामे भी जीवकी चेतनता, मेदैकान्तमे कारक अपकस्त्रितिका अमाव, कर्मोदयसे जीवमें आन्तिकी उत्पत्ति, ईश्वरवादका खण्यन, नैयायिकके मोक्षस्त्ररूपकी शास्त्रोचना, पुरुष में शानातिश्वरकी समावना, स्याद्वारभुतकी ही अविस्थादिता, नित्य वेदमें अर्थप्रतिपादकत्वका अमाव और वेदकी अपीरुषयताका निराकरण आदि विषयोंकी चरचा है।
- ८. खर्षक्रसिद्धिमें-अत्यन्तपरोक्षार्यका भी ज्ञान समय है, वक्तृत्वादि हेतु सर्वज्ञत्वके वाघक नहीं, द्विनणींतासमबद्वाषकत्व हेतुसे सर्वज्ञताकी सिद्धि, अतिशयवत्व हेतुसे सर्वज्ञताका साधन, अतीन्द्रियज्ञानकी समायना, साख्यमतमें सर्वज्ञताका असमय, और ज्ञानावरणके अभावमें सर्वज्ञत्व इत्यादि विपर्वोका निकाण है।
- ९. शब्दिसिद्धमें-जन्दकी पुद्रस्यग्यांयता, शब्दमें आया और आतपकी तरह पुद्रस्यन्यस्पता, शब्दका अयंते वाच्यवाच्यक सम्बन्ध, शब्दकी स्वस्था-अर्थविषयता, सर्वमृपात्वकी सिद्धिके क्रिये मी शब्दका अर्थवाचकत्व आवस्यक, यदि स्वस्था अवाच्य है तो उसमें अहस्यत्वका प्रसङ्ग होगा, शब्दोंको वनत्रमि-प्रायका वाचक मानने पर सत्यानृतन्यवस्था न हो सकेगी, एवकारादि प्रयोग विचार और स्फोटवाद निरास स्वादिका वर्णन है।
  - १०. अर्थनयसिस्सिमें-जाताका अभिप्राय नय है, नय प्रमाणात्मकः भी है, दो मूलनय, निरपेक्ष नय मिथ्या, नैगम नय, शास्य नैगमामास, संप्रहनय, संप्रहामास, व्यवहारनय और ऋजुम्प्रनय व्यादिका विवेचन है।
  - श्रः शब्दनयसिद्धिमें-शब्दस्वरूमनिक्षण, स्कोटनादका खण्डन, शब्दनित्यत्वका निरास, शब्दनय, सममिक्दनय और एव मूतनय आदिका वर्णन है।

 निक्षेपिखिखिमें-निक्षेपका लक्षण, नाम स्थापना आदि मेद, मान पर्यावाधिकका तथा धेष द्रव्यार्थिकके निक्षेप तथा अनेकान्तर्मे ही निक्षेपकी समावना आदि विवर्शेका विवेचन है।

यह मूळ सिद्धिविनिश्चयका विषय परिचय है ! सिद्धिविनिश्चय टीकार्ने इन्हींका विस्तार तथा आन्-षक्षिक विषयोंका और मी निरूपण है।

# रचना शैली-

यह पहिले किया जा चका है कि अकल्क आगिसक-दार्शनिक होनेके बाद तार्किक-दार्शनिक वने ये। उनके प्रन्योंके वर्णनमें उनकी शैलीका एक आमारा तो कर्या दिया गया है। यहाँ सिद्धिविनिधयकी हौलीके सम्मन्थमें ही कुछ विशेष वक्तव्य है। अफलहुके तार्किक प्रकरण अतिसक्षिप्त गृदार्य जटिल और बहर्य हैं । सिद्धिविनिश्चयके सम्बन्धमें तो अनन्तवीर्य प्रकारान्तरसे यह कहते ही हैं कि अनन्त सामर्प्य रसकर भी अकस्त्रको यचनोंका गर्म उमहामें नहीं आता वह वहे आखर्यकी बात हैं<sup>1</sup>। उन्होंने इसे 'स्कसदबाकर' कडा है' । अकळह बचोम्मोषिकी गहराई सापनेमें प्रमाचन्द्र और वादिराज जैसे प्रकाण्ड पण्डित मी अपनेको श्रसमर्थ बताते हैं।

सिबिविनिअयमें उनके प्रमुख करव हैं वर्मकीर्ति और उनके टीकाकार। क्योंकि प्रत्यका एक तिहाई भाग इन्होंकी आकोचनाचे पूर्ण है, फिर चार्बक न्यायवैशेषिक भीमासक साख्ययोग आदि समी दर्शन जनकी आकोचनाकै क्षेत्रमें हैं।

उनकी भाषा व्यन्येंचि पूर्ण है और वह 'अनात्मकता, अन्तर्गंड, अन्वयष्टिकस्य, अमस्त्रकीढ. अयोनिशो मनस्कार, अश्लीक्रमेबाकुकम्, आन्ध्यविज्ञम्मण, कुशकाशायकम्बन, कोशपान, तदहेपी तत्कारी, शार्ष्या, प्रशासपण्डितवेदनीय, मसके श्रुत्रम्, राज्ययीकृत, शिकाप्तव और शौदोदनिशिष्यक आदि प्रयोगींचे तथा म्हेच्छादि न्यवहार और मृधिकालकं विपविकार आदि उदाहरणोंचे पर्यात समृद्ध और ओजःपूर्ण वन गई है।

अकल्डका पर दर्शनोंका गम्भीर अध्ययन तथा वैद-कास्रोंका आत्मसात्करण भी उनके प्रकरणोंकी जटिलताको बढ़ा देते हैं। वे चाहते हैं कि कमसे कम शब्दोंमें अधिक से अधिक स्थम और वह पदार्थ ही नहीं बहुविध पदार्थ किला जाय । उनकी वह सुमग्रैकी बडे-यदे प्रकाण्डपण्डितोंको अपनी ब्रह्मिका माप रण्ड हो रही है।

अकळहुदेव वर्मकीतिकै प्रन्योंको लख्य कर अनेकों पूर्वपद्म उनके प्रमाणवार्तिक आदि प्रन्थोंचे शब्दशः हेते हैं साय ही करो हाथ वहीं सास्य और न्यायवैशेषिककी आक्रोचना करते जाते हैं। वहाँ भी अवसर क्षाया सीम्रान्तिक और विज्ञान-शून्यवादियोंगर पूरा प्रहार किया है। कुमारिककी सर्वकताविरोधिनी युक्तियाँ उनके मीमासाश्लोकवार्तिकको सामने रखकर आस्मेचित हुई हैं।

## टीकाकी शैली-

Į

1

अनन्तवीर्यने टीकार्मे मूळके आमिग्रायको विशव और परलवित करनेके हेतु अपनी सारी शक्ति ळगाकर अपना विशिष्ट खान बनाया है। आ॰ प्रमाचन्द्र अकळह्रदेवकी सरणिको प्राप्त करनेके िस्ट इन्होंकी युक्तियों और उक्तियोंका अम्यास करते हैं तथा उनका विवेचन करनेकी बात वर्धी अद्वारे किखते हैं कि-

> ''त्रैकोक्योद्रवर्तिवस्तुविवयद्मानप्रसावोद्यः, दुष्प्रापोऽप्यकलदुदेवसर्गिः प्राप्तोऽत्र पुण्योदयात्।

Ĉ,

<sup>(</sup>२) "अकलक्कनचोऽन्योजेः स्कल्खानि वचपि । गृह्यन्ते बहुनिः स्वैरं सङ्गाकर एव सः॥"--ए० १ ।

|  | - |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , | • |  |
|  |   |   |  |

माण्डत्याये वुग्वत्यागवत् । वन्ध्यास्तोविकमादिगुणसम्बद्धमुपक्रमति । विपोपयोगमृते सत्रौ न हि तद्व्यापादनाय स्वत्यचपेटादिकं युक्षते । स्ववधाय शुक्रतक्षणम् । स्वामेव वृत्ति स्ववाचा विद्यम्यति । तत्कारी तद्देषी चेति उपेक्षामहीति । को हि स्व कौपीनं विवृणुयात् । स्वात् परिता रक्वृष्टिः । न हिमाल्यो डाकिन्या मस्यते ।"

इत्यादि व्यक्तयोक्तियों और विभिष्ट गुष्टावरोंका प्रयोग टीकाको सर्वप्राह्म बनानेके प्रयक्षका ही फरू है। 'माल्यक अल्सीके तैलके प्रयोगसे मल्बन्य होता है' आदि प्रचल्ति दवाइयोंका निर्देश भी उदाहरणके रूपमे यत्र-तत्र किया गया है।

'दूषण खगता है' अर्थमे 'दूषण खगति' प्रयोग उनकी भाषाकी सरखताका अच्छा नमृना है !

अनन्तवीर्थ बीच-बीचमे प्रकरणगत अर्थको स्वरचित क्रोकोंमे भी व्यक्त करते हैं। इससे कहाँ-कहीं मणिप्रवालकी तरह गद्य-पद्यमय चम्पूका आनन्द था जाता है। कठिनाई टीकाकारकी वह है कि उसे मुलका व्याख्यान करना है, अतः मुलानुगामित्वके कारण उसका प्रवाह उसके हायसे नहीं है। फिर जहाँ मूल ही जटिल और विविध प्रमेयबहुल हो वहाँ प्रकरणबढता काना दुग्कर होता है। यही कारण है कि विदिवस्थ टीकामें न्यायकुमुदचन्द्रके प्रकरणबढ गालायोंका चौष्ठव हिएगोचर नहीं हो पाता। फिर भी आण्यनन्तवीर्यने इस टीकाको अध्यन्त परिष्कृत और सर्वधाह्म बनानेमें कुळ उटा नहीं रखा है।

इनका शब्दफोश बहुत बढ़ा तथा अपूर्व या । यही कारण है कि दर्शन शास्त्रको इनसे अनेक नये शब्द मिले हैं । अनेक नये-नये उदाहरण भी इनकी टीका में आये हैं !

इस तरह यह टीका अपनेमं परिपूर्ण और प्रमेयसमृद्ध है, तथा अकळङ्कानाव्यक किये सचमुच प्रदीप है।

# [आन्तरिक विषय परिचय]

सिद्धिविनिश्चयमें प्रमुख रुपसे जिन विपयोंका विवेचन है उनका किंचित् क्रम विकास और तास्विक निरूपणके लिये हम उनको १ प्रमाणमीमासा २ प्रमेयमीमासा ३ नयमीमासा और ४ निक्षेप मीमासा इन चार विमागोंमें वॉटकर वर्णन करेंगे ।

१ प्रमाणमीमासामे १ प्रत्यक्षसिद्धि २ सनिकस्पसिद्धि ८ सर्वज्ञतिष्ठि ३ प्रमाणान्तरिष्ठि और ६ रेतुरुक्षणसिद्धि इन प्रस्तानोंमें प्रतिपादित प्रमाणसम्बन्धी विपयोका सार होगा ।

२ प्रमेयमीमासामं-४ जीनसिद्धि और ९ शन्दसिद्धिमं प्रतिपादित प्रमेयसम्बन्धी सामान्य स्वरूपका वर्णन होगा !

३ नयसीमासामे १० व्यर्थनयसिद्धि और ११ चन्दनयसिद्धिके विपयोका प्रतिपादन होगा ।

४ निक्षेप मीमासामे १२ निक्षेपसिद्धि के विपयोंका साराश दिया जयगा।

<sup>(</sup>१) देखो परिशिष्ट मं • ३१।

#### विषयपरिचयः प्रभाणमीमांसा

### १ प्रमाणमीमांसा

### आत्मा और ज्ञान-

प्रमाण का विचार करने के पहिले प्रभाणमृत जान, उसके वाधारमृत आला और उनके परस्पर सम्बन्ध का विचार कर लेना आवस्यक है। भारतीय आस्तिक या आल्मवादी दर्शनोंमे आल्मा या चित्तकी खड़ पदार्थोंसे भिन्न सत्ता स्वीकार की गई है, साक्षात् या परम्परया जानको आल्माश्रित या वित्ताश्रित भी सभी आस्तिक दर्शनोंमे माना है। आस्तिक शन्दका प्रयोग यहाँ खड़ पदार्थोंसे आल्मा या चित्तकी पृथक् सत्ता मानने के अर्थ से किया जा रहा है।

वेदान्त दर्शनमें ब्रह्मको ही परमार्थ तत्त्व मानकर उसे चिद्रुप माना है। चैतन्य या चिति शक्ति ब्रह्मका निज रूप है। जान यानी जेयको जाननेवाला गुण ब्रह्मका निजरूप नहीं है। वह तो अन्तःकरण मनका धर्म है'। जब ब्रह्म अपने शुद्ध रूपमे रहता है तव उसमे जेयाकारपरिणति रूप जान का प्रतिमास नहीं रहता।

साख्य पुरुपको चैतन्य स्वरूप कहते हैं। जान पुरुपका वर्म नहीं है, किन्तु वह प्रकृतिका विकार है। जब तक पुरुपके साथ प्रकृतिका स्वसं है तब तक पुरुप बुद्धिके द्वारा अध्यवस्ति अर्थका मात्र सचेतन करता है। जब पुरुप प्रकृतिसर्थगंका परित्याग कर सुक्त होता है तब उस स्वरूपैकप्रतिक्षित पुरुपमे प्रकृतिका विकार जान नहीं रहता। जब तक उसका विकार महत्तत्व यानी बुद्धि या जान पुरुपके स्वच्छ चैतन्य सम्मे प्रतिफलित होते हैं तमी तक पुरुपको जेयका मान होता है। जब यह सस्वं चरितार्थ हो जाता है तब केवळ पुरुप छुद्ध चैतन्यमाजमे प्रतिष्ठित हो जाता है।

नैयायिक वैकोपिक अदि जानको पृथक् प्रधार्य मानकर भी उसका आघार नित्य आत्माको मानते हैं। जान आत्माका अयुत्तिवद गुण है। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तव वह जानादि गुणों से शून्य आत्मामात्र रह जाता हैं। उसमे आत्ममन-सयोगजन्य जानादि गुणोंकी उत्पत्ति नहीं होती। ससारावस्थामे मनका सयोग है। अतः जितने आत्मप्रदेशोंमे मनका सयोग है उतने आत्मप्रदेशोंमे जानादि गुण उत्पत्त होते हैं।

बौढ विकानधारा मानते हैं। उनका मत है कि अनादिकालसे कारणकार्थलम विकानधारा 'चली आती है। वही आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञानके क्रमसे जेंगोंका प्रतिमास करती है। कोई स्थिर द्रव्य इस घाराका आधारमृत नहीं है। 'जब चित्तसन्तिति निरासन अर्थात् अभिचा और तृष्णासे धृत्य होती है तथ यह छुद्ध और निर्मल हो जाती है' यह एक ढार्जनिक 'पत्र चित्तनिर्वाणके विपयमे पाया जाता है, पर चित्तनिर्वाणको जय स्वय बुद्धने अध्याकृत कोटिमें रखा था तथ बहुत काल तक निर्वाणके विपयमे प्रदीपनिर्वाणका पत्र ही मुख्य रूपसे प्रचल्तित रहा है। उनका करना है कि—जिस प्रकार तेलके जल जानेपर प्रदीप बुझ जाता है, हम नहीं बता सकते कि वह किस दिणा विदिशा आकाण या पाताल कहाँ गया उसी तरह निर्धत चित्त न किसी दिशामें जाता है न विदिशामें न आकाणमें न भूमिमें, वह तो क्रेंबिक

<sup>(</sup>१) ''अन्त-जरणतृस्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यस् ।''-चेदान्तप० प्र० १७ ।

<sup>(</sup>२) "चैतन्यं पुरुषस्य स्नरूपस्"-योगसा० १।९।

<sup>(</sup>३) "तदा द्रप्टु स्वरूपेऽवस्थानम्"-योगस्० १।३।

<sup>(</sup>४) "तटेवं नवानासारमगुणानां निर्मूछोच्छेदोऽपवर्गः"-न्यायस० प्रसे० पृ० ७७ ।

<sup>(</sup>५) "मुक्तिर्निर्मकता विव."-तस्वस॰ पृ॰ १८४।

<sup>(</sup>६) "िटशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् , दीपो यथा निर्वृत्तिमम्युपेतः स्नेदृक्षयात् केवछमेति काम्तिस् । दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षस् , कृती तथा निर्वृतिमम्युपेतः क्रेंसक्षयात् केवछमेति शान्तिस् ॥"—सौन्दरसन्द १६।२८,२९ ।

क्षयसे शान्त हो जाता है ! इस तरह चित्तसन्तिका उच्छेद निर्माण है, यह पक्ष प्रचलित है । इससे सप्ट है कि बौद्ध परम्परामे ज्ञान जड़ पदार्थोंका घर्म नहीं है किन्तु वह चित्तप्रवाह रूप है ।

जैन परम्पराने क्स्तुमात्रको उत्पाद व्यय और प्रौव्य क्सिये त्रयात्मक माना है, अर्थात् प्रत्येक प्रदार्थ पाहे वह जह हो या चेतन प्रतिक्षण जपनी पूर्व पर्यायको छोडता है, नृतन पर्यायको वारण करता है और उनके अनादि अनन्त प्रवाहरूप प्रौन्यको स्थिर रखता है। इस प्रौन्यके कारण प्रतिक्षण परिवर्तित होते हुए भी द्रव्य इतना नहीं बदल्या कि वह अपना तदृहव्यत्व ही समाप्त कर दे और न उपनिपद्वादियोंकी तरह कृदल्य नित्यु ही रहता है कि उसमें कोई परिवर्तन या परिणमन ही न हो। यह परिणामी आला उपयोग स्वरूप है, जैतन्य स्वरूप है। यही उपयोग या चैतन्य वय सेयको जानता है अर्थात् स्रेयकार होता है तब साकार-ज्ञान कहलाता है और जब स्वरूपका स्वरूप वित्य क्षित्र कान आत्मात्म परिणात करते हैं। तत्य्य यह कि ज्ञान आत्मात्म पर्याय है और ऐसी पर्याय किसमें स्वरूप प्रतिमास होता है। इस ग्रुण भी कहते हैं; क्योंकि यही समान्य ज्ञान अपनी घटजान परज्ञान आदि अवान्तर पर्यायोंके रूपमें परिणत होता है। इस ग्रानका आत्माने तादात्म सम्बन्ध है अर्थात् आत्मा ही जान है और ज्ञान ही आत्मा है। अन्तर हता है है के आत्मा ज्ञान दर्शन ग्रुख आदिका आवार है जब कि ज्ञान उसका एक गुण या अवस्थाविज्ञेष है। एक जैतन्यकी हिस्ते ज्ञान एक पर्याय है पर अपनी अवान्तर पर्यायोंकी हिस्ते वही अन्तरी होने से ग्रुण है।

# ज्ञान ही प्रमाण है-

प्रमाण शन्दकी 'प्रमीयते केन तद्यमाणम्' इस सर्वमान्य स्युत्यत्तिसे यही स्वित होता है कि वो प्रमाका सावकतम करण हो यह प्रमाण है। 'प्रमाकरण प्रमाणम्' यह न्युत्यत्तिमूलक क्षमण मी इती क्षयंको कहता है। विवाद तो यहाँ है कि प्रमाका करण क्या हो स्कता है! न्यायमाण्यं करणक्यते सन्तिकं और कान दोनोंका स्यस्त्या निर्देश है। वैशेषिकपरम्परा'मे क्रमणः सन्तिकं स्वस्मालोचन और शानको प्रमाण कहा है। सावचं इन्द्रियद्यत्तिको करणके स्थानमें रखते हैं। प्रमाकर अनुस्तिको प्रमाण कहते हैं। वौद्यद्यम्परामे यशिप अधिसवादिशानको प्रमाण माना' है फिर मी वे करणके स्थानमें साकम्य और योग्यताको भी स्थान देते हैं। सामान्यतया विचार यह प्रस्तुत है कि-स्थानको करण मानना या अचेतन हन्द्रिय और सन्तिकंको मी।

जैनपरम्पराका राष्ट विचार है कि चूँकि प्रसा चेतन है और चेतनिक्रमार्ने साधकतम करण कोई अचेतन नहीं हो सकता अवः अध्यवहित रूपले प्रमाका जनक अन ही करण हो सकता है। इन्द्रियसिकर्ष इन्द्रियसिक विद्यासिक वि

<sup>(</sup>१) "यदा सक्रिक्षेंस्तदा ज्ञानं प्रसितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुदयः फल्प् ।"-

स्यायमार्व शशरा (२) प्रक्षक मार्व, ब्योव प्रव ५५६ । (३) "प्रमार्व बुक्तिरेव च"-योगवाव प्रव ३०। सांस्वप्रव मार्व शर्दका

<sup>(</sup>४) "अनुभूतिश्र प्रमाणम् ।"-शानस्या० वृद्द० १।१।५।

<sup>(</sup>५) "प्रमाणमविसंवादिज्ञावस्"-प्र॰ वा॰ २।१।

<sup>(</sup>६) "विषयाधिगतिसात्र प्रसामकासम्बते । स्वविधिनां प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥"—सत्त्वसं ० व्हा० १३४४।

<sup>(•) &</sup>quot;सम्निकपदिरञ्चानस्य प्रामाण्यमसुपपन्यमर्थान्तस्वत्" -क्ष्मी॰ स्वतृ॰ ११३। सिदिवि॰ दृ॰ ११३।

सारि स्वयं अचेतन हैं, अत एव अज्ञानरूप होनेके कारण प्रभितिमें सामात् करण नहीं हो सकते । यद्याप कहीं-कहीं इन्द्रिय सिन्नकर्ष आदि ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीमें सिम्मिलत हैं पर उनका सार्विक भीर सार्वकालिक अन्वय-व्यतिरेक न मिल्नेके कारण उनकी कारणता अव्याप्त हो जाती है। सामान्यतया जो किया जिस गुणकी पर्याप है उसमें वहीं सामकतम हो सकता है। चूँकि 'ज्ञानाति' क्रिया ज्ञानगुणकी पर्याप है अतः उसमें अव्यवहित कारण ज्ञान ही हो सकता है। प्रमाण चूँकि वित प्राप्ति और अहित परिहारमें समर्थ होता है अतः वह ज्ञान ही हो सकता है।

प्रस्तुत प्रत्य सिद्धिविनिश्चयमे इसी ज्ञानकी प्रमाणताका समर्यन करते हुए व्यक्ता हैं कि प्रतिपत्ता अर्थात् आत्माको प्रमिति फ्रिया या स्वार्थविनिश्चयमें जिसकी अपेक्षा होती है वही प्रमाण है और वह साधकतम रुपये अपेक्षणीय है जान ।

#### ज्ञानका स्वसंवेदित्व-

मीमायक अनको परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि बुद्धि स्वय परोक्ष है, उसके द्वारा पदार्थका जान होनेपर हम उसे अनुमानसे जानते हैं। किन्तु जिल प्रकार देवदसकी बुद्धिसे यज्ञदसको पदार्थका वोष नहीं होता क्योंकि देयदसकी बुद्धिका यज्ञदसको प्रत्यक्ष नहीं होता उसके किये वह परोक्ष है, उसी तरह पदि देवदसकी बुद्धि स्वय देवदसको प्रत्यक्ष नहीं है तो ऐसी परोक्षबुद्धिसे स्वय देवदसको भी पदार्थका वोष कैसे हो सकेगा !

नैयायिक भानको भानान्तरवेच मानते हैं'। इनका चवसे बढ़ा सर्क है 'स्वालमीन क्रियाविरोध' का । अर्थात् जैसे कोई कितनी ही तीक्ष्य तळवार क्यों न हो वह अपने आपको नहीं छेद सकती, कितना ही मुशिक्षत नटबढ़ क्यों न हो वह अपने ही कन्येयर नहीं नाच सकता। किन्तु प्रवीपका हष्टान्त स्वपरमकाश-कलकी विद्विक क्रिये उपळव्य है। प्रदीप अपने-आपको भी प्रकाशित करता है और घटपटादि पदार्थोंको भी। कानान्तरवेदा पक्षमें अनवस्था द्वाब तो सरह ही है (

साख्यक मतसे बृद्धि मक्कितका धर्म है वह पुरुपके द्वारा सचितित होती हैं। पुरुपके सबोगसे महदादि स्वय अचेतन होकर भी चेतनायमान होते हैं। पुरुप बृद्धिके द्वारा अध्यवसित पदार्थोंका स्वयं सचेतन करता है। किन्तु 'चान बृद्धि उपक्रिय और चेतना आदि सभी चेतनके ही धर्म है, ये प्रायः पर्यायवाची है। किचित् कियामेद होनेपर भी इनमेरे कोई भी चेतनत्वकी सीमाको नहीं काँचता। कृदका नित्य पुरुप यदि स्वय कर्ता नहीं है तो भोका अर्थात् भोगकियाका कर्ता कैसे हो सकता हैं। अतः चेतन और चेतनके धर्म मयीपकी तरह स्वय प्रकाशमान होते हैं।

वौद्धपरम्परा चारे वह सौन्नान्तिक मतावलम्बिनी हो या विश्वानवादानलम्बनी दोनों ही जानमात्रका स्वरमेदित्व धर्म स्वीकार करती हैं।" कोई मी ऐसी चित्तमात्रा या चित्तावस्था नहीं है जो स्वराविदित या

<sup>(1) &</sup>quot;हिताहिताहितिस्रीकिक्षमम्" न्यायवि० ए० १०५ । परीक्षासु० ११२ ।

<sup>(</sup>२) "अतिवसुरवेश्यं यत् प्रमाण न तु पूर्वकम्"-सिद्धिवि॰ ११३ ।

<sup>(</sup>१) "कप्रस्यक्षा चो बुद्धि-, प्रत्यक्षोऽयः, स बहिर्देशसम्बद्ध-प्रत्यक्षमनुस्यते, काले स्वनुसानाद्य-गच्छित बुद्धिस् ।"-कावरभा० १।१।५।

<sup>(</sup>३) ''श्वानान्तरसंवेदां संवेदनं वेदासास् धटादिकत् ।''-अश्व० व्यो० पृ० ५२९ । विधिवि० न्यायकणि० पृ० २६७ ।

<sup>(</sup>५) "तसाम्तरसंबोगावृत्तेतर्व चेतनावदिव छिद्धम् ।"-सांक्यका० २०।

<sup>(</sup>६) "द्वविरूपछन्धिकांनिसियनबांन्तरम् ।" न्यायस्० १।१।१५ । प्रक्ष० सा० पृ० १७१ । सन्तर्स० पु० १९५ । न्यायकुमु० पु० १९३ ।

<sup>(</sup>७) "सर्वीचसचैत्तानामासमसंवेदनं ससंवेदनम्"-म्बाववि० ३।११ ।

जानका आह्य कहा जाता है'। अनुसानमे आह्य विषय तो सामान्यळ्डाण है; क्योंकि अनिसामान्य ही उसका विषय है फिर भी प्राप्त स्वळ्डाण होता है, जतः प्राप्य स्वळ्डाणकी व्योद्धा उसमें प्रामाण्य है। इसमें मिणप्रभा जीर प्रदीपप्रमामे होनेवाळ मणिजानका द्धान्त दिया जाता है। जैसे प्रदीपप्रमामें होनेवाळा मणिजान और मणिप्रमामें होनेवाळा मणिजान दोनों ही आन्त है, किन्तु मणिप्रमामें होनेवाळा मणिजान मणिजी प्राप्ति करा देनेसे विशेषता रखता है उसी तरह अनुमान और मिष्याणान दोनों अवस्तुको विषय करनेकी दृष्टिये समान हैं किन्तु अनुमानसे अर्थिक्षया हो जाती है अतः वह प्रमाण है, मिय्याणान नहीं। तासर्य यह कि परमार्थ स्वळ्डाण प्राह्म हो या नहीं, किन्तु यदि प्राप्ति स्वळ्डाणकी हो जाती है तो वह ज्ञान अविस्थादी और प्रमाण माना जाता है।

निर्विफल्पक प्रत्यक्षमें दुइरी प्रमाणता है-वह परमार्थ खळळलको विषय मी करता है तथा उसने प्राप्ति भी स्वत्रक्षणकी ही होती है। अनुमानका प्राह्म विषय यदापि कस्पित है पर प्राप्ति स्वत्रक्षणकी होती है अतः वह प्रमाण है। अनुमानका बाह्य सिध्या क्यों हैं। इसका मी कारण यह है कि-यतः अनुमान एक विकल्प ज्ञान है। विकल्पमें शब्द संसर्ग या अन्द ससर्गकी ओग्यता होती है। अन्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और धन्द कस्पित सामान्यका ही वाचक होता है, अतः विकस्य अर्थका स्पर्ध नहीं कर सकता। जो शब्द विक्रमान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे ही अर्थके अमावमें भी प्रयुक्त होते हैं। अतः शन्दोंका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 'अर्थमें शन्द नहीं है और न अर्थ शन्दात्मक ही है जिससे अर्थके प्रतिमासित होनेपर वे अनस्य ही प्रतिमासित हो । इसीक्रिये परमार्थ सकक्षणसे उत्पन्न होनेवाले निर्विकस्पक प्रत्यक्षमें शब्दससर्ग नहीं हो पाता । निर्विकस्पक विकस्प ज्ञानको उत्पन्न करता है । श्रतः जो विकस्य निर्विकस्यक प्रस्यक्षके अनन्तर उसक होता है यानी किए विकस्पर्ने निर्विकस्यकश्चान समनन्तर-प्रत्यय होता है यह विफल्पनान निर्विकल्पकरो समुत्यन्न होनेके कारण व्यवहारसाधक होता है, पर जो विकल्पमान क्षेत्रक विकल्पवासनासे विना निर्विकल्पकका पृष्ठवक प्राप्त किये उत्पन्न हो जाता है वह व्यवद्यारसायक नहीं हो सकता । इसीकिये प्रत्यक्षवकोत्पन्न 'यह नीका है यह पीका है' इत्यादि विकर्सोंमें निर्विकस्यककी विशदता और प्रमाणता झरूक मारती है और वे व्यवहारमें प्रत्यक्षको तरह प्रमाणकार्मे सामने आते हैं. किन्त जो राजा नहीं है उस व्यक्तिको होनेवाला में राजा हूँ<sup>3</sup> यह विकल्प केवल शब्द-वासनासे ही शेखिवल्लीकी करपनाके समान उद्भूत होनेके कारण प्रमाण कोटिमें नहीं आ सकता। चूँकि निर्विकस्पक और तत्त्त्व विकस्प अतिशीमतारों उत्पन्न होते हैं बादः स्पूल दृष्टि व्यवहारी समझता है कि मुझे विकल्पजान ही उत्पन्न हुन्या है या वह दोनोंको एक ही मान बैठता है। तासर्व यह कि जिन विकल्पोंने केवल अन्दवासना और सकेत ही कारण है वे विकल्प कोरी कल्पनाएँ ही हैं, न तो वे मत्यक्ष कहे जा सकते हैं और न विशद ही।

अनुमान विकल्पकी प्रक्रिया चुदी है—सर्वप्रयम धूम स्वत्रक्षणसे धूमनिर्विकल्पक होता है, फिर 'धूमोऽयम्' यह धूम विकल्पनान, तदनन्तर व्याप्ति स्मरण आदिका साहाय्य डेकर 'यह अग्निवाका है' यह

<sup>(1) &#</sup>x27;'मित्रकार्छ कर्य प्राह्मसिति चेद् प्राह्मतां विदुः। हेतुरवसेव युक्तिहा ज्ञानाकारार्पण्यसमस्॥''–प्र० वा० २।२४७

<sup>(</sup>२) ''मणिप्रदीपप्रमचोः मणिषुद्धवामिधावतोः।

सम्बाकानाविद्योपेऽपि विद्योषोऽप्रीक्षयां प्रति ॥

यथा तथाऽवयार्थत्वेऽप्यतुमानतवामचोः।

कार्यीक्रवादुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्॥''–प्र० वा० २।५७-५८ ।

<sup>(</sup>३) "उक्तं च-म झर्ये सब्दाः सन्ति तदात्मानो वा वेन तस्मिन् प्रतिभासमाने सेऽपि प्रतिभासेरन्।"-म्यायप्र० वृ० पृ० ३५ ।

<sup>(</sup>४) "सनसोयुंगपत्वृत्तेः सनिकल्पानिकल्पयोः । विसूतो कञ्चनूत्तेर्वा तसोरैक्यं न्यवस्यति ॥"-प्र०वा० २।१६६।

अनुमान विकल्प ! इसमें चूँकि परम्पराचे खिक्रजन्य-पूमस्वलक्षण कारण पढ रहा है अतः यह प्रमाण है । इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि—यदि अग्नि न होती तो धूम भी उत्सव नहीं हो सकता था, धूम के न होने पर धूमविपयक निर्विकल्पक नहीं हो सकता था, घूम निर्विकल्पक न होता तो धूम सविकल्पक नहीं हो सकता था, घूम सविकल्पक नहीं हो सकता था, घूम सविकल्पक नहीं होता तो व्याप्ति स्मरणकी सहायता लेकर होनेनाला 'अग्निरत' यह अनुमान विकल्प भी उत्सव नहीं हो सकता था । अतः परम्पराचे अनुमानविकल्प स्वविषय सम्बद्ध- अर्थसे उत्सव होनेके कारण प्रमाण है' । तात्पर्य यह कि जैसे प्रत्यसकी प्रमाणताका मूल आधार है—परमार्य अर्थके समावमे नहीं होना, सानी अर्थाविनामावी होना, तो यदि अनुमान विकल्प भी अविनामावी अर्थसे परम्पराया उत्सव होता है तो वह भी उसीकी सरह प्रमाण है ।

बौद जन्दका अर्थके साथ सम्बंध नहीं मानते, उसके मुख्य कारण ये हैं—

(१) वैदिक सस्कृतिमें बेदको अपीय्येय और स्वतः प्रमाण माना गया है। वैदिक ग्रन्थ वब स्वतः प्रमाण है तो उन्हें प्रमाणमात्रको स्वतःप्रमाण मानना पडा। इनकी प्रक्रिया यह है कि शब्दमें दोष पक्तिक कारण आते हैं। अतः यदि वैदिक शब्दोंका कोई क्का ही न माना वाय तो दोष कहाँसे आयँगे ! इस तरह वैदिक सस्कृतिमे शब्दको स्वतःप्रमाण माना गया है।

बौद वेदको प्रमाण नहीं मानना चाहते ये, अतः उन्होंने वावत् शब्दिवकस्पीको अप्रमाण कह दिया। उसका कारण उन्होंने यही दिया है कि-शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वे वस्तुस्वक्षमका स्वर्ध नहीं करते, बस्तुकी साम्पर्यसे उसका नहीं होते, बस्ताकी इच्छाके अनुसार सकताथीन उनकी प्रशृत्ति है, अतः उनमें स्वरः प्रामाण्य नहीं है। प्रमाणता तो अर्थकन्य निर्विकस्पक्रमें होती है। सविकस्पक्षमें प्रमाणता तो उधार की हुई है। एक बार यदि अब्दक्त धार्थके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर व्या तो उसमें निर्विकस्पक की तरह अर्थतामध्यक्तन्य प्रामाण्य मानना ही पढेगा और फिर पीछे यह विवेक करना कठिन हो जायगा कि किस शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध है किसका नहीं। अतः अब्द केवळ वक्ताकी उस इच्छाका चोतन करता है, जिस इच्छासे वह अब्दक्ता प्रयोग कर रहा है। इस तरह वैदिक अब्दोंको स्वतःप्रमाण न माननेकी इष्टिसे शब्दमात्रका या अब्दस्तर्सर्गी विकस्पका अर्थसे साक्षात् सम्बन्ध अस्तीकृत किया गया।

(२) परमार्थ अर्थ चस्तुदः शब्दोक्ष अगोचर है। उसका वास्तिकः निजलम अतिग्रहन है, उस तक शब्दोका पहुँचना असमाव है; क्योंकि ग्रन्दका प्रयोग अन्ततः सकताश्चीन ही तो है। मनुष्य वस्तुके स्वस्म को अपनी वासना और सस्कारोंके अनुसार रंगता है और उसे श्च्छानुसार समार्थ रेकर विकृत करता है। उदाहरणार्थ-किसी पिढमें जो कि परमाणुसोंके देरके सिवाय कुछ नहीं है 'क्री' यह सम्म ग्रन्द-वासनासे ही तो रखी गई है। फिर उसके स्त्रन आदि अवययोगें सीन्दर्यकी करना मी शब्दोसे ही आई है। कि मनुष्य अपनी वासनाके अनुसार उस पिढ वानी परमाणुपुनमें 'क्री' आदि बमार्य रखकर उनमें अनुरक्त होता है और कर्मबन्यनमें पढ़ता है। अतः बस्तुतः 'ज्री' आदि शब्दों का उद्भव अपनी वासनासे हुवा है उनका बस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह 'ज्री' आदि अनुस्यक्रक सक्षानोंको अपरसार्थ कहनेके हेतुसे शब्द और विकस्पमानका अर्थसे सम्बन्ध तोड़ दिया गया है।

<sup>(</sup>१) "अनुमानं च कित्रसम्बद्धं नियतमर्थं दर्शयति।"-न्याप वि० दी० ११११

<sup>(</sup>२) "अत एनाइ-अर्थस्यासंमवेऽसाबाल् प्रस्पक्षेत्रपे प्रमाणता । प्रतिवद्धस्यभावस्य, तदोतुली समं इयम् ॥"-प्रवे वार्तिकाळ० ४।११७। (३) "शब्दे दोपोज्ञवस्तावद् वक्त्रघीन इति स्थितमः।

र प्राण्य दावाझवरतावद् वक्त्रचान इति स्थितस् । तदभावः क्रिक्तावद् गुणवद्वक्तृकृत्वतः ॥ तद्गुणैरपकृष्टानां शब्दे संकान्त्यसंभवात् । यद्वा वकुरमावेन च स्युरोंषा निराज्याः ॥"–मी० इस्रो० स्टेनास्० इस्रो० ६१-६३ ।

(३) वास्तिविक सार्थ क्षणिक और परमाणु स्म है, वह अनन्त है हम विक्रमे सक्तेत प्रहण करते है, वह अवहारकाळ तक ठहरता नहीं है। बतः वब अर्थमे सक्तेत प्रहण करना ही समव नहीं है, वब अर्थको शब्दका वान्य कैसे माना वा सकता है ? इस तरह बौद्ध परम्परामें शब्द और अब्दस्थमीं विकल्पको अवस्त्वविषयक फहकर उनमें निश्चित स्पसे अविसवाद नहीं माना है। करी यदि अविसवाद है भी तो वह अर्थसमुद्भूत निविकल्पक पृष्ठवळके कारण है।

वेदान्तदर्शन निर्विकत्यकको ही प्रमाण मानता है क्योंकि वही परमार्थ सत् ब्रह्मका प्राहक है।

विकल्पशान उस प्रमार्थसत् तक नहीं पहुँच सकते।

न्यायवैद्येषिक दर्शनमें प्राचीन परम्परा निर्विकत्य दर्शनको प्रमाण मानती रही है'। कारिकावळी' में अमिन्न ज्ञानको प्रमा कहा है और इसीलिये निर्विकत्यको प्रमा माना है। परन्तु गङ्गेग उपाध्यायने प्रमात्वको प्रकारता आदिसे पटित विशिष्ट्यतिमासस्य माननेके कारण निर्विकत्यको प्रमा और अप्रमा उभयसे धन्य माना है।

मीमासके सर्वं प्रथम जात्वादि योजनासे रहित एक निर्विकल प्रत्यक्ष मानते हैं, जो आकोचना ज्ञान रूप है।

जैन परम्परामें आस्मा चैतन्य रूप है। यही चैतन्य ज्ञान और दर्शन रूपसे परिणत होता है। 'ज्ञान और दर्शन का मेद और अमेद, ये क्रमसे होते हैं या युगपत्' इत्यादि विंचारों मे दिगम्बर ओर खेताम्बर परम्पराओं मे स्तमेद है। विचारणीय बात यह है कि—आर्गियक काळ में ज्ञान और दर्शनका स्वरूप क्या था और इनके सम्मन्त्व और मिथ्यास्वके आधार क्या थे ?

आगिसिक कारूमे जानका सम्यन्त्व और विपर्वय बाह्यार्थकी यथावत् प्राप्ति और अप्राप्ति पर निर्मर नहीं या किन्तु जो हान सम्यन्दर्शनसे युक्त अर्थात् सम्यन्दर्शका हान है वह सम्यक् है और मिध्याद्यक्षिका हान विपर्वय है। सम्यन्दर्शिक सहायादि हान मी सम्यक् हैं और मिध्याद्यक्षि अभागभूत हान मी सिपर्वय हैं। इसका कारण यही बताया है कि जो जान भोक्षमार्गमें उपयोगी हो रहे है उनमे सम्यन्त्व है और जो मोध्र मार्गमें उपयोगी नहीं है वे विपर्वय कहे जाते हैं। कौक्कि प्रमाणता या अध्रमाणतासे उनका कोई सम्यन्त्व नहीं हैं।

## जैनपरम्पराके दर्शनका स्वरूप-

एक ही परणामी नैतन्य जन जेयको जानता है, तन वह जान कहळाता है जन वह जेयको न जानकर स्वमान या स्वसन्तिन करता है तन दर्शन कहळाता है। तत्वार्थवार्तिक (२।८) में उपयोग का रुखण करते हुए अकळक्कदेवने किखा है कि-

"वाद्यास्यन्तरहेतुद्वयसन्निघाने यथासंभवमुपळन्ध्वरचैतन्यानुविघायी परिणाम

उपयोगः।"

अर्थात् दो प्रकारके बाझ और दो प्रकारके अध्यन्तर हेतुओका वयाश्यस्य सिक्षान होने पर उपलिम स्वमाववाले आत्माका चैतन्यको अनुविधान करनेवाल्य अवस्थाविगेष उपयोग है। इस उपयोगके स्थलमे बताया है कि उपलिम करनेवाला आत्मा प्राप्त कारणसम्बद्धि अनुसार परिणमन करता है। यह परिणमन कमी श्रेयाकार यानी श्रेयको वाननेवाला होता है और कमी श्रानाकार यानी श्रान उस समय मात्र अपने स्वरूपमें मग्न रहता है। इस बातका खुल्लसा अकल्ब्रुदेवने ही स्वय इस प्रकार किया है—

<sup>&#</sup>x27; (१) "शब्दाः सङ्घेतितं प्राहुन्धैवहारांष स स्युतः । सदा स्वरुक्षणं नास्ति सङ्घेतस्तेन तत्र च ॥"-प्र० वा० ३।९९।

<sup>(</sup>२) प्रशः कन्दः पृः १९८। (१) कारिका १६४।

<sup>(</sup>४) "मस्ति झाळोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकरपकम्।

बारुमुकादिविज्ञानसदर्भः शुद्धयस्तुचम् ॥"-मी० इलो० प्रत्यक्षस् ० इलो० ११२।

"अथवा चैतन्यशक्तेद्वें आकारौ झानाकारो झेयाकारस्य । अनुपयुक्तप्रतिविम्त्राकारा-दर्शतळवत् ज्ञानाकारः प्रतिविम्वाकारपरिणतादशैतळवत् ह्रेयाकारः।

-त॰ वा॰ श६ I

अर्थात् चैतन्यशक्तिके दो आकार होते हैं-एक ज्ञानाकार और दूसरा ज्ञेयाकार । सप्रतिविम्ब दर्पणकी तरह त्रेयाकार होता है तथा प्रतिविम्बशूत्य दर्पणकी तरह त्रानाकार । इस विवेचनसे इतना तो ज्ञात हो जाता है कि ज्ञानकी ऐसी अवस्था भी होती है जिसमें ग्रेयका प्रतिमास नहीं होता !

चिद्धान्त अन्थोमे दर्शनकी परिमाघा करते समय यही बात विशेष रूपसे घ्यानमें रखी गई है । घवला टीकामे दर्गनकी परिभाषा करते हुए छिला है कि सामान्यविशेषात्मक बाह्मार्थ के ग्रहणको ज्ञान कहते हैं तया स्वरूपके ग्रहणको दर्शन कहते हैं। जब उपयोग आत्मेतर पदार्योंको जाननेके समय श्रेयाकार या साकार होता है तब उसकी जानपर्याय विकसित होती है और जब वह बाह्म पदार्थोंमें उपयुक्त न होकर मात्र चैतन्यसम रहता है तब निराकार अवस्थामें दर्शन कल्लाता है। दर्शन अन्तरङ्ग अर्थको विपय करनेवाळा होता है । जैतन्यकी प्रकाशहत्तिको दर्शन कहते हैं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-उत्तर ज्ञानीत्पत्तिके हिये आत्मा जो प्रयस्न करता है उस प्रयत्नावस्थाका सचेतन दर्शन है। यह इन्द्रिय और पदार्थके सपातसे पहिलेकी अवस्या है। जब आत्मा असुक पदार्थके ज्ञानसे उपयोगको इटाकर दूसरे पदार्थके जाननेके लिए प्रवृत्त होता है तब वह वीचकी निराकार यानी देवाकारश्रूत्य या स्वाकारवाछी उद्या दर्शन है।

आ॰ कुन्दकुन्द नियमसार (गा॰ १६०) में "दिद्वी अप्पपयासया चेव" क्षितकर 'दर्शन आत्म-प्रकाशक होता है' यह पूर्वपद्ध उपस्थित करते हैं। इससे जात होता है कि 'दर्शन आस्प्रकाशक होता है भूत ब्रम्पप्रकाशक नहीं यह मत बहुत पुराना है। यह मत जैन सिद्धान्तियोका ही है। कुन्दकुन्दाचार्य आरोकी चरचामे नयदृष्टिले इसी मतका समर्थन करते हुए भी अन्तमे आस्माले अभिन्न होनेके कारण दर्शनको भी खपर प्रकाशक कहते है-

'ज्ञान परप्रकाशक, दर्शन आत्मप्रकाशक और आत्मा स्वपर प्रकाशक होता है' यदि ऐसा मानते डो हो, (गा॰ १६०)

यदि ज्ञान फ्एएकाझक है तो जानसे दर्जन मिल हो जायगा, क्योंकि दर्शन परद्रव्यगत नहीं होता

थानी परका प्रकाशक नहीं होता (गा॰ १६१)।

यदि आत्मा परप्रकाशक है तो आत्माचे दर्शन मिल हो जायगा, क्योंकि दर्शन पराध्यका प्रकाशक नहीं होता !

यदि ज्ञानको परप्रकाशक व्यवहारनयसे मानते हो तो ज्ञान और दर्शन एक हैं। यदि आत्माको परप्रकाशक व्यवहारनयसे मानते हो तो आत्मा और दर्शन एक हैं। (गा॰ १६३)

<sup>(</sup>१) "ततः सामान्यविद्येपारमकवाद्यार्थं प्रहणं ज्ञानं तवात्मकस्वरूपप्रहणं वर्शनमिति सिद्धस् ।" भावानां वाह्यार्थानामाकारं प्रतिकर्मन्यवस्थामकृत्वा यद् ग्रहणं सद् वर्शनम् "(४० १४९) प्रकाशवत्तिवां दर्गनम् । अस्य गमनिका प्रकाशो ज्ञानम्, तदर्थमात्मनो पृत्तिः प्रकाशवृत्तिः दर्शनम् , विषयविषयिसम्पा-सात पूर्वावस्था इत्पर्यः । (पू० १४९) नैते दोषाः दर्शनसाढीकन्ते तस्य अन्तरद्वार्यविषयस्थात् ।"-४० टी० सटारू॰ प्रथमपुदाक ।

<sup>(</sup>२) "उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यद्ययस्तं तव्ररूपं यद् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवछोकनं तद्दर्शनं भण्यते । सदनन्तरं यद् यहिचिपयविक्ष्यरूपेण पदार्थग्रहणं तज्ज्ञानमिति वार्तिकम् । यथा कोऽपि प्ररुपो घटविषयिकस्यं कुर्वन्तास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चित्तं जाते सति घटविकस्पाद् न्यावृत्त्य यत स्वरूपे प्रथममबलोकनं परिच्छेन्नं करोति तष्टर्शनमिति । तद्मन्तरं पद्योऽयमिति विश्वरं यद् वहिविषयरूपेण पदार्थ-प्रहणविकल्पं करोति तस्त्रानं भण्यते ।"-वृहद् द्रव्यसं० टी० गा० ४३।

<sup>(</sup>३) "ण हवदि परदब्दगर्व दंसगमिवि वण्णिदं तस्हा ।"-नियससा० गा० १६१ ।

शान निश्चयनयसे आत्मप्रकाशक है तो वह दर्शन ही है। आत्मा निश्चयनयसे आत्मप्रकाशक है तो वह दर्शन ही है। (गा० १६४)

आत्माफे विना ज्ञान नहीं और जानके विना आत्मा नहीं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अतः जैसे

शान स्वपरप्रकाशक होता है इसी तरह दर्शन भी। (गा० १७०)

इस वर्णनसे हम इस निष्कर्पपर पहुँच सकते हैं कि-आ। कुन्दकुन्दका अभिप्राय 'दर्शन आस-प्रकाशक हैं इस मतके खण्डनका नहीं है, किन्तु नयदृष्टिसे उसका समर्थन करते हुए पर्प्रकागक जानसे अमित्र आत्मासे अमेद रखनेकी कारण दर्शनको भी ज्ञानकी तरह स्वपरप्रकाशक कहने का है।

आ॰ सिक्सेन दिवाकरने सन्मतितर्क (२।१) में दर्शनका लक्षण करते हए लिखा है-

"जं सामण्णग्यहणं दंणमेयं विसेखियं जाणं।"

अर्थात् सामान्यग्रहणको दर्शन कहते हैं और विशेषग्रहणको जान । बृहदूरव्य सप्रह्', कर्मप्रकृति', पचलप्रह्' तया गोम्मटसार जीवकाड'मे इस गाथाका यह रूप है-

> <sup>15</sup>अं सामण्णमाहणं मावाणं णेव कट्टमायारं। अविसेसिक्ण अड्रे दंसणमिदि मण्णप समए ॥"

अर्थात् पदार्थोंके आकारका महण नहीं करके साधारण रूपसे वो सामान्यमहण है वह दर्शन है। इन कक्षणोमें राष्ट्रतया दर्शन 'आत्मदर्शन'की सीमासे निकतक्द 'पदार्थके सामान्यप्ररण' तक जा पहुँचा है।

घवला टीका में जो शका-समाधान दिया गया है उसमें इस गायापर भी चर्चा की गई है और उसके 'सामान्यग्रहण' का भी 'आत्मग्रहण' ही अर्थ किया गया है। अस्त इससे इतना सप्ट हो जाता है कि आगमिक युगमें भी 'वर्शन'के सम्यन्यमे दो स्पष्ट यत ये। और पुराना मत 'आत्मवर्शन'के ही माननेका था। इसका प्रमाण यह है कि मति अत और अवधि ये तीन ज्ञान मिम्यालके साहचर्यरे विपर्यय भी होते हैं पर इनके पहिले होनेवाले नक्ष्यदर्शन अनक्ष्यदर्शन और अवधिदर्शनमें यह विपरीतता नहीं आती। इतना ही नहीं किन्त कोकप्रसिद्ध सदाय विपर्यय और अनम्बनसाय आदि अप्रमाणकानीं के पहिछे भी चक्रदर्शन अन्वक्षदर्शन ही होते हैं उनमे विषरीतता नहीं मानी जाती । यदि दर्शनका सम्यन्य वाह्य पदार्थके सामान्यावलोकनसे होता तो सद्ययादिकानोके पूर्व होनेवाले दर्शनोंमें सद्ययत्व विपर्ययस और अनम्ययसायत्व अवश्य दिखाया जाता और दर्शनके भी 'ज्ञान-अज्ञान'की सरह 'दर्शन-अदर्शन' मेर किये जाते । 'स्नात्म-दर्शन' रूप परिमाषाके रहनेसे तो यह असगति इसिख्ये नहीं आती कि स्वास्मर्शन या स्वात्मावछोकन तो चाहे सम्यन्ज्ञान हो या सिथ्याज्ञान प्रमाणज्ञान हो या अप्रमाणज्ञान, समीक पहिले निर्वापरुपये होता है. पहिले ही नहीं उन शानों के कालमें भी होता है। मिष्याश्चनोंका रवसवेदन भी सम्यक् होता है: क्योंकि स्वसमेदनकी दृष्टिमें प्रमाण और अप्रमाण विभाग ही नहीं हैं । यह विभाग तो बाह्यार्थकी दृष्टिसे होता है ।

इस तरह 'दर्शन' आर्गीमक युगमें प्रमाण और प्रमाणाभासकी परिविष्ठे उत्पर था। वह सर्वत्र व्याप्त स्वास्मावलोकनरूम था । निराकार इसिन्धि या कि उस कार्ल्मे जात्मा हेयको नहीं जानता था। जानकासका स्वसवेदन तो ज्ञानकी तरह साकार ही होता है। क्योंकि साकारज्ञानकी परिणतिके समय तहुप आत्माका स्वेदन निराकार नहीं रह सकता । उस समय यह स्वस्वेदन उसी आनपर्यायका धर्म है जो उस समय हो रही है। परन्तु ज्ञानकी प्रमाणता और तदामासता इस स्वसनेदनको मी नही झूती। तात्पर्य यह कि ज्ञानकी

<sup>(</sup>४) सा॰ ४८१। (३) शावदेद । (२) स॰ ४३। (१) गा० ४३'।

<sup>(</sup>५) धवस्म, सत्म॰ पु॰ १ पु॰ १४९ में यह गाया उत्पृत है।

<sup>(</sup>६) वहीं, प्रः १४५ १४५ ।

<sup>(</sup>७) "मतिश्र तावधयो विपर्ययञ्च"-त० स्० १।३१ ।

<sup>(</sup>८) आश्रमी॰ क्छो॰ ८३।

उत्पत्तिके लिये सचेष्ट आत्माका अवलेकन रूप स्वात्मावलोकन जो कि आगमिकयुगका दर्शन है, तथा शनकालमें होनेवाला स्वरूपसवेदन जो कि झनका ही घर्म है, दोनोंमें प्रमाण और प्रमाणाभास व्यवहार नहीं होता। दर्शनोंके आगमिक लक्षण इस प्रकार है-

१, चक्षदर्शन-चक्षुरिन्द्रियजन्य भानकी उत्पचिके स्थि सचेष्ट आत्माका निराकार अवस्रोकन ।

२, अचक्षदर्शन-चक्षरी भिन्न इन्द्रियोरी ज्ञानकी उत्पत्तिकै लिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन ।

३, अवधिदर्शन-अवधिजानकी उत्पत्ति या उपयोगके छिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन ।

चृ्कि मनःपर्यय जान ईंहामितज्ञानपूर्वक होता है अतः उसके अव्यवहितपूर्व क्षणमे निराकार अवस्था न होनेके कारण मनःगर्ययदर्शन नहीं माना गया।

४ केवल दर्शन—केवल्यानके समय कमगितित्वका कारण धयोपगम नहीं रहता, अतः छैवल्यान और देवल्दर्शन युगपत् ही होते हैं । इस समय यह विवेक करना किटन है कि उस निरावरण उपयोगावस्या या चेतन्यावस्थाके किस अंगको टर्शन कहा जाय और किस अंगको ज्ञान । इसीलिये युगपद्गाटका पर्यवसान केवल्यान ओर केवल्दर्शनके अमेदम ही होता है ।

यदापि सन्मतितर्क और प्रा॰ पत्तसग्रह आदिमे उपटन्ध 'जं सामणणमाहणं' गाथा से जात होता है कि दर्शनके वाह्मार्थके सामान्यायलोकनकी चरचा पुरानी है फिर भी उसे व्यवस्थित वार्शनिक रूप आचार्य पूज्यपादके समयसे मिला है। उन्होंने यह दर्शन-अवस्था विपय ओर विपयीके सिलागतके अनन्तर पदार्थकी सामान्यसत्ताके प्रतिमासके रूपमे मानी है जबकि स्वात्मावकोकनरूप स्वस्था विपयविपयिसिलपातके पहिले होती है।

इतना होनेपर मी किसीने दर्शनको प्रमाण कोटिम लानेका प्रयक्ष नही किया। यद्यपि जैनदर्शनमें प्रमाणकी चर्चा आनेके नाद यह प्रश्न स्वामायिक या कि इसे प्रमाण माना ज्याय या नहीं। किन्दु सम्मतितर्कके टीकाकार अमयदेवस्तिने दर्शनको भी अनको तरह प्रमाणमाननेका यत व्यक्त किया है। वे किसाते हैं कि—नियकार और साकार दोनों ही उपयोग अपने नियकको मुख्यक्ष्मसे प्रतिमास करनेके कारण स्था इतर विपयको गीण करनेके कारण प्रमाण है। यिन वे इतर विपयको निराकरण करते हैं तो प्रमाणता नहीं आ सकती। केवल सामान्यग्राही या केवल विशेषप्राही उपयोगों तरनुगत सामान्यका प्रतिमास है। उपयोगों भी यिक्तितित् विशेषका प्रतिमास तथा विशेषप्राही उपयोगों तरनुगत सामान्यका प्रतिमास है। सम्मवतः यह एक ही आचार्य है जिन्होंने दर्शनमें भी आपेक्षिक प्रमाणता चटानेका प्रयक्ष किया है। माणिक्यननित् और तरनुगती सादिदेवस्ति (दर्शन) को प्रमाणामार्थ इसकिये कहा है कि—वह स्विपयका उपटर्शक या स्वपरका ज्वसी है। वर्शाक्त किया है। वर्शाक किया है वर्शाक किया है। वर

प्राचीन आगम और विद्वान्तप्रन्थोंमें केवस्त्रजानके वर्णनमें "जाणादि एस्सिटि" और "जाणमाणे पासमाणे" शब्द आते हैं। इससे स्थाता है कि सामान्यतया ज्ञान और दर्शन इन दो गुणोंका साथ-ही साथ वर्णन होता था। पर जब इसका दार्शनिक हिस्से विश्लेषण प्रारम्भ हुआ तो प्रथम यह व्याख्या प्रस्तुत हुई कि-स्वरूपका देखना और परवदार्थका जानना शाथ-ही-साथ होता है। फिर यह स्थाख्या आई कि-वस्तु सामान्य-विश्लेषासक है अतः सामान्याशका देखना और विश्लेषाशका जानना होता

<sup>(</sup>१) "विषयविषयिसन्निपाते सति दर्शनं सवति ।"-सर्वार्थसि० १।१५ ।

<sup>(</sup>२) "निराकारसाकारोपयोगी त्पसर्जनीकृततादितराकारी स्वविषयावसासकत्वेन प्रवर्तमानी प्रमाणं त्र हु निरस्तेतराकारी, तथाभृतवस्तुरूपविषयासावेन निर्विषयतया प्रमाणत्वासुषपत्तेः इतरांत्रविक्छकांशरूपो-प्रयोगसत्तासुषपत्तेश्च ।"-सन्मति॰ दी॰ पृ० ४५८।

<sup>(</sup>३) परीक्षासुका ६।१ । प्रमाणनयस० ६।२५ ।

<sup>(</sup>३) "समं जाणादे पस्सदि विहरिदित्ति"—अकृति सनुः । "जाणमाणे एवं च णं विहरह्"—साचा० सुतः २ स्० १।

विशेषमें किसीमे कोई गुण उद्यूत अस्पोद्यूत या अनुद्गूत रहता है तो किसीमे कोई गुण! पर इससे उस समय उसमें उस गुणका अभाव नहीं हो जाता। यह उद्भव और अमिमल या उत्पाद और विनाशकी प्रक्रिया निरंपवाद रूपसे प्रतिक्षण चालू रहती है। इस सामुदायिक बन्धन दशामें उस पिण्डिक रूप रस गम्ब और सर्ग खादि गुण वे ही ग्राह्म होते हैं जिनमें सम्मिक्टत परमाणुओंकी बहुमति होती है। यह भी सम्ब है कि घटेके एक मागके परमाणुओंने काक रूप प्रकट हो और कूसरी ओर काका या पीका। इसी तरह रस और गन्ध आदिकी भी विचित्रता हो सकती है। और इसमें आधार्यकी कोई खास बात नहीं है; क्योंकि यह तो उस प्रदृष्ठके स्वभाव-भूत परिणमनकी योग्यता और विकासकी सामग्रीके वैचित्रयपर निर्मर करता है कि कब किसका कहाँ कैसा परिणमन हो।

तात्पर्य यह कि जैनदर्शन न तो अविरिक्त अवयवीद्रव्य मानता है और न घटादिके प्रतिमासको भ्रम मानता है किन्तु वास्तविक परमाणुओंकी वास्तविक सम्बद्ध पर्यापमें ही बास्तविक प्रतिमास और बास्तविक न्यवहार मानता है। वह सर्वतः वास्तववादी है। ऐसे पदार्थको वह शन्द से अब्द्र्ता मी नहीं रखना चाहता किन्तु पदार्थमे वान्यशक्ति और शब्दमे वान्यकशक्ति मानता है और उनका वास्तविक वान्यवाचक सम्बन्ध मी स्वीकार करता है। उसे वह बर नहीं है कि यदि अब्दक्त अपेरी सम्बन्ध मान किया तो कोई शब्द अस्तव नहीं हो पायगा। जिसका वान्यसूत अर्थ यद्यावत् उपक्रव्य हो वह सम्बन्ध मीर जिसका उपस्वव न हो वह असत्य, यह सस्यासस्यकी कसीटी खुकी हुई है। वो इसमे जितना खरा उतरे उसमें उतनी ही मानामें सत्यता और असत्यता होगी।

इस तरह प्रसेयकी बास्तिक रियित होनेपर इन्द्रियकन्य ज्ञानको को संव्यवहारप्रत्यक कहा गया है जसका अपना दूसरा ही सैद्धान्तिक कारण है। जैनपरम्परामें को ज्ञान आस्मान्त्रायेख होता है, पर को अपेश नहीं रखता जर्छ 'प्रत्यक्ष' राजा वो है। इन्द्रियों और सन पराधित साधन हैं, खतः को ज्ञान इनके अपीन है वह बस्तुतः स्वावक्षम्त्री प्रत्यक्षकी मर्यादामें नहीं आ सकता। यह इनकी अपनी प्राचीन व्याप्या है। परन्तु कोकन्यवहारमें तो इन्द्रियकन्यज्ञान स्पष्ट और प्रायः सर्वसम्पत स्पर्ते प्रत्यक्ष कहा जाता है तब इस असगतिका समाधान करनेके किये स्वयवहार प्रत्यक्षका अवतार किया गया। वानी धाकीय व्यवस्थाने इन्द्रियजन्य ज्ञान परीक्ष होकर मी कोकव्यवहारमें वैद्यवाधका सद्धाव होनेसे प्रत्यक्ष कहा जाय। इन्द्रियजन्य ज्ञान परीक्ष होकर मी कोकव्यवहारमें वैद्यवाधका सद्धाव होनेसे प्रत्यक्ष कहा गया। सम्बद्धात्म अर्थ वेदान्तीकी अविद्या वा माया और विज्ञानाहैतवादीकी संदृति जैसा 'अस्त्रम्त्र' नहीं है सम्बद्धारका यह वो क्षेत्रक वास्तिक वर्गीकरणकी एक पद्धितमात्र है। यहाँ इन्द्रियों भी सत्य है, पदार्य भी किन्तु यह तो केवक वास्तिक वर्गीकरणकी एक पद्धितमात्र है। वहाँ इन्द्रियों भी सत्य है, पदार्य भी सत्य है, जनका योग्यदेशावरियति रूप सम्बन्ध मी सत्य है और उनसे समुत्रन ज्ञान मी सत्य है। प्रभ सत्ता ही या कि इस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा ज्ञान तो किस क्ष्यमें कहा ज्ञान। उसीका समाधान 'सम्बन्धर प्रत्यक्ष'से किया गया है।

#### अवग्रहादि ज्ञान-

िवस अवग्रह ज्ञानसे प्रमाणकी सीमा प्रारम्भ होती है वह अपनेसे अवान्तरसामान्यसे विशिष्ट किवी विशेषाहाका भी निश्चय रखता है। स्वानके निश्चयका प्रमाणसे कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि स्वस्वेदन ज्ञान सामान्यका धर्म है, घह प्रमाण और अप्रमाण समी ज्ञानोंसे समान माक्से पाया जाता है। कोई भी धान ज्ञान सामान्यका धर्म है, घह प्रमाण और अप्रमाण समी ज्ञानोंसे समान माक्से पाया जाता है। कोई भी धान से ही वह वस्तुको विपय फरनेनाव्य ही क्यों न हो यदि अध्यवस्थावत्मक या व्यवस्थावस्म नहीं है तो माने ही वह वस्तुको विपय फरनेनाव्य ही होगा। अक्यह अनमे 'पुरुषोऽयम्' क्यसे पुरुषत व्यविवाले वह अकिश्वरक ही ति होया। अक्यह अनमे 'पुरुषोऽयम्' क्यसे पुरुषत व्यविवाले वह अनिप्य है जानेपर ही उत्तर्भ विशेषाह्मकी विज्ञस्म स्वयार्थ हिंद विशेषाह्मका निर्णय यह ज्ञानधारा पुरुषका स्था निर्णय है ज्ञानेपर है जो विशेषाहम्भ वर्षायं निर्णयमें सहायक होता है। ईहा संध्यकी अवस्था चलती है। इनमे ईहा ज्ञान पृष्ट इस प्रकारका निर्णयोन्धस्त ज्ञान है। यह चेक्षका पर्यायवाची नहीं है। को पार करके 'ऐसा होना चाहिए' इस प्रकारका निर्णयोन्धस्त ज्ञान है। यह चेक्षका पर्यायवाची नहीं है। इस अवाय ज्ञान तक चलनेवाली ज्ञानधारों कोई ज्ञान न सर्वया प्रयाणात्मक है और न सर्वया फलात्मक है याद वहार उत्तरक प्रति पारकत्मक सीर परिष्मिनी कारण होनेते प्रमाण हैं और उत्तर उत्तर ही। पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर उत्तरक होता है और उत्तर उत्तर ही। पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर अपने प्राराण है और उत्तर उत्तर ही। पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर अपने की प्रमाण होनेते प्रमाण है और उत्तर उत्तर ही। पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तर उत्तरक होता होनेते प्रमाण है और उत्तर उत्तर ही।

शान फल रूप हैं<sup>र</sup> । धारणाके साथ अवायका भी ऐसा ही प्रमाणफल्मान है । अवायकी दृढतम अवस्था धारणा कहलाती है और यह प्रत्यक्ष झानका ही मेद है । अकल्क्कृदेव इस धारणाको ही सस्कार कहते है । इसका प्रवोध आगे स्मरणमे कारण होता है । इसमे इतना ही विवेक आवश्यक है कि अवायोत्तर कालमे होनेवाली धारणा जवतक इन्द्रियल्यापारका अनुविधान करती है तमीतक वह साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे अन्तर्भृत है । आगे वही इन्द्रियल्यापार वदल बानेपर सत्कार अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ।

इस विवेचनका फिल्तार्थ यह हुआ कि जैन दर्शनमें कोई जान निर्विकस्पक नहीं होता । जो निर्विकस्पक हैं वह दर्शन है और उसका पर्यवसान अन्ततः स्वात्मावकोकनमें होता है, अतः वह प्रमाण विचारके वहिर्भूत है। प्रमाणव्यवहार ज्ञान अवस्था से होता है और ज्ञान सदा स्विकस्पक ही होता है। उसमें निश्चयात्मकता ही स्विकस्पकता है। किसी भी ज्ञानमें अन्दका स्वर्धा ट्रोने या न होनेसे प्रमाणता और अप्रमाणताका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तर्क भी उचित नहीं है कि च्या प्रवार्थ स्वय घन्दसून्य है तथ उससे शम्यस्पर्यावाका सविकस्पक ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि किस प्रकार शब्दसून्य निर्विकस्पक स्वानके उत्पन्न होनेमें कोई बाधा नहीं है उसी तरह शब्दसून्य अर्थसे स्विकस्पक ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है।

नैयायिकके द्वारा जो निर्विकल्यक ज्ञानका वर्णन किया गया है वह तो एक प्रकारसे निश्चयात्मक ज्ञानका ही वर्णन है। वट और वटत्वका जुदा-जुदा प्रतिमास होना निर्विकल्यक है और वेटत्विविद्या घटका विकारसे विद्यालया हो प्रतिमास होना स्विकल्यक है। निश्चयात्मक ज्ञानोंकी ये दो सीमार्र इसकिये वॉघनी पढ़ी कि नैयायिक सामान्यपदार्थ पृथक् मानता है। किन्तु जब सामान्य भी वस्तुक्य ही फलित होता है तब इस प्रकारका ज्ञानमेद मानना ब्रहुत उपयोगी नहीं रह जाता। नैयायिककी तरह मीमासक भी निर्विकल्यक-सविकल्यक दोनोंको ही प्रमाण मानता है।

## केवलज्ञानकी सिद्धि और इतिहास-

समस्त जानावरणके समूछ नाश होनेपर प्रकट होनेवाका निरायरण ज्ञान केवळ ज्ञान है ! यह आस्त-माजसापेका होता है । यह केवळ अर्थात् असहाय-अकेळा होता है ! इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही समस्त धायोगधामिक ज्ञान विकीन हो बाते हैं ! यह समस्त द्रव्योंकी सर्व पर्यायों को विषय करता है, अतीन्त्रिय और सम्पूर्ण निर्मेळ होता है ! इसकी प्राप्ति से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ! <u>त्रेय स्त्रस्य</u> हो जाते हैं ! यह ज्ञान सर्वतः अनन्त होता है |

प्राचीन कालमे मारतवर्षकी परम्याके अनुसार सर्वकताका सम्बन्ध भी मोशके साथ ही था। मुसुशुजीमे विचारणीय विषय तो यह था कि मोश्व तथा मोश्वके मार्गका किसीने साधात्कार किया है ! यह मोश्व मार्ग 
धर्म शब्दि निर्दिष्ट होता है । अतः सीधे विचारका विषय यह रहा कि—धर्मका साखात्कार हो सकता है या 
नहीं। एक पक्षका, निराके अनुगामी शबर, कुमारिल आदि मीमासक हैं, कहना था कि—धर्म जैसी अतीत्रित्य वस्तुर्ण हम लोग प्रत्यक्षसे नहीं जान सकते । धर्म के सम्बन्धमें वेदका ही अन्तिम और निर्वाध अधिकार 
है । धर्मकी परिमाधा "चोदनाळक्षणोऽर्धः धर्मः" करके धर्ममे वेदको ही प्रमाण माना है । हस धर्ममें वेदको 
ही अन्तिम प्रमाण माननेके कारण उन्हें पुरुषमें अतीन्द्रियार्थविषयक ज्ञानका जमाव मानना पड़ा । उन्होंने 
पुरुषमें राग होव और अञ्चन आदि दोपोकी भका होनेसे अतीन्द्रियधर्मप्रतिपादक वेदको पुरुषकृत न मानकर 
अपीन्त्रेय माना है । इस अपीन्त्येयत्वकी माननासे ही पुरुषमें सर्वज्ञताका अर्थात् प्रत्यक्ष होनेवाली धर्मग्रताका 
निषेष हुआ है । कुमारिल सष्ट लिखते हैं कि—सर्वज्ञलके निर्पेष्य स्मारा तासर्व केवल धर्मग्रतक निर्पेष्ठ है। 
धर्मके सिवाय यदि कोई पुरुष सस्राक्ष समस्त अर्थों को ज्ञानना चाहता है तो मले ही बाने, हमें कोई

<sup>(1) &</sup>quot;पूर्वपूर्वप्रमाणस्वं फर्जं स्यादु चरोत्तरम्"-डावी० इस्रो० ६।

<sup>(</sup>२) ''धर्मशत्वनिषेषश्च केनकोऽफ्रोपशुक्यते । सर्वमन्यक्षित्रानंस्तु पुरुषः केन शर्यते ॥"—सन्तर्स० का० ३१२८। (क्रमारिकके नाससे उद्धत)।

आपत्ति नहीं है पर धर्मका ज्ञान केवळ बेदके द्वारा ही होगा, प्रत्यकादि प्रमाणों से नही । इस तरह वेदको वेदके द्वारा तथा धर्मातिरिक्त शेप पदार्थोंको वयासम्भव अनुमानादि प्रमाणोंसे जानकर यदि कोई पुरुष टोटळमे सर्वश्च बनता है तब भी कोई बिरोध नहीं है ।

व्सरा पक्ष बौदों का है। ये बुद्धको वर्ग-चतुरार्य स्तरका प्रत्यक्षज्ञाता मानते हैं। इनका कहना है किबुद्धने अपने मास्तर ज्ञानक द्वारा दुःख, दुःखके कारण, निरोध-मोक्ष, मार्ग-मोक्षके उपाय इस चतुरार्यस्तय वर्मका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अतः वर्मके विपयमे वर्मद्रष्टा सुगत ही अन्तिम प्रमाण हैं। वे करणा करके क्ष्याय श्वाकारों हुळते हुए संशारी जीवींके उद्धारकी मावनासे उपदेश देते हैं। इस मतके समर्थक धर्मकीतिने छिखा हैं। किहम 'संशारक समस्त पदार्थोंका कोई पुरुष साक्षात्कार करता है या नहीं इस निर्यंक वातके क्ष्यदे में नहीं पदना चाहते, हम तो यह जानना चाहते हैं कि उसने इस तत्व मान है कि नहीं। मोक्षमांके अनुपयोगी तुनियामरके कीड़-मकोडे आदि की सस्याके परिज्ञानका महा मोक्षमांगेंसे क्या सम्बन्ध है! धर्मकीति सर्वंज्ञताका सिद्धान्ततः विरोध नहीं करके उसे निर्यंक अवश्य बतळाते हैं। वे सर्वंज्ञतके समर्थकोसे कहते हैं कि मीमासकोंके सामने सर्वज्ञता—जिकाक-जिळोकवर्ती समस्त पदार्थोंका प्रत्यक्षते कान-पर जोर क्यों देते हो? असकी विवाद तो वर्गज्ञतामे है कि धर्मके विवयमे वर्मके साक्षात्रहाको प्रमाण माना ज्ञय या वेदको। उस वर्मके साक्षात्कारके किय धर्मकीतिने आत्मा-ज्ञानमाहसे दोगोंका अत्यन्तोच्छेद माना और उसके साक्षा निरात्ममावना आदि बताये हैं। तात्यर्थ यह कि-जहाँ कुमारिकने प्रत्यक्षते धर्मकातिने प्रत्यक्षते ही धर्म-किसकी विवयमे वेदका ही अवाधित अधिकार स्त्रीकार किया है, वहाँ धर्मकीतिने प्रत्यक्षते ही धर्म-मोक्षमार्थका साम्यकर प्रत्यक्षते ह्वारा होनेवाळी धर्मकर्ताका जोरींसे समर्थन किया है।

धर्मकोतिक टीकाकार प्रज्ञाकर गुप्तने सुगतको वर्मक्रके साथ ही साथ सर्वं क-त्रिकाळवरीं वावसदार्थोंका ज्ञाता भी सिद्ध किया है और किखा है कि सुगतको तरह अन्य योगी भी सर्वं ज्ञ हो सकते हैं, यदि वे अपनी साधक अवस्थामें रागादिनिर्मुक्तिको तरह सर्वज्ञताके किए भी यस्त करें। जिनने बीतरागता प्राप्त कर की है, वे चाहें तो थोडे से प्रयस्त से ही सर्वं ज्ञ वन सकते हैं। ज्ञान्तरिक्षतों भी इसी तरह धर्मज्ञताक साथही साथ सर्वं ज्ञता सिद्ध करते हैं और सर्वं क्षताकों वे शक्ति रूपसे सभी धीतरागों में मानते हैं। कोई भी बीतराग जब चाहे तब जिस किसी भी वस्तुका साक्षात्कार कर सकता है।

योग-दर्शन और वैशेषिक दर्शनमें यह सर्वक्षता अधिमा आदि ऋदियों की तरह एक विमूदि है जो समी वीतरागोंके लिएअवस्य ही प्राप्तव्य नहीं है। हों, जो इसकी वाषना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है। "जैन दार्शनिकोने प्रारम्भरे ही त्रिकास्त्रिकोक्षवर्णी यावस्त्रेयोंके प्रत्यक्ष दर्शनके अर्थमें सर्वक्रता मानी

<sup>(</sup>१) ''तस्माव्युष्टेयसर्व ज्ञानसस्य विषार्यसम् । कीटसंक्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपशुज्यते ॥३६॥ वृदं पश्यद्व वा मा वा तत्त्वमिष्टं द्व पश्यद्व । प्रमाणं वृददर्शी चेदेस सृब्धान्त्रपासम्हे ॥३५॥"-ममाणवा०१।३६-६५।

<sup>(</sup>२) ''ततोऽस्य वीतरागले सर्वायंज्ञानसंभवः । समाहितस्य सकर्कं चकास्त्रीति विनिश्चितस् । सर्वेयां वीतरागणामेतत् कस्माश्च विश्वते ? रागाविद्ययमात्रे हि सैर्यंत्तस्य अधर्तनात् ॥''' पुत्तः काळान्तरे तेषां सर्वज्ञगुणरागिणास् । अल्ययत्वेन सर्वज्ञस्वसिद्धिस्थारिता ॥''—अ० वार्तिकार्ड० प्र० ३२९ ।

<sup>(</sup>३) "यद्यदिस्कृति बोद्युं वा तत्तहोत्ति नियोगतः । शक्तिदेविषा अस्य पृष्ठीणावरणो आसौ ॥"-तत्त्वसं॰ का॰ ३६५४।

<sup>(</sup>४) ''सहं भगर्व, उप्पर्कणणाणदरिसी'''सञ्ज्ञोए सम्बन्धीवे असम्बसावे सम्मं समं जाणदि पस्सदि विद्वरिति''-पर्से० पर्यक्रि० स्००८ ।

है और उसका समर्थन मी किया है । बचाप तर्क गुग से पहले ''जे पगे जाणह से सब्दे जाणह" [आचा॰ स॰ ११२१] जो एकको जानता है, वह सबको जानता है, इत्यादि वाक्य जो सर्वजताके मुख्य साधक नहीं हैं, पाये जाते हैं, पर तर्कमुगमे इनका जैसा चाहिये वैसा उपयोग नहीं हुआ। आचार्य कुन्दकुन्द'ने नियमसारके छदोपयोगाधिकार (गाथा १९८) में किखा है कि—'केवळी मगवान् समस्त पदार्थोंको जानते और देखते हैं, यह कथन व्यवहार नयसे हैं परन्तु निश्चयसे वे अपने आत्मस्वस्त्रको ही देखते और जानते हैं।' इससे स्पष्ट फिटत होता है कि कैवळीकी परपदार्थकता व्यावहारिक है, नैखयिक नहीं। व्यवहारनयको अभूतार्थ और निश्चयनयको भूतार्थ—पदमार्थ स्वीकार करनेकी मान्यतारे सर्वजताका पर्यवसान अन्ततः आत्मक्रतामें ही होता है। यसिप उन्हीं कुन्दकुन्दाचार्यके जन्य प्रन्थोंमें सर्वजताके व्यावहारिक अर्थका भी वर्णन देखा जाता है, पर उनकी निश्चयदिष्ट आत्मक्रताकी सीमाको नहीं कॉचती।

णा॰ कुन्दकुन्दने प्रवचनवार में सर्वप्रथम केनळजानको त्रिकाळवर्ती समस्त अर्थोंका जाननेवाल ळिलकर आगे ळिला है कि जो अनन्तप्रयायवाळे एक द्रव्यको नहीं जानता वह सवको कैसे जानता
है ? और जो सवको नहीं जानता वह अनन्तप्रयायवाळे एक द्रव्यको पूरी तरहते कैसे जान सकता है ?
इसका तास्प्य यह है कि-जो सनुष्य घटमानके द्वारा-घटको जानता है वह साथ ही खाय घटमानके सक्सका
भी सवेदन कर ही छेता है, क्योंकि प्रत्येक वान स्वप्रकाशी होता है । इसी तरह जो व्यक्ति घटको जाननेकी
शक्ति रस्त्रनेवाळे घटमानका यथावन् स्वरूपणरिच्छेद करता है वह घटको तो 'व्यथांत ही जान छेता है,
क्योंकि उस शक्तिका यथावन् विरूपणपूर्वक परिम्नान विशेषणपूर्व घटको जाने बिना ही ही नहीं सकता ।
इसी प्रकार आस्मार्मे अनन्त जेयोंके जाननेकी शक्ति है, अतः जो सस्त्रको अनन्त जेयोंको जानता है वह
अनन्तनेवीकी जाननेकी शक्ति रस्त्रनेवाळे पूर्णमानस्वरूप आस्माको जान ही छेता है, और जो अनन्तक्रेयोंके
जाननेकी शक्ति स्वर्णनेवाळे पूर्णमानस्वरूप आस्माको जान ही छेता है, और जो अनन्तक्रेयोंके
जाननेकी शक्ति अनन्त प्रतार्थोंको भी जान ही छेता है, क्योंकि अनन्तनेव तो उस मानके विशेषणको जान ही छेता है, क्योंकि जानता है वह परको भी जानता है छेता जो प्रदक्त जानता है वह परको भी जानता है और जो प्रदक्त जानता है वह परको भी जानता है और जो प्रदक्त जानता है वह परको भी जानता है और जो प्रदक्त जानता है वह परको भी जानता है और जो प्रदक्त जानता है वह परको जानता है अहर प्राप्तिक व्यव्यवत् परिमान कर सकता है। 'जो एकको जानता है वह सरको जानता है',
इसका यही रस्त्य है।

### निश्चयनय और सर्वश्वता-

निभयनयकी दृष्टिते सर्वभयाका जो पर्यवसान आसमञ्जामे किया गया है उस सम्बन्धमें यह विचार मी आवश्यक है कि निश्चयनयका वर्णन स्वाधित होता है।" दर्शनके वर्णनमे यह बताया जा चुका है कि चैतन्य जय तक निराकार यानी मात्र स्वाकार रहता है तब तक वह दर्शन है और जब वह साकार अर्थात्

<sup>(</sup>१) ''से सगर्व अरहं जिले केवली सम्बन्ध सम्बनावद्दिती''' सन्वलोए सम्बन्धावाणं सम्बनावाहं काणमाणे पासमाणे एवं च वं विहरहं''-काचा० २१३ प्र० ४३५ ।

<sup>(</sup>२) ''भाणदि पस्सदि सध्वं ववहारणप्ण केवलीमगवं । केवलणाणी जाणदि पस्सदि णिवसेण अप्पाण ॥''

<sup>(</sup>१) "जं तकारियमिदरं जाणि हुगवं समंतदो सर्वः । जर्थं विचिचविसमं सं पाणं साइयं मणियं ॥ जो ण विचाणिद हुगयं जरथे तेकारिके तिहुवणस्ये। णाहु तस्सा ण सकं सपकायं इस्वमेकं वा ॥ चन्त्रावत्यक्रयमेकमणंताचि इस्ववादाणि।

ण विजाणिद् बदि जुगवं कघ सो सन्माणि खाणादि ॥"-प्रवचनसार राधणं (४) "स्वाक्रितो निश्चयः पराक्रितो ब्यवहारः इति वचनाए"-नियमसार दी० गा० १० ४१४ ।

ज्ञेयाकार वसता है तब जान कहळाता है। अब प्रम्न यह है कि निश्चयनयकी दृष्टिमें ज्ञान खसोमिन्न किसी पर-पदार्थको जानता है क्या ! और यदि जानता है तो उसका यह परका जानना क्या पराश्रित कहा जाकर व्यवहारकी धीमार्मे नही आयगा ! इस प्रश्नके उत्तरमें हमें अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे रूपर उठकर कुन्दकुन्दकी दृष्टिले ही विचार करना होगा । आ० कुन्दकुन्दकी दृष्टिमे बहाँ कहीं थोड़ा भी पर पदार्थका आश्रय आया कि वह निश्चयनयकी सीमासे बाहर हो जाता है। समयप्रामृत में तो उन्होंने शन दर्शन स्रीर चारित्रके गुणभेद तकको भी व्यवहारनयमे ही डाल दिया है-

> "व्यवहारेणुवदिस्सद् णाणिस्स चरिचदंसणं वाणं। ण वि णाणं ण चरित्रं ण दंसणं जाणगो सुद्धो॥"

अर्थात् चारित्र दर्शन और ज्ञानके भेदका उपदेश व्यवहारनयसे है। निश्चयनयसे न शन है न चारित्र भीर न दर्शन ही, यह तो ग्रुख सायक है।

नहाँ तक ब्रव्य के परिणमनकी बात है, वह एक ब्रव्यमे एक समयमें एक ही होता है। वह भी उसके अपने निज उत्पादव्ययत्रीव्यात्मक मूळखमाव के कारण । द्रव्य चाहे ग्रुद्ध हो या अग्रुद्ध, इस परिणामी स्वमावके कारण वह प्रतिक्षण पूर्वपर्यायको छोडकर नई पर्यायको धारण करता हुआ अतिसे वर्तमान होता हुआ आगे बहता चका जा रहा है। आत्मद्रव्य एक अखण्ड द्रव्य है। वह मी हती प्रव नियमके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी है । उसके इस एक वर्तमानकाळीन परिवामनको ज्ञान दर्शन सख और चारित्र सादि घानेक गुणसुर्खोसे देखा जाता है। इन समस्त गुणो में एक चैतन्य जायत रहता है। वहीं एक चैतन्यच्योति सभी गुणो में प्रकाश-मान है। अन्दकन्द उसी ज्योति को 'शुद्रशयक' शब्दसे कहते हैं। ज्ञान और दर्शनमें मी यही ज्ञायकस्पोति प्रकाशमान है। जब यह ज्योति खसे मिल किसी जेयकी प्रकाशित करती है तब ज्ञान कही जाती है और जब यह मात्र स्वको प्रकाशित करती है तब दर्शन कहलाती है। यानी इस ज्योति में 'जान' सज्ज परके प्रकाशकलरे आती है। अब विचार कीकिये कि-को निश्चयनय अपने गुण-गुणीमेदको मी सहन नहीं करता वह 'वैदान्य'मे पराकाशकलये आनेवाळी 'ज्ञान' इस सजाको कैसे स्वीकार कर सकता है ! इसरे छन्दोंने वह 'ज्ञायक' को 'श्रद्ध शायक' मानना चाहता है। आत्मा बन तक निमानपरिणति करता रहता है तन तक उसके अनेक योग उपयोग और विकल्म होते रहते हैं किन्तु जब यह विमाव द्रशासे स्वमावमें पहुँचता है तब उतकी परिणति एक ही होती है और वह होती है ग्रद्धशायक परिणति । तिद्ध होनेके प्रथम क्षणसे अनन्तकाल तक एक जैसी शह परिणति उसकी होती है। तब यह प्रभा उठता है कि-यदि सिद्रकी अनन्तकालतक एक जैसी राद्वपर्याय बनी रहती है तो उत्पाद और व्यव माननेसे क्या काम ? इसका सहज समाधान यही है कि-यह तो हुन्यका मुळभुत निच स्वमान है कि वह प्रतिक्षण उत्पादन्यमहीन्यात्मक हो । विना इसके वह 'सत्' नहीं हो सकता । उसमें जो अगुरुल्याण है उसके कारण वह न गुरु होता है और न छन्, वह अपने निज प्रव्यक्ती बनाये रखता है। उत्पाद-व्यवका यह अर्थ कभी नहीं है कि जो प्रथम समयमे है वह दितीय समयमे न हो या न्ससे विलक्षण ही हो, किन्तु उसका अर्थ केवल इतना ही है कि पूर्वपर्याय विनष्ट हो और उत्तर पर्याय न्त्र हो । वह उत्तर पर्याय सहधा विसहश वार्षपहरा और अस्पसहरा कैसी मी हो सकती है । स्वमान

तो 'हो' इतना ही विचारणीय है, 'कैसी हो' यह सामग्री पर निर्मर करता है। अनन्तकाल तक एक द्र अवस्या यदि रहती है. तो रहो, इसमे उनके सिद्धत्वकी कोई खवि नहीं है।

नात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विमान अवस्थामे उसके विचित्र अग्रह परिणमन होते ये उस प्रकार प्रधामें नहीं होते । स्वमाय एक ही होता है और श्रद्धता भी एक ही होती है ।

(३) क्या शुद्ध अनस्यार्मे आत्मा जानशून्य हो बाता है ! इस प्रमका शुद्ध निव्ययनयसे यही उत्तर हो हों। जोर वीर्य आदि मेद मी शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें नहीं है। वह तो एक अलप्ड चितिप्ड-(४) "स चैतन्य के परिणासी होते हुए मी ऐसी कोई अवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें परकी अपेक्षा हो।

विश्वरिवित्रे"-पट्खा ७ ।

को देखता है। 'आत्माके ज्ञान दर्शन खादि गुण है,' इसे वह ग्रेदकल्पनासाक्षेप अञ्चद्धह्यार्थिक मानता है।' तथा 'केवळज्ञानादि जीव है' इसे वह निरुपादि गुणगुण्यभेदविषयक अञ्चद्ध निस्त्यनय समझता है।'

साराश यह है कि शुद्धानिश्यवनयकी दृष्टियों किसी भी प्रकारका मेद या अगुद्धता नेहीं रहती । इस दृष्टिसे जब सोचते हैं तो जिस प्रकार वर्णादि आत्या के नहीं हैं उसी प्रकार रागादियी आत्याके नहीं हैं और गुणस्थानपर्यन्त समस्य अनादि माद भी आत्याके नहीं हैं। इसी दृष्टिसे यदि 'जाणदि पस्सदि' का व्याख्यान करना हो तो प्रथम तो 'ज्ञान और दर्शन' ये मेद ही नहीं होंगे, कदान्तित स्वीकार करके नके भी, तो इनका क्षेत्र 'खलस्भ" ही हो सकता है 'स्व' के बाहर नहीं। परका स्वर्ध करते ही वह पराश्रित व्यवहारकी मर्यादाये जा पहुँचेगा। यह नय आनका पर पदार्थको ज्ञानना व्यवहार समझता है। निश्चयतः वह स्वरूपक्योति है और स्वनिमन्त है, उसका पराश्रितल व्यवहारकी सीमामे हैं।

जैनदर्शनकी नयप्रक्रिया अस्यन्त दुष्क् और जटिल है। इसका अन्यथा प्रयोग वरतुतत्वका विपर्यास करा सकता है। अतः जिस प्रकरणमें जिस विवसासे जिस नयका प्रयोग किया गया है उस प्रकरणमें उसी विवसासे समस्य परिमापाओं हो देखना और उमाना चादिए। किसी एक परिमापाओं छुद्धनिक्षय नयकी हिष्टे से कमाकर तथा अन्य परिमापाओं को अवदारकी दृष्टिसे पक्षकर घोरुवाक करनेमें जैन शासनका यथार्थ निक्षण नहीं हो सकता किन्तु विपर्याल ही हाथ कमता है।

#### समन्तमद्रादि याचार्यो का मत:

समत्तमद्र आदि आचार्योंने सूक्ष्म अन्तरित और वूरवर्ती पदार्योंका प्रत्यक्षत्व अनुमेयत्व हेतुचे सिद्ध कियां है। बौद्धोंकी तरह किसी भी जैनग्रन्यमे अभेत्रता और सर्वत्रता विमाजन कर उनमे गीणसुक्षमात्र नहीं बताया है। सभी जैन तार्किकोंने एक त्वरसे त्रिकाक त्रिकोकवर्ती समस्त पदार्थोंके पूर्व परिज्ञानके अर्थमे सर्वज्ञताका समर्थन किया है। समैत्रता तो उक्त पूर्ण सर्वज्ञताके गर्ममें ही निहित मान की गई है।

आचार्य बीरसेन स्वामोने जयषधकाटीकामें केवकज्ञानकी सिद्धिके किये एक नथीन ही युक्ति दी है। वे कियते हैं कि—कैवकज्ञान ही आस्मा का स्वस्स है। वह केवकज्ञान ज्ञानावरण कर्मसे आवृत होता है और आवरणके अयोगधमके अनुसार मित्रज्ञान आदिके स्मर्मे प्रकट होता है। तो जब हम अध्यम् मित्रज्ञान आदिका स्वस्वेदन करते हैं तब उस स्मर्थे अशी केवकज्ञानका मी अधतः स्वस्वेदन हो जाता है। जैसे पर्वतिके एक अधको देखनेपर मी पर्वतिका व्यवहारतः प्रत्यक्ष माना जाता है उसी तरह मित्रज्ञानादि अवयवो को देखकर अवयवीक्म केवकज्ञान यानी ज्ञानसम्मक्षा प्रत्यक्ष मी स्वस्वेदनसे ही हो जाता है। यहाँ आवार्यने केवकज्ञानको ज्ञानसम्मन्यस्य माना है।

'अकलकदेवने सर्वजताका समर्यन करते हुए किला है कि आत्मामे समस्त पदाधों के जाननेकी पूर्ण सामर्प्य है। ससारी अवस्थामे जानावरणये आद्युत होनेके कारण उसका पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता, पर जब चैतन्यके प्रतियन्यक कर्मोंका पूर्ण अब हो जाता है, तब उस अप्राप्यकारो ज्ञानको समस्त अयोंके जाननेमें क्या वाचा है १ यदि 'अतीन्द्रिय पदायोंका कान न हो सके तो सूर्य चन्न आदि ज्योतिप्रहोकी

-आसापप० पृ० १६८ ।

<sup>(</sup>१) "भेदकस्पनासापेस्रोऽश्रद्धव्रव्यार्थिको यथा भारमनी दर्शनज्ञानाद्यो गुणाः।"

<sup>(</sup>२) "तत्र निरुपाधिगुणगुण्यमेदविषयकोऽञ्जद्धिनग्रयः यथा केवरुज्ञातादयो सीच हति।" --सास्त्रपप० ए० १७०।

<sup>(</sup>१) "स्कान्तरित.दूरार्थाः प्रत्यक्षाः कर्वानेश्वयः । अनुमेयस्तरोऽज्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥"-ब्याससी० इस्रो० ५ ।

<sup>(</sup>४) देखो स्वायवि० म्हो॰ ४६५।

<sup>(</sup>५) "धीरत्यन्तपरोक्षेत्र्यें न बेतुंसां इतः प्रनः । ज्योतिर्धानाविसंवादः श्रुषाण्येतसाधनान्तरम् ॥" -तितिवितः, द्ये० ए० ४१३। न्यायवि०, स्रो० ४१४ । १५

प्रहण आदि मविष्यत् दशाओंका उपदेश कैठे हो सकेगा १ ज्योतिर्श्वानोपदेश अविसवादी और यथार्य देखा जाता है अतः यह मानना ही चाहिये कि उसका ययार्थ उपदेश अतीन्द्रियार्थदर्शनके बिना नहीं हो सकता । जैसे सत्यस्वप्रदर्शन इन्द्रियादिकी सहायताके विना ही मावी राज्यकाम आदिका ययार्थ लष्ट शान कराता है तथा विशव है. उसी तरह सर्वश्रका जान भी भावी पदार्थोंने सवादक और सप्ट होता है। जैसे प्रश्नविद्या या 'ईक्षणिकादि विद्या अतीन्द्रिय पदार्योंका स्पष्ट मान करा देती है । उसी तरह अतीन्द्रिय क्षान स्पष्टभासक होता है।

विस प्रकार परिसाण अणुपरिमाणसे बढ्वा-बढ्वा आकाशमें परममहापरिमाण या विसुलको प्राप्त होता है क्योंकि उसके प्रकर्णका वारतम्य देखा जावा है, उसी वरह श्रानके प्रकर्षमें मी वारतम्य देखा जावा है, अतः जहाँ वह ज्ञान निरितशय अर्थात् सम्पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हो जाय वहीं सर्वज्ञता आ जाती है।

ैमाणिवय आदिसे मलको हटाते-हटाते जैसे वह अत्यन्त निर्मल हो जाता है और मळ समूल नष्ट हो जाता है उसी तरह ज्ञान मी आवरणके सम्पूर्णसमें हटनेपर निर्मेख हो जाता है। यदि ज्ञानकी परम प्रकर्प दशाकी समाधना न हो तो बेदके द्वारा भी अतीन्द्रियायाँका बोच वैसे हो सकता है ! 'ससारमें कोई सर्वह नहीं है' इस प्रकार जगत्की सर्वअपहितताका परिजान भी सर्वअको ही हो सकता है असर्वअको नहीं।

इस तरह अनेक साधक प्रमाणोंको बताकर उन्होंने जिस एक महस्वपूर्ण हेतुका प्रयोग किया हैं, वह है 'सुनिश्चिताऽसमवद्वाधकप्रमाणत्व' अर्थात् वाधक प्रमाणोंकी असमवताका पूर्ण निश्चय होना । किसी भी वस्तुकी सत्ता विद्ध करनेके किए 'वाषकाऽमान' स्वय एक बक्रवान् साधक प्रमाण है। जैसे 'मैं सुखी हूं' यहाँ सुखका सामक प्रमाण यही हो सकता है कि मेरे सुखी होनेमे कोई वायक प्रमाण नहीं है। चूंकि सर्वज्ञकी सत्तामें कोई बायक प्रमाण नहीं है, अतः उसकी निर्वोध सत्ता होनी बाहिये।

भगवान् भहावीरके समयमे स्वय उनकी प्रसिद्ध सर्वंत्रके स्मर्मे थी । उनके शिष्य उन्हें सोते, जागते, इर हाक्तमे ज्ञानदर्शनवाका सर्वंड वताते थे। पाकी पटिकोमें सनकी सर्वंग्रताकी परीक्षाके एक दो प्रकरण हैं, जिनमें सर्वज्ञताका एक प्रकार्वे उपहास ही किया है। "न्यायविन्दु नामक प्रन्यमें घर्मकीर्तिने दशस्तामार्चोके उदाहरणमें ऋषम और वर्षमानकी सर्वज्ञताका उच्लेख किया है। इस तरह प्रसिद्धि और शुक्ति दोनी क्षेत्रॉम बौद्ध-मन्य वर्षमानको धर्यवताके एक तरहसे विरोधी ही रहे है। इसका कारण यही मालूम होता है कि बुद्धने अपनेको केवल बार आर्थ सत्योका शासा ही बसाया था, बस्कि बुद्धने स्वय अपनेको सर्वज कहतेले इनकार किया था। वे कैवल अपनेको धर्मश्र या मार्गश्र मानते वे और इसीकिए उन्होने आस्मा सरणोत्तर जीवन और छोककी खान्तता और अनन्तता आदिके प्रकॉको अन्याहत-न कहने कायक-कहकर इन महत्त्वपूर्ण प्रभोंमें मौन ही रखा, क्य कि महावीरने इन समी प्रस्तोके अनेकान्तरक्षिये उत्तर दिये और शिष्योंकी जिज्ञासाका समाधान किया । तात्पर्य यह है कि बुद केवल धर्मज ये और सहावीर सर्वज । यही कारण है कि बीद-प्रन्योमें मुख्य सर्वज्ञता सिद्ध करनेका जोरदार प्रयत्व नहीं देखा जाता, जब कि जैनप्रन्योमें प्रारम्भवे ही इसका प्रवळ समर्थन मिळता है। आत्माको ज्ञानस्वमाव माननेके बाद निरावरण दशायें अनन्तज्ञान या सर्वज्ञताका प्रकट होना स्वामाविक ही है। सर्वज्ञताका व्यावहारिक रूप कुछ यी हो, पर ज्ञानकी ग्रुद्धता और परिपूर्णता असम्मन नहीं है।

<sup>(</sup>१) देखो न्यायवि० म्हो० ४०७। न्यायवि० वि० द्वि० आग प्रस्तावना पू० २६।

<sup>(</sup>२) "तत्र निरतिश्चर्यं सर्वज्ञदीनम्"--नोगस्॰ १।२५ । व्यासमा० १।२५ । सिदिवि० ८।८ ।

<sup>(</sup>३) सिद्धिवि॰ ४१९-१५ ।

<sup>(</sup>४) "असि सर्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्वापकामाणव्यात् सुसादिवत् "-सिद्धिवि० ह० ८१६ । 'जैनदर्शन' पृ० ३०९ ।

<sup>(</sup>५) "मः सर्वज्ञः आसो वा स न्योतिर्ज्ञानादिकसुपदिष्टवान् तद्यया ऋपभवर्षमानादिरिति । तत्रासर्वज्ञतानास्तवयोः साध्येष्ठमंत्रोः संदिग्दो स्यतिरेकः ।"-न्त्रायवि० ३११२० ।

#### परोक्षप्रमाण-

'अकलहुत्याय' के प्रकरणमे स्मृति प्रत्यमिज्ञान तर्क अनुमान और आरामके प्रामाण्यके सम्बन्धमें कहा जा जुका है। ' अकळह्रदेवकी एक ही दृष्टि है कि जो भी ज्ञान अविस्वादी हीं उन्हें प्रमाण मानना चाहिए । स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तर्क अपनी उत्पत्तिमें मुळे ही ज्ञानान्तरोकी अपेक्षा रखते हो पर उत्पत्तिके अनन्तर स्वविषयप्रकाशन और स्वविपय-सम्बन्धी अविसवाद तो उनमें वरावर है ही. अतः उन्हें प्रमाणतासे वचित नहीं किया जा सकता । समस्त जीवनन्यवहार स्मृति और प्रत्यमित्रानसे ही चलता है। बन्धमोश्चादिन्यवस्था और कर्तकर्मफलमाष आदिका अहण प्रत्यमित्रानके विना असमव है। स्मृति और प्रत्यिमजानके विना अविनामान म्रहणकी संभावना नहीं की जा सकती। सकैतस्मरण और सकेतम्रहण भी स्मृति और प्रत्यमिज्ञानके विना असमव है, अतः अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाणकी सामग्रीके रूपमें मी इनकी रार्थकता है। व्याप्तिस्मरणके बिना अनुमान की और र्राकेतस्मरणके विना आगमप्रमाणकी उत्पत्ति ही असमन है । स्पृति प्रत्यमिशान तर्क और अनुमानमें पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर मे कारण होते है । स्मरण प्रत्यमिकानमें, स्वरण और प्रत्यमिकान वर्कमें, तथा स्वरण प्रत्यमिकान और वर्क अनुमानमें कारण होते हैं। जब भनुमानके बिना प्रत्यक्षकी प्रमाणताका निभय करना अञ्चय है, दुसरेकी बुद्धिकी प्रतिपत्ति तथा परलोकादिका निषेध भी जब अनुसान के विना संसव नहीं है तब अनुसान प्रसाण तो प्रासाणिक पद्धतिमें स्वीकार करना ही पदता है । किसी भी वादीका कोकव्यवहार स्मरण प्रत्यिमान तक और अनुमानके विना चक नहीं सकता । वे इनसे व्यवहार चळाना तो चाहते हैं, पर इनकी ममाणता स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। किसी स्मरण प्रत्यमिज्ञान तर्क या अनुमानको व्यमिचारी देखकर समीको व्यमिचारी या अप्रमाण नहीं कहा जा षकता. अन्यया किसी तैमिरिक रोगीका प्रत्यक्ष भी व्यमिचारी देखा जाता है तो प्रत्यक्षमात्रको भी व्यमिचारी मानना पडेगा । यह तो प्रमाताका अपराष है, जो वह उचित रीतिसे उनका प्रयोग नहीं करता या चुक जाता है, इसमे प्रमाणॉका कोई दोष नहीं है।

## हेतु विचार-

अनुमानकी प्रमाणता खापित हो जानेके बाद उसके अवयवोके विवेचन करनेका प्रसङ्क क्रमप्रास है। अकड्युदेवने घर्मी साध्य और साघन खादिके छक्षण न्यायिनिश्चयके अनुमान प्रस्तावमें विस्तारते किये हैं। यहाँ अनुमानकी उत्पत्तिमे सबसे महत्वपूर्ण खान किस हेतुका है और जिसकी व्यासिके बससे ही अनुमानका उदय होता है उस हेतुसम्बन्धी विचार ही विशेष रूपसे प्रस्तत किये जाते हैं।

जैनाचार्योंने प्रारम्भते ही साधनका एकमात्र कक्षण साना है अन्ययानुपपल्ल वा अविनामाव । अन्ययानुपपल्ल वा अविनामाव । अन्ययानुपपल्ल वा अविनामाव । अन्ययानुपपल्ल है वो अविनामावका पर्याय है । वौद्धपरम्पामें यदाप अविनामावको हेतुका त्वस्प कहा है पर वे उसकी परिसमाप्ति त्रैरूप्य में मानते हैं । पक्षभंत्व सपक्षपत्त्व और विपक्षव्याद्यत्ति हेतुके ये तीन रूप असिद्ध विरद्ध और व्यमिचार इन तीनों दोपोंका वारण करनेके किये माने गये हैं । त्रैरूपका विवरण करते हुए अचार्य धर्मकीर्तिने न्यायिवन्तु (२।५-७) में किता है कि-(१) किइकी अनुमेवमें सत्ता दी होनी चाहिए (२) सपक्षमे ही सत्ता और (३) विपक्षमें असत्ता ही होनी चाहिए । अकल्डद्धत्वका यही च्येप हा है कि कक्षणमें उतने ही पद रसना चाहिए जो अत्यन्त आवस्पक हों तथा पर्वसमाहक हों। अविनामाच यह समान्यकमण तो सही है पर इसके स्वरमके किये केमल 'विपक्षव्याद्वत्ति' ही अनिवार्य है पद्धवर्षत्व और सपक्षसत्त्व नहीं। 'धक मुहुर्तक वाद रोहिणी नक्षणका उदय

<sup>(3)</sup> Eo £5-£8 1

<sup>(</sup>२) न्यायावता० ऋो० ५ । (३) वही ऋो० २२ ।

<sup>(</sup>४) "अविनामावनियमात्" -प्र० वा० १।११। (५) "हेतुसिस्पः"-न्यायम० ५० १।

<sup>(</sup>६) प्र० वा० ३।१४ । (७) सिदिवि० १।१७ । क्वी० छो० १३–१४ ।

होगा क्योंकि अभी कृत्तिकाका उदय हैं इस पूर्वंचर अनुमानमें कृत्तिकोदय हेतु रोहिणी नामक पक्षमें नहीं रहता, अतः पक्षधमेत्व न रहनेपर भी मात्र अविनामानके कारण यह सद्धेतु है। 'सर्वं क्षणिक सत्तात' यौद्धोंके इस प्रसिद्ध अनुमानमे सबको पक्ष कर ब्रेनेके कारण सपक्षका अमान होनेसे 'सपक्षसत्त्व' नहीं है फिर भी उनके मतमें यह सद्धेतु माना ही जाता है। जतः अविनामानको ऐसे नियमोंमें नहीं जकटना चाहिए जिससे उसका स्वस्प अन्यात अविन्यात या असम्मन बन जाय।

नैयायिक उपर्युक्त त्रैक्ष्यके साथ अवाधितविषयत्व और अस्यप्रतिपक्षत्वको मी हेतुका आवश्यक अग मानकर अविनामावकी परिसमाप्ति पचलममें मानते हैं। किन्तु बन पक्षके कक्षणमें प्रत्यक्षायनिराकृत या अवाधित विश्लेषण विश्लमान है तो फिर हेतुके कक्षणमें इस रूपकी आवश्यकता नहीं रह जाती। आविनामानी हेतुमें किसी प्रकारकी वाधाकी सम्मावना भी नहीं है, क्योंकि बाधा और अविनामानमें विरोध हैं। प्रमाणप्रसिद्ध अविनामानवाले हेतुका समानवरूकाली कोई प्रतिपक्षी भी समय नहीं है, अतः अस्वप्रतिपक्षत्व रूप भी निरर्थक है।

हेतुविन्तुटीका (१० २०५) में श्रातल और विवक्षितेकच ख्यस्य नामके वो अन्य क्योंका मी पूर्वपक्षमें तस्केख किया गया है। इनमें 'जातस्य'का प्रयक् कहना इसकिये अनावक्यक है कि हेतु जात है। नहीं अविनामानी कपसे 'निष्टिवत' होकर ही खाव्यका अनुमापक होता है। यह तो हेत्र किए आवश्यक और प्रायमिक वर्त है। इसी तरह विवक्षितेकसच्यस्यक्का कथन भी खत्रातिपक्षकी तरह अनावक्यक है क्योंकि अविनामानी हेत्रके अतिपक्षी किसी हितीय हेत्रकी सम्मावना ही नहीं है जो इस हेत्रकी विवक्षित एकसंख्याका विषटन कर सके।

धर्मकीरिके टीकाकार कर्णकगोमिके रोहिणीके उदयका अनुमान करानेवाले कृषिकोदय हेर्द्वमें काल या आकाशको धर्मी बनाकर पहाबर्मत्व बटानेका प्रयास किया है। किन्तु इस तरह परम्पाशित प्रयास करनेसे तो पृथिबीको धर्मी मानकर महानस्थात धूम हेर्द्व समुद्रमें भी आप्र सिद्ध करनेमें पक्षधर्मत्वरहित नहीं होगा । व्यक्तियारी हेर्द्वकोमें भी काल आकाश और प्रथिवी बादिकी व्यक्ता पक्षधर्मत्व घटाया जा सकेगा।

अतः अधिनासाव या अन्ययानुपपन्नत्व ही एकसात्र क्ष्मण हो सकता है। इसके रहनेपर अन्य रूप हो या न हों वह सदेतु होगा ही। इसी वातको क्ष्म्यमे रसकर पात्रत्वामीने त्रिक्ष्मणकवर्षनमें यह प्रतिद्ध कारिका कही है—

"सम्यवातुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नाम्यवातुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥"

इसीका अनुकरण कर विशानम्दने प्रमाणपरीका (ए० ७२) ये पचक्पके प्रति यह कारिका कही है-

"अन्यथातुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चितः। नान्यथातुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चितिः॥"

"बीद अविनाभावको तादात्म और तदुष्यत्ति से नियत मानते हैं। उनके मतसे हेतुके तीन मेद है—स्वभाव कार्य और अनुपळिच । इनमें स्वभावहेतु और कार्यहेतु विधिसायक हैं तथा अनुपळिच्छेतु प्रतिवेध सायक । स्वभावहेतुमें तादासम् सम्बन्ध कार्यहेतुमें तदुस्पत्ति और अनुपळिच्छेतुमें यथासमय दोनो सम्बन्ध अविनामावके सायक होते हैं।

अफलकुदेवने इसकी आक्षीचना करते हुए किखा है कि-वहाँ तादात्म या तदुत्पत्ति समन्थते हेतुमे समकत्त्व देखा जाता है वहाँ श्राविनामाय तो रहता ही है, मछे ही वहाँ वह अधिनामाय तादात्म और समकत्त्व देखा जाता है वहाँ श्राविनामाय तो रहता ही है, मछे ही वहाँ वह अधिनामाय तादात्म और तदुत्पत्तिप्रयुक्त कह किया जाम, किन्तु अनेक ऐसे मी हेतु हैं जिनका अपने साध्यसे न तो तादात्म ही

<sup>(</sup>१) न्यायबा॰ ११११५ ।

<sup>(</sup>२), "बाधाविनामावयोविरोधात्" - हेतुवि० पृ० ६८।

<sup>(</sup>१) प्रव वाक स्वयुक्त की प्रव ११ । (३) न्यायविक शहय ।

है ओर न तदुसित सम्बन्ध ही, पर वे सात्र सामान्य अविनामान होनेसे गमक होते है, जैसे कि क्रितिकोदय आदि पूर्वन्यर ओर उत्तरन्यर हेत्र । क्रितिकाका उदय देखकर 'मरणीका उदय हो चुका' तथा 'रोहिणीका उदय होगा' ये अनुमान बरावर होते हैं, पर न तो क्रितिकोदयका अतीत मरण्युदय ओर मिवण्यत् शक्टोदयसे तादास्य सम्बन्ध है ओर न तदुत्पत्ति सम्बन्ध ही ।

हेतुके मेद-अकल्ड्वने सामान्यतया हेतुके दो मेद किये हैं-एक उपलिव्यस्म और दूसरा अनुपलव्यक्त । दोनों ही प्रकारके हेतु विधि और प्रतिवेध दोनों प्रकारके साध्योको सिद्ध करते हैं । इनमे उपलव्यहेतको स्वमान, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर ये छह मेद हैं । बौद्ध इनमे स्वमान और

कार्य ये दो ही मानते है।

कारण हेतु-चूक्षसे आयाका जान या चन्द्रसे बळमे पढ़नेवाळे उसके प्रतिविश्वका ज्ञान करना कारण हेतु है। यद्यारि' 'कारण अवस्य ही कार्यको उत्पन्न करे ही' यह नियम नहीं है, क्योंकि कारणोकी सामर्थिम क्कावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणोंकी विकल्खता मी देखी जाती है, किन्तु ऐसे कारणसे जिसकी शक्तिमें कोई ग्रतिवृश्य न हो और कारणान्तरोकी विकल्खता न हो, कार्यका अनुमान करनेमे क्या वाधा है ! अनुम्माराकी अशक्तिसे अनुमानको सदोप नहीं कहा जा सकता।

वीद रखते स्प्रका अनुमान करनेमे यह प्रक्रिया बताते हैं कि रखते उसकी एक सामग्री अर्थात् पूर्वं स्प्रक्षीर पूर्वं रखका अनुमान किया जाता है। पूर्वं स्प्र अपने सजातीय उत्तरस्प्रको उत्पन्न करके ही उत्तर-रसकी उत्पत्तिमे सहकारी होता है। एक सामग्रीमे रूप तमी शामिल होता है जब वह अपने सजातीय उत्तर-रूपको उत्पन्न कर चुकता है।

किन्तु एक सामग्यनसर्गत पूर्वसमसे उत्तरस्थका अनुमान करना कारणसे कार्यका अनुमान ही हुआ। कारणको हेतु बनानेकी यह दार्त मान्य होनी ही चाहिए कि यदि सामर्थका प्रतिबन्ध न हो और कारणान्तरों की विकलता न हो तो ऐसा कारण अवस्य ही कार्यको जसन्न करेगा।

'पूर्व बर-उत्तर बर हेतु-निन सभ्य और साधनमें निश्चित क्रममान तो है पर न तो परस्रर कार्य-कारणमान है और न स्वमाव-स्वमाववान् सम्बन्ध है ऐसा साधन पूर्व पर या उत्तरपर ऐतु होता है। जैसे भरणी कृषिका और रोरिणी वे तीनों नक्षत्र क्रमशः एक-एक सुदूर्त के अन्तराख्ये उदयमें आते हैं। अतः 'कृषिकाके उदय होनेसे मरणीका उदय हो चुका है' यह हेतु उत्तरपर हेतु है, और 'रोहिणीका उदय होगा' यहाँ वही पूर्व पर हेतु है। ये हेतु स्वमाव कार्य या कारण किसी हेतुमें अन्तर्मृत नहीं हो सकते।

'सहस्वर हेतु-चन्द्रमाके इस भागको देखकर उस भागके अस्तित्वका अनुमान या तरा मूके एक पकरेको उठा हुआ देखकर वृत्तरे पछडेके नीचे झकनेका अनुमान सहचरहेतुसम्ब है। इनमें प्रस्पर न तादारम्य सम्बन्ध है और न तदुराचि ही, क्योंकि एक अपनी स्थितिमे दूचरेकी अपक्षा नहीं करता तथा दोनों एक साथ होते हैं, किन्तु अविनामान अवस्थ है।

जैन दर्जनमें इचीकिये अविनामावका नियामक केवल सहमावनियम और क्रमावनियमको ही माना है। यह सहमावनियम कही वादालयमूलक भी हो सकता है तथा कहीं केवल सहमाव ही रोता है। इसी तरह क्रममाव नियम कहीं कार्यकारणमावमूलक भी हो पर कहीं वह मात्र क्रममावमूलक री होता है। अतः अविनामाव ही एकमात्र रेतुका सचा लक्षण हो सकता है।

अनुपछिका विचार-वीड अनुपछिषको देवछ प्रतिशेषसाधक मानते हैं किन्तु अकटक्क-देवने अपछिष और अनुपछिक दोनोको ही विधिसाधक और दोनोंको ही प्रतिपेषसाधक माना है। इसी-लिये प्रमाणसप्रह (पृ॰ १०४-५) मे सन्दावसाधक ९ अपछिक्यों और अमावसाधक ६ अनुपछिष्योंको छिसकर निषेषसाधक ३ अपछिक्योंके मी उदाहरण दिये गये हैं।

<sup>(</sup>१) "सावस्यं कारणानि कार्यवन्ति सवन्ति"-प्र० वा० स्ववृ० १।६६।

<sup>(</sup>२) सिद्धिवि० ६।१६।

<sup>(</sup>३) सिद्धिक दा१पा

माणिक्यनन्दी आचार्यने<sup>१</sup> विविधाषक ६ उपळिषयाँ, प्रतिपेष-साषक ६ उपळिषयाँ, प्रतिषेषसाषक ७ अनुपळिषयाँ ओर विषिधाषक ३ अनुपळिषयाँ इस तरह हेतुके २२ मेद किए है।

वादिदेवस्रिने विधिसाधक तीन अनुपळिषयोंके स्थानमे पाँच अनुपळिषयों तथा निपेषसाधक ६ अनुपळिषयोंकी जगह ७ अनुपळिषयों बताई हैं।

आ॰ विद्यानन्दने अभूत भूतादि तीन प्रकारोमे 'अभूत अभूतका' यह एक प्रकार और वढाकर सभी विधि और निषेधसाधक उपलब्धि और अनुपळविषयोका इन्हींमें अन्तर्मांव किया है ।

बौद' दृश्यानुपळविषसे ही अमानकी ्सिद्धि मानते हैं। दृश्यसे उनका वात्सर्थ ऐसी वस्तुसे है को वस्तु सुक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती न हो तथा जो वस्तु अत्यक्षका विषय हो सकती हो। ऐसी वस्तु अप-छन्त्रिके समस्त कारण भिलने पर भी गदि उपछन्म न हो तो समझना चाहिए कि उसका अमान है। सुस्म आदि निप्रकृप्ट पदार्थोंमें इसलोगोंके प्रत्यक्ष आदिकी निवृत्ति होनेपर मी उनका अभाव नहीं होता । प्रमाणकी प्रश्नित प्रमेयका सद्भाव तो साधा जा सकता है पर प्रमाणकी निश्चत्ति प्रमेयका स्थमाव नहीं किया जा सकता । अतः विप्रकृष्ट विषयोंकी अनुपळ्ञि संश्रयहेत होनेसे अभावसाधक नहीं हो सकती । वस्तुके हत्रयस-का सीधा अर्थ यह है कि-उसके उपलम्म करनेवाले समस्त कारणोंकी समप्रता हो और वस्तुमे एक विशेष स्वभाव हो । घट और भूतक एक अनके विषय थे । जितने और जिन कारणोंसे भूतक दिखाई देता था उतने ही उन्हों कारणोसे ही वहा भी। अतः क्य अकेला भूतक दिखाई दे रहा है तब यह तो मानना ही होगा कि वहां भूतलके उपलम्मके सभी कारण उपस्थित हैं। यदि वदा वहां होता तो वह मी भूतलकी वरह दिखाई देता । तात्पर्य यह कि एकज्ञानश्रस्मी पदार्थान्तरकी उपक्रिय इस बातका पक्का प्रमाण है कि वहाँ उपक्रमाकी समस्त सामग्री मीजूद है। घटमें उसी सामग्रीके द्वारा प्रत्यक्ष होनेका स्वमाव भी है. क्योंकि यदि वहाँ उसी समय वहा काया जाय तो वह उस सामग्रीसे अवस्य दिख जायगा। पिशाच आदि या परमाण आदि पदार्थोंमें यह स्वमावविद्येप नहीं है ! अतः सामग्रीकी पूर्णता रहनेपर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । पिद्याचादिमें सामग्रीकी पूर्णताका ग्रमाण भी नहीं दिया जा सकता; क्योंकि उनका एकहान्यसर्गी कोई पदार्थ उपकन्य नहीं होता । इस तरह बौद दश्यानुपपकर्मिको समानसाथक और अदस्यानुपक्रिको सशयहेत मानते हैं।

अफळहूदेवने इसकी समीक्षा करते हुए िल्ला है कि इस्थलका अर्थ केवळ प्रत्यक्षित्यत्व ही नहीं है किन्तु उसका व्यापक अर्थ करना चाहिये प्रमाणविषयत्व । वो वस्तु जिस प्रमाणका विषय होती है वह वस्तु विद्य उसी प्रमाणसे उपळका न हो तो ही उसका अभाव भानना चाहिए । उपळिष या उपळमका अर्थ प्रमाणसामान्य ही है । मृत दारीरमें स्वमावसे अतीन्त्रिय भी चैतन्यमं अभाव इमकीय आसोच्छ्वार उप्णता और वचनव्यापार आदिका अभाव देखकर ही करते हैं। यहाँ चैतन्यमं प्रत्यक्षित्यत्वरूप इस्पल तो है नहीं; क्योंकि परचैतन्य कमी भी हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । जिन वचनव्यापार उष्णता आकारविशेष या श्वासोच्छ्वास आदिको देखकर इम परदारीरमें उसका समाव सावते हैं, उन्हींका अमाव देखकर चैतन्यका अमाव करना न्यायणस कहा जाना चाहिए ।

यदि अदृश्यानुपळिष्ण एकान्ततः सञ्चयहेतु मानी जाय तो मृत शरीरमें चैतन्यकी निष्टित्तिका सन्देह सदा बना रहेगा । ऐसी दञ्जामें दाहसस्कार करनेवाळोंको हिंसाका पातक ळगना चाहिए । बहुतसे अप्रत्यक्ष रोगादिका मी कार्यामाव देखकर अमाव मान ळेना सदाका व्यवहार है। यदि अहृश्यानुपळम्मसे सश्य ही हो तो 'मैं पिशाच नहीं हूँ' यह निश्चय खर्यको ही नहीं हो पायेगा। यदि वर्तमान पदार्थमें किसी मी

<sup>(</sup>१) परीक्षासुस्त ३।६०-८४। (२) प्र० नवतत्त्वा० ३।७४-। (३) प्रसाणप० ए० ७२-७४।

<sup>(</sup>४) न्यायविक सारार८-३०, ४६। (५) वही सा४८-४९

<sup>(</sup>६) "अदृत्यानुपक्रमाद्मावासिद्धिरित्वयुक्तं परजैतन्यनिद्धत्तावारेकापत्तेः, संस्कर्त्वणां पातिकत्व-प्रसङ्गाद, बहुक्तप्रत्यसस्यापि रोगादेविनिकृत्तिनिर्णवात्।'!—अष्टस्न०, अष्टसङ्ग० ४० ५२ । सिद्धिवि० ६।३५ ।

<sup>(</sup>७) सिद्धिवि० ६।३६। छवी० वळी० १५।

प्रमाणले सहस्य पदार्थोंका अमान स्वीकार न किया जाय तो दहीमें भी अहस्य बुद्धशरीर के छद्रावकी शका वनी रह सकती है। ऐसी दशामें बौद्धिमिसुकी दहीके सानेमें निःशक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु बौद्धिमिसुको मी दही सानेपर यह पका निश्चय होता है कि मैंने दही ही खाया है बुद्धका शरीर नहीं खाया। किन्तु आपके विचारते उसे यह तो निश्चय हो सकता है कि मैंने दही खाया है कॉजी नहीं खाई,' स्पेंकि वह हस्य कॉजीका समान जान सकता है पर यह निश्चय नहीं हो सकता कि—'मैंने सुद्ध शरीर नहीं खाया' नयोंकि बुद्धशरीरके सहस्य होनेके कारण उसका समान करना इनके किये कठिन है, सहस्यानुपलिसको तो सश्चरहेतु साना है।

इसी तरह 'चित्र निरश सिवित्तिको यदि सर्व'या अहस्य माना जाय, नयोंकि वह प्रत्यक्षका विषय तो होती ही नहीं, तो उसमे जब 'सत्व' रेतु ही सिद्ध न हो सर्कमा तव क्षणिकत्वकी सिद्धि कैसे की जायगी ? अतः 'जिस प्रकार दर्शनामावके कारणोंकी असम्मक्तामे हन्यका समाव अनुपळिवसे किया जाता है उसी तरह अनुमानामावके कारणोंकी असम्मक्तामे अनुमेथ परिचत्तादिका समाव भी अनुपळिवसे किया जा सकता है, अन्यया मृत-शरीरमे चैतन्यामावका निक्षय करना असम्भव हो जायगा और इस तरह शहस्यकी आश्वासे समझ व्यवहार उच्छित्र हो जायगे । जिस वस्तुको हम जिस प्रमाणिसे जानते हैं उस प्रमाणिके कारणोंकी समझता होनेपर भी यदि वह वस्तु उपळब्ध न हो तो उसका भी अमाव मान छेना चाहिए! हित्यामास—

को हेतुके छक्षणसे रहित होकर भी हेतुकी तरह प्रतिभासित होते हैं वे हेत्वाभास हैं। वस्तुतः हुन्हें साधनके दोष होनेसे साधनाथास कहना चाहिए; क्योंकि निर्दुष्ट साधनमें इन दोगोंकी सभावना नहीं होती। साधन और हेतुमे वाञ्यवाचकका भेद है। साधनके क्वनको हेतु कहते हैं, अतः उपचारसे साधनके दोगोंको हेतुका दोष मानकर हेत्वाभास सजा दे दी गई है।

नैयायिक टेव्रके पॉन्च रूम मानते है अतः वे ऋमद्यः एक-एक रूपके अभावमें अधिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, काळात्ययायिष्ट और प्रकरणसम् ये पॉन्च हेत्यामास स्वीकार करते है।

बौद्धने हेतुको त्रिरूप माना है । अतः उसके मतसे पक्षचर्मत्वके अमायमे असिद्ध सपक्षसत्त्वके अमायमें विषद्ध और विपक्षमाष्ट्रतिके अमायमे अनेकान्तिक थे तीन हेत्वामास होते हैं ।

कणावसूत्र (३११११५) में असिस विरुद्ध और सन्दिग्ध इन तीन हेलामार्शिका कथन होनेपर भी प्रशस्त्रपादमाञ्यमे अनध्यवसित नासके चौथे हेलामासको भी विनाया है।

कैन दार्शनिकोर्मे आ॰ "सिद्रयेनने असिद्ध विरुद्ध और अनैकान्तिक ये तीन हेत्वाभास गिनाये हैं। अक्ष्यक्कद्भेवने अन्ययानुपप्रत्यको ही जब हेतुका एकमात्र नियासक रूप साना है तब स्वभावतः इनके मतसे अन्ययानुपप्रत्यके अभावमे एक ही हेत्वाभास हो सकता है। वे स्वयं किखते हैं कि वस्तुतः एक 'असिद्ध' ही हेत्वाभास है। व्यूंकि अन्ययानुपप्तिका अभाव अनेक प्रकारते होता है, अतः विरुद्ध असिद्ध सन्दिग्ध और अफिब्रिक्तर्क भेदसे चार हेत्वाभास भी हो सकते हैं। एक शक्तमें तो उन्होंने विरुद्ध आदिको अफिब्रिक्तरका ही विरुद्ध साह है। 'इस सरह इनके मतसे हेत्वाभासोंकी सस्याका कोई आग्रह नहीं है फिर्र भी उन्होंने विन चार हेत्वाभासोंका निर्देश किया है, उनके अन्य इस प्रकार हैं—

<sup>(</sup>१) "दण्यादी स प्रवर्तेत बौद्धः वद्युक्तये जनः ।"""-सिद्धिवि० स्ववृ० ६।३७। देखो पृ० ६६।

<sup>(</sup>२) सिद्धिवि० ६।३८।

<sup>(</sup>३) "यथैव दर्शनामावकारणासंमवे दश्यामावोऽजुपस्ठको. सिष्वति तयैव अनुमामावकारणासंमवे अनुमेयस्य परिचत्तादेः मवत्यमावसिद्धिः, अन्यया निङ्चेत्तवपरचरिरप्रतिपत्तरेसुपपत्तेः।"-सिद्धिवि० सन् ११३५। (४) न्यायावतार छो० २३।

<sup>(</sup>५) "अन्ययासम्भवायावमेदात् स बहुवा सतः । विरुव्यसिद्धसन्दिग्धेरकिञ्चित्करविस्तरैः ॥"—न्यायवि० २।१९५ ।

<sup>(</sup>६) "अकिञ्चित्कारकान् सर्वान् तान् वर्वं संगिरासहै।"-स्यायवि० २।३७०।

१. असिद-"सर्वयाऽत्ययात्" । पक्षमें सर्वथा न पाये जानावाला, अथवा जिसका साम्यके साथ सर्व या अविनामाच न हो । न्यायसार (पृ॰ ८) आदिमें विशेष्यासिद्ध विशेषणासिद्ध आश्रयासिद्ध आअयैकदेशासिद व्यर्थविशेष्यासिद व्यर्थविशेषणासिद व्यधिकरणासिद और ग्रागसिद इन आठ मेर्दोका वर्णन है। इनमें आदिके छह भेद तो जन-जन रूखे सत्ताके अविद्यमान होनेके कारण स्वरूपासिदमें ही अन्तर्गत हो जाते हैं। मायासिद्धमें बढि वह साध्यसे अविनामानी है तो पक्षके जितने भागमें पाया जायगा उतनेमें ही साध्यकी सत्ता सिद्ध करेगा। वैसे-'शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रयक्ता अविनामानी है' यह क्षविनामावी होनेसे सचा हेतु है। वह जितने बज्दोमे पाया जायगा उतनेमें अनित्यस्व सिद्ध कर देगा।

व्यधिकरणासिक मी असिद्ध हेलामासमे नहीं गिनाया जाना चाहिये: क्योंकि-'एक महर्त वाद रोहिणीका उदय होगा क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय है', 'समर मेवबृष्टि हुई है, 'नीचे नदीपूर-हेखा जाता है' इत्यादि हेत मिन्नाधिकरण होकरके भी अविनाभावक कारण सन्ते हेत है। गम्यगमक भावका आधार अविनाभाव है, न कि मिन्न अधिकरणता या अमिन्नाधिकरणता । 'अविन्नमानसत्ताक'का अर्थ-'पश्चमें सत्ताका न पाया जाना' नहीं है, किन्तु साध्य हटान्त या दोनोंके साथ जिसकी अविना-भावनी सत्ता न पाई जाय, उसे अविद्यमानसत्ताक कहते है-यह है।

इसी तरह सन्दिग्यविकोप्यासिक आदि का सन्दिग्यासिक्सें ही अन्तर्भाव कर छेना चाहिये। ये धारिक कुछ अन्यतरा-रिक और कुछ उभ्यारिक भी होते हैं। वादी जब तक प्रमाणके द्वारा अपने हेत्रको प्रतिवादीके किए सिद्ध नहीं कर देता, तनतक नह अन्यतरासिद कहा जा सकता है ।

२. विवद-''अन्यथासावात्'' ( प्रमाणस॰ इको॰ ४८) सान्यामावर्मे पाया जानेवाका । जैसे-'सब आणिक है, सत् होनेसे' यहाँ सत्त्व हेतु सर्वथा क्षणिकत्वके विपक्ष कथितत् आणिकत्वमे पाया जाता है।

'न्यायसार' ( पू॰ ८ ) मे विसमान सम्बनाले चार विरुद्ध तथा अविसमान सपक्षवाले चार विरुद्ध इस सरह जिन आठ विरुद्धोंका वर्णन है, ये सब विपक्षमें क्षविनामाद पाये जानेके कारण ही विरुद्ध हैं! हेतका सपक्षमें होना कोई आवस्यक नहीं है। अतः सपक्षसत्त्वके अमावको विरुद्धताका नियासक नहीं माना जा सकता. किन्त विपक्षके साथ उसके अविनामायका निरिचत होना ही विसदताका आधार है )

दिड्नाग आचार्यने विरुद्धान्यभिचारी नामका भी एक देखामास माना है। यरसर विरोधी दो हेतुओंका एक जंगींमें प्रयोग होनेपर प्रथम हेतु विवडाव्यमिनारी हो जाता है। यह सहायहेतु होने से हैत्यामास है। "धर्मकीर्तिने इसे हेत्वामास नहीं साना है। वे किसते है कि जिस हेतुका बैरूप प्रमाणसे प्रचिद्ध है, उसके विरोधी हेतुका अवसर ही नहीं है। अतः वह आगमाधित हेतुके विषयमें ही समय ही खकता है । चूँकि शास्त्र अतीन्द्रिय पवायोंका प्रक्रिपादन करता है, अतः एक ही वन्तु परशर किरोधी रूपरें वर्णित हो सकती है। अकलकदेवने इस इत्वामासका विवडमें अन्तर्भाव किया है। जो हेत्र विरुद्धका अध्यभि-चारी-विपक्षमें भी रहनेवाल है, उसे विस्त्र हेलामासकी ही सीमा में आना चाहिए !

१. धनैकान्तिक "ट्यमिचारी चिपसेऽपि" ( प्रमाण स० १को० ४९ ) विपसमे भी पापा वाने-

वास्ता । यह दो प्रकारका है-एक निश्चितानेकान्तिक और दूसरा सन्दिग्वानेकान्तिक ।

न्यायसार ( पृ॰ १० ) आदिमें जिन यक्षत्रयन्थापक, सपक्षविपक्षैकवेशपृति आदि आट मेदौँका वर्णन है, वे सब इसीमें अन्तर्मृत हैं। अकळकदेवने इस हेत्वामासके लिए सन्दिग्ध शन्दका प्रयोग किया है।

४. अफिश्चित्कर<sup>8</sup>-सिद्ध साध्यमें या प्रत्यसादिवाषित साध्यमें प्रयुक्त होनेवाका हेतु अकिश्चित्कर है। सन्ययानुपरित्तरे रहित जितने त्रिस्त्रस्य हेतु हैं, वे सब अविश्चित्तर हैं ।

<sup>(</sup>१) प्रसाणसं० स्तो० ४८ ।

<sup>(</sup>२) ''नतु च आसर्वेण विरुद्धाच्यभिनार्वेषि संसग्डेतुङ्कः, स इह नोकः, अनुमानविषयेऽसंस्थात्"

<sup>(</sup>३) "सिद्धें अकिजित्करों अविकः।"-प्रमाणसं । क्षी । "सिद्धें प्रत्यक्षादिवाधिते च साध्ये -न्यायिक ३।११२, ११६ । हेतुरकिश्चित्करः।"-परीक्षामुख ६।३५।

अकिचित्कर हेत्वामासका निर्देश जैन दार्शनिकोमे सर्वप्रयम अकलक्करेवने किया है, परन्तु उनको क्षमिग्राय इसे स्वतन्त्र हेत्वामास माननेके विषयमें सुद्ध नहीं माल्स होता । वे एक जगह किखते हैं। कि सामान्यसे एक असिद हेलामास है। वही विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्धके मेदसे अनेक प्रकारका होता है। ये विरुद्धादि अभिश्चित्करके विस्तार है। फिर लिखते हैं कि अन्यथानुपपत्तिरहित जितने त्रिलक्षण है, उन्हें अभिश्वित्कर कहना चाहिये। इससे माळूम होता है कि वे सामान्यसे हेत्यामासोकी स्रोकिश्वित्कर या असिद्ध सज्ञा रखते हैं । इसके स्वतन्त्र हेलामास माननेका उनका प्रवरू आग्रह नहीं है । यही कारण है कि आचार्य माणिक्यनन्दीने आंकिश्चित्कर हेवामासके छक्षण और मेद कर चुकने पर भी लिखा है कि इस अकिश्चित्कर हेलामासका विचार हेलामासके कन्नणकारुमे ही करना चाहिये। ज्ञास्त्रार्थके समय तो इसका कार्य पक्षदोपसे ही किया जा सकता है।

आचार्य विद्यानन्दने भी सामान्य रूपसे एक हेत्वामास कहकर असिद्ध विरुद्ध और अनैकान्तिककी उसीका रूपान्तर माना है। उनने भी अकिञ्चित्कर हेत्वामासके उत्पर भार नहीं दिया है। बादिदेवसहि

आदि भी हेत्वाभासके अधिक आदि तीन भेद ही मानते हैं।

#### कथा विचार-

परार्यातमानके प्रस्तामें कथाका अपना विशेष स्थान है। पत्र और प्रतिपक्ष प्रहणकर वादी और प्रतिवादींमें जो बचन व्यवहार स्वमतके स्थापन पर्यन्त चळता है उसे कथा कहते हैं। त्याय परम्परामें कथाके तीन मेट माने गये हैं-१ बाद २ जल्प और ३ वितण्डा । तत्त्वविजासुओंकी कथा या बीतराग कथाको बाद कहा जाता है। जय पराज्यके इच्छक विश्विगीपुर्झोकी कथा जल्प और वितण्डा है। दोनो कथाओं में यक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह आवश्यक है। बादमें स्वपक्षसाधन और परपक्षत्पण प्रमाण और तक्के बारा किये जाते हैं। इसमें रिद्धान्तरे अविरुद्ध पञ्चावयव वाक्यका प्रयोग अनिवार्य होनेसे न्यून, अधिक, अप-सिद्धान्त और पाँच हेत्यामास इन आठ निग्रहस्थानीका प्रयोग उचित साना गया है। अन्य छळ जाति आदिका प्रयोग इस वाद कथामें वर्जित है। इसका उद्देश्य तत्वनिर्णय करना है। जरूर और वितण्डामे छक जाति और निम्रहस्थान जैसे असत् उपायोका अवस्थान सेना भी न्याय्य माना गया है। इनका उद्देश्य तत्वसरक्षण करना है और तत्वकी सरका किसी भी उपायसे करनेमें इन्हें आपन्ति नहीं है। न्यायस्त्र (४।२।५०) मे स्पष्ट किखा है कि निस्त तरह अक़रकी रक्षाके किए कॉटोंकी बारी कमाई जाती है. उसी तरह तत्त्वसरअगके लिए जल्म और वितण्डामें कॉटेके समान छल जाति आदि असत उपायोंका अवलम्बन हेना भी अनुचित नहीं है। जनता मूढ और गतानुगतिक होती है। वह दुखादीके द्वारा उनी जाकर कुमार्गमे न चळी जाय इस मार्गसरकाणके उद्देश्यसे कार्याणक मुनिने छळ आदि जैसे असत उपायोका भी उपदेश दिया है। वितण्डा कथामे वाठी अपने पक्षके स्थापनकी चिन्ता व करके कैवल प्रतिवादीके पश्रमे दूपण ही दूपण देकर असका मुंह बन्द कर देता है, जबकि जस्य कथामें परपश्रखण्डनके साथ ही साथ स्वपन स्थापन भी आवस्यक होता है। इस तरह स्वमत सरसणके उद्देश्यसे एक बार छल जाति जैसे असत् उपायोके अवलम्बनकी खूट होनेपर तत्त्व निर्णय गौण हो गया है; और शास्त्रार्थके लिए ऐसी नवीन भाषाकी सृष्टि की गई निसके शन्दनालमे प्रतिकादी इतना उलक बाय के वह अपना पक्ष सिद्ध ही न कर सके । इसी मुसिकापर केवल व्याप्ति और हेलामास आदि अनुमानके अवयवींपर सारे नव्य न्यायकी सिंछ हुई । निसका मीतरी उद्देश्य तत्त्वनिर्णयकी अपेक्षा तत्त्वसरक्षण ही विशेष मालूम होता है । चरकके

<sup>(</sup>१) देखी-पृ० ११९ टि० ५। ( 2) Yo 999 Bo & 1

<sup>(</sup>३) "कक्षण एवासी दोपः न्युत्पन्नप्रयोगस्य पसदोपेणीय द्रष्टत्वात्" परीक्षासुन्न ६।३९'।

<sup>(</sup>४) न्यायस्० ११२११ । (५) न्यायस्० शश्-३।

<sup>(</sup>६) "गताबुगतिको छोकः कुमार्गं तटातारितः । सागादिति <del>एकादीनि प्राष्ट्र कारुणिको सुनिः ॥"-स्यायस</del>० श्रसा० पृ० ११ ।

विमान स्थानमें संघायसभाषा और विब्रह्म सम्माषा ये दो मेद उक्त वाद और ब्रह्म वितण्डाके अर्थमें ही आये है। यद्यपि नैयायिकने छळ आदिको खसद् उत्तर माना है और साधारण अवस्थामे उसका निपेष किया है, परन्त किसी भी प्रयोजनसे जब एकबार छछ खादि घस गये तो फिर जब पराजयके क्षेत्रमे उन्हीं-का राज्य हो गया।

बौद्ध परमराके प्राचीन उपायहृदय और तर्कशास्त्र आदिमें छ्लादिके प्रयोगका समर्थन देखा जाता है किन्त आचार्य धर्मकीर्तिने इसे सत्य और अहसाकी दृष्टि से उचित न समझकर अपने वादन्याय प्रन्य (पृ० ७१) मे उनका प्रयोग सर्वथा अमान्य और अन्याय्य ठहराया है। इसका भी कारण यह है कि बौद्ध परम्परामें घर्मरक्षाके साथ सघरक्षाका भी प्रमुख स्थान है। उनके त्रिश्वरणमें बुद्ध और धर्मकी शरण जानेके साथ ही साय सपकी शरणमें भी जानेकी प्रतिका की जाती है। जब कि जैन परम्परामें सकारणका कोई स्थान नहीं है । इनके चतःशरण<sup>3</sup>मे अर्हन्त, सिद्ध, साधु और क्रमंकी जरणको ही प्राप्त होना बताया है । इसका स्पष्ट अर्थ है कि सब रक्षा और सब प्रमावनाके उद्देश्यसे भी छलादि असद उपायोका अवलम्बन करना जो प्राचीन बौद्ध तर्क ग्रंथोमें बस गया है, उसमे सस्य और अहिसाकी धर्महरि गौज तो अवन्य हो गई है। धर्म कीर्तिने इस असगतिको समझा, और हर इालतमे छक जाति आदि असत् प्रयोगोको वर्जनीय ही बताया है।

जैन तार्किक पहलेसे ही सत्य और अहिसास्म धर्मकी रक्षाकी किए प्राणोकी वाजी कगानेको सवा प्रस्तत रहे हैं। उनके सबस और त्यागकी परम्परा साध्यकी तरह साधनोंकी पवित्रतापर भी प्रथमते ही भार देती आयी है। यही कारण है कि जैन दर्शनके प्राचीन अन्योंमे कहीं पर भी किसी भी रूपमें छकादिके प्रयोगका आपवादिक समर्थन भी नहीं देखा जाता । इसके एक ही अपवाद हैं, अठारहवीं सदीके आचार्य यशोषिजय । जिन्होंने वाद हात्रिशिवकार्में प्राचीन वीदः तार्किकोकी तरह वासनप्रभावनाके मोहर्मे पहकर अमुक देशादिसे आपवादिक छलादिक प्रयोगको भी उचित मान किया है।

क्षकळडूदेवने सत्य और अहिंसाकी दृष्टिसे छळादिरूप असत् उत्तरोके प्रयोगको सर्वथा अन्यान्य धीर परिवर्जनीय माना है। अतः उनकी दृष्टिचे बाद और जस्पर्मे कोई मेद नहीं रह जाता। इसकिये वे संक्षेपमें समर्थवचनको वाद कहकर मी कहीं वादके खानमें कर्य शब्दका मी प्रयोग कर देते हैं। उन्होंने बताया है कि बादी और प्रतिवादियों के मध्यस्थोंके समक्ष स्वपंत्रसाधन और परपक्षकृषण रूप बचनको बाद कहते है। वितण्डा वादामाछ है, इसमें वादी अपना पश्चस्वापन नहीं करके मात्र खण्डन ही खण्डन करता है । यह सर्वथा त्याव्य है । न्यायवीपिकार्में (एड ७९) तत्त्वनिर्णयक विश्वद्ध प्रयोजनसे जय पराजयकी भावनासे रहित गुरु शिष्य या वीतरागी विद्वानीमें तस्त्रनिर्णयतक चलनेवाले वस्तनस्यवहारको बीतराग कथा कहा है और बादी और प्रतिवादीमें स्वमत-स्थापनके क्रिये व्यवपराजयपर्यन्त चलनेवाले वचनव्यवहार-को विजिसीप कथा कहा है।

वीतराग क्या समापति और सम्योके समावमे भी चलती है, ब्हिक विकिगीपु कथामे बादी प्रतिवादी के साथ सम्य और समापतिका होना भी आवस्थक है । समापतिके बिना जय और पराजयका निर्णय कीन

<sup>(1) &</sup>quot;दुदं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि ।"

<sup>(</sup>२) "चत्तारि सरणं पञ्चलामि, अरिष्टंचे सरणं पञ्चलामि, सिद्धें सरणं पञ्चलामि, साहू सरणं पञ्चनामि, केवालिपण्यतं घममं सरणं पब्दन्नामि"-वत्तारि दण्डक ।

<sup>(</sup>६) ''शयमेव विधेयस्ततस्वज्ञेन तपस्विना। देशाबपेक्षवाञ्न्योपि विद्याय गुरुकाषवस् ॥"—हान्निसद् द्वान्निसतिकः यशो० ८।६।

<sup>(</sup>४) देखो सिद्धिविनिश्चय सह्पसिद्धि परि० ५ ।

<sup>(</sup>५) "समर्थवचनं बादः ।"-जमाणसं० श्लो० ५३ ।

<sup>(</sup>६) 'समयंबचनं जरूपं चतुरद्वं विदुर्वुंघाः । पक्षतिर्णयपर्यन्तं फर्स्न सर्गाप्रसावना ॥"-सिद्धिवि० था२ ।

<sup>(</sup>७) "द्यदासासो वित्रण्डाविरम्युपेतान्यस्थितेः"-न्यायवि॰ ११३८४।

देगा और उमयपक्षवेदी सम्योके विना स्वमतोन्मच वादी और प्रतिवादियोको सभापतिके अनुशासनमे रखने का कार्य कौन करेगा ? अतः वाद चतुरग होता है ।

#### जयपराजय व्यवस्था-

नैयायिकोंने जब जल्पें और वितण्डामे छक जाति और निग्रहस्थानका प्रयोग स्वीकार कर किया तव उन्होंके आधारपर जय-पराजयकी व्यवस्था वनी । उन्होंने प्रतिजाहानि आदि बाईस निग्रहस्थान भाने हैं। शामान्यसे 'विप्रतिपत्ति-निषद्ध या असम्बद्ध ऋहना और अप्रतिपत्ति-पक्ष स्थापन नहीं करना, प्रतिवादीके द्वारा स्थापितका प्रतिषेष नहीं करना तथा प्रतिषिद्ध स्वपक्षका उद्धार नहीं करना वे दो ही निग्रह स्थान'-'पराजय स्थान' होते हैं। इन्होंके विशेष मेद प्रतिश्राहानि आदि वाईर्र' हैं, जिनमें बताया है कि यदि कोई बादी अपनी प्रतिशाकी हानि कर दे, दूसरा हेत बोछ दे, असम्बद्ध पद बाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले जितसे तीन बार फहनेपर भी प्रतिवादी और परिषद न समझ सके, हेतु दृष्टान्त आदिका क्रममग हो जाय, अवयव न्यून या अधिक कहे जायें, पुनरुक्ति हो, प्रतिवादी वादीके द्वारा कहे गये पक्षका अनुवाद न सके, उत्तर न दे सके, दूपणको अर्थस्वीकार करके खण्डन करे, निग्रहयोग्यके किए निम्रहस्थानका उद्भावन न कर सके, जो निम्रह्योग्य नहीं है उसे निम्रहस्थान वसावे, सिद्धान्तविकद बोले. हेत्वामालीका प्रयोग करे तो निप्रहस्थान अर्थात पराजय होगा । ये शास्त्रार्थके कानून हैं, जिनका थोडा-सा भी भग होनेपर सत्यसाधनवादीके हाथमें भी पराजय जा सकता है और दूष साधनवादी इन अनुशासनके नियमोंको पाककर अवकाम भी कर सकता है। तात्पर्व यह है कि जास्त्रार्थके नियमोका बारीकीसे पाळन करने और न करनेका प्रदर्शन ही जय-पराजयका आधार हुखा, स्वपक्ष विदि या परपक्ष-ववण जैते मौकिक कर्त्तव्य नहीं। इसमे इस वातका ज्यान रखा गया है कि पत्रावयववाले अनुमान प्रयोगमें कुछ न्यनता अधिकता और क्रममग यदि होता है तो उसे पराजयका कारण होना चाहिए।

वर्मकीर्ति 'आचार्यने इन इन्छ आति और निम्नहस्थानोक आवारते होनेवाकी जनपराजय न्यवस्थाका खण्डन करते हुए किसा है कि जनपराजयकी ज्यवस्थाको इच प्रकार बुटालेमें नहीं रखा जा एकता ! किसी भी सन्वे साधनवारीका भाग इसकिए निमह होना कि वह कुछ अधिक बोछ गया या कम बोछ गया या उसने अगुरू कायदेका वाकायदा पाठन नहीं किया, सस्य और आहेताकी हिष्टे उन्तित नहीं है ! अतः वादी और मितवारीके किए क्रमशः असाधनागवन्यन और अदोधोन्नावन ये दो ही निम्नहस्थान' मानने चाहिये! बादीका कर्त्तन्य है कि वह गयार्थ दोषोंका उद्धावन करे । यदि वादी सच्चा साधन नहीं बोछता या जो साधनके अग नहीं हैं ऐसे वचन कहता है यानी साधनागका अवन्यन या असाधनागका वचन करता है तो उसका असाधनाग चचन होनेसे पराजय होगा ! इसी तरह मितवारी यदि यथार्थ दोधोंका उद्धावन न कर सके या जो वस्तुतः दोप नहीं हैं उन्हें दोपकी जगह बोळे तो दोधानुद्धावन और अदोधोन्द्रावन होनेसे उसका पराजय अवस्यमाती है ।

इस तरह सामान्य कक्षण करनेपर मी धर्मकीर्ति फिर उसी घयक्षेमे पड़ गये हैं। उन्होंने असाधनांग धचन और अदोपोद्मावनके विविध ब्याख्यान करके कहा है कि—अन्वय वा व्यक्तिक किसी एक दक्षन्तसे ही साध्यकी सिद्ध बन सम्मन है तब दोनो दक्षनोंका प्रयोग करना असाधनाझ बचन होगा। जिरुम हेतुका बचन ही साधनाम है। उसका कथन न करना असाधनाझ है। प्रतिग्रा निगमन आदि साधनके

<sup>(</sup>१) "ययोक्तोपपत्रदछ्ळनातिनिग्रहस्थानसाधनोपाळम्मो जल्पः ।"-न्यायस्० १।२।२ ।

<sup>(</sup>२) "विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिक निम्नहस्थानस्"-न्यायस् १।२।३९ ।

<sup>(</sup>३) न्यायस्० ५।२।१ ।

<sup>(</sup>४) "मसाधनाङ्गयनमदोपोद्धाननं हुयोः । निप्रदृस्यानमन्यनु च युक्तमिति नेप्तते ॥"-वादन्याय पृ० १ ।

<sup>(</sup>५) देखो वादन्याय ।

थाग नहीं है, उनका कथन असाधनाग है। इसी तरह उन्होंने अदोपोद्गावनके मी विविध व्याख्यान किये हैं। यानी कुछ कम बोखना या अधिक बोखना, इनकी दृष्टिमे अपराध है। यह सब व्यवक्तर मी अन्तमें उनने स्चित किया है कि स्वपक्षसिद्धि और प्रपक्ष निराकरण ही जय-पराजयकी व्यवस्थाके आधार होना नाहिये।

'आचार्य अकळक्कदेव असाधनागवचन तथा अदोपोद्मावनके शगडेको मी पसन्द नहीं करते हैं। तिकाको साधनाग माना जाय, पचरूपको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं, यह निर्णय स्वय एक शास्त्रार्थका विषय हो जाता है। आस्त्रार्थ तो बीद नैयायिक और जैनोंके बीच मी चलते हैं जो क्रमशः तिरूपवादी पचरूपवादी और एकरूपवादी है, तब हर एक दूसरेकी अपेक्षा असाधनागवादी हो जाता है। ऐसी अवस्थामे शास्त्रार्थके नियम स्वय ही आस्त्रार्थके नियम वन जाते हैं। अतः उन्होने वताया कि वादीका काम है कि वह अविनामानी साधनसे स्वयक्षकी सिद्धि करे और परपक्षका निराकरण करे। प्रतिवादीका कार्य है कि वह अविनामानी साधनसे स्वयक्षकी सिद्धि करे और परपक्षका निराकरण करे। प्रतिवादीका कार्य है कि वह वादीके स्वापित पक्षमें बचार्य दूपण दे और अपने पक्षकी सिद्धि मी करे। इस तरह स्वयक्षिदि और परपक्षका निराकरण ही विना किसी स्वयस्वयेटके जय-पराजयके आधार होने चाहिये, हसीमें सल, अहिंसा और न्यायकी सुरक्षा है। स्वयक्षिद्धि करनेवास्व यदि कुछ अधिक भी बोक जाय तो भी कोई हानि नहीं है। 'स्वयक्ष प्रसाध्य नृत्यतोऽपि दोपाऽमावात्' अर्थात् अपने पक्षको सिद्ध करके यदि नावता भी है तो भी कोई दोप नहीं है।

प्रतिवादी यदि सीघे 'विरुद्ध हेत्थामासका उद्भावन करता है तो उसे स्वतन्त्ररूपसे पक्षिग्रि करना आवस्यक नहीं है। क्योंकि वादीके हेतुको विरुद्ध करनेसे प्रतिवादीका पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। हां असिडादि टेल्वामासोंके उद्भावन करनेपर प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि करना भी अनिवाद है। स्वपक्षसिद्धि नहीं करनेवाका द्यास्त्रार्थके नियमोंके अनुसार चरुनेपर भी किसी भी हास्त्रमें जयका भागी वहीं हो सकता।

इसका निष्कर्प यह है कि नैयायिकके मतसे छक आदिका प्रयोग करके अपने पक्षकी सिद्धि किये विना ही सच्चे साधन बोळनेवाले भी वादीको प्रतिवादी जीत सकता है। बौद्ध परम्परामें छळादिका प्रवोग वर्ज्य है फिर भी बदि बादी असाधनागवचन और प्रतिवादी अदोषोद्भावन करता है तो उनका परावय होता है । शदीको असाधनाग वचनसे पराजय तब होगा जब प्रतिवादो यह बता दे कि वादीने असाधनाग बचन किया है। इस असाधनागमे जिस विषयको लेकर शास्त्रार्थ चका है, उससे असम्बद्ध वार्तीका कथन नाटक आदिकी घोपणा आदि भी छे किये गये हैं,। एक स्थळ ऐसा आ सकता है, जहाँ तुष्ट साधन बोळकर न्मी बादी पराजित नहीं होगा। जैसे वादीने दुए साधनका प्रयोग किया। प्रतिवादीने यथार्थ दीवका उद्भावन न करके अन्य दोषामासोंका उद्भावन किया, फिर वादीने प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दोषामासोंका परिहार कर दिया । ऐसी अवस्थाने प्रतिवादी दोषामासका उद्मावन करनेके कारण पराजित हो जागगा। बादीको जय दो नहीं मिल्लेगा किन्तु वह पराजित भी नहीं माना जायगा। इसी तरह एक स्पछ। ऐसा है नहाँ वादी। निर्दोप शाधन बोखता है, प्रतिवादी अट-सट दूवणींको कहकर दूवणामासका उद्मावन करता है। वादी प्रतिवादीकी दूषणामासता नहीं बताता। ऐसी दशामें किसीकी जब या पराजय न होगी। प्रथम स्यतमे अकलङ्कदेन स्वपससिद्धि और परपसनिग्राकरणमूळक चय और पराजयकी व्यवस्थाके आघारसे यह कहते है कि यदि प्रतिवादीको दूषणामास कहनेके कारण पराजय मिलती है तो वादीकी मी धावनामाध कहनेके कारण पराज्य होनी चाहिए; नगोंकि यहाँ बादी स्वपक्षसिक्षि नहीं कर सका है। अकल्क्कदेवके मतरो. एकका स्वपन्न सिद्ध करना ही दूसरेके पश्चकी असिद्धि है। अतः जयका मूळ आचार स्वपक्षसिद्धि है और पराजयका मूछ कारण पक्षका निराकृत होना है। तात्पर्य यह कि जब एकके जयमे दूसरेका पराजय

<sup>(1) &</sup>quot;तदुक्तम्—स्वपद्यसिद्धिरेकस्य निप्रहोऽन्यस्य नादिनः। नासाधनाहत्रचचनं बादोपोज्ञायनं द्वयोः॥"-व्यष्टसद्दश्च ४० ८७। सिद्धिषि० ५।१०।

<sup>(</sup>२) अकळक्कोऽन्यन्यचात्-विरुद्धं हेयुप्रसान्य वाविनं सक्तीतरः । आसासान्तरप्रसान्य पक्षसिद्धियोक्ते ॥<sup>32</sup>न्त० इको० ३८० । रसाकरावता० ए० ११४१ ।

अवस्थमानी है', ऐसा नियम है तब स्वपसिसिद्ध और पश्चनिराक्षति ही जय-पराजयके आघार माने जाने चाहिये। बौद्ध वचनाधिस्य बादिको मी दूषणोंमें शामिल करके कुछ उल्ह्स जाते हैं।

सीची बात है कि परस्पर दो विरोधी पक्षोको छेकर चळनेवाछ वादमे जो मी अपना पछ ियद करेगा वह जयलाम करेगा और अर्थात् ही दूसरेके पक्षका निराकरण होनेके कारण पराजय होगा। यदि कोई मी अपनी पक्षितिद नहीं कर पाता और एक वादी या प्रतिवादी वचनाधिक्य कर जाता है तो इतने मात्रसे उसका पराजय नहीं होना चाहिये। या तो दोनों का ही पराजय हो या दोनोंको ही जयामान रहे। अतः स्वपक्षितिद और परप्रतिनाकरण-मूळक ही अय-पराजयव्यवस्था सत्य और अहिंसाके आधारसे न्याय्य है। छोटे-मोटे वचनाधिक्य आदिके कारण न्यायत्रकाको नहीं विगढ़ने देना चाहिये। वादी सवा साधन त्रोक्कर अपने पक्षकी विद्धि करनेके वाद बचनाधिक्य और नाटकादिकी घोषणा मी करे, तो भी वह जयी ही होगा। इसी तरह प्रतिवादी वादीके पक्षमें यथार्थ दूरण देकर अपने पक्षकी सिद्धि कर छेता है, तो वह भी वचनाधिक्य करनेके कारण पराजित नहीं हो सकता। इस अवस्थामे एक साथ दोनोको जय या पराजयका प्रसम नहीं आ सकता। एककी स्वपक्षितिद में दूसरेके पक्षका निराकरण गर्मित है ही, क्योकि प्रतिपक्षकी असिद्धि बताये विना स्वपक्षकी सिद्धि परेपूर्ण नहीं होती। पक्षकी ज्ञान और अज्ञानसे जय-पराजय व्यवस्था माननेपर पक्ष-प्रतिवादका परिष्ठह करना ही व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि किसी एक ही पक्ष में वादी और प्रतिवादीके ज्ञान और अज्ञानकी जय-पराजय क्ष वहस्था माननेपर पक्ष-प्रतिवादका परिष्ठह करना ही व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि किसी एक ही पक्ष में वादी और प्रतिवादीके ज्ञानकी जय-पराजय क्ष वहस्था माननेपर पक्ष-प्रतिवादका परिष्ठह करना ही व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि किसी एक ही पक्ष में वादी और प्रतिवादीके ज्ञान और अज्ञानकी जॉच की जा सकती है।

#### शब्दका स्वरूप-

भुत या आगमके निरुपणके पहिले शन्दके स्वरुपका ज्ञान कर लेना इशिल्ये आवश्यक है कि---श्रुत प्रमाणका सम्बन्ध शन्दसे ही है और इसीमें सकेत प्रहण करके अर्थवोध किया जाता है।

शब्द' प्रदेश स्कन्मकी पर्याप है जैसे कि छाया और आतप। कठ तालु आदि भौतिक कारणोंके क्षांत्रधातसे प्रथमशब्द बक्तांके मुख्ये उत्पन्न होता है। उसीको निमित्त पाकर विश्वमें सर्वत्र व्यास पुरुक्त स्कृत्य जब्दायमान होकर अनसना जाते हैं। जैसे किसी जळाशयमें पत्थर फेकनेपर पहिली कहर पत्थर और जळके अभिवातते उत्पन्न होती है और आगेकी छट्टे उस प्रथम छह्टते उत्पन्न होती हैं. उसी तरह बीचीतरक त्यायसे आगेके शब्दोंकी उत्पत्ति और प्रसार होता है। आजका विज्ञान शब्दको एक शक्ति मानता है जो ईयरके माध्यमरे सर्वत्र गति करती है। जहाँ उसके आहक यन्त्र (Receiver) मिळ जाते हैं वहाँ वह प्रदीत हो जाता है। इस प्रक्रियामें जैनोंका कोई विरोध नहीं है। उनका इतना ही कहना है कि शक्ति कसी भी निराक्षय नहीं डोती. वह सदा शक्तिमान्से रहती है। जतः शक्तिका ग्रमन न मानकर शक्तिमान सस्म पदक द्रव्योंका गमन मानना चाहिए। शब्दको पौद्रक्षिक माननेसे रिकार्डके पुद्रकोमे ऐसे सस्म संस्कार उत्पन्न हो जाते है कि जब भी सुईकी नोकका संपर्क मिख्ता है उनकी शब्द पर्याय प्रकट हो जाती है। प्रदृत्वमें अनन्त वाकियाँ हैं। निमित्त मिखते ही वे वाकियाँ विकसित हो बाती हैं। इन्छ पूर्याय ऐसी होती हैं जो जवतक निमित्तका सिन्धान रहता है तभी तक रहती है जैसे दर्पणमें होनेवाळी प्रतिबिम्ब पूर्याय । जब तक विम्य सामने रहता है तवतक उसके सिक्षानसे दर्पणके पुद्रक स्कन्ध नियतरूपसे उसके आकारकी पर्यायको भारण करते हैं जैसे ही वह विम्व हटा तैसे ही वह पर्याय समाप्त होकर इसरी पर्याय आं जाती है। कुछ पर्याय ऐसी होती है जो निमिचके सिक्षधानसे उत्पन्न होकर भी जनतक उसका संस्कार रहता है हीनाधिक रूपमें बनी रहती हैं। जैसे आगीके संयोगसे क्रमश्चन पानीमें आयी उष्णता अप्रिके हटा रुनेपर भी बबतक उसका सस्कार रहता है, हीनाधिकरूममे कायम रहती है, पीछे वह उंदा हो जाता है । पुरुष्टकी शब्द पर्याय मी जवतक अभिवातका संस्कार रहता है तनतक स्यूछ या सूक्ष्म स्मामें बनी रहती है। उसका संस्कार तो रिकार्डमें यहुत काळतक रहता है और जैसे ही फिर निमित्त मिळता है यह जायत होकर नया शब्द उत्तन कर देता है। शन्दके उपादानभूत पुद्रक स्कन्च अनन्त हैं, अतः जिनमें नैसा स्पृत सुरुम स्रुप्तर या

<sup>(</sup>१) "शब्दः पुद्रकपर्यायः स्कन्धः छायातपादिवत्"-सिद्धिवि० ९।२।

स्कातम सस्कार उत्पन्न होता है वह उतने काळ तक झनझनाता या कड़कडाता रहता है। वीच मे यदि कोई प्रतिकृत्व वासु आदि प्रतिचन्यक कारण मा जाते है तो उसकी प्रक्रिया कक बाती है।

वैजेषिक शब्दको आकाशका गुण मानते हैं। आकाश नित्य एक और अमूर्त द्रव्य है। अतः उसमें यह विमेद करना अशक्य है कि अगुक खानमे ही अमुकस्म में जब्द उत्पन्न हो अगुक खान मे या अगुक स्पर्में नहीं। एकद्रव्य होनेसे सर्वत्र उसकी उत्पत्ति होनी चाहिये। आजके विश्वानने रेढियो आदि यन्त्रो द्वारा शब्दोको पकडकर और उसे हुए खानमे मेनकर उसकी पौद्रिककता प्रयोगसे सिद्ध कर दी है। चूँ कि शब्द पुद्रक्ष्में ग्रहण किया जाता है, पुद्रक्ष्में भएता है अतः वह पौद्राखिक वातावरणमें अनुकम्पन पैदा करता है अतः वह पौद्राखिक हैं। स्कन्योंके पत्स्पर सयोग संघर्ष और विमागसे जब्द उत्पन्न होता है। पौद्रिक निद्धा वाछ आदिके सयोगसे नाना प्रकारके माधारमक शब्दोंकी उत्पत्ति हमारे प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। तात्पर्य यह कि शब्द अपादान और निर्मास दोनों ही कारण चूँ कि पौद्रिक हैं अतः वह पौद्रकिक ही हो सकता है।

मीमासक शब्दको नित्य मानते हैं । उसका प्रधान कारण है वेदको नित्य और अपौरुपेय मानना । यदि शब्द नित्य और व्यापक हों; तो व्यापक वायुसे एक जगह उसकी अभिव्यक्ति होनेपर समी काह सभी वर्णोंकी अभिव्यक्ति होनेपर समी काह सभी वर्णोंकी अभिव्यक्ति होनेसे कोळाहळ मच जायगा । एक जगह 'ग' के प्रकट होते ही सर्वंत्र उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए आदि कूपण इस पक्षमें आते हैं । शब्दका अमुक समयतक सुनाई देना उसकी अभिव्यक्ति का जासा प्रमाण है।

शब्द अगत्में मरे हुए शतिशीक पुरस्तकाभीं उत्पन्न होता है और चारों भोर नातावरणमे फैक्सा है यानी वातावरणको, जो कि पीड़ लिक है, शब्दायमान करता है। इसमें जो शब्द निसर्फ भोत्रको प्राप्त होता है यह उसके द्वारा श्चन लिखा जाता है। इसमें जिस प्रकारका सकेत यहीत होता है उसी तरहसे वह या उस जैका दूसरा शब्द अर्थवोध करा देता है। जिसमे सकेत ग्रहण किया है उसीसे अर्थवोध करनेका नियम यदि माना जाय तो निस महानसीय धूममें अग्निको ज्याप्ति यहीत हुई है उसीसे अग्निका अगुमान होना चाहिए तत्सहश पर्वशीय धूमसे नहीं। इस तरह समस्त अगुमानादि जयहारोका उन्छेद हो हो जायगा।

शन्द पर्याय अनित्य होकर मी सकेवके द्वारा अपने सहय शन्दों से अर्थमतीति करा सकती है। इस तरह मूर्तिमान पुद्रकोंसे उत्पन्ति ग्रहण अवरोध और प्रतिधात आदिको प्राप्त होनेवाक शन्द निक्वयतः प्रीद्रक्तिक है। उसका रूम ग्रुण चूँकि अनुद्भृत है अतः पौद्राकिक होनेपर मी वह ऑससे नहीं दिखाई देता।

साल्य शब्दका आविमीन नित्य अमूर्त प्रकृतिमें मानता है। इसमें वेही दूषण हैं जो कैशेषिककी नित्य आकाशमें शब्दोत्पत्ति माननेमें आते हैं। अमूर्त प्रकृतिका गुण मूर्त इन्द्रियोंसे कैसे यहीत हो सकता है आदि!

### आगम-श्रुत-

मितिश्वानके बाद जिस दूसरे आनका परोक्षकमये वर्णन मिलता है, वह है अुत्तआन । परोक्ष-प्रमाणमें स्मृति, प्रत्यमिश्वान, तर्क और अनुमान में मितिशानकी पर्योग हैं जो मितिशानावरण कर्मके अयोग्यामि प्रकट होता हैं। उसका वर्णन सिद्धान्त आगम प्रन्थोमे मानवान् तीर्थेश्चरकी पवित्र वाणीके रूपमे पात्रा जाता है। तीर्थेश्चर जिस अर्थको अपनी हिट्यच्यनिसे प्रकाशित करते हैं, उसका द्वादशागरूममें प्रथन गणपरोंके द्वारा किया जाता है। यह अृत अभग्रविष्ट कहा जाता है। जो भृत अन्य आगतिथ विष्य-प्रशिच्योंके द्वारा स्था जाता है। यह अगवाद्ध भृत है। अग्रविष्ट अृतके आवाराग, स्थानाग, स्थानाग, न्यास्थाप्रश्चित, आनुष्यंक्ष्या, उपास्काच्यान, अंतकृतदश्च, अनुत्रती-प्रपादिकदश्च, प्रश्नव्याकरण, विपाकस्थ और हिष्टाद वे वारह येद है। अग्रवाक्षभुत काविक उत्कालिक आदिके मेदसे अनेक प्रकारका है। यह वर्णन आगमिक दृष्टित है। जैन प्रप्यामें भ्र त्यप्रमाणके नामसे इन्हीं द्वादशांग और द्वादशागानुसारी अन्य शास्त्रीको आगम या अृतकी मर्यादाने किया जाता है। इपके मृत्कर्ता तीर्थेश्चर हैं और उत्तरकर्ता उनके साक्षात् शिष्य गणस्य तथा उत्तरीत्वर कर्त्ता जाति श्रीव्यक्तर्ता जनके साक्षात् शिष्य गणस्य तथा उत्तरीत्वर कर्त्ता प्रशिष्ट आदि

आचार्य परम्परा है। इस व्याख्यारे आगम प्रमाण या 'श्रुत' बेदिक परम्पराके 'श्रुति' शन्दकी तरह अमुक प्रन्थों तक ही सीमित रट जाता है।

परन्तु परोक्ष आगम प्रमाणते इतना ही अर्थ टए नहीं है, किन्तु व्यवहारमें मी अविसवादी और अव नक आप्तके यन्त्रोफो मुनकर जो अर्थवीष होता है, वह भी आगमकी मर्यादाम आता है। इसीलिए अकल्कुन्नेने आप्तका त्यापक अर्थ किया है कि यो जिस विषयम अविमवादक है वह उस विषयम आप्त है। आप्ताको लिए तद्विपयम बोग और उस विषयम अविसवादकता या अवन्यकताका होना ही मुख्य हाते है। इसिल्ए व्यवहारमे होनेवाले छन्द्रजन्य अर्थवीषको भी एक हद तक आगम प्रमाणमे स्थान मिल जाता है, जैसे कोई एलक्कोका प्रसाथव्य या आकर कल्किको वर्णन करे तो उन अर्व्योको मुनकर क्काको प्रमाण मानवर जो थोताको मान उसल्ल होना है वह भी आगम प्रमाणमे ग्रामिक है।

बैदोरिक और बीद ्म जानको भी अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भृत करते हे परस्पु शब्दश्रवण और मबैत्तरमरण आदि सामग्रीने लिजदर्शन और व्यातिस्मरणके बिना ही होनेवाला यह जान अनुमानमें शामिल नहीं हो सरता । श्रुत या आगम जान केवल आपके शब्दोंसे ही उसक नहीं होता किन्तु हायके इनाने आदि समेतीने, ग्रथकी लिपिको पहने आदिसे भी होता है। इसमें सकैस स्मरण ही मुख्य प्रयोजक है।

श्रुतके तीन भेद-अग्रन्थने प्रयाणनगर में श्रुतने प्रत्यक्ष निमित्तक, अगुमान निमित्तक तथा आग्रम निमित्तक ये तीन भेट किये हैं। परोपटेशरी सहायता लेकर प्रत्यक्षमें उत्पन्न होनेबाला श्रुत प्रत्यक्षम् भृत है, परोपदेश सिन निग्रमें उत्पन्न होनेबाला श्रुत अग्रुमानपूर्वक श्रुत और केवल परोपदेशमें उत्पन रोनेवाला श्रुत आग्रमिनिमत्तक हैं। जेनवर्क वासिककार प्रत्यक्षपूर्वकश्रुत नहीं मानकर परोपदेशय और लिग्ननिमित्तक ये दो री श्रुत मानते हैं।

तासर्य यह है कि जैन परम्पराने आगम प्रमाणमें मुख्यतम तीर्थंद्वनके वाणीके आधारते राक्षात् या परम्परा से निनद प्रम्य विकोगोंको हेकर भी उसके व्यावहारिक पक्षको नहीं छोटा है। व्यावहारमें प्रमाणिक वक्ताके शक्यको मुनकर या हल्समेंनेत आदिको देखपर सक्षेत स्मरणसे को भी मान उस्पन्न होता है, वह आगम प्रमाणमें शामिल है। आगमवाद और हेनुवादका क्षेत्र अपना अपना निश्चित है अर्थात् आगमके यहुतसे अग ऐसे हो सकते हैं, जहाँ कोई हेनु या युक्ति नहीं चलती ऐसे विषयों में युक्तिसिद्ध वचनोंकी एक कर्मृकतासे अयुक्तिसिद्ध वचनोंको भी प्रमाण मान स्थिमा बाता है।

### वेदापीरुपेयरव विचार-

मीमासक पुरुपमें पूर्णमान और वीतरागताका विकास नहीं मानता और धर्मप्रतिपादक वेद वाक्यको किसी पुरुप विशेषाती हाति न मानकर उसे अपीक्षेष या अक्रनुंक मानता है। उस अपीक्षेपत्वकी सिद्धिके लिए अस्पर्यमाणकर्ष्णृंकत्व रेतु दिया जाता है। उसका अर्थ है कि यदि बेदका कोई कर्ता होता तो उसका स्मरण होना चाहिये या, चूँकि स्मरण नहीं है, अतः वेद अनादि है और अपीक्षेप है। किन्तु कर्त्ताका समरण नहीं होना किसीकी अनादिताका प्रमाण नहीं हो सकता। नित्य वस्तु अक्रचूंक ही होती है। कर्त्ता का स्मरण होने और न होनेसे अपीक्षेपता और पोक्ष्येयताका कोई सम्बन्ध नहीं है बहुतसे पुराने मकान दुग्रें और राण्टहर आदि ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनके कर्ता या बनानेवालंका स्मरण नहीं है फिर मी वे अपीक्ष्येय नहीं है।

अपीरपेय होना प्रमाणताका साधक भी नहीं है। बहुतसे छीकिक म्लेच्छादि व्यवहार गाली गलीज आदि ऐसे चले आते हैं जिनके कर्चाका कोई स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण नहीं माने जा सकते

<sup>(</sup>१) ''यो यत्राविमंवादकः स त्रवाष्ठः, परोडनाष्ठः । तत्त्वप्रतिपादनमविसंवादः तदर्थज्ञानात् ।'' -अष्टरा॰, अष्टसह॰ ए॰ २३६ ।

<sup>(</sup>२) "श्रुतमविष्ठतं प्रत्यक्षातुमानागमनिमित्तस्"-प्रमाणसं० ए० १ ।

<sup>(</sup>३) जनतर्कवातिक ए० ७४।

'वटे वटे वैश्रवणः' इत्यादि अनेक पद वाक्य परम्पराचे कर्चांके स्मरणके विना ही चले आते है, पर वे प्रमाण कोटिमे शामिल नहीं हैं।

पुराणोंमें वेदको ब्रह्माके मुखरे निकल्ण हुआ बताया है और यह मी किसा है! कि प्रतिमन्वन्तरमें मिल-मिल वेदोंका विधान होता है। "यो वेटॉब्यप्रहिणोित" (द्वेता॰ २।१८) हत्यादि वाक्य वेदके कत्तांके प्रतिपादक है ही ! जिस तरह याज्ञवल्क्य स्मृति और पुराण ऋषियोंके नामोंसे अफित होनेके कारण पौरुपेय है, उसी उसी तरह केण्य माण्यन्दिन तैक्तिरीय आदि वेदकी शाखाएँ भी ऋषियोंके नामसे अफित पाई जाती है। अतः उन्हे अनादि या अपौरुपेय कैसे कहा जा सकता है। वेदोंमें न केवल ऋषियोंके ही नाम पाये जाते है किन्तु उनमें अनेक ऐतिहासिक राजाओं, नदियों और देगोंके नामों का पाया जाना इस शातका प्रमाण है कि वे उन परिस्थितियोंमें वने है।

बीख बेटोंको अप्टक ऋषिक पृष्क कहते हैं, तो जैन उन्हें काळा सुरक पृष्क बताते हैं। अतः उनके कर्जु विजेपमें विवाद हो सकता है किन्तु ने पौरुपेय हैं और उनका कोई न कोई बनानेवाळा है, यह विवाद की बात नहीं है।

'बेटका अध्ययन सदा वेटाच्ययनपूर्वक ही होता है, अतः वेद अनादि है' यह दलील भी पुष्ट नहीं है; क्योंकि 'कण्व आदि ऋपियोने काण्वादि झाखाओकी रचना नहीं की किन्तु अपने गुक्से पटकर ही उसे प्रकाशित किया' यह सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है।

इसी तरह कालको हेत बनाकर वर्तमानकालकी तरह अतीत और अनागत कालको वेदके कर्तारे हात्य कहना शहुत विचित्र तर्क है। इस तरह तो किसी भी अनिश्चितकर्जुक वस्तुको अनादि अनन्त सिद्ध किया जा सकता है। इस कह एकते हैं कि महाभारतका बनानेवाला अतीत कालमें नहीं या, क्योंकि वह काल है जैसे कि वर्तमान काल आदि।

जय वैदिक शब्द कौकिक अब्दर्क समान ही संकेतम्बणके अनुसार अर्थका नोध कराते हैं। विना उजारण किये पुरुषको शुनाई नहीं देते तथ ऐसी कौन-सी विशेषता है जिससे कि वैदिकगन्दोको अपीवपेय कीर कौकिक शब्दोंको पीवपेय कहा जाय १ यदि कोई एक भी व्यक्ति अतीन्द्रियार्यद्रष्टा नहीं हो सकता तो वेटाँकी अतीन्द्रियार्थमतिपादकतामें विश्वास कैसे किया जाय १

वैदिक शब्दोंकी अमुक छन्दोंमें रचना है। वह रचना विना किसी पुरुपप्रयक्त अपने आप कैसे हो गई ? बदाप मेचगर्जन आदि अनेकों शब्द पुरुपप्रयक्त विना प्राकृतिक सयोग-वियोगोसे होते हैं परन्तु वे निश्चित अर्थक प्रतिपाटक नहीं होते और न उनमें युनंगत छन्दोंकी रचना और न्यवस्थितता ही देखी आती है। अतः जो मनुष्यकी रचनाक समान ही एक विचित्र रचनामे आवढ हैं वे अपीयदेव नहीं हो सकते।

अनादिपरम्परास्म हेतुरे वेदकी अतीन्द्रियार्थप्रतिपादकताकी विद्धि करना उसी तरह किन है जिस तरह गाळी-गळीज आदिकी प्रामाणिकता मानना । अन्ततः वेदके व्याख्यानके िक्ये भी अतीन्द्रियार्थ-दहीं ही अन्तिम प्रमाण वन सकता है । विवादकी अवस्थामें 'यह मेरा आर्थ है यह नहीं भह स्वय शब्द तो बोलेंगे नहीं । यदि शब्द अर्थके मामलेंमे स्वय रोकनेवाला होता तो वेदकी व्याख्याओंमे मतमेद नहीं होना चाहिये था ।

शन्द मात्रको नित्य मानकर बेदके नित्यत्वका समर्थन करना प्रतीतिविषद है, क्योंकि ताल आदिके व्यापारसे पुद्रलपर्यायरूप शन्दकी उत्पत्ति ही प्रमाणिय है, अभिव्यक्ति नहीं। सक्षेतके लिये शन्दको नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि बैसे अनित्य घटादि पदार्थोंमें अमुक घटेके नह होनेपर भी अन्य नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि बैसे अनित्य घटादि पदार्थोंमें अमुक घटेके नह होनेपर भी अन्य सिद्ध घटोंमे साहक्ष्यप्रत्यक व्यवहार चल बाता है उसी तरह क्यि शन्दमें सक्ते प्रहण किया है वह नह

<sup>(</sup>१) "प्रतिमन्वन्तरं चैव झुतिरन्या विधीयते"—मत्स्यपु॰ १९५।५८।

<sup>(</sup>२) "सजन्ममरणर्पिगोत्रचरणादिनामसुतैः, अनेकपदसंहतिप्रतिनिवससन्दर्शनात् । फुळार्थिपुरुपप्रवृत्तिविनिवृत्तिहेत्नासमनास् , श्रुतैश्च मनुसूत्रवत् पुरुपकर्तृकैव सृतिः ॥" --पात्रकेसरिसोत्र स्रो० १४।

मलें ही हो जाय पर उसके सहज अन्य ग्रन्दोंमें वाचकव्यवहारका होना अनुभविषद है। 'यह वही शब्द है जिसमें मैंने सकेत ग्रहण किया था' इस प्रकारका एकत्व प्रत्यमिज्ञान आन्तिके कारण होता है क्योंकि जब हम उस सरीखे दूसरे शब्दको सुनते हैं, तो दीपशिखाकी तरह भ्रमवश एकत्वमान हो जाता है।

आजका विज्ञान अन्दतरगोको उसी तरह अणिक मानता है क्लि तरह जैन बोदादि दर्शन ! अत. अतीन्द्रिय पदार्थोमे वेदकी अनितम प्रमाणता माननेके िक्ष्ये यह आवश्यक है कि उसका आद्य प्रतिपादक स्वय अतीन्द्रिय पदार्थोमे वेदकी अनितम प्रमाणता माननेके िक्ष्ये यह आवश्यक है कि उसका आद्य प्रतिपादक स्वय अतीन्द्रियदर्शों हो । अतीन्द्रिय दर्शनकी असम्मवता करकर अश्वपरम्परा चलानेसे प्रमाणताका निर्णय नहीं हे । सन्द्र चकाके मावोको दोनेवाल्य एक माध्यम है निसकी प्रमाणता और अप्रमाणता अपनी न होकर बक्ताके गुण और दोपोपर आश्रित है । यानी गुणवान् वक्ताके द्वारा कहा गया सन्द्र प्रमाण होता है और दोपवाले बक्ताके द्वारा प्रतिपादित सन्द्र अप्रमाण । इसील्यि कोई अन्दको घन्यवाद या गाली नहीं देता किन्द्र देता है उसके बोलनेवाले क्काको । वक्ताका समाव मानकर 'दोप निराज्य नहीं रहेगे' इस युक्ति वेदको निर्दोप कहा तो ऐसा ही है जैसे मेव गर्जन आर विज्ञलीकी कडकड़ाइटको निर्दोप वताना । नह इस विविसे निर्दोप वन भी जाय पर मेघ गर्जन आदिकी तरह वह निर्यंक ही सिद्ध होगा, विधि और प्रतिपेध आदि प्रयोजनोंका साधन नहीं यन सक्किंगा।

व्याकरणाटिकके अभ्याससे लैकिक शब्दोकी तरह बैटिक पटांके अर्थकी समस्याको हल करना इसिक्ष्य असंगत है कि जय शब्दोके अनेक अर्थ होते हे तब अनिष्ट अर्थका परिहार करके इस अर्थका नियमन करना कैसे सम्भव होगा है प्रकरण आदि भी अनेक हो सकते हैं, अतः अमीद अतीन्त्रिय पदार्थों के साआत कत्तों के दिना धार्मिक नियम उपनियमों में बेदकी निर्वाचता सिद्ध नहीं हो सकती और जब एक बार अतीन्त्रियदर्शीको स्त्रीकार कर किया तब बेद को अपोक्येय मानना निर्यंक ही है। कोई भी पद और बाक्य या क्लोक आदि की छन्दरचना पुरुषकी हच्छा और शुद्धिके विना सम्मव नहीं है। ब्विन निकलं सकती है पर मापा मानवकी अपनी देन है, उसमें उसके प्रयत्न विवक्षा और श्वान सभी कारण होते हैं।

# शब्दकी अर्थवाचकता

बौद शब्दका वाच्य अर्थको नहीं मानते । उनका कहना है कि शब्द अर्थके प्रतिपादक नहीं हो सकते, क्योंकि को गब्द अर्थको मौजूदगीमे उनका कथन करते हैं वे ही अतीव अनागत रूपये अविध्यान परायोंने भी प्रयुक्त होते हैं । अतः उनका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्यया कोई भी गब्द निर्द्धक नहीं हो एकेगा । स्वल्रभण अनिदेंच्य है । अर्थमें शब्द नहीं है और न अर्थ अध्यासक ही है जिससे कि अर्थके प्रतिभासित होनेपर अब्बन्ध नोध या शब्दके प्रतिभासित होनेपर अर्थका नोध या शब्दके प्रतिभासित होनेपर अर्थका नोध अवश्य हो । शब्द वासना और सफैतकी इच्छाके अनुसार अन्यया भी सकैतित किये जाते हैं । इसल्य उनका अर्थसे कोई अविना-मान नहीं है । वे कैनल बुद्धिप्रतिनिम्बित अन्यापोहके बाचक होते हैं । यदि अन्दोका अर्थसे वास्तिक सम्बन्ध होता तो एक ही बस्तुमे परम्परिकोची विभिन्न शब्दोका और उन अन्दोंके आधारसे रचे हुए विभिन्न दर्शनोकी स्थि न हुई होती । अपि उदी है या गरम इसका निर्णय जैसे अपि स्वयं अपने स्वस्पसे क्य देती है । उसी तरह कौन अब्द सब्द है कौन अवत्य इसका निर्णय मी पदार्थको अपने स्वस्पसे ही क्या देता चाहिये था, पर विवाद आज तक भौजूद है । अतः गौ आदि शब्दोंको सुनंकर हमें एक सामान्यका योघ होता है ।

<sup>(</sup>१) वेस्रो-सिद्धिवि० ए० ५१२-१९।

<sup>(</sup>२) "अतीताजातयोवांपि न च स्यादनृतार्यंता । वाचः कस्याश्चिदिरयेपा बौद्धार्थविषया मता ॥"—प्रमाणवा० ३।२०७ ।

<sup>(</sup>३) "परमार्थेकतानत्वे खन्दानासनिवन्धवा । नं स्वाध्यवृत्तिरयेषु समयान्तरमेविषु ॥"-असाणवा० ३।२०६ ।

यह सामान्य वास्तिविक नहीं है, विभिन्न भी व्यक्तियों माई जानेवाली अगोव्यावृत्ति या अगोप्ति होता है जिनने अपनी बुद्धिमें इस प्रकारका अमेदमान कर लिया है। अनेक गायोंने अनुस्तृत एक नित्य और निरद्ध मोल असत् है, क्योंकि विभिन्न देशवर्ती व्यक्तियोंमें एक साथ एक गोलका पाया जाना अनुमविकद तो है ही साथ साथ व्यक्तिक अवरालमें उसकी उपल्रिक न होनेते वाधित भी है। विस्त्र प्रकार छात्रमण्डल छात्रव्यक्तियोंको छोडकर अपना कोई पृथक अस्तिल नहीं रखता, वह एक प्रकारकी भावना है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी छोडकर अपना कोई पृथक अस्तिल नहीं रखता, वह एक प्रकारकी भावना है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी छोडकर अपना कोई पृथक अस्तिल नहीं रखता, वह एक प्रकारकी भावना है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी छोडकर अपना कोई पृथक अस्तिल नहीं रखता, वह एक प्रकारकी भावना है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी इदित्तक ही सीमित है, उसी तरह गोल मनुपत्वादि सामान्य भावत्यनिक हैं, वाह्यस्त वस्तु नहीं । सभी गार्थे गौके कारणोंसे उत्यन्त हुई हैं और गीके कार्योको करती हैं, उनमे अगोकारणव्यावृत्ति और अगोकार्यव्यावृत्ति अर्थात अत्तक्तिर्यक्तिया नहीं सिया जा सकता और जिस गोव्यक्तियों सभी प्रकृति सम्बन्धित करता है। परमार्यस्त गो वस्तु अपने किया जाता है वह गौ व्यक्ति कर हित्रा स्वप्त में स्वर्त प्रकृत अर्थ क्रिय सण्ये समे समेति अर्थ क्षत सण्ये जिन गौव्यक्तियों और शब्दोंसे व्यवहार करना है उन व्यक्तियोंमें तो सकत हो प्रहण नहीं किया है, वे तो अस्कितित ही हैं। अतः शब्द क्ताकी विवक्षाको स्वित करता हुआ बुद्धिकस्त्र अन्यव्यावृत्ति या अन्याणेहका ही वाकक होता है अर्थका नही।

इन्द्रियप्राह्म पदार्थ मिन्न होता है और शन्दगोचर अर्थ मिन्न । शन्दसे अन्या भी अर्थनीय कर सकता है पर वह अर्थको प्रत्यक्ष नहीं जान सकता । दाह मन्दके द्वारा निस दाह अर्थका बोप होता है और आप्रिको धूकर जिस दाहकी प्रतीति होती है, वे दोनो दाह खुदे-खुदे है हसे समझानेकी आवन्यकता नहीं /

है। अतः शब्द केवक कश्यितसामान्यका वाचक है।

मित शब्द अर्थका बाचक होता तो शब्दबुद्धिका प्रतिमाख शिन्नपबुद्धिकी तरह विश्वद होता चाहिए या। अर्थव्यक्तियाँ अनन्त और अणिक है, इसकिए जब उनका प्रहण ही सम्मव नहीं है तब पहले तो सकेत' ही नहीं हो सकता, कदाचित गृहीत हो भी व्याय तो व्यवहारकाळ तक उसकी अनुद्वित नहीं होती, अतः उससे अर्थवीष होना असम्भव है। कोई भी प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है, वो शब्द और अर्थ दोनोंको विषय करता हो। अतः सकेत होना ही कठिन है। स्मरण निर्विपय और ग्रहीतमाही होनेसे प्रमाण ही नहीं है।

सामान्य विशेषासमक अर्थ वाच्य है-किन्तु बीवकी वह मान्यता उचित नहीं हैं। परार्थमें कुछ वर्म प्रदेश होते हैं और कुछ विसहण। इन सहस्र वर्मोकों ही सामान्य कहते हैं। यह अनेकात्रात न होकर व्यक्तित्व है। यदि साहस्रकों वस्तुगत वर्म माना जाय तो अगोनिशृति 'असुक गी व्यक्तियों में ही पायी जाती है, अशादि व्यक्तियों में नहीं' यह नियम कैसे किया जा सकेगा है जिस तरह मान-स्वास्तित्व वस्तुका वर्म है, उसी तरह अभाव परनासित्व भी वस्तुका ही वर्म है। उसे तुष्क या निःसभाव कहकर सहाया नहीं जा सकता। साहस्रवका गोल और व्यवहार हम बाहे अगोनिशृत्व आदि निषेषपुत्व करें या सामानिश्व जादि समान्यमंकर गोल आदिकों वेसकर करें पर इससे उसके परमार्थस्त बस्तुकों कोई बामा नहीं आति। जिस तरह अत्यक्ताद अभागोंका विषय सामान्यविशेषालक पदार्थ होता है, उसी तरह शब्दकते मी सामान्यविशेषालक पदार्थ होता है, उसी तरह शब्दकते मी सामान्यविशेषालक पदार्थ होते हैं। किया जाता है। केवल सामान्यविशेषालक पदार्थ होता है, उसी तरह शब्दकते मी सामान्यविशेषालक पदार्थ होते हैं। सही वर्म कोनी श्रानका वर्ष विषय व्यक्तियों अगृति नहीं हो सकेगी। अनन्त विशेष व्यक्तियों उत्तन्त सभी हमलोगोंके श्रानका वर्ष विषय श्री नहीं वन सकतीं तय उनमें संकेतअहणकी बात तो अत्यन्त असम्मत्व है। सहश्वमांकी अपनेश शब्दका अर्थमें संकेत प्रहण किया जाता है। जिस शब्दका अर्थमें संकेत प्रहण किया जाता है। जिस शब्दका सौर अर्थव्यक्तिमें सकेत प्रहण किया जाता है। किया वाता है। सह शब्दकी तत्वहहर सूर्य अर्थवी प्रतीति किया जाता है। एक सर्वेष्ठ श्रहण करनेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर स्वेत त्वहर सूर्य अर्थवी प्रतीति किया जाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर होनेमें क्या वाता है। एक सर्वेपर मी तत्वहर यावद वर स्व

<sup>(</sup>१) "तत्र स्तळक्षणं तावश्च शब्दैः प्रतिपादाते ।

सङ्केतन्यवहारासकाङ्कासिनिरोधतः॥"-सम्बसं०५० २०७।

<sup>(</sup>२) देखो-सिद्धिविव टी० प्र० ३२०-३०; ४३९-४२; ६३३-४६ । न्यायक्रमुद्धन्त्र प्र० ५५०।

शब्दोंकी प्रवृत्ति होती ही है। सकेत ग्रहणके बाद शब्दार्थका स्मरण करके व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार प्रत्यक्षवृद्धि अतीत अर्थको जानकर भी प्रमाण है, उसी तरह स्मृति भी प्रमाण ही है। न केवक प्रमाण ही किन्द्र सविषयक भी है। जब अविसंवादप्रयुक्त प्रमाणता स्मृतिमें है तब शब्द सुनकर तदवाच्य वर्षका सारण करके तथा अर्थको देखकर तदबाचक शब्दका सारण करके व्यवहार अच्छी तरह चलता है।

एक सामान्य-विशेपात्मक कार्यको विषय करतेषर भी इन्द्रियज्ञान स्पष्ट और शब्दशान अस्पष्ट होता है जैसे कि एक ही दूधको विषय करनेवाले दरवर्ती और समीपवर्ती पुरुषोंके झान अस्पष्ट और स्पष्ट होते हैं। ेसहता और असहता विषयमेदके कारण नहीं आती किन्त आवरणके क्षयोपश्रमते आती है। फिर शब्दसे होनेवाले सर्थका वोध मानस है और इन्द्रियसे होनेवाला पदार्थका ज्ञान ऐन्द्रियक ! जिस तरह अविनामाव समन्वसे अर्थका बोध करानेवाला अनुमान असाह होकर मी अविसवादी होतेसे प्रमाण है, उसी तरह शाच्य-वाचक सम्बन्धके बळपर अर्थवीध करानेवाळा शब्दजान भी काविसंवादी होनेसे प्रमाण ही होना चाहिये। हों जिस शन्दों विसवाद या संशयादि पाये जॉय वह अनुमानामास और प्रत्यक्षामासकी तरह शब्दामास हो सकता है। पर इतने मात्रसे सभी शब्दशानीको अग्रमाणकोटिमें नहीं डाळा जा सकता। कुछ 'शब्दोंको अर्थ व्यभिचारी देखकर सभी शब्दोको आप्रमाण नहीं ठहराया जा सकता ।

वदि जन्द बाह्यार्थमें प्रमाण न हो तो क्षणिकत्व आदिके प्रतिपादक शुन्द भी प्रमाण नहीं हो सकेंगे । और तव बौद स्वयं अहट नदी देश पर्वतादिका अविश्ववादी ऋन शब्दोंसे कैसे कर सकेंगे<sup>।</sup> १ यदि" हेतुबाद क्म (परार्थातुमान) शब्दके द्वारा अर्थका निकाय न हो तो साधन और साधनामासकी व्यवस्था कैसे होगी ! इसी तरह आसके वचनके द्वारा वदि अर्थवीय न हो तो आस और अनासका मेद कैसे सिद्ध होगा ? यदि प्रक्षोके अभिप्रायोमे विचित्रता होनेके कारण सभी शब्द अर्थव्यमिचारी करार किये जॉय तो खुगतके सर्व-चास्तुत्वमें कैसे विश्वास किया का सकेवा ? यदि अर्थस्यमिचार होनेके कारण शब्द अर्थमें प्रमाण नहीं है तो अन्य शब्दकी विवक्षामें अन्य अर्थका प्रयोग देखा जानेसे विवक्षान्यभिनार मी होता है. तो उसे विवक्षाने मी प्रमाण कैसे कहा जा सकता है है जिस तरह सुविवेचित व्याप्य और कार्य अपने व्यापक और कारणका उस्क्रमन नहीं करते उसी तरह सिवेचित सन्द मी अर्थ का न्यामचारी नहीं हो सकता ! फिर सम्बका विवसाके ताथ कोई अविनामाय भी नहीं है, क्योंकि 'शब्द वर्ण या पद कहीं अवाछित अर्थको भी कहते हैं और कहीं वाकितको भी नहीं कहते।

यदि शब्द विवक्षासात्रके वाचक हों तो शब्दोंने सत्यत्व और विष्यात्वकी व्यवस्था न हो सकेती। क्योंकि दोनों ही प्रकारके शब्द अपनी-अपनी विवधाका अनुसान तो कराते ही है। शब्द में सत्य और असरय व्यवस्थाका भूल आधार अर्थप्राप्ति और बागाति ही वन सकता है । जिस शब्दका अर्थ प्राप्त हो बह चल और किसका अर्थ प्राप्त न हो वह मिथ्या होता है। जिन शब्दोका बाह्य अर्थ प्राप्त नहीं होता उन्हें ही इस विसवादी कहकर सिम्या उहराते हैं । प्रत्येक दर्शनकार अपने द्वारा प्रतिपादित शब्दोका वस्तु-सम्बन्ध ही तो बतानेका प्रयास करता है और वह उसकी कारपनिकताका परिहार भी बोरोंसे करता है। व्यविसवादका आधार अर्थप्राप्तिको छोडकर व्सरा कोई वन ही नहीं सकता ।

<sup>(</sup>१) देखो-सिद्धिवि० ९।२९ । न्यायक्कमुङ्चन्त्र ५० ५६५ ।

<sup>(</sup>२) सिदिवि० वि० पाप । उद्योक श्लोक २७ ।

<sup>(</sup>१) लघी० स्रोक २६।

<sup>(</sup>४) सिद्धिक ५।५। "माप्तोक्तेंहेंतुवादाच बहिरयांविनिश्चये । सत्वेतरमान्स्या का साधनेतरता कुतः ॥"-छर्चा० का० २८ ।

<sup>(</sup>प) सिद्धिवि ।।। इसी क्सी व्ही व्रही

<sup>(</sup>६) "वानपानामविद्योपेण वनत्रमित्रेसवाचिनाम् । सत्यानृतन्यवस्या स्थासस्विभिष्यादर्भनात् ॥"-सिद्धवि० ९१२८ । छवी० इछो० ६४,६५ ।

### २ प्रमेयमीमांसा

जैन दर्शन वास्तवबहुत्ववादी है ! वह अनन्त आलगर्ष, अनन्त पुद्रल परमाणु, एक धर्म, एक अर्घ, एक आकाश और असस्य कालाणु द्रव्य मानता है । यह विश्व निधे वह 'छोक' कहता है हन्हीं द्रव्योंका समुदाय है । ये छह द्रव्य वहाँ पाये जॉय वह छोक है ! वह अनादि अनन्त है किसीने उसे बनाया नहीं है, वह अक्षत्रिम है ! जैनी द्रव्य-व्यवस्थाका मूल सिद्धान्त यह है--

"भावस्स परिष पासो परिष समावस्स चेव उप्पादो । गुणपद्धपसु भावो उष्पायवर्ष पकुट्वति ॥" -पंचा॰ गा० १५ ।

अर्थात किसी मान यानी सत्का विनाश नहीं होता और अमान अर्थात् असत्का उत्पाद नहीं होता । सभी पदार्थ अपने ग्रुण और पर्यायोंमें उपनते और विनश्चे रहते हैं। क्षेकमे जितने सत् हैं बे नैकालिक सत् हैं। उनकी संख्यामे कभी भी हेर-फेर नहीं होता । न कोई नवा सत् कभी उत्पन्न हुआ था न होता है और न होगा । इसी तरह किसी विद्यमान सत्का न कभी नाण हुआ या होता है या होगा। समस्त सत् तिने हुए हैं। प्रत्येक सत् अपनेसे परिपूर्ण स्वसन्न और मीलिक है।

'सत्'का कक्षक' है उत्पाद व्यव और औव्यरे युक्त होना । प्रत्येक सत् प्रतिक्षण अपनी वर्तमान पर्यायको छोडकर नवीन पर्यायको घारण करता हुआ वर्तमानको मृत तथा मनिव्यत्को वर्तमान बनाता हुआ आगे चला जा रहा है। चेतन हो या अचेतन प्रत्येक सत् इस परिणामचन्नमर चढा हुआ है। यह उसका निज स्वमाब है कि वह प्रतिसमय पूर्वको छोडकर अपूर्वको ग्रहण करे । यह पर्यायगरम्परा अनादि कालते चल रही है। कमी भी यह न ककी थी और न ककेगी। इस पर्यायवाराका अपनी वागमे अनन्त कालतक बहते जाना. न तो कमी कमना और न राजातीय या विजातीय किसी ब्रव्यकी धारामें विक्रीन होना या मिलना यही उसका ओब्य है। अनन्त प्रयत्न करनेपर भी विश्वके रगमचसे किसी एक परमाणुका समूछ विनाश नहीं किया जा सकता और न किसी एक द्रव्यका अखित्व वृक्तेमें विश्लीन ही किया जा सकता है। यह जो प्रत्येक इस्थकी 'तत्रहस्यता' है वही श्रीव्य है। जिसके कारण प्रतिक्षण क्रमधा अनन्त परिणमन करनेपर भी उस ब्रव्यका एक भी गुण धर्म या प्रदेश झीलेगा नहीं, कम नहीं होगा और न उसमें ऐसा कोई राण धर्म या प्रदेश नया बदेगा ही जिसकी शक्ति उसमें न हो । प्रत्येक द्वव्य अपनी उपादानभूत शक्तिगोंके अनुसार प्राप्त सामग्रीके निमित्तने अविश्वम गतिसे परिणयन करता रहता है। यह चक्र धनन्त काळतक विवध स्मॉर्मे चास है। यह एक स्थूळ नियस है कि-प्रत्येक द्रव्य अपने परिकासनमें बानी अपनी संगर्ख पर्यायमें उपादान होता है, वह स्वय अतीतका उपादेय बन कर वर्तभानमें आता है और भविष्वतंके किये उपादान बन जाता है। जिस प्रकार आधुनिक भौतिकवादियोंने पदार्थको सरत गतिगीक गाना है और जसमे दो विरोधी धर्मीका समागम मानकर उसे अविराम गतिमय कहा है ठीक वही बात जैनदर्शनके उत्पादव्ययधीव्यसे व्यक्तित होती है। पदार्थमे उत्पाद और व्यय हन दो विरोधी शक्तियोंका समागम है। जिसके कारण पदार्थ निरन्तर उत्पाद और न्ययके नज़मर घुम रहा है ! उत्पाद शक्ति जैसे ही नूतन पर्यायको उत्पन्न करती है तो व्यय शक्ति उसी समय पूर्वका नाश कर देती है। वैसे पूर्वके विनाम मीर उत्तरके उत्पादमे क्षणमेद नहीं है, दोनोंका कारण एक ही है और वह है उत्पादविनाशस्त्रमाव। इस अनिवार्य परिवर्तनके बावजूद भी कभी द्रव्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता। जो द्रव्यकारा अनादि कालने वहती चळी आई है वह अनन्त काव्सक बरावर वहती जायगी कहीं और कमी उसका विराम नहीं होगा। इसी तरह वह घारा कभी भी दूसरी द्रव्यघारामे विकीन नहीं होगी ! किसी एक भी घाराका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा इसी असाकर्य और अनन्त अविच्छिन्नत्वका नियासक प्रौच्य होता है ।

<sup>(</sup>१) तुलना-"नासतो विवते मावः नामावो विचते सतः ।"-नांता २।१६ ।

<sup>(</sup>२) "तरपादन्यमधीन्ययुक्तं सव्"-तः स् ० ५।३० । सिक्विक ३।१९ ।

भ्रोडिय और सन्तान-यहाँ यह प्रश्न स्वामाविक है कि जैन जिस तरह प्रतिक्षण पर्यायोका उत्पाद और व्यय मानते हैं बौद भी उसी तरह पदार्थोंको क्षणपरिवर्तनभील कहकर क्षणिक मानते हैं। जिस प्रकार जैन श्रीन्य मानते है उसी प्रकार बौद्ध सन्तान मानते है, तव दोनोकी पदार्थव्यवस्थामे क्या मीळिक अन्तर है ! यह सही है कि जैनका श्रीव्य द्रत्यका कोई ऐसा अपरिवर्तिष्ण गण नहीं है जो पर्यायोक्षे वदलनेपर मी बदल्या न हो। यदि इत्य ऐसे दो अशोका समुदाय माना जाय निनमे एक अंश परिवर्तिणु हो और एक अश अपरिवर्तनगील, तो ऐसी वस्तुम नित्यपद्ममावी और अनित्यपद्ममावी दोनों ही दोप आयंगे। द्रव्यका अपनी पर्यायोसे कथिक्रतादारम्य मानने पर तो पर्यायोक्षे परिवर्तित होनेपर कोई ऐसा अपरिवर्तित अश द्रव्यमे वच ही नहीं सकता, अन्यया उस अपरिवर्तनशील अंगसे तादात्म्य रखनेके कारण शेष अग्र भी अपरिवर्तनशील ही हो जायेंगे और इस तरह द्रव्य कृटस्थनित्य हो जायगा। अतः या तो बस्त एवं या परिवर्त नशील मानी साय बानी चेतन बख्द भी अचेतन या अचेतन भी चेतन रूपसे परिणमन करनेवाली या फिर सटा क्टरयनित्य सर्वेदा अपरिवर्तनशील । पर वे दोनो मत वस्तुरियतिके विपरीत है । सर्वथा तित्य वस्तमें कोई अर्थिक्रिया न होनेसे समस्त कोकन्यवहार भिक्षा-दीक्षा और संस्कार आदिके प्रयत्न निष्फक हो जॉयरों क्योंकि उनका प्रमाव द्रव्यमें तो आ ही नहीं ककेगा । और यदि सर्वथा परिवर्तनशील वस्तु मानी जाय तो पूर्वका उत्तरके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेसे उच्छेरवादका प्रसद्ध आयगा । इसमें मी करेगा कोई अन्य तथा भोगेगा कोई अन्य। इस तरह कतनात्र और अकृताम्यागम दोष आते है। इन दोनी एकान्तोंसे बचनेका जो मार्ग है उसे ही हम भीव्य या व्रव्य कहते हैं। जो न विलक्क अपरिवर्तनशील है और न इतना विरुक्षण परिवर्तन करनेवाका ही जिससे एक अचेतन या चेतन अपनी तदब्रन्यत्वकी सीमाकी कॉबकर दूसरा चेतन या अचेतन बन बाय । सीधे शब्दोंमें उसकी यही परिमापा हो सकती है कि-किसी विव-क्षित एक द्रव्यके प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय करनेपर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यरुपसे परिणमन नहीं होता उस स्वरुपासित्वका ही नाम द्रव्य प्रीव्य या गुण है ! बौद्धके हारा सन्तान भी इसी प्रयोजनसे माना गया है कि नियत पूर्वक्षण नियत उत्तरक्षणके साथ ही कार्यकारणमान रखे श्रणान्तरसे नहीं। तात्पर्य यह कि-इस सन्तानके कारण ही एक चेतनक्षण अपनी धाराके ही उत्तर चेतनक्षणका कारण होता है विजातीय अचेतनक्षण और सजातीय चेतनान्तरक्षणका नहीं। वे स्वय कहते है -

> "यस्मिन्नेव त सन्ताने आहिता कर्मवासना। फलं तत्रैय सन्वत्रे कार्पासे रकता यथा ॥"

अर्थात् जिस सन्तानमें कर्मवासना है फरू मी उसी सन्तानमे होता है, जैसे जिस कपासके बीजको काखके रगसे सीचा जाता है उसीसे उत्पन्न कपासमें कारिका आती है।

इस तरह तास्विक दृष्टिले सन्तान और द्रव्यके प्रयोजन अपयोग या कार्यसे कोई अनन्तर नहीं है। अन्तर है उसके खरूममे।

वीद जिस 'सन्तान'से प्रतिनियत कार्यकारणमान बैठानेका गुरुतर कार्य कराते हैं उसी सन्तानको पक्ति और सेनाकी तरह 'मृपा' मी कहते हैं । जैसे दस मनुष्योंकी एक काइनमें तथा सैनिक घोडे आदिके समुदायमे पक्ति और रेना नामका कोई एक अनुस्पृत पदार्थ नहीं है फिर भी उनमे पक्ति और सेना व्यवहार हो जाता है। उसी तरह पूर्व और उत्तरक्षणमे कार्यकारणमानकी नियासक 'सन्तान' भी मृपा थाने असत्य है, केवक व्यवहारके किये कस्पित है। किन्तु ब्रीव्य या ब्रव्यकी स्थिति इस प्रकारकी सन्तानसे सर्वया मिन्न है। वह सणकी तरह सस्य है। जिस प्रकार 'पिक्त' की सत्ता व्यावहारिक या साक्षेतिक है उस प्रकार द्रव्य या प्रीत्यकी सत्ता मात्र व्यावहारिक या साकेतिक नहीं है किन्तु वह परमार्थसत् है। 'तब वह है क्या ?' इस प्रश्नका साष्ट उत्तर यह है कि किस स्तरमास्तिलके कारण क्रमिक पूर्वायें निश्चित तदद्रव्यकी धारामें

<sup>(</sup>१) तस्तर्सं० पं॰ पृ० १८२ में बहुत प्राचीन श्लोक । (२) <sup>ड</sup>'सन्तानः समुदायत्र पद्किसेनादिवन्सुषा ।"⊶नोधिच० पृ० १३४ ।

असंकरमावसे अनन्त काळतक परिवर्तित होकर चर्ळां जा रहीं है वही पर्यायों के क्यांझतादात्मको प्राप्त स्वरूपास्तित प्रीव्य या द्रव्य कहळाता है। पिकके अन्तर्गत कोई मी पुरुष उस पिकसे प्रयक्त होकर कूसी पिकसे शामिक हो सकता है पर कोई मी पर्याय अपने द्रव्यसे चाहनेपर मी पृथक उस पिकसे प्रयक्त होकर कूसी पिकसे शामिक हो सकती है। उसकी कार्यकारणमावके अनुसार जैसी क्रमिक स्थिति है उससे वह हघर-उघर नहीं जा सकती। यही तद्द्रव्यस्वका नियामक स्वस्य प्रीव्य या द्रव्य पदसे व्यक्ति होता है। वौद्धामिमत सन्तानका खोखकापन तो तब समझमे आता है जब वे निर्वाणमे चित्तसन्तिका समूकोच्छेद मान छेते हैं। प्रदीपनिर्वाणकी तरह चित्तनिर्वाण यदि माना जाता है तो चित्त एक अनादिकालोन उस धाराके समान रहा जो अन्तमे कहीं जाकर विकीन हो जाती है, उसका अपना मौक्रिकल सर्वकारिक न होकर अस्थायी ही सिद्ध होता है। किन्तु इस तरह किसी स्वतन्त्र अर्थका सर्वणा उच्छेद स्वीकार करना युक्ति और सनुमवके विकद्ध तो है ही पदार्थव्यवस्थाके प्रारम्भिक नियमके प्रतिकृत्व भी है। अतः जैनामिमत क्रीव्य पिक और सनुमवके तरह बुद्धिकस्थित सक्तिक या व्यवहारिक न होकर तद्वव्यस्व क्य परमार्थ सत् है। इस तरह समस्त द्रव्य उत्पादक्यपत्रीव्यात्मक क्रीक मान्यकी पर्याय कहते है अतः उत्पादक्यय क्रीव्यात्मकका अर्थ होता है। क्रीव्यक्त मि प्रयोग किया है। क्रिक्त और पर्याय विशेषक क्रीर पर्याय विशेषक स्व स्वाप्त सकता में प्रयोग किया है। क्रिक्त और समान्यविशेषात्मक तत्व प्रयाक्त मी प्रयोग किया है। अर्थात द्रव्यव्यात्मक और समान्यविशेषात्मक तत्व प्रयाक्त गोचर होता है।

# सामान्यविश्लेषात्मक अर्थ-

जैन इद्विसे पदार्थं अनन्तभर्मात्मक है। उसमे कुछ धर्म सामान्यात्मक हैं और कुछ विशेषात्मक। प्रत्येक पदार्थमें दो प्रकारके अस्तित्व हैं—एक स्वरूपास्तित्व और वृस्तर साहर्यासित्व। एक द्रव्यको सजातीय या विजातीय किसी भी द्रव्यसे असकीण रस्कातात्म स्वरूपास्तित्व है। इसके कारण एक द्रव्यको पर्याय सुत्ररे सजातीय या विजातीय द्रव्यसे असकीण रस्कर प्रयक् अस्तित्व रखतीं हैं। यह स्वरूपासित्व जहाँ विवस्ति सजातीय या विजातीय द्रव्यसे असकीण रस्कर प्रयक् अस्तित्व रखतीं हैं। यह स्वरूपासित्व जहाँ विवस्ति द्रव्यकी इतरहर्व्योसे व्यावृत्ति करता है वहाँ वह अपनी काळकमसे होनेवाळी पर्यायोमें अनुगत भी रहता है। साराया यह कि स्वरूपासित्वसे अपनी पर्यायोमें तो अनुगत प्रत्यय होता है तथा इतरहर्व्यों और उनकी पर्यायोमें व्यावृत्तप्रत्यय। इस स्वरूपासित्वको अर्च्यत सामान्य कहते हैं। इसे ही द्रव्य कहते हैं, क्योंकि यह स्वरूपी कृमिक पर्यायोमें द्रिव्यत होता है अर्चात् क्रमधः प्राप्त होता है।

दूसरा टाहश्यासित्व है जो विभिन्नस्वाक द्रव्योंसे साहश्यमुक्क अनुगत व्यवहार करात है। जैसे स्वतन्त्र पृथक् सत्ता रखनेवाकी अनेक गायोंसे भी गी यह अनुगत व्यवहार करानेवाका गोल। इसे कि स्वतन्त्र पृथक् सत्ता रखनेवाकी अनेक गायोंसे भी गी यह अनुगत व्यवहार करानेवाका गोल। इसे सिर्यक् सामान्य कहते हैं। यह साहश्यक्ष्म है और प्रत्येक व्यक्तिमे परिसमात है। काळी गायकी नीकी गायके जो साक्षादिमत्त्व आदि क्यसे समानता है वह दोनोंसे परिसमात है अर्थात् काळीगायका साहश्य नीळी गायमें वोनों या अनेक गायों में मोतियोमें स्तन्त्री तरह रिरोया रहता है और नीळी गायका साहश्य काळी गायमें। दोनों या अनेक गायों में मोतियोमें स्तन्त्री तरह रिरोया रहता है और निर्माल नहीं है। सखेपमें सार यह है कि एक द्रव्यकी दो पर्यायोमें अनुगत व्यवहार करानेवाका सहसासित्व होता है। किसे कर्जातासामान्य द्रव्य या ब्रोव्य कहते हैं। विभिन्न अनेक द्रव्योमें अनुगत व्यवहार करानेवाका साहश्यासित्व होता है। इसे तिर्यक् सामान्य कहते हैं।

इसी तरह विशेष भी दो प्रकार के हैं-एक पर्यांच और दूसरा व्यक्तिक। एक इव्यक्ती दो पर्यांगोंने व्याहत्तपत्य व्यक्तिक विकक्षण या व्याहत्त प्रत्य पर्यायनामक विशेषसे होता है तथा विभिन्न दो इव्योंने व्याहत्तपत्य व्यक्तिक विकक्षण या व्याहत्त प्रत्य पर्यायनामक विशेषसे होता है। तात्मर्य वह कि एक इव्यक्ती पर्यायोंने व्याहत्तप्रत्य पर्याय विशेषसे वीर अनुगत प्रत्य किर्चता सामान्यसे होता है जब कि विभिन्न इव्योंने अनुगत प्रत्यय 'तिर्वक्षामान्यसे' और व्याहत्त प्रत्य किर्चता सामान्यसे होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्य सामान्यसिशेषात्मक साम ही-ताय इव्यप्रायालक किर्मा होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्य सामान्यसिशेषात्मक साम ही-ताय इव्यप्रायालक मिल्या होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्य सामान्यसिशेषात्मक साम होता है। इस तरह प्रत्येक सामान्यस्था सामान्यसिशेषात्मक साम होता है। इस तरह सामान्यस्था सामान्यस्था किर्मा किर्मा किर्मा सामान्यस्था सामान्य

<sup>(</sup>१) सिव्हिषि० वि० १।२३ । "इञ्चपर्यांत्रसामान्यविशेषात्मार्थगोध्स्त्" न्यायवि० १।३ ।

सामान्यविशेषात्मकताका ही निरूपण होता है फिर मी 'सामान्यविशेषात्मक' विशेषणको पृथक् कहनेका प्रयोजन यही है कि पदार्थमें तिर्यक् यानी साहस्य सामान्य और न्यतिरेक विशेष भी है जो उसकी सामान्य-विशेषात्मकताको परिपूर्ण करते हैं। जतः सामारणतया सामान्यविशेषात्मक कहनेसे तिर्यक्सामान्यात्मक और न्यतिरेकविशेषात्मक पदार्थका ग्रहण होता है और द्रव्यपर्यायात्मक कहनेसे कर्ष्यतासामान्य और पर्यायविशेषात्मक सहस्तेसे कर्ष्यतासामान्य और पर्यायविशेषात्मक सहस्तेस कर्ष्यतासामान्य और पर्यायविशेषात्मक सहस्तेस कर्ष्यतासामान्य और पर्यायविशेषात्मक सहस्तेस कर्ष्यतासामान्य और पर्यायविशेषात्मक सहस्तेस स्वत्यका योध होता है।

यद्यपि सामान्यविशेपात्मक कहनेसे द्रव्यपर्यावात्मकत्वका वोष हो जाता है फिर मी 'इव्यपर्यावात्मका विशेपणसे यह स्चित होता है कि कोई भी पदार्य इव्यपर्यावात्मकता यानी उत्यादव्यय-शीव्यात्मकता या पिणामीस्त्यावके बाहर नहीं है। पटार्य इव्यपर्यावात्मक न होकर भी सामान्यविशेपात्मक हो सकता है जैसे कि नैयायिक द्वारा स्वीकृत पृथिव्यादिके अणु। अतः समस्त पदार्थोमें निरप्ताद परिणामिरुपता स्वित्त करनेके क्रिये इव्यपर्यावात्मक विशेषण पृथक् दिया गया है। सामान्यविशेषात्मक विशेषण पटार्थके धर्मोको विषय करता है जब कि इव्यपर्यावात्मक विशेषण पटार्थके परिणमनका निर्देश करता है। इस सरह सामान्यविशेषात्मक और इव्यपर्यावात्मक पदार्थ प्रमाणका प्रमेय होता है।

### प्रमेयके भेद-

जैन परम्परामें प्रमेय अर्थात् द्रव्योक्षे मूळतः दो मेद है एक चेतन और दूसर्रा अचेतन । चैतनहरू आत्मा या जीव है और अचेतन पुरुष्ठ घर्म अधर्म बाकांग और कालके मेदसे पाँच प्रकारके हैं !

१ पुद्रस्त-रूप, रह, राज्य और स्वर्गवाले परमाणु पुद्रस्त द्रव्य है। ये अनन्त है। इनमे मूलतः पृथिवी, जल, अग्नि और वायु आदि मेद नहीं है। ये भेद तो जब अनेक पुद्रस्त परमाणु मिलकर स्कृत्य बनते हैं तब होते हैं। पुद्रस्त परमाणु जब स्कृत्य बनते हैं तब उनका रासायनिक बन्य हो जाता है। उस समय उस स्कृत्यमें जितने पुद्रस्त परमाणु सम्बद्ध है सबका क्यामग एक जैसा परिणमन हो जाता है। और उसी औरत परिणमन के अनुसार स्कृत्यमें स्पित्यमें और रसिवयोप आदिका व्यवहार होता है। जब किसी एक आम आदि स्कृत्यमें स्वाद पैदा होती है तो इसका अर्थ है कि उस हिस्सेक परमाणु अब एक स्कृत्य अवस्थामें नहीं रहना चाहते, और वे चिर-चीर स्कृत्यकी सत्ता समास कर देते है। यह समस्त जगत् इन्हीं पुद्रस्त परमाणुओं के विविध परिणमन करनेका निज समाय है, अदः जब जैसी समग्री मिलती है उसके अनुसार उनके विविध और अचित्यस परिणमन होते रहते हैं। पुद्रस्का अर्थ है पूर्ण और गस्त होना। यानी विसमें कुछ आता रहे और जाता रहे।

धर्मे द्रव्य-एक लोकव्यापी वामूर्त द्रव्य जो गमनजील जीव और पुद्रलोकी गतिमें सहायक होता है। यह यद्यपि गतिका प्रेरक नहीं होता पर इसके बिना गति नहीं हो सकती।

अधर्म द्रव्य-छोकव्यापी अमूर्त द्रव्य को स्थितिशील जीव और पुद्रलोकी स्थितिम सहायक होता है। यह भी प्रेरक नहीं होता पर इसके विना स्थिति नहीं हो सकती। इन दो द्रव्योंके माननेका प्रयोजन यह है कि अनन्त आकाश्चम इस लोक-विश्वका अमुक आकार या शीमा तभी वन सकती है जब उस सीमाके आगे जीव और पुद्रल नपाये जॉय। इन द्रव्योंके अमावके कारण लोककी सीमाके आगे जीवादि द्रव्य नहीं पाये जाते। यानी लोक और अलोकका विभाग इन द्रव्योंके कारण होता है। इन पॉच अजीव या अचेतन द्रव्योंके अतिरिक्त अनन्त जीव-इव्य है।

आकारा द्रव्य-अनन्त अमूर्त एक इन्म है जिसमें समल इन्मोंका अवगाह होता है। इसके टो विभाग अन्य इन्मोंके अवस्थानकी अपेक्षा हो जाते हैं। बहाँतक अन्य इन्म पाये जाते हैं वह छोकाकाश है, जहाँ केवल आकाश ही आकाश है वह अलोकाकाश है।

काल द्रहर-कोकाकाशव्यापी असस्य काळाणु द्रव्य हैं, जो स्वयं तो परिवर्तन करते ही हैं साथ ही अन्य द्रव्योके परिवर्तनमें निभित्त मी होते हैं। घड़ी, घण्या, दिन आदि काल-व्यवहार इन्होंके निमित्तसे होता है।

### जीवका स्वरूप-

भारतीय दर्शन हैं। क्या विश्व दर्शनीमें 'जात्मा' एक समस्या रही है। चार्वाकको छोडकर होप सभी दर्शनीने जडतत्त्वसे पृथक् आत्मतत्त्व स्वीकार किया है जो परछोकगायी होता है तथा वन्धनमुक्त हो जाता है, मले ही उसे चित्तप्रवाह कहा हो या जन्य कोई सजा दी हो। चार्वाक चैतन्यशक्ति तो मानता है पर उसका उद्गम पृथिवी जल आदि भूतन्तुष्ट्रथके विशिष्ट रासायनिक मिश्रणसे स्वीकार करता है। उसके मतसे पृथिवी जल अग्नि बोर वायुचे चार ही मूल तत्त्व हैं। इनके समुदायसे करीर इन्त्रिय आदि उत्पन्त होती हैं और उनसे चैतन्य अमिन्यक्त या उत्पन्त होता है। शरीरके नष्ट होते ही उसका असित्य समाप्त हो जाता है। इसके मतसे किसी परलोकगायी जीवकी स्वान नहीं है।

वैदिक परम्परामे अन्त प्राण इन्द्रिय मन प्रज्ञ प्रज्ञान विज्ञान ओर आनन्द ए रूपमे आरमाका वर्णन मिलता है। फिर उसका चेतन "ब्रह्मके रूपमें भी निरूपण है। बृहदारण्यक उपनिपद (४१४।२०) आदिमे इसका अजर अमृत अन्यय अन शाश्वतके रूपमे विरुत्त वर्णन आता है। इस तरह सामान्यतया उपनिषद भारामे आत्माको स्वतन्त्र तस्य माननेका विचार बहुत प्राचीनकाळचे चाळ् या । बुद्ध स्वय अनात्मवादी ये । किन्तु उन्होंने अपने 'अनात्मवाद'में उपनिपत्के नित्य शास्त्रत आत्माका निपेष किया है न कि आत्माक असित्वका ही । वे आरमाको जिस प्रकार नित्य या शास्त्रत नहीं मानना चाहते ये उसी प्रकार चर्चाकीकी तरह उच्छिन्न भी नहीं मानना चाहते थे। उन्हें जिस प्रकार शास्त्रतबादमें खारा दिखाई देता था उसी तरह उच्छेदबादमें भी। इसकिये उन्होंने आत्माके स्वरूपको पहिले तो 'अन्याकृत' ही रखा। यदि किसीने कहत्त्वानेका प्रयक्ष भी किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि न वह शास्त्रत है और न उच्छिन । दो 'न' के सहारे उन्होंने आत्माको 'बगाञ्चत अनुन्छिन्न' रूपसे व्यक्त किया है। बुद कम्प-मरण परकोक वन्धन और निर्वाण आदि समी मानते ये पर इनका आधार खायी तत्व नहीं मानना चाहते थे। उन्हें जिस प्रकार शास्त्रत-आस्मवादमे आत्माके निर्विकारी या अपरिणामी रहनेसे ब्रह्मचर्य दीक्षा आदि उपायोचे आत्मसगोधन या निर्वाण असम्मव दिखता था उसी तरह चार्वाकके उच्छेदवादमे मी ब्रह्मचर्य आदिकी निर्यंकता साफनाफ दिखाई देती थी। इसीकिये वे अपने मिक्षुओको इन दोनो अन्तोचे वचनेकी सकाइ देते थे। उनका कहना था कि चित्त प्रवाह प्रतिक्षम परिवर्तित होता हुआ बहता चला था रहा है, पूर्वेते उत्तर उत्पन्त होता नाता है। पूर्व नष्ट होता है तो उसी उपादानसे उत्तर उत्पन्न हो जाता है। जो भी सरकार पूर्वमें प्राप्त थे वे उत्तरमे परिवर्तित होनेपर भी आते हैं। अतः ब्रह्मचर्य दीशा आदिसे विव चित्तको अभिसत्कृत किया जाता है तो उससे आगे उत्पन्न होनेवाला चित्त क्रमनः निराक्षव बन सकता है। इसमे क्रमचर्य दीआ आदिकी निवेंद वैराग्य निरोध और निर्वाण आदिके लिए सार्थकता है ।

उपनिपद्वादी आत्माको नित्य मानकर उसे रागादिहन्होंसे रहित बीतराग बनाना चाहते थे तो हुद उसे क्षण परिवर्तित मानकर भी बीतराग बनाना चाहते थे। दोनोका स्वय एक था, पर विचार या हिंद कोण चुदे-चुदे थे। जैन परम्परामे जीवका स्वस्प इस प्रकार बताया है—

"जीवो उवओगमयो अपुत्ति कत्ता सन्देपरिमाणो । मोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोहगर्द्दे ॥"

<sup>(</sup>१) "पृथिव्यापस्तेचो वायुरिति तस्वावि, तत्ससुदये शरीरोन्द्रपविषयसंज्ञाः।"-तत्त्वोप० ए० १।

<sup>(</sup>२) "तेभ्यक्तैन्यस्"-तत्त्वसं० प० पृ० पर० में उद्घत ।

<sup>(</sup>३) तैचिक शशर । (३) ह्यान्दोत्यक शश् । (६) तैचिक शह ।

<sup>(</sup>५) बृहदा॰ शपारशः। (६) तीसे० सह। (७) कीचीतकी हार। (४) ऐतरेय हारु।

<sup>(</sup>७) काषातक। २।र । (२) तैषि० २।४। (२१) तैषि० २।६ । (९) तैषि० २।४।

<sup>(</sup>१२) व्रव्यसं० गा० २।

नीव उपयोगरूप है, अमूर्त है कर्चा और मोक्ता है, खदेहपरियाण है, सतारी है और सिद्ध हो जासा

है । वह स्वमावसे कर्ज्यमनशील है ।

यह बताया जा चुका है कि चैसन्य ही जीवका स्वरूप है, वही चैतन्य अन और दर्शन अवस्थाओं में परिणत होता है । न्यायनैशेपिक आत्मासे ज्ञानको मिन्न मानकर उसमे श्रानादिका समवाय मानते है जनकि जैन चैतन्यको स्वरूपमृत गुण ।

जीवको अमूर्त समी जीववादी मानते हैं। पर जैन-परमरा ससारी अवस्थामे सदा कर्मपुद्रलॉसे बन्धन रहनेके कारण उसे व्यवहारदृष्टिसे मूर्व मान देती है। सास्यका आत्मा सदा क्टस्थ नित्य है। नैयायिकके आत्मा तक किसी परिणमनकी पहुँच नहीं है, वह गुणोतक ही सीमित है और गुण प्रयक् पदार्थ हैं। बौदक्षे यहाँ परिणयन है पर परिणयनोंका आधार कोई नहीं है जब कि जैन परिणमन मी मानता है और उसका आधार भी। इसिक्ष्ये संसारी अवस्थामें अब कि उसका वैभाविक-विकारी परिणमन होता है, आत्माको कमझित् मूर्त मी माना गया है। उसे स्वय कर्ता और भोका मी माना है। राख्यके मतमें कर्तृत्व प्रकृतिमें है और भोक्तृत्व आत्मामें है। यह भोक्तृत्व भी कपरी है। वह इतना ही है कि बुद्धिल्मी उभयद्शों दर्पणमें चैतन्य भी प्रतिकल्ति होता है और विषय भी । दोनोका बुद्धि-दर्पणमें एक साय प्रतिकालित हो जाना ही भोग है। तात्पर्य यह कि सब कुछ परिणमन होता है प्रकृतिमें किन्तु पुरुपमें मोस्तुत्व मान क्रिया जाता है। वौद्धने कर्तृत्व और मोस्तुत्व एक ही चित्तघारामें घटाया है। जैनका आत्मा तो उत्पाद-स्पय-प्रौव्यात्मक परिणमन करनेके कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व पर्यायसे स्वयं परिणत होता है। वंधता भी वही है और युक्त भी वही होता है। अनादिकाळते वह मूर्त कर्मपुद्रकॉर्स वद ही चला आ रहा है। इसीस्रिये अनादि काकले ही वह कथवित मूर्त है और कर्मानुसार प्राप्त छोटे-वड़े शरीरके अनुसार संकोच और विकास करके उस शरीरके प्रमाण आकारवाका होता है। चूँकि स्वमावतः वह अमूर्त-प्रव्य है, पुत्रकरे कुदा है, और बासनाओं के कारण संसार अवस्थामे विकृत हो रहा है अतः सम्यग्दर्शन सम्यग्काच और सम्यक् चारित्र भादि प्रवर्तीचे वीरे-वीरे ग्रुद्ध होकर कर्म-वन्त्रनचे मुक्त खिद्ध हो जाता है, उस समय उसका आकार अन्तिम शरीर जैसा ही रह जाता है। कारण यह बताया गया है कि जीवके प्रदेशोंमें संकोच और विकास दोनों ही कर्म-सम्बन्धरे होते थे । अब कर्म-बन्धन खूट गया तब जीवके प्रदेशोंके फैलनेका भी कारण नहीं रह जाता, अतः वे अन्तिम गरीरचे कुछ न्यून आकारवाले रह बाते हैं।

आकारो आकारके सम्बन्धमें उपनिषद्भिं अनेक मत है-उसे अपूपरिमाण', चावल' या जबके दानोके वरावर, ज्याद्यमाण और विकक्षप्रमाण आदि रूपसे माना है। आत्माको देहपरिमाण माननेके विचार भी उपनिषदींमे पाये जाते हैं'। किन्त अन्ततः उपनिषदींका द्वकाव उसे सर्वगत माननेकी ओर है। चार्वाकका देहको ही आतमा मानने और बैनका देहपरिभाण आत्मा माननेमे मूळमूत मेद यही है .कि जैन आत्माको

सतन्त्र द्रव्य मानते है जब कि चर्वाकके यहाँ उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है।

व्यापक आत्मवादियोके मतसे मुक्त अवस्थामे आत्मा वहाँ-का-राहाँ वैशा-का-रीठा बना रहता है 1 क्यापक होनेके कारण उसका प्रकृति और सनसे सयोग भी बना रहता है । अन्तर इतना ही हो <sup>'</sup>जाता है कि को प्रकृति ससार अवस्थामे उसके प्रति प्रवृत्ताधिकार थी वह निवृत्ताधिकार हो जाती है। जो मन अपने सयोगसे ससारदशामे पुरुषमें बुद्धि सुख-दुःख आदि उत्पन्न करता था वह मोक्ष अवस्थामें उसके प्रति नपुसक हो जाता है। तारार्य यह हुआ कि मुक्ति प्रकृति या मनकी हुई। आत्माने तो अपने नित्य सर्वगत स्वभावको न पहिले छोड़ा या और न सब नया प्राप्त ही किया है, वह तो जैसा-का-तैसा है।

बुद्धने निर्वाण अवस्थामें चित्तका क्या होता है इस विषयमें मौन रखा है, उसे अन्याकृत कहा है। किन्तु प्रदीप निर्वाणकी तरह आत्मनिर्वाणकी करपना यानी चित्तके सर्वया उच्छित होनेकी बात पदार्थ-

<sup>(</sup>१) मैत्र्यु० ६।६८।

<sup>(</sup>२) बृहद्गा० पाद्दा ।

<sup>(</sup>३) कठोप० शशाश्या (४) छान्दो० ५।१८।१ ।

<sup>(</sup>५) तैत्ति । ११ । कौपतकी ४१२० ।

स्थितिके मूल दार्शनिक रिद्धान्तके विरुद्ध है। यह तो चार्चाक जैसा ही हुआ। जिस प्रकार चार्वाक चित्त या जीवका उच्छेद शरीरके साथ ही स्वीकार करता है उसी प्रकार बौदोंने भी उसका ससारके साथ उच्छेद मान लिया है। अन्तर यह अवस्थ है कि चार्वाक उसका प्रारम्भ गर्मसे मानता है तो ये उसका 'प्रारम्भ' मानकर उसे अनादि मानते हैं। पर आत्मा या चित्त न चार्वाकके मतमे मौलिक तन्त हुआ और न प्रदीप-निर्वाणवादी बौदों के यहां। मैं पहिले लिख आया हूं कि बौदों में बन दार्गनिक वाद-विवादका युग आया और चारों ओरसे उनपर इस उच्छेदवादके दूवर्णोकी बौछार पड़ने छमी तो शान्तरिक्षत और तत्पूर्वतां कुछ आचार्योंने मुक्तिमे भी शुद्धचित्तकी सत्ता स्वीकार करनेके मतका प्रतिपादन किया। तत्त्वसम्रह पविका (पृ० १०४) में आठ कमळगील यह प्राचीन स्रोक उद्धुत करते हैं—

"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्छेशवासितम्। तदेव तैर्विनिर्मुकं भवान्त इति कथ्यते॥"

अर्थात् जो चित्त रागादिक्षेश्वते नासित होकर ससार कहलाता है नहीं जब रागादिक्षेशोंसे रहित हो जाता है तो ममान्त कहा जाता है। इतना ही नहीं जान्तरिक्षत तो अत्यन्त सप्ट अब्दोमें किसते हैं कि"मुक्तिनिर्मेकता थिया"-अर्थात् बुद्धिकी निर्मेखता ही मुक्ति है। इस चित्तश्रादिक्स मक्तिका

प्रतिपादन करनेपर ही उनकी दार्शनिक बाद-विचादमें रक्षा हो सकी है।

देहरे मिल आत्माकी सत्ता रिद्ध करनेके छिए 'अहम्' प्रत्यय ही सबसे बढ़ा प्रमाण है, जो 'अह सुखी, अह तुःखी' आदिके रूपमें प्रत्येक प्राणीके अनुभवमे आता है। मनुष्योके अपने-अपने जन्मान्तरीय संस्कार होते है. जिनके अनुसार वह इस जन्ममे अपना विकास करता है। जन्मान्तरके सरणकी अनेको घटनाएँ सुनी गयी हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इस वर्तमान शरीरको छोडकर आत्मा नये शरीरको भारण करता हैं। यह ठीक है कि इस कर्म-परतन्त्र आत्माकी स्थित वहत कुछ शरीर और गरीरके अवयवो के अधीन हो रही है. किसी रोगसे मिसाक के विकृत हो जानेपर समस अर्जित बान विस्मृतिक गर्भमे चला जाता है. रक्तचापकी कमीबेसी होनेपर उसका इदयकी गति और मनोभावोके अपर गहरा प्रमाव पहता है। आधनिक धतनादियोंने भी (Thyroid and Pituitary) याहराइड और पिचयेररी प्रनिथमोंचे उत्पन्न होनेवाले (Hormone) नामक द्रव्यके कम हो जानेपर जानाविग्रणोमे कमी आ जाती है, यह सिद्ध किया है। किन्त यह सब देहपरिमाणवाले स्वतन्त्र आरमतत्त्वके माननेपर ही सम्मव हो सकता है। क्योंकि एसारीदशामें आत्मा इतना परतन्त्र है, कि उसके अपने निजी गुणोंका विकास भी इन्द्रियादिके सहारेक बिना नहीं हो पाता । वे मीतिक द्रव्य उसके गुणविकासमें उसी तरह सहारा देते हैं, जैसे कि झरोलेसे देखनेवाले पुरुषको देखनेमें झरोला सहारा देता है। कहीं-कहीं जैन अन्योमे जीवके त्यरमधा वर्णन करते समय 'पुत्रल' विशेषण भी दिया है, यह एक नई बात है। वस्तुतः वहाँ उसका तासर्य इतना ही है कि जीवका वर्तभान विकास और जीवन जिन आहार, शरीर, इन्द्रिय, मापा, मन और खासोन्यू।सके सहारे होता है, वे सब पीद्रक्रिक हैं। इस तरह निमित्तकी दृष्टिसे उसमे पुद्रक विशेषण दिया गया है, स्वरूपकी दृष्टिसे नहीं । आत्मवादके प्रसद्धमें जैन-दर्शनका उसे शरीरस्य न मानकर पृथक् सत्व स्वीकार करके शरीरपरिमाण मानना अपनी अनोस्ती सल है. और इससे मौतिकवादियोंके द्वारा दिये जानेवाछे आक्षेपोंका निराकरण हो जाता है।

इच्छा, सकत्पद्यक्ति और माननाएँ केवल मौतिक मिसाध्वकी उपन नहीं कहीं ना सकती, क्योंकि किसी मी मौतिक यन्त्रमें स्वय चलने, टूटनेपर अपने आपको सुधारने और अपने सजातीयको उत्पन्न करनेकी समता नहीं देखी जाती। अनस्थाके अनुसार बहुना, घावका अपने खाप मर जाना, जीर्ण हो जाना इत्यादि ऐसे धर्म हैं, जिनका समाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-वह यन्नोका इत्यादि ऐसे धर्म हैं, जिनका समाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-वह यन्नोका सामाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-वह यन्नोका सामाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-वह यन्नोका सामाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-वह यन्नोका सामाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता। विकास सामाधान केवल मौतिकतारों नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) तत्त्वसं ॰ पृ॰ १८४।

<sup>(</sup>२) "जीवो कत्ता य वता य पाणीं सीत्ता य पोमालो ।"—संगप० २।८६ ।

भनोरम कत्यनावांंसे साहित्याकाशको रग-विरगा करना आदि एक स्वय समर्थ, स्वय चैतन्यगाली द्रव्यका ही कार्य है। प्रश्न उसके व्यापक, अणु-यरिमाण या मध्यम-परिमाणका हमारे सामने है। अनुभवसिद्ध कार्य-कारणमाव हुमे उसे सकोच और विस्तारस्वमाववाळ माननेको प्रेरित करता है। किसी असयुक्त

अखण्ड द्रव्यके गुणोका विकास नियत प्रदेशीमें नहीं हो सकता ।

जैन देखने और स्पनेकी शक्ति केवळ उत-उन आत्मप्रदेशींमें नहीं मानते, अपिद्व सम्पूर्ण आत्मामे मानते है । क्षात्मा अपने पूर्ण शरीरमें सक्रिय रहता है। अतः वह उन-उन चक्षु, नाक आदि उपकरणोके झरोखोसे रूप और गन्ध आदिका परिज्ञान करता है। अपनी वासनाओं और कर्मसस्कारोंके कारण ही उसकी अनन्त⊾ इक्ति इस प्रकार छिन्न-विच्छिन रूपसे प्रकट होती है। अतः प्रतीति, अनुमय और युक्ति हमें सहज ही इस नतोजेपर पर चा देती है कि आत्मा केवल मृतचत्रध्यरूप नहीं है, किन्त उनसे मिल, पर उनके सहारे अपनी शक्तिको विकसित करनेवाळा स्वतन्त्र, अखण्ड और अमृतिक पदार्थ है। इसकी आनन्द और सौन्दर्यानुमृति स्वय प्रसक्ते स्वतन्त्र अस्तित्वके खासे प्रमाण है। राग और द्वेषका होना तथा उनके कारण हिंसा आदिके आरस्यमे जट जाना, भौतिक यन्त्रका काम नहीं हो सकता । कोई भी यन्त्र अपने आप चले, स्वय विगड़ जाय और विराहनेपर अपनी सरम्मत स्वय करले. स्वय प्रेरणा के और समझ-बुझकर चले यह असम्मध है। चैतन्य इन्द्रियोका धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियोंके वने रहनेपर भी चैतन्य नष्ट हो जाता है। चैतन्य यदि प्रत्येक इन्द्रियका धर्म माना जाता है तो एक इन्द्रियके द्वारा जाने गये पदार्थका इन्द्रियान्तरसे अनु-सन्धान नहीं होना चाहिए। पर हमकी या आमकी फॉकको देखते ही जीममें पानी आ जाता है। अतः जात होता है कि ऑस और बीम आदि इन्द्रियोका प्रयोक्ता कोई सत्र-सत्ताख्क अवस्य है। जिस प्रकार शरीर अचेतन है उसी तरह इन्द्रिय भी अचेतन है । अतः अचेतनसे चैतन्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि हो तो उसके कम रस गम्भ और स्पर्ण आदिका अन्यय चैतन्यमे उसी तरह होना चाहिए जैसे कि मिड़ीके स्पादिका अन्वय मिट्टीचे उत्पन्न बढेमें होता है। जीवको पृथक् िख्द करनेकी युक्तियोंका संग्रह इस प्रकार है⊸

## "वदहर्जस्तनेहातो रक्षोडऐः भयस्मृतेः। भूतानम्बयनात् सिद्धः प्रकृतिहः सनातन ॥"

अर्थात् तत्काक उत्पन्न हुए वाकककी सानपानकी चेशाचे, भूत राधस आदिके सद्भावसे, परक्लोकके सारणसे और मौतिक रूपादि गुणोंका चैतन्यमें अन्वय न होनेसे एक अनादि जनन्त आत्मा पृथक् द्रव्य सिंद होता है, जो सबका काता है।

सिदिषि॰ (२।२५) में आत्माको पृथक् विद्ध करनेके किये धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धवाळी युक्ति भी दी है कि—जब इस अपनी देहमे बचन व्यापार चादि चेश्वओंकी युद्धिपूर्वक उत्पत्ति देखते हैं और उन्हीं चेश्वोंको तूसरोंके शरीरमें देखते हैं तब यह सहजमे कस्पना होती है कि उनमें भी बुद्धि है।

यह आत्मा स्वय अपने कर्मोंका कर्ता और मोक्ता होता है। इसे पुण्य और पापको भोगनेके किये स्वर्ग और नरक मेजनेवाले किसी प्रमु की सत्ता जैनपरम्परा नहीं मानती। प्राकृतिक नियमोंके अनुसार समस्त सिष्टियक स्वयं चारिक्त है।

इस प्रकार जैन-परम्परामे छह द्रव्य भौक्षिक माने गये हैं। समी निरपवाद रूपसे द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक है।

#### ३ नयसीमांसा

अधिगमके उपायोमें प्रमाणके साथ नयका भी निर्देश किया गया है। प्रमाण वस्तुके पूर्णस्पको प्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा यहीत वस्तुके एक अशको जानता है। श्राताका यह अभिमाय-

<sup>(</sup>१) भमेयरतमाला श८ में उद्घत ।

विशेष 'नय है जो प्रमाणके द्वारा जानी गयी वस्तुके एक देशको सर्का करता है। वस्तु अनन्त्वधर्मवाकी है। प्रमाणज्ञान उसे समग्रभावसे ग्रहण करता है, उसमे अश्विमाजन करनेकी ओर उसका क्रस्य,नहीं होता। जैसे 'यह वहा है' इस ज्ञानमे प्रमाण घटेको अस्वडमावसे उसके स्म स्स ग्रन्थ स्पर्ध आदि अनन्त गुणमर्मोका विमाग न करके पूर्णस्पर्मे ज्ञानता है जब कि नय उसका विभाजन करके 'स्मवान घटः' 'रखवान घटः' आदि स्पर्मे उसे अपने-अपने अभिग्रायके अनुसार जानता है। एक बात व्यानमें रखनेकी है कि प्रमाण और नय ज्ञानकी ही चुन्तियों हैं, ज्ञानात्मक पर्यायें हैं है जब ज्ञाताकी सकस्वम्हणकी दृष्टि होती है तब उसका ज्ञान प्रमाण होता है और जब उसी प्रमाणसे यहीत बस्तुको खंडवाः ग्रहण करनेका अभिग्राय होता है तब वस्तुको खंडवाः ग्रहण करनेका अभिग्राय होता है।

यदापि अध्यास्पेषि सभी ज्ञांन वस्तुके पूर्णस्मको नहीं जान पाते फिर भी जितनेको वह जानते हैं उनमें भी उनकी यदि समझम्हणकी हिंह है तो वे सकलमाही ज्ञान प्रमाण हैं और अध्यम्मही विकल्णान नय ! 'रूपवाच् घटा' यह ज्ञान भी यदि सममुखेन समस्त घटका ज्ञान असलमानसे करता है तो प्रमाणको ही तीमानें पहुँचता है और घटके रूप रख आदिका विमाजनकर यदि घटके स्पको मुख्यतया जानता है तो वह नय कहलाता है। प्रमाणके जाननेका क्षम एक देखके द्वारा भी समम्बी तरफ है ज्ञाव कि नय सम्म वस्तुको विभाजितकर उसके अधाविद्येषको ओर झकता है। प्रमाण च्युके द्वारा स्पको देखकर भी उस द्वारते पूरे घटको आस्मसात् करता है और नय उस बटेके खण्डकर उसके रूप आदि अधोको जाननेकी ओर छकता है। इसीलिये प्रमाणको सकलादेशी और नयको विकलादेशी कहा है। प्रमाणके द्वारा जानी गई वस्तुको धान्यकी तर गोसे अभिव्यक्त करनेके लिए जो जानकी रहान होती है वह नय है।

### नय प्रमाणका एक देश है-

'नय प्रमाण है या अप्रमाण !' इस प्रकाश समाधान 'हॉ और ना' में नहीं किया था सकता ! जैसे कि चड़में मरे हुए समुद्रके जलको न तो समुद्र कह सकते हैं और न असमुद्र ही । नय' प्रमाणते उसन्न होता है अतः प्रमाणात्मक होकर भी अधामाही होनेके कारण पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता और आप्रमाण तो वह हो ही नहीं सकता । अतः जैसे घड़का जल समुद्रकदेश है उसी तरह नय भी प्रमाणकदेश है अप्रमाण नहीं । नयके द्वारा प्रहण की जानेबाली बस्तु भी न तो पूर्ण वस्तु कही जा सकती है और न अबस्तु किन्यु सस्त्वेकदेश ही वह हो सकती है । तात्मर्थ यह कि प्रमाणसागरका वह अश्च नय है जिसे जाताने अपने अमिप्रायके पात्रमें मर लिया है । उसका उत्पत्तिस्थान समुद्र ही है, पर उसमें वह विद्यालता और समप्रता नहीं है जिससे उसमें सन समा जाता है । लोग जैसे अपने छोटे-बड़े पात्रके अनुसार ही कल प्रहण करते हैं उसी तरह प्रमाणकी रशशालामें नय अनेक समीं और वेशों अपना नाटक रचता है ।

सुनय दुनैय-यदापि अनेकान्तात्मक वस्तुकै एक-एक अद्या अर्थात् वसीको विषय करनेवाले अमिप्रायिविशेष प्रमाणकी सन्तान हैं पर इनमें यित सुमेल, परस्परप्रिति और अपेक्षा है तो ही ये सुन्य हैं अमिप्रायिविशेष प्रमाणकी सन्तान हैं पर इनमें यित सुमेल, परस्पर्प्राति और अपेक्षा है तो ही ये सुन्य हैं अत्यथा दुर्नय। नय अनेकान्तात्मक वस्तुके अमुक अद्यको मुख्यमावसे प्रहण करके मी अन्य अर्थाका निराकरण नहीं करता, किन्तु उनके प्रति तटस्थमाव रस्तता है। पिताकी बायदादमे जैसे सभी सन्तानीका समान इक होता है और सपूत वहीं कहा जाता है जो अपने अन्य माहयोंके इकको ईमानदारीसे स्वीकार करता समान इक होता है और सपूत वहीं कहा जाता है जरान्त करता है, उसी तरह अनन्तपर्मा वस्तुमें सभी है, उनके हड़पनेकी छुनेय नहीं करता किन्तु सङ्गाव ही उत्यन्त करता है, उसी तरह अनन्तपर्मा वस्तुमें सभी नर्योका समान अधिकार है और सुनय वहीं कहा जायगा जो अपने अनको मुख्यस्मसे ग्रहण करके मी अन्यके

<sup>(</sup>१) "ज्ञातृणासभिसन्धयः सञ्च वर्षाः"—सिबिधि॰ १०।१। "वर्षो ज्ञातुरिभप्रायः"-कर्षी॰ क्लो॰ ५२। (२) सिबिधि॰ १०।६।

<sup>(</sup>३) "नायं बस्तु न सावस्तु वस्त्वंशः कव्यते यतः । नाससुद्रः ससुद्रो वा ससुद्रांको वयोज्यते ॥" —तः इलो॰ ११६ । नयविवरण इलो॰ ६ ।

अञ्जोको गौण करे.पर उनका निराकरण न करे, उनकी अपेक्षा करे और उनके अस्तित्वको स्वीकार करे ! जो दूसरेका निराकरण करता है और अपना ही अधिकार जमाता है वह कपूतकी तरह दुर्नय 'कहलाता है ।

प्रमाणमें पूर्ण वस्तु समाती है नय एक अञ्चको मुख्यस्पसे ग्रहण करके भी अन्य अशोंको गौण करता है उनकी अपेक्षा रखता है और तिरस्कार तो कभी नहीं करता, िकन्तु दुनैय अन्यनिरपेक्ष होकर अन्यका निराकरण करता है। प्रमाण तत् और अतत् समीको जानता है, नय तत्की प्रतिपत्ति होती है पर-दुनैय अन्यका निराकरण करता है। प्रमाण त्त्र और अतत् समीको जानता है, नय 'स्थात्सत्' इसतरह सापेक्ष स्पत्ते जानता है जवि दुनैय 'स्वेव' ऐसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार करता है। सापेक्षता ही नयका प्राण है। आचार्य विद्वेतने अपने सन्मतिस्त्र (१।२१-२५) मे कहा है कि—

"तम्हा सन्त्रे वि णया मिच्छादिद्वी संपक्त्वपहिनद्दा । अण्णोण्णणिस्सिक्षा उण हुर्वति सम्मनसम्माना ॥"—सन्मति० १।२२ ।

अर्थात् वे सभी नय मिष्यादृष्टि हैं जो अपने ही पक्षका आग्रह करते हैं—परका निषेध करते हैं। फिन्तु जब वे ही परसर होते हैं अर्थात् अस्थान्याभित होते हैं तब सम्यक्सके सद्भावक होते हैं अर्थात् सम्यग्हृष्टि होते हैं। जैसे अनेक प्रकारके गुणवाली वेंद्वर्य आदि मिण्यां महामृत्यवाली होकर भी यदि एक सुत्रमे पिरोई हुई न हों, परसर घटक न हो तो 'रजाबकी' सज्ज नहीं पा सकती उसी तरह अपने नियत बादोंका आग्रह रस्तनेवाले परसर्तिन्तेपक्ष नय सम्यक्तको नहीं पा सकते, मले ही वे अपने-अपने पक्षके किये कितने ही महत्त्वके क्यों न हो । किस प्रकार ने ही मिण्यां एक सुतर्मे पिरोई' जाकर 'रजावली-हार' बन जातीं है उसी तरह समी नय परस्पर सापेश्व होकर सम्यक्ष्मनेको प्राप्त हो जाते हैं।

"जे वयणिज्ञवियय्या संजुज्जंचेद्ध होति एपस्तु । सा ससमयपण्णवणा तित्ययरासायणा अण्णा ॥"-सम्मति० १।५३ ।

जो वचनविकत्पक्षी नय परसर सम्बद्ध होकर खिववयका प्रतिपादन करते हैं, वह उनकी खसमय प्रजपना है तथा अन्य निरपेक्षश्चीच तीर्थेकर की आसादना है।

भाचार्थं कुन्दुकुन्द इसी सत्त्वको बड़ी मार्मिक रीतिसे समझाते हैं--

"दोण्ह वि णयाण भणियं जाणह णवरं तु समयपिवद्धो ।

णडु णयपक्कं गिण्हिदि किंचिवि णयपक्कपरिहीणो ॥"-समयसार गाथा १४३। स्वसमयी व्यक्ति दोनों नयोंके वक्तव्यको जानते तो हैं पर अन्य नयका तिरस्कार करके किसी एक नयपक्षको प्रहण नहीं करते । वे एक नयको द्वितीयसापेक्ष रूपसे ही प्रहण करते है ।

वस्तु जब अनन्त धर्मात्मक, है तब स्वभावतः एक एक धर्मके ग्रहण करनेवाले अभिग्राय मी अनन्त ही होंगे, मले ही उनके वाचक प्रयक्ष्यक् शब्द न मिले पर बितने शब्द हैं उनके वाच्य धर्मोंके जाननेवाले उतने अभिग्राय तो अवस्य होते हैं। यानी अभिग्रायोकी सख्याकी अपेखा हम नयींकी सीमा न बॉध सके पर यह तो सुनिक्चितस्मते कह ही सकते हैं कि जितने शब्द हैं उतने तो नय अवस्य हो सकते हैं; क्योंकि कोई मी बचन अभिग्रायके विना हो ही नहीं सकता। ऐसे अनेक अभिग्राय सम्मव है जिनके बाचक शब्द न मिले पर ऐसा एक भी शब्द नहीं हो सकता जो विना सम्मायके प्रयुक्त होता हो। अतः सामान्यतया, जितने शब्द हैं उतने नव<sup>8</sup> हैं।

<sup>(</sup>१) "निरपेक्षा नवा मिन्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्यकृत्।" —साप्तमी० स्छो० १०८। सिद्धिवि० १०१२, २७।

<sup>(</sup>२) "धर्मान्तरावानोपेक्षाहानिरुक्षणत्वात् प्रमाणनयदुर्णयानां प्रकारान्तरासंग्रनावः। प्रमाणात्तदः वत्त्वभाषप्रतिपत्तेः तदान्त्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेदन ।"—शष्ट्यः ०, अष्टसह् ० ५० १९० ।

<sup>(</sup>३) "सदेव सप्त्यात् सदिति त्रिधार्यो भीयेत दुर्नीतिनयममाणैः ।" आन्ययोगन्य० इछो० २८ ।

<sup>(</sup>४) "नाबह्या वयणयहा ताबह्या होति वयवाया"—सन्मति० ३।१७।

यह विधान यह मानकर किया जाता है कि प्रत्येक गव्द वस्तुके किसी न किसी धर्मका वाचक होता है। इसीलिप्टे तत्नार्थमाच्य (११३५) में ये नय क्या एक वस्तुके विधयमें परस्पर विरोधी तन्त्रोंके मतवाद हैं या जैनाचार्योंके ही परस्पर मतमेद हैं १ इस प्रश्नका समाधान करते हुए स्पष्ट लिखा है कि 'न तो ये तन्त्रान्तरीय मतवाद हैं और न आचार्योंके पारस्परिक मतमेद है किन्तु त्रेय अर्थके नाना अध्यवसाय हैं। ये स्वाई कस्पनाएँ नहीं हैं परस्प ही वस्तुको अपेक्षामेदसे या अनेक दृष्टिकोणोसे ग्रहण करनेवाले विकस्प हैं। ये हवाई कस्पनाएँ नहीं हैं और न शेखचिल्लीके विचार ही हैं किन्तु अर्थको नानाप्रकारसे जाननेवाले अभिग्रायविशेष हैं।

ये निर्विषय न होकर ज्ञान शब्द या अर्थ किसी-न-किसीको निषय अनस्य करते हैं। इसका निवेक करना जाताका कार्य है। जैसे एक ही छोक सत्की अपेक्षा एक, जीन और अनीवके मेदसे दो, इब्य गुण और पर्यायके मेदसे तीन, चार प्रकारके दर्शनका निषय होने चार, पॉच अस्तिकार्योकी अपेक्षा पॉच और छह द्रव्योकी अपेक्षा छह प्रकारका कहा जा सकता है। ये अपेक्षामेदसे होनेनाले निकस्य हैं मात्र मतमेद या निवाद नहीं हैं उसी तरह नयनाद भी अपेक्षामेदसे होनेनाले नर्त्तुक विभिन्न अध्यवसाय-यानी निर्णय हैं।

'हो तय दृढ्यार्थिक और पर्यायार्थिक-इस तरह सामान्यतया अभिप्रायोकी अनन्तता होनेपर भी इन्हें दो विसागोंसे बॉटा जा सकता है एक अमेदको ब्रहण करनेवाले और दूसरे मेदको ब्रहण करनेवाले। वस्तुमे स्वरूपतः अमेद है, वह असल्ड है और अपनेमें एक मौलिक है। उसे अनेक गुण पर्याय और धर्मोंके द्वारा अनेकरूपमे प्रहण किया जाता है। अमेरआहिणी हिंद्र इन्यदृष्टि कही जाती है और मेरआहिणी हिंद पर्यायदृष्टि । द्रव्यंको सुरुयरूपते ग्रहण करनेवाळा नय द्रव्यार्थिक द्रव्यास्तिक या अन्युच्छति नय कहळाता है और पर्यायको ग्रहण करनेवाका नय पर्वायार्थिक पर्यायासिक या व्यक्तित्व है। अमेद अर्थात सामान्य और मेद यानी विशेष । वस्तुओं में अमेद और मेदकी कल्पनाक दो प्रकार हैं। पिहेका तो एक अखण्ड मौकिक द्रव्यमें अपनी द्रव्यशक्तिके कारण विवक्षित अमेद द्रव्य या कर्णता सामान्यकप है। यह व्यपनी काळकमसे होनेवाळी क्रमिक पर्यायोंमे उपरधे नीचे तक व्याप्त रहनेके कारण उर्व्यंता सामान्य कहळाता है। यह जिस प्रकार अपनी क्रमिक पर्यायोंको व्यास करता है उसी तरह अपने सहमावी गुण धौर धर्मोंको भी व्यास करता है। वृक्षरी अमेद कस्पना विमिन्नक्ताक अनेक द्रव्योमे सम्रहकी दृष्टि की जाती है। यह करपना शब्दव्यवहारके निर्वाहके किए साहस्यकी अपेआसे की जाती है। अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मनुष्यो में शंह स्थमूलक मनुष्यत्व जातिकी अपेक्षा मनुष्यत्व शामान्यकी कस्पना विर्वेक् शामान्य कहलाती है। यह अनेक ब्रब्योंमे तिर्छी चकती है। एक ब्रव्यकी पर्यायोंमें होनेवाकी भेदकस्पना पर्यायविधेष करकाती है तथा विमिन्न हर्व्योमें प्रतीत मेद व्यतिरेकविशेष कहा जाता है। इस प्रकार दोनीं प्रकारके अमेदोंको विषय करनेवाळी द्रव्य दृष्टि है और मेदोंको विषय करनेवाळी पर्यायदृष्टि है।

परमार्थ और ज्यवहार-परमार्थंतः प्रत्येक द्रव्यंगत वामेदको प्रहण करनेवाली ही दृष्टि ह्व्यार्थिक शौर प्रत्येक द्रव्यंगत पर्यायनेदको बाननेवाली ही दृष्टि पर्यायार्थिक होती है। जूँकि अनेक द्रव्यंगत अमेद औप-चारिक और प्रावहारिक है अतः इनमें साद क्यमूलक अमेद मी व्यावहारिक ही है परमार्थिक नहीं। अनेक व्रत्योक मेद पारमार्थिक ही है। 'मनुष्यंत्व' मात्र साद क्यमूलक कर्मना है। कोई एक ऐसा मनुष्यंत्व नामका द्रवार्थ नहीं है को अनेक मनुष्य द्रव्योगें मोतियोगे स्त्वकी तरह पिरोया यथा हो। सादक्य मी अनेकिन्छ भर्म नहीं है किन्तु प्रत्येक व्यक्तियोगे रहता है। उसका व्यवहार अवस्य परसायेख है, किन्तु स्वरूप तो प्रत्येकिनिष्ठ महीं है। अतः किन्हीं मी संवातीय या विचातीय अनेक द्रव्योक्त अमेदमूलक स्वप्रह केवल व्यावहारिक है है। सारमार्थिक नहीं। अनन्त पुद्रक परमाणु द्रव्योको पुद्रक्रतेन एक कहना व्यवहारके किये है। दो पृयक् परमाणुओंकी सत्त्वा कमी भी एक नहीं हो सकती। एक द्रव्यंगत क्षेत्रक्ति सामीत्यको छोडकर जितनी परमाणुओंकी सत्त्वा कमी भी एक नहीं हो सकती। एक द्रव्यंगत क्षेत्रक्ति सामीत्यको छोडकर जितनी परमाणुओंकी सत्त्वा कमी भी एक नहीं हो सकती। एक द्वयंगत क्षेत्रक्ति स्वावहारिक है। उनका भी अमेद कस्पनार्थ अवान्तर या महासामान्यके नामसे की जाती है वे सब व्यवहारिक है। उनका परसालिकी इतर्ना ही सम्बन्ध है कि वे शब्दोक द्वारा उन-उन पृथक वस्तुओंका समह कर रही है। विस

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि० १०।४।

प्रकार अनेक द्रव्यगत अमेद व्यावहारिक है उसी तरह एक द्रव्यंग पर्यायमेट वास्तविक होकर भी गुणमेद और धर्ममेद उस अखड अनिर्वचनीय वस्तुको समझने समझने और कहने के लिये किये जाते हैं। जिस प्रकार हम पृथक्षिद्ध द्रव्यों का विक्लेषण कर उन्हें अल्या स्वतंत्र मायसे गिना सकते हैं उस तरह एक द्रव्यं गुण और धर्मोंको नहीं। अतः परमार्थ द्रव्यार्थिकनय एकद्रव्यगत अमेटको विषय करता है, और परमार्थ पर्यायिक एकद्रव्यगत क्रिक प्रवायिक एकद्रव्यगत अमेटको व्यवहार क्रिक प्रयायिक स्वतंत्र है। व्यवहार क्रिक जनक द्रव्यगत अमेदको ज्ञानता है। व्यवहार पर्यायार्थिक स्वतंत्र केमेदको ज्ञानता है। व्यवहार पर्यायार्थिक स्वतंत्र गुणमेद और धर्ममेद तक है।

द्रव्यास्तिक और द्रव्यार्थिक-तन्तार्थ वार्तिक (१।३३) में द्रव्यार्थिक स्थानमें आनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायार्थिक स्थानमें आनेवाला पर्यायास्तिक शब्द इसी स्ट्रम मेदको स्वित्त करता है! इव्यास्तिकका तार्त्य है कि जो एकद्रव्यके परमार्थ अस्तित्वको विषय करे और तन्मूल्क ही अमेदका प्रत्याप्त करे! पर्यायास्तिक एक द्रव्यकी वास्तिविक क्रमिक पर्यायाँके अस्तित्वको मानकर उन्होंके आधारने मेव व्यवहार कराता है। इस दृष्टिसे अनेक इव्यात परमार्थमेदको पर्यायार्थिक विषय करके भी उनके भेदको किसी इव्यक्ती पर्याय नहीं मानता। यहाँ पर्याय गव्दका प्रयोग व्यवहारार्थ है। तास्त्य यह कि—एक इव्यगत अमेदको द्रव्यासिक और परमार्थ पर्यायार्थिक, एकइव्यगत पर्यायमेटको पर्यायासिक और परमार्थ पर्यायार्थिक, अनेक द्रव्यों के सादस्यमूळक अमेदको व्यवहार द्रव्यार्थिक तथा अनेकद्रव्यगत भेटको परमार्थ पर्यायार्थिक, अनेक द्रव्यों के सादस्यमूळक अमेदको व्यवहार द्रव्यार्थिक तथा अनेकद्रव्यगत भेटको परमार्थ पर्यायार्थिक जाता है। अनेक द्रव्यगत मेदको हम 'पर्याय' चाव्य व्यवहारके लिये ही कहते हैं। इस तरह भेटा मेदासक या अनन्त प्रमासक केयो जाताके अमिग्रयायानुसार मेट या अमेदको प्रव्या करके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक गर्याकी प्रवृत्ति होती है। कहाँ कीनता मेद या अमेद विवक्तित है यह सम्मता वक्ता और ओताकी कुञव्यापर निर्मंद करता है। तीर्थेकरोक्ते द्वारा उपविद्य समस्त अर्थका समस् इन्ही दो नर्योमें हो जाता है। उनका कथन या तो अमेदप्रधान होता है या मेदप्रधान।

दीन और सात नय-जन इस प्रत्येक पटार्थको अर्थ गन्द और जानके आकारोंस गॅटते हैं तो इनके प्राप्त जान सी स्वसावतः तीन अणियोंसे वॅट जाते हैं-जाननय अर्थनय और जन्दनय। कुछ व्यवर्ष् केवल जानाश्र्यी होते हैं, उनसे अर्थके तथाशृत होनेकी चिन्ता नहीं होती, ने केवल मंकराये चलते हैं जैसे आज महावीरजयती है। जर्थके आधारसे चलनेवाले अवहारसे एक और नित्य एक और व्यापी रुपये चरस कता है। कार्यका की जा सकती है तो दूसरी ओर अणिकत्व परसाणुत्व और नित्य वालकी हृष्टिसे अन्तिस भीदनी कराना। तीसरी कराना इन वोनों चरस कोटियोंके सप्य की है। पिर्सी कोटिसे सर्वथा अभेद-एकत्व स्वीकार करनेवाले ओपनिपद अद्देतवादी है तो दूसरी ओर वस्तुकी स्व्यन्तम वर्तमान अणवतीं अर्थप्रवायके उत्तर हृष्टि स्वनेवाले अणिक निरंग परसाणुवादी वीद हैं। तीसरी कोटिसे पटार्थको नानारुपने व्यवहारसे कानेवाले नीयायिक वैशेषिक आदि है। तीसरी प्रकारके व्यक्ति है भाषाजान्ती। ये एक ही अर्थ में विधिनन शब्दोंके प्रयोगको मानते हैं। परन्तु शब्दन्तम, जन्दमेदने अर्थभेदको अनिवार्य समझता है। इन सभी प्रकारके व्यवहारोंके समन्वयके लिए जैन परमराने 'नय' पद्धित स्वीकार की है। नय का अर्थ है—अपिप्राय, हिंश, विवक्षा या अपेका है।

हाननय अर्थनय और शब्दनय-इनमें जानाशित व्यवहार का सकल्यमात्रप्रोही नैगमनयमें समावेश होता है। अर्थाश्रित अमेद व्यवहारका जो "आत्मैवेद सर्वम्", "पक्तिमन् वा विद्याते सर्च विद्यातम्" आदि उपनिपद् वाक्यों से प्रकट होता है, सग्रह नयमें अन्तर्मात्त किया गया है, इनसे आगे तथा एक प्रमाणुकी वर्तमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होने वाले यावन् मध्यवतीं मेदीको जिनमें न्यायवैशेषिकादि दर्शन शामिल है, व्यवहार नयमे शामिल किया गया है। अर्थर्स आखिरी दंश- कोटि प्रमाणुक्पता तथा कालकोटि क्षणिकता को ग्रहण करनेवाली चौढदृष्टि ऋतुसूत्र नयमे स्थान पाती है। यहाँ तक अर्थको सामने रखकर मेदामेद कल्पत हुए है। अब शब्दशान्तियोका नम्बर आता है। काल कारक सल्या तथा बातुके साथ लग्ने वाले मिन्न-मिन्न उपसर्ग आदिके साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के

वाच्य अर्थ मिन्न-मिन्न हैं इस काळकारकादिवाचक शब्दमेदसे अर्थमेद श्रहणकरनेवाली दृष्टिका शब्दन्यमें समावेश होता है। एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक काळवाचक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन पर्यायवाची शब्दों में अर्थमेद माननेवाळी दृष्टि सम्मामिक्दमें स्थान पाती है। एवम्भूतन्य कहता है कि लिस समय जो अर्थ जिस कियामें परिणत हो उसी समय उसमे तिक्यासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिये। इसकी दृष्टि से सभी शब्द कियासे निष्पन्न हैं। गुणवाचक शुक्त शब्द शुचिमवन स्म किया से, जातिवाचक अस्वशब्द बाशुगमन रूप कियासे, कियावाचक 'वळित' शब्द चळने स्म क्रियासे और नामवाचक यहच्छा शब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया' आदि कियाओंसे निष्पन्न होते हैं। इस तरह शान अर्थ और शब्दाअर्थी यावद व्यवहारोंका समन्वय इन नवींमें किया गया है।

मूळनय साल-नयों के मूळमेद सात हैं-नैगम सग्र व्यवहार ऋजुपत शब्द समीमस्ट और एवंभूत। आचार्य सिद्ध सेन (सन्मति॰ १।४१५) अमेदग्राही नैगमका संग्रहमे तथा मेदग्राही नैगमका ध्यहार नयमे अन्तर्माव करके नयों के छह भेद ही आनते हैं। तत्त्वार्थभाष्य (११३४, ३५) में नयों के मूळ भेद पाँच मानकर शब्दनयके तीन मेद करके नयों के सात भेट गिनाये हैं। नैगमनयके देशपरिकेंपी और सर्वपरिकेंपी भेद मी तत्त्वार्थभाष्य (११३४,३५) में पाये जाते हैं। चट्खदायममें नैगमादि शब्दान्त पाँच मेद नयोंके शिलाये हैं, पर कपायपाहुद्धों मूळ पाँच मेद गिनाकर शब्दनयके तीन मेद कर दिये हैं और नैगमनयके सम्राक्षक और असंग्रहिक दो मेद भी किये हैं। इस सरह सात नय मानना प्रायः सर्वस्थनत है।

नैरामसय — सफल्यमात्रको अहण करनेवाला नैरामनय' होता है। जैसे कोई पुस्य दरवाजा बनानेके लिये लक्ष्म जा रहा है। पूँछनेपर वह कहता है कि दरवाजा लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ दरवाजेके संकल्यमें ही दरवाजा व्यवहार किया गया है। उकल्य सत्में मी होता है और असत्में मी। इसी नैरामनयकी मर्यादामें अनेकों औपचारिक व्यवहार आते हैं। 'आज महावीर जयन्ती हैं' इत्यादि व्यवहार इसी नयकी हिस्से किये आते हैं। निराम गॉवको कहते हैं, अतः गॉवॉमें जिस प्रकारके मामीण व्यवहार चलते हैं वे सब इसी नयकी हिस्से होते हैं।

अकलकदेवने वर्म और वर्मी दोनोंको गौण मुख्य भावसे ग्रहण करता नैगमनयका कार्य बताया है। जैसे 'जीव' कहनेसे ज्ञानादि गुण गौण होकर द्रव्य ही मुख्य विवक्षित होता है और 'ज्ञानवान् औद्दर्भ कहनेसे ज्ञानतुण मुख्य हो जाता है और जीवद्रव्य गौण। यह न केवल धर्मको ही ग्रहण करता है निंद न केवल-धर्माको ही। विवक्षानुसार दोनों ही इसके विवय होते हैं। गेद और अभेद दोनों ही इसके भी है। गात है। दो घर्मोंमें दो धर्मियोंमें तथा वर्म और घर्मीमें एक को प्रधान तथा अन्यको गौण करके ग्रहण करना है। दो घर्मोंमें दो धर्मियोंमें तथा वर्म और घर्मीमें एक को प्रधान तथा अन्यको गौण करके ग्रहण करना नैगमनयका ही कार्य है, जबकि समझनय केवल अमेदको विवय करता है और व्यवहार नय मात्र भेदको। यह किसी एकपर नियत नहीं रहता अतः ( नैक ग्रमां ) इसे नैगम कहते हैं। कार्यकारण आधार आधेय झादिकी दृष्टिसे होनेवाले सभी प्रकारके उपचारोको भी यही वियय करता है।

नैगमाभास-अवयव अनयवी, गुण-गुणी, किया-कियाचाव सामान्य और साधान्यवान् आदिमें सर्वचा मेद भानना नैगमाभास' है, क्यों कि गुणीसे पृथक गुण अपनी सत्ता नहीं रखता और न गुणोकी सर्वचा मेद भानना ही अपना अस्तित्व रख सकता है। अतः इनमें कथिन्यतादात्म्य सम्बन्ध मानना ही अपना अस्तित्व रख सकता है। अतः इनमें कथिन्यतादात्म्य सम्बन्ध मानना ही उपनित है। इसी तरह अवयव-अवयवी, किमा-कियाचान् तथा सामान्य-विशेषमें भी कथिन्रतादात्म्य अस्तित है। इसी तरह अवयव-अवयवी, किमा-कियाचान् तथा सामान्य-विशेषमें भी कथिन्यतादात्म्य अस्तित है। यदि गुण आदि गुणी आदिसे सर्वचान परार्थ हैं तो उनमें नियत सम्बन्ध नहीं सम्बन्ध है। यदि गुण आदि गुणी भाव आदि नहीं वन सक्तें। कथिन्यतादात्म्य का ये हैं कि गुण आदि गुणी होनेके कारण गुण-गुणी भाव आदि नहीं हैं। को स्वयं आनस्त्र नहीं है वह जानके समवायते भी कैसे 'अ' वन आदि स्म ही हैं, उनसे मिन्न नहीं हैं। को स्वयं आनस्त्र नहीं है वह जानके समवायते भी कैसे 'अ' वन आदि स्म ही हैं, उनसे मिन्न नहीं हैं। को स्वयं आवस्त्र सर्वचा मेद मानना नैगमामार्थ है। सकता है। अतः वैशेषिकका गुण आदिका गुणी आदिसे निर्मेश सर्वचा मेद मानना नैगमामार्थ है।

<sup>(</sup>१) "अन्तिनिर्वृत्तार्थसंकस्पमात्रग्राही नैगमः"-सर्वार्थसि० १११६ ।

<sup>(</sup>२) क्रवीं स्व को १९। (६) तः क्षे ए २६९। (२) क्रवीं स्व को १९। (५) क्षे स्व को १९। (६) सिदिविः १०।११।

'साल्यका जान सुख आदिको आत्मारे मिन्न मानना नैगमामास है। साल्यका कहना है कि त्रिगुणात्मक प्रकृतिके ही सुख और जानादिक वर्म हैं, वे उसीमे आविर्मृत और विरोहित होते रहते हैं। इसी प्रकृतिके संसर्गसे परुपमें जानादिकी प्रतीति होती है। प्रकृति इस ज्ञान संखादिरूप व्यक्त-कार्यकी दृष्टिसे दृश्य है तथा अपने कारणरूप-अन्यक्त खरूपसे सहस्य है । पुरुप चेतन सपरिणामी कुटस्य नित्य है । चैतन्य बहिसे मिल्ल है, अतः बृद्धि चेतनपुरुषका धर्म नहीं है । इस तरह साख्यका ज्ञान और आत्मामे सर्वथा मेद मानना नैगमामार है. क्योंकि चैतन्य और ज्ञानमे कोई मेद नहीं है। बुद्धि उपलब्धि चैतन्य और ज्ञान आदि समी पर्यायवाची हैं। सुख और जानादिको सर्वथा अनित्य और पुरुपको सर्वथा नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि कुटस्य नित्य पुरुपमे प्रकृतिससर्गसे भी बन्च मोक्ष और मीग आदि नहीं बन सकते। अतः पुरुषको परिणामी नित्य ही मानना होगा तभी उसमे बन्धमोक्षादि व्यवहार घट सकते हैं। तात्पर्य यह कि अमेद-निरपेक्ष सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है।

संग्रह-संग्रहाभास-अनेक पर्यायोंको एक इव्यस्तरे या अनेक इव्योको साहस्य-मूलक एकत्व-रुपते अमेदब्राही 'सब्रह नय होता है। इसकी दृष्टिमे विधि ही मुस्य है। द्रव्यको छोडकर पर्याय है ही नहीं। यह दो प्रकारका होता है-एक परसग्रह और दूसरा अपरसग्रह। परसग्रहमें सत् रूपसे समस्त पदार्योंका सग्रह किया जाता है तथा अपरसग्रहमे एक उन्यरूपसे समस्त पर्यायोका, उन्यरूपसे समस्त द्रव्योका, गुणरूपसे समस्त गुणोका. गोत्वरुपते समस्त गायोंका तथा मनुष्यत्वरुपते समस्त मनुष्योका इत्यादि समह किया जाता है। यह अपरसम्रह तनतक चळता है जनतक मेदमूलक व्यवहार व्यपनी चरमकोटि तक नही पहुँच जाता अर्थात षय व्यवहारनय भेट करते-करते ऋजुसूत्र नयकी विषयभूत एक वर्तमानकाळीन क्षणवर्ती अर्थपर्यायतक पहॅचता है यानी सप्रह करनेके किये दो रह ही नहीं जाते तब अपरसंग्रहकी सर्यादा समाप्त हो जाती है। यदाप परसम्बद्ध वाद और ऋजसन नयसे पहिले अपरसमह और न्यवहार नयका सामान्य क्षेत्र है पर हाहिमें मेद है। जब अपरत्तप्रहमे साहस्यम्लक या द्रव्यम्लक अमेदहृष्टि मुख्य है और इसीलिये वह एकत्व लाकर सम्रह करता है तब व्यवहारनयमें मेदकी ही प्रधानता है, वह पर्याय-पर्यायीमे भी मेद ही बालवा है। परसप्रहनयकी दृष्टिमें सहपरे सभी पदार्थ एक है, उनमे किसी प्रकारका मेद नहीं है। जीव-अजीव आदि सभी सहपरे अमिन्न हैं । जिस प्रकार एक वित्रशान अपने अनेक नीखादि आकारोंसे ज्यास है उसी तरह सत्त्व ससी पदार्थों-में व्यास है. जीव अजीव आदि सभी उसके मेद है। कोई भी जान सम्मात्रतस्वको जाने विना मेदीको नहीं जान सकता । कोई भी भेद सन्भात्रसे बाहर अर्थात् असत् नहीं है । प्रत्यक्ष चाहे चेतन-सुखादिमें प्रवृत्ति करे या बाह्य अचेतन नीलादि पदार्थों को जाने, वह सद्भुपते अभेदाशको विषय करता ही है। इतना ध्यान रखनेकी बात है कि-एकद्रव्यमुख्क पर्यायोंके सब्रहके विवास अन्य सभी प्रकारके सब्रह साहस्थमुखक एकत्वका आरोप करके ही होते हैं और वे केवळ सिक्षत शब्दव्यवहारकी सुविधाके किये हैं। दो स्वतन्त्र द्वव्योमे चाहे वे सजातीय हो या विजातीय वास्तविक एकत्व आ ही नहीं सकता। सप्रहनयकी इस अमेद दृष्टिसे सीघी टकर छेनेवाळी बौदकी भेददृष्टि है, जिसमें अमेदको कल्पनात्मक कहकर उसका वस्तुमे कोई स्थान ही नही रहने दिया है। इस आत्यन्तिक मेददृष्टिके कारण ही बौद अमेददृष्टिके विपयभूत अवयवी और स्थल आदि पदार्योंकी सत्ता ही नहीं मानते । नित्याश कालिक अमेदके आचारपर स्थिर है, क्योंकि जब नहीं एक द्रव्य त्रिकाळानुयायी हो तमी वह नित्य कहा जा सकता है। अवयवी और स्थूलता दैशिक अमेदके आधारसे माने जाते हैं। जब एक वस्त अनेक अवयवींमें कयश्चित्तादात्यरूपरे व्याप्ति रखे तमी वह अवयवी व्यपदेश पा सकती है । स्यत्वतामे भी अनेकप्रदेशन्यापित्वरूप देशिक अमेददृष्टि ही अपेक्षणीय होती है ।

इस वन्यकी दृष्टिसे कह सकते हैं विस्व सन्मात्रस्य है, एक है, अद्वेत है क्योंकि सद्रपरे चेतन और अचेतनमे कोई मेद नही है। अदयब्रह्मवाद सग्रहामास" है क्योंकि इसमे मेदका "नेह नानास्ति किञ्चन"

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि० १०।१०।

<sup>(</sup>२) सिद्धिवि॰ १०।१३। "ग्रुब् इन्यमित्रैति संप्रद्सदमेदतः।"-क्यी॰ ३को० ३२। '

<sup>(</sup>३) "सर्वमेकं सद्विशेपात्" तस्वार्यमा० १।३९। (१) सिद्धिवि० १०।१७,१८। १९

[फठोप॰ भारे १] कहकर धर्वथा निराकरण कर दिया है। सम्महनयमें समेद मुख्यं होनेगर मी मेदका निराकरण नहीं किया जाता, नह गीण हो साता है, उसके अस्तित्वसे इनकार नहीं किया जा सकता। अदयम्महावादमे कारक और क्रियाओं के प्रत्यक्षसिद्ध गेदका निराकरण हो जाता है। कर्मद्वैत एळदेत लोकदेत और विचा-अविदादित आदि समीका लोप इस नयमें प्राप्त होता है। अतः साम्रहिक व्यवहारके लिये मले ही परसम्मह नय जगतके समस्त पदार्थों को 'सत्' कह ले पर इससे प्रत्येक इव्यके मीलिक अस्तित्वका लोप नहीं हो सकता। विज्ञानकी प्रयोगशाला प्रत्येक अणुका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करती है। अतः समझ नयकी अपयोगिता अमेदव्यवहारके लिये है, कस्तुस्थितिका लोप करनेके लिये नहीं।

शब्दाहैत भी सम्रहाभास हैं। वह इसकिये कि इसमें मेदका और द्रव्योके उस मीकिक अस्तित्वका निराकरण कर दिया जाता है जो अस्तित्व प्रमाणसे प्रसिद्ध है।

**डयचहार-ड्यवहारामास-सम्बन्धके द्वारा संग्रहीत अर्थमे विषिपूर्वक अविसवादी और वस्तरियति**-मूलक भेद करनेवाला व्यवहारनय है। यह व्यवहारनय कोक्प्रसिद्ध व्यवहारका अविरोधी होता है। लोक-म्यवहारविरुद्ध, विसंवादिनी और वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेवाली मेदकल्पना <sup>क्</sup>यवहारामास है। क्षोकव्यवहार क्षर्य शुब्द और जान तीनोंसे चलता है। जीवव्यवहार जीववर्य जीवविषयक ज्ञान और जीवशब्द तीनोसे संघता है। बल्त उत्पादव्यमधीन्यवाकी है, ब्रन्य गुणपर्यायनाका है, जीन जैतन्यरूम है इत्पादि भेदक वान्य प्रमाणाविरोधी हैं तथा कोकव्यवहारमें अविशवादी होनेसे प्रमाण हैं। वे वस्तुगत अमेदका निराकरण न करनेके कारण पूर्वापराविरोधी होनेसे सुव्यवहारके विषय है। सीमान्तिकका जब या चेतन सभी पदार्थीको सर्वथा झणिक निर्श परमाणुरूप मानना, योगाचारका झणिक अविमाग विद्यानाहैत मानना. माध्यमिकका निराकम्बनज्ञान या सर्वश्चन्यता स्त्रीकार करना प्रमाणविरोधी और लोकव्यवहारमे विसवादक होनेसे व्यवहाराभास हैं। जो मेद वस्तुके अपने निजी मौक्षिक एकत्वकी अपेक्षा रखता है बहु व्यवहार है और अमेदका सर्वथा नियकरण करनेवाळा व्यवहारामास है। दो स्वतन्त्र प्रव्याम बास्तविक भेद है, उनमे साहस्यके कारण अमेद आरोपित होता है जब कि एक हम्मगत गुण और धर्मोमे वास्तविक अमेद है, उनमें मेद उच अखण्ड वस्तुका विक्लेषण कर समझनेके किये करिसर होता है। इस मूळ वस्तुत्थितिको कॉवकर मेदकस्पना या अमेदकस्पना करना तदामास होती है पारमार्थिक नहीं। विश्वके अनन्त द्रव्योंका अपना व्यक्तित्व भीक्षिक मेदपर ही टिका हुआ है। एक द्रव्यके गुणादिका मेद वस्तुतः गिम्पा कहा जा सकता है और उसे अविद्याकस्पित कहकर प्रत्येक द्रव्यके सद्देत तक पहुँच सकते हैं, पर अनन्त अहैतोमें तो क्या, दो अहैतोमें भी अमेदकी कल्पना उसी तरह औपचारिक हैं जैसे सेना वन प्रान्त या देश आदिकी कल्पना । वैशेषिककी प्रतीतिविरुद्ध द्रव्यादिमेदकल्पना भी व्यवहारामासर्मे आ सकती है।

ऋजुस्ब-तदामास-अपनहारनय तक भेद और अमेदकी कस्पना मुख्यतया अनेक द्रव्योको सामने स्वक्त चळती है। किन्तु एक द्रव्यमें भी कालक्रमधे पर्यायभेद होता है और वर्तमान क्षणका अतीत और स्वक्त चळती है। किन्तु एक द्रव्यमें भी कालक्रमधे पर्यायभेद होता है और वर्तमान क्षणका अतीत और अनागतसे सम्बन्ध नहीं है यह विचार ऋजुद्दन नय प्रस्तुत करता है। यह नय' वर्तमानक्षणवर्ती अर्थप्यायको ही विषय करता है। स्ततीत चूंकि विनष्ट है और अनागत अनुत्यक है, अतः उसमे पर्यायव्यवहार हो नहीं ही सक्ता। इसकी हिष्टिसे नित्य कोई कस्ता नहीं है और स्थूळ भी वास्तविक नहीं है। सरल स्तकी तरह यह नय' कैवल वर्तमान पर्यायको स्पर्ध करता है।

<sup>(</sup>१) "संग्रहचयासिष्ठानामयांनां विविषूर्वकमवहर्णं व्यवहारः"-सर्वार्थसि० ११३३ ।

<sup>(</sup>२) "क्रहणनारोपितप्रक्षपर्यायप्रविभागमाक् । प्रमाणकाधितोऽन्यस्य तदासासोऽवसीयताम् ॥"-त० रूजे० ए० २७१ ।

प्रमाणवाश्वराज्यस्य पदावासाज्यसम्बद्धाः ।"-जनुवोगः हा० ४। सक्छङ्कप्रन्यत्रयः (३) "पञ्चुत्पन्नगाही उरुज्ञुसुको व्यविही सुणैयन्थी।"-जनुवोगः हा० ४। सक्छङ्कप्रन्यत्रयः

है॰ ए॰ १४६। (१) "सूत्रपातवद् ऋतुसूत्रः"-राश्वमा॰ १।३३।

यह नय पच्यमान वस्तुको भी अंगतः पक्ष कहता है। क्रियमाणको भी अंगतः कृत, भुन्यमानको अद्यतः भुक्त और वष्यमानको भी अद्यतः वद्ध कहना इसकी स्हमदृष्टिमे खामिल है।

इस नयकी दृष्टिसे कुम्मकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि जबतक कुम्हार गिविक छत्रक आदि पर्यायोंको कर रहा है तबतक तो कुम्हार कहा नहीं जा सकता, और जब कुम्म पर्यायका समय आता है तब वह स्वय अपने उपादानसे निप्पन्न हो जाती है।

जिस समय जो आकर बैठा है वह यह नहीं कह सकता कि 'वामी ही आ रहा हूं'। इस नयकी हिष्टे में ग्रामनिवास ग्रहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते क्योंकि हर व्यक्ति स्वात्मस्थित होता है।

'कीआ काला है' यह नहीं हो सकता; क्योंकि कीआ कीआ है और काला काला। यदि काला, कीआ हो, तो समस्त मींच आदि काले पदार्थ कीआ हो जाउँगे। यदि कींआ, काला हो, तो सफेट कीआ नहीं हो सकेगा। फिर कीआ तो रक्त, मास, पित, हुई। और चमड़ा आदि मिलकर पचरगी वस्तु होती है, अत: उसे केवल काला ही कैसे कह सकते हैं।

इस नयकी दृष्टिमें पकालका दाइ नहीं हो सकता, क्योंकि आगीका सुलगाना धोंकना और जलाना आदि असल्य समयकी क्रियाएँ वर्तमान क्षणमें नहीं हो सकतीं। जिस समय दाह है उस समय पलाल नहीं और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब पलालदाह कैसा है 'जो पलाल है वह जलता है' यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत-सा पलाल निना कला हुआ पढ़ा है।

इस नयकी स्कम विश्लेयक दृष्टि में पान-भोजन आदि अनेकसमयसाध्य कोई भी क्रियाएँ नहीं बन सकतीं; क्योंकि एक अणमे किया होती नहीं और वर्तमानका अतीत अनागतसे कोई सम्बन्ध इसे स्वीकार नहीं है। जिस द्रव्यक्षी माध्यमसे पूर्वापर पर्यायोंमें सम्बन्ध बुटता है उस माध्यमका अस्तित्व ही इसे स्वीकार्य नहीं है।

इस नयको छोकस्थवहारकै विरोधकी कोई चिन्ता नहीं है। छोकस्थवहार तो यथायोग्य नैगम आदि नर्योचे चछेगा ही। इतना सब अण-पर्यायकी दृष्टित विस्छेषण करनेपर मी यह नय द्रध्यका छोप नहीं करता। वह पर्यायकी मुख्यता मछे ही कर छे फिर भी उसकी दृष्टिमें द्रव्यका अस्तित्व गौणरूपमें विद्यमान रहता ही है।

दौदका सर्वथा क्षणिकवाद ऋतुसूत्रनयाभास' है क्योंकि उसमें द्रव्यका विलोप हो जाता है। जब निर्वाण अवस्यामें वित्तसन्तित दीवककी तरह ब्रह्म बाती है, आस्तित्वद्वत्य हो बाती है तब द्रव्यका लोप स्पष्ट ही है।

अणिक पक्षका समन्वय ऋजुत्त्र नय तमी कर सकता है जब उसमें द्रव्यका पारमार्थिक अस्तित्व विद्यमान रहे, मछे ही वह गीण हो, नयोंकि व्यवहार और स्वरूममूत अर्यक्रियाके किये उसकी नितान्त आवश्यकता है।

हान्वनय और तदामास-काल कारक लिया तथा सख्याके मेदसे शन्दमेद होनेपर मिल-भिल अयोंको ग्रहण करनेवाला शन्दनय है। जन्दनयके अमिग्रायमे अतीत अनामत और वर्तमानकालीन क्रियाओंके साथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त मिल हो आता है। 'करोति क्रियते' आदि भिल सामनोंमें प्रयुक्त देवदत्त भी भिल है। 'देवदत्त देवदत्ता' इस लिग्रमेदमे प्रयुक्त होनेवाल्य देवदत्त भी एक नहीं है। एकवत्तन द्विवत्तन और बहुवत्तनमें होनेवाल्य देवदत्त भी मिल-भिल है। इसकी हिमें मिलकालीन मिल-कारकिनपल मिललिंगक मिलसंस्थक शन्द एक अर्थके वाचक नहीं हो सकते। जन्दमेदसे अर्थमेद होना ही चाहिये। शन्दनय उन वैयाकरणोंके तरीकेको अन्याय्य समझता है जो शन्दमेद सानकर भी अर्थमेद नहीं मानना चाहते। अर्थात् जो एकान्तनित्य आदिक्ष्म पदार्थ मानते हैं उसमे पर्याय-मेद स्वीकार नहीं

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि० १०।२५।

<sup>(</sup>२) "काळकारकळिज्ञादिमेदाण्डञ्दोऽर्थमेदकृत्"—स्वी० स्त्रो० ४४। सिदिवि० ११।३१। सक्ठंक-प्रत्यप्रय टि० ए० १४६।

करते । उनके मतमें काळकारकादि का मेद होनेपर भी अर्थ एकस्प बना रहता है, तब यह नय कहता है वि प्रम्हारी यह मान्यता उचित नहीं है । एक ही देवदत्त कैसे विभिन्नळिंगक भिक्तस प्लाक भिक्तकाळीन शब्दोंक बाच्य हो सकेगा ! अतः उसमें भिन्न शब्दोंकी वाच्य सूत पर्याय भिन्न-भिन्न स्वीकार करनी ही चाहिये अन्यर ळिंगव्यभिचार साधनव्यभिचार काळव्यभिचार आदि वने रहेगे । व्यभिचारका यहाँ अर्थ है शब्दभेद होनेए अर्थभेद नहीं मानना यानी एक ही अर्थका विभिन्न शब्दोसे अनुचित सम्बन्ध रखना । अनुचित इसिक्ये ि हर शब्दकी वाचकशक्ति खुदा-खुदा होती है । यदि तदनुकूळ पदार्थमे वाच्यशक्ति नहीं मानी खाती है वं अनौचित्य तो स्पष्ट ही है, उनका मेळ कैसे वैठ सकता है !

काळ स्वय परिणमन करनेवाळे वर्तनाशीळ पदार्थोंके परिणमनमे साधारण निमित्त होता है। इसके भूत मिथ्यत् और वर्तमान ये तीन मेद हैं। केवळ द्रव्य केवळ शक्त तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्तिक कारक नहीं कहते, किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्यको कारक कहते हैं। किम चिद्धको कहते हैं। को गर्मघारण कं वह जी, जो पुत्रादिकी उत्पादक सामर्थ्य रखे वह पुक्व और किसमें दोनों ही सामर्थ्य न हों वह नपुस्य कहलाता है। काळादिके ये छक्षण अनेकान्तास्मक अर्थमें ही वन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्रीके मिर्छनेपर पर्कारकी क्ससे परिणति कर सकती है। काळादिके मेदसे एक ही द्रव्यकी नाना पर्याय हो सकती हैं। सर्वा नित्य या सर्वथा अनित्य वस्तुमें ऐसे परिणमनकी समावना नहीं है, वर्गोंकि सर्वथा नित्यं उत्पाद और ज्यव तथा सर्वथा अभिक्तो स्थैयं नहीं है। इस तरह कारक व्यवस्था न होनेसे विभिन्न कारकोर निप्यस सर्व्याकती, जीकिसादि किंग और वचनमेद आदिकी व्यवस्था एकान्त पक्षी समय नहीं है।

यह शब्दनय वैयाकरणोको शब्दार्थको सिद्धिका दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है और वतार्था कि सिद्धि अनेकान्तारे हो सकती है। जबतक वस्तुको अनेकान्तारमक नहीं मानोगे तबतक एक ही वर्तमान पर्यायमे विमिन्नकियक विभिन्नसम्बाक शब्दोंका प्रयोग नहीं कर सकोगे, अन्यया व्यक्तियार दोष होगा असः उस एक पर्यायमे भी धर्ममेद मानना ही होगा। को वैयाकरण ऐसा नहीं मानते उनका शब्दमेद होनेपर मी अर्थमेद न मानना शब्दनयामास है। उनके मतमें उपसर्शमेद, उत्तमपुरुषको जगह सध्यमपुरुष भादि पुरुषमेद, भावि और वर्तमानका एक व्यक्तिये समस्य आदि समस्य व्यक्तरणको प्रक्रिमाएँ निराधार और निर्विषयक हो बॉयगी। इसीकिये जैनेन्द्र व्याकरणके रचियता आचार्यवर्थ पृथ्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणको प्रतिमाएँ समस्य स्थाकरणको प्रतिमाएँ स्थाकरणको प्रतिमाएँ स्थाकरणको प्रतिमार्थ स्थाकरणको स्थावन्ति स्थावनिक्तान्ति स्थावनिक्ति स्

समिन्न त्वाभास- 'एककाळ्याचक एकळिगक तथा एकसक्याक मी अनेक पर्याववाची घळ्य होते हैं। समिन्न वय उन प्रत्येक पर्याववाची घळ्यों आर्थमेंद सानता है। इस नयक कामप्रायसे एकळिग वाले इन्द्र शक्र और पुरन्दर इन तीन घल्दों में प्रश्नितिमिक्की मिकता होनेसे मिलार्यवाचकता है। काक घल्य शासन क्रियाकी अपेक्षा से, इन्द्र शक्र और पुरन्दर शक्य पूर्वारण क्रियाकी शपेक्षा से और पुरन्दर शक्य पूर्वारण क्रियाकी शपेक्षा प्रश्नित क्रियाकी अपेक्षा से और पुरन्दर शक्य पूर्वारण क्रियाकी अपेक्षा से प्रश्नित होनेसे पर्यायवाची शक्त तीनो घल्द विभिन्न अवस्थाओं के वाचक हैं। शक्यनयों एकळिगवाले पर्यायवाची शक्तों से अर्थमेंद नहीं या पर समिन्दळ नय प्रश्नितिमित्तोंकी विभिन्न होनेसे पर्यायवाची शक्तों में मी सानता है। यह नय उन कोशकारोंको दार्शितक काषार प्रस्तुत करता है जिनने एक ही राजा या प्रयात अनेक नाम-पर्यायवाची शक्त तो प्रस्तुत कर दिने ने पर उस पदार्थमें उन पर्याय शब्दोंकी वाच्यापिक ख्रुदा-खुदा स्वीकार नहीं की भी। जिस प्रकार एक अर्थ जनेक शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता उसी प्रकार एक ख्रुदा-खुदा स्वीकार नहीं की भी। जिस प्रकार एक अर्थ जनेक शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता उसी प्रकार एक घर्य अर्थन कार्यों से वाचक मी नहीं हो सकता। एक गोशब्द के स्वारक श्रीकार वाचक मी नहीं हो सकता। एक गोशब्द के कारण प्रीयवीकीर वाचक है उसी ग्रायाद प्रकारकी याचक हो तो एकश्रीक अब्दस वाच्य होनेके कारण प्रीयवीकीर गाय दोनो एक हो शिक्षित गायका मी वाचक हो तो एकश्रीक अब्दस वाच्य होनेके कारण प्रीयवीकीर गाय दोनो एक हो श्रीकित गायका मी वाचक हो तो एकश्रीक शब्द वाचकश्रीकर्गोंकी तरह वदार्थमें मी वाचकमेदकी अपेक्षा आयायावादियों माननी चाहिये। प्रत्येक शब्दका व्यायविनिमित्त और प्रवृत्विनिमित्त ज्ञित प्रवृत्वे होते हैं, उनके वाच्याविक्यों माननी चाहिये। प्रत्येक शब्दका व्यायविनिमित्त और प्रवृत्विनिमित्त ज्ञाद होते हैं, उनके वाच्याविक्यों माननी चाहिये। प्रत्येक शब्दका व्यायविनिमित्त और प्रवृत्विनिमित्त और प्रवृत्वे होते हैं, उनके वाच्याविक्यों माननी चाहिये। प्रत्येक शब्दका व्यायविनिमित्त और प्रवृत्विनिमित्त और प्रवृत्वे होते हैं, उनके वाच्याविक्यों माननी भाविक्यों मी वाचक होते हैं स्वत्य वाचकश्यक्यों स्वायविनिमित्त और प्रवृत्वे होते हैं, उनके वाच्याविक्यों माननी भाविक्यों स्वायविनिम्यंकी स्वायविनिमित्त और प्

<sup>(</sup>१) ''समिरूबस्य पर्यापैः''-कवी० स्क्रो० ४ । सिद्धिवि० ११।३१ । अकलङ्क प्र० टि० पृ०९२७।

अनुसार वाच्यमूत अर्थेमें पर्यायमेद या शक्तिमेद मानना ही चाहिये। यि एकस्म ही पदार्थ हो तो उसमें विभिन्न क्रियाओंसे निप्पत्न शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकेगा। इस तरह समिमस्टनय पर्यायवाची शब्दोंकी अपेक्षासे भी अर्थमेद स्वीकार करता है!

पर्यायवाची शब्दमेद मानकर मी अर्थमेद नहीं मानना सममिल्द्रनयामास है। वो मत पदार्थको

एकान्तरूप मानकर भी अनेक शब्दोका प्रयोग करते हैं उनकी यह मान्यता तदामास है।

प्यम्मूत-तदामास-'एवम्मूत नय पदार्थ जिस समय जिस क्रियामे परिणत हो उस समय उसी क्रियासे नियन्त शब्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता है। जिस समय जासन कर रहा हो उसी समय उसे शक कहे इन्दर्नाक्ष्मिक समय नही। जिस समय बटनिक्रमा हो रही हो उसी समय उसे घट कहना अन्य समयमें नहीं। समिमिस्टनय उस समय क्रिया हो या नहीं पर गक्तिकी अपेक्षा अन्य गन्दोका प्रयोग भी स्वीकार कर खेता था परन्तु एवम्मूतनय ऐसा नहीं करता। क्रियासणमें ही कारक कहा जाय अन्य समय अग्ने नहीं। पूजा करते समय ही पुजारी कहा जाय समयमें नहीं और पूजा करते समय अन्य शब्द भी नहीं कहा जाय। इस तरह समिस्ट नयके हारा वर्तमान प्यायमे शिक्रमेद मानकर जो अनेक पर्याय शब्दोंके प्रयोगकी स्वीकृति थी वह इसकी हिस्मे नहीं है। यह तो क्रियाका कनी है। वर्तमानमे गक्तिकी अमिन्यक्ति व्यक्ता है। तिक्रमाकाक्रमे अन्य अन्यका प्रयोग करना या उस अन्यका प्रयोग नहीं करना एवम्मूतामास है। इस नयको अन्यवहारकी कोई चिन्ता नहीं है। हो कमी-कमी इससे व्यवहारकी अनेक गुरियमाँ सुरुज जाती है। जैसे न्याया- भीश जब न्यायकी कुसींपर बैटता है तमी न्यायाओश है, अन्यकारको मी यदि उसके सिरपर न्यायाधीशन्त सवार हो तो ग्रहसी चळना कठन हो जाय। अतः व्यवहारको जो सर्वनयस्य कहा है वह ठीक ही कहा है।

अर्थनय द्वास्त्रय-इन सात नयोंने ऋखुत्ज पर्यन्त चार नय अर्थआई होनेसे 'अर्थनय है। यद्यपि नैरामनय सकस्त्रप्राही होनेसे अर्थकी सीमासे बाहर हो जाता या पर नैरामका विपय मेद और अमेट दोनोको ही मानकर उसे अर्थग्राही कहा गया है। सब्द आदि तीन नय पदिवसा अर्थात् व्याकरणशास्त्र-

गन्दगास्त्रकी सीमा और भूमिकाका वर्णन करते है अतः ये शन्दन्य हैं।

व्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक विभाग-नैगम संग्रह और व्यवहार तीन ब्रव्यार्थिकनय है और ऋजु-स्त्रादि चार नय पर्यायार्थिक हैं। प्रथमके तीन नयोगे ब्रव्यपर हिए रहती है जब कि शेप चार नयों में वर्तमान-काकीन पर्यायपर ही विचार चाल् होता है। यद्यपि व्यवहारनयमें मेद प्रधान है और मेदकों भी कही-कहीं पर्याय कहा है परन्तु व्यवहारनय एकडव्यगत कर्ष्यता सामान्यमें काल्कि पर्यायों का व्यन्तिम मेद नहीं करता। उसका क्षेत्र अनेक ब्रव्यों में मेद करनेका मुख्यक्सते हैं। वह एक ब्रव्यकी पर्यायोगें मेद करके भी अन्तिम झण-वर्ती पर्यायक नहीं पहुँच पाता अतः हरे शुद्ध पर्यायाधिकमे शामिक नहीं किया है। जैसे कि नैगमनय कभी पर्यायकी और कभी ब्रव्यको विषय करनेके कारण उभयावकम्बी होनेसे ब्रव्यार्थिकमें ही अन्तर्मृत है उसी तरह व्यवहारनय भी मेदप्रधान होनेपर भी चूँकि ब्रव्यकों भी विषय करता है अतः वह भी ब्रव्यार्थिककी ही सीमामें है। ऋजुस्त्रादि चार नय तो सप्ट ही एक समयवर्ती पर्यायको सामने रखकर विचार चळाते हैं अतः पर्याया-रिक हैं। आ० जिनमद्रगणिक्षमाश्रमण ऋजुस्त्रकों भी ब्रव्यार्थिक मानते हैं। (विशेषा० गा० ७५,७७, २२६२)

निश्चय और ज्यवहार-अध्यातमजालमे नयोके निश्चय और व्यवहार ये दो मेद प्रसिद्ध है। निश्चयनयको भूतार्य और व्यवहारनयको अभूतार्य मी वहीं वताया है। जिस प्रकार अद्वैतवादमे पारमार्थिक और व्यवहारकाद या विद्यानवादमे परमार्थ और साकृत दो रूपमे या उपनिषदों में सूक्ष्म और स्थूल दो रूपोमें तत्त्वके वर्णनकी पद्धति देखी जाती है उसी तरह अध्यात्ममे मी निश्चय और व्यवहार इन दो प्रकारोंको अपनाया है। अन्तर इतना ही है कि जैन अध्यात्मका निश्चयनथ वास्तिक स्थितिको

<sup>(</sup>१) "प्वम्मूतनमः क्रियार्थवचतः"-सिद्धिवि॰ १११३ । अकळङ्क अ० टि० ए० १४७ ।

<sup>(</sup>२) " "अर्थात्रयाः । चत्वारोज्ज्ञ च नैरासप्रसृतयः शेपासर्थं शब्दतः ॥"-सिद्धिवि० १०।९ । कर्षार्थं इक्षोर् ७२ ।

<sup>(</sup>३) समयसार गा॰ ११।

उपादानके आधारसे पकड़ता है वह अन्य पदार्थोंके अस्तित्वका निपेध नहीं करता अब कि वेदान्त या विश्वना-द्वैतका परमार्थ अन्य पदार्थोंके अस्तित्वको ही समाप्त कर देता है । बुद्धकी धर्मदेशनाको मी परमार्थसत्य और छोकसन्द्रितसत्य इस दो रूमसे धटानेका प्रयत्न हुआ है ।

निश्चयनय परिनरपेक्ष स्वस्थमावका वर्णन करता है। जिन पर्यायोमें पर निमित्त पह जाता है उन्हें वह स्वकीय नहीं कहता। परजन्य पर्यायोको पर मानता है। जैसे जीवके रागादिमावोमे यथि आत्मा स्वय उपादान होता है, वही राग-रूपये परिणति करता है, परन्तु चूँ कि ये मान कमीनिमित्तक है जतः इन्हें वह अपने आत्माके नहीं मानता। जन्य आत्माएँ जौर जगतके समस्त अजीवोको तो वह अपना मान ही नहीं सकता। जिन 'आत्मविकासके स्थानोमे परका थोद्या मी निमित्त होता है उन्हें भी वह 'पर' के खातेमें ही बाक देता है। इसीकिए समयसारमें जब आत्मा के वर्ण रस सर्श आदि प्रसिद्ध परस्पोंका निषेष किया है तो उसी झॉकमे गुणस्थान आदि स्वक्मोंका भी परिनिमित्तक होनेसे निषेष कर दिया है'। दूसरे घन्दोंमें निश्चयनय अपने मूळळहर या आदर्शका खाळिस वर्णन करता है जिससे सामक के प्रम न हो और वह मटक न जाय। इसिकए आत्माका नैश्चयिक वर्णन करते समय ख्रुद ख्रुपक रूप ही आत्माका स्वक्रम मकाधित किया गया है। बन्ध और रागादिको भी उसी एक 'पर' कोटिमें डाक दिया है जिसमे पुद्रक अविद प्रकट परपदार्थ रहे हुए हैं। परसापेश पर्यायोको अहण करनेवाका व्यवहार नय होता है। पर प्रव्य तो स्वतक हैं अतः उन्हें अपना कहनेका प्रकन ही नहीं उठता।

पंचाध्यायीका नय विभाग-यचायायीकार अमेरआहीको ह्रव्यार्थिक और निश्चय नय कहते हैं तथा किसी भी प्रकारके मेरको प्रहण करनेवाले नयको पर्यायार्थिक और व्यवहारनय कहते हैं। इनके मतसे निश्चयनयके ग्रुह्स और लग्नह मेर करना ही गलत है। ये स्तुके सद्भूत मेरको व्यवहारनयका ही विषय मानते हैं। अलंड वस्तुमें किसी भी प्रकारका ह्रव्य क्षेत्र काल और मान आदिकी हिंहसे होनेवाला मेर पर्यायार्थिक या अवहारनयका विषय होता है। इनकी हिंदमें समयसारगत परिनामक्त-अवहार ही नहीं किन्तु स्वगत मेरिनी व्यवहारनयकी सीमामे ही होता है। व्यवहारनयके दो मेरि हैं एक सद्भूत व्यवहारनय शीर दूसरा असद्भूत व्यवहारनय। वस्तुमें अपने गुणोंकी हिंदसे मेरि करना सद्भूत व्यवहार है। अन्य ह्रव्यक्ते गुणोंकी वर्कपूर्व अन्यत्र योजना करना असद्भूत व्यवहार है कैसे वर्णारियाले मृत् पुहल कर्मह्रव्यक्ते संयोगि होनेवाले क्षोभादिमूर्त मानोको जीवके कहना। यहाँ क्रोभादिमें जो पुहल्डव्यकी मृतंत्रका आरोप किया गया है—वह असद्भूत है और गुणगुणीका जो मेरि विवक्षित है वह व्यवहार है। स्वृत्युत अपवृत्युत व्यवहार हो ती ही उपचरित और अनुप्चरितके मेरिने दो दो प्रकारके होते हैं। 'शान जीव का है' यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय है। 'अर्थविकस्थात्मकता उपचरित है और गुण-गुणीका मेरि व्यवहार है। स्वर्म झानमे स्वयंविकस्थात्मकता उपचरित है और गुण-गुणीका मेरि व्यवहार है।

अनगार धर्मामृत (अध्याय १ क्लो॰ १०४''') आदिमें 'क्षेत्रक ज्ञान जीवका है' यह अनुपचरित सद्भृत त्यवहारका उदाहरण दिया है। उसमे यह दृष्टि है कि छुद्धगुणका कथन अनुपचरित तथा अछुद्ध-गुणका कथन उपचरित है। अनुपचरित असद्भृत व्यवहारनथ 'अबुद्धिपूर्वक होनेवाले कोधादि मार्चोको जीवका कहता है और उपचरित सद्भृत व्यवहारनथ उदयमें आये हुए अर्थात् प्रकट अनुमवर्मे आनेवाले कोधादि मार्चोको जीवके कहता है। पहिलेमें वैमाविकी शक्तिका आत्मासे अमेद माना है। अनगार धर्म-मृतमें 'शरीर मेरा है' यह अनुपचरित असद्भृत व्यवहार है तथा दिश मेरा है' यह उपचरित असद्भृत मृतमें 'शरीर मेरा है' यह उपचरित असद्भृत

<sup>(1) &</sup>quot;हें सत्ये समुपाश्रित्य व्रदामां धर्मदेशना । कोकसंत्रुतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥"-माध्यमिककारिका आर्यसत्यपरीक्षा इको० ८ ।

<sup>(</sup>२) ''जेव व जीवहाणा ण सुणहाणा य अस्ति बीवस्स । जेण दु एते सम्बे पुरमळत्रम्बस्स पम्याया ॥५५॥"—समयसार ।

<sup>(</sup>३) वंसाध्यायी ११६५९-६१ ।

<sup>(</sup>४) पंचाध्यायी १!५२५\*\*\*।

व्यवहाग्नयका उदाहरण माना गया है। पंचाच्यार्थकार किसी दूसरे द्रव्यके गुणको दूसरे द्रव्यमें आरोप करना नयामास मानते है नैसे वर्णादिको जीवके कहना, शरीरको जीवका कहना, मूर्तकर्म द्रव्योंका कर्चा भोक्ता जीवको मानना, घनघान्य खी आदिका मोक्ता और कर्चा जीवको मानना, झान और झेयमें बोष्यवोधक सम्बन्ध होनेसे जानको झेयगत मानना आदि। ये सव नयामास हैं।

#### समयसारकी दृष्टि∽

(

समयसारमे तो एक शुद्धद्रव्यको निश्चयनयका विषय मानकर वाकी परिनिमित्तक स्वमाव या परमाव समीको व्यवहारके गड्डेमें डालकर उन्हें हेय अत एवं अभृतार्थ कह दिया है। यहाँ एक वात ध्यानमे रखनेकी है कि नैगमादिनयोका विवेचन क्स्तुस्वरमकी मीमासा करनेकी दृष्टिये हैं क्वांक समयसारगत नर्योका वर्णन क्षप्यास्म भावनाको परिपुष्ट कर हेय और उपादेयके विचारसे मोक्षमार्गमे क्रमानेक लक्ष्यसे हैं।

निश्चय और व्यवहारके विचारमें सबसे बड़ा खतरा है—निश्चयको भृतार्थ और व्यवहारको सभ्तार्थ कहनेकी दृष्टिको न समझकर निश्चयकी तरफ हुक जाने और व्यवहारकी उपेक्षा करने का ! दूसरा खतरा है किसी परिभापाको निश्चयसे और किसीको व्यवहारसे खगाकर घोळघाळ करनेका ! आ॰ अमृतचन्त्रने इन्हीं खतरोंसे सावधान करनेके किये एक प्राचीन गाथा उद्धृत' की है—

"जइ जिजमयं पवज्जह तो मा चवहारणिञ्छप मुयह । एकेण विणा छिज्जह तित्यं अण्णेण रुण सच्चं॥"

अर्थात् यदि जिनमतको प्राप्त हो रहे हो तो व्यवहार और निश्चयमें मोहको प्राप्त नहीं होना, किसी एकको छोड़ मत बैठना । व्यवहारके विना तीर्यका उच्छेद हो जायगा और निश्चयके बिना तत्त्वका उच्छेद होगा ।

कुछ विशेष अध्यासभ्येमी जैनशाशनकी सर्वनयराज्ञकन पद्धतिको ध्यानमें न रखकर कुछ इसी प्रकारका घोछबाछ कर रहे हैं । वे एक परिमापा एक नयकी तथा दूसरी परिमापा दूसरे नयकी छेकर ऐसा मार्ग बना रहे है जो न तो तस्वके निभयमे सहायक होता है और न तीर्यकी रक्षाका साधन ही सिद्ध हो रहा है । उदाहरणार्थ-निमित्त और उपादानकी व्याख्याको ही छे छं ।

निश्चयनयकी दृष्टिसे एकद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता । जो जिस रूपसे परिणत होता है वह एसका कर्ता होता है। इसकी दृष्टिसे कुम्हार बढेका कर्ता नहीं होता किन्तु मृत्यिण्ड ही वस्तुतः बढका कर्ता है, क्योंकि वही घटरूपरे परिणत होता है। इसकी दृष्टिमें निमित्तका कोई महत्त्वका स्थान नहीं है क्योंकि यह नय पराश्रित व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करता । व्यवहारनय परतापेश्रता पर भी ध्यान एखता है । वह कुम्हारको घटका कर्ता इस लिये कहता है कि उसके न्यापार से मृतिपण्ड में से वह आकार निकला है । घटमें मिडी ही उपादान है इसको व्यवहारनय मानता है। किन्तु 'कुम्मकार' व्यवहार वह 'मृत्यिण्ड'में नहीं करके कम्हारमे करता है। 'घट' नामक कार्यकी उत्पत्ति मृतिएड और कुम्मकार दोनों के सिन्धानसे हुई यह प्रत्यक्षिष्ठ घटना है। किन्छ दोनो नर्योके देखनेके दृष्टिकोण खुदे-खुदे हैं। अब अध्यात्मी व्यक्ति कर्तत्वकी परिभाषा तो निश्चयनयकी पकडते हैं और कहते हैं कि इरएक कार्य अपने उपादानसे उत्पन्न होता है. अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यमें कुछ नहीं कर सकता। जिस समय जो योग्यता होगी उस समय वह कार्य अपनी योग्यताचे हो जायगा । और इस प्रतिसमयकी योग्यताकी सिद्धिके क्रिये सर्वज्ञताकी व्यावहारिक परिसाधाकी शरण छेते है। यह छही है कि समन्तमद्र आदि आचार्योंने और इसके पहिले मी भूतविल आचार्यने इसी व्यावहारिक सर्वज्ञताका प्रतिपादन किया है और स्वय कुन्दकुन्दने भी प्रवचनसारमें व्यावहारिक सर्वज्ञताका वर्णन किया है किन्तु यदि इस समन्तमद्र आदिकी व्यावहारिक सर्वज्ञताकी परिसाधा छेते हैं तो कार्योत्पत्तिकी प्रक्रिया भी उन्होंके द्वारा प्रतिपादित वाह्य और अन्तर व उभयविष कारणोरी साननी चाहिए । और यदि इम कार्योत्पत्तिकी प्रक्रिया कुन्दकुन्दकी नैश्चयिक दृष्टिसे लेते हैं तो सर्वज्ञताकी परिभाषा

<sup>(</sup>१) समयप्रा० शास्म० गा० १४।

मी नैअथिक ही याननी चाहिए । एक परिमाषा व्यवहारकी छेना और एक परिमाषा निअयकी पकड़कर घोळघाळ करनेचे वस्तुका विपर्यांच ही होता है ।

इसी तरह व्यावहारिक सर्वं क्रवासे नियतिवादको फिल्ट करके उसे निश्चयनयका विषय वनाकर पुरुषार्थको रेड्र मारना वीर्योच्छेदकी ही कष्टामें आवा है। तीर्थं प्रवर्तनका फल्ल यह है कि—व्यक्ति उसका आश्चय लेकर असत्से सन्, अञ्चलसे ग्रुम, अञ्चलसे ग्रुस तीर तमसे प्रकाशको और जावे। एरन्द्र इस नियतिवादमे जय अपने असके श्रुपमे परिवर्तन करनेकी शक्यता ही नहीं है वन फिसलिये तीर्थ-पर्मका आश्चय लिया जाय ? दीशा-शिक्षा और सरकारका आसिर प्रयोजन ही क्या रह जाता है ? इस तरह जिनवरके दुरासद नयचकको नहीं समझकर और समग्र जैनगासनकी सर्वन्यस्थाने परिपूर्ण लक्ष्यका च्यान नहीं करके कहीकी ईट और कहींका रोजा होनेमें न वस्तुतत्त्वकी रहा है ओर न तीर्यकी प्रमावना ही ।

सा० कुन्दकुन्दकी बध्यात्मभावना-आ० कुन्दकुन्दने अपने समयप्राम्तमें अध्यात्मभावनाका वर्णन किया है। उनका कहना है कि आत्मसशोधन और शुद्धात्मकी भारित के किये हमे इस प्रकारकी मायना करनी चाहिए कि-निश्चयनय मृतार्थ है और व्यवहारनय अभूतार्थ है। जिस गाया में व उन्होंने व्यवहारको अभ्तार्थ और निश्चयको गृतार्थकी बात कही है उसके पश्चिकी वो गायाओं में वे आत्ममावना करनेकी बात कहते हैं। इतना ही नहीं वे निश्चयनयसे व्यवहारका निषेष करके निर्झणकी प्राप्तिक किये निश्चयनयसे व्यवहारका निषेष करके निर्झणकी प्राप्तिक किये निश्चयनयसे कीन होनेका उपदेश करते हैं-

"पर्ज वनहारणको परिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण। णिच्छयणयसम्बीणा मुणिणो पार्वति णिब्हाणं॥"

-समयप्रा० गा० २९६।

अर्थीत्—इस तरह निश्चयनयकी दृष्टिचे व्यवहारनयका प्रतिषेत्र समझना चाहिये। निश्चयनयमे स्त्रीन सुनिजन निर्वाण पाते है।

इसी तरह उन्होंने और भी भोक्षमार्गी साधकको जीवनदर्शन की तथा आत्मसशोधनकी प्रक्रिया स्नीर भाषनाएँ नताई है । जिनसे चिचको भाषित कर साधक शास्तिकाम कर सकता है । परन्तु भाषनासे वस्तुस्वरूपका निरूपण नहीं होता । वहीं कुन्दकुन्द जब वस्तुस्वरूपका निरूपण करने बैठते हैं तो प्रवचनसार स्नीर पचास्तिकायका समस्त तत्ववर्णन अभयनयसमिवत सनेकान्त दृष्टिये होता है ।

भावनाको तत्त्वभानका क्य देनेसे बो विषयाँच और खतरा होता है तथा उसके जो कुमरिणाम होते है वे किसी भी दर्शनके इतिहासके विद्यार्थांचे किमे नहीं है। बुद्धने की आविसे विरक्तिके किए उसमें क्षणिक परमाणुपुत्र स्वप्नीपम ग्रायाम ग्रा

<sup>(</sup>१) "ववहारोऽस्ट्रको स्ट्रको देसिदो हु सुब्धको। स्ट्रक्मिसिदो खहु सम्मादिही हवदि बीवो ॥"-समयुगा० गा० १३।

<sup>(</sup>२) ''णाणिष्ट् भाषणा सङ्क काद्वा दंसणे चरिते य । ते पुण तिरिणवि साता तम्हा कुण आवर्ण आदे ॥ जो आदमावणिसणं णिषुवस्ता सुणी समाचरित् । सो सम्बद्धसमोक्षं पावित् सचितेण कालेण ॥''-समयद्या० गा० ११११२।

या नागिन और धर्पिणी तो नहीं है। बैसे इस मावनाको तत्वज्ञानका रूप देकर बस्तुविपर्यास नहीं किया जाता उसी तरह कुन्दकुन्दकी आध्यात्म भावना को हमें भावनाके रूपमें ही देखना चाहिये तत्वज्ञानके रूपमें नहीं। उनके तत्वज्ञानका ठोस निरूपण यदि प्रवचनसार और पचास्तिकाय आदिमे देखनेको मिळता है तो आत्मशोधनकी प्रक्रिया समयसारमें।

निश्चय और व्यवहार नयोका वर्णन वस्ततत्त्वके खरूप निरूपणरे उतना सम्बन्ध नही रखता जितना हेबोपादेय-विवेचनसे । 'स्त्री किन-किन निमित्त और उपादानोसे उत्पन्न 🚮 है' यह वर्णन अध्यात्म भावनाओंमें नहीं मिछता किन्तु 'स्त्रीको इस किस रूपसे देखें' जिससे विपयविरक्ति हो. यह प्रक्रिया उसमें बताई जाती है। अतः यह विवेक करनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता है कि कहाँ वस्तुतत्त्वका निरूपण है और कहाँ भावनात्मक वर्णन है। यह यह स्पष्ट करनेमे कोई सद्भोच नहीं है कि कमी-कमी असत्य भावनाओंसे भी सत्यकी प्राप्तिका मार्ग अपनाया जाता है जैसे कि खीको नागिन और सर्पिणी समझकर उससे विरक्ति करानेका । अन्ततः भावना, माधना है, उसका रूप्य वैज्ञानिक वस्तुतत्त्वके निरूपणका नहीं है, किन्तु है अपने क्रम्यकी प्राप्तिका: जब कि तत्त्वज्ञानके निकापणकी दिमा वरद्यतत्त्वके विक्लेपणपूर्वक वर्णनकी होती है। उसे अमुक रूस्य बने या बिगडे यह चिन्ता नहीं होती। अतः हमें आचायोंकी विभिन्न नयदृष्टि योका यथावत् परिज्ञान करके तथा एक आचार्यकी भी विभिन्न प्रकरणोर्मे क्या विवक्षा है यह सम्यक् प्रतीति करके ही :सर्वनयसमृद्दसाध्य अनेकान्त तीर्यको व्याख्यामे प्रवृत्त होना चाहिए। एक नय यदि नयान्तरके आभ-प्रायका दिरस्कार या निराकरण करता है तो वह सुनय नहीं रहता दुर्णय बनकर अनेकान्तका विघातक हो जाता है। भतविक प्रव्यवन्त उमास्वामी समन्तमह और अकल्झदेव सादि आचार्योंने जो जैन-दर्शनका बनियादी पायेदार निर्वाध तथा सद्ददमिक निरुपण किया है वह यों ही 'व्यवहार' कहकर नही उदाया जा सकता । कोई भी धर्म अपने 'तत्त्वजान' और 'दर्शन'के विना केवल नैतिक नियमें के सिवाय और क्या रह जाता है ? ईसाईधर्म और इस्लामधर्म अपने 'दर्शन'के बिना आज परीक्षाप्रधानी मानवको अपनी ओर नहीं सींच पाते । जैन-दर्शनने प्रमेयको अनेकान्तरूपता, उसके दर्शनको 'अनेकान्त दर्शन' और उसके कयनकी पद्धतिको 'स्याद्वाद माधा'का जो रूप देकर आजतक मी 'जीवित दर्शन'का नाम पाया है उसे 'व्यवहार'के गह में फेकनेरे तीर्थ और शासनकी सेवा नहीं होगी। जैन-दर्शन तो बस्त-व्यवस्थाके मूलमे ही किसती है कि-

## "स्वपरात्मोपादानापोहनापाद्यत्वं हि वस्तुनो वस्तुत्वम्।"

अर्थात् स्वोपादान यानी त्वासित्वके साथ ही साथ परकी अपेक्षा नास्तित्व भी वस्तुके क्रिये आवस्यक है। यह असि और नासि अनेकान्तदर्शनका क ख है, विसकी उपेक्षा वस्तुस्वरूपकी विघातक होगी।

जैन दर्शनने 'बस्तु क्या है, यह जो पर्यायोंका उत्पाद और व्यय है उसमे निमित्त उपादानकी क्या स्थिति है' इत्यादि समस्त कार्यकारणमान, उनके जाननेकी क्या प्रस्ति हो सकती है इस समस्त जापक-तत्त्वका पूरा-पूरा निरूपण किया है। इस कारणतत्त्व और जापकतत्त्वमे माबनाका स्थान नहीं है। इसमें तो कटोर परीक्षा और बस्तुत्त्विक विक्लेषणकी पद्धतिका प्रायुख्य है। अतः जहाँ बस्तुतत्त्वका निरूपण हो वहाँ दर्शनकी प्रक्रियासे उसका विवेचन कीलिए और उत्पन्न तथा जापित बस्तुमे किस प्रकारकी भावना या चिन्तनसे हम रागहेक्से परे वीतरागताकी ओर वा सकते इस अध्यात्म भावनाको समयसारसे परिविद्य । भावना और दर्शनका अपना अपना अपना निश्चत क्षेत्र है उसे एक दूसरेसे न मिळाइए।

#### स्याद्वाद-

वास्तवबहुत्ववादी जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत् सत्को परिणामी-नित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्तवर्मात्मक है। उसका पूर्णरूप वचर्नोके अमोचर है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो वस्तुके पूरे रूपको सर्श्व कर सकता हो। 'सत्' शब्द मी वस्तुके एक 'अस्तित्व' धर्म को कहता है, शेष नास्तित्व आदि घर्मोको नही। वस्तुस्थिति ऐसी होनेपर मी उसको समझने समझानेका प्रवल मानवने किया ही है

<sup>(</sup>१) त० वा० १।६।

और आगे भी उसे करना ही होगा। खतः उस विराट्को बानने और दूसरोंको समझानेमें यही धावधानी रखनेकी आवश्यकता है। इसारे बाननेका तरीका ऐसा हो जिससे इस उस अनन्त्रधर्मा अखण्ड वस्तुके अधिक सभीप पहुँच सकें, उसका विपयांस तो इरगिब न करें। इसारी दूसरोंको समझानेकी-शब्द प्रयोग करनेकी प्रणाली ऐसी हो को उस तत्त्वका सही-सही प्रतिनिधित्व कर सके, उसके खरमाकी और सकेंद्र कर सके, प्रमा तो उत्यन्त्व करें ही नहीं। इन दोनों आवश्यकताओंने अनेकान्त्रहिए और स्याद्यारको जन्म दिया। अनेकान्त्रहिए तथिराट वस्तुको खाननेका नह प्रकार है जिसमें निविधत घर्मको जानकर भी अन्य प्रमोंका निरोध नहीं किया जाता, उन्हें गोण या अविवधित कर दिया जाता है और इस तरह हर हाल्द्रते पूरी बस्तुका मुख्यगौष मावसे सर्श्व हो जाता है। उसका कोई भी अश्च कमी भी नहीं हटू पाता। जिस समय जो घर्म विवधित होता है वह उसी समय मुख्य या अपित बन जाता है और कोंप धर्म गौण या अनिर्पेत रह जाते हैं। इस तरह जब मनुप्यकी हिए अनेकान्त तत्त्वका सर्श करनेवाली बन जाती है तत्र उसके समझानेका हज भी निराला ही हो जाता है। वह सोचता है कि हमे उस शैळीं बचन प्रयोग करना चाहिये जिससे वस्तुत्तकका यथार्थ प्रतिपादन हो। उस जैळी या प्राथाकी निर्दोप प्रकार की आवश्यकताने 'स्याद्वाद' का आविष्कार किया है।

'स्याद्वार' मापाकी यह निर्नेष प्रणाली है जो वस्तुतत्त्वका सम्यक् प्रतिपादन करती है। इसमें लगा हुआ 'स्यात्' अन्द प्रत्येक वाक्यके सापेक होनेकी स्वना देता है। 'स्यात् अस्ति' वाक्यमे 'अस्ति' पर कसु- के अस्तित्व वर्मका मुख्यरूपे प्रतिपादन करता है जीर 'स्यात्' अन्द उसमें रहनेवाले नास्ति आदि और - अनन्त वर्मोका सन्दाव बतासा है कि 'बस्तु अस्तिमात्र ही नहीं है' उसमें गौणरूपे नास्ति आदि कर्म मीं विद्यमान है। मनुष्य अहकारका पुतला है। अहकारकी सहस्त नहीं अनन्त जिहारें हैं। यह विषयर योदी भी असावधानी होनेपर उस लेता है। अतः विस्त प्रकार दृष्टि में अहंकारका विष न आने देनेके लिए अनेकान्त हृष्टि-सजीवनीका रहना आवश्यक है उसी तरह भाषामें अवधारण या अहकारका विष निर्मृत करनेके लिए स्याद्वाठ-अमृत अपेकणीय होता है। अनेकान्तवाद इसी स्याद्वादका पर्ययवाची है अर्थात् ऐसा वाद अनेकान्तवाद कहलाता है जिसमें वस्तुके अनन्त धर्मात्रक स्वस्मका प्रतिपादन गुख्य-गौणमावसे होता है। यद्यपि ये दोनों पर्यायवाची है फिर मी 'स्याद्वाद' ही निर्दुष्ट भाषा जैलीका प्रतीक वन गया है। अनेकान्तव्हि हो जानरूप है, अतः वचनरूप 'स्याद्वाद' से उसका मेद स्यष्ट है। इस अनेकान्तक विना लोक-स्यवहार नहीं चल सकता। परा-परापर इसके विना विस्वादकी सम्मावना है। अतः इस त्रिभुवनके एक गुर अनेकान्तवादको नमस्कार करते हुए आचार्य विद्यस्तन ठीक ही खिला है—

"जेण विणा छोगस्स ववहारो सव्वथा ण णिव्वयह । तस्य भुवणेकगुरुणो णमोऽजेगंतवायस्स ॥" —सन्मति० ३।६८।

स्याद्वाद्वकी ब्युरपित्त-'स्यादाव' स्यात् और बाद इन दो पदोंसे बना है। बादका अर्थ है क्यन या प्रतिपादन। 'स्यात' विधिकिट्से बना हुआ तिडन्तप्रतिरूपक निपात है। वह अपनेमे एक महान् उद्देश्य और वाचक शक्तिको छिपाये हुए हैं। स्थात्के विधिकिट्से विधि विचार आदि अनेक अर्थ होते हैं। उनमें 'अनेकान्त' अर्थ यहाँ विविधित है। हिन्दीमे यह 'शायव' अर्थमे प्रचिक्तिचा हो गया है, परन्तु हमें उसकी उस निर्दोष परम्पाका अनुगमन करना चाहिए क्सिके काश्य वह शब्द 'अत्यात्मा' अर्थात् सत्यका प्रतीक वना है। 'स्यात' शब्द 'क्याक्कित् के अर्थमें विशेषह्मसे उपयुक्त वैठता है। क्याक्कित् अर्थात् 'किसी सुनिक्षित अपेक्षा से वत्तु अपुक्त कर्यवाकी है। न तो यह 'शायव' व 'सम्मानना' और न 'कहाचित्त' का प्रतिपादक है किन्तु 'शुनिक्षित हिक्तोण' का बाचक है। शब्दका स्थमाव है कि वह अवधारणात्मक होता है, इसिक्ए अन्यके प्रतिकेष करनेमें वह निरंकुश एत्ता है। इस अन्यके प्रतिकेषणर अकुश कगानेका कार्य 'स्थात' करता है। वह कहता है कि 'रूपवान् बट' वावय घड़के रूपका प्रतिपादन भन्ने ही करे पर वह 'स्थान ही है' यह अवधारण करके घड़ेमें रहनेवाले रस गन्य आदिका प्रतिपेश्व नहीं कर सकता। वह

अपने स्वार्यको मुख्य रूपसे कहे यहाँ तक कोई हानि नहीं, पर यदि वह इससे आगे बढ़कर 'अपने ही स्वार्य' को सब कुछ मानकर अपका निषेष करता है तो उसका ऐसा करना अन्याय है और वस्तुस्थितिका विपर्यास करना है। 'स्यात्' अब्द इसी अन्यायको रोकता है और न्यान्य वन्तनपदितिकी स्त्वना देता है। वह प्रत्येक वाक्यके साथ अन्तर्गर्भ रहता है और गुप्त मानसे प्रत्येक वाक्यको मुख्यगीणभावसे अनेकान्त अर्यका प्रतिपादक बनाता है।

'स्यान्' निपात है। निपात बोतक भी होते है और वाचक भी। यदापि स्थात् शब्द अनेकान्त सामान्यका वाचक होता है फिर भी अस्ति आदि विशेष धर्मोंका प्रतिपादन करनेके लिये 'आसि' आदि धर्मवाचक शब्दोका प्रयोग करना ही पढ़ता है। तात्यर्थ यह है कि 'स्थात् अस्ति' वावय में 'अस्ति' पद अस्तित्व धर्मका वाचक है तो 'स्यात्' अब्द 'अनेकान्त्त' का। वह उस समय अस्ति से भिन्न अन्य अग्रेष धर्मोंका प्रतिनिधित्व करता है। वब 'स्यात्' अनेकान्तका बोतन करता है तो 'आस्ति' आदि पदींके प्रयोगसे जिन अस्तित्व आदि धर्मोंका प्रतिपादन किया जा रहा है वे 'अनेकान्त' कम हैं यह धोतन 'स्थात्' शब्द करता है। यदि यह पद न हो सो 'सर्वथा अस्तित्व' कम एकान्तकी शका हो बाती है। यदापि स्थात् और कथित्वका अनेकान्तात्मक अर्थ इन शब्दोंके प्रयोग न करने पर भी कुश्वस्त वक्ता समझ देवा है परन्तु वक्ता को यदि अनेकान्त वस्तुका दर्शन नहीं हैं तो वह एकान्तके बाल्मों मठक सकता है अतः उसे आस्त्रोक स्तम्मके समान इस 'स्थात्' ब्योतिकी नितान्त आवश्यकता है।

स्याद्वाद युनयका निरुपण करनेवाकी विशिष्ट भागा पढि है। 'स्यात्' अब्द यह युनिक्षित रूप से बताता है कि वस्तु केवल इसी धर्म बाली ही नहीं है, उसमें इसके अतिरिक्त धर्म भी विद्यमान हैं। उसके अविविक्षित गुणधर्मोंके असित्वको रक्षा 'स्यात्' अब्द करता है। 'रुपवान् घटः'में 'स्यात्' शब्द 'रुपवान्'के धाय नहीं बुटता, वर्षोंक रूपके असित्वको स्वना तो 'रुपवान्' शब्द स्वय ही दे रहा है, किन्तु अन्य अविविक्षत शेष धर्मोंके साथ उसका अन्वय है, वह 'रुपवान्'को पूरे घढे पर अधिकार जमानेसे रहेकता है और साफ कह देता है कि घड़ा घहुत बढा है, उसमें अनन्त धर्म हैं। रूप भी उनमेंसे एक है। रुपकी विवक्षा होनेसे असी रूप हमार्ग हिए में मुख्य है और वही अब्द हारा बाच्य वन रहा है पर रसकी विवक्षा होनेस वह गीण राजिमें शामिल हो जायगा और रस प्रधान वन जायगा। इस तरह समस्त अब्द गीणमुख्य-मावसे अनेकान्त अर्थके प्रतिपादक है। इसी सत्यका उद्घाटन स्थात् शब्द सदा करता रहता है।

'स्वात्' शन्द एक सनग प्रहरी है, जो उचित्त वर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता । वह अधिविधित धर्मों अधिकारका सरक्षक है । इसिल्ये जो लोग स्यात्का क्रायान्के साथ अन्वय करके और उसका शायद स्थानना और कराचित् अर्थ करके पढ़ेमें रूपकी खितिको भी सिर्फ्य बनाना चाहते हैं वे बस्तुतः प्रगाद असमे हैं । इसी तरह 'स्थादिस घटः' वाक्यमें 'आरित' यह अस्तित्व अश्च घटमें सुनिश्चित रूपसे विज्ञमान है । 'स्थात्' शब्द उस अस्तित्वकी खिति क्रमजोर नहीं बनाता । किन्तु उसकी बास्यिक आणिक खितिकी स्थात अपने अन्य नास्ति आपि धर्मोंके गीणसद्धावका प्रतिनिधित्व करता है । उसे दर है कि कहीं सिर्ति नामका भर्म, जिसे शब्दसे उचित्त होनेके कारण प्रमुखता सिली है, पूरी वस्तुको ही न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियोंके स्थानको समाप्त न कर दे । इसिल्ये वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है कि हे माई असित, तुम वस्तुके एक अश्च हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि माइयोके हकको हड़पनेकी कुचेश नहीं करना । इस मयका कारण है कि प्राचीनकाल से 'नित्य ही है', 'अनित्य ही है' आदि हड़पू प्रकृतिके अजवाक्योने वस्तु पर पूर्ण अधिकार जमाकर अवधिकार चेश की है और जगतमें अनेक तरहसे वित्यखा और सथा उस्त्र किये है । इसके फल्यवस्थ पदार्यके साथ तो अन्याय हुआ ही है पर इस वाद-प्रतिवादने अनेक कुमत्वादोंकी सृष्टि करके अहकार हिसा सथा वाज्ञत्वाता और अथिहण्युता आदिसे विश्वको धशानत और सथार्पण्यों हिंश-ज्वाकार्में पटक दिया है । स्थात् शब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता है जिससे अहकारका सर्जन होता है ।

'स्यात्' शन्द एक और एक निश्चित क्रमेश्वाचे वहाँ अस्तित्वकी स्थिति युद्द और उद्देतक वनाता

है वहाँ उसकी उस सर्वहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता है क्सिसे वह पूरी क्स्तुका माळिक बनना चाहता है । वह न्यायधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि~हे अस्ति, तुम अपनी अधिकार सीमाको समझो ! स्वद्रव्य क्षेत्र काल और मानकी दृष्टि निस प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह परद्रव्य क्षेत्रादिकी अपेक्षा नास्ति नामका हुम्हारा सगा माई भी उसी घटमे रहता है, घटका परिवार बहुत बढ़ा है। अभी हुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय व्रमसे काम है. व्रम्हारा प्रयोजन है, व्रम्हारी मुख्यता है, तुम्हारी विवक्षा है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम अपने समानाविकारी भाइयोक्ने सन्नावको ही उलाइकर फेर्कनेका दुष्प्रयास करो । वास्तिकक बात तो यह है कि-यदि परकी धपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घडेमें तुम रहते हो वह घडा 'घडा' ही न रह जायगा किन्त कपडा आदि परपदार्थरूप हो जायगा। अतः तुम्हे अपनी स्थितिके लिये भी यह आवश्यक है कि तुम अन्य धर्मोंकी वास्तविक स्थितिको समझो । तुम जनकी हिंसा न कर सको इसके लिये अहिंसाका प्रतीक 'स्यात्' शब्द द्वमसे पहिले ही बाक्यमें लगा दिया जाता है। माई अस्ति, यह तम्हारा दोप नहीं है। तम तो बराबर अपने नास्ति आदि माहयोंके साथ हिलमिलकर अनन्तधर्मा वस्तु मे रहते हो, सब वर्मभाई अपने-अपने स्वरूपके सापेक्ष भावसे वस्तुमें रह रहे हैं, पर इन फूट बाकनेवाळे वस्तुद्रष्टाओंको स्था कहा जाय ? ये अपनी एकागी दृष्टिसे तुममें फूट बाकना चाहते हैं और प्रत्येक धर्मको प्रकोभन देकर क्खुका पूरा अधिकार देना चाहते हैं और चाहते है कि तुससे भी अहकारपूर्ण रियति उत्पन्न होकर आपसमें मेदमान एव हिंसाकी सृष्टि हो। वस 'स्यात्' शब्द एक अञ्चन-शकाका है जो उनकी दृष्टिको विकृत नहीं होने देता । वह उसे निर्मक और पूर्णदृशी बनाता है । इस अविवक्षित सरक्षक, दृष्टि विपापहारी, सचेतक प्रहरी, अहिंसा और सत्यके प्रतीक, जीवन्त न्यायक्प, शब्दको सुधामय करनेवाले तथा सुनिश्चित अपेक्षाके चोतक 'स्थात' शब्दके स्वरूपके साथ हमारे वार्शनिकाने न्याय तो किया ही नहीं किन्त उसके स्वरूपका शायद, सम्मय, कदानित जैसे श्रष्ट पर्यायोंसे विकत करनेका अशो-धन प्रयत्न अवस्य किया है और आसतक किया जा रहा है।

ह सबसे योगा तक तो यह दिया जाता है कि 'सबा जब अस्त है, तो नास्त कैसे हो सकता है ! सबा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है!' यह तो अत्यक्षियरोष है; पर विचार तो करो—पड़ा आखिर पड़ा हो तो है, कपढ़ा तो नहीं है, कुरसी तो नहीं है टेबिक तो नहीं है। तासर्य यह कि वह घटमिल अन्तन्त पदार्थों कम नहीं है। तो यह कहनेमे आपको क्यों संको चहे होता है कि बड़ा अपने स्वरूपते अस्ति है और स्वमिन्न परक्यों नास्ति है। इस बढ़ेमें अनन्त परक्यों की अपेश्रा 'नास्तित्व' है, अन्यथा दुनियंगि कोई शक्ति ऐसी नहीं जो घड़ेको कपढ़ा आदि होनेसे रोक सके। यह नास्तित्व धर्म ही घड़ेको घड़ेके स्पर्म कायम रखता है। इसी 'नास्ति' धर्मकी स्त्वना 'अस्ति' के प्रयोगकाकमें 'स्थार्' धन्द देता है। इसी तरह बड़ा समग्रमावसे एक होकर भी अपने क्य रह यह सर्श छोटा बड़ा हकका मारी आदि अनन्त गुण धर्मोंकी दृष्टिसे अनेक क्योंमे दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वय बतावें। यदि अनेक रूपमे दिखाई देता है तो आपको वह मानने और कहनेमे क्यों कह होता है कि बड़ा इव्यक्ससे एक होकर मी अपने गुण धर्म शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है। जब प्रत्यक्षसे क्तुमें अनेक विरोधी धर्मोंका स्वह प्रतिमास हो रहा है, वस्तु स्वय अनन्त विरोधी धर्मोंका अविरोधी क्रीडास्क है तब हमें क्यों चाहिए। हम उस महान् करना चाहिए। हमें उसके स्वस्त्रको विकृतकार्म देखनेकी दुर्देषि तो नहीं करनी चाहिए। हम उस महान् 'स्थात्' शब्दको, जो वस्तुके इस पूर्णक्रमकी ऑकी साधेस्थावने बताता है, विरोध सश्चय जैसी वाक्रियोंसे दुरसुराते हैं, किमाखर्यमतः परम्। यहां धर्मकीर्तिका यह क्लोकाश व्यानमें आ जाता है कि—

"ग्रहीयं खयमधॅम्यो रोचते तत्रके चयम् "-प्रमाण वा॰ शरश॰।

अर्थात् यदि यह वित्र-रूपता-अनेकवर्मता बस्तुको स्वय रूच रही है, उसके बिना उसका अस्तित्व ही समव नहीं है तो हम बीचमें काजी बननेवाछे कौन है ! । कात्का एक-एक कण इस अनन्तपर्मताका आकर है । हमें तो सिर्फ अपनी दृष्टिको ही निर्मेख और विश्वाख बनानेकी आवश्यकता है । बस्तुमें आकर है । हमें तो सिर्फ अपनी दृष्टिको है । और इस दृष्ठिविरोधकी अमृत (गुरवेछ) स्वात् शब्द है, जो बिरोध नहीं है, विरोध तो हमारी दृष्टियोंसे है । और इस दृष्ठिविरोधकी अमृत (गुरवेछ) स्वात् शब्द है, जो रोगीको तत्काल कहु तो अवश्य लगती है पर इसके बिना यह हिंग्रिवयम्बद उतर भी नहीं सकता ! पस्तुकी अनन्तधर्मात्मकता—वत्तु अनेकान्तरम है यह बात बोड़ा गमीर विचार करते ही अनुभवमें आ जाती है, और यह भी प्रतिमासित होने लगता है कि हमारे सुद्रशानने कितनी उछल कूँद भवा रखी है तथा वस्तुके विराट स्वस्मके साथ खिल्हवाड कर रखी है। पदार्थ मावरूप भी है और अभाव स्प भी है। यदि सर्वथा मावरूप माना जाय यानी द्रव्यकी पर्यायको भी मावरूप स्वीकार किया जाय तो प्राथमाव प्रध्यसामाव अन्योन्यामाव और अत्यन्तामाव इन चार अभावोंका लोप हो जानेसे पर्याय भी अनादि अनन्त और सर्वसक्तरूप हो जायगी तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप होकर प्रतिनियत द्रव्यव्यवस्थाको समार कर देगा।

सद्सद्तरमकत्व-प्रत्येक द्रव्यका अपना असाघारण सरूप होता है। उसका निजी क्षेत्र काळ और माब होता है जिनमें उसकी सत्ता सीमित रहती है। स्रूमविचार करनेपर क्षेत्र काळ और माब अन्ततः द्रव्यकी असाधारण स्थितिकर ही फिल्ट होते है। यह द्रव्य क्षेत्र काळ और मावका चतुष्ट्य सरूप्यचुष्ट्य कहळाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपचतुष्ट्य सत् होता है परक्ष्यचतुष्ट्य असत्। यदि स्वरूपचतुष्ट्य कहळाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपचतुष्ट्य सत् होता है परक्ष्यचतुष्ट्य असत्। यदि स्वरूपचतुष्ट्य कहळाता है। यदि परक्ष्यकी तरह स्वरूपचे भी असत् हो आय तो निःस्वरूप होनेसे अमाधारमकताका प्रस्ता प्राप्त होता है। यदि परक्ष्यकी तरह स्वरूपके भी असत् हो आय तो निःस्वरूप होनेसे अमाधारमकताका प्रस्ता होता है। अतः क्षेककी प्रतिविधिक व्यवस्थाक किये प्रत्येक पदार्थको स्वरूपसे सत् और परक्ष्य असत् मानना ही चाहिये। द्रव्य एक असब मौक्ष्य तत्व है। पुत्रक द्रव्योगे ही परमाणुओक परस्पर सयोगसे क्षेट वहे अनेक स्कृत्य तेम्मर होते है। ये स्कृत्य स्वरूप्ययंवरूप है। अनेक द्रव्योकी स्वर्यागरे ही घट पट आदि स्यूक पदार्थोकी स्ति होती है। ये स्वरूप परक्षेत्र परकाळ और परमावकी हिष्टेस असत् हैं। इस तरह कोई भी पदार्थ इस स्वरूपस्वरूपकालाका अपवाद नहीं हो सकता।

पकानेकारमक तस्य—हम पहिले लिख चुके हैं कि दो द्रव्य व्यवहारके लिये ही एक कहे जा सकते हैं वस्तुतः वो प्रयक् स्वतन्त्र तिद्ध हव्य एकरात्ताक नहीं हो सकते । पुरूल द्रव्यके अनेक अणु जब स्कृत्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं तब उनका राधायनिक मिश्रण होता है जिससे वे अमुककालतक एकरात्ताक तैसे हो जाते हैं। ऐसी दगामे हमें प्रत्येक द्रव्यका विचार करते समय द्रव्य हिप्टेसे उसे एक मानना होगा और गुण तथा पर्यावोंकी हिप्टेसे अनेक । एक ही मनुष्यजीव अपनी वाल युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओंकी हिप्टेसे अनेक अनुमन में आता है। द्रव्य गुण और पर्यावोंकी सत्ता नहीं पाई जाती या प्रयक्त करके भी हम द्रव्यसे गुणपर्यावोंकी विवेचन—प्रयक्तरण नहीं कर सकते अतः अमिन्न है। सत् सामान्यकी हिप्टेसे समझ विश्व अनेक हो जा सकता है और अपने-अपने व्यक्तित्वकी हिप्टेसे पृथक् अर्थात् अनेक । इस्त तरह समझ विश्व अनेक हो कर मी त्यवहारार्थ समझन्यकी हिप्टेसे एक कहा जाता है। एक द्रव्य अपने गुण और पर्यावोंकी हिप्टेसे अनेकासक है। एक ही आत्मा सुख-सुक्त जान आदि अनेकस्पसे अनुमनये आता है। द्रव्यका करूण अन्वयस्य है जब कि पर्याय व्यतिस्करम होती हैं। द्रव्यकी एक स्वत्व है और पर्यायोंकी अनेक । द्रव्यका स्वत्यस्य अन्वयस्य है जोर पर्यायोंकी अनेक। द्रव्यका प्रत्योवन अन्वयस्य है और पर्यायांकी अनेक । द्रव्यका प्रक्ता अन्वयस्य है और पर्यायांकी अनेक । द्रव्यका प्रत्योवन अन्वयस्य है और पर्यायांकी अनेक। द्रव्यका प्रत्योवन अन्वयस्य है और प्रव्यावाद और पर्यायांकी अनेक। द्रव्यका प्रत्यावन अन्वयस्य है और प्रत्यांकी अनेकस्यता अय प्रतीतिसिद्ध है तब उसमें विरोध सर्व्यव आदि व्यर्णोंका कोई अवकाश नहीं है।

नित्यानित्यारमक-यदि इत्यको सर्वथा नित्य माना जावा है तो उसमें किसी मी प्रकारके परिणमनकी सम्मावना नहीं होनेसे कोई अर्थिक्रमा नहीं हो सकेगी और अर्थिक्रमाशून्य होनेसे एष्य-पाप वन्धमोख और छेन-देन आदिकी समस्र व्यवस्थाएँ नष्ट हो जॉयगी। यदि पदार्थ एक जैसा क्टर्थनित्य रहता है तो जगतके प्रतिक्षणके परिवर्तन असम्भव हो जायँगे। यदि पदार्थको सर्वथा विनाशी माना जाता है तो पूर्वपर्यायका उत्तरप्रायकी स्था कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण छेनदेन बन्धमोख सर्पण और प्रस्यप्रिकान

आदि व्यवहार विच्छिन्न हो जार्येंगे । जो करेगा उसके मोगनेका क्रम हो नहीं रहेगा । नित्यपक्षमें कर्तेल नहीं बनता तो अनित्य पक्षमें करनेवाका अन्य और मोगनेवाका अन्य होता है । उपादान-उपादेयमावमूळक कार्यकारफाव भी इस पक्षमें नहीं बन सकैगा । अतः समस्त कोकव्यवहार कोक-परकोक तथा कार्यकारणमाव आदिकी सुन्यवस्थाके किये पदायोंमें परिवर्तनके साथ-ही-साथ उसकी मौकिकता और अनादि अनन्तस्य द्रव्यत्वका आधारभूत मुक्त मो स्वीकार करना ही चाहिये ।

इसके माने बिना द्रव्यका मीछिकत्व सुरक्षित नहीं रह सकता। बतः प्रत्येक द्रव्यं व्यप्नी अनादि अनन्त धारामे प्रतिक्षण सहग-विसहण अल्पसहस्र अर्धसहस्र आदि अनेकरूप परिणमन करता हुआ मी कमी समास नहीं होता, उसका समूछ उच्छेद या बिनाश नहीं होता। आत्माको मीक्ष हो बानेगर मी उचकी समाप्ति नहीं होती किन्तु वह अपने सुद्धतम स्वस्पमें स्थिर हो बांता है। उस समय उसमे नैमानिक परिणमन नहीं होकर द्रव्यगत उत्पाद व्यय स्वधावके कारण स्वभावमूळक सहश परिणमन सदा होता रहता है। कमी भी यह परिणमनक करकता नहीं है और न कमी कोई भी द्रव्य समाप्त ही हो सकता है। अतः प्रत्येक द्रव्य निस्यानित्यात्मक है।

इस स्वय अपनी बाळ युवा बुद आदि अवस्थाओं में बदळ रहे हैं फिर मी हमारा एक ऐसा अस्तित्व तो है ही जो इन सब परिवर्तनोंमें इमारी एकरूपता रखता है। वस्त्रस्थित जब इस तरह परिणामीनित्यकी है तब यह दांका 'जो नित्य है वह अनित्य कैसा ? निर्मृत है। क्योंकि परिवर्तनोंके आघारश्रत पदार्थकी सन्तानपरम्परा उसके अनाचनन्त सस्वके विना वन नहीं सकती। यही उसकी नित्यता है जो अनन्त परिवर्त नोंके वावजूद मी वह समाप्त नहीं होता और अपने अतीतके सरकारोंकी लेता छोड़ता वर्तमान तक आता है और अपने मनिष्यके एक-एक सणको वर्तयान बनाता हुआ उन्हें असीतके गहरमें वकेळता जाता है, पर कमी स्थय दकता नहीं है। किसी ऐसे कालकी कस्पना नहीं वा सकती वो स्वय अग्तिम हो, जिसके बाद वृक्तरा काल नहीं आनेवाला हो । कालकी तरह समस्त जगतके अणु-परमाणु चेतन आदिमेंसे कोई पक वा समी कभी निर्मूल समाप्त हो जॉयने ऐसी करमना ही नहीं होती । यह कोई बुढिकी सीमाके परेकी बात नहीं है । बुद्धि अमुक क्षणमें अमुक पदार्थका अमुक अवस्या होगी इस प्रकार परिवर्तनका विशेष स्म न भी जान सके पर इतना तो उसे स्पष्ट भान होता है कि पदार्यका भविष्यके प्रत्येक क्षणमें कोई-न-कोई परिवर्तन अवस्य होगा । अन ह्रव्य अपनेमें मौक्षिक है तब उसकी समाप्ति यानी समूछ नाशका प्रश्न ही नहीं है। अतः पदार्थमात्र चाहे यह चेतन हो या अचेतन परिणामी-नित्य है। यह प्रतिकण त्रिकक्षण है। इर समय एक पर्याय उसकी होगी। वह अतीत पर्यायका नाध कर जिस प्रकार स्वयं अस्तित्वमे आई है उसी तरह उत्तर पर्यायको उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जायगी । अतीतका ज्यय वर्तमानका उत्पाद और दोनोंमें त्रव्यगत भवता है ही।

" वह त्रवात्मकता वस्तुकी बान है। इसीको त्वामी समन्तमहै तथा मह कुमारिलने लीकिक दशन्ति इस प्रकार समझाया है कि—सोनेक कल्याको मिटाकर मुकुट बनाया गया तो कल्यायोंको छोक हुआ मुकुटामिलापीको हर्ष और सुवर्णायीको माध्यस्थ्य माव रहा। कल्यायीको जोक कल्यानायके कारण हुआ मुकुटामिलापीको हर्ष मुकुटके स्सादके कारण और सुवर्णायीकी तटस्पता दोनों दशाओंमे सुवर्णके बने

<sup>(</sup>१) "चंदमीलिखुवणीर्यो बासोत्पादिस्वतिष्ययस् । सोकममोदमाष्ट्रस्यं जनो याति सहेतुकम् ॥"—जासमी० स्त्रो० ५९ । "वर्षमानकमङ्गे ष रुचकः क्रियते यदा । सदा पूर्वार्थियः सोकः मीतिकाप्युचरार्थियः । हुमार्थियस्य माध्यस्यं तसाहस्य त्रयात्मकम् ॥ न बासेषु विका सोको बोत्पादेन विका सुस्कम् । दिसस्या विना व माध्यस्यां तेत सामाध्यनिस्वता ॥"—मी० स्रो० ५० ६१९ ।

हनेके कारण हुई । अतः वस्तु उत्पादादित्रयात्मक है' । दूषको जमाकर दही बनाया गया तो जिस व्यक्तिको तूप खानेका त्रत है वह दहीको नहीं खायगा पर बिसे दही खानेका त्रत है वह दहीको तो खा लेगा पर पूपको नहीं खायगा । और जिसे गोरसके त्यागका त्रत है वह न दूप खायगा और न दही, क्योंकि दोनो ही अवस्थाओंमे गोरसक है हो । इससे अत होता है कि गोरसकी ही दूध और दही दोनों पर्याये थीं।

पातक्क महामाय्यमे भी पदार्थके त्रयात्मकलका समर्थन शब्दार्थ मीमासाके प्रकरणमें मिळता है । आकृति नष्ट होनेपर भी पदार्थकी सत्ता बनी रहती है । एक ही क्षणमे वस्तुके त्रयात्मक कहनेका स्पष्ट अर्थ यह है कि पूर्वका विनाश और उत्तरका उत्पाद दो चींक नहीं हैं किन्तु एक कारणसे उत्पन्न होनेके कारण पूर्व बिनाश ही उत्तरोत्पाद है । को उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है और वही भुव है । सुननेमें तो ऐसा क्ष्मता है कि को उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वह भुव कैसे हो सकता है ? यह तो प्रकट विरोध है । परन्तु क्ष्मुतिका थोड़ी रिधरतासे विचार करनेपर यह कुछ भी अटपडा नहीं है । इसके माने विना तस्वके स्वक्षका निर्वाह ही नहीं हो सकता ।

भेदाभेदारमक त्रस्व-गुण और गुणींमें, सामान्य और सामान्यवान्में, अवयव और अवयवींमें, कारण और कार्यमें सर्वथा भेद माननेसे गुण-गुणी भाव आदि नहीं वन सकते । सर्वथा अभेद माननेपर गुण-गुणी व्यवहार नहीं हो सकता । गुण यदि गुणींसे सर्वथा मिन्न है तो असुक गुणका असुक गुणींसे ही सम्यन्य कैसे नियत किया जा सकता है ! अवयथी यदि अवयवींसे सर्वथा मिन्न है तो एक अवयवीं अपने अवयवीं से सर्वात्मना ररेगा वा एक देश है ! यदि पूर्णत्पसे, तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवीं मानने होंगे । यदि एक देशसे, तो जितने अवयव हैं उतने होंगे । इस तरह अनेक दूरण धर्वथा भेद और अभेद पश्चमें आते हैं अतः तत्वकों पूर्वोंक प्रकारने कथिवात मेदाभेदात्मक मानना चाहिये । जो द्रव्य है वहीं अभेद है और जो गुण और पर्याय है वहीं मेद है । दो एथक सिक द्रव्या व्यवस्त क्षेत्र कारनेत कारनीत कारनीत है अते तरह एक द्रव्यका अपने गुण और पर्यायों में सानना भी सिर्फ तमक्षानेके किए है । गुण और पर्यायकों छोड़कर द्रव्यका कोई स्वतन्त्र अदित्व नहीं है जो इनमें रहता हो ।

इसी तरह अन्यानन्यासक, पृथक्तापृथक्तासक तत्वकी भी व्याख्या कर छेनी चाहिये।

ैर्धम धर्मिमावका व्यवहार मछे ही आपेक्षिक हो पर खरूप तो खतः सिद्ध ही है। जैसे एक ही व्यक्ति विभिन्न अपेक्षाओं कर्त कर्म करण आदि कारकरूपसे व्यवहारमें आता है पर उस व्यक्तिका खरूप खतः स्वतःसिद्ध ही हुआ करता है, उसी तरह अनन्त्रधर्मा प्रत्येक पढार्थमें अनन्त्र धर्म खरूप सिद्ध होकर भी परकी अपेक्षासे अवहारमें आते हैं। निष्कर्प इतना ही है कि प्रत्येक अखड तक्त या इत्यको व्यवहारमें उतारनेके क्रिये उसका अनेक धर्मों आकारके रूपमें वर्णन किया बाता है, धर्मोंकी उस इत्यको छोड़कर खतन्त्र सत्ता गई। है। दूसरे चन्त्रोंमें अनन्त्र-गुणपर्याय और धर्मोंको छोड़कर इत्यक्त कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं आ सकता बन्न गुणपर्यावश्रस्य द्वन्य प्रयक् मिळ सके या इत्यसे मिन्न गुण और पर्याय दिखाई जा सकें।

<sup>(</sup>१) "पयोवतो न दथ्यचि व पयोऽचि द्धिवतः। मगोरसवतो नोमे तस्माचच्चं त्रवासकम्॥"-मासमी० स्हो० ६०।

<sup>(</sup>२) "द्रस्यं हि वित्यसाकृतिरिवत्या" युवर्णं क्याचिदाकृत्या युक्तं विष्टो सवति, विण्डाकृतिसुप-युव रचकाः क्रियन्ते, रचकाकृतिसुपसृच कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिसुपसृच स्वत्तिकाः क्रियन्ते, पुनरतृत्तः सुवर्णिपण्डः, पुनरपर्या आकृत्या युक्तः स्विराक्षरसद्यो कृष्टके सवतः, आकृतिरन्या अन्या च सवति, द्रव्यं वृत्तस्वते , आकृत्युपमर्देन द्रव्यसेवाविशिष्यते ।"-पात० सहासा० २ ।१।१। योगसा० ॥१३ ।

<sup>(</sup>३) आसमी० इस्रो॰ ७३–७५।

इस तरह स्यादाद इस अनेकरूम अर्थको निर्दोष पद्धतिसे वचनव्यवहारमें उतारता है और प्रतेक वाक्यकी सापेक्षता और आशिक स्थितिका बीघ कराता है।

इस स्याद्वादके स्वरूपको ठीक ठीक न समझकर 'शकराचार्य गुणमति स्थिरमित धर्मकीर्ति प्रशाकर अर्चेट शान्तरक्षित कर्णकगोमि जयराशि व्योगशिव मास्कराचार्य विक्रानमिश्च श्रीकण्ड रामानुवाचार्य ब्रह्ममन चार्य और निम्त्राकीचार्य आदिके द्वारा तथा इन प्राचीन आचार्योका अनुसरणकर आधनिक क्षेत्रकाँके द्वारा की गई स्याद्वादसमाकोचनाकी प्रत्याकोचना जैनदर्शन (५० ५६०-५१३) मे देखना चाहिए। वहीं स्याद्वादमें दिये जानेवाले सदायादि दोपोंका परिदार मी किया गया है।

#### ४ निक्षेष मीमांसा

अनन्तपर्मात्मक युदार्थको व्यवहारमे कानेके किये किये जानेवाले प्रयातीमें निक्षेपका भी स्थान है। क्षमत्में व्यवहार तीन प्रकारते चकते हैं। कुछ व्यवहार जानाभगी कुछ शब्दाभगी और कुछ अर्थाभगी होते हैं। अनन्तपमी वस्तुको राज्यवहारके लिये उक्त तीन प्रकारके व्यवहारोंने बॉटना निशेप है। निशेपका शाब्दिक अर्थ है रखना । यानी विस्तुके विवक्षित अंशको समझनेके क्रिये उसकी शाब्दिक आर्थिक साकारिक खारोपित भूत मिक्यत वर्तमान आदि अवस्थाओंको सामने रखकर प्रस्तुतकी और दृष्टि देना निर्भेषका स्थ्य है। प्राचीनकालने ही जैन परम्परामे पदार्थके वर्णनकी एक विशेष पद्धति रही है। स्त्रॉमें कोई एक शब्द काया कि उसको नाम स्थापना द्रव्य भाव काळ और क्षेत्र आदिकी दृष्टिचे अनेकचा विख्ल्यण करके सामने रखा जाता है। फिर समझाया जाता है कि इनमे अयुक्त अर्थ विविधत हैं।)जैसे 'बोडेको कामो' इस वाक्यमें 'बोडे' का निक्षेप करके बताया जायगा कि जिसका 'घोडा' नाम एस दिया जाता है वह नाम दोडा है। जिस तदा-कार खिलीनेको 'घोडा' कहते हैं वह सन्द्रास्त्यापना घोडा है, जिस अतदाकार शतरंजके मोहरेको घोडा कहते हैं वह असन्तायस्थापना धोटा है। जो जीव मरकर आसे थोड़ा होगा वह ब्रव्यघोडा है। जो आव वस्तुतः घोडा है वह भाष घोडा है। इनमें स्यूलरूपसे नामघोड़ा शब्दात्मक व्यवहारके क्रिये आधार होता है तो स्थापना चोड़ा ज्ञानात्मक व्यवहारके क्षिये और ब्रव्य और मानघोडा व्यर्थभयी व्यवहारके छिये आचार बनते हैं! यदि फोर्ड बारूक घोड़ेके किये रोता है तो वहाँ खिळीना घोडा काया जाता है और शवर जर्क समय वह मुहराघोडा ही पकड़ा जाता है। सवारोंके समय मावघोडा ही उपपुक्त होता है और किसी साके तिक व्यवहारके लिये नामधोटेकी उपयोगिता होती है। तालवें वह कि पदार्थके विवक्षित अशको सदीक पकड़नेके लिए उसके समान्य समी विकल्पोंको सामने रखा जाता है, फिर कहा बाता है कि इनमें 'अमुक अर्था विवक्षित है। ववका टीका में निर्लयनिवयक यह प्राचीन गाया उद्घृत है वो किचित् पाठमेदफे साय अनुयोगहार सूत्र मे भी उपक्रव है-

''जल्थ वर्डुं जाणिन्जा मनरिमिदं तत्य णिक्सिने णियमा। जल्य बहुवं ण जाणदि चउट्टयं णिक्किये तत्य॥"

क्षर्यात् वहाँ नितना बहुत चाने वहाँ उतने ही प्रकारसे पदार्थोंका विस्लेषण या निश्चेप करना चाहिये । वहाँ अधिक न जाने वहाँ कमरे कम चार प्रकारसे पदार्थोंका निक्षेप करना चाहिए । यही कारण है कि मूळाचार में 'सामायिक' के तथा त्रिकोकप्रशति"मे 'मह्नक' के नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावके मेदसे छह निक्षेप किये गये हैं। आवस्यक निर्युक्ति मे इन छह निक्षेपींगे 'वचन' को ओर जोडकर ।

<sup>(</sup>१) जयभवला भाग । प्रस्ता० पु० १००-।

<sup>(</sup>२) अथम प्र॰ प्र॰ ३० ३

<sup>(</sup>५) वा॰ १९९ (४) गा० १।१४ । (३) वदावश्यकाधिकार वा० १७ ।

प्रकारके निक्षेप बताये हैं । (यद्यपि निक्षेपोके संमाव्य भेद अनेक हो सकते हैं जीर कुछ मन्यकारोंने किये भी है परन्तु कमसे कम नाम स्थापना इच्य और मान इन चार निक्षेपोको माननेम सर्वसम्मित हैं। पदायांका इस प्रकारका निक्षेप प्राचीनकारूमे अत्यन्त खानस्थक माना खाता था। आ॰ यितवृपम लिखते हैं कि— जो प्रमाण नय और निक्षेपसे पदार्थको ठीक समीक्षा नहीं करता उसे युक्त भी अयुक्त और अयुक्त भी युक्त प्रतिमासित होता है। घवळा में तो और स्पष्ट लिखा है कि निक्षेपके विना किया जानेवाळा निरूपण वक्ता और ओता दोनोंको कुमार्यमे छे जा सकता है।

आ॰ पूज्यपाद'ने निक्षेपका प्रयोजन नताते हुए छिला है कि "स किमर्थः अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतिनर्का अर्थात् अप्रकृतके निराकरणके छिये और प्रकृतका निरूपण करनेके छिये निष्टेपकी सार्थकता है। धवछा (पु॰ १) में निष्टेपका प्रयोजन नतानेवाली यह प्राचीनगाया उद्धृत है—

"उक्तं हि-अधगयिवारणटुं पयदस्स पद्धवणाणिमिर्चं च । संसयविणासण्टुं तच्चत्यवधारणटुं च ॥"

क्षप्रकृतके निराकरण प्रकृतके प्ररूपण समयके विनाश और तत्त्वार्थके निश्चयके किये निश्चेपकी सार्यकता है। वहीं इसका विशेष विवरण करते हुए किया है कि यदि ओता अन्युत्पन्न है और पर्यायार्थिक दृष्टिवाका है तो अप्रकृतके निराकरणके किये तथा यदि उन्यार्थिक दृष्टिवाका है तो प्रकृतके निराकरणके किये निश्चेप करना चाहिए। ओताको यदि पूर्ण विद्वान् या एकदेशज्ञानी होकर मी तत्त्वमें सन्देह है तो सन्देह निवारणके किये, यदि तत्त्वमें विपर्यास है तो तत्त्वार्यके निश्चयके किये निश्चेपकी आवश्यकता है।

अकल्क्कदेवने निधेपींका विवेचन करते हुए लिखा है कि-

"नयाञ्चगतनिक्षेपैरुपायैभेंद्वेदने । विरचय्यार्थवाक्ष्रत्ययात्मभेदान् श्रुतार्पितान् ॥"

क्षर्यात् निक्षेप परायोंके विश्लेषणके उपायभूत हैं। उन्हें नयो द्वारा ठीक-ठीक समझकर अर्थात्मक ज्ञानास्मक और शन्दास्मक मेदोंकी रचना करनी चाहिए। इस वर्णनसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि अकल्क्ष्कृदेव विशेष रूपसे समत्यप्रकें द्वारा प्रतिपादित बुद्धि शन्द और अर्थ स्पसे पदार्थके विश्लेषणकी ओर व्यान दिका रहे हैं, क्योंकि तीनो प्रकारके अर्थोमें शन एक जैता ही होता है।

सिदिविनिश्चय (१२।१) में निष्टेपको अनन्त प्रकारका बतलाकर भी उसके चार मुख्य मेद वही कहे हैं जो क्लार्यसून (१।५) में निर्दिष्ट हैं। वे है नाम-स्थापना द्रव्य और भाव ।

प्रस्य जाति गुण क्रिया और परिमाधा ये जन्दप्रशृत्तिके निभित्त होते हैं । इनमेरे किसी निभित्तकों क्षेपेक्षा न करके इच्छानुसार बंस्सुकी को चार्ट सहान रखना नाम निर्मय हैं।) यह अनेक प्रकारका है । यथा अस्त जीविषयक नाम-जैसे यह देनदत्त हैं। समस्त जीव विषयक नाम-जैसे ये सब धर्म धर्म आदि है। एक जीव विषयक नाम-जैसे आदिनाय। अनेक जीविषयक नाम-जैसे यह दिस्थ यह दिस्थ यह जिनदत्त आदि । अस्त अजीव विषयक नाम-जैसे व्याकरणमें समासकी 'स' सजा। समस्त अजीविषयक नाम-जैसे व्याकरणमें स्वाकरणमें स्वाकरणमें म् आदि घात्रकों 'धु' सजा। एक अजीव विषयक नाम-जैसे व्याकरणमें धर्म आदि शान्त्व प्रत्यमाँकी 'सत्' यह सजा। जाति गुण आदिके निमित्तसे किया जानेवाळा शब्दव्यवहार नाम निस्नेकी धर्मादामें नहीं आता'। अनन्तवीर्या-

<sup>(</sup>१) त्रिकोक प्र० १।८२। (२) पुस्तक १ ए० ३१।

<sup>(</sup>३) सर्वार्थसि० १।५।

<sup>(</sup>४) रुघी० स्ववृ० स्हो० ७४।

<sup>(</sup>५) "बुद्धिशन्दीर्थसंज्ञासाः तिस्रो बुद्धशादिवाचकाः।"-आसमी० स्रो० ८५ ।

<sup>(</sup>६) त० श्ली० पू० १११।

चार्य के मतसे वह खापना निष्ठेपमें अन्तर्भूत है। किस वस्तुकी को संद्या रखी जाती है नाम निक्षेपमे वह वस्तु उसी सज्ञाकी वाच्य होती है उसके पर्यायवाची अन्य शब्दोंकी नहीं। कैसे 'गजराज' सज्ञावाले व्यक्तिको 'करि स्वामी' या 'इस्तिनाय' नहीं कहा जा सकता / पुस्तक पत्र चित्र आदिमें लिखा गया लिप्यात्मक नाम मी नाम निक्षेप है।

(निसका 'नात' रखा जा चुका है उसकी उसीके आकारवाळी मूर्ति या चित्रमें खापना करता तदाकार या सन्द्राच स्थापना है। यह स्थापना ककडीमें बनावे गये, कपटेमें कादे गये, चित्रमें किले गये और परसरमें उकेरे गये तदाकारमें 'यह वही है' इस साहस्थम्ळक समेद बुद्धिकी प्रयोजक होती है। मिन्न आकार सास्री वस्तुमें उसकी स्थापना अतदाकार या सरस्थापना है जैसे जतर बकी गोधों हाथी होडे आदिकी स्थापना।

नाम और स्थापना वोनो यथि साङ्केतिक हैं पर उनमे हतना अन्तर अवस्य है कि नाममे नामवाले प्रत्यका आरोप नहीं होता जब कि स्थापनामे स्थाप्य प्रत्यका आरोप किया जाता है। नामवाले पदार्यकी स्थापना अवस्य करनी चाहिए यह नियम नहीं है जब कि जिसकी स्थापनाकी आरी है उसका स्थापनाभे पूर्व नाम अवस्य रख किया जाता है। नाम निक्षेपमें आदर और अनुमह नहीं देखा जाता जब कि स्थापनामे आदर और अनुमह आदि अवस्य होते है। तात्यर्य यह है कि जिस प्रकार अनुमहार्थी स्थापनादेवका आदर या राज्यन करते हैं उस प्रकार 'देव' नामक व्यक्तिका नहीं। अनुयोगद्वार-स्थ (११) और बृहस्करम्थाम्य में नाम और स्थापनामें यह अन्तर बताया है कि स्थापना इत्वरा और अनित्वरा अर्थात सार्वकालिकी और नियतकालिकी दोनों प्रकारकी होती है जब कि नाम निक्षेप नियमसे यावत्कथित अर्थात् जनतक द्रव्य रहता है तबतक रहनेवाला सार्वकालिक होता है। विशेषावस्थक भाष्य (गा० २५) में नामको प्रायः सार्वकालिक कहा है। उसके टीकाकार कोट्यान्वार्यने देवकुर सुमेर आदि अनादि पदार्थोंक नामोकी अपेका उसे सार्वकालिक बताया है।;

' (भविष्यत् पर्योवकी योग्यता या अतीत पर्योवके निमित्तते होनेवाले व्यवहारका आधार हव्यनिक्षेप होता है जैसे जिसका राज्य चळा गया है उसे वर्तभानमें राजा कहना या अपरावको व्यमी ही राजा कहना है जिस निक्षेपमें राजाविषयक शासको व्याननेवाळा किन्तु उसमे उपयोग नहीं क्यानेवाळा व्यक्ति, जायकके भूत मावी और वर्तभान शरीर तथा कर्मनोक्ष्में आदि शामिल हैं। भविष्यत्मे तिह्रप्यक शासको जो व्यक्ति व्यनिगा वह भी हसी ह्व्यनिक्षेपकी परिषिमे आता है।

वर्तमान पर्यायविशिष्ट द्रव्यमे तत्यर्थायम्लक व्यवहारका आधार मावनिभेप होता है। इसमें तहिएयक शास्त्रका जाननेवाल उपयुक्त आस्मा तथा तत्यर्यायसे परिणत पदार्थ ये दोनों शामिल है। वृहस्कर्यमाध्यकी पीठिकामें बताया है कि द्रव्य और माय निम्नेपमे मी पूर्वापूच्यबुद्धिकी दृष्टित अन्तर है। किस प्रकार भाष-जिनेन्द्र मर्कों के लिये पूच्य और स्तुत्य होते हैं उस प्रकार द्रव्यजिनेन्द्र नहीं।

विशेपावस्थकमाष्य (गा० ६३-६६) में नामादिनिक्षेपोका परस्य मेद बताते हुए किखा है किजिल प्रकार खापना इन्द्रमे सहस्रनेत्र खादि खाकार, सद्भृत इन्द्रका अभिप्राय, यह इन्द्र हैं यह बुद्धि
इन्द्रमक्तो द्वारा की जानेवाळी नगरकार खादि किया, तथा इन्द्रपूजाका फळ आदि सव होते हैं उस प्रकारके
आकार अभिप्राय बुद्धि किया और फळ नामेन्द्र और इत्येन्द्रमें नहीं होते। जिस प्रकार द्रव्य आगे जाकर
आकार अभिप्राय बुद्धि किया और फळ नामेन्द्र और इत्येन्द्रमें नहीं होते। जिस प्रकार द्रव्य आगे जाकर
आवपरिणतिको प्राप्त हो जाता है या पिहळे मावपरिणतिको प्राप्त या उस प्रकार नाम और खापना नहीं।
प्रव्य मावका कारण है तथा माव द्रव्यकी पर्याय है उस तरह नाम और स्थापना नहीं। जिस प्रकार माव
तर्यायायपरिणत या तदर्योपयुक्त होता है उस प्रकार इत्य नहीं। इस प्रकार इन बारोंमें मेद है।

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि॰ टी॰ पृ॰ ७४०।

<sup>(</sup>२) विशेषा० गा० २५। (३) जैनतक मा० प्र० २५।

<sup>(</sup>४) धवला पु॰ ५ पु॰ १८५। (५) पीठिका बा॰ १३।

#### निक्षेपोंमें नययोजना-

कौन निक्षेप किस नयसे अनुगत होता है इसका विचार अनेक प्रकारसे देखा जाता है-आ। यिद्धतेन अौर पूर्वपाद सामान्यस्पसे द्रव्यार्थिकनयों के विषय नाम स्थापना और द्रव्य इन तीन निक्षेपों को तथा पर्यापाशिकनयों का विपय केवल मानिक्षेपको कहते हैं। अकल्क्क्कदेव का भी यही अभिप्राय है। इतनी विजेपता है कि यिद्धतेन सम्रह और व्यवहारको द्रव्यार्थिकनय कहते हैं, क्यों कि इनके मतसे नैगमका संग्रह और व्यवहारमे अन्तर्भाव हो जाता है। पूज्यपाद नैगमनयको स्वतन्त्र मानते हैं अतः इनके मतसे तीनों द्रव्यार्थिक नय है। दोनों के मतसे ऋजुस्त्र आदि चारों नय पर्यापार्थिक हैं। अतः वे केवल मान निक्षेपको विषय करते हैं।

आ० पुणवन्त भूतविक्ने पर्वंदायर्ग आदिमे तथा आ० बितवृपमं ने कवायपाहुटके चूर्णिय्त्रों में इसका कुछ विशेष विवेचन किया है। वे नैगम सबह और व्यवहार इन तीनों नयोमे चारों ही निक्षेषों को स्वीकार करते हैं। मावनिक्षेपके विषयमें आ० वीरतेन ने किया है कि काळान्तरस्थायी व्यव्जनपर्यायकी अपेक्षाते जो कि अपनी अनेक अर्थपर्यायोमें व्याप्त होनेके कारण 'ब्रव्य' व्यपदेश पा सकती है, मावनिक्षेप बन जाता है। अथया ब्रव्यार्थिकनय भी गौण क्रमसे पर्यायको विषय करते है। अतः उनका विषय भावनिक्षेप हो सकता है।

ऋजुद्श नय स्थापनाके रिया अन्य तीन निष्ठेपींका विषय करता है। चूँकि खापना सहस्यमूळक अमेद बुद्धिते होती है और ऋजुद्शनय साहस्यको विषय नहीं करता, अतः इसकी दृष्टिमे खापना निष्ठेप नहीं बनता। काळान्तरस्थायी व्यञ्चन पर्यायको वर्तमान रूमसे ग्रहण करनेवाले अञ्चद ऋजुद्शनयमें द्रव्य-निष्ठेप मी रिद्ध हो जाता है। इसी तरह वाचक शब्दकी प्रतीतिके समय उसके वाच्यमृत अर्थकी उपछ्किष होनेसे ऋजुद्शनय नामनिष्ठेपका भी स्वामी हो जाता है।

तीनों शब्दनय नाम और मान इन दो निष्ठेषोंको विषय करते हैं । इन शब्दनयोंका विषय छिद्गादि भेदरे मिन्न वर्तमान पर्याय हैं, अतः इनमे अमेदाअयी द्रव्यनिक्षेप नहीं बन सकता ।

जिनमद्रगणि ऋखुद्वजनयको द्रव्यार्थिक मानकर द्रव्यार्थिकनयमें चारों निक्षेप घटा छेते हैं। वे ऋखुसूत्रनयमे स्थपना निक्षेप रिद्ध करते समय किखते हैं कि ऋखुद्दश्नय निराकार द्रव्यको भावमें हेद्व होनेके
कारण जब विषय कर छेता है तब वह साकार स्थापना को विषय क्यों नहीं करेगा ! क्योंकि मूर्तिमें स्थापित
हन्द्रके आकारसे मी इन्द्रविपयक माव उत्पन्न होता है। अथवा ऋखुद्दश्नय नामनिक्षेपको स्वीकार करता
है यह निर्विवाद है। नाम निक्षेप या तो इन्द्रादि संभावम होता है या इन्द्रायंसे सून्य बाच्यार्थ कर। अतः
जव दोनो ही प्रकारके नाम भावके कारण होनेसे ऋखुद्दश्नयको विषय हो सकते हैं तो इन्द्राकार स्थापनाको
भी भावमें हेद्व होनेके करण ऋखुद्दश्नयका विषय होना चाहिए। "इन्द्र अवस्का इन्द्र भावके साथ होन्द्रार्थका तो एक प्रकारसे तादात्म्यसम्बन्ध ही संभव है जो कि एक दूरवर्ती सम्बन्ध है किन्तु अपने आकारके साथ इन्द्रार्थका तो एक प्रकारसे तादात्म्यसम्बन्ध हो सकता है जो कि वाच्यवाचकसम्बन्धसे अधिक सिक्स है है।
अतः नाम को विषय करनेवाल्य ऋखुद्दश्र स्थापनाको भी विषय कर सकता है। विशेषावस्थक माध्यमें ऋखुस्थानमें द्रव्यनिक्षेप सिद्ध करनेके किये अनुयोगद्वारस्त्र (१४) का प्रमाण देखर कित्व है विक्र-ऋखुस्तनय
वर्तमानमाही होनेमे एक अनुपद्यक देवरच आदिको आगमद्वत्यनिक्षेप मानता है। वह उसमे अतीतादि

<sup>(</sup>१) सन्मति० १।६ । (२) सर्वार्थसि० १।६ ।

<sup>(</sup>३) सिद्धिष० १२।३।

<sup>(</sup>१) प्रकृति सनुयोगद्वार पृ० ८६२। (५) कसायपा० चू० जयघ० पृ० २५९-६४।

<sup>(</sup>६) भवला पु॰ १ पु॰ १४। सबच॰ पु॰ १ पृ० २६०। (७) सबच॰ पु॰ २६३।

<sup>(</sup>८) विशेषा० मा० गा० २८४७-५३।

<sup>(</sup>९) जैनतर्कमा॰ पृ॰ २८।

कालमेद नहीं करता और न उसमे परकी अपेक्षा पृथक्त ही मानता है। इस तरह जिनमद्रगणिके मत्ते ऋजुस्त्रनयमें चारो ही निक्षेप समय है। ये शब्दादि तीन नयोमे मात्र मावनिक्षेप ही मानते हैं। और उन्होंने इसका हेतु दिया है इन नयोंका विश्वद्ध होना। विशेषावस्थक माष्यों मे एक मत यह भी है कि ऋजु-स्त्रनय नाम और माव इन दो निक्षेपोंको ही विषय करता है। एक मत यह भी है कि सम्रह और व्यवहार स्थापना निक्षेपको विषय नहीं करते। इस मतके, उत्थापकका कथन है कि—स्थापना चूंकि साक्षेतिक है अतः वह नाममें ही अन्तम् तु है। इसका प्रतिवाद करते हुए उन्होंने किसा है कि बब नैगमनय स्थापना निक्षेपको स्थीकार करता है और सम्रहक नैगम सम्रहन्यंक्ष है और असम्रहक नैगम व्यवहार नयरूप है तो नैगमकी विभक्त करता है श्रीर क्याहरूप स्थापना निक्षेप की विभक्तरूप सम्रह और व्यवहारमें स्थापना निक्षेप मी विषय हो ही खाता है। इस तरह विवक्षामेदरे निक्षेपों नय योजनाका उपर्धुक्त रूप रहा है।

इस तरह प्रमाण प्रमेय नय और निक्षेपके सम्बन्धमें सक्षेपमे कुछ खास मुद्देकी बार्तोगर प्रकाश डारूकर यह प्रस्तावना समाप्त की जाती है।

संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी २६।३।५८

-महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य एम. ए.

<sup>(</sup>१) गा० २८४७-५३ ।

# सिद्धिविनिश्चयटीका-प्रथमभागस्य

### विषयानुक्रमः

|                                                  | पृ०        |                                                       | Sa          |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| १ प्रत्यक्षसिद्धिः                               |            | दृष्टेः न केवर्ल स्मृति । अपि तु प्रत्यमिज्ञानतकांतुः |             |
| टीकाकर्तुः सङ्गलम्                               | 3          | मानाद्योधि बायन्ते                                    | ટ્લ         |
| मूळप्रन्थकृतः प्रन्थकरणप्रतिज्ञा                 | 3          | सुखतत्साघनगोः हेनुफ्लमानप्रवीतिः भाष्मना              |             |
| मह्न छ इंडोकाः                                   | 1          | <b>सवति</b>                                           | २७          |
| शीवर्धमानपदस्य झास्या                            | <u>-</u> = | यया पूर्वोत्तरक्षणान्यां मध्यक्षणस्य बुट्याचा         |             |
| सिद्धिः प्रमाणस्य फलम्                           | 8          | प्रतीयते त्रयेव सुखतन्साधनयोः हेतुफल-                 |             |
| नवादीनां स्तमेवस्वम्                             | 8          | भावप्रतीतिः                                           | 26          |
| सन्बन्धाभिषेयादिकथमम्                            | u,         | निर्विकल्पस्येव सविकल्पकपरिणतिः                       | 29          |
| आहौ अभिधेपाविकयनप्रयोजनम्                        | ष्ट्र      | प्राच्यासकथारणेऽपि पद्मा दृद्धस्य ततो विवेकाव-        | • •         |
| <b>शाकार्यसंग्रहवास्यमेत</b> त्                  | 4          | भारणं तथैय कार्याज्यभारणेअप कारणताय-                  |             |
| सिद्धिः प्रमाणम्                                 | Ę          | बारणं अविष्यति                                        | 33          |
| त्रमाणस्य स्वरूपम्                               | 4          | यया वा चित्रज्ञाने नीलाकारः पीततासनवचारय-             | ,           |
| अचेतनत्वाच संशिकपाँदि प्रमाणम्                   |            | श्वपि बोधस्पतामान्मसात्ररोति वर्येष                   |             |
| न तैजसं चहुः                                     | 4          | कारणताक्षारणं मविप्यति                                | ર્          |
| न निर्विक्लपकं प्रमाणम्                          | ٠,٩        | दर्जनपादवास्थासप्रकरणादिस्यो च नीळादाचेव              |             |
| षविसंवादिनी बुद्धिः प्रमाणम्                     | 33         | संस्कारः, श्रणिकनेऽपि तटासङ्गान्                      | 10          |
| प्रमाणस्य फर्डं स्वार्थविनिश्चयः                 | 33         | यदि निर्विकल्पकर्ष्टेः संस्कारस्कृत्यादिकं भवति       | •           |
| <b>अह</b> न्श्रत्वयस्य नीळाचर्यंप्राहकत्वम्      | 15         | तदा क्षणिकत्वादावपि निव्वयः स्यात्                    | 3.1         |
| <b>वद्दिरर्थसिद्धिः</b>                          | 14         | खड्मापरापरोत्पत्तिविग्रसमात् क्षणिकत्वानवधा-          |             |
| बाञ्चवाचकसावसिद्धिः १६-                          | -10        | रणमयुक्तम् ; सादस्यासंभवास्                           | 15          |
| न अछोकिकोऽर्य आङम्बनम्                           | 10         | न बैलक्षण्यामकचारणात्मकं सादश्यम्                     | 3,2         |
| स्वप्तप्रस्थयवत् च बाप्रस्प्रस्थयस्य विराकम्भनता | 36         | 'अदीपात् कमस्त्रत् निर्विक्स्पकादपि दर्शनात्          | t .         |
| न स्वप्रवाप्रव्यवययोः सालम्बनस्वसन्देहः          | 19         | स्मृत्यादिकम्' इति सवस्याखीचना                        | 11          |
| नापि सदसस्वविकक्षातीतता                          | 18         | निरंशादनुभवादिव निरंशादेव अधांत् कृतो न               |             |
| प्रमाणादेव प्रमेयम्यवसायः                        | 90         | सदसस्यृतिः                                            | £ 12        |
| <b>अ</b> म्यासे दर्शनं प्रमाणमनम्यासे अनुमानमिति |            | वासनापेक्षाद्पि दर्शनान्त स्मृतिः                     | 34          |
| <b>प्रज्ञाकरमतस्य समा</b> कोचनम्                 | 33         | व्यवसायात्मनः सविकल्पस्यापि वैश्चनम्                  | g u         |
| सनिकस्पस्य प्रमाणवा                              | ₹3         | 'युगपद्वृत्तें: उन्जुवृत्तेवां निविद्यस्पगतस्य वैद्या |             |
| सन्त्रसिद्धेः निर्णयास्मकत्त्रम्                 | ₹₹         | चस्य सविकल्पे असोपः' इति सतस्य                        |             |
| अनिर्णीतार्थनिर्णीतेरेव अनधिगवार्थांविगन्तृता    | ₹8         | समानोचनम्                                             | <b>રે</b> ફ |
| व्यवसायात्मनो दृष्टेरेव संस्कारस्मृत्यादिः       | :          | शब्दस्युतिविकल्पवत् अर्थस्युतिविकल्पस्यापि            |             |
| न निर्विकल्पिकायाः                               | 2.5        |                                                       | ,<br>≦-5≇   |
| ष्टेः संस्कारः सजातीये स्मृतिः, इत्यन्यटीका      | -          | न मञ्जूस्युका अभिकापसंस्रगंगीन्यत्वात् सदिन           |             |
| कृतो न्यास्यानम्                                 | ₹७         | कस्पत्वस्                                             | 36          |
|                                                  |            |                                                       |             |

#### सिद्धिविनिश्चयटीकायाः

|                                                    | Дo   |                                                                                  | ٥g        |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| प्रत्यक्षे स्थिरस्यूलस्वकक्षणस्यैव वनमासः          | 3,6  | सृत्पिण्डस्य शिवकाकारपरिणासवत् तन्तुनासेव                                        | -         |
| प्रत्यक्षस्य सविकल्पत्वं वैशद्यं च                 | 3,6  | पटपरिणतिः                                                                        | 44        |
| बहिरन्तर्वा क्षणिकस्वलक्षणस्य अप्रतिमासनात्        | 3 \$ | न च रूपादीनां घटादेर्भेदः                                                        | 48        |
| न च क्षणिकैकान्ते स्वसदसत्समये अर्थ-               |      | न च निर्गुणद्रव्यात् रूपादिगुणोत्पत्तिः                                          | 48        |
| क्रियासं भवः                                       | 3,5  | नापि केवछं गुणादयः एव इन्द्रियेगृँद्यन्ते न                                      | ·         |
| न च त्तीरादर्शिशकुनिन्यायेन क्रमयौगपद्याम्यां      | -    | तत्तादात्म्यापन्नं ब्रुच्यम्                                                     | 48        |
| क्षणिकरवे अर्थंक्रियासंभवः                         | 3,5  | अन्तः चित्राकारस्य चित्तस्येव बहिः शव-                                           |           |
| यत् सत् तःसर्वं मनेकान्तात्मकम्                    | 3,9  | <b>छद्र</b> ञ्यस्य प्रतिभासः                                                     | 40        |
| न च प्रत्यक्षेण निर्विकल्पकप्रत्यक्षसिद्धिः        | 28   | न मायामरीचिप्रतिमासवदसत्त्वम्                                                    | чø        |
| भारयन्तरं वस्तु सर्वेपां प्रत्यक्षसिद्धम्          | 3,8  | नापि संवृतिसत्यापेक्षया वहिरयोपदेशः                                              | 40        |
| क्रमानेकान्तप्रदर्शनम्                             | १९   | न हि क्षणिकैकान्ते क्रमयीगपद्मान्धानधंकिया                                       | 46        |
| अक्रमानेकान्तनिद्शेनम्                             | १९   | न जामहिञ्चानं स्वसस्वज्ञून्ये काळे प्रवीधीरपा-                                   |           |
| एकः स्थवीपान् आकारः प्रत्यक्षे प्रतिभासते          | 80   | वकम्                                                                             | 48        |
| मच विकरपाद प्रवृत्तस्य वर्धक्रियायां विसंवादः      | 8 9  | अनेकान्स एव अर्थक्रिया                                                           | Ęo        |
| न प्रत्यक्षे कल्पनाविरहसिद्धिः                     | 85   | निरंशसंबंदने चीः एका न स्यात्                                                    | 41        |
| न निर्विकरमकात् सविकस्पकोरपत्तिः                   | 85   | निरंशसंवेदननिरासः                                                                | 43        |
| नानावयवरूपाद्यात्मनः अवयविनः प्रति-                | •    | व जातिभेदाः संवृतेः भवन्ति                                                       | Ę         |
| भासनम्                                             | 88   | संशयझानवत् एकस्य वस्तुनः सामान्यवि-                                              |           |
| <b>अवयविनद्</b> चळाचळात्मकत्वम्                    | 84   | शेवात्मकत्वम्                                                                    | <b>£8</b> |
| विभागसविभागनिराकरणस्                               | ₽ €  | क्रौकिकी शास्त्रीया च ज्ञान्तिः                                                  | 48        |
| नापि संयोगकः संयोगः                                | 8 £  | पुकस्य ज्ञानस्य विश्रमेतरस्यमावता निर्विकस्ये-                                   | Ę٩        |
| चत्पाद्व्ययभौव्यात्मनो द्रव्यस्य प्रतिभासः         | 80   | रात्मता च अनेकान्तनान्तरीयका<br>बहिरन्तर्सुंस्विकस्पेतरविश्रमेतरप्रमाणेतरत्वादि- | 4,7       |
| चित्रकपस्य एकस्य प्रतिसासः                         | 28   | स्वभावभेदेऽपि संवेदनैक्यवत् इपांधनेका-                                           |           |
| श्वरूष्ट्रिक्स्पवत् च्छाच्छसंयुक्तासंयुक्ताचनयविनः |      | क्रार आत्मा नानारूपाचात्मको वा अव-                                               |           |
| प्रतिसासनम्                                        | 86   | थवी स्वीक्तंच्यः                                                                 | Ęų        |
| तथा दश्यादस्यात्मकस्यापि अववविनः प्रसिद्धिः        | 84   | अन्ति श्रिजेकश्चानवत् एकस्य अवयविनः                                              |           |
| आवृतानावृतात्मनोऽपि अवयविनः                        |      | सिद्धिः                                                                          | Ę w       |
| क्षिभागः                                           | 88   | अविसागबुद्धः शासनः अविद्यावशात् सानमेय-                                          |           |
| नष्टाऽनष्टात्मकस्यापि अवयविनः प्रसिद्धिः           | 40   | क्षकादिरूपेण श्रविभास इति मतस्य                                                  |           |
| व्यक्ति विसाराजी विसाराः                           | 43   | आलोचना                                                                           | 86        |
| एकस्या एव क्रियायाः व्रव्यानारम्भक-तदारम्भ         |      | प्रतिमासाद्वैतस्य समाछोचनम्                                                      | ę٩        |
| <del>ः संयोगविरोधिविभागजनकता</del>                 | 48   | यया सदितसदिश्व भागैः बुद्ध थात्मा एकः तथा                                        |           |
| ० भेकी जानगतिनी नामः                               | पर   | क्रमवितः पर्यायैः द्रव्यमेकस्                                                    | ĘŖ        |
| - अस्यविनाशे शेपाध्यवभ्याऽन्यस्य अववाय-            |      | निर्विकल्पकप्रत्यक्षनिरासः                                                       | 90        |
| नो द्वरुपस्य संसुरपादः                             | 45   | हिचन्द्रादिम्रान्तिर्मानसी स्वात् यथा अविभाग-                                    |           |
| तदेवेदं शरीरमित्यादिप्रतीतेः स्थिराययाचनः          | પર   | व्रद्धौ कल्पनारचित्रप्राह्मप्राह्मादिञ्जान्तः                                    | 90        |
|                                                    | 43   | 'त्रिविधं कल्पनाज्ञानं प्रत्यक्षामम्' इति                                        |           |
| प्रातमासः संयोगनाशाल् अवयधिनाशप्रक्रिया असङ्गता    | 48   | क्षित्राग्रामनस्य खण्डन्म                                                        | 92        |
| नापि कर्म संयोगविसीध                               | યુષ  | स्बद्धण-सामान्यक्षणयोः रुक्षणसमालोचना                                            | şe        |
|                                                    | 1    |                                                                                  |           |

|                                               | वेषय | <b>जुकमः</b>                                                                     | १६७    |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                               | Ã٥   | 1                                                                                | g۰     |
| वेश्रमैकान्तवादनिरासः '                       | βœ   | ज्ञानस्य परोक्षत्वनिरासः                                                         | 96     |
| सर्वप्रत्यानां निराङम्बनःवप्रत्याङोचनम्       | 26   | ज्ञानस्य अनुमानगम्यत्यनिराकरणम्                                                  | ९९     |
| खळक्षणमपि परिणामि, अतः अनेकान्तसिद्धिः        | 94   | सांख्याभिमत-अचेतनज्ञानवादस्य प्रत्या-                                            |        |
| सामान्यछक्षणमपि वस्तु, बतो भवत्येव सने-       |      | छोचनम्                                                                           | 99     |
| कान्तसिद्धिः                                  | υĘ   | ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वनिराकरणम्                                             | ९९     |
| स्तसंवेदनप्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वनिरासः    | 99   | सौगतामिमतनिर्विकस्पकस्वसंवेदननिरसनम्                                             | 900    |
| विगदज्ञानस्य प्रत्यक्षता                      | 96   | न अनुपळक्षेः स्वापादौ चित्तचैतसिकानामभाव                                         | -      |
| भविसंवादिशानस्य प्रमाणता                      | 36   | स्तापादी ज्ञानामाववादिनो नैयायिकस्य                                              |        |
| स्तार्थन्यवसाय एव अविसंवातः म हु अधाष्य-      |      | निराकरणम्                                                                        | 305    |
| मानस्वादि                                     | 20   | सर्वं ज्ञानं स्वरूपम्यवसायात्मकम्                                                | 108    |
| भ च घटादीनां स्वसंबेदनाः मकत्वस्              | 60   | चेतनस्वेऽपि न सौगतासिमतं निर्विकरूपकं                                            | •••    |
| मानुमानात् समारोपव्यवच्छेदकरणम्               | 63   | जमाणस्<br>-                                                                      | 104    |
| स्तत एव अविशवं शानं न तु विशेषावयवाप्रहण      | , '  | सुखादितत्साधनयोः हेतुफल्लभावप्रतीतिः                                             |        |
| कृतमवैशयम्                                    | 68   | प्रत्यभिञ्चानतकां नुमामादिभिः                                                    | 908    |
| व्याप्तिहानस्य प्रत्यक्षत्वनिरासः             | 83   | व मिर्विकल्पकदर्शमास् पुरुपप्रवृत्तिः                                            | 200    |
| इन्द्रियार्थसन्निकर्षज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व-   |      | न निर्विकरपकं प्रमाणम् अविसंवादविरहात्                                           | 906    |
| निरासः                                        | 64   | व्यवसायारमकस्यैव अविसंवादित्वम्                                                  | 306    |
| 'इन्द्रियवृत्तिः प्रत्यक्षम्' इति सांख्यमत-   |      | व विकल्पकनमार् निर्विकल्पस्य प्रासाण्य-                                          |        |
| निराकरणम्                                     | 64   | संभावना                                                                          | . 908  |
| ब्रातव्यभिचारस्य मिथ्याज्ञानमतुमानात्मक       | 2    | भ मिर्विकस्पर्कं नीलादाविष अधिसंवादि                                             | 330    |
| भवतीति प्रज्ञाकरमत्तनिरसनम्                   | 69   | 'विक्रूपस्य मानसःवाद्वैशद्यविरहतया प्रस्यक्ष-                                    |        |
| संवेदनस्य निरंशत्वनिराकरणम्                   | 69   | रधामायः' इत्यपि न युक्तम्                                                        | 112    |
| <u>पुरुवाद्वैतवादिसमाळोचनम्</u>               | 66   | व्यवसायात्मको विकल्प एव प्रत्यक्षं                                               |        |
| स्वकक्षणस्यापि शब्दवाच्यत्वम्, अतः शास्ति     |      | प्र <b>साणम्</b>                                                                 | 919    |
| प्रत्यक्षस्य कल्पनापोडसः                      | 90   | विकक्षपस्य भागसत्वे द्विचन्द्रादिश्चान्तेरपि                                     |        |
| 'पञ्चन्नयमशब्दमर्यं पञ्चति' इति सतस्य         |      | <b>भा</b> नसत्त्वप्रसक्तिः                                                       | 333    |
| सण्डनम्                                       | 90   | प्रतिसंख्याऽनिरोध्यत्वाम्न विकल्पस्य                                             |        |
| स्त्रभावनैरात्म्यादिकं मुबन् सौगतः अनात्मज्ञः | 95   | मामसत्त्वम्                                                                      | 335    |
| न बयादर्शनमेव मानमेयफलस्थितिः किन्तु          |      | इन्द्रिय-मानसे उपयोगद्वयं समं अवत्येव                                            | 112    |
| पयातत्त्वम्                                   | 9.8  | अर्थसिक्षिक्षणाद्पि न विकल्पस्य                                                  |        |
| बाह्यार्यदेशनाद्य सीन्नान्तिकाविद्द्यंनमेव्य  |      | मानसत्त्वस्<br>सर्वाच्याने सर्वाच्यानिक कि                                       | 115    |
| व्यवहारत इति सतस्य आलोचना                     | 4.8  | अर्थग्रहणे अर्थान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वं                                        |        |
| न शन्द्विकस्पातीतं तत्त्वम्                   | 34   | ज्ञानस्य इप्यत पुव                                                               | 118    |
| शाप्येकानेकविकस्पञ्चन्यं तस्त्रम्             | 34   | नापि विकरपो आन्तः अवस्तुविपयको वा<br>सिद्धेः निर्णयात्मकत्वात्                   | 318    |
| 'सिद्धिः खनिश्चयः' इति समर्थनगुखेन            |      | व्यवसायात्मकारिकारम                                                              | 338    |
| स्तसंवेदिनो ज्ञानस्यव ग्राम,ण्यव्यव-          |      | व्यवसायात्मकाद्विज्ञानात् स्पृतिप्रद्यमि-<br>ज्ञानादिमुखेन प्रपृत्तिकमप्रदर्शनम् |        |
| स्थापनम्                                      | 9.5  | मितः बहुवहुविधिक्षप्राद्यनेकार्यविषयिणी                                          | 3 2 14 |
| प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्थान्तरं प्रमाणमिति       |      | शन्दयोजनामन्तरेणापि मत्यादयो भवन्ति                                              | 114    |
| नैयायिकोक्तेः खण्डनम्                         | 80   | अस्यासात् अस्यादीनां दाहाविकारणता                                                | 114    |
| <b>ज्ञानस्य स्वसंवेदित्वसमर्थन</b> म्         | 36   | त्रतीयते । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                   | 904    |

#### सिद्धिविनिश्चयटीकायाः

|                                                | go   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩       |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मत्यादीनां निरुक्तिः                           | 330  | अवग्रहादीनां पूर्वपूर्वस्य प्रमाणत्वम् उत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       |
| मत्यादीनां क्रमभावेऽपि कथख्रिता-,              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 986     |
| दात्स्यम्                                      | 110  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90      |
| मत्याद्यः शब्दयोजनामन्तरेणापि मवन्ति           | 330  | न सौगतमते प्रमाणफळव्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148     |
| न सारूप्यं प्रमाणम्                            | 116  | व व्यवहारमाश्रित्य प्रमाणस्क्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144     |
| इति प्रत्यक्षसिद्धिः प्रथमः प्रस्तावः          |      | विज्ञप्तिमान्नेअपि न प्रमाणादिव्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149     |
|                                                |      | विद्यप्तिमात्रवानिरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32      |
|                                                |      | यया बुद्धेर्वितयप्रतिभासनात् अर्थस्पाभावो तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| २ सविकल्पसिद्धः                                | 338  | विश्वसिद्धरूपस्याच्यभाषः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148     |
| प्रत्यक्षस्य सविकल्पकत्वसिद्धिः                | 120  | अनेकान्तात्मकचिद्र्पवत् प्रत्यक्षपरोक्षकात्मनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| मतिस्यृतिप्रत्यभिज्ञानाद्यः शब्द्योजनात् प्रार | ē    | बहिरयंस्य सिद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141     |
| मतिञ्चानम् , शब्दसंयोजितं च श्रुसम्            | 170  | and the state of t | 144     |
| एक एवात्मा अवप्रहादिरूपेण परिणमति              | 353  | न जाग्रत्स्त्रम्मादि वासनाकार्यत्वात् ज्ञानरूपम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188     |
| न सुखदुः समोहादीयां सन्तानमेदः                 | 355  | अनेकान्तरूपश्चित्र्पः अवमहाद्याकारेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| चित्रज्ञानवद्भित्रयोगक्षेमः वादेकसन्तानत्वम्   | 188  | All Ald Al Calada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188     |
| अवत्रहेहावायधारणानां उक्षणानि                  | 122  | विञ्रमैकान्त्रे सन्तानान्तरप्रतिपत्तिरपि न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| न ईहा मानसं ज्ञानम्                            | 128  | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६४     |
| अवप्रह्रनिरूपणम्                               | 158  | ब खन्नवृद्धायां व्याहारादिनिर्मासिज्ञामस्य साक्षा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ईहायाः खरूपविचारः                              | 124  | चिकीर्पाप्रसंबंधनियसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     |
| बोद्धाभिमतमानसप्रत्यक्षनिरासः                  | 386  | वैशेषिकाभिमेतसिषकल्पकनिरासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146     |
| शान्तभद्रोक्तमानसप्रत्यक्षनिराकरण <i>म</i>     | 256  | न इस्वादिषु अञ्जूनृत्तिज्ञानं भिन्नसामान्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| प्रज्ञाकरोक्तमानसप्रत्यक्षसमाछोचनम्            | 128  | निगम्धनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251     |
| मनोविकल्पा अपि सामग्री प्राप्य विशवा           |      | समवायनिराकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101     |
| भवन्ति                                         | 122  | Stold district at New Action of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) a f   |
| <u>अवायविचारः</u>                              | 122  | न विभिन्नसामान्यसमवामी ज्ञन्याविषु अनुगत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| निर्विकष्पेन्द्रियप्रत्यक्षमपि सामान्यविषयकं   |      | ज्ञानहेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10g     |
| भवति                                           | 158  | इति सविकस्पसिद्धिः द्वितीयः प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •       |
| अवग्रहात् न केवलमीहा किन्तु विशेषविपयन         | a    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| संशायविपर्ययौ अवतः                             | 350  | ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| न सामान्यविद्योपात्मकतस्वप्रतीतिः संशयः        | 156  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h 10 PA |
| यदि निर्विकल्पाद् विकल्पञ्जानं बायते तदा       |      | ા સ્માતઃ આવલવાલ્યા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108     |
| निराकारज्ञानात् कथन्न जायेत                    | १३९  | गृहीतप्राहित्वेऽपि प्रयोजनविशेष-सद्भावात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104     |
| न तिर्विकस्पात् स्मृतिः                        | 383  | 68asiacidiid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143     |
| गदि निर्विकल्पाय स्मृतिः तदा सश्चिकपाद         | पे   | न प्रस्यक्षे सर्थांकारानुकरणात् प्रासाण्यमपि त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105     |
| स्याव् ,                                       | 385  | । साधसवादाप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| मानः अवग्रहाविमतिरेष स्कृतादिहेतुः             | 888  | गृहीतआहित्वात् स्मृतेरप्रामाण्ये अनुमानस्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3et     |
| प्रत्यक्षे अनेकान्तात्मकवस्तुन एव प्राप्तमासः  | 385  | व्यममान्यप्रसङ्गः<br>सामान्यविषया ज्याप्तिः विशिष्टानुमितिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| अवग्रहादीनां क्यञ्चित्तादालयम्                 | 384  | सामान्यविषया भ्यासः । पास्टाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106     |
| अवायनिरूपणम्                                   | 3.50 | मीमांसकस्य स्मृतिः सप्तमं प्रमाणं स्पात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96      |
| - विकल्पोरपितः                                 | 180  | मामालकल ब्रहाक कर्णा प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| 770                                                         |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ए०<br>सौगतस्य उपमानं प्रमाणान्तरमिति प्रदर्श-               | पृष्<br>न ब्रह्मवादिनः स्त्रसः परिणितः २११                         |
| नम् १७६                                                     | द्रव्याद् गुणपर्यांगः कथश्चिद् भिक्षाभिक्षाः २१२                   |
| उपमानस्य पृथक् प्रामाण्ये 'एकविषाणी                         | न गुणाः पर्याया वा द्रव्याव् भिन्नाः २१३                           |
| खङ्गः'इत्यादरपि पृथकृप्रामाण्य-                             | चिव्यस्थावत् वाद्धाणोरपि न वृत्तिविकस्पादिनाः                      |
| प्रसद्धः १०९                                                | द्वेतलस्<br>। ननकानम् नाकानमस्य न विद्यानकस्यादेशः                 |
| नंद्यादिप्रतिपत्तिश्च प्रथक् प्रमाणान्तरं स्वात् १८०        | परमाणवः युव स्कन्धाकारेण परिणमस्ति २१५                             |
| मामादियोजनाज्ञानमपि पृथक् प्रमाणं स्वात् १८०                | परमाणूनां सिद्धिः २१६                                              |
| अतः सर्वेपासुपमानप्रमृतीनां प्रत्यमिद्याः                   | चपमानस्य प्रत्यभिज्ञानेऽन्तर्भावोपसंहारः २१७                       |
| नेऽन्तर्भावः १८०                                            | अमावांशस्यापि मात्रांशवत् प्रत्यक्षता २१८                          |
| 0.00                                                        | 2 2                                                                |
|                                                             | -                                                                  |
|                                                             | इति प्रमाणान्तरसिद्धिः तृतीय प्रस्तावः                             |
|                                                             |                                                                    |
| खपमानादीनां यथासंभवं प्रत्यभिक्कानेऽन्त-<br>भीवः १८१        | ४ जीवसिद्धिः                                                       |
|                                                             | प्रत्यभिज्ञानेन जीवसिद्धिप्रतिज्ञा २२५                             |
| व्याप्तिमाही तर्कः श्र माणम् १८७                            |                                                                    |
| न्याहिप्रहणे व प्रत्यक्षालुमानयोः सामर्थ्यम् १८७            | 'तत्' 'इदम्' इति स्मरणप्रत्यक्षव्यतिरेकेण                          |
| व न्यासिक्तानं योगिकानस् १८९                                | अस्ति श्रत्यभिज्ञानं प्रथक् प्रमाणम् १२६                           |
| भवो म सौगतमते सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन न्याप्ति-               | चित्रज्ञानवत् अस्त्येकं प्रत्यभिज्ञानम् २२६                        |
| प्रतिपत्तिः १९०                                             | वर्कः प्रत्यभिज्ञानस्य फलम् १३७                                    |
| क्षणिके नार्वक्रिया १९६                                     | चक्षुःसन्निकपंविचारः ३२८                                           |
| अक्षणिकेऽपि अर्थक्रिया संसवति १९६                           | व चश्चयो रहिमविनिर्गंस. २२८                                        |
| पर्येकं प्रदीपादि स्वभावसेद्शिक्तं तैकदाहादि-               | व तैनसं चक्कुर अस्वासन्नामकाशकरवात्, शाखा-                         |
| कार्यं करोति सथा नित्वं कास्त्रसेद्सिक्                     | चन्द्रमसोयुंगवद्ग्रहणात् न प्राप्यकारि                             |
| कुर्याद्                                                    | बहु: १३०                                                           |
| निरुष्यभानं कारणं निरुद्धिमिति शान्समङ्गतस्य                | आवरणोदयात् मिथ्याज्ञानम् २६१                                       |
|                                                             | नारित आवरणं तदाधारस्य आत्मनोऽमावात्                                |
| - 22 _ 22 C                                                 | इति सौत्रान्तिकः २३,१                                              |
| STORES CONTRACTOR                                           | नित्यस्यात्मनी नास्ति आवरणमिनि वैशेषिकः २३२                        |
| H America DV                                                | स्वभावत एव विपरीतार्यप्राही नावरणात् इति                           |
| A                                                           | विज्ञमैकान्सवादी २३२                                               |
| - I                                                         | न अनुसानं मिथ्या २३३                                               |
| Unimarkense.                                                | दोपहेतो. भूतेन आवरणेन अमूर्तस्यात्मन.                              |
|                                                             | सम्बन्धः ३३५                                                       |
| शीवच्छरीरे प्राणादिवत् सत्त्वादिरापि निरन्त-<br>यास्र हेतुः | भावरणेन भारमस्वरूपसम्बद्धनं स्वीक्रियत एव २३५<br>स्वयमेष चेतन आरमा |
| 404                                                         | 744                                                                |
| निर्देतुकत्वप्रसङ्गः                                        | ज्ञाता आत्मा आवरणामाचे अशेषमर्थं<br>जानाति                         |
| भतः पदार्थाः स्वमावत एव उत्पादादिव्या-                      |                                                                    |
| रमका:                                                       | 'पड्मिः प्रमाणैः अशेषायं विजानाति' इति                             |
| अनादिनिधन दुन्यं क्रमात हेतफलक्रोण                          | मीमांसकस्य पूर्वपक्षः २३८                                          |
| परिणमिति                                                    | जैनानाम् आवरणसयसयोगसमानुसारं स्वप्रका-<br>श्रज्ञानोद्भृतिः         |
| 55                                                          | . चनानाद्श्रातः २३८                                                |

| सिणेकैकान्ते कार्यकारणमाधः चारमवासक्तमाधः सन्ततिवां न संभवन्ति  त ज्ञानन्त्र्यंण प्रांपरमावमाधात् एकसन्ता- सत्वतिवाः एक्ष्यन्ता- सत्वतिवाः प्रांपरमावमाधात् एकसन्ता- सत्वतिवाः १३०  त वित्तातां वास्यवासक्रमाधः १३०  त वित्तातां वाद्यवासक्रमाधः १३०  त सत्वत्वेषण्यात्रमास्त । १३०  त मतिवन्यं द्वेधा-प्रज्ञासत् प्रकारमास्त । १००  त मतिवन्यं विद्याः १००  त मत्वावन्यः १००  त मत्ववन्यः १०    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सन्तिवि व संभवन्ति २३९ व जानन्तर्येण पूर्वापरभावसात्रात् एकसन्ता-  सर्विनयसः २४० व जित्तानां वास्यवासकसावः २४० व जित्तानां वास्यवासकसावः २४० व ज्ञान्तिव जास्मनः प्रतिभासवस् २४० व ज्ञान्तिव जास्माः २४० व ज्ञान्तिव जास्माः २४० व ज्ञान्तिव जास्माः २४० व मावास्यवाद प्रवाद प्रत्याद प्रति व ज्ञान्ति व ज्ञान्ति व ज्ञान्ति व ज्ञान्ति २५० व मावास्य व व व ज्ञान्तः २५० व मावास्य व व व ज्ञान्तः २५० व मावास्य व व व व ज्ञान्तः २५० व मावास्य व व व व ज्ञान्तः २५० व मावास्य व व व व व च २५० व मावास्य व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्रविनातां वास्यवासकमावः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां वास्यवादक्षणस् विकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां विकाताः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां वास्यवादकमावः त्रविकातां विकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकातः त्रविकाताः त्रविकातः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकाताः त्रविकातः त्रविकातः त्रविकातः त्रविकात्ववातः त्रविकातः त्रविकातः त्रविकाताः त्रविकातः त्रविक    |
| नत्वनियसः २०० न विज्ञानां वास्यवासक्यावः २०० न प्रतिकाणिमा व्रद्धिः १०० न प्रतिकाणिमा व्रद्धिः १०० न प्रायमाविकाणिमा व्रद्धिः १०० न प्रत्यन्वः भावनाणि प्रायमाविकाणिमा व्रद्धिः १०० न प्रायमाविकाणिमा व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श विचानां वास्यवासक्यावः श श श श श श श श श श श श श श श श श श श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अन्विश्व नात्मनः प्रतिशासमध् १४३ परिणामिनी बुद्धिः १४४ स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्ध कात्मा १४५ न प्रतिक्षणविनावी कात्मा १४६ निर्देष्टकिनीवावतृषणम् १४६ न प्रागमाविनावेदिन मावस्य प्राह्मनीवाः १४५ न प्रागमाविनावेदिन विनावाः १५५ न मावस्यमाव पृव विनावाः १५५ न मावस्यमाव पृव विनावाः १५५ न नात्मावस्यमाव प्रतिक्रमिनः सम्बन्धाः १५६ न मावस्यमाव प्रव विनावाः १५५ न मावस्यमाव प्रव विनावाः १५६ न प्राव मावस्यमाव प्रव विनावाः १५६ न मावस्यमाव प्रव विनावः १६६ न मावस्यमाव प्यव्यव्यम् १६६ न मावस्यमाव विनावः १६६ न मावस्यमाव प्रव विनावः १६६ न मावस्यमाव प्रव विनावः १६६ न मावस्यमाव प्रव विनावः १६६ न मावस्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्                                                                                              |
| परिणामिनी बुद्धिः १४४ स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धः कारमा १४४ मिहें वुकविनावात् वारमा १४४ महिं वारमा व    |
| स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्ध कारमा  म प्रतिक्षणिविनावी आरमा  १४४  निर्देष्ठकित्वाचाव्यणम्  विनावाविनावोऽपि न मावस्य प्रावुआंवः  म प्रागमाविनावोऽपि न मावस्य प्रावुआंवः  म प्रावस्यमाव प्रव विनावः  १५०  विचावावद्यपावस्यापि निर्देषुकल्यमसङः  गुणपर्योपस्यमावं द्रव्यम्  मूर्तांसूर्तंपोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः  जीवस्य  श्रिम्मुद्धान्तं प्रिम्मुद्धान्यम्  स्वावस्य १५५  विरस्युवानं पित्रावीनां न प्रमाविकमिभः बन्धः  स्वावस्य १५५  विरस्यवानं पित्रावीनां व प्रमाविकमिभः  म स्वावस्य प्रावस्यमावं विकानस्य  १५०  विरस्यवानं पित्रावीनां न प्रमाविकमिभः  स्वावस्य १५५  विरस्यवानं पित्रावीनां व प्रमाविकमिभः  स्वावस्य १५०  विरस्यवानं प्रमावस्य व्यावस्य ।  स्वावस्य विकानस्य विकानस्य  १५०  विरस्य वान्यविकारः प्रख्दुःखनीदावयः  १५०  विरस्य प्राव्याप्याम्यामिमावस्य  १५०  विद्यावान्यः विकानस्य  १५०  विद्याव्याप्यवन्यः  १५०  विद्यावान्यः  १५०  विद्यावान्यः  १५०  विद्याव्याप्यवन्यः  १५०  विद्यावान्यः  १५०  विद्यावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विद्यावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विद्यावस्य व्यवस्य विकानस्य  १५०  विद्यावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विद्यावस्य व्यवस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विद्यावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विद्यावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विकावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विकावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विकावस्य प्रविन्यम्यः  १५०  विकावस्य प्रवेभवान्यः  १५०  विकावस्य प्रवेक्षम्यः  १५०      |
| त प्रतिक्षणिवनावी आतमा त्विक्षणिवनावी आतमा तिर्देष्ठकिवनावाव्यण्णय त्विक्षण्णकिव्यण्णकिव्यण्णकिवन्त्रकः त्विमान्नाव्यण्णकिव्यणकिवन्त्रकः त्विमान्नाव्यण्णकिव्यणकिवन्न्यकः त्विमान्नाव्यण्णकिव्यणकिवन्न्यकः त्विमान्नाव्यण्णकिव्यणकिवन्न्यकः त्विमान्नाव्यण्णकिव्यणकिवन्न्यः त्विमान्नाव्यणकिवन्न्यः त्विमान्नाव्यणकिवन्न्यः त्विमान्नाव्यणकिवन्यः त्विमान्नाव्यणकिवन्यः त्विमान्नाव्यणकिवन्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्ष्यः त्विक्षणक्षयः त्वक्षणक्षयः त्वक्षयः विक्षणक्षयः त्वक्षणक्षयः त्वक्षणक्षयः त्वक्षणक्षयः त्वक्षयः विक्षणक्षयः त्वक्षयः विक्षणक्षयः त्वक्षयः विक्षणक्षयः विक्षणक    |
| विनाशिवनाशेऽपि व मावस्व प्रादुर्भांवः २४७ व प्रायमायविनाशः घटोपळिच्यातिबन्धकः २४८ न भावाद्विन्नाशः घटोपळिच्यातिबन्धकः २४८ न भावाद्विन्नाशः घटोपळिच्यातिबन्धकः २४७ सावस्वभाव प्रव विनाशः २५७ विनाशक्वयाद्व्याप् तिर्वेतुकत्वप्रसङ्कः २५७ त्याप् वेत्रव्याचे द्वर्व्याचे विनाशः २५३ न्याप् वेत्रव्याचे द्वर्व्याचे विनाशः २५३ न्याप् वेत्रव्याचे द्वर्व्याचे विनाशः १५३ न्याप् वेत्रव्याचे द्वर्व्याचे विनाशः १५३ न्याप् वेत्रव्याचे व्यव्याचे व्यव्यचे व्यव्याचे व्यव्याचे व्यव्यचे व्यव्याचे व्यव्याचे व्यव्याचे व्यव्यचे व्यव्याचे व्यव्याचे व्यव्याचे व्यव्यचे व्यव्याचे व्यव्यचे व्यव्यचे व्यव्यचे व्यव्यव्यवे व्यव्यचे व्यव्यव्यवे व्यव्यव्यवे व्यव्यवे व्    |
| विवासिवनावोऽपि व मावस्व प्रावुभांवः २४७ व मावस्व प्रावुभांवः २४७ व मावस्व प्रावुभांवः २४४ व मावस्व प्रावुभांवः २४४ व मावस्व प्रावुभांवः १८० व मावस्व प्रावुभांवः १८० व मावस्व प्रव विवादाः १५० विवासावदुष्पावस्थापं तिर्वेतुकत्वप्रसङ्कः १५० वृण्याप्यापस्यमावं द्रव्यम् १५३ वाप्याप्यापस्यमावं द्रव्यम् १५३ वाप्याप्याप्यापस्यमावं द्रव्यम् १५३ वाप्याप्यापस्यमावं प्रवादावः व प्रावाद्यम् १५५ वाप्याप्यापस्यमावः १५७ वाप्याप्याप्याप्यापस्यमावः १५५ वाप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| म प्रागमाविकाशः घटोपळिविप्रप्रितन्तवाः १४८  त भावाज्ञिन्तिऽभिन्तो वा विवाशः १५०  तिवाशावदुत्पाव्स्वापि निर्हेतुकल्वप्रसङ्गः १५०  तिवाशावदुत्पाव्स्वापि निर्हेतुकल्वप्रसङ्गः १५०  तुर्वावर्त्पापि निर्हेतुकल्वप्रसङ्गः १५०  तुर्वावर्त्पापि निर्हेतुकल्वप्रसङ्गः १५०  तुर्वावर्त्पापि वेतन-कर्मणोः सम्बन्धः १५४  वन्धं प्राथक्षेत्रेऽपि कक्षणतो वानात्वम् १५५  वन्धं प्राथक्षित्रेव्यं वन्धं प्रायक्षित्रः वन्धः १५७  तिरस्द्रतान्तं पित्रादीनां व प्रजादिकर्मित्रः वन्धः १५७  तापि मन्त्रस्विक्तारः वुर्खदुःव्यस्य विद्यादाः १९६  वार्वेक्षात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात्वेष्णात    |
| न भावाजित्नांशिनित्यो वा विवादाः १९९ मावस्त्रभाव एव विवादाः १५० विवादावदुत्पावस्तापि निर्देतुकावप्रसङ्गः १५० गुणपर्थापस्यभावं द्रव्यम् १५६ मावस्त्रभाव प्रविकात्रभावः १५७ गुणपर्थापस्यभावं द्रव्यम् १५६ माविकात्रभावः द्रव्यक्षः भावे चेत्रन्वकात्रभावः १५७ माविकात्रभावः माविकात्रभावः भावे माविकात्रभावः भावे माविकात्रभावः १६६ माविकात्रभावः माविकात्रभावः भावे    |
| विवाहाबदुत्वावस्थापि निर्हेतुकलवप्रसङ्गः १५० विवाहाबदुत्वावस्थापि निर्हेतुकलवप्रसङ्गः १५० गुणपर्यायस्थ्याचं द्रव्यम् १५६ स्वर्तावर्त्वपीरिपे चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः १५७ स्वर्तावर्त्वपीरिपे चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः १५७ स्वर्तावर्त्वपीरिपे चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः १५७ स्वर्तावर्त्वपीरिपे चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः १५७ स्वर्त्वावर्त्वावर्त्वपीरिः स्वर्ताक्षम् १५५ स्वर्त्वावर्त्वावर्त्वपीरिः सम्बन्धः १५७ विदस्यवावर्त्वावर्त्वपीरिः सम्बन्धः १५७ विदस्यवावर्त्वपीर्वावं प्रवित्वस्य भोकरत्वस्य भोकरत्वस्य भोकरत्वस्य भोकरत्वस्य भीकरत्वस्य भोकरत्वस्य भीकरत्वस्य भोकरत्वस्य भीकरत्वस्य भोकरत्वस्य भोकरत्वस्य भीकरत्वस्य भीकरत्वस्य भोकरत्वस्य भीकरत्वस्य भीकरत्वस्य भीकरत्वस्य भीकरत्वस्य भीकरत्वस्य १६६ वापि मन्त्रस्यवित्वं हिलासभुद्वातं धर्मताधनम् १५८ सांक्वाभिसत्वप्रधानस्य व्यक्त्यस्य १६८ सांक्वाभिसत्वप्रधानस्य व्यक्त्यस्य १६८ सांक्वाभिसत्वप्रधानस्य व्यक्तियस्य १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विवादाबदुत्वावस्थापि तिहेंतुक्ववप्रसङ्कः १५७  गुणपयोयस्थमार्व द्रव्यम् वृत्तांवृत्तंचोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५%  बुत्तांवृत्तंचोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५%  बुत्तांवृत्तंचोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५%  बुत्तांवृत्तंचोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५%  बुत्तांवृत्तंचोरिप चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५%  बुत्तांवृत्तंचां प्रवृत्तांविकर्मितः बुन्धः २५%  विद्युत्तानां पित्रादीनां न पुत्रादिकर्मितः बन्धः २५%  न हिसाद्यनुष्ठानं धर्मसाधनम् २५५  नापि मन्त्रसाहितं हिनाद्यनुष्ठानं धर्मसाधनम् २५५  नापि मन्त्रसाहितं हिनाद्यनुष्ठानं धर्मसाधनम् २५८  नापि मन्त्रसाहितं वित्ताद्यनुष्ठानं धर्मसाधनम् २५५  नापि नेयायिकामिमतो नित्यंकरूप आला २९६  कर्त्वाविः प्रवृत्ताविः १९६  न प्रवानिकाराः प्रवृत्तावेः वित्ताद्यन् विद्यासः २९६  न प्रविमासक्तीयतसांक्यादीनां धर्मविषयकमिन-  मतस् १६९  पुण्यपापवन्न आस्मन एव २६९  ग्रातामात्रीतं तत्त्वम् २६९  ग्रातामात्रीतं तत्त्वम् १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गुणपर्यायस्थानं द्रव्यम् १५६ स्वार्त्वे स्वार्त्वे द्वर्णम् १५६ स्वार्त्वे स्वार्त्वे द्वर्णम् स्वार्वे द्वर्णम् स्वर्णम् १५६ स्वार्त्वे स्वर्णम् स्वर्णम्यरम् स्वर्णम् स्वर्णम्यस्यम् स्वर्णम् स्वर्यम् स्वर्णम् स्वर्णम् स्वर्णम् स्वर्णम् स्वर्णम् स्वर्यम्यः स्वर्यम्यः                  |
| स्वां ब्र्चं प्राये चेतन-कर्मणोः सम्बन्धः २५४ सन्बन्धः १५४ सन्बन्धः १५४ सन्बन्धः प्रायेकस्रेऽपि कक्षणतो नानात्वम् १५४ स्वां क्ष्याक्षमः मनोवाक्कायकर्मभिः क्षमाञ्चमवन्वो जीवस्य २५५ विरस्तवानौ पित्रातीनौ न पुत्रादिकर्मभिः यन्धः १५७ न हिसाद्यप्रात्वां पर्मसाधनम् १५५ नापि मन्त्रसहितं हिसाद्यप्रात्वां पर्मसाधनम् १५५ नापि मन्त्रसहितं हिसाद्यप्रात्वां पर्मसाधनम् १५५ स्वाम् सन्वस्य स्वाध्यप्रात्वां पर्माविष्यक्षमिनः स्वस्य १६६ सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६७ सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १०० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १०० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १६० सांक्याभिमतप्रधानस्य स्वस्पिनरासः १०० सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानम्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानम्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमतप्रधानस्य सांक्याभिमत्य सांक्याभिमत    |
| हाना प्रत्येक को उपि कहा गति वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाला वाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| हुआहुमैः मनोबाक्कायकर्मीभः कुमाहुमवन्त्रो कादित्तस्य मोक्तृत्तस्य चिरासः १९४ व प्रधानिकाराः पुळतुःखमीहावयः २९४ व प्रधानिकाराः पुळतुःखमीहावयः २९४ व प्रधानिकाराः प्रेण्युःखमीहावयः २९४ व प्रधानिकाराः प्रेण्युःखमीहावयः २९४ व प्रधानिकाराः प्रेण्युःखमीहावयः २९४ व प्रकारिकाराः व प्रकारिकारः प्रकारिकारः व प्रविकारः व प्रकारिकारः व प्    |
| जीवस्य २५५ व प्रवानिकाराः प्रुष्णुःखसीहावयः २९५ व प्रवानिकारां प्रिष्णुःखसीहावयः २९५ व स्वाच्युष्णातं प्रिप्रावीनां व प्रुप्रादिकांभिः वन्धः २५७ व स्वाच्युष्णातं धर्मसाधनम् २५८ वार्षि मन्त्रसहितं हिसाधप्रहानं धर्मसाधनस्य २५८ व स्वाव्युष्णातं क्ष्मसाधनस्य धर्मविषयकमसि-  मतस् १ २६० प्रुप्यपापवन्थं भारमनं एव २६१ च प्रतिमासाद्वैतं तत्त्वम् २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विरस्तानो पित्रादीनो न पुत्रादिकर्मीकः बन्धः २५७ न हिसाद्यात्राष्ट्रातं धर्मसाधनम् २५८ नापि सन्त्रसादितं हिसाद्यग्रुद्धानं धर्मसाधनम् २५८ नापि सन्त्रसादितं हिसाद्यग्रुद्धानं धर्मसाधनम् २५८ नापि सन्त्रसाद्यात्रसां धर्मविषयकर्मानः पर्तस् २६० सांक्याभिसत्रप्रधानस्य सक्पिनरासः ६०० सांक्याभिसत्तर्प्रधानस्य सक्पिनरासः स्वर्धानस्य स्वर्धानस्य स्वर्धानस्य स्वर्धनिय स्वर्यन्य स्वर्धनिय स्वर्धनिय स्वर्धनिय स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्धनिय स्वर्यन्य स्वर्धनिय स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्यन्य स्वर्    |
| न हिसाद्यात्राष्ट्रानं धर्मसाधनम् २५८ वस्तुत्वस् २९६ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् २९८ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९७ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९७ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९७ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९० वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९८ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९८ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९८ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९८ वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् वस्तुत्वस् १९० वस्तुत्वस् वस्तुत्वस्य १९० वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य १९० वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्यस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्यस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्यस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्वस्य वस्त    |
| नापि मन्त्रसहितं हिसाबसुद्धार्गं धर्मसाधनस् २५८ न क्टब्स्वित्वे क्रसयीयपथान्यासभाकमा १९७ सीमांसकसीगतसांक्यादीनां धर्मविपपकमिन-<br>मतस् २६० सांख्यासिमतप्रधानस्य व्यक्तपनिरासः ३०० सांख्यासिमतप्रधानस्य व्यवक्रपनिरासः ३०० सांख्यासिमतप्य व्यवक्रपनिरासः ३०० सांख्यासिमतप्रधानस्य व्यवक्रपनित्यस्य व्यवक्रपनित्यस्य व्यवक्रपनित्यस्य व्यवक्रपनित्यस्य व्यवक्रपनित्यस्य व् |
| सीमांसकसीगतसांक्यादीनी धर्मनिपयकमिन-<br>सत्तम् १३०<br>पुण्यपापदन्य शत्मन एव २६१<br>स्राज्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००<br>सांख्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००<br>सांख्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००<br>सांख्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००<br>सांख्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००<br>सांख्याभिमतप्रधानस्य सत्स्पनिरासः ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मतस् ५३० सांख्याभिमतप्रधानस्य खरूपनिरासः ३०० सांख्याभिमतप्रधानस्य खरूपनिरासः अतिष्ठ सांख्याभिमतप्रधानस्य खरूपनिरासः ४०० सांख्याभिमतप्रधानस्य खरूपनिरासः ४० सांख्याभिमतप्रधानस    |
| पुण्यपापवन्त्र आत्मन एन २६१ सांक्यासिमततत्त्वसमीक्षा १०१<br>न प्रतिभासाद्वैतं तत्त्वम् २६१ शानावृतः चेतनस्वैन इत्त्वः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| न प्रतिमासाद्वैतं तत्त्वम् र६१ ज्ञानावृगः चेतनस्यैव बृत्तवः १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| deliteration and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ष बुद्धिः स्वयं प्रकाशते - २६२ व अपरिणासिनी चिच्छकिः ३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| किराबी वर्तामा प्रतिमासः १६३ न जानादिकसचेतनस्य प्रधानस्य वृत्तिः ३०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न निराक्तमाः सर्वे प्रत्ययाः २६७ अमूर्तोऽपि जीवः मूर्तेः कर्मसिर्वध्यते ३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्वप्रमाययवत् व जामब्ह्हस्तम्मादिकं भिष्या १६४ बन्धकारणं स्वाह्मयो होपाः ३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| किर्यातन कार्यकारणमानोऽपि पारमार्थिकः २६६ ज्ञातिनं व्यक्तिस्यो मिन्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पुण्यपापवन्धो जीवानां रागादिभिध्यात्वा- ज्ञ गुणाः कर्माणि वा त्रुष्येम्यो भिन्नावि १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विविकारेभ्यः २६७ इति जीवसिद्धिः वसुर्थे प्रस्तावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षोधादिकवायेन्यो हीनस्थानगतिषु जन्म २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . ५६८ । बाद्रस्थायभद्यापः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्रिकारविभेदात कर्मणा फक्सेदः २६९ ( जल्पस्य क्षेक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भिरुयात्वप्रकृतिस्योपश्चमात् मिष्यादश्चमस् २७० जन्मस्य चतुरङ्गत्वस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

go

|                                               | Ã۰           |
|-----------------------------------------------|--------------|
| जल्पस्य फलं मार्गप्रमावना                     | <b>B</b> 9 B |
| न तत्त्वाध्यवसायसरक्षणं जल्पस्य फलम्          | ₹18          |
| <b>छ</b> छ छ छ स् णम्                         | इंग्रेप      |
| छ <b>ळादीनामस</b> दुत्तरत्वम्                 | 214          |
| त्रिविधं छलम्                                 | ₹10          |
| जाति <i>ल</i> क्षणम्                          | 396          |
| न वक्त्रभिप्रायसूचकाः शब्दाः                  | ६२०          |
| शब्दविकल्पयो. वस्तुविपयस्वम्                  | 199          |
| सम्यक्षाक्यविकल्पाः सत्त्वगोचराः              | ३२२          |
| विवक्षाप्रभवाद्वास्थात् कयं तत्त्वव्यवस्थितिः | ३२४          |
| बुद्धिचत् शन्दा अपि परमार्थविपयाः             | ३२७          |
| यतसम्बद्धारियतिः स सब्दः परमार्थः             | \$\$0        |
| न तत्त्वप्रत्यायनाद् वादी प्रतिवादिनं         |              |
| जयति                                          | 221          |
| म प्रतिवाद्यपि भूतदोप्युद्धाच्य सपति          | ३३१          |
| असाधनाङ्गवचनमदोपोद्भावनं वा न                 |              |
| निमहस्थानम्                                   | \$58         |
| जयपराजयव्यवस्था                               | देहेण        |
| असाधनाङ्गवचनं न निप्रहस्थानम्                 | 355          |
| डपनयवचनं प्रतिज्ञया समानम्                    | ३३८          |
| न सामर्थ्यापरिज्ञानं दोपः                     | रेहर         |

| 1                                               | वृ०         |
|-------------------------------------------------|-------------|
| सत्त्रहेतोरनन्तरम् उत्पत्तिमत्वस्य कृतकत्वस्य   |             |
| था वचनं दोपः स्रात्                             | ३३९         |
| यश्रविकवचनं निप्रहाय तदा यत्तविति सर्व-         |             |
| नामक्यनं त्वप्रत्ययुक्तवान्यक्यनं वा            |             |
| निग्रहाय स्यात्                                 | \$88        |
| शब्दलादिः द्रधन्तक्र्न्यलाञ्च निप्रहाय          | 284         |
| अन्तव्यांप्ता विना न सकळव्याप्तिः श्रेयसी       | 380         |
| न आधिक्यदोपोद्धावनमात्रात् परमार्थवादिनः        |             |
| पराजयः                                          | \$88        |
| बदि हेतुमुक्तवा समर्थनं कियते तदा पक्षप्रयोग    | [2          |
| स्वीकर्त्तंग्य॰                                 | 245         |
| न प्रतिज्ञादिव्यनात् समीचीनसाघनवादी             |             |
| वि <b>प्रहार्ष्</b> ः                           | ३५५         |
| पूर्ववत्शेववदादिञ्जुमानप्रकाराः                 | 140         |
| अन्यथानुपपन्नत्वमेकं प्रधानं रुक्षणम्           | 349         |
| प्सेवत् कारणवत् इत्याचाकोचनम्                   | <b>३</b> ६० |
| तर्केण हेतोरन्यथानुपपन्नत्वं निस्नीयते          | 369         |
| शब्दविकल्पयोः तत्त्वविषयत्वम्                   | ३६२         |
| प्रत्यक्षेत्ररयोः अर्थविषयस्ये समानेऽपि प्रतिमा | •           |
| समेदः                                           | 3 6 0       |
| जल्पप्रयोजनम्                                   | 249         |
| विक स्वामिकिक                                   |             |

# शुद्धि-चृद्धिपत्रस् हिन्दी प्रस्तावना

| पृ०         | Фo               | वशुद्धम्                 | <b>शुद्धम्</b>         |
|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 18          | 21               | 949                      | 848                    |
| 94          | 12               | ई॰ १९                    | <b>20 638</b>          |
| 3 6         | ₹ €              | (ई॰ ९६०-११६५)            | (\$0 960-1084)         |
| ₹0          | ξĘ               | विजयेन्द्र               | राजेन्द्र              |
| 29          | ĝ.               | विशामक                   | विशालामक               |
| 21          | 8,9              | नयचक्र0                  | नयचक्र० कि॰ पु०६७१ क०, |
|             |                  |                          | ३७९ स०                 |
| ७९          | 6                | 3036                     | 1116                   |
| 64          | 2                | न्वयति-                  | - श्वयव्यति-           |
|             |                  | मूल ग्रन्थ               |                        |
|             | ų                | प्रमृत्यर्थ              | प्रश्रुस्यर्थं         |
| 19          | <b>?</b>         | म्रपुरवय<br>प्रपादः      | म्बर्ग्य<br>प्रसाद-    |
| 21          | 10               | 914<br>914               | वाप्र-<br>वाप्र-       |
| <b>₹</b> \$ |                  | 318                      | Jia<br>114             |
| २६          | , <del>२</del> ० | गाड<br>समिणींति∞         | सनिर्णीतार्थंनिर्णीति- |
| २५ ″        | 9                |                          | 3150                   |
| 50          | 16               | 3156                     | शिन्तयि-               |
| 3,9         | 6                | चिन्स्पवि-               | न्याय <b>वि</b> •      |
| 3,6         | ६२               | न्यायवि०                 | २।१२५                  |
| 88          | 6                | शहरू                     | \$115°                 |
| , 50        | 6                | ६।२१<br>न्यायवि० ३।१     | म्यायवि० टी० २।२       |
| 44          | R                |                          | स्थयमवद्ध-             |
| ९२          | 18               | स्वयमञ्ज-                | शावर-                  |
| 96          | २७               | शावर-                    | परिद्वतं               |
| 104         | 3                | परहर्ते<br>व्यवसायपिद्धं | च्यवसाय <b>यितुं</b>   |
| 223         | 18               | व्यवसाया <b>४</b> छ      | विनिश्चित्य            |
| 3 44        | २२               | ।वाचश्रस्य<br>-हक्के-    | - <del>(c)</del> -     |
| १३९         | 13               |                          | ซพ์-                   |
| 185         | २०               | धर्ण<br>                 | -दार्यं                |
| 946         | 5.8              | -क्सर्य                  | भून्ज्या-              |
| 980         | Ę                | सम्ब्या-                 |                        |
| 3 S.m       | ٤                | 93                       | 99                     |
| ५०४         | 13               | 79                       | 27<br>93               |
| 200         | •                | 93                       | 77                     |

### शुद्धिपत्रम्

| Ã٥                 | प्रव             | अशुद्धम्                      | <b>गुदम्</b>                 |
|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 568                | ÷<br>20          | बन्ध्या-                      | चन्ध्या-                     |
| ₹06                | 18 -             | 37                            | 23                           |
| 815                | • 8              | 27                            | 37                           |
| 198                | 8                | सटित्वा                       | सटिखा ( शीर्त्वा )           |
| 194                | २२               | विश्लेपोष-                    | विशेषोप-                     |
| २२६                | ¥ ,              | युष्णा- ,                     | युष्ण(ा-                     |
| -                  | 10               | -ध्यामा-                      | -प्यमा-                      |
| 588<br>11          | २६               | सीत्वा                        | सरवा                         |
| 284                | ₹0, ₹8           |                               |                              |
| २५०                | ₹                | "<br>वंचकाः                   | ग ।<br>सम्बद्धाः             |
| રૂપ્ષ              | 9.2              | [ स्याम० प्र० ७४ ]            | [ ]                          |
| २६०                | 18               | स्रग-                         | ए. <u>.</u><br>स्राग्-       |
| २६८                | 19               | -देशेसम-                      | -वेशेऽसम-                    |
| २७२                | 6                | -ति न च                       | -सि अम्यथा अनवस्था-          |
| ***                |                  | 44 - 4                        | मसङ्गात् श्व                 |
| 200                |                  | वावेदर्ग                      | वा [सं] वेदन                 |
| १७८                | 3.8              | यावपूर्ण<br>कार्यकारण-        | कार्यकरण-                    |
| 560                | २७<br>१९         | कावकारण-<br>व्यव-             | स्यक्-                       |
| "                  | 5                | ५ नादसिदिः                    | प्यव-<br>५ जल्पसिद्धिः       |
| 110                |                  | इक्टो॰ ३७                     |                              |
| <b>313</b>         |                  | _                             | इस्रो॰ २१                    |
| 194                | <b>4</b> ?       | न्यायकान्ति =                 | म्यायक्षि •                  |
| 216                | <b>?</b> \$      | 111114                        | 31115.8                      |
| \$58               | 4                | ∽प्रमार्थ<br>गीयसे            | -अ <b>भ</b> र्व              |
| <b>243</b>         | <b>Q</b>         |                               | —मी <b>यरो</b><br>ि≈ो        |
| <b>548</b>         | 14               | (ष्टेव)<br>−स्वं…" सन्मति दी॰ | (Ed)                         |
| 503                | २८               |                               | -खं"-तत्त्व सं० ए० ए०        |
|                    |                  | प्रु० ५६०                     | ४०५-६ । "तहुकं सेनैः"        |
| n-A                | 20               | −धत्तमा                       | -सम्मतिः ही० पृ० ५६९         |
| 806                | 20               | [ 24 ]                        | -थर्तमा-<br>[ ३ - १          |
| કર્યું ૧<br>પ્રતૃષ | २ <b>०</b><br>१२ | १ ५ - प्र<br>सदीप             | [ ३७ ]<br>तद्पि              |
|                    | 88               | सावयसम्                       |                              |
| ५६९<br>भन्द        | 20               | आचतहे[ चु ]                   | सावयवत्वस्                   |
| 218<br>Ros         | 36               | -चन्यवरूप-                    | माह्यदेत (तु)-<br>-चययविरूप- |
| 432<br>438         | 19               | निरंकुश-                      | _                            |
| 444<br>484         | g o              | -सिवन्द-                      | निरङ्कुध-<br>–निवन्ध⊸        |
| 488                | 34               | –थच्छेन                       | —यञ्जेदेन<br>—यञ्जेदेन       |
| <i>448</i>         | 6                | [ 818 ]                       | [ 913 ]                      |
| <b>663</b>         | 5.8              | ⊩ राज उ<br>सरयैधि−            | _नयैर्धाः⊸                   |
| 774                | . `-             |                               | -ન બંદા લેવ્ય                |

| १७४        |   |      | शुद्धिपत्रम्   |                             |
|------------|---|------|----------------|-----------------------------|
| do         |   | qo.  | अगुद्धम्       | दशुम्                       |
| ६६३        |   | २०   | [न्त] से-      | [न्त ] रमे                  |
| ६८६        |   | υ, ' | तत्व           | -तस्व( <i>-</i>             |
| 620        |   | ં ૧  | <b>~सस्य</b> ~ | तत्त्व <b>−</b> ,           |
| ६९३        |   | 4    | नयासि          | नयाः सि–                    |
| 686        | * | २६   | चर्विद्वितें च | <del> वि</del> द्विवर्तेत   |
| <b>500</b> |   | Ę    | ( असि )        | (आमि)                       |
| 999        |   | 12   | 152-15         | 143144                      |
| 960        |   | 18   | द्वेप्ष        | द्वे एव [प्र० ससु० दृ० ११२] |
| 99         |   | २०   | असार्यं        | प्रामाण्यं                  |
| /"         |   | 2.6  | <b>जै</b> नेजु | <b>क्षेनेन्द्र</b>          |
| 920        |   | 16   | ४०७।इष         | <b>४० म</b> रेप             |
| 929        |   | 10   | 161114         | 163119                      |
| 606        |   | 20   | सीरव           | सीरीज                       |

,

-

,

t

# सिद्धिविनिश्चयटीकायाः

प्रथमो भागः

"श्रीमद्भट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । अनेकान्तमरुन्मार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥"

–शुभचन्द्रः

## श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवविरचित-सिद्धिविनिश्रयस्य

रविमद्रपादोपजीवि-अनन्तवीर्याचार्यविनिर्मिता

# सि द्वि वि नि श्र य टी का

आलोकाख्यटिप्पणसहिता

[१ प्रत्यक्षसिक्तिः] ॥ ॐ नमोऽर्हते ॥

ल क छ हैं जिनं भक्तया गुढं देवी सर[स्व]तीम्।
तत्वा टीकां प्रवक्ष्यामि छुद्धां सि दि वि नि स्व ये ॥१॥
ल क छ ह वचः काले कलो न कैल्यापि यत्।
चुपु लभ्यं कविष्ठञ्चा तत्रैवास्तु मितमेम ॥२॥
दे व स्थाऽ नै न्त वी यों ऽपि पैदं व्यंकं तु सर्वतः।
न जानीते ऽक छ ह स्य चित्रमेतत् परं भुवि ॥३॥
छ क छ ह वचोऽम्भोधेः स्करवानि यद्यपि।
गृह्यन्ते बहुभिः सैर(स्वैरं) सहस्राकर एव सः ॥४॥
सर्वधर्म[स्य]नैरात्म्यं कथयन्नपि सर्वथा।
धं भे की तिः पदं गच्छेदाकल[हूं] कथं नतु ॥५॥

शास्त्रस्यादौ तद्विन्नप्रसिद्धिप्रथनादिकं फल्मिमसमीक्य 'सर्वज्ञम्' इत्यादि मङ्गलमाई—

१०

[ सर्वज्ञं सर्वतत्त्वार्थस्याद्वादन्यायदेशिनम् । स्रीवर्षमानमभ्यर्च्यं वक्ष्यं सि द्वि वि नि अ य मृ ॥१॥ ]

अस्यायमर्थः—सर्वज्ञम् सर्ववेदिनम्, अभ्यच्ये अचित्वा । नैतु 'प्रतिमासाद्वैता-दन्यस्यामावात् तैदेव सर्वम्, तज्ञानातीति सर्वज्ञः स्वरूपक्षः, तमभ्यच्ये इति प्राप्तम्' इति चेत्, अत्राह्—'श्रीवर्धमानम्' इति । श्रीः अशेषतत्त्वार्यज्ञानादिसम्पद् इह गृह्यते, सा पूर्वापूर्वपर्याय-(पूर्वपर्याय)परित्यागाऽज्ञहृद्युत्त्युत्तरपर्यायोपावानेन वर्धमाना चपरमविरहेण प्रवर्तमाना यस्य स

> मकळङ्कं नमस्कृत्य तुष्ठनार्यावदोधकम् । भाळोकाक्यमहं धस्ये महेन्द्रष्टिप्पणं सुधीः ॥१॥

<sup>(</sup>१) केकेन । (२) अनन्तक्षकियुक्तोऽपि, पक्षे अन्यकारः । (३) वाक्यस् । (४) स्पष्टस् । (५) बौद्धाचार्यः । (६) अकळक्कदेवः । (७) प्रतिभासाद्वैतयादी प्रज्ञाकरः प्राष्ट् । (८) प्रतिभासाद्वैतयेव । "परमार्थत तद्वैतावबोघादेव प्रमाणं सगवाशि च सर्वार्थपरिज्ञानः । सर्वार्थपरिज्ञानं तु छोकःव्यवहारेण सांवृतमेव । तथा चोक्तस्- अद्वयं वानसुक्तसस् ।" -प्र० वार्तिकाळ० २।७ । (९) तुळ्या- "पूर्वाकारपरित्यागाऽज्ञह्ववृत्तोत्तराकारान्वयप्रत्यविषयस्योगादानत्वप्रतीतेः ।" -अष्टस् ० ए० ६५ । "परापरस्वसावपरिद्यागाऽज्ञह्ववृत्त्तोत्तराकारान्वयप्रतिक्ष्यणोऽर्थः"-अमाणसं० पू० १२३ ।

तथोक्तसम् इति । कामचारेण विशेषणविशेष्यमाव इति श्रीशव्हस्य विशेषणाभिषायित्वम् 'अन्यस्य विशेषण(ध्या) मिधायित्वम् , वर्षमानाध्यर्गि (मि) त्यादिवत् , इत्रस्या वर्षमानशव्हस्य पूर्विनिपातः श्रीशब्दस्य परिनपातः स्यात् । एवं वा सविशेषणस्य पूर्विनिपातात् । नन्वेषंविशेषणेऽपि न यथोक्तिविन्तिः । निह स्वपक्षविशेषणमात्रात् परपक्षो निवर्तते अतिप्रद्वात् अपि तु न्यायात्, वतः [श्ख] स एव उच्यतामिति चेत् ; अत्राह—'सर्वतत्त्त्वार्थस्याद्वाद्वस्यायदेशिनम्' इति । सर्वे तत्त्वार्थाः जीवाद्यः तेषां स्याद्वादः अनेकान्तः, 'विषयिशब्दस्य विषये उपचारात्, तस्य न्यायो प्राहकं प्रत्यक्षादिप्रमाणम् , तिहस्य (श)ित कथयति इत्येषं शीळं तहिश्चानम् इति । एततुक्तं भवति—तदुपदेशे 'मांसचक्षुषः के अन्ये इति भगवानेष (त्र)तदुपदेशः जातः, तदुपदेशास्र केवळं वयं व्याधृताज्ञानतमःस (तमसः) स्वं परं च तद्वत्वेति वर्तयितुं समर्थाः । तथाहि— दश्यप्राप्ययोरिव विचारा [त् ] दृश्यमात्रेऽपि विज्ञामित्वे पर्त्योद्ध (द)िष्तसम्मादिमाणानां नैकत्व-मित्यतमः (त्यन्त्याः) परमाणव एवा वशिष्यन्ते, तत्र चैकपरमाणुवेदनेत 'अन्येषामनुपळ्मोन सन्तानान्तरवदसत्त्वात् र्तस्य च स्वात्मनेति कस्य क्षणिकत्वदर्शनम् ? येनोच्यते—क्ष'यद्ययान्वभासते'' 'इत्यादि ? क्ष'यद्वमासते तज्ज्ञानम्'' 'इत्यादि च । कस्य वा प्रतिमासाद्वेतता येनेदमप्युच्यते—क्ष''यद्वस्यासते तज्ज्ञानम्'' 'इत्यादि च । कस्य वा प्रतिमासाद्वेतता येनेदमप्युच्यते—क्ष''यद्वद्वेतन तोपोऽस्ति स्वक्ता एवाऽसि सर्वथा ।''[प्र०वार्तिकाळ० २।३७]

यदि पुनः एकानेकविकल्पशून्यं तदिष्यते<sup>33</sup>; वर्हि प्रतिभासाऽस्न्य (भासोऽशून्य)मेनेप्य-

<sup>(</sup>१) वर्षमानशब्दस्य । (२) विषयी स्याहारो वाचकत्वात् विषयश्च अनेकान्तः तहाच्य-खात् । (१) अनेकान्ते । (४) वर्मकोचनाः । (५) निर्विक्रत्यकर्वणंनविषयभूते । (१) बुद्धया । उद्धित स्तम्भाद्यक्ष तेषां भागानाम् । तुछना-"अय नानात्वे ब्रद्धीनां प्रतिपरमाणु तानत्वो ब्रद्धय इति परमाणुत्रहणप्रसङ्गोऽनेकप्रतिपत्त्यप्रसङ्ख परस्परमप्रतिपत्तेरभावात् (१) च सञ्च स्वसंविदितानी नानारवप्रतिपत्तिः सन्तानान्तरस्वापि प्रतिमासमसङ्गत् ...... – म० वार्तिकाङ० ३।११ । "वन्वेर्ष भीरुवेदनस्यापि प्रतिपरमाणु भेदात् नीरुाणुसंवेदनैः परस्परं भिन्नैः सवितन्तं । – मप्टस० ए० ७७। "तयाहि नीछे प्रवृत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवर्तते इति पीतादे सन्तानान्तरपद्भावः। पीतादौ च प्रवृत्तं तसीछे न प्रवर्तते इत्यस्याच्यसावस्तद्वत् । नीळकुवळयसुरुमांशे च प्रवृत्तिसञ्ज्ञानं नेतरांशनिरीक्षणे क्षममिति तंदशानामध्यमावः संविदितांशस्य वाविषाष्टस्य स्वयमगंशस्याप्रतिमासनात् सर्वाभावः । ११-प्रमेयकः ए० ९७। (७) परमाणूनाञ् । (८) एकपरमाणोः । (८) निरंत्रस्य प्रतिमासामावात् स्वयममावः । (१०) "यद् यया सासते ज्ञानं तत्त्रयैवानुसूयते।"-म० वा० ३।२२२। तुछना-"तया यद् यया-वसासते तत् तथैव सत् इत्यम्युपगन्तव्यं यथा नीलकुचळयं नीलत्यायमासमानं तेनैव रूपेण सत् , क्षणपरिगतेनैव रूपेण अवसासन्ते च सर्वे सावाः इत्यतुमानतोऽपि ।" (वृधंपक्षे)-न्यायकुमु० ए० ३७८ । (१ ९) तुळना-"तयाहि-वदवभासते तन्जानमेष यथा सुसादि, अवसासन्ते च भावा इति।" (पूर्वपक्षे)-न्यायकुमु० पृ० ११७। प्रमेषक०पृ० ८३। युक्तयतु० टी०पृ० ४५ (१२) "स परलोको नेहलोको न परलोक-बाधनं (-साधनं -पाठान्तरम्) न सन्देहो च महामूतपरिणतिरित्वादि विज्ञिसमञ्जकमेष । अधापि व्यव-हारादेततः, एवं परलोकोऽपोत्ति । यद्यद्वैतेन तोपोऽस्ति युक्त एवासि सर्वत्रा । वर्तते व्यवहारमेन् परलोकोऽपि चित्रयताम् ॥३९८॥"-प्रं० वार्तिकारु० पृ० ५७। (१३) "शावा ग्रेन निरूपन्ते तद्र्पं नास्ति तत्त्वतः। यसादैकमनेक्झ रूपं तेपां न विद्यते ॥"-प्र० द्या॰ ३।४६०। "बदेकानेकस्त्रभार्यं न भवति न तत्परमार्यः सद् यथा ज्योसकसङ्स् पुकानेकस्त्रसार्वं च व सवति विज्ञानस् ।"-तर्कसा० सो० ५० ३८।

ताम्। निह परमाण्याकारेस्तच्छून्यं चित्राहैतमामग्ति अतीताऽनागतपर्यायैरेकातमवत् । प्राहका-माव वमयत्राच (त्र । अथ ) नीलाचाकारेस्तव्चित्रते ; तिह मेचकमणिदर्शनसमये नीलाचाका-राणां परस्परमदर्शने सन्तानान्तराणामिव अभावः । दर्शने ऐक्यम् । निराकारवादोऽन्यथा भवेत् । [२क] तेपां तथा[ऽ]दर्शनेऽपि सत्त्वे न परलोकादिनिपेषैकान्त इति कथुम्र (कथमुक्तं)— #'तिन स्वरूपवद्न्यदेस्तीति तदेव सर्वमिति तज्ञानन् सर्वद्गः'' इति ।

स्यान्मतम् -न्यायोन्यं (नान्योऽन्यं) चदाकाराणां दर्शनं नाप्यदर्शनमिति, तदिप न सूर्क (कं) स्वरूपेऽपि तथा प्रसङ्गात् । तस्य दर्शनान्नेति चेत्; अन्यविविक्तदर्शने उक्तो दोपः । अय तेर्नं अन्यस्य अदर्शनम् , कथं तद् अन्यनिविकतामात्मनोऽनैति १ कथं प्रैकृतिपुरुपादीनाम-दर्शने नीलावेस्तद्विविकताप्रतीतिः, कथं वा सुखादेः आत्मशून्यतावित्तिः, यतो नैरात्म्यदर्शनम् ? "तेवां दर्शने सुस्थितमद्वेतम् । अदर्शनादेव "तदमाव इति चेत्, किमिदं तददर्शनम् ? दर्शन-निवृत्तिरिति', कथमप्रतीता सां' अस्ति प्रकृत्यादिवत १ नीळादिवर्गनं तददर्शनमिति चेत्, कथसन्यदर्भनम् अन्यादर्शनं विरोधात् ? अन्यविविक्तरुपत्वाच्चेन् प्रकृत्यादीनामदर्शने केयं <sup>12</sup>वद्विविक्तताऽस्य<sup>18</sup> श अन्यया वी(पी)वादीनामदर्शनेऽपि नीलस्य <sup>1 र</sup>वद्विविक्तवामवीतिरिति कथम प्रकृतो दोपः १ नतु च अनीलञ्यावृत्तिनींलम्, अनीलामावे कथं तद्व्यावृत्तिः, एवं पीतादी वक्तव्यमिति चेत् १ तर्हि अस्वसंवेदनव्यावृत्तिः स्वसंवेदनं तस्याऽस्वसंवेदनस्यामावे "तद्पि मा-भूत्। सरूपमेतदिति चेत्, नीलादिकमपि तयैवास्त । तत्र नीलाद्याकारैस्तिवित्रमिति । भवतु वा, तथापि मेचके नीलादीनामिव नीलमात्रेऽपि तहिमागः (ग)चिन्तायां तद्वस्थो वद्दीपः । मतु<sup>भ</sup> यत एव चित्रैकज्ञानवज्ञीलमात्रमपि न घटते [२ख] तत एव तद्पि<sup>भ</sup> परमार्थतो मामूत् मरीचिकातोयवत् #"मायामरीचित्रतिमासवदसन्त्वेऽप्यदोपः" प्र० वार्तिकाल० ३।२११] इति वचनादिति चेत्, आस्तां तावदेतत्। अथ नीळमात्रं स्वमागैरेकमिष्यते, तथा मेचकमपि २० नीळादिमिरेकमिष्यताम् । इज्यत एव \*"चित्रप्रतिमासाप्येकैव वृद्धिर्याद्यचित्रविलक्षणत्वात" [प्र० वार्तिकाछ० ३।२२०] इत्यादि वननादिति चेत्, तथा सति न केवछं स्वयप्राप्ययोः अपि त रे संसारेतरावस्थयोरियच्छेदेन कथिक्रतादात्म्यं सिद्धमिति साध्कम्- श्रीवर्धमानम् इति । एवमन्येऽप्येकान्ताः प्रहन्तव्याः । निरूपियप्यते चैतत् यथास्थानम् ।

इदमपरं ब्याख्यानम्-श्रियोपळक्षितं वर्षमानं पश्चिमतीर्थकरम् अभ्यच्ये । कथ- २५ म्मृतम् <sup>१</sup> सर्वज्ञम् साक्षात्क्रताक्षेपपदाक्यं (र्थम्) । <sup>२३</sup>नतु स एव क्रतः सिद्धः #"सं<sup>2</sup> तु

<sup>(</sup>१) तच्छूम्यसिप्यते। (२) नीलाधाकाराणाम्। ३ व्यवहारेण । ४ परलोकाद्यपि। (५) स्वरूपस्य। (६) स्रक्लेण। (७) सांक्याभिमत । (८) क्षम्येषां प्रकृतिपुरुपादीनाम्। (९) तेषां प्रकृतिपुरुपादीनाममानः। (१०) चेतः,। (१३) दर्शननिवृत्तिः। (१२) प्रकृत्यादिविविक्तता। (१३) नीलादेः। (१४) पीतादिविविक्तता। (१५) स्वर्सवेदनमपि। (१६) अभावप्रसद्धः। (१७) प्रश्चाकरमुसः प्राहः। (१८) नीलमास्मपि। (१९) "शक्यविवेचनं चित्रमनेकमहास्यविवेचनाम् सुद्धेनीलादयः" "-प्रच वार्तिकालः। (२०) संसारमुक्ताव्यापी एक आत्मा सिद्ध हत्यापः। (२०) मीनांसकः प्राहः। (२२) "नरः कोऽप्यस्ति सर्वज्ञः स मु सर्वज्ञ हत्यपि। साधनं यद्ययुक्वेत प्रतिज्ञामात्रमेन तत् ॥" इलोकोऽर्यं कुमारिलनाम्ना तत्त्वसंग्रहे (५० ८४१) किक्रित् पाठमेदेन चर्तते। इष्ट्यस्-न्यावावताः वाच पृत् पृत् ५५४।

24

सर्वज्ञ इत्यिष्'' [तत्त्वसं ० १ ३० ३२३०] वंगंसत्तासिद्धे विभिन्नतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्; अत्राह—सर्वतत्त्वार्थस्याद्वाद्वन्यायदेशिनम् इति । 'सर्वतत्त्वार्थदेशिनम्' इति वचनात् तैत्सत्त्वमुक्तमिति गम्यते, वचनस्य वक्तसत्त्वाऽञ्यमिचारात् । न वेदेनै व्यमिचारः; पश्चीकरणादिति । निरूपियव्यते [चै] तत् । 'स्याद्वादन्यायदेशिनम्' इत्यभिधानात् तत्सर्वज्ञ- ५ त्वमिति चैं । तमभ्यक्ये । किमिति १ अत्राह—बक्ष्ये सि द्धि वि नि श्च य म् । सिद्धिः प्रमाणम् ।

नतु सिद्धिः [प्रमाणस्य फल्म] #"प्रमाणस्य फलंसाञ्चात् सिद्धिः" [सिद्धिवि० १।३] इति वक्ष्यमाणत्वाद्त्रैव (दन्यैवं) तत्कथं सा प्रमाणमिति चेत् १ एतदुत्तरत्र निरूपिण्यते । विश्वव्दः अतिशयप्रकर्षद्वैविध्यनाना [३क]त्वेषु वर्तमानो गृद्धते । तत्र अतिशये वावत् अन्यस्यापि विश्वव्दः अतिशयप्रकर्षद्वैविध्यनाना [३क]त्वेषु वर्तमानो गृद्धते । तत्र अतिशये वावत् अन्यस्यापि विश्वव्दः अतिशयं वक्ष्ये सिद्धेत्तु सातिशयं वक्ष्ये । कोऽस्या [अ]तिशयः सकल्प्रमेयव्यवस्यादेतुत्वम्, यद्वस्यते—#"सिद्धं यस्र परापेक्ष्यम्" [सिद्धिवि०१।२४] इत्यादि । तथा प्रकर्षे, तस्याः प्रकृष्टं निश्चयं विनिध्ययं वक्ष्ये । कोऽस्यं प्रकर्पः १ सौगताविकल्पिततिश्चयादिक्यम् । यथा द्वैविध्ये निश्चयं तस्या वक्ष्ये प्रत्यक्षपरोक्षयेदेन 'किञ्चत् स्वतः किञ्चित् परतः प्रमार्णम्' इत्यनेन वा मेदेन, स्वपरविषयद्वैविध्येन, व्यवहिताव्ययहितफल्द्वैविध्येन वा । तथैव ना-वानेः नाना निश्चयं वक्ष्ये स्वंक्पसंख्याविषयफल्विश्वतिपत्तिरासनानात्वेन ।

ननु च नयादीनामिप वितिश्वयोऽत्रं प्रतिपादियव्यते तत्कथ्युच्यते 'सिद्धेः प्रमाणस्य' इति चेत्, न, तेपां श्रुतमेदेन "तत्रैवान्तर्मावात् । तदुक्तम्"— #''उपयोगौ श्रुतस्य द्वौ प्रमाणनय-मेद्दः ।'' [ळवी०स्तो० ६२] न च प्रमाणस्य उपयोगोऽप्रमाणम्, विरोधात्, #''प्रमाण-न्यैरधिश्वमः'' [त० स्० ११६] इत्यस्य व्याधातावः । प्रमाणैरिधगमवत्(मः) तिर्दे चक्तव्य-भिति चेत्; न, विकळादेशस्यापि'<sup>33 १</sup> तद्भेदत्वप्रतिपादनार्थं तथावचनमित्यदोषः । ततः प्रमेय-निर्णयहेतुत्वात् प्रमाणनयानां प्रमाणत्वे समानेऽपि सकळादेशात् नय (ये) निवार्यमाण (णे) प्रमाण-काव्यः भित्रेव प्रवर्तते उत्कळितपुरस्तेषु विशेषेषु गोशव्यवत् । यद्वक्ष्यते—

> #"स्यात्त्रमाणात्मकत्वेऽपि त्रयाणत्रभवो नयः । विचारो [३ख] निर्णयोपायः परीक्ष्येत्यवगम्यताम् ॥" [सिद्धिवि० त्रस्ता० १०] इति ।

(१) घर्मः सर्वज्ञत्वस् । (२) सर्वज्ञत्वाधारस्य आत्मनः सत्त्वस् । (३) अपौरुपेवेण । (१) प्रित-पादितस् । (५) भिज्ञैव । (६) लिक्टिः । (७) विश्वयस्य । (८) तुल्ला-"प्रामाण्यं तु स्ततःसिद्धमम्यासात् परतोऽन्यसा ।"--प्रमाणप० पृ० ६३ । परीक्षासु० १।१३ । (६) तुल्ला-"चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्यालक्षणगोचरफलविषया ।"--न्यायवि० १।२ । प्रमाणससु० टी० पृ० ४ । (१०) प्रन्ये । (११) प्रमाण प्व । (१२) "उपयोगी श्रुस्य हो स्वाहादनयसंज्ञितो । स्वाहादः सफलादेशो नयो विकलसंक्या ॥ अमेकान्तात्मकार्यक्यर्यं स्वाहादः "प्रमाणं स्वाहादः ।"- लक्षी० स्व० इलो० ६२ । (१३) नयस्य । (१४) प्रमाणसेदस्य । (१५) सक्लादेशे एव । प्रमाणाच नयस्य 'मेदैकान्ते प्र मा ण सं प्र हा दौ क्र क्ष माण इति संग्रहः'' [प्रमाण-सं ० श्रो ० २] इत्यभिधाय पुनर्णयादिप्रणयनमयुक्तं वेतनासंग्रहात् । ततो यथा अन्यत्र प्रमा-णात् नयादिपरिष्रदः तथा अत्रापि, इति सर्वे सुस्थम् ।

नतु 'सिद्धिः अधिगतिः प्रमाणफटम् , तस्या विनिष्टयं निर्णयात्मकत्वं वक्ष्ये' इति व्याख्याने को दोपः येनेदं नाश्चितमिति चेत् ? सर्वार्थासंग्रहः । एवं हि फटविप्रतिपत्तिनिरास ५ एव संगृहीतो न सर्वान् प्रतिवादिनः प्रति स्वरूपादिविप्रतिपत्तिनिरासः, ततः पूर्वमेव व्याख्यानम् ।

अश्र किमर्शमिद्मुच्यते—'व्यक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयम्' इति ? संम्वत्थामिघेयप्रयोजनप्रतिपादनार्थम् । तथाहि—सिद्धिपदेन शास्त्रस्य अभिघेयम् 'प्रमाणम्' उक्तम् "निर्मिघेयाऽशक्त्यानतुष्ठेयाशद्कानिवारणार्थम् । 'विनिश्चयम्' इत्यनेन प्रयोजनम् , निष्प्रयोजनत्वारेकाप्रतिपेधार्थम् । शास्त्रस्य अभिघेयेन वाच्यवाचकछक्षणः प्रयोजनेन च सह साध्यसाधनळक्षणः १०
सम्बन्धोऽपि अर्थतोऽनेनोको बेदितच्यः । तथावदसदादिमादि(तथा च दशदाहिमादि)वाक्यंसभताचोधं निरस्तम् । नतु शास्त्रवद् अभिघेयस्यापि प्रयोजनं पृथगेव वक्त्यम् काकवृन्तवद्यप्रयोजनाशद्कानिवेधार्यं थथा अन्यत्रोकम्—\*''प्रमाणाधीनत्वात् प्रयेयव्यवस्थायाः तद्व्युत्पादनार्थमिद्युच्यते'' इति चेत् , न,सिद्धिशब्देनैव तदप्युक्तम् । यस्माद्यं [४क]प्रमाणा(ण)फलवाचिनं सिद्धिशब्द्युत्पवारात् प्रवर्तयित तस्मादुक्तमेव फल्प , मुस्याद्ये वपचारा[मावा] दिति । १५

किमर्थमादौ अभिनेवादिकमुच्यते इति चेत् श श्रोत्तप्रमुच्यर्थम्<sup>\*</sup>। \*\*<sup>(19</sup>कुपीवलादिवत्

<sup>(1)</sup> बादिपदेन क्विवस्वसम्यायविनिश्रयौ आसी । तयाहि-"प्रत्यक्षं विशर् ज्ञानं सुक्यसंस्थ-वहारतः । परीक्षं शेपविज्ञानं प्रमाणे इति संग्रहः ॥"-रूपी० इछो० ३ । न्यायवि० इछो० ४६९ । (२) प्रमाणेन । (१) प्रमाणसंप्रहारी । (४) कैशिक्कृतं व्याक्यानस् । (५) युक्तस् । (६) "सिदार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोता श्रोतुं प्रवर्तते । शास्त्रादी तेन वक्तमाः सम्बन्धः सप्रयोक्षतः ॥ यावद्ययोक्षनेनास्य सम्बन्धो नाभिः धीवते । असम्बद्धप्रकापित्वात् अवेशावदसङ्गतिः॥ तसाद् ज्याक्वाङ्गसिष्क्रद्धिः सहेतुः सप्रयोजनः । शासाव-तारसम्बन्तो बाच्यो शान्योऽस्ति निष्ककः ॥" –मी० इस्रो० प्रतिक्रास्० इस्रो० १७,२०,२५ । सम्बन्धाद्यतुः वन्त्रचतुष्टयस्य व्यन्तसमस्रक्ष्पेण चर्चा निम्नलिसितप्रन्येषु द्रष्टव्या-साध्यमिकद्व० ५०३। हेतुवि० टी० पृ० १। न्यायदि० टी० पृ० ५। बोदिचर्यां० एं० पृ० ५। बादन्यायटी० पृ० १। तस्वसं० एं० पृ० २। सम्बन्धवा० ए० ७। मा० गौडपा० सा० भा० प्र० १। न्यायस० ता० ए० ४। न्यायस० पुरु ६। तः। छो । पुरु ६। न्यायकुसुरु पुरु १०। प्रसेयकः पुरु २। सन्यतिः दीः पुरु २६९ । बास्त्रदी० ४० ४। स्या० रता० ४० १४। चैनतकैवा० ४० ११। रताकराव० ४० ५। (७) "अनुकोषु ह प्रतिपच्निः निष्प्रयोक्तनमभिधेयं संगाध्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव । अशस्यानुष्ठानं वा न्वर्-इरतक्षकचूबारबालक्कारोपदेशवस्, अनिसमतं वा प्रयोजनं सातृविवाहक्रमोपदेशवत् ।"-न्याथवि० दी० go १४। (८) "तसात् प्रयोजनरहितं वाक्यं तक्यों वा न तत् प्रेक्षावता आरम्यते कर्तुं प्रतिपाद्यितुं पा, संख्या दशदाडिमादिवास्यम् ।"-हेतुवि॰ टी॰ १० २। (९) तुलना-"प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि"-सांस्य-का॰ ४। "ठकं च प्रमाणाधीनो हि प्रमेगाधियमः"-प्र॰ वार्तिकाङ॰ यु॰ ३४०। (१०) "तस्मात् स्रोतुः जनप्रमुखर्यः प्रयोजनादिवाक्योपन्यासः इति स्थितस् ।'' -तत्त्वसं० ए० ए० ६ । "तस् श्रोत्जनप्रमुख-थंमिति केचित्" -हेतुवि व टी व पृ० १ । "तच श्रोतृप्रवृष्णयंभिति कथित्" न्यायावता व वा वृ ए० १। (११) "संसयेनापि प्रवृत्तिद्रश्चनात् यथा कृषीवळादीनाम्"—सस्तर्धं ० ए० ए० ६।

80

अर्थसन्देहात् प्रेक्षापूर्वकारिणोऽपि तद्वाक्यात् प्रवर्त्तन्ते" इत्येके । क्ष"सन्देहात् प्रवृत्ती किमन्यत्रापि प्रमाणान्वेपणेन" इति प्र हा क र गु प्रः । क्ष"तद्वाक्याद् अभिधेयादी अद्धाकुत्हलोत्पादः, ततः प्रवृत्तिः" इति केचित् स्वयूथ्याः । तान् प्रति अपरे प्राहुः—यदि च तद्वचनं प्रमाणम्, कथं ततः अद्धानुत्पादेऽपि प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः १ इत्रतथा यतः कुतिश्चत् स्यात् । प्रमाणं चेत् ; च तत् प्रत्यक्षम् , चचनत्वात् । नाप्यनुमानम् ; चचनत्य अर्थाप्रतिवन्धात् । अत एव नाऽऽगमोऽपि । तत्र ततः प्रवृत्तिरितिः, तत्र (तकः;) प्रत्यक्षवत् शब्दस्यापि प्रमाणत्वोन् पपत्तेर्वक्ष्यमाणत्वाद्दोषः ।

अथवा, श्रीसार्थस्य संमहवाक्यमेतत्, अस्मान्निबन्धर्नैस्थानादत्वा (श्रानादर्था) श्रादाय ज्याख्यायन्त इति ।

तत्र स्वरूपनिश्चयं प्रमाणस्य तावत् वर्शयशाह—'सिद्धिश्चेत्' इत्यादि ।
[सिद्धिश्चेदुपलिध्यमाश्रमविसंवादैकहेतोर्विना,
निर्णीतेः क्षणिकादिसिद्धिरनुमा न स्यात् स्वयं सर्वथा ।
निर्णीतियदि निर्विकल्पमिललं न स्यात् प्रमाणं स्वतः,
तस्याश्चेज्जननात् प्रमाणमत एवास्तु स्वतो निर्णयः ॥२॥]

सिद्धिः प्रमाणं तत्र फळोपचारात्, कथिक्चादात्स्यिनवन्यनस्व (अ)प्रमाणफळयो-रुपचारः । तयोस्ति कथिक्चतिन्यत् (कथिक्चित्तिहिते) कदाचित् प्रमाणेन फळं कदाचित् फळेन वा प्रमाणं वायदिस्यते (वापदिश्यते) यथा सद्घटयोः तथातस्त्रे सृदियं घटः घट (घटो) वा सृदिति । किमर्थः सं इति चेत् १ अन्यमतएवप्रति (मतप्रति)षेधार्थः । अन्येवां हि दृशैनं 'फळात्

<sup>(1)</sup> धर्मोत्तराद्यः।"अध्यते प्रकरणे कथिताम्बपि च विश्वीयस्ते । उत्तेषु स्वप्रमाणकेष्यप्यक्षित्रेपादिषु संदाय उत्पदाते । संदायाच प्रवर्तन्ते । अर्थसंगयोऽपि हि प्रवृत्त्वक्षं प्रेक्षावतास् ।"-न्यायवि० डी० ५० २ । "आदिवाक्यादेव श्रोतुः वास्त्रप्रयोजनगरिज्ञानमर्थसंवायाच श्रवणे प्रवृत्तिः।" -न्यायम० ५०६। (२) ''वपेबार्थितवा सर्वः प्रवर्तनिवर्धमे । करोति प्रकृपस्तस्य सन्देहरूचेत् कथं श्रमा ।।"" तत उपायविश्वये सति कृपीवळादिवत् प्रासाणिकाः प्रवर्षन्तास् ।"-प्र० वार्तिकाळ० ए० २६ । (३) तुळता-"श्रदाकुत्रहळी-स्वादनार्थे विदित्येके : वद्यानेतेव निरस्तम् ; तस्य त्रमाणस्वात्रमाणस्वपक्षयोस्तवुत्पादकस्वाऽयोगास्।" -स॰ इको॰ पृ॰ ४। (४) तुळवा-"पषा स्रोतुः मनुस्पक्षं सद्यस्याद्वं वुषैः । न्यावर्णितमसन्दिग्धमादिः धाक्यप्रयोजनम् ॥ सद्य्यासोक्तिसञ्चेत्स्यात् वाक्यमेतद् वृथा मवेत् । आसाज्ञयैव अद्धादेः संमवादादि-वाक्यवस् ॥ अन्यया द्वादिवाक्येऽपि अद्धायुत्पत्तिकारणस् । वाक्यान्तरं प्रतीक्षं स्पादनवस्थानदुःखटस् ॥ क्षनास्वयनत्वेऽस्य वाळोन्मत्ताविवाक्यवत् । श्रद्धाकुत्ह्ळोत्पत्तिरतः संमाव्यते कथस् ॥"-न्यायवि० वि० प्र० ए० ५५ । (५) तुक्रवा-"स कार्य कास्त्रार्थसंग्रहोऽज्यते नापूर्वे विभीयते हति।"-न्यायमा० शराश "क्षत एव दाखार्यंप्रतिज्ञाप्रतिवादनपरः जादिवाक्योपन्यासः इत्याद्यपि प्रतिक्षिप्तम्"-सन्मति । टी० प्र० १७१। स्या० रक्षा० पु० १९। (६) "अस्मात् खळु अर्घा आदाय आदाय आव्यायन्ते।"-हेतुवि० टीकालो॰ पृ॰ २४३। (७) क्यञ्जितादासमे। (८) तपचारः। (९) वैवाविकादीनास्। "अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम् । वृत्तित्तु सम्रिकवीं ज्ञानं वा । यदा सम्निकर्यः तदा ज्ञानं प्रमितिः , यदा ञ्चानं तदा हानोपादानदुद्धयः फकस् ।"-न्याचमा० १।१।३। "इन्द्रियार्थसक्रिकपेस्य करणस्रावाताऽकरणा प्रमाणोत्पत्तिः।" न्यायया॰ पृ॰ ६।

स्मान्मतम्—यदा द्दीपाद्यभावेऽपि रूपज्ञानं तदा अस्य अन्यत् कारणमस्तु, यदा तु द्दीपादिभावे तदा तदेव, अन्यया सत्यस्वप्ने वस्तुवोऽमावेऽपि <sup>२१</sup>तच्जानं, दृष्टमिति सर्वदा <sup>२२</sup>तद्द[५क] कारणम् अतीन्द्रिय (इति, क्र''इन्द्रिये प्रेमस्ती तत्कारणस्'' [छची०स्व०द्दछो० ५४] क्र''अतीन्द्रियप्रस्यक्षस्'' [छची० स्व०द्दो० ६१] इति च विकथ्यते इति , वदिष न सारम् , यदि स्तु अदादिना सद दृष्ट्यमानोऽपि दीपादिः तच्कानस्य हेतुः,तिहं वदादिरपि प्रदीपादिकानहेतरिति

(१) "सन्निकपाँदेरज्ञानस्य प्रामाण्यममुपपद्ममर्थान्तरचत्"-छवी० स्व० १।३। "ज्ञानं प्रमाणं पाञ्चानमिन्द्रियार्थंसक्तिकर्पादि ।"-प्र॰ वा॰ मनोरय॰ प्र॰ ३। (२) "तस्मास् कर्पुकर्मव्यविरिक्तमव्यमि-चारादिविशेषणकार्धप्रमाजनकं कारकं करणमुख्यते, तदेव च तृतीयचा व्यवदिशन्ति वीपेन पश्यामि चक्षपा निरीक्षे लिल्लोन क्षण्ये शबदेन वानामि मनसा निव्धिनोसि इति ।"-न्यायस० प्र० १४ । (३) सैनं प्रति । (४) "भाक्तोकोऽपि व कारणं परिच्छेदास्वाद्यं वत् ।"-क्षत्री० स्व० स्ती० ५५। परीक्षामु० शहा प्रमाणमी० १।१।२५ । (५) प्रदीपितोज्यं घट इत्याकारकविज्ञाने । (६) प्रदीपत्य । (७) 'चेन्न' हति पर्व व्यर्थमत । (८) ईश्वरज्ञानेम । (९) विषयपरिच्छेटायोगात् । (१०) ईश्वरज्ञानेन । (११) समसमय-वर्तिनां कार्यकारणमाचाऽमावात् । (१२) तुलना-सद्सद्दर्गः कस्मचिद्देकज्ञानालम्बनोऽनेकत्वात पश्चाद्र त्ववत् इत्यत्र " ""-प्रमेयक० पृ० १४१ । सन्मति० दी० पृ० ४७७। (१३) सहभाविनामपि । (१४) ईश्वरज्ञानेन । (१५) सरविषाणादीनास् । (१६) प्रदीपामाचेऽपि । (१७) मार्जारादीनास् । (१८) प्रदीपायमानेशप । (१९) "नहि तमः चक्कुर्यानप्रतिपेषकं तमोनिञ्चानामावप्रद्वात्।"-क्ष्मी० स्त० स्रो० ५६। (२०) "तमसो निष्यस्थनभिक्छितेः। रूपवत्त्वेन हि तसो द्रव्यं स्यातः, तचानेकद्रव्यारव्यं सचाक्षयं भवेत् । न च द्रव्याणि सन्ति, सन्ति वेहिवाच्यारसेरन् सन्वानासिव नीकिसाविसावः वसस प्रवेखकस् ।" -प्रकृष्ण पुरु १४६ । तन्नरहरु पुरु २१ । "आक्षोकज्ञानासावसास इति प्रसाकराः परिसावयन्ति ।" प्रका॰ सेतु॰ पृ॰ ४२। न्यायकुमु॰ पृ॰ ६६६। (२१) रूपज्ञानम् । (२२) वश्वः। (२३) "ततः ससापि-तस्-दृन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थो विषयः। 13-कवी० स्त० स्त्रो० ५४ । (२४) "अर्धान्द्रियप्रत्यक्षं पुनः व्यवसायासम्बं स्फुटमवितयमतीन्द्रियमव्यवधानं क्षोकोत्तरमास्मार्थविषयस् ।"-क्षषी०स्व०स्रो० ६१ ।

चक्करिव रूपप्रकाशनात् तैजसः स्यात् । प्रत्यक्षादिवाधनमन्यत्रापि । यदि पुनः केवळोऽपि प्रदीपादिः समुपळभ्यते इति न घटादिः तैक्कानहेतुः; प्रदीपादिर्पेष घटादिक्षानस्य हेतुर्न स्यात् सस्यापि केवळस्य उपलम्भ (म्मात्) इत्युक्तम् । यथैव च केषािक्रात् प्रदीपाद्याळोकमन्तरेण न घटादिक्तपन्नानं तथा केपािक्रात्तक्रवराणाम् अन्यकारमन्तरेणापि न वक्कानिमिति तदिषे तद्वेतुतिति

भ "तैजसं चक्षुः रूपाद्रीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्।" [प्रव्योवप्रव १ थ ६]

इत्यस्य अनेन व्यभिचारः । अय [न] अन्यकारः तद्वेतुः , आलोकोऽपि न मवेदिति 'प्रदीपवत्' इत्यस्य निदर्शनस्य साधनश्रन्यता । तम्न प्रदीपादिना व्यभिचारः । नतु न वेदनत्वेनं प्रामाण्यं व्याप्तं येन तदभावे न भवेत् , अपि तु यथार्थज्ञान[जन]कत्वेन । तम्न प्रदीपादिपादिदारेण सन्निकर्षादावस्तीति स प्रमाणमस्तु इति चेत् , नः सन्निकर्षस्य ज्ञानं प्रति हेतुत्वस्य निवेतस्य। मानत्वात् । केवळिमिन्द्रियमचशिष्यते । तदिप न प्रमाणम् , तद्वेतुत्वेऽपि विचेतनत्वात्" घटादिवदिति चितं प्र मा ण सं प्र इ मा व्ये । ततः 'प्रमाणे फळोपचारः ततो मिन्नप्रमाणनियेधव्य (धार्यः)' इति सूक्तम् ।

वतः सिद्धिः प्रमाणम् । चेत् यदि । कि तत् १ इत्याह—उपलिच्छि [ ५ ख] मान्नम् इति । उपलम्यते अनया वस्तुतस्वमिति अपलिच्छः अर्थाद्वत्यना तदाकारा च द्रुद्धिः सैव तन्मा- प्रम् । कथं तत्ममाणमिति १ अन्नाह—अविसंवादैकहेतोः इत्यादि। अविसंवादः अर्थतथामावः तत्य एकः प्रधानमूतः एकसंख्यायुक्तो वा हेतुः कारणं या निर्णीतिः यथार्थो विकरपः तस्या विना तामन्तरेण । एतदुक्तं मवति—उदिकिन्नितः रं संशयकरं विपर्ययकरं यथार्थोन्तर्णवकरं नेति चत्वारः पक्षाः । तत्र उत्तरपश्चे 'तस्याश्चेत्वनमात्' इत्यादिद्धणमिधास्यते इति । अन्यत्र पक्षान्त्रये यदि प्रमाणमिति । तत्र वृषणमाह—क्षणिकादिसिद्धिः इत्यादि । अ्विषक इति भावप्रधान्त्रये यदि प्रमाणमिति । तत्र वृषणमाह—क्षणिकादिसिद्धिः इत्यादि । अ्विषक इति भावप्रधान्त्रये विविद्धाः । ततः क्षणिकत्वम् आदिर्थस्य ज्ञानत्यादेः साधनादिमिन्तस्य वत्त्रयोक्तम्, तस्य सिद्धिः प्रमाणम् अनुमा अनुमानं न स्थात् तत्साधकं न मवेत्, प्रत्यक्षमेव स्थात् नीळादिवत्तः स्थापि तेत एव प्रतितेः सर्वया सारूप्यत् । कस्य १ इत्यज्ञाह—स्ययम् आत्मानो वौद्धस्य । "तत्र समारोपव्यवच्छेदकरणात् स्थादिति चेत् , अत्राह—[सर्वथा] सर्वेण क्षणिकादिसाधनप्रकारेण वा अन्यनापि समारोपव्यवच्छेदकरणात् स्थादिति चेत् , अत्राह—[सर्वथा] सर्वेण क्षणिकादिसाधनप्रकारेण वा अन्यनापि समारोपव्यवच्छेदकरणापि 'न स्थात्' इति सम्बन्धः । कृतः १ "तदव्यवच्छेदकरणात् । तथाहि—न समारोपव्यवच्छेदकर्षः अनुमानम् अविकल्पकर्यात् प्रत्यक्षवत् । अविकल्पकर्यात् । तथाहि—न समारोपव्यवच्छेदकर्षः अनुमानम् अविकल्पकर्यात् । त्यादिव १।१०] कर्त्वं च स्रांभिति चैत्तानाम् आत्ससंवेद [नं] प्रत्यक्षमित्वस्थकर्ताः प्रत्यक्षवत् । अविकल्पकर्त्वाः स्थापिति वित्ति चैतानाम् आत्ससंवेद [नं] प्रत्यक्षमित्वस्थाः । विवादिकर्याः । विवादिकर्यः ।

<sup>(</sup>१) प्रदीपाविकानहेतुः। (२) घटस्वापि। (३) तसोर्यप। (३) "तक तैनसं स्पादिषु मध्ये निपभेन रूपव्यक्षकत्वात्। यसत् स्पादिषु सध्ये निपमेन रूपव्यक्षकं तत्तैनसं यस प्रदीपस्, तथा व रूपादिषु
सेन रूपव्यक्षकत्वात्। यसत् स्पादिषु सध्ये निपमेन रूपव्यक्षकं तत्तैनसं यसा प्रदीपस्, तथा व रूपादिषु
सध्ये निपमेन रूपव्यवाक्षिव्यक्षकत्वात् प्रदीपवत्।"—प्रक्ष० व्यो० पृ० २५। प्रक्ष० कित्या० पृ० ०१।
सध्ये निपमेन रूपव्यवाक्षिव्यक्षकत्वात् प्रदीपवत्।"—प्रक्ष० कृत्य० पृ० ४०। प्रक्ष० कित्या० पृ० ०१।
सध्ये निपमेन रूपव्यवाक्षिव्यक्षत्वात्। (६) त्रेपासिन्द्रियाणां क्षावद्वत्वेति। (७) विवातचेतनत्वात्,
सेदो० उप० पृ० १२८। (५) भ्रानिकत्वस्वापि। (६) प्रत्यक्षादेव। (१०) नीवात्री। (११) समारोपाद्यव्यव्यक्षत्वात्वादिष्यः सुसाद्यः ……मादिः सा काचित्
स्विद्यक्षात्। (१२) "विक्षसर्वमात्रवाहि, वैता विदेशावस्थाग्राहिष्यः सुसाद्यः ……मादिः सा काचित्
स्विद्यवस्था यस्यामास्पनः संवेदनं प्रत्यक्षं न स्थात्। । —याप्यवि ० ठी० पृ० १४।

इत्यभिधानात् । अथैतन्नेष्यते [६क] तर्हि तद्वत् सर्वचेतसाम् आत्मसंवेदनं सविकल्पकं भवेत् । तत्र दृषणं वस्यते—'निर्णीतिर्यदि' इत्यादि ।

नतु च अभ्यासद्शायां माविनि प्रवर्तकं प्रत्यक्षमिकस्पक्रमि समारोपव्यवच्छेदकम्, अतोऽनैकान्तिको हेतुरिति चेत् , न, तदा नीछादौ स्वयमेव तदमावात् । क्षणक्षयादौ तु सौऽस्त्येव कथमन्यथा प्रत्यक्षमविसंवादि तदा स्यादिति यत्किक्षिद्वदेतत् ।

नतु अवतु खरूपे तैन्निर्विकल्पकम् अर्थे तु विकल्पकम्, अतो भावा (भागा) सिद्धो हेतुरिति चेत् , किं पुनस्तस्य तान्विकं रूपद्रयमस्ति ? तथा चेत् , तद्वत् क्रमेणापि एँकस्य रूपद्वयसंभवात् न स्रणिकज्ञानं (ने) नीत्वा (स्रा) दिज्ञानवत् सँमारोप इति कथं तद्व यवच्छेद-करणात् तस्प्रमाणम् १ अथ कित्पतं तत्र तत्य सविकल्पकं रूपम् , युस्थितं तर्हि भागासिद्धत्वम्, कृतकत्वस्याप्येवं भागासिद्धत्वप्रसङ्कात् , वेदे कल्पनया अग्रतकत्वस्य मावात् शब्दमात्रस्य अनि- १० त्यत्वसाधने । कथं वा तैत् कित्पतं समारोपं व्यवच्छिन्चात् ? निह माणवके अग्नित्वं कित्पतं शितं व्यवच्छिन्ति । तद्व यवच्छेदोऽपि तादश एवति चेत् , ततः तत्यमाणत्वमपि तादशं प्रसक्तिति कृतः परस्य तत्त्वव्यवस्था १ प्रतिमासाद्वैतस्य तत एव [सिद्धिरिति] चेत्; तिप्रतु ताव-वेतत् । ततोऽज्ञमानगतसिककल्पकस्यमावात् तदः यवच्छेदम् इत्यता (इच्छता) स तान्विकोऽभ्यु-पगन्तव्य इति स एव दोषः समारोपामावळक्षणः । वक्ष्यते च— #"प्रतिमासैक्यनियमे" १५ [सिद्धिवि ० १।११] इत्यादि ।

मबतु वा अनुमानं कीटशमिष [६ख] तथापि नातः समारोपनाशः, <sup>3</sup> तस्याऽहेतुत्लोपगमात् । अथ अनुमानसिन्नधानात् पूर्वसमारोपक्षणस्य उत्तरसमारोपोत्पादने असमर्थस्य भावात्
पूर्वस्य स्वयमेव <sup>3</sup>तस्याणस्य नाशाद् <sup>3</sup> उत्तरस्य कारणामावेन अनुत्पादात् एवमुच्यते—'अनुमानेन
समारोपो नाशितः' इति प्रदीपेनेव तमः, तिर्दे कुतिश्चिद्देशसिन्नधानात् यथार्थसु (शु)क्त्यादि- २०
विकल्पे सित पूर्वपूर्वरजतादिसमारोपक्षणानाम् उत्तरोत्तरस्यणोत्पादने असमर्थानासुद्यात् तथा
से अमाणं किन्न स्यात् यतो हे एव प्रमाणे स्याताम् १ तदुक्तम्—

# #"समारोपच्यवच्छेदाचन्वस्त्यधिगतेरिप ।तत्पृष्ठभाविनो युक्ता विकल्पस्य प्रमाणता ॥" इति ।

तत्र समारोपन्यवच्छेदाद्तुमानं प्रमाणम् । दर्शनानिर्णीतार्थनिर्णयात् स्यादिति चेत् ; २५ अत्राह—निर्णीतिर्यदि इत्यादि । अस्यायमर्थः—अतुमान (नात् ) दर्शनानिर्णीतस्राणकादि-निर्णीतेर्यतस्तातो यदि चेत् क्षणिकादिसिद्धिरिति सम्बन्धः । अत्र दूपणमाह—निर्विकल्पम् इत्यादि । निर्विकल्पम् अविकल्पकं दर्शनमस्त्रित्तं चैंतुर्विधमिप न स्यात् न भवेत् प्रमाणम् स्वतो वौद्धस्य । अत्रायमिष्ठायः—यथा दत्तेना (दर्शनेना) निर्णीतस्य क्षणिकादिनि (देनिं) जैयात्

<sup>(</sup>१) समारोपम्यवच्छेदाभावात् (२) अम्यासावस्था । (३) अनुसावस् । (४) आत्सादेः । (५) नित्यत्वादिसमारोपः! (६)अर्थस्पे अनुसानस्य । (७) अनुसावस् । (८)बौद्धस्य । (९) समारोपम्यवच्छेदम् । (१०) नाशस्य निर्हेतुकत्वस्तीकरात् । (११) समारोपस्यभस्य । (१२) समारोपस्य । (१३) शुक्त्यादि-विकट्यः । (१४) हन्द्रियमानसस्यसंवेद्वयोगित्रत्यक्षस्यस्य ।

तत्र अनुमानं प्रमाणं न दर्शनं तथा तेनै अनिर्णातस्य नील्यदेनिर्णयास्त्रते विकल्प एव तत्यृष्टमाची प्रमाणं स्यात् न दर्शनिमिति सौगतानाम् उपलब्धिमात्रं नेत् प्रमाणम् क्षणिकाद्यनुमानं न स्यात् अर्थनिर्णीति[:] निर्विकल्पमित्वलं न भवे[७क]दितीतः सरदतः(सर इतः) पाश इति प्राप्तम् ।

नतु अ''यँत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्यं प्रमाणता'' इति नीलादिक्षणिकादिविकल्पातुमान-५ जननात् प्रमाणमविकल्पकमिति वै मीं त र- प्र ज्ञा क र गु प्रो, तत्राह—तस्याख्येत् इत्यादि । तस्याः विकल्पातुमानयोर्निर्णातिख्येत् यदि जननात् प्रमाणम् 'अविकल्पकम्' इति सम्बन्धः । अत एव यत एव निर्णातिजननाद्विकल्पमपि प्रमाणं न खतः आतोऽस्मादेव कारणाद् अस्तु भवतु स्वत आत्ममैच निर्णयो विकल्पः अनुमानार्क्यः, यहलाद् वर्शनस्य प्रमाणता वरं तैरयैव सास्तु इति भावः ।

अथवा "अतभ्यासे हर्यक्ष्पिद्धक्षम (जम) नुमानं प्राप्ये रूपादी" अभ्यासे निर्विकल्प-10 कमध्यक्षम्, न चान्या दृशाऽस्ति यस्यां विकल्पः प्रमाणं स्यात् , स एव चेष्यते जेतैः, तत्कथ-सुच्यते-\*''वक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयम्'' [सिद्धिवि० १।१] अस्यामाशङ्कायामाह-सिद्धिश्चेद् इत्यादि । अस्यायमर्थः-सिद्धिः प्रमाणं चेत् यदि उपलब्धिमात्रं पूर्वापराकारक्र्यं सध्यद्दोत्तसात्रम् उपछन्धिमात्रम् । अत्र दूपणमाह्-क्षणिकादिसिद्धिः इत्यादि । क्षणिकमहणं । १५ साधनादभिन्नसाध्यञ्ज्ञणम्, आदिशब्देन अम्न्यादीनां परिष्रहः, नेपां सिद्धिः प्रमाणम् अनुमा-नं (न)स्यात्—नोत्पचेत स्वयम् आत्मनैव गृहीतग्राहित्येन । एतदुक्तं मवति—#''यथा दृश्य-प्राप्ययोर्भेदः तथा दृश्यस्य दर्शनस्य च प्रत्यवयवं भेदात् न कस्यचिद्दर्शनम्" इत्तुर्क प्र मा ण सं म हा छ ङ्का रे । तथा पक्षाधभावाजानुमानमिति नाम्यास्यो(सो) यतः तर्त्रे प्रत्यक्षं प्रमाणम्, अनुमानस्यैव अभ्यासोपगमात् । संवृत्या <sup>१३</sup> स्यादिति चेत् [७ःख] अन्नाह<del>ः सर्वथा</del> पर-२० मार्थप्रकारेणेव संवृतिप्रकारेणापि न स्यात् कस्यचिदव (द्वु)भवस्याभावे संवृतिविक स्यामावात् <sup>31</sup>तत्पूर्वकत्वावस्य े। कदामानं (कदाऽनुमा न) स्थातः ? इत्यत्राह-विना निर्णीतेः स्थू उँकसाटश्य-दर्शनं निर्णीतिः वामन्तरेण । कर्थमूतायाः १ इत्यत्राह-अविसंवादैकहेलोः इति । पक्ष-हेतुदृष्टान्तानां याथात्म्येन प्रतिपत्तिरविसंवादः, तस्य एकहेतोः पक्षादिप्रतिपत्तेर्विकल्पात्मकत्वा-दिति भावः । भवतु दृश्यस्य समेदस्य प्रहृणात् तत्र सिवकल्पकं दर्शनं प्रमाणं न पूर्वापरको-

<sup>(</sup>१) वर्षांनेन । (१) नीळावी । (१) यसिन् वीळावं छे । (१) विकल्पसुबिन् । (५) निर्विकल्पस्य । उत्पत्तिज्ञान । (१) नीळावी । (१) यसिन् वीळावं छे । (१) विकल्पसुबिन् वि० प्र० प्र० १२१ । उत्पत्तिज्ञान प्र० प्र० १५१ । सम्मित् । ए० ५११ । स्वाविक वि० प्र० १५१ । (१) "तसात्व्यवसायं कुर्वदेव प्रत्यक्षं प्रभाणं भवित ।"-न्याविक दीव शासात्वा । (७) "प्रत्यक्षं ससिद्धितरूपादिमात्रग्राष्ट्रि विकल्पान्तरणेकस्यान्यसाये सित प्रवर्षकन्"-प्र० वार्ति। ११९ । (७) "प्रत्यक्षाराक्षं तव्हारण भवकाळ १० २१६ । तुळ्ना-"अविकल्पसपि श्रामं विकल्पान्तरणेकाक्षम्य । विकल्पस्य । विकल्पस्य । विकल्पस्य । (१०) "प्रत्य माविपतिस्त्रातुमार्वे स्वतः। ।"-न्यावस्य । वर्तमावैक्तिमात्रेण मृत्यावस्यसमानता ॥"-प्र० वार्तिकळ० ५० २१८ । (११) प्रमाणम् । मानिस्यते । वर्तमावैक्तिमात्रेण मृत्यावस्यसमानता ॥"-प्र० वार्तिकळ० ५० २१८ । (११) अत्यावस्य । (१२) अत्यावस्य । (१३) कल्पमवस्य । "प्रमाणमन्तरेण प्रतीत्मिमानमार्वं संबृतिः"-प्र० वार्तिकळ० १। (१३) अतुभवप्रविकः । असम्बुपपदार्थास्त्रम्यना । इस्वृति तत्वसंवर्णात्।"-प्र० वार्तिकाळ० ५० २०३ । (१४) अतुभवप्रविकल्यस्य ।

ट्योरिति चेत्, अत्राह—'निर्णीतियदि' इत्यादि मन्यक्षणस्य समेदस्य ग्रहणात् तत्र निर्णितिः सिवकल्पकं दर्शनं यदि प्रमाणम्, अत्र दूपणम्—अविकल्पमिखिल्म् अभ्यासजमपि न केवलमन्यत् स्याद् भवेत् अप्रमाणं खतो वीद्धस्य अक्रमेणैव (णेव) क्रमेणापि समेदमावं-भवाद् (अभेदसंभवात्) इति मावः । नतु च स्वरूपे पररूपे वा अक्रमेण क्रमेण[वा]स्वलक्ष-णद्शैतमिवकल्पकम्, तत्युप्रमाविनी तु विकल्पवृद्धिः अनुमानादिव्यवहारमारव (रच)यति, तद्ध- ५ शात् तैत् प्रमाणमिति चेत्, अत्राह—तस्याद्चेद् इत्यादि । गतार्थमेतत् ।

अयचेतकमिद्म् (अथवेत्यमिद्म्) अनतार्यं एवं व्याख्येयम्-अप्रमाणव्यवच्छेदत्वं प्रमाणलक्षणमुच्यते । न च व्यवच्छेदामप्रमाणमस्ति । द्विचन्द्रादिदर्शनमस्तीति चेत्; कुतस्तदप्रमा-णम् १ बाध्यमानत्वात् , न , सर्वथा चैदयोगादिति, जाधदर्शनवद् द्विनन्द्रादिदर्शनमपि प्रणं ( प्रमाणं ) न वा किञ्जिदिति व्यवच्छेदाभावात् 'वक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयम्' इत्यन-[८६] १० र्थकमिति चेत् , अत्राह-सिद्धिङ्चेद् इत्यादि । सिद्धिः प्रमाणं चेद् यदि उपलन्धि-मात्रम् बुद्धिसामान्यम् । कथं तत् प्रमाणम् <sup>१</sup> इत्याह-अविसंवादैकहेतीः इत्यादि । गता-र्थसेतदपि । इदमत्र तात्पर्यम्-'अविसंवादिनी बुद्धिः प्रमाणं नान्या' इति विमागमनपेक्ष्य तैन्मात्रं यदि प्रमाणमिति , अत्र दूपणमाह-क्षाणिकादिसिद्धिः इत्यादि । क्षणिक आदिर्यस्य पराम्युपगतवत्त्वस्य तत्त्रयोक्तम् तस्य सिद्धिः तत्सम्बन्धनीयं त्रमाणमतुमानं (माँ न) स्यात् । अय- १५ मिमायः-यदि ज्ञानमात्रं प्रमाणं वर्ष्टिं नीलादावित्र स्यूलादाविप प्रत्यमिज्ञानादि प्रमाणमिति तेन बाधितविषयत्वात् शब्दादो क्षणिकादानुमा न प्रमाणम् । न च एकत्र परस्य अनेकप्रमा-णम् अर्थवत् , र्अनभ्युपगमात् । अय वाष्यमानत्वात्र स्यूलादिज्ञानं प्रमाणम् , तर्हि अवाधितं कानं प्रमाणियतन्यम् , न सर्वम् । तथा चेत् , अत्राह्—'निर्णीतिर्यदि' इत्यादि । अवाधिता प्रवीतिः अविसंवादैकहेतुः निर्णीतिर्यदि प्रमाणम् निर्विकल्पं विकल्पात् निर्णीतिमेदा- २० भिष्कान्त (न्तं) संवेदनमात्रम् **अखिलं** निरनशेपं न स्यात् प्रमाणं स्वतो बौद्धस्य किन्तु संवेदनविशेपः "स्यादिति प्रतिब्राहानिः तस्य ।

अत्राह् वैश्वेपिकादिः—न निर्णीतिः, अपि तु नैद्धेतुत्वात् सन्निकर्णादिः प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह् वत्तरम्—तस्या निर्णीतेश्चेत् जननाद् अन्यत् प्रमाणम् अतः एव अस्तु स्वतः स्वयमेव निर्णयः—यस्य हि भावात् परनिरोश्चा सिद्धिः वदेव प्रमाणं युक्तम् । निर्णीतिमानाच २५ विया विसिद्धः, ''वदभावे <sup>13</sup>अन्यमावेऽपि ''वदभावात् , अन्यथा[८सः]चक्षुपो स्पवद् रसादि-सिद्धिरपि ', ' ' संयुक्तसमवेतसम्बन्धस्याविशेपादिति मन्यते ।

यदि वा, य एवमाह प्रमामद्भवादी प्रज्ञा क र गु प्तं (प्तः) — अ ''न प्रतिभासाद्वैतात् परं तत्त्व-

<sup>(</sup>१) निर्धिकलकम् । (२) वाध्वमानस्वायोगात् । (३) ब्रुद्धिमात्रम् । (४)अतुमा-अनुमानं प्रमाणं न स्यादित्यर्यः। (५) जीदस्य । (६) एकस्थिन् प्रमेणे व्यक्तिकप्रमाणानां प्रवृत्यनस्युपगमात् । (७) प्रमाणम् । (८) निर्णीतिजनकत्वात् । "उपल्लिबहेतुश्च प्रमाणम्"-न्यायमा० २।१११ । (१०) सिन्धिकपादि । (११)परितरपेक्षा । (१२) निर्णीत्यमाने । (१३) सिन्धिकपादि । (११) सिन्धिकपादि ।

मस्ति, इति न तत्र किञ्चित् प्रमाणम् , तंदद्वैतस्य च स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धत्वात् न तत्र विप्र-तिपत्तिरप्रतिपत्तिर्वा यत्तिसारार्थं प्रमाणलक्षणप्रणयनम् । अतो व्यर्थमेतद्यक्ष(त्-अध्यक्ष्ण) इत्यादि, तत्राह-सिद्धिइचेत् । इदमत्र चिन्त्यते-सर्वविकस्पातीतप्रतिमासो वा तत्रै प्रमाणं स्यात्, 'बटमहं वेबि' इत्यादि प्रतिमासो वा <sup>१</sup> तत्र प्रथमपक्षं दूषयन्नाह-सिद्धिः प्रमाणं चेत् यथेका-५ नेकत्वादिभेदशून्यं प्रतियासमात्रम् उपलब्धिमात्रम् उपलम्यनम् उपलब्धः, सैव तन्मात्रम् । यदुक्तम्-#"'प्रतिभासः प्रतिभास एवेति कयं तत्प्रमाणम् १" इति, अत्राह-"घटमहं वेद्या इत्यादि प्रतीतिः निर्णीतिः तस्या विना वामन्वरेण वदमावः । कथम्मूवायाः १ अवि-संवादैकहेतोः अविप्रतिपत्तेरेकस्य हेतोः । मवत्वेवं को दोष इति चेत् , अत्राह-क्षाणिकाः-दिसिद्धिः खणिक आदियस्य सारूप्यसन्तानान्तरादेः तस्य सिद्धिः त्रमाणं पराभ्युपगताऽनुसौ १० न स्थात् स्वयं सौगतस्य तद्वत् पुरुषोपछन्यिर(ञ्चेर)निवारणेन तैया बाधनादिति मन्यते । संबुत्या सा प्रमाणमिति चेत् , अत्राह-सर्वधा परमार्थप्रकारेणेव संबुतिप्रकारेणापि न त्यात् , सद्भम् नित्येश्वराचनुमानमपि प्रमाणं स्यादिति निरूपिक्यते । निर्णीतिरेव तर्हि प्रमाणमिति चेत् , अत्राह-निर्णीतिः स्वपरव्यवसायात्मिका बुद्धिः [९क] यदि प्रमाणम् निर्विकल्पस्-'अहमिति ज्ञानं आह्यं आह्यो घटादिः तद्वःथवसायः फलम्' इति विकल्पो भेदः तस्माशिष्कान्तम् अद्भयवेदनं १५ न स्यात् प्रमाणं स्वतः स्वरूपेण । वतो "यहुक्तम्-#"प्रमाणमविसंवादिज्ञानम् इत्यादि च्यवहारेण प्रमाण्लक्षणग्रुक्तम्, अज्ञातार्थप्रकाशो नेति परमार्थेन, प्रमाणान्तरेण अज्ञातस्य अद्यमितिमासार्थस्य आत्मवेदनस्य एवमियानात्।" इति , तिकरस्तम् । शेषं पूर्ववत् न्या-क्येयम् । नतु च यदि नीळादिः अर्थतर्क्षिम (अर्थः न) तह यतिरेकेण <sup>द</sup>तद्वाहकमस्ति अनुपछ-म्मात् , शरीरस्रखादेः प्रमेयत्वेन तद्याहकत्वमिति कर्यं निर्णीतिः प्रमाणमिति चेत् , न , जा-२० त्तोत्तरस्य अनन्तरं च [व]क्ष्यमाणत्वात्।

का पुनरियं सिद्धिः त्रमाणात्मनि या वपचारात् प्रवर्तत इति चेत्, अत्राह्—'प्रमाणस्य' इत्यादि ।

#### ['प्रमाणस्य फलं साक्षात् सिद्धिः स्वार्थविनिक्षयः । प्रतिपत्तुरपेक्ष्यं यत् प्रमाणं न तु पूर्वकम् ॥३॥

२५ स्वष्टतिः - यथास्वं प्रमेयस्य व्यवसायो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम् । ज्ञानं प्रमाणम् अन्यतः

<sup>(</sup>१) "परभार्यसाहैतरूपता,ताजकाशनमेव प्रमाणस्। तथा च प्रस्ववाहिस्वरूपस्य स्वतो गतिरिति"
--प्र० वार्तिकाछ० ११९ । ए० ३० । "विचार्यमाणं सक्छं विद्यार्थितं वाहैताष्परं सस्वसाहि ।"-प्र० वार्तिकाछ० ११९ । ए० ३० । "विचार्यमाणं सक्छं विद्यार्थितं वाहैताष्परं सस्वसाहि ।"-प्र० वार्तिकाछ० २१९ । १० ) प्रतिसासाहैतस्य । (३) प्रतिसासाहैते । (४) अनुसर-अनुसाणं न स्वात् ।
(५) निर्येक्ष्रसारूपपुरुपोप्छञ्ज्या । (६) स्विकाविसिद्धिः । (७) "अज्ञातार्यप्रकाशो वा-अववेदं प्रमाण-छक्षणम्, प्रकाव्यतेनेनेति प्रकाशः, अञ्चातस्यार्थस्य प्रकाशः द्वातं प्रमाणस् । अथवा वर्णसन्देन परमाणं उच्यते । अञ्चातार्यप्रकाश इति परमार्थपत्र । परमार्वश्राहैतरूपता, तव्यकाशनतेन प्रमाणस् । त्या च प्रसायार्थिकप्रमाणक्षणमे- व्या च प्रसायादिस्स्य स्वतं गतिरिति, उक्तम्य प्रमाणस् । व्यक्तितेति । सत्र पारमार्थिकप्रमाणक्षणमे- वत्, पूर्वं सु सोध्यवहारिकस्य ।"-प्रव वार्तिकाछ० ए० ३० । (८) वीकादिमाहकस् । (९) द्वोत्तरस्य । (१०) तुक्तमा-"सत् यूर्वोक्तस्-प्रमाणस्य साक्षात्रकृष्ठं सिद्धिः स्वार्थविनिक्षयः।"-प्रमाणनि० ए० २ ।

प्रवृत्ती अविसंवादिनयमायोगात् । तद्धे तुत्वं पुनः सिम्नकर्पादिवस्य दर्शनस्य । अभ्रान्तत्वेऽपि सर्वथा निर्णयवशात् प्रामाण्यसिद्धेः कथिश्चत् तदात्मकत्वं तन्त्ववुद्धेरम्युपगन्तच्यम् । अन्यथा तद्कलमसाधनमसतो न विशेष्येत । अकिश्चित्करसंशयविपर्ययव्यवच्छेदेन निर्णयात्मकत्वं नान्यथा । अनिधगतार्थाधिगन्त विज्ञानं प्रमाणमित्यपि केवलमिनणीतार्थनिर्णीतिरिभधीयते, अन्यथा अतिप्रसङ्गात् । अधिगतमात्रस्य विसंवादकस्य साध- ५
नान्तरापेक्ष्यगोत्त्वरस्य साधकतमत्वाज्ञपपत्तेः । तदनिष्यतस्वलक्षणाधिगतावि 
दृष्टे
प्रमाणान्तराप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । समानभृतसमारोपव्यवच्छेदे संवृत्यज्ञमानयोनं कश्चिद्विशेषः ।
साक्षादज्ञभवादुत्पत्तिः महानपराधः । प्रतिपत्तुकृत्तरं प्रमाणं तत्साधनभावात् न तु पूर्वकम्,
अजुमानेऽप्येवं प्रसङ्गात् । ]

प्रमाणस्य करणविशेषस्य यत् फलं साक्षाद् अन्यवहितं न न्यवहितं हानादिबुद्धिन्ध- १० णम् । तत् किम् १ इत्यत्राइ-सिद्धिः इति । सिद्धिशव्यवाच्यम् । नतु वत्र आचार्याणां विमतिपत्तिवर्शनात् किं तत्फलमिति पृष्ट इव तद्शैयन्नाह-स्वार्थविनिञ्चयः इति । स्त्रं च विज्ञानस्वरूपम् अर्थरूच घटादिः, यदि वा, स्वोऽर्थः स्वप्रहणयोग्यो मावः तयोः तस्य वा विनिश्वयोऽिकक्रित्करत्वादिन्यवच्छेदेन तद्मह्णम् । द्वितीयन्याख्यानेन घटाद्यर्थाप्राहिणीनां सुखादिविचीनामपि स्वरूपार्थनिञ्चायकत्वेन प्रमाणत्वसूक्तं वेदितव्यम् । नन् न नीखादिवय- १५ तिरेकेण अपरमित यस्य स्वार्थविनिश्चयः फलं स्यात् । नीलादिरेवेति चेत् , [९ल] न : तेरेय स्विनदचऽयेपि अर्थनिद्रवयामावात् ततोऽन्यस्य अर्थस्यामावात् 'स्वार्थविनिद्रचयः' इत्य-न्तुपपन्नम् । 'अथ द्वितीयं व्याख्यानमाश्रित्य एतशुक्तमित्युच्यते , न , तत्र विज्ञातिवादो भ[ब] वोऽनिष्टं स्यात् , नीलादेः स्वप्राहकत्वेन ज्ञानतापत्तेः । शरीरसुखादि "ततः परम् , "तस्य स्वरूप-वत् नीळादाविष प्रवृत्तेरयमनोप इति चेत्, न , शरीरस्य नीळादिवत् प्रमेयत्वात् , सुखादेख २० नीळादिमाहकत्वानम्युपगमात् न "स्वार्थेत्यादि युक्तमिति चेत् , न , अहमहमिकवा प्रतीय-मानायाः संवित्तेः वतोऽन्यस्याः अयत्माये (अभावे) नीळादौ कः समाश्वासः झुखादौ वा १ यत 'इवं स्यात्- \*"नीलादि ज्ञानं प्रतिमासमानत्वात् सुखादिवत्" इति । नन्यस्त अह-म्प्रत्ययः", स तु 'स्थूळोऽहं क्रशोऽहम्' इति शरीरसामानाधिकरण्येन प्रतीतेर्न शरीराद् भिराते अपि हु तदेव, <sup>१९१</sup>तस्य च नीछाद्यशाहकत्वमुक्तमिति चेत् , न , चार्वाकमतचर्वणे चर्वणमस्य भविष्यति २५ इति किमत्रैवोत्सुकिमन (त्सुक्येन) १ मवत्वयं <sup>33</sup>ततो मिन्नः ; तथापि कथं नीलादेशोहक इति चेत् ; कर्यं स्वरूपस्य <sup>१ १४</sup>तत्र <sup>१९</sup>तस्य प्रतिमासाच्येत् , नीठादेरप्यते<sup>६</sup> एव प्राहकोऽस्तु, तथा च छोकिकी प्रतीतिः-'नीलमहं वेद्या पीतमहं वेद्या' इति । ततो यहुक्तम्-#"यदि समानकालस्य

<sup>(</sup>१) फ्रेंट । (२) आविषदेन संशयनिषर्ययाँ आश्वी । (१) आहकस् । (१) नीकादेः। (५) नीकादेः। (६) वात्राद्यस्य । (१) स्वार्यनिनिश्चय हति । (८) नीकादेभिश्वाया हति । (९) "यथा च न सुस्वादि व्यतिरेकेणापरं विद्यानं तथा नीकादिः परः। (११) शरीरस्वरूपमेव । (१२) श्वरीरस्य च । (१३) शरीरावेः। (१४) अहम्प्रत्यये । (१५) स्वरूपस्य । (१६) प्रतिभासादेव ।

नीलादेः ग्राहकः ; नीलादिः 'तस्य स्यात् अविशेषात्'' देवि, विश्वरस्तम् । यदि हि समानकालत्वावेकस्य धर्मः सर्वस्य स्यात् ; वर्षि चित्रे नीलाकारवत् नीलता पीताचाकारेऽपि स्यात् पीताचा[१०क]कारता वा नीले, ततः कथं चित्रं नाम, यतः #"चित्रं चित्रमेव'' इति भवेत् १ प्रत्यक्षवाधा अन्यत्रापि । न स्रलु यथा श्राहकता अहम्प्रत्यये प्रत्यक्षतः प्रतीयते तथा तं ५ (तत्र) प्रतीयते । यथा वा नीलादेर्प्रोद्यावा तथा तं प्रति तंत्रत्ययस्य सा दित, अन्यथाऽविवाद्यात् सौगतमेव सक्रलमिति शास्त्रप्रणयनमनर्थकम् ।

स्यान्मतम्—न नीलादितत्प्रत्ययाभ्याम् अन्या प्राह्मता प्राह्मता च प्रतीयते, नन्वेतं तैयोः स्वरूपप्रद्यमपि दुर्लभम्, अत्रापि न तत्स्वरूपाद्वन्या प्राह्मता माहकता वा, न च र्वदमावे तद्महणम् । यदि पुनः स्वप्रकाशरूपत्वात् स्वप्रद्यणम्, तर्हि अहम्प्रत्ययस्य परप्रकाशनहृष्य- त्यात् परप्रद्यस्पतस्तु, नीलादेश्च परप्रकाश्चरूपत्यात् परेण प्रदृणम् । न वै जैनेन स्वभावसृत्योग्यतायाः अन्या प्राह्मता प्राह्मता वा अभ्युपगस्यते । तद्वक्तम्—

#### "स्वहेतुजिनितोऽप्यर्थः स्वयं प्राक्षो यथा मतः। तथा ज्ञानं सहेतुत्थं स्वयं तव्याहकं मतम्।।" [छ्यो० स्रो० ५९]

पतेनेदमपि प्रत्यक्षं (प्रत्युक्तं) यदुक्तं परेण-क्ष"यदि नीलादेः स्वभावभूतगृहीतिकर-णात् संप्रत्ययो प्राहकः; तिहं तेनें सं एव जिनतः स्यात् इति "तस्य [ज्ञानता] ज्ञानकार्य-त्वात् उत्तरज्ञानवत् । अथ "अर्थान्तरगृहीतिकरणाव(द)र्थस्य न किञ्चित् कृतंमिति न तेनें प्रहण्य् । गृहीत्या पुनगृहीतिकरणे अनवस्थानम् ।" इति"। कथम् १ स्वरूपप्रदेऽ-प्यस्य समत्वात् । तथाहि-स्वरूपस्य गृहीतिकरणाद् विज्ञानं चेद् माहकम् , तैत्तस्य जनकं स्यात् न माहकम् , न चैतद् युक्तम् , स्वात्मिति कियाविरोधात् । ततो मिन्नायः तैस्याः करणा-[१०ख] वृदोपश्चेत् , स्वरूपस्य न किञ्चित् कृतमिति कथं तेन महणम् १ तथा पुनगृहीतिकरणे अनवस्था-नम् । साक्षात् स्वरूपमहण्यम् अर्थेऽपि । ततु "स्वमहणक्षक्तया अर्थमहणे तैयोरेक्यम् । अन्य-या चेत् ; एकस्य क्षक्तियम्, तद्यि अन्येन तद्वर्येन चेवते इत्यनवस्था स्यादिति चेत् , इद्मिप वृद्यमाणेन चित्रकत्वानेन सुपरिहारमिति विग्रतु तावत् ।

ननु यदुक्तम्-नीछादेभेइणे अहन्प्रत्ययस्य योग्यताऽस्ति न ैवस्य तत्प्रत्ययप्रदृणे इति,

<sup>(</sup>१) अहम्प्रस्थयस्य ग्राहकः। (२) तुळ्ना-"समकाळरूचेलाई यथा ज्ञानसर्थस्य ग्राहकस् प्वसर्थोऽपि ज्ञानस्य ग्राहकः स्वात्। समसमयमाविस्वाविश्चेपात्। (पूर्वपकः)-स्वा० द्वा० दृ० १६२। प्रमेयक० दृ० ८५। (१) नीळात्। (४) प्रतीयते। (५) अहम्प्रस्थयस्य। (६) प्राह्मता। (७) नीळात्। (७) प्रतियते। (५) अहम्प्रस्थयस्य। (६) प्राह्मताहकत्यगेरमावे। (९) परस्य ग्रह्मात्, अर्थात् परग्राहकत्यमस्तु। (१०) संप्रस्थयेन। (११) नीळात्िरं ज्ञानितः, यतो हि तस्य स्वभावस्ता गृहीतिस्ति कव्यत्ये । (१२) नीळात्ः। (१३) निक्रगृहीत्युः स्वादं च । (१४) संप्रस्थयेन। (१५) तुळ्ना-"अय गृहीतिकरणाव्यस्य ज्ञानं ब्राहकस्, नतु सा कथात्यां स्वरम् अवर्थान्तरं च तेन क्रियते १ वर्थान्तरस्त्र कर्यस्य न किञ्चित्कत्वतिस्ति कथं तेनास्य ग्रहणस् १ तस्येय-मिति सम्बन्धासिद्धिः। तथाप्यस्य गृहीत्यन्तरक्त्वोऽन्वस्या। जनवान्तरः तृ तस्वर्थे मिति सम्बन्धासिद्धिः। तथाप्यस्य गृहीत्यन्तरक्त्वोऽन्वस्य। जनवान्तरः तृ तस्वर्थे विज्ञानं स्वरूपस्य। (१०) गृहीतेः। (१०) सार्थेग्रह्भारमक्कान्त्वस्य। (१०) सार्थेगः। (१०) सार्थेग्रह्भारमक्कान्त्वस्य।

तत्रेदं चिन्त्यते-अर्थप्रहणकार्यदर्शनात् तेत्र योग्यतास्ति इति गम्यते, न तस्याः तैद्प्रहणम् , कार्यात्रभेयत्वात्तस्याः । अथ राँत एव सा गम्यते इति मतिः , तर्हि ततो योग्यतासिद्धिः अतस्र सत्सिद्धिरिति अन्योन्यसंश्रय इति चेत्, उच्यते-क्ष''येथा सुतीक्ष्णोऽपि असिः नात्मानं छिनत्ति तथा झानं न [स्वं] परिच्छिनत्ति खात्मन्यर्थिक्रियाविरोधात्" इत्यत्र यहुक्तम् \*''ज्ञानम् आत्मानं परिच्छिनत्ति तथाशक्तिः (क्तेः) नासिः छिनत्ति विपर्ययात्'' इतिः ५ तत्राप्यस्य समत्वात् । तद्यथा स्वग्रहणात् तच्छक्तिसिद्धिः कार्यातुमेयत्वात्तस्याः न पुनः र्ततस्तदः-प्रहणसिद्धिः । स्वप्रहणसिद्धेः तत्सिद्धिरिति चेत् : अन्योन्यसंश्रयः – शक्तिसिद्धेसाद् प्रहणसिद्धिः तस्याः तच्छक्तिसिद्धिरिति । अय स्वप्रहणं प्रत्यक्षतः सिद्धम् , 'तत् क्रुतः' इति चोद्ये 'स्वश-क्तितः' इत्यत्तरमञ्चते न पुनः तैस्याः तत्तिद्धिः, तदेतदन्यन समं न चेति (वेति) चिन्त्यम् । मवत स्वरूपवत नीलादेरिप तेर्न प्रहणं को दोष इति चेत् ? अयम्-\* 'यदवसासते [११क] १० तुन्जानं यथा सुखादि अवभासते च नीलादिः" इत्यत्र स्वस्य स्वेनैव अवभासस्य सुखादौ ज्ञानत्वेन व्याप्ततथा दृष्टस्य नीलादाबदर्शनाद् असिद्धो हेतुः स्यादिति, इतरया स्वसंवेदनात्मकत्वेन तस्य ज्ञानान्तरत्वात् सर्वेज्ञज्ञानवत् वादिप्रतिवादिभ्यामविषयीकरणात् तौ प्रति आश्रयासिद्धता स्यात । अर्थान्तरस्यापि ज्ञानस्य मतः (सतः) तस्यैं <sup>१९</sup>ताभ्यां प्रहणं नार्थस्य सतः इति किंकतो विभागः ? अय चित्रैकज्ञानमतमवलम्ब्य अहम्प्रत्यय[स्य] नीलाद्याकारैकत्यमिष्यते यदिः १५ तर्हि स्वमावादिमिक्रोऽज्यह्न्त्रत्ययः कदाचिद् योग्यतया नीलादिना एकत्वमुपयाति "तैयैव तद-प्राहकत्वसुपयाति तर्येव तद्माह्कः स्यात् । तदनम्युपगमे पुनिरदं सवेत श्रीत्रियो 13 'न चाण्डस्या वर्शनमिच्छामि स्पर्शे त्विच्छामि' इति ।

<sup>(</sup>१) प्रस्पये । (२) योग्यतायाः । (२) तेन अर्थप्रहणेन प्रहणस् । (४) अर्थप्रहणादेव । (५) त्रकता—"मज् नीर्क कथमाध्मरूपं प्रकाशयति १ न हि प्रकाश्या घटाडयः प्रदीपादिना स्वप्रकाशकाः, आस्मनि क्रिया विरुद्धच्यते । य हि सैवासिधारा तथैव छिवते । अत्र परिहारः-प्रकाशसावसादास्यात् स्वरूपस्य प्रकाशकः । यथा प्रकाशोऽभिमतस्यया चीराः सर्वेदिनी॥३३०॥ अवेश्ववेदकाकाराः स्वास्मनि क्रियाविरोध इति कतः प्रमाणादवगतस् 🏿 न हि रष्टान्तमात्रादर्गस्य प्रसिद्धिः । समीहितस्य विषयेगेऽपि रष्टान्तस्य प्रदीपस्य समदात । पदि घटः प्रदीपेन बाह्यात्मना प्रकाश्यते, प्रदीपोऽपि तथासृहेनापरेणेति न पर्यतुयोगः "बस्त-समाव एप इति का बात्र क्षति. ? अथ स्वाध्मनि त्रियाविशेध इति, उच्यते-यदा स्वरूपन्सचस्य तदा केंब विरोधिता । स्वरूपेण विरोधे हि सर्वभेव प्रकीयते ॥ न हि स्वेनैव रूपेण कस्यचिद्विरोधः । तथा चेळ किञ्चिद्रवेत स्वेन रूपेणेति सक्छमस्तंगतं भवेत् । छेदस्तु पुर्नाविशशित्पादनं व व सेनैव तस्योत्पादनस् । अयमेवार्थः स्वात्मनि क्रियाविरोध इति । स्वप्रकाशरूपं तु तस्य स्वरूपं न तेनेव विरुध्यते ....ग -प्रव वार्तिकालः प्र. १५३-५४। "अत्र मेचिदाद्व. व चित्तचैत्तानां स्वसंवेदनं घटते स्वात्मनि कारित्विवरोधात। न हि सुविक्षितोऽपि वद्र. स्वरकन्षमारोहुं शक्कोति । न हि तीहणाऽप्यसिघारा आत्मानं छिनचि । न हि सुप्रज्यिकतोऽपि विद्यस्कृत्य आत्मानं दृहति सया चित्तचैत्तमपि क्यमात्मानं प्रत्येत रैग अज्ञोच्यते न वर्म-कर्तुं भावेन वेद्यवेदकर्त्वं ज्ञाने वर्ण्यंते । किं तर्हि ? व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकमावेन । यथा प्रदीप आरमान-मात्मना प्रकाशते तथा ज्ञानमपि बढण्डार्थं विलक्षणं स्वहेतोरेव प्रकाशस्वमावसुपनायमानं स्वसंवेदनं व्यवस्थाप्तते।''-तर्कशा० मो० ५० ९-१०। (६) स्वग्रहणशक्तेः। (७) स्वशक्तेः। (८) अहस्प्रत्ययेन। (९) नीछादेः। (१०) नीछादेः। (११) वादिप्रतिवादिम्यास्। (१२) 'तर्थव तद्प्राहकत्वसुपयाति' हति निर्यंकं साति। (१३) वदति बद्हस्।

स्यान्मतम्-तत्प्रत्ययेन नीळाद्मिनस्य भ्रष्टणेऽपि कथम् अर्थता गरुयते १ प्रीतिभासादिति चेत : स्वप्नादिरप्रा नामापे स्यादिति तैन्द्रानमपि प्रमाणमेव ! [तथा] च कि प्रमाणस्थण-प्रणयनेन व्यवच्छेदामावात् । दुष्टकारणजनितद्रशैनविषयत्वान्नेति वेत् दर्शनं वत्तथेति छतः १ अर्थ (अनर्थ) विपयत्वात् अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्धे हि तथादर्शने तद्विषयस्य अनर्थत्वम्, अतः ७ तथा दर्शनमिति । वाधितप्रत्ययगोचरत्वान्ने रैयपि नोत्तं (त्तरम्) तैस्य हि वाघनं नोदयकाले स्वरूपापद्वारः: तदा तत्प्रतीतेः । अन्यदा त नश्चरत्वेन स्वयमेव नास्ति केन तद्वाधनम् १ दैवरका हि किंग्रकाः, न तत्र नः प्रयासः । नीपि विषयापहारः, तस्यापि [११ख] दर्शनात् । न च विषयापहारः प्रमाणधर्मः अपि तु नराधिपस्य । अथ न विषयस्यापहारो नाधनम्, अपि तुर्तस्य सतः प्रतिभासज्ञापनम्, तद्पि न सुन्दरम्; यदो यससौ असन्, कर्यं प्रतिभासः खरमृद्भवत् १ १० अथ प्रतिसासः, कथमसन् १ जामदृष्ट्यो घटाविरिप तेथैव स्थात् । 'भिष्ट् मिथ्यैतद् वितर्कितं नार्य घटादिः किन्त्वन्यवेतत्" इति प्रत्ययानुत्पत्तेनेति" चेत्, नतु मरीचिकायां जलदपिनो (जलार्थ-नोऽपि) झटिति मरणे देशान्तरगमने वा[न]स प्रत्ययो जायते इति तज्जळं सत्यं स्यात् । सत्यपि च अर्थविशेषे कचित् स प्रत्ययो दृष्टः । अयमिप प्रत्ययो यद्यसदर्यः, कथमन्यस्य असदर्थतां ज्ञाप-थति, अतिप्रसङ्गात् । सर्व्यस्त्रेत्; पूर्ववत् प्रसङ्गोऽनवस्था च । किञ्च, अयं प्रत्ययः पूर्वप्रत्ययसमा १५ नविषयअन्त, न तस्य कथब्रिदपि वाधकः, अन्यथा सर्वेषाम एकार्यक्वानानामन्योन्यं बाध्यबाधकः भावे (वो) भवेत् । भिन्नविषयञ्चीत्; युतरां न तस्य वाधकः, इतरथा चटक्रानं पटक्रानस्य वाधकमस्त । नेति प्रत्ययानुत्यत्तेर्नेति चेत्, स एव प्रत्ययः कृतो न जायते ? एकाधिकरणत्या-भावात्"; रजतञ्जलिकाप्रत्ययोः कथमेकाधिकरणत्वम् , प्रमाणाभावात् १ पूर्वोत्तरप्रत्यवाध्यां 'तैव्यतीतेः इति क्षणमङ्के चर्चितमेतत् । तम्रवाध्यमानकानगोचरत्वात् स्वप्नदृष्टनीलाद्यनर्थत्वम् । २० विसंवादिदर्शनगोत्ररत्वादिति चेत्; न दृष्टार्थमाप्तिः अविसंबादः, सा स्वप्नेऽपि हृइयते । अध असी अर्थ एव न अवित अनर्थक्रियाकारित्वात्, अर्थक्रियापि तत्र इत्यते [१२क] जलादि-कार्यस्य स्नानादेदेशेनात् । अथ जामवात् दर्शनात् व सर्वाते, वहिं "अन्यापि न स्यात् सुप्तेनाऽदर्शनात् । किन्न, यदि अर्थक्रिया असतीः, कथम् अतोऽन्यस्य सत्त्वम् १ सती

<sup>(</sup>१) "बोधमात्रसंगमो हि स्वजीतरप्रव्यवसंभवी समान पृत्र सर्वत्र"—प्र० वार्तिकाळ० ए० १ ।
(२) स्वप्तरप्रयंज्ञानमि । (२) व स्वप्तप्रव्यवसंभवी समान पृत्र सर्वत्र "—प्र० वार्तिकाळ० ए० १ ।
(२) स्वप्तरप्रयंज्ञानमि । १०) व स्वप्तप्त्र विक्रित्र त्र स्वप्तमे वासात । व वार्तिकाळ० प्र० श । (५) "देवरका हि विज्ञका केन स्वप्तने वासा ज्ञाने वाच्यत प्रतीयते ।"—प्र० वार्तिकाळ० ए० १० १ । (६) "क्षर्यका हि विज्ञका केन स्वप्तने वासा विव्यापक्त हि विज्ञका केन स्वप्तिकाळ० ए० १० १ ।
(३) "क्षर्यका हि विज्ञकत्त्र विव्यापक्त ।"—प्र० वार्तिकाळ० प्र० ५८४ । (६) "क्षर्यने नहि ज्ञानेन तस्य विद्यापक्त हि विज्ञकत्त्र विव्यापक्त । व व स्वविषये प्रवृत्तमन्यविष्यापक्त स्विधित्र सम्पत्त , व्यविषय (ज्ञान) स्विध्ययस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानां वर्मः । परविषयापक्त व व्यविषयस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानां वर्मः । परविषयापक्त व व्यविषयस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानं वर्मः । परविषयापक्त व व्यविषयस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानं वर्मः । परविषयापक्त व व्यविषयस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानं वर्मः । परविषयस्य व व्यविषयस्य कप्तवाचने हि ज्ञानानं वर्मः । परविषयस्य व व्यविषयस्य कप्तवाचने । (१०) विष्तासमात्रमेतत् इति ज्ञापनस्य । (१) असन् स्थात् । (१०) व व्यविद्यस्य किन्य स्वयः । (११) वेत् । (१२) व्यविष्त स्वयः व व्यविक्रया व विषयते वतः सा अर्थिक्रियेव व प्रवितित्र सावः । (११) व्यवद्यक्त । (११) ज्ञापतेव सा अर्थिक्रिया व कियते वतः सा अर्थिक्रयेव व स्वयत् ।

स्वतश्चेत् , भावोऽपि तथैव सन्निति किं तदपेक्षणेत १ अन्यतक्र्वेत् , अनवस्था स्यात् । ततो यत्किश्चिदेतदिति चेत्, अत्र प्रतिविधीयते-

जामह्जावत् , स्त्रप्रेऽपि वहिरर्णेऽस्तु, किं वा स्त्रप्रवृशावत् अन्यदापि समान् दुमय तु सदेहः (स मा भूत , मनतु सन्देहः ), सर्वविकल्पातीतता वा यथा स्यादिति जामत्-स्वप्नदशयोः अवि-क्रोषचोदनेयम् १ तत्र प्रथमपक्षे स्वप्नद्शायामपि वहिर्थिसिद्धेः <sup>१</sup>तन्कानमपि प्रमाणमिति <sup>२</sup>तहृक्षण- ५ प्रणयनम्युक्तं व्यवच्छेदाभावादिति । [अस्मिन् ] मते को दोपः? नापरः प्रमाणप्रमेयाऽनिपेघात् । परस्य मते को दोषः ? सकलस्यमतविखोपात् विज्ञप्तिमात्रादेः असिद्धेः । किञ्च, स्वप्नाविज्ञानवद् र्देश्वराद्यनुमानादिकमपि स्वप्रतिसासिनाऽर्थेन अर्थनदिति <sup>ड</sup>तिन्नपेघवचर्न प्र ज्ञा क र स्य गुप्रवि-गोपकम् । अय दुष्टळिङ्गादिकारणजनितत्वात् "तिन्निर्विषयम् , पत्यत अस्य वाच्यं ध्यं (वान्ध्यम् ) स्वयमेव स्वस्त्रप्रादिहाने दुष्टकारणारव्यत्वं निराकृत्य अभ्युपगच्छतः ।

एतेन इरमपि प्रत्युक्तम् तौन (यदुक्तं तेन) \* "न तद्तुमानाद्यर्थनत् स्वपरिच्छिना-द्धन्यस्य प्रापकत्वात्<sup>1)</sup> इति , स्वप्नादाविष तथा प्रसङ्गात् । तज्ञ प्र ज्ञा क र स्य किञ्चिद्

अनर्थज्ञानम् । तदुक्तम्-

#"विहरङ्गार्थतैकान्ते त्रमाणामासनिद्ववात् । सर्वेवामर्थसिद्धिः [१२ख] स्यात् विरुद्धार्थाभिधायिनाम् ॥" १५ [आप्तमी० स्रो० ८१] इति ।

अपिद्धान्तश्चास्य निम्रहस्थानं स्यात् । अय मदीयोऽयं सिद्धान्त इति न दोपः , न ; अस्य मीमांसकसिद्धान्तस्य हि 'सर्वं सालम्यनं ज्ञानम्' इति मतम् । अयं तु विशेषः-'कचिक्का-किकः कविष्ठजैकिकोऽर्थ आलम्बनम्' इत्येके । सर्वत्र लोकिको आलोवा (अलोकिको वा) कस्मा-न्नेति चेत् <sup>१</sup> अध <sup>६</sup>परस्य मरीचिकाजळम् अन्यजळवत् कस्मान्न स्तानादिकृत् ? स्तकारणात् त- २० थोत्पत्तेरिति चेत् , किं पुनरस्य कारणम् ? अदृढवासनेति चेत् , सर्वत्र एकरूपा वासना अ-न्यद्रा इतो न ? तथाऽप्रतीतेरिति चेत् , अत एव सिंह न सर्वो छौकिकोऽछौकिको वाऽर्थः"। खय जामिक्तियासमत्त्रात् स्वप्नार्थिकया छौकिकी, तत्कार्ययोऽपि तथाविर्ध एवेति मतिः , तिर्हे \*"यत् सत् तत्सर्वं श्वणिकं यथा घटा, संध शब्दः" [हेतुवि० ए० ५५] इति श्वणिकत्व-प्रतिपत्त्यर्यक्रियासमस्वात् नित्येश्वरादिप्रतिपत्तिरप्यर्यक्रिया इति तत्कारणेकछापोऽप्यर्थः स्यात् । २५ यदि पुनः <sup>१</sup>'इयमर्थकिया न भवति , स्क्षोऽपि न स्यात् । तथा नामदशाभाविन्यपि न स्यादिति चेत् . क्षणिकादिसिद्धिरपि न स्यादिति सर्वाऽविशेपचोदना ।

स्त्रप्रे <sup>\*\*</sup>विपरीतख्यातिः अन्यदेशादिखस्य अन्यदेशादितया प्रतिमासनात् इत्यपरे<sup>\*\*</sup>। सर्वेत्र सैंव क्रुतो नेति चेत् <sup>१</sup> न , तथाऽप्रतीतेः । नहि यथा छोके आदित्योऽन्यदेशोऽपि प्रातः पर्वत-

<sup>(</sup>१) स्वमञ्जानमपि । (२) प्रमाणकक्षण । (३) ईसराचतुमाननिपेत्रवचनस् । इष्टन्यस्-प्र० वार्तिकाळ॰ पृ० ३२। (४) ईश्वराधनुसानस्। (५) ईश्वराधनुसाने। (६) वीद्धस्य। (७) आळम्बनस्। (८) छौकिक एव । (९) ईश्वराडि.। (१०) नित्येश्वरादिप्रतिपत्तिः। (११) तुळवा—"अस्तु तर्हि विपरीत-ख्याति पूर्वकाछमेव दृश्यते तत्काछत्तया "-अ० वार्तिकाङ० पृ० १९५। (१२) जैतार्यः। "विपरीत-रवातिस्तसादाश्रवणीया मतिमङ्गिः।<sup>13</sup>-स्वायम० ए० १७३। न्यावकुसु० ए० ६६।

संक्षानतयेव प्रतिमा[१३क]वीति प्रतिपद्यते, तथा पर्वतोऽप्यन्यदेशस्तदेशतये प्रतिमातीति प्रतिपद्यते (पद्येत) इति । यदि पुनर्यं निर्वन्धः सर्वत्र सैवास्तु इति ; तर्हि यथा अनुमानस्य अस्पष्टः सामान्याकारो बाह्ये साउक्षण आरोपात् प्रतिमाति, अन्यथा वतः तत्र प्रवृत्तिनं स्थात् , तथा सर्वत्र झाने स्वसंवेदनरूपता अन्यस्य तत्र आरोपिता प्रतिमाति कन्यत्रापि अन्यस्य अरोपिता प्रति-भ भाति अन्यत्रापि अन्यस्य इत्यनवस्था । असन्तवन्याति (असत्स्याति) रित्यन्ये , तदनन्तरं निरूपयिष्यते । तक्षं प्रथमपक्षः ।

अय तदिष तथास्तु ; तथाहि—<sup>12</sup>यहिसदर्शन [१३ख] वशावसेयं न तत् परमार्थसत् यथा कामिल्लिना वपल्रव्यमिन्दुह्रयम् , विसदर्शनावसेयं च संवित्त्यावीति । अत्रापि परमार्थसत्त्वावन्यत् , तद्मावमात्रं वा साध्येत १ तत्र हितीयविकल्पस्य प्रथमचतुर्थेष्यवि (श्रीव)कल्पे चर्चा भविष्यति । प्रथमविकल्पे तु पूर्ववद् दोषः । <sup>श</sup>न च सर्वविश्रमे विश्रमसिद्धिः अतिप्रसङ्गात् ।

२० तमु [न] परमार्थतः कस्यवित् केनचिव् व्याप्तिरिष्यते, नापि कुतिश्चत् किञ्चित् साध्यते, अपि
तु यथा व्यवहारेण वहिरर्थवादिना 'एँकन्न अग्नेषूंमदर्शनात् सर्वत्र सर्वदा 'तैत एव स नान्यतः, धूमदर्शनाब अग्निस्तुमीयते तथा प्रकृतमन्येन अगुक्षीयत इति चेत , उक्तमत्र \*''सर्वेपामर्थसिद्धिः''
[आप्तमी० दर्जे० ८१] स्यादिति । शक्यं हि ''तैरिप बक्तम्—'नास्माभिः केनचित् कस्यचित्
व्याप्तिः साध्यते, किन्तु घटादी बुद्धिमत्कारणत्वादिना कार्यत्वादेः सहभावदर्शनात् , ''अन्यत्र
२५ तदर्शनात् साध्यमनुमीयते ।' तथा च \*'पश्चधर्मः'' [हेतुवि० रुले० १] 'ईत्यादि विक्रव्हणमवाच्यम् निवर्त्यामावात् । अथ तथा पारमार्थिकी साध्यसिद्धिन स्यादिति मतिः , सा अन्य-

<sup>(</sup>१) आदित्यवैशतया । (२) अनुमानस् । (३) स्वष्टक्षये । (३) 'अन्यत्र आरोपिता प्रतिभाति' वायमस्तिवित्यक्षम् । (५) अनुमानस् अग्रहेशावत् आग्रहेशावामपि अर्थो नास्त्रीस्थिसन् विकस्पे । (६) जाप्रदर्व-स्थायास् । (७) साकव्येन स्वसाध्यव्यासं प्रतिपन्नमिति सानः । (८) साकव्यनते । (१) अनुमानस् । (१०) स्वप्रदर्वते । (११) 'व' इति निर्स्थकस् । (१२) जैनाविः । (१३) श्रव् विसंवादिवर्धनिवयम् । (१७) "विक्रमे विक्रमे विक्रमे विक्रमोधि न सिद्ध्यति ।"—स्वायवि । १५४। महानसादौ । (१६) अग्रतेदेव सूमः । (१७) नैवायिकादिभिद्यपे । "विवादास्पर्व बोधाधारकारणं कार्यस्वत् , यद्यत् कार्यं तत्तव् वोधाधारकारणं यथा वद्यदि ""—प्रश्च व्यो० पृ७ ३२२ । (१८) त्रनुकरणसुवनाविषु । (१९) "यक्षधर्मे सर्दश्चेन व्यासो हेतुस्कियेव सः । अविनाभाववित्यमादेत्वासासास्त्रवोऽपरे ॥"—हेतुसि० स्रो० १ । प्र०वा० ३। ।

त्रापि समाना । यदि तत्र सा न पारमार्थिकी ; कि वर्डि पारमार्थिकम् १ [सं]वेदनाद्वैतं वेत् ; न ; द्वयप्रविभासप्रतिपादनात् । तन्नायमपि पक्षो युक्तः ।

ग्रतीयविकस्पे नैकान्तेन अर्थानिषेषः, पाश्चिकस्य तद्भावस्य अनिषेषात्। निह 'स्थाणुर्वाऽन्यं पुरुषो वा' इति सन्देहे [१४क] 'पुरुषो न मविं दित निद्ययोऽस्ति, विरोधात्। नतु भवस्वेवम्, तथापि किं तेन अप्रष्टितिहेतुना १ प्रवृत्त्यर्थे हि वहिर्यं इच्यते इति चेत् ; कथं मव- ५ तः संवित्तिमात्रे प्रवृत्तिः १ वहिर्यंसन्देहे वत्रापि सन्देहात्। कथं वा अर्थे सन्देहः १ तत्प्रतिमासस्य वत्मावेऽपि स्वप्नादौ दर्शनादिति चेत् , एवं "ितदा] त्रवमाव एव युक्तो न सन्देहः, कथ-मन्यया किञ्चित् प्रत्यक्षं स्वसंवदनं निर्विकत्यस्थाप (स्पब्नोप)ल्यम्य सर्वत्र तथैव स्यात् १ अत्रापि सन्देह एव युक्तः। कृतो वा स्वप्ने वहिर्यामावसिद्धिः १ स्वयमनभ्युपगमात् , वाध्यवाधकमावन्तिषेषविरोधात्। पराभ्युपगमादिति चेत् , न , अतिप्रसङ्गातः। यथैव हि परेण "तत्र "तस्य १० असत्त्वसभ्युपगतं तथा क्षणिकत्वप्रकारादेरिष इति सर्वत्र क्षणिकत्वादाविष सन्देहः स्यात्। अथ स्वप्नेऽपि सन्देहः , स कृतो जातः १ तद्वर्शनादिति चेत् , कथमदर्शनम् १ वर्शने अतिप्रसङ्गात्। तस्य तद्वयमिषाराच्चेत् , किं पुनरिद्युभयत्र दृष्टं येनैवम् १ तथा चेत् , नैकान्तेन अर्थामावः, तक्षाप्रभिषि विकस्यो युक्तः।

चतुर्थिककल्पेऽपि यथा विद्वः सदसत्त्विकल्पातीतता तथा वेदनेऽपि स्वपत्वेदनिकल्पा- १५ तीतता त्यादित न किल्वित् त्यात् । अय परिनरपेक्षस्वसंवेदनस्य वेदनस्य प्रतीतेनीयं दोषः , कथमदोषः, यतः स्वसंवेदनेऽपि सदसत्त्विकल्पाती [१४ख]ततायाम् अर्थवक तिस्तिद्धः, इतरथा अर्थानिषेध (धः) । किल्य, अन्यस्मिन् पक्षे स्वंभ्यमाणमविसंवादि ज्ञानम् इत्यादि व्यवहारेण अञ्चातार्थप्रकाशो वा इति परमार्थेन प्रमाणलक्षणम्' [४० वार्तिकालः ] इति वत्याप् अन्यवहारेण अञ्चातार्थप्रकाशो वा इति परमार्थेन प्रमाणलक्षणम्' [४० वार्तिकालः ] इति विद्वन्यते, उमयप्रविशेषात् । तद्यम् अन्वविशेषां मुवन्नेष स्वसंवेदनाद्वैतं वद्तीति कथं २० स्वसः १ अथ स्वसंवेदने (नं) परमार्थसदित्यते बहिरर्थपरिद्वारेण; तर्विः अन्यनापि स्वप्रदृपरिद्वारेण । अन्यवा दृष्टः तथा सिन्नव्यतामिति स्थितम्—'अर्थविनिश्चयः प्रमाणस्य फलम्' इति । स्विनश्चयः पुनः स्वः अन्यता हृतः स्वः (त्रः प्रमाणस्य प्रमा

भवत्वेवं ततः किं स्यादिति चेत् ? अत्राह-प्रतिपन्तुः इत्यादि । स्वं च अर्थं च प्रतिपद्यते २५ विषयीकरोतीति प्रतिपत्ता पुरुषः तस्य अपेक्ष्यं तेन अपेक्ष्यते स्वपरप्रतिपत्ती यस् ज्ञानं तदेव प्रमाणम् । ननु (नतु) नैन पूर्वकं तत्कारणं निर्विकल्पकदर्शनं सन्निकषीदि वा, पूर्वशब्दस्य कारणवाचित्वात् । नहि अन्यतः तत्कळनिष्पत्तौ अन्यत् प्रमाणम्, अतिप्रसङ्गात् । "ननु सुखादि-

<sup>(</sup>१) बहिरयेंन। (२) संविधिमान्नेऽपि। (३) अर्थामानेऽपि। (४) स्वप्तसमये। (५) अर्थाभावः। (६) स्वप्ते। (७) वहिरयेंस्र। (८) असस्वमम्युपगतस्। (१) संवेदनसिद्धिः। (१०) द्रष्टव्यस् पृ०१२ टि०७। (११) सवेदनाद्वेतवादी। (१२) जैनादिनापि। (१३) जाजदवस्थावास्। (१२) प्रतिभासाद्वेतवादी प्रज्ञाकरः प्राप्तः। गुरुना-"तस्याच् सुस्वादिनीकादिकायपरिमह जगति संवेदनं नास्तीति सुस्वादिवत् स्वसंवेदनं नीकादिकमपि इति युक्त एप निर्णयः। ११-प्र० वार्तिकाख० ३।५०८।

नीलादिज्ञानन्यक्तिन्यतिरेकेण नापरः प्रतिपत्ता अस्ति, तत् कथमुच्यते 'प्रतिपत्तुः' इति चेत् १ न , जीवसिद्धिप्रकरणे अस्य उत्तरनिरूपणं मनिष्यति किमौत्सुक्येन १

का[रिका]याः पूर्वार्घस्य ग्रुगमत्वात् [१५क] उत्तरार्घस्य सयुक्तिकमर्य दर्शयन्नाह—'यश्वास्वम्' इत्यादि । अस्यायमर्थः—प्रमेयस्य घटादेः व्यवसायो विनिश्चयः नाधिग- 'तिमात्रम् दृष्टे प्रमाणान्तरावृत्तिप्रसङ्गात् । यतो यदाश्रित्य यस्माद्धा 'मनित' इत्यण्यादारः तदेव नीन्यत् प्रमाणम् । \* 'पश्चभैतानिश्चयः किचत् प्रत्यक्षतः'' ईत्यत्र यद्धकं घ मीं त रे ण— \* ''यत्रेत्रेव जनयेदेनां' तत्रेवास्ये प्रमाणता'' इति तद् व्येति, यतद् एवकारेण दर्शयन्ति । न हि प्रमेयव्यवसायः तदाश्रित्यः तैतो ना भवति इति, यद्धस्यते अत्रेव \* \* 'अमेदात् सद्द्यस्य- त्याम्' [सिद्धिवि० १।७] इत्यादि । भवतु ना निर्विकस्पद्शेनात् तद्व्यवसायः, तथापि तक्ष प्रमाणमिति दर्शयकादः—स्वतः इति । [स्वतः ] स्वात्मनो न परम्परयाः विकल्पजननात् , उक्तदोषात् \* 'तस्यादचेद्' [सिद्धिवि० १।२] इत्यादिकाद् वक्ष्यमाणकाच \* 'अनुमानेऽप्येवं प्रस्कृत्ति' इत्यस्मात् । एतेन सिक्तकवीदिरिप चिन्तितः । यदि तिर्द्धं स्वते यतः प्रमेयव्यवसायः तत् प्रमाणम्, पेरोक्ष-ज्ञानातुर (नान्तर) प्रत्यक्ष-प्रधानपरिणामङ्गानतः [न] स्वतः सदेव प्रमाणं स्यात् , इत्यत्राह—'यथास्वम्' इति । स्वशब्दोऽयं ज्ञानात्मवाचक इति, तस्य अनितिक्रमेण स्थात् , इत्यत्राह—'यथास्वम्' इति । स्वशब्दोऽयं ज्ञानात्मवाचक इति, तस्य अनितिक्रमेण स्थास्वं स्वव्यवसायेन सह तद्व्यवसायो यत इत्यर्थः ।

"अन्ये तु अन्यता(थाऽ)वतार्य एतद् ज्याचक्षते—यदि "तद्ज्यवसायो यतो मवि तदेव प्रमाणम् सर्व[ज्ञ]ज्ञानमेव प्रमाणं स्यादिति, अज्ञाह—यथास्यम् [१५क्ष] इति यग्यस्य ज्ञानस्य स्वप्रहणयोग्यं तस्य अनितक्षमेण इति । तत्र प्रमातुं शक्यं योग्यं स्वप्रमेण्यम् इत्यनेत गतेः । नतु मा भूत् तञ्ज्ञानं प्रमाणम्, रस्यात् (सरस्यां) तारानिकरिन्द यम् इत्यनेत गतेः । नतु मा भूत् तञ्ज्ञानं प्रमाणमिति चेन्, अत्राह—ज्ञानम् इति चैतन्यस्यमावे पुंसि प्रमेयस्य अवभासनात् सै एव प्रमाणमिति चेन्, अत्राह—ज्ञानम् इति अः "मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्" [त० स्० ११९] तत्प्रमाणम् न पुमाण् तस्य प्रमाणत्यात् नित्य[त्व]प्रतिचेषाच । नतु तैद्वय्यवसायफलं न ज्ञानं प्रमाणम् अपि अः स्वाराणार्योकारमिति चेत्, न, जलावारोपहेतोभैरीचिकादिवर्शनस्यापि प्रमाणतापत्तेः, 'तैतोऽि अः सम्यम्बानपूर्विका सकलपुरुपार्यसिद्धिः स्यादिति मरीचिकाद्यर्थिनो दिप्रसर्पणादिति गार् सरणमयुक्तं स्यात् (१), वि चैवं तद्वसरणमयुक्तम् स्यात् । न चैवं तद्वसरणदर्शनात् अथ जलादिज्ञानमेव नापरं तत्समानकालभावि पूर्वकालभावि वा मरीचिकादिदर्शनम् ; वि

<sup>(</sup>१) सिक्षकपोदि । (२) ग्रिष्ठवा—"पश्चधर्मश्च वयास्यं प्रमाणेन विश्वितः"—प्र॰ वा॰ स्व॰ प्र॰ १८ विस्तृ नीला "तत्र पश्चधर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रसिद्धिः"—देप्वदि॰ पृ॰ ५३ । (१) वसिन् नीला वांदो । (४) सिविकल्पकुन्तिस् । (५) निर्विकल्पस्य । (६) निर्विकल्पन्दर्शनात् । (७) प्रन्ये । (८) प्रमे । (८) परीक्षज्ञानवादिनो मीमोसकाः, ज्ञानान्तरप्रध्यक्षज्ञानवादिनो नैयायिकाः, प्रधानपरिणामज्ञाः वादिनः सांक्याः । (१०) टीकाकाराः । (११) स्वपरव्यवसायः । (१२) पुरुप एव । (१३) तद्वव्यवसारं वादिनः सांक्याः । (१०) टीकाकाराः । (११) स्वकारणमृतस्य अर्थस्य आकारचारकं यन्ज्ञानं तत्प्रमाणमित्यर्थः प्रमेयनिश्वयः फलं यस्य तत् । (१४) स्वकारणमृतस्य अर्थस्य आकारचारकं यन्ज्ञानं तत्प्रमाणमित्यर्थः प्रमेयनिश्वयः फलं यस्य तत् । (१४) स्वकारणमृतस्य अर्थस्य आकारचारकं यन्ज्ञानं तत्प्रमाणमित्यर्थः प्रमेयनिश्वयः फलं यस्य तत् । (१४) स्वकारणमृतस्य अर्थस्य आकारचारकं यन्ज्ञानं तत्प्रमाणमित्यर्थः प्रमेयनिश्वयः प्रलेकित्यस्य । (१४) सर्विकाद्यानाद्वि । (१४) सर्वायवि । (१४) चित्वं तद्यस्यम्यमुक्तं स्थात् इति स्थायम् प्रविक्वितस्य ।

पुनरितं प्रमादमापितम्-#"नो चेद् भ्रान्तिनिमित्तेन" [प्र० वा० ३।४३] ईत्यादि । तथा नीछादिनिकस्पात् त्रत्राक् (न प्राक्) नापि सह निरंशदर्शनमिति इदमपि प्रपादप्रसाषितम्-**\*"मनसोर्यु गपद्**युत्तेः" [प्रव्वाव २।१३३] ईत्यादि । भवतु तद्धेतुस (स्त)इर्शनम्, न तु तत्प्रमाणम् अप्रवृत्तिहेतुत्वात् , अन्यत् प्रमाणं विपर्याचादिति चेत् ; अत्राह-अन्यत् इत्यावि । स्तार्थविनिध्ययफलाद् यदृन्यत् परस्वं वतो (परस्ततो) या प्रवृत्तिसत्यां (स्तस्यां)[१६क] ५ विषयमूतायां योऽविसंवादोऽविप्रतिपचिः तस्य नियमेन अवश्यंमावेन अयोगात् । न हि छौकिकाः 'प्रतिपरमाणुभिन्ननिरंशदर्शनाद् वयं प्रवृत्ताः प्रवर्तामहे प्रवर्तिष्यामहे इति प्रतिपद्यन्ते । अभ्यासावस्थायामपि स्यूजस्यकस्य तद्भद्दणावयवञ्यापिनो जलादेदर्शनात् । नतु तत्फलावृपि न दृश्यमाने प्रवृत्तिः, अनुभूयमानत्वात्, नापि भाविनि अप्रतिमासनादिति चेतः, नः, पश्नामपि वणावी प्रवृत्तिदर्शनात् । निरूपिष्यते चैतत् अ"व्यवसायात्मनो दृष्टेः" सिद्धिवि० १।५] १० इत्यादौ । भवतु श (वा) दर्शनात् प्रवृत्तिः तथापि तत्र प्र[माण]म्, अन्यथा मरीचिकाजस्कान-मपि स्यातः। अविसंवािः ग्रमाणमिति चेत्, अत्राह्-अन्यतः इत्यादि । अन्यतोऽविकस्पद-र्शनात प्रवत्ती सत्यां योऽविसंवादः दृष्टार्थप्राप्तिः तस्य नियमेन अयोगो निरंगक्षणिक-परमाणुदर्शनात् स्यूळैकस्थिरप्राप्तेः । नतु व्यवसायफलादिप प्रवृत्ती न स्टस्य प्राप्तिरस्ति तैंत्काले संदत्ययाहिति चेत्, न, विज्ञकज्ञानवत् दृश्यप्राप्ययोः कथक्रिट्कत्वस्याभिरोघादिति । करिप्यते 👊 अत्र स्तः (प्रभः) **\*''प्रयन् स्वलक्षणान्येकम्''** [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादौ।

नतु मासूत् क्षणिकनिरंश्वत्वानौ र्वद्विसंवादः, दृश्य-प्राप्ययोः एकत्वारोप्य (पा)न्नीलाहौ स्यादिवि चेत्, अत्राह्—अन्यत् इत्यादि । अन्यत् इति ज्याक्यातार्थम्, प्रष्टुत्तौ इति चँ, अनन्त-एम् अविसंवादस्य यो नियमः [१६ख] सर्वत्र दृश्तनगोचरे मादः तस्याऽयोगात् नीलाहौ योगो न पूर्वापरश्चणविवेके । ज्यवद्यारिणं प्रति तत्रापि तद्विसंवादेन क्षभ्यासे प्रत्यक्षं माविनि प्रमाणं २० अवेत्, अन्यथा प्रतिपन्नज्यभिचारस्य शक्क्षं पीतक्षानं प्राप्ये संस्थाने प्रमाणमिति ज्यर्थकसिद्य-तुमानं नाम—\*'एवं प्रतिमासो यः''[प्रव्याविकालक ए० ५] ईत्यादि । भवतु तन्नैवः (यन्नैव) तद्योगः तन्नैव प्रामाणि स्यात् नान्यत्र इत्येकस्य प्रमाणेतरसावः । ज्यवद्यारः सोऽप्यस्तु इति चेत्, (कं पुनरिदं ज्यवद्यारदन्यत्र चिन्तितम्—\*'प्रत्यक्षं कल्पनापोद्यम्'' [प्रव्यावर। १२३] ईत्यादि । तथा चेत्, ''वातुर्विज्यकथनमयुक्तम् परमार्थ[वः] तव्संभवात् । अतोऽयुक्तमेतत्—्रथ

<sup>(</sup>१) "नो चेद् आन्तिनिमिन्तेन संयोज्येष गुणान्तरम् । शुक्तौ वा रजताकारः रूपसाधर्म्यदर्शनात् ॥"-म० वा० ३।७३। (२) "मनसोधुंमयद्युने सविकस्पाविकस्पयोः । विमृद्यो छष्ठवृत्तेवां तपारैर्वयं
व्यवस्पति ॥"-म० वा० २।१३३। (३) स्वायंविनिक्षयफ्ळादिप । (४) प्रवृत्तिकाले । (५) क्षणिकत्वेत
सद्भितानात् । (३) निर्विकस्पकदर्शनस्य मधिसंवाद् । (७) व्यास्थातार्थम् । (८) "पीतश्वद् वाविधिन्नानं तु
व प्रमाणमेव तथार्थिकमावादेरमावाद् । संख्यानमात्रार्थिन्याप्रसिद्धान्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानं तथाहि
प्रतिमास प्रम्यूतो वः स व संस्थानपञ्चित । एवमन्यत्र दृष्टव्याद्युमानं तथा च तत् ॥ येन व्यविद्
व्यभित्तास प्रम्यूतो वः स व संस्थानपञ्चित । एवमन्यत्र दृष्टव्याद्युमानं तथा च तत् ॥ येन व्यविद्
व्यभित्तास वपञ्चात वरत्र स्थानिप्रमेवे विसंवाद्याद् वृत्तां वात् । तत्रोऽजुमानं संस्थाने संवादः परत्रेति प्रत्याद्वयसेतद् प्रमाणमप्रमाणं च।"-प्र० वार्तिकाळ० पृ० ५। (१) व्यवसंवादसद्वादः । (१०) "प्रत्यद्वेणैव
सिद्ध्यति । प्रत्यात्मवेदः सर्वेषां विकस्यो नामसंक्रयः ॥" दृति होषः । (११) "तब्रुविंधम्"-न्यावि०
११० । इन्द्रियमानसस्वसंदेदनवोगिप्रस्वक्षस्रेद्वात्।

\*''न ब्रांभ्यामर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्यते" इति । **\***''अभ्यासे भावि-नि प्रवर्तकत्वात् प्रत्यन्तं प्रमाणम्" इति च । नतु मा मृत् वर्शनं साक्षात् प्रवर्तकम् अविसंवा-दकं वा, तथापि तथाविधविकल्पजननात् तैदिप तथाविधमिति चेत्, अत्राह-तद्धेतुत्वम् इत्यादि । नतु च \* "तस्याञ्चेत् जननात्" [सिद्धिवि० १।२] इत्यादिनां \* "प्रमेयव्यव-५ सायः स्वतो यतः तदेव ज्ञानम्' [सिद्धिवि० १।४] इत्यन्तेर्नं अयमर्थं क्कः, तत् किमनेनेति चेत्, न, [समा]ध्यन्तरप्रतिपादनार्थत्वाददामः (ददोपः) । तथाहि-तस्य वशोकस्य विकल्पस्य हेतुः कारणम् तस्य भावः तत्त्वं दर्शनस्य यन्तत् (यत्तत्) सिक्कर्ष आदिर्यस्य इन्द्रि-थादेः तस्येव तद्वत् । एतदुक्तं भवति-यथा चछुःश्रोत्रमनसाम् [१७क] अँप्राप्यकारित्वात् त-ज्ज्ञानं प्रति सन्निकर्षस्य सत्यस्वप्रज्ञानं प्रति इन्द्रियस्य अकारणस्वात् न तत्र सन्निकर्षादेर्मानता १० अपि तु ज्ञानस्यैव तथा 'यत् सत् सत्सर्वं क्षणिकम्' इति ज्याप्तिज्ञानं प्रति न दर्शनस्य कारणता तेत्र 'तद्मावात् न तत्र "तत् प्रमाणम् अपि तु विकल्प एव । अथ दर्शनमस्ति तहिं ततः सर्वस्य दर्शनात् सर्वस्य सर्वदर्शित्वमनुपायसिद्धम् , कथमन्यथा 'तस्य खणिकत्वेन व्यप्तिप्रतिपत्ति:-#"द्विष्ठ-सम्बन्धप्रतिपत्तिः" [प्र० वार्तिकाछ० २।१] ईत्यादि वचनात्। प्रादेशिकी न च व्याप्तिः। अधेयमपि नेष्यते; कथमतुमा नं यतो हे प्रमाणे स्याताम् १ व्यवहारेण तदङ्गीकरणात् अहो(अहो)-१५ पश्चेत् ; तर्हि व्यवहारेण व्यगतेर्येथा प्राप्ये भाविनि प्रमाणसुपगतं तथा 'तेत्र अध्यपगन्तव्यं तदर्था <sup>98</sup>मार्गभावना व्यर्था, तद्भावनाया अनुमानरूपायाः तस्य प्रागपि मावात् । संवृतिविक-ल्पच्चेत् , सिद्धं सन्निकर्षादिवत् तस्य तं प्रत्यव्यापिद्देत्त्वम् । ततो यथा सन्निकर्पादिपरिहा-रेण सर्वत्र दर्शना (न) मेव अतः प्रमाणं तथा अत एव दर्शनपरिहारेण विकल्प एव प्रमाणम् । अथवा यहुक्तं प्र झा क रे ण-#"भाविनि प्रवर्त्तकत्वात् साक्षाद् अम्यासे दर्शनं २० प्रमाणम् अनम्यासे तत्राजुमानजननात्'' रैंवि , वत्राह—राद्धे तुत्वं पुनः इत्यादि । तस्य अजुमानविकस्पस्य हेतोर्वर्शनस्य भावः तत्त्वं 'पुनः' इति उभयत्र पक्षान्वरसमुचये सन्निक-षींदेशिव तहादिति । यथैव हि इन्द्रियार्थसिकिकपीदिः [१७क्ष] अनुमानस्य न हेतुः तथा दर्श-नमपि । यदि पुनरचेतनत्वात् नेन्द्रियादि तद्वेतुः , कशं दर्शनस्य चेतनत्वम् ? स्वतः प्रतिमासना-

च्चेत् , न ; इारीरसुखादिनीखादिन्यविरेकेण <sup>भ</sup>ररेण तत्प्रविमासानभ्युपगमात् , शरीरादिप्रवि-

तनत्वम् ; सुखादेः अचेतनत्वं तथा स्यात् सांख्येन तद्भ्युपगमात् । तन्न दर्शनं सन्निकर्पादिवत् अनुमानविकल्पकारणमिति स्थितम् ।

तत्तु ( नतु) अभ्रान्तत्वात् सर्वत्र दर्शनमेव प्रमाणं न विकल्पो विपर्ययादिति चेत् : अत्रा-ह- अभ्रान्तत्वेऽपि इत्यादि । अस्यायमर्थः-तहर्शनं स्थूळस्तम्भाद्याकारेण अभ्रान्तं चेत् ; #''द्रस्थितविरलकेशेषु स्थूलप्रतिभासेन व्यभिचारात् न तथा प्रतिभासाद् अनयविसिद्धिः'' ५ <sup>2</sup>इत्यस्य #"सर्वमालम्बने आन्तम्" [प्र०वार्तिकाळ० ३।१९६] इत्यस्य च न्याघातः। कल्पनापोढत्वं च दुर्छमं <sup>3</sup>तस्य सवि[कल्प]कत्वात्। अथ तेनं भ्रान्तम् , अन्यस्य अभ्रान्तस्य असावादु अभ्रान्तमिति अनर्थकत्वान्न बाच्यम् । अय व्यवहारेण तदुक्तम् , विपयस्तस्य बक्तन्यः <sup>१</sup> जायत्संमादिः (जाप्रत्तन्सादिः) इति चेत् , उक्तमत्र-कल्पनापोढत्वं <sup>\*</sup>दुर्लमिति परस्य निकटे (विकट)सङ्कटप्रवेशः इति स न लभते तत्त्वविवेचनविकटाटवीम्। यहि तु तन्त १० तस्य तत्राभ्रान्तत्वं नाम । अभ्युपगम्य उच्यते अभ्रान्तत्वेऽपि, 'अन्यतः' इत्यनेन [१८क] छच्ध'ती'परिणामेन सम्बन्धाद 'अन्यस्य' इति गम्यते । कर्य तत्का (तथा) इत्यत्राह—सर्वेधा इति । नीलाविप्रकारेणेव पूर्वोत्तरसणविवेकादिप्रकारेणापि सर्वथा । तस्मिन् सित किम् ? इत्यत्राह -निर्णयवञ्चात् प्रामाण्यसिद्धेः अन्यस्य प्रमाणत्त्रस्थितेः कारणात् तत्त्वा(तदा)त्मकत्वं निर्णया-त्मकत्वं तत्त्वसिद्धेः अभ्रान्तबुद्धेः प्रमाणस्य अभ्युपगन्तन्यम् । कथं प्रामाण्यसिद्धिः ? इत्य- १५ त्राह्- क्यश्चित् इति । कथञ्चित् नीलादिप्रकारेण न प्रतिक्षणपरिणामादिप्रकारेण, तत्र ज्यव-हारिणो दर्गनन्यवहाराभावात्। न दि (हि) स यस्यम् (पश्यम्) 'प्रतिक्षणपरिणामादिकं पश्या-मि' इति मन्यते, 'तैवतुमानवैक(फ) ल्यमारोः, तद्वव्यवहारसमारोपयोविरोधात् न "तद्वव्यवच्छे-वृकरणात् तदर्थवत् । अय ज्यवहारसङ्ख्य तेनापि प्रकारेण तत्सिद्धिरिष्यते गतमित्म्-अ''प्रा-मार्ग्यं न्यवहारेणं' [प्र० वा० ११४] इत्यादि । न च परमार्थप्रतिमासाह्रैते क्षणमङ्गादिसंभवः: २० सर्वेविकल्पातीवत्वेन 'तद्भ्युपगमात् । ततो यथा व्यवहारेण क्षणमङ्गाद् (श) भ्युपगमः तथा "वे-नैव तत्र वर्शनम(नं) प्रमाणयितव्यमिति साधूकम्-कथिश्चिदिति । नन्वयमर्थः 'अन्यतः' इ-त्यादेः इतीयव्याख्यानेन दक्षितः तत् किमनेनेति चेत्, न , पूर्वं \* "प्रमाणमिनसंवादि" [प्र० वा० १।१] इत्यस्यापेक्ष्या, इदानी \* "कल्पनापोडमम्रान्तम्" [न्यायवि० १।४] इत्यस्या-पेक्षया इत्यदोपः । उमयमप्येतत् निर्णये नान्यत्र इति मन्यते । 24

नतु यदि तत्त्वसिद्धिः (द्धेः) 'तैंदातमकत्वं न स्यात् को दोष इति चेत् ? अत्राह-अस्यसे

<sup>(</sup>१) वीद्यः । (२) "बद्येव केशा द्वीयसि देहोऽसंसक्ता अपि घनसिन्नवेशायभासिन, प्रसाणकोऽपि समेति न विरोधः ।"-प्र॰ वार्तिकारू॰ प्र॰ २९६, २८७ । "प्रस्परविविकास्त्र अयमप्रतिभासनम् । विकल्पकान्तु विज्ञानात् धनाकारावभासिता ॥"-प्र॰ वार्तिकारू॰ प्र॰३६६ । (३) द्वाँनस्य । (४) आलम्बन्नेन । (५) प्रत्यक्षरुष्ठम् अञ्चल्पतिति पद्म । (६) अञ्चल्पतिति पद्मुक्तम् । (७) जाप्रक्रम्भादिविषयस्व हि तस्य विकल्पकत्वं स्पादिति भाषः । (८) 'बद्दि तु' इत्यधिकं भाति । (२) 'ता' इति पद्मविभक्तेः संज्ञा । (१०) क्षणिकस्वानुमान । (११) समारोपन्यवष्केद । (१२) प्रतिभासाद्वैतस्वीकारात् । "नमु सर्व-प्रत्यवप्रकृप प्रवापं प्रवर्तते नात्र प्रतितिहृद्यः ।"-प्र॰ वार्तिकारू॰ प्र॰ २९६ । (१३) न्यवहारेणैव । (१४) निर्णयास्मकरवम् ।

(अन्यश्वे) त्यादि । तत्त्वसिद्धे निर्णयात्मकत्वप्रकाराद् अन्येन अविकल्पकत्वप्रकारेण अन्यशा तद-फलम् 'अन्यतः' इत्येतवतुथर्त्तमानं वात्त (वान्त)मिष्ट् संपद्यते । तदन्यदफलम् अविद्यमान-प्रयोजनं कचिवतुपयोगात् । अत एव असाधनमप्रमाणम् । एतदपि कुतः . १ इत्यत्राह-असतः खरविषाणादे ने विशेष्येत न'भिष्ठोत 'यतोऽन्यथा' इत्यनेन सम्बन्धः ।

नतु निर्णयात्मकत्वं नाम स्वार्थं ग्रहणात्मकत्वमिति चेत् , तदसंमाव्यमिति चेत् , अत्राह-अिकिश्चित्कर इत्यादि । न किञ्चित् करोतीति अिकिन्नित्करम् स्वापादिदर्शनं #"सिद्धं यस परा-पेक्ष्यम्'' [सिद्धिवि० १।२४] इत्यांदि कारिकावृत्तौ प्रतिपादियध्यमाणं संशुयः स्थाणुर्वा पुरुषो चेति ज्ञानम् , विपर्ययः स्थाणौ पुरुष इति तत्र वा स्थाणुरिति वेदनं तौ करोतीति इति तत्करम् , पुनर्द्धन्द्वः तयोः च्यवच्छेदेन निरासेन निर्णयात्मकत्वम् नान्यथा ।

नतु तद्व्यवच्छेदो नीलाद्यपेकायाम् अविकल्पदर्शनेऽप्यस्तीति चेत् , अत्राह्-अन्यथा इत्यादि । येन प्रकारेण नीलादौ "तद्व्यवच्छेद इति मावः, ततः "तदारमकत्वं तत्त्वसिद्धेः

अस्युपगन्तच्यम् इति स्थितम् ।

नतु च \* ''अज्ञातार्थप्रकाञो वा प्रमाणम्'' [प्र०वा०१।५] इति वचनात् अगृहीत-प्रहणाद् दर्शनमेव प्रमाणं न विकल्पो विपर्ययादिति चेत् , अत्राह—अँनिधिशत इत्यादि। प्रमा-१५ णान्तरेण अप्रकांशि [१९क]तोऽनिधगतः स चासौ अधेश्व तस्य अधिगन्तु परिच्छेदकं यद् विज्ञानं तत् प्रमाणम् इत्यपि एवमपि न केवलं पूर्वप्रकारेण केवलम् अन्यानपेक्षा अनिर्णीता-र्थस्य निर्णीतिः अभिधीयते । अस्यानभ्युपगमे दूषणमाह-अन्यथा इत्यादि । उक्तप्रकाराद् अन्यप्रकारेण अन्यथा अनिधिगतार्थोधिगन्तु व्होनमेव प्रमाणसित्यभिधीयते न निर्णयज्ञानिमिति मन्यते । अतिप्रसङ्गात् नीलादाविव क्षणभङ्गादाविप दर्शनस्यैव प्रमाणत्वात् <sup>द</sup>तदनुमानमनर्थकं २० स्यादिति अतिप्रसङ्गात् अनिर्णीतार्थनिर्णीतिः अभिषीयतः इति पद्घटना ।

नन्वयमर्थः 'इष्टे प्रमाणान्तराष्ट्रचित्रसद्भात् (ङ्गात् )' इत्येतेन प्रतिपाद्यिष्यते तिकः मनेन १ तस्माद् अन्यथा ज्याख्यायते-स्थिरस्थूळस्यगुणावयवात्मकघटादिनिर्णीतिरेव अनिधगता-र्थाधिगन्त्री प्रतीयते । तद् यदि ततोऽन्यद् अनिघगतार्थाधिगन्तु प्रमाणं कल्प्यते तर्हि तस्मादप्य-न्यत् तथाविषं तस्माद्प्यन्यत् इत्यनवस्था अतिप्रसङ्गः तस्माद् अनिर्णोतार्थनिर्णोतिः अभि-

२५ घीयते ।

यत्पुनरुक्तम्- 'तत्प्रमाणम्' इति । तत्र प्रमीयते अनेन तत् प्रमाणम् , करणकारकम्, तम्र स्वार्थपरिच्छिचिक्रियां प्रति साधकतममेव युक्तम् । न चेत्कं दर्शयन्नाह्-(न चेत् कदर्थय-न्ताह-) अधिगतमात्रस्य इत्यादि । स्वकारणार्थाकारदर्शनमात्रस्य । कथंभूतस्य १ इत्याह-विसंवादकस्य निरंशानेकक्षणिकपरमाणुद्धने [१९ ख] स्यूलैकस्थिरघटाविप्रापकत्वेन विप्रवन्ध-

<sup>(</sup>१) 'वा' इति प्रथमाविभक्तेः संज्ञा। वान्तं प्रथमान्तमित्यवेः । 'क्षम्यतः' इति पञ्चम्यन्तं पर्व 'अन्यतं' इति प्रथमान्तरूपेणात्र सम्बद्घते इति माषः । (२) पुरुषे । (३) इतिपदं द्विलिखितमत्र । (१) संज्ञवाविक्यवच्छेदः । (५) निर्णवात्मकःवस् । (६) गृष्टीतप्राहित्वात् । (७) "अत एवानधिगतविषयं प्रसाणम्"-न्यायविक द्रीव पूर्व १९। (८) सर्व क्षणिकसित्यनुसानम् ।

कस्य साधकतमत्वाऽतुपपत्तेः कारणात् तन्निर्णीतिरिभधीयते । 'विसंवादकस्य' इत्येतिहरोष-णमपि हेतुर्रप्रद्यः । ततोऽयमधौं मवति-अधिगतिमात्रं स्वार्थप्रतिपत्तिं प्रति न साधकतमं निसं-वादकत्वात् इन्दुद्वयदर्शनवदिवि च प्रमाणम् । अतः सैवाभिधीयते । पुनरपि हेत्वन्तरमाह— 'सा-धनान्तरेत्यादि । अधिगतिमात्रसाधनाद् अन्यत् नीळादो वैवकल्पज्ञानं क्षणिकादाद (दाव)-नुमानं तदन्तरं तस्य (तत्) अपेक्ष्यते [य]स्य गोचरस्य विषय[स्य] । कवित् अ''साधना- ५ न्तरायेक्ष्य(क्ष)गोचरस्य" इति पाठस्(स्त)त्रापि साधनान्तरमपेक्ष्यत इति तदपेक्षो गोचरो यस्य तस्य साधकतमत्वाऽनुपपत्तेः वन्निर्णीतिः अभिषीयते । अत्रापि पूर्वेनत् साधनेत्यादि विशे-बणमपि हेत्द्रेष्टच्यः। तद्यथा-अधिगतमात्रं तत्त्वप्रतिपत्तौ न साधकतमं साधनान्तरापेक्षा(स्य)-गोचरत्वात् सन्निकर्पादवत् । ततः सुक्तम्-अनिर्णातिरभिषीयते इति ।

नत निर्णीतेरनिधगतसामान्यार्थाधिगमेऽपि अनिधगतस्त्रलक्षणाधिगमामाबात् अनिधिगमा- १० भाषात् अनिधगतार्थाधिगन्तु प्रमाणम् इत्यनेन "साऽभिधीयते । तत्र अर्थशव्देन स्वल्क्षणामि-धानात् ततो दर्शनमेव अभिधीयत इति चेत् ; अत्राह-तत् इत्यादि । तेन अधिगतिमात्रेण अनिधगतस्य ज्ञानान्तरेण अविषयीकृतस्य खलक्षणस्य अर्थक्रियासम् २०कीर्थार्थ-रूपस्य अधिगतावपि परिन्छतावपि । अपिशव्योऽम्यूपगमसूचकः । न खळ अन्येन अधिगतम् अन्यद्वा स्वलक्षणमधिगच्छद् दर्शनं प्रतीयते । तस्यां कि प्राप्तम् १ इत्यत्राह—हुट्टे १५ दर्भनेन विषयीकृते नीलादाविव सणमङ्गे प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य गृहीतप्राहित्वभयाद् अप्र-वृत्तिप्रसङ्गात् कारणात्रात्रिर्णीतिः अभिवीयते । एवं हि अनिश्चित्तनीलक्षीणकत्वयोर्निश्चयाद् विकल्पानुमानयोः अपूर्वार्थेवा छभ्यते इति भावः । नतु सा भूद् अनिश्चितक्षणसङ्गनिद्ययात् प्रसा-णान्तरं <sup>ह</sup>तत्र वृत्तिमत् , अपि तु स्रणिके अस्णिकझानसमारोपव्यवच्छेदकरणात् स्याहिति चेत : अत्राह-समान इत्यादि । समाने सदशे अत्र भृते दर्शनेन दृष्टे यः समारोपः विपर्ययज्ञानवि- २० शेवः तस्य व्यवच्छेदें निरासे "संबृत्यतुमानयोः दर्शनोत्तरविकल्पानुमानयोः न कश्चिव विशेषः भेदः । अनुमानं चेर्त् , संवृतिरपि प्रमाणं स्वादित्यर्थः ।

नत यथा अणिके अक्षणिकत्वसमारोपो नैवं नीडे अनीडत्वसमारोपो यत्तद्ववच्छेहाय 'समान' इत्यासुच्यते इति चेत् , अयमत्रामिष्रायः-यथा पूर्वापरक्षणयोः तद्वःथात्ताया-(तेद्च्याप्त)समारोपञ्यवच्छेदादञ्जमानमर्थवत् तथा मध्यक्षणे स्थूळैकरूपे \*\*"सञ्चिता- २५ लम्बनाः पञ्च विद्वानकायाः" <sup>१</sup>ईत्यनेन परमाणुदर्शनारोपञ्यवच्छेदात् संवृतिरापि अर्थवती स्यादिति । मरीनिकायां तोयसमारोपव्यनच्छेदाद्वा "वतयोः[२०ख]विशेषं दर्शयन्ताह परः--साक्षात् इत्यादि । साक्षाद् अञ्यवघानेन अनुमनाद् दर्शनाद् उत्पत्तिः नार्थात्संवृतेः इति अनुभवान्कृत् (वातुकृत)प्रवृत्तिविषयानुकरणात् न तस्या मिन्नो ज्यापार इति सन्यते ।

<sup>(</sup>१) नीक्षमिद्रिमत्याकारं चिकस्पञ्चानस् । (२) सर्वं क्षणिकं सत्त्वादित्यादि । (३) 'अन्तिवासा-भावात् 'इति निरर्थकं भाति । (४) तक्विणीतिः । (५) 'अविधातार्थाक्षियन्तृ' पदेन । (६) क्षणिके । (७) संबुतिर्विकवरः। (८) प्रमाणम्। (९) वस्तिन् व्याप्तः यः एकत्वारोपकक्षणः समारोपः। (१०) "सज्जितालम्यनाः पञ्च विज्ञानकायाः इति सिद्धान्तः।"-प्रव्यावमनोः २११९४ । (११) संबुत्यनुसामयोः।

अत्रोत्तरमाह—महानप्राभः । उपहासपदमेतत् , अल्पीयसोऽप्यपराधस्य अभावेऽपि अभिधानात् । ततः तदुत्पत्तौ नितरामर्थनिषयत्वसिद्धेः अनुमितीरित अर्थप्रतिबन्धाद् एकविषयत्वरूव न विरोधि सर्वज्ञेतरज्ञानवत् संन्तानविरोधिसर्वज्ञोतरज्ञानवत् । सन्तानमेदोऽत्रापि व्यवहारश्च । प्रतिपृतुः इत्याद्यपसंहरन्नाह—प्रतिपृतुः इत्यादि । उत्तरं विकल्पज्ञानं प्रमाणं तस्य उत्तरस्य साधनमावात् ५ हेतुत्वात् , नतु नैष पूर्वकं सन्निकर्वदर्शनादि प्रमाणमिति । कुत एतत् १ इत्यत्राह—अनुमानेऽपि इत्यादि । न क्षेत्रछं विकल्पे किन्तु अनुमानेऽपि एवम् वक्तवत् प्रसङ्गात् तेत्रापि साधनावमात्येव ज्ञानं तत्कारणं प्राप्ये प्रमाणं स्यात् नानुमानम् । प्रमेयाविषयीकरणम् अन्यत्रापि इति भावः ।

र्येदुक्तं प्र ज्ञा क रेण-#"अभ्यासे दर्शनमविकल्पकम् अन्यदा अनुमानं प्रवर्तकत्वात् प्रमाणम् । निर्णीतेः पुनः कचिद्य्यनुपयोगात् पश्चान्तरासंमवादत्रमाणता ।" इति ।

२० तत्र अनम्यासे सति अभ्यास इति अनम्यासे निर्णातिः स्पयोगं दर्शयन्नाह्-स्यवसा-चात्मन इत्यादि।

## [ व्यैवसायात्मनो इष्टेः संस्कारः स्पृतिरेव वा । इष्टे दष्टसजातीये नान्यथा क्षणिकादिवत् ॥४॥

दर्शनाम्यासपाटवप्रकरणादेः दृष्टसजातीयसंस्कारस्मृतिप्रवोधे समावन्यवसा-१५ यमन्तरेण श्रुणभङ्गादावपि लिङ्गानुसरणमजुपपन्नं तदविशेषाचीलादिवत् । ]

अस्यायमधैः—सुलसावनस्य सुलस (स्य) च पूर्वे या दृष्टिः तस्याः संस्कारः स्वितिक्षितम् आत्मपरिणमो 'जायते' इत्यध्याद्दारः । [२०क] स्वृतिर्वा स्मरणं च दृष्टेजीयते इति । नतु दृष्टिः (ष्टेः) संस्कारः, ततः स्वृतिर्वे दृष्टिः (ष्टेः) इति चेंशृतः न,] वत्तरहृष्टेः संस्कारसहकारिणः तदुः द्ववाददोषः । नन्वेकोऽयं दृष्टिशब्दः कथमसुमर्थ प्रतिपादयति १ आहृत्त्यामिसम्बन्धाद् पकस्या २० हृष्टे वस्यत्र व्यापाराद् भेदावगतिः । क पुनः स्यृतिः तद्वेतुश्च हृष्टिः प्रवर्तत इति चेत् १ अत्राह्—हृष्ट इति । संस्कारहेतुहृष्ट्या विषयीकृतो हृष्टोऽर्यं वच्यते । तत्र वत्तरा हृष्टिः तत्कार्यभूता स्वृतिः प्रवर्तते, कथमन्यथा 'अयं मया हृष्टः' इति प्रतितिः '१ अनेन पूर्वोत्तरहर्गनसंस्कारस्यतीनाम् एकविषयत्वं दर्शयति । तथा हृष्टस्यातिये हृष्टश्चासौ वत्तरव्यक्तवपेश्चया सजातीयश्च तत्र संस्कारः । स कृतः १ इत्यत्राह—हृष्टेः इति । सा क १ इत्यत्राह—स्यातिये हृष्टे प्रतिते । हृष्टे प्रतिविधेण

<sup>(</sup>१) 'सन्तानंविरोधिसवँ ज्ञोतरज्ञानवत्' इति द्विक्कं भाति, निर्यंकद्व। (२) 'हियोपदियविषये अवर्तंकं हि प्रमाणमुन्यते। तत्र च अवर्तंने धीरेव अधानम् । यद्यपि नाम आव्ययों च प्रतिपत्रसम्प्रापि तत्र प्रवर्तनात् प्रमाणं यधानुमानस्थाग्रहणेऽपि (प्रामाण्यं) न झनुमाने वस्तुस्वरूपस्थोकार इति प्रतिपादः यिष्यते। व च नश्चराविकात् प्रवर्तते ज्ञानमन्तरेण, विकल्पमन्तरेणापि जुद्ध्या अध्यासात् प्रवर्तते। ततो हियोपादेयविषये धीरेव धूर्विकाः प्रवर्तनात् प्रमाणं न विकल्पाद्यः। यत्र तु नाम्यासस्त्र अनुमानमेव [न] प्रत्यंभिक्षानावयोऽतो नातिप्रसद्धः।"-प्र० वार्तिकारू ए० २२, '११८। (३) उद्ध्रतोऽपस्प्रमाणप्र० पु० ५३। "स्ववसावात्मनो दृष्टेः संस्कारः" हृयंशः न्यापवि० वि० ४० पु० ४९३, ५११। (४) दृश्यनात् । (५) साम्रात् स्वित्रस्यवते। (६) दृश्यनात् ।

सजातीये सहशे उत्तरस्यव्यक्तिविशेषे'। एतदुक्तं भवति—एकदा जळव्यक्ति स्नानादिहेतुगुपळव्यवतः तत्राहितसंस्कारस्यः पुनः तत्सहश्रव्यक्तिदर्शनात् तत्समाने हष्टे स्मृतिः इति । अनेन पृर्वोत्तर-दर्शनसंस्कारस्यतीनां सहशविषयत्वं कथयतिः।

र्जन्ये तु #"इष्टे संस्कारः दृष्टजातीये स्मृतिः" इति ज्याचक्षते । तेनायमर्थो छभ्यते न वेति चिन्त्यम् ।

किन्न, यदि दृष्टे संस्कारः, स्वत्यापि वैत्रैन भवितव्यम् # अनुभूते स्मृतिः । क्यंभूतायाः [२१ख] निह् पूर्वसमुद्रदर्शनाहितसंस्कारस्य तत्सदृष्टे पश्चिमसमुद्रे स्मृतियुक्तः । क्यंभूतायाः [२१ख] दृष्टेः १ इत्यत्राह्—च्यावसायात्मनो निर्णयात्मिकाया एव । कुत एनत् १ इत्यत्राह्—नान्यथा अन्यत निर्विकस्पकप्रकारेण या दृष्टिः तस्याः न संस्कारः स्मृतिर्वा । किन १ इत्यत्राह्—क्ष्मिण-कादिश्वतः । आदिशव्देन निर्देशत्वादिपरिष्रहः, तत्रेन वद्धदिति । नमु च तस्याः संस्कारः स्मृतिरेव १० इति वक्तव्यम्, कि बाशव्येन, तमन्तरेण समुख्यगतेः १ न, अनुक्तसमुख्यार्थत्वाद्दोषः । अनुक्तं हि अनेन प्रत्यिमहोहानुमानादिकं समुद्र्यायते । ततोऽयमर्थो अभ्यते—पूर्वमुखसाधनदर्शनाहितसं-स्कारम्य पुनस्तस्य तस्तमानस्य वा दर्शनाद्द्र दृष्टे स्मृतिः, तताऽपि 'पूर्ववद् एतत् मुखसाधनसमर्थम्' इति तकः, अस्माविष 'अनुमेये प्रवर्तमानस्य मुखप्राप्तिमिविष्यति' इत्यनुमानम्, ततः प्रवृत्तिः अर्थप्राप्तिरिति । वश्यते च—

\*''अक्षज्ञानैरतुस्पृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन् । आभिमुख्येन तद्भेदान् विनिश्चित्य प्रवर्तते ॥'' [सिद्धिविष् १।२८] इति ।

नतु च यदुक्तं मुखस्य तत्साधनस्य च हज्देः संस्कार इति; तत्रेदं चिन्त्यते—'इदं मुख-धाधनम्' 'अस्माद् इदं मुखम्' इति कुर्तः' प्रतीयते १ नः तावत् तत्साधनदर्शनात्; तत्काछे मुखानुद्(तुत्पादात्, अ) नुस्पन्नं च निं(न) तेन गृखते । नापिः मुखदर्शनात्, अस्यापि समये तैत्सा-धनात्ययात् । नापि तत्समुदायेन, क्रमभाविनोः', 'तद्भावात् । पूर्वोत्तरकात्रभाविदर्शनमेकं विप्रति-चिद्धम्, सर्वेवस्तुनः क्षणिकत्वात् । अय 'अस्माद् इद्यु[२२क]त्यद्यते' इति आत्मा प्रतिपद्यते; सोऽपि यदि सत्तामात्रेण, '' तत्य इति [मुसमूच्छितादिष्विदः । नाप्यनुमानात् ; तस्यः तैत्पूर्वक-विवत् प्रसङ्गः । तन्न मुखतत्कारणयोः दर्शनात् विद्वानसिद्धः । नाप्यनुमानात् ; तस्यः तैत्पूर्वक-विन तद्मावे अभावात् । एतेन पूर्वदर्शनादेः उत्तरोत्तरसंस्कारादिवन्तमप्रतिपत्तिः निरस्तेति ।

अत्र प्रतिविधीयते—युक्तसाधनवर्शेनस्य तद्महणासिमुख्यमञ्हत <sup>१३</sup>एव युक्तप्रहणपरिणामो-पपत्तेः <sup>११</sup>अप्रतिपेधः । वस्यते चैतदत्रैम द्वितीयप्रस्तावे—कः"पूर्वपूर्वस्य स्वविषयग्रहणानुवन्ध-मञहत् एव उत्तरोत्तरं प्रति साधकतमसात् स्मार्तेज्ञानवत् ।<sup>११</sup> [सिद्धिव० २।१५] इति ।

<sup>(</sup>१) व्याक्यातारः । (२) । दष्ट-पृवार्थे । (३) "बजुभूते हि स्पृतिः"-हेग्नुवि॰ टीकालो॰ पृ॰२६९ । "बजुभूतविपवासंप्रभोपः स्पृतिः"--प्रमाणप॰ पृ॰- ६९ । "बजुभूतविपवासंप्रभोपः स्पृतिः"-योगस्॰ ११११ । (१) द्रष्टेः । (५) वा म्रब्यस्य । (६) पु सः । (७) स्पृतेरनन्तरस् । (८) प्रमाणात् ।
(९) मुक्साधनविषात्तात् । (१०) समुदायासंभवात् । (११) प्रस्यक्षप्रमाणात् । (१२) प्रस्यक्षप्रवैकत्वेन ।
(१३) आत्मनः । (१४) अमुकः प्रतिपेषः ।

न चेदमप्रातीतिकम् , 'अस्माद्भावात् मे सुखभावः' इति प्रतीतेः । तदपछापे स्तम्मादिवर्शनमिष् दुर्निरीक्षं प्रसजवीति प्रतिपादिष्यते । 'शुगपदेकमैनेकाकारं ज्याप्नोति जानातीति वा, न क्रमेणे' इति परमगहनमेतत् ! ततः सिद्धा सुखतस्याधनयोईतुफळमावप्रतीतिः । एतेन दर्शनादिसंस्कारा-दीनामिष सा चिन्तिता ।

यत्पुनरुक्तम्-पूर्वोत्तरदर्शनसंस्कारस्यृतीनाम् एकविषयत्वं कुतः प्रतीयते इति ? तद्य्येतेन नोत्सृष्टम् ।

न्तु भवत्वेवम्, तथापि प्रवृत्तिकाले सुस्नाप्रतिपत्तीं कथं तत्र दृत्रयमानर्स्य हेतुता प्रतीयेत यतस्तव (सात्र) प्रवृत्तिः स्यात् , प्रतिपत्तौ वा न प्रवृत्तिः तदैव सखप्राप्तेः । ६अय प्रवृत्त्युत्तरकाळं सुखप्रतिपत्तिः तर्हि तत्साधनप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिः तस्याश्च सुखवत् प्रवृत्तिः स्यात् [२२ख] प्रतिपत्तौ . वा न प्रवृत्तिः तदेव सुखप्राप्तेः श्रिष्टं प्रवृत्त्युत्तरकाळं सुखप्रतिपत्तिः, तर्हि तत्साघनप्रतिपत्ती प्रदृत्तिः, वस्याश्च सुखप्रतिपत्त्या तत्साधनप्रतिपत्तिः इत्यन्योन्यसमाभयः । अत्र सुखसाधनस्य पूर्वस्य तत्सदशस्य वा पुनर्वर्शनादेवं भवति 'इदं मुखसाधनं तस्वात् पूर्वसदशत्वात् पूर्ववत्' इति' ततः प्रश्नुतिः । नन्विब्मनुमानम् , तचेत् सुसं न प्रत्येति, कवं "तत् प्रति कस्यचित्" कार्णताम-वैति ? कार्यं (यें)प्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात् कारणताप्रतिपत्तेः । प्रत्येति चेत् , उक्तमत्र प्रष्टृत्तिर्ने स्या-.५ दिति<sup>33</sup>। यदि पुनर्ने सिद्धतया अपितु साध्यतया<sup>9\*</sup> तत प्रत्येति, वर्हि साध्यतया असतः, तस्य व प्रतीतिरित्यतिसाहसम्, इति कत्यचित् सुस्यसाधनस्याप्रतिपत्तेर्ने तत्र<sup>30</sup> [त्र]षृतिः । सुस्र इति चेत्, न, तस्य वृश्नेतरिकरुपद्वये पूर्ववत् प्रसङ्घः। तन्न क्षुतिमत् प्रवृत्तिरिति कि 'व्यवसात्मनः' इत्यादिना इति चेत् ; अत्रोच्यते-टश्यवर्शनेन पूर्वोत्तरक्षणयोरदर्शने 'ताभ्या तस्ये' कुतस्त्वर्शां प्रवि-पत्तिः यतः प्रत्यक्षसिद्धा क्षणिकता स्यादिति नेदं सुमापितम्- \* "यद् यथावमासते तत्त्रवैष २० परमार्थसङ् व्यवहारावतारि यथा नीलं नीलतवा मासमानं तथैव तङ्क्यवहारावतारि, [अव] भासन्ते च भावाः क्षणिकत्या।" इति । अय 'र्दंश्यदर्शनेन 'तैयोर्दर्शनम् ; 'र्देश्यसमकारुता तथैव पराभ्युपगमात् । <sup>१३</sup>तयोरपि पुनः अन्याभ्यां पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां <sup>१४</sup>क्रच (बुट्य) ताप्रतिपत्ती अन्ययोरिप तेनै वर्शनं पुनः तयोरिप [२३क] ततोऽन्याभ्यां ऋष (बुट्य) ताप्रविपत्ती वर्शनं तेन तयोरित्येककाळ्ता सकळसन्तानस्रणानामिति नित्यवाप्रतिपत्तिचत् स्रणिकताप्रतिपत्तावपि युगपत् ् जन्ममरणावधिवशाप्रतिपत्तिरिति वदैव जातो सृतक्ष स्यात् । अय दृश्यस्य दर्शनेन ययास्वकार्व तयोर्दर्शनम्<sup>रह</sup> , मुखस्यापि तथैव <sup>श्र</sup>दर्शनमिति न दृत्रये तस्साघने प्रष्टृत्तिविरोधः।

<sup>(</sup>१) चित्रज्ञानस् । (२) क्रमेण एकः व्यास्मा वानापर्यावान् व व्यासोति व वा आवाति हृति क्रयनं परमाञ्चर्यकरस् । (३) कारणकार्यमावप्रतिपत्तिः,। (४) वृत्तेचरपर्यायच्यापिना आस्मना तत्रिति-पत्तिसंभवादिति भावः । (५) सुन्ने । (१) मकावर्षस्य । (७) पृत्तिसंभवादिति भावः । (५) सुन्ने । (१) मत्ति । (१) प्रुत्तेचर्य । (१) ज्ञातिः । (१०) प्रतितिः । (११) सुन्ने प्रति । (१२) वकावर्यस्य । (१३) तदैव सुन्नासः । (१४) निष्पाद्यतया । (१५) सुन्नसाविः। (११) वृत्तेचरायास्य । (१०) मध्यक्षणस्य । (१८) रहितताप्रतिपत्तिः, उत्तिदि हिंसावामिति रीघादिवातोः निष्पन्नसिदं गणकार्यस्यानित्यत्वात् । (१९) प्रत्यत्वस्य । (१०) मध्यक्षणप्रत्य । (१०) मध्यक्षणप्रत्यस्य । (१०) स्वत्यत्वस्य । (१०) मध्यक्षणप्रत्योः वर्तेमानक्षणापतिः। (१३) पूर्वोचरयोरि । (१४) मुक्यान्त्रात्वेन । (११) प्रवेचर्यति निष्पावालेन ।

स्यान्मतम्—पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां मध्यक्षणस्य क्रवा(बुट्य) चा स्वमावभूता, ततः 'तयोरदर्शनेऽपि 'तदर्शनादेव प्रतीयते , तर्हि वस्य सुस्रहेतुता तथां किन्न प्रतीयते सुस्रादर्शनेऽपि ? निह सापि 'ततो मिन्ना । नन्वेवं सर्वस्यापि भावदर्शनादेव 'तत्यतीतेः सुस्राधिनो द्वःस्वसाधने प्रवृत्तिः सुस्रहेतोर्वा निवृत्तिः भ्रान्त्या न स्यादिति चेत् , न , क्रवा(बुट्य) चाप्रतिपत्तावपि स-समानमिति तैदनुमान[मन]र्थकम् । समारोपकत्पनम् अन्यत्रापि । तथा सति कथं सुस्र[सा] प् धने प्रवृत्तिरिति चेत् १ क्रवा(बुट्य) चायां कथम् १ समारोपन्यवच्छेदात् ; प्रकृते समः समाधिः । यथैव च घटादौ सत्त्वादेः श्रणिकत्वेन ज्याप्तिदर्शनादन्यत्रं ततः कथा (बुट्य) चां अनुमीयते तथा आकारविशेषस्य पूर्व (पूर्व) सुस्रहेतुत्वेन ज्याप्तत्या दृष्टस्य पुनः कचिद् दर्शनात् सुस्रहेतुता अनुमीयताम् । नजु वक्तमत्र अनुमानेन सुस्राप्तिपत्तौ कथं तद्वतुताप्रतिपत्तिः १ प्रतिपत्तौ न प्रवृत्तिरिति चेत् , इदमप्युक्तम्—तेन पूर्वोत्तरभणाविषयीकरणे कथं तत्वस्यन्विवती क्रव (बुट्य) चा मध्यक्ष- एक्स्रणमाविता सन्तानस्य [२३स्व] इति ।

पतेन पतव्यि निरस्तं यदुकं परेण-#"यद्यपि दृश्यस्य सुखाद्शेनेऽपि "तद्रोतुता प्र-तीयते तवा(या)पि निश्चेतुं न सक्यते" इति , कथम् १ कथ् श्रुट्य) त्तायामपि समानत्वात् । मबद्ध वा तदिनश्चयः तथापि को दोषः १ 'तैदर्शनं प्रवृत्तिदेतुनं स्वादिति । कथं कथ (तुट्य) ताव्की- १५ नमनिश्चितम् अनुमानदेतुः, येन #"यद् यथायमासते" इत्यादि स्कम् १ 'एँतदिनिश्चितम् अनुमानस्य कारणं न "पूर्वं प्रवृत्तेपित महती प्रेक्षाकारिता ! यदि च, कार्यानवधारणक्षणे अस्य कारणतानवधारणम्, विर्वे कथं प्राप्यानवधारणे दृश्यस्य ततो विवेकावधारणम्, येनात्र पक्षत्रयमुन्त्यापितम्—#"दृश्यप्राप्ययोः एकत्वाध्यतसायिनं प्रति प्राप्ये प्रत्यक्षं प्रमाणम् , अन्यं प्रति तद्मासस् , अवधारितिचिवेकं प्रति अनुमानम्" इति १ व्यवहारेण तदुत्थापितमिति चेत्, तेनैवे १० कार्यानवधारणेऽपि कारणतावधारणमिति कारणे प्रवृत्तिसंभवाव्छं माविनि प्रवृत्त्या, एकान्ते तद्येन कारणत्वोपवर्णनेन वा, व्यवहारविपर्ययात् । परमार्थेऽपि चित्रेकज्ञानाद्वेतस्ये नीक्षकारः पीताधाकारान् अनात्मसात्कृतेत्रपञ्चन् वा यथा तत्साधारणीं वोधरूपतामात्मसात्करोति पश्यिति वा तथा कार्यानवधारणेऽपि कारणतावधारणं कारणदर्शनेन । सर्वविकस्पातीतेऽपि तिसम् १ इद्यन्तेव वक्तव्यम्, तथाहि—कारणत्वादिविकस्पानां प्रतिपत्ती [२४क] कस्यचित् तद्विविकतावित्तिः । १५ तद्वि वक्तवित्रसम् वेष्ट मक्षकाः सन्ति इति निर्णोतिरस्ति । वैद्या चेत् ; सुरियतं तद्वै-तम् । अप्रतिपत्ती चेत् , 'प्रवृत्तमसुषद्वि । ततो यथा कस्यचित् तद्विविकत्तय द्विनात् तद्वाव [व्य]-

<sup>(</sup>१) पूर्वोच्चरयोः । (२) मध्यदुर्शनादेव । (३) जलादिसायनस्य । (४) साधनस्यभावभूता,
.मसः साधनज्ञानादेव प्रतीयतास् । (५) साधनाद । (६) मुखसाधनस्यप्रतितेः । (७) क्षणिक्तानुमानस् ।
(८) शन्दादी । (९) क्षणिकता । (१०) मध्यक्षणदर्जनेन पूर्वोत्तरयोः विषयीकरणे च । (११) मुखहेतुता । (१२) साधनदर्शनस् । (१३) क्रुट्यतादर्शनस् । (१५) जलादिसाधनदर्शनस् । (१५) प्रयाहारेणेव ।
(१६) महेते । (१०) कारणस्यादिषिकस्यप्रतिपश्चित्रपेत् । (१८) यथा कारणस्यादिषिकस्यानामप्रतिपश्चाविष तहिषिकतामित्तपित्तस्या कार्योनवधारणेऽपि कारणस्याधारणे स्यात् ।

वहारः तथा आकारविशेषदर्शनात् हेतुताव्यवहारोऽपि साध्यते इति स्कं व्यवसायात्मन इत्यादि ।

नतु यदुक्तम्-'नान्यथा क्षणिकादिवत्' इति; तत्र यदि नाम निर्विकल्परहेः क्षणि-कादी संस्कारादिने जायते, तथापि नीलादौ जायते दृष्टत्वात् । न च दृष्टमन्यथा कर्तु शक्यम्। ५ त च 'दर्शतम्' इत्येव सर्वत्र स्वगोचरे संस्कारादिहेतुः, अन्यथा व्यवसायात्मकमपि' तैथा इति गृहीतप्रधृहकादिविस्मरणादि न भवेत् । अथ वैत् दर्शनपाटवादिकमपेक्षतेः प्रकृतमपि र्वथैव अपे-क्षते इति तद्भावाल क्षणिकादी संस्कारादिः, औन्यत्र तु अस्ति विपर्ययादिति चेत् ; अत्रोत्तरमाह-द्श्वीनेत्यादि । प्रतिपत्तिगौरव (वं) द्श्वीनपाटवमिति । "तव संस्काराद्रिकार्ये सामर्थ्यम्, सुदुर्सेदुः चेतसि परिमछनम् अम्यासः, तौ आदी यस्य प्रकरणादेः स वयोकः तस्मात् हप्टसजातीयः १० संस्कारस्यृतिप्रवोधे दृष्टः पूर्वदर्शनगोचरः स वासौ सजातीयश्च सदृष्ठः उत्तरविशेषेण, वय-लक्षणमेतत् , वतः तेनैकाऽपि दृष्ट इत्युच्यते, तत्र संस्कारश्च स्मृतिश्च तयोः प्रबोधे बत्पादे अभ्यु-पगन्यमाने । किमन्तरेण ? इत्यत्राह—स्यभावव्यवसायमन्तरेण दर्शनस्य स्वरूपभूतनिर्णयमन्त-रेण संस्कारस्मृति[२४ख]चचनमप्युपल्र्सणमिति प्रत्यभिक्वानादिपरिप्रहः। तत्र किं स्यात् <sup>१</sup> इत्यत्राह—क्षुणभङ्गाद्वाविप आदिशब्देन स्वर्गप्रापणसामध्योदिपरिप्रहः, न केवछं नीछादौ इति १५ अपिशन्दार्थः, लिङ्गानुसरणं हेत्वाभयणम् उक्तमनुपयन्नं प्रत्यक्षतं एव तिसद्धेरिति मन्यते । कुत एतत् ? इत्यत्राह्—तद्विशोपात् तस्य दन (वर्शन)पाटवादेः अधिशेषात् क्षणमङ्गादाविष । निवर्शनमाह-नीलादिवत् तत्रीव (तत्रेव ) तद्वविति । नहि दर्शनं स्वविषये वैतटवेतरात्मकं तद्य-संगात् (अतिप्रसङ्गात्) । अभ्यासोऽपि सुंहुर्सुंहुः क्षणिकदर्शनस्य तद्विकरपस्य वा वृत्तिः सौगतानां विद्यते, तथा अर्थित्वादयोऽपि । त च वत्र वैतस्रवोधः । तम्र वैतस्कार्यम् । प्रयोगश्चात्र-यस्मिन-२० विकलेऽपि यम भवति तम तत्कार्यम्, यथा अविकलेऽपि चक्रावौ अभवन् पदो न तत्कार्यः, अविकलेऽपि च दर्शनपाटवाम्यासादी न मवति क्षणिकादी संस्कारादि[ः]इति । विप्रवेयप्रयोगः-यस्मिल्लविकळे यद् भवति तत् तस्य कार्यम्, यथा अविकळे चक्रावी भवन् घटः तस्य कार्यः, म-वित च निर्णयेऽविकले संस्कारादिः इति । नतु 'वृद्गेनपाटवादेः' इत्यस्तु 'किमस्यासम्हणमिति

<sup>(</sup>१) ज्ञानस् । (२) संस्कारादिहेतुः स्थात् । (३) प्रचहकं प्रकरणस् । (३) व्यवसायासमकं ज्ञानस्। (५) विद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) विद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) विद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) विद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) वृद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) वृद्यान्यासादिस्त्रावात् । (५) वृद्यान्यासादिस्त्रावात् । वृद्यान्यास्याद्याद्यान्यस्य हृत्यः सन्ति ते महामतिशक्त्यः "-प्रव वार्तिकात्व पृत्व । "यथा दृष्टस्याकारोऽस्यासपाटवादिप्रत्ययान्तरसापेश्चो विद्यायस्य प्रहणात् । वृद्या हृप्याकारोऽस्यासपाटवादिप्रत्यमान्वित्रत्यान्तरसहकारेणां वृद्याकारमहणेनाच्छे ।"-हृत्विक टीक पृत्व २६ । "यथानुस्यसम्यासपाटवादिप्रत्ययान्तरसहकारिणां विकल्पानामुद्यात् ।"-हृत्विक टीक पृत्व २२ । "अय सत्य सन्यासप्रकरणमुद्धिपाटवाधित्वेत्र्यो । विविवस्य-किक्त्यानामुद्यात् ।"-इत्तिक टीक पृत्व २२ । "अय सत्य सन्यासप्तम्याद्यापित्वेत्र्यो । विविवस्य-किक्त्यानामुद्यात् ।"-इत्ति एत्यानाम्याद्याप्तम्य । विविवस्य-किक्त्यान्य । "एत्यान्य । विविवस्य-किक्त्यान्य । "विविवस्य-किक्त्यान्य ।" "स्वाक रक्ष्य १० ४८ । (२०) पाटवञ्च । "वाटवः तीक्ष्यता मुद्ये इति, प्रकरमात् आदिः प्रत्यासितितास्त्यमादेश्वयम् । विविवस्य । (१४) भाष्यस्य । विविवस्य । (१४) भाष्यस्य । विविवस्य । (१४) भाष्यस्य । (१४) किम्ययम् । (१४) भाष्यस्य । (१४) भाष्यस्य । (१४) किम्ययम् ।

ξo

नेत्, समयत्र आविशन्दसम्बन्धार्थम्—दर्शनपाटवादेः अभ्यासादेः इति । तेन ऐकत्र आदिशन्देन दर्शनप्रतिवन्धकस्य गुणान्तरारोपस्य #"नो चेद् स्नान्तिनिमित्तेन" [प्र० वा०३।४३]
शैत्यादिना प्रतिपादितस्य [२५क] वैकल्यं गृहाते। यद्वक्ष्यते अत्रैव—स"दर्शनपाटनाद्यविशेषेऽपि"
इत्यादि । परंत्र आविशन्देन अर्थित्वादिपरिष्रदः । यदि वा, सर्वत्र अभ्यासस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थम् अभ्यासप्रहणम् । यदुक्तं प्ररेण—#"अभ्यासे प्रत्यक्षम् अनम्यासे अनुमानं प्रमाणम्" ५
इति । तत्र क्षणभद्गादाविन नीव्यदाविष अभ्यासविद्धे कृतः संस्कारादिः यतोऽनुमानम् १ एवं
तिर्हि 'दप्टसवातीयसंस्वारादिप्रवोधे' इति वक्तन्यं नार्थः स्मृतिग्रहणेनेति चेत् , तत् क्रियते उत्तरार्थम् । तत्र हि स्मृतिरेव प्रधानतया चिन्त्यिष्यते #"अभेदात् सदशस्मृत्याम्" [सिद्धिवि०
१।६] इत्यादौ । अनेन न्यतिरेकमुखेन कारिकार्थो विद्यतः ।

इममेवार्यं समर्थयमा[नः] प्राह-आधन्ताम् इत्यादि ।

[ आधत्तां क्षणिकैकान्तस्वार्थसंवित् पटीयसी । सवाभ्यासात्स्मृतिं सापि दृष्टसंकलनादिकम् ॥ ५ ॥

सदशापरोत्पत्तिवित्रलम्भाकावधारयतीत्यसमञ्जसम् ; सर्वथा साद्द्रयासंभवात् । वैलक्षण्यानवधारणे अतिप्रसङ्गः । तद्विकल्पकारणव्यतिरेक इत्यपि ताद्दगेव । स्वार्थदृष्टि-'स्मृत्योः स्वभावव्यवसायामावे क्रुतः संकलनाञ्चानं यतः सङ्के तस्मृत्याद्यः ? निर्विकल्पक- १५ . दृष्टावि सजातीयाष्यवसायादिः सुप्तृप्रबुद्धवच्चेत् ; नः अर्थदर्शनमावेऽपि तद्जुपद्गात् ।]

नतु अयमथोंऽनन्तरकारिकावृत्तावृक्तः । न च पुनस्तस्यैवामिधाने स एव समर्थिती
नाम अविअसङ्गात् किन्तु अन्यसमाद्देशोः , सँ चात्र नोक्तः, तस्मात् 'क्लार्थोऽनन्तररहोकोऽयम्'
इत्य न न्तं वी र्थः । अस्यायमयेः आधत्तमाद्द्रव्यक्ता (आधत्तां) क्षणिकैकानु (न्त)
स्वार्थसंविद् इति । क्षणिक इति आवप्रधानो निर्देशः, ततः क्षणिकत्वम् एकः असद्द्रायः अन्तो २०
धर्मो ययोः स्वार्ययोः तयोः संवित् दृष्टिः । कयम्भूता ? इत्यत्राह—पटीयसी पटुतरा । कदा ?
इत्यत्राह—सदा सर्वकालम् । इतः ? अभ्यासात् । किम् ? इत्यत्राह—स्मृतिविकल्पम् ।
स्र्विः किं कृयोत् ? इत्यत्राह—सापि स्र्विरिप इष्टसंकल्नादिकम् इष्टम्य पूर्वदर्शनेन विपयोक्वतस्य उत्तरपर्यायोण सह एकत्वेन साहञ्येन वा समीचीनं कलनं निर्णयनं येन तत् [२५ख]
संकलनं अत्यमिक्वानम्, आदिशल्देन तर्कादिकं गृह्यते तद् आधत्ताम् इति ।

्यहुक्तम् - 'क्षणसङ्गादाविष लिङ्गानुसरणमयुक्तं' तद्द विशेषात्' इति, तत्राह-परादर्शन (सदशापरोत्पत्तिदर्शन) इत्यादि । विष्ठतार्थमेतत् । सदशस्य पूर्वेण समानजातीयस्य अपरस्य क्षणस्य या उत्पत्तिः उत्पत्तिविषयं दर्शनम् उत्पत्तिः विषयिणिं" विषयशब्दोपनारात् । न खलु तदुत्पत्तिरेव विश्रलम्मदेतुः", सर्वदा प्रसद्गात् । तया विश्रलम्मः <sup>13</sup>गुणान्तरारोपः तस्मान्नावधारयति

<sup>(</sup>१) दशं नपाटवे । (२) क्षणिकत्वादी नित्यत्वाद्यारीयस्य । (३) "संयोज्येत गुणान्तरस् । झुक्तां वा रजताकारं रूपसाधर्मंदर्शनात् ॥" इति क्षेपः । (४) अभ्यासे । (५) ब्रष्टव्यस्—पू० २२ टि०१७ । (६) समर्थितेन सान्यस् । (७) हेतुः । (८) अनन्तवीयोंऽयं प्रकृतदीकाकारात् रविभद्धपादीपतीविनोऽमन्तवीयांद् मिक्ष प्व माति । (९) पु० ६० प० १४ । (१०) उत्पत्तिविषयके दर्शने । (११) उत्पत्ति । (१२) किन्तु उत्पत्तिविषयकं दर्शनम् । (१३) स्विरस्थूकादिकासः ।

to

न निश्चिनोति 'क्षणभद्वादिकम्' इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। तत्र संस्कारादिमान (न्न) भवित जनः इत्यर्थः। तस्य उत्तरमाइ—इत्यसमञ्जसम् इत्यादि । इत्येवं परमतम् असमञ्जसम् अगु-क्तम् । कुत एतत् १ इत्यत्राह—सर्वथा सर्वप्रकारेण साहत्र्यासंभवात् , पूर्वोत्तरक्षणयोः साहत्य-संभवनायाः अपि विरहात् । तथाहि—पूर्वपूर्वनित्यसमारोपक्षणाद् उत्तरोत्तरसमारोपक्षणो यदि सर्वात्मना सहशो जायते तेन तिहि पूर्वपत्क्षणवत् उत्तरस्यापि उत्तरत्व्क्षणोत्पादनस्य सामर्थ्यम् , एवमुत्तरोत्तरस्येति आसंसारं न क्षणोपरमः । निह अनुनानेन पूर्विस्मिन् समर्थे उत्तरं कार्यं निवारणायोगात्।

\*"तस्य ग्रक्तिरग्रक्तिर्वां या स्वभावेन संस्थिता । निरंग्रत्वाटिधिकिसास्य (नित्यत्वादिचिकित्स्यस्य) कर्तां धपयितुं क्षमः॥"

[प्रव्याव रावर]

पर्व : सर्वभावेषु वाच्यम् । तथा [२६क] सति चरमक्षणामावः स्वादिति चेत्, अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु । तक पूर्वोत्तरतत्समारोपक्षणयोः तस्त्वे नैव उत्तरकार्यजननसामध्वेतापि सादइयम् । अपि च, यथा पूर्वस्य उत्तरं प्रति कारणत्वम् , एवं चेत् "तस्यापि "तस्रति कारणत्वम् , युक्तं
सर्वात्मना सादृश्यम् । न चैवम्, आत्मिन अर्थकियाविरोधात् । अथ पूर्वस्मात् तत्समारोपक्षणात्
१५ क्षणक्षयानुमानसद्दायाद् "अपरोऽपरजनने " असमर्थोऽसमर्थत्तरोऽसमर्थतमो जायते ; तर्हि [ न ]
"तत्समारोपत्वेन सादृश्यम् उत्तरकारेण । अन्यथा छतिति (भवति) निरंशवाद्दानिः । एवं सर्वत्र
योज्यम् । ततः सूक्तम्—सर्वथा इत्यादि । एतदुक्तं भवति निरंशकान्ते सदृशापरोत्पत्यमावेन
विप्रसम्भामादात् "तद्वधारणं स्यादिति ।

नतु मा भूत् पूर्वापरयोः समानधर्मान्वयः साहद्यं वैद्यक्षण्यानवधारणं तु स्यादिति चेत्, २० अत्राह—वैद्यक्षण्य इत्यादि । वैद्यक्षण्यं पूर्वोत्तरयोः वैसहद्यंतस्य अनवधारणे अतिप्रसङ्गः। तथाहि— तदनवधारणं प्रसञ्यप्रतिषेधरूपम् ,पर्युदासरूपं वा स्यात् । प्रथमपक्षे <sup>श</sup>तदवधारणाभावमात्रमनवधारणं कथं साहद्यं विप्रद्यम्महेतुर्वा १ अन्यथा खरशृङ्गादिकमपि स्यात् । द्वितीयेऽपि किं तद् वैद्यसण्यावधा-

<sup>(</sup>१) "सहज्ञापरोत्पितिविश्रकको था, सहस्री हि तदेवेदमिति बुद्धियंग्जे। अजापि सहज्ञापरोत्तपितिविश्रकको खुनपुनर्जातकेशनसादिवद् ""-प्रश्न वार्तिकाक २।२०९। "तस्रात् सहशापरभाविश्यक्ष प्रवापं केश त्रवृक्षीस्त्रमादिविद्य काकारसाम्यद्यामात्रापद्वतद्वद्यानां अन्त एव सरवाष्त्रवसायो मन्तन्य।" (ए० ४६) साज्ञापरभावतद्वद्य काकारसाम्यद्यामात्रापद्वतद्वद्यानां अन्त एव सरवाष्त्रवसायो मन्तन्य।" (ए० ४६) साज्ञापरभावतद्वत्य काकारसाम्यद्यामात्रापद्वतद्वद्यानां अन्त स्वत्रव्यतिव्य क्षत्रकातिव्यव काकशादिक्षिति किन्तेष्यते। (ए० १२०) 'सहज्ञापरभाविश्वक्ष्य चैक्तवा प्रत्यविद्या सदन्तक्षप्रश्रम् परिहारमान्तक्ष्यतिव्यत्ति ।"-हेत्तविक दी० ए० १३६। "तृक्येत्वादिव्य मदन्तक्षप्रश्रम् परिहारमान्तक्ष्यतिव्यत्ति । समारोपक्षणवाद्या नित्यत्वविद्यमः। अविविष्यवस्त्रतिव्यत्ते चेरस्यूक्षविश्रमः।" नित्यत्वविद्यामारोपक्षणे। (४) समारोपन्तरक्षणस्। (५) किवारियतुं श्रव्यते। (६) समारोपक्षणम्। (६) कारणभूतसमारोपक्षणे। (४) समारोपन्तरक्षणवर्तित्वन्य-समारोपत्रवः। (५) वद्यस्यविद्यामारोपक्षणः। (१०) वद्यस्यापि। (१०) वद्यस्यापि। (१०) वद्यस्यापि। (१०) वद्यस्यापि। (१०) वद्यस्यापि। (१०) व्यत्यस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। वस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। प्रतिवस्यारोपक्षणः। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। वस्यवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। वस्यवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। वस्यवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्यार्ये। (१०) क्षत्रवस्याव्यावस्यार्ये।

रणाद् अन्यत् यत् तद[न]वधारणश्रव्यवाच्यं स्यात् ? स्वव्यश्णमिति चेत् ; घटकपाछादौ प्रसङ्गः, तथा च ततो विप्रव्यमात् न तत्र संस्कारस्युतिप्रवोधः । अथ एकत्वावधारणं तदनवधारणम् ; तिर्द्धं 'सहस्याद् विप्रव्यम्यः' [२६ख] इति किसुकं स्यात् 'एकत्वावधारणाद् एकत्वावधारणं विप्रव्यमः' इति । न च तदेव तस्यैव कारणम् ; विरोधात् । तदिष च एकत्वावधारणं कुतो भवति ? सहशापरदर्शनादिति चेत् ; न, सर्वथा सीहस्थासंभवात् अतिप्रसङ्गः, अनवस्था च । ५

किञ्च, 'श्वणभङ्गादाविप लिङ्गानुसरणमयुक्तम्' इति वदता तदनवधारणमेव चोदितम् ; तत्र तदनवधारणस्तरं (णं सतरां) साध्यसमीति न सादृत्यमिर्दमिष युक्तम् ।

पुनरप्याह परै:- तब् इत्यादि । तस्य वैज्ञ्काण्यस्य विकल्पो निश्चयः तस्य कार्णातस्य व्यतिरेकोऽभावः सादत्यम् । अत्रोत्तरमाह-इत्यपि इत्यादि । न केवछं पूर्वं किन्तु एतद्पि ताहगेव पूर्वसमानमेव, दर्शनपाटवाभ्यासादेः तत्कारणभावात् सर्वथा तहिकल्पकारणव्यति- १७ रेकासंभवादिति मन्यते । यद्यस्मात् साहत्र्याज्ञावधारयति तद्पि ताहगेव इति ।

एवम् अविकल्पस्य प्रतिवन्ध-वैकेंस्यविकलस्यापि वर्शनस्य क्षणमङ्गादौ संस्काराद्यहेतुत्व-वतः नीलादावपि तदिभिषाय इदानीं प्रकारान्तरेणापि तदिभिषातुकामः प्राह्-स्वार्थ इत्यादि । स्वं च अर्थक तयोः दृष्टिक स्मृतिकारयोः स्वभावस्य स्वरूपस्य स्वभाव एव वा व्यवसायः तस्य अमावे । नतु भवतु दृष्टेस्तद्मार्वः नतु स्मृतेः, तस्याः व्यवसायस्वमावत्वादिति चेत् ; न; तस्या १६ अपि स्त्रमावे ज्यवसायामावे अर्थेऽपि से दुर्घटः एवमध्यं च (मर्थं च) फिक्काया आदौ स्वमाव-म्रहणम् , अन्यथा [२७६] ज्यवसायेत्यायुच्येत । अर्थे तत्र तैस्या ज्यवसाय इज्यते, दृष्टेरपि तथैव स्यात् । 'दृष्टिस्प्रत्योः' इति सहवचनं च तयोः तुल्यधर्मताप्रतिपादनार्थम् । इतस्र परस्यै' निर्वि-कल्पिका स्ट्रतिः वैयाविधानुभवकार्यत्वात् उत्तरानुभवक्षणवत्। तस्मिन् सति किं जातमिति चेत् १ अत्राह-कृतः इत्यादि। कृतो न क्रुविश्वत् संकलनाज्ञानम् 'तदेवेदं तेन सटशम्' इति वा प्रत्य- २० सिक्कानं व्यवतिष्ठते, अत्रापि उक्तन्यायस्य संमवात् । कथम्भूतं तत् ? इत्यत्राह्—यत् इत्यादि । यतो यस्मात् संकल्नाज्ञानात् सङ्के तस्मृत्यादयः आदिशव्देन अभिलापयोजनादिपरिप्रहः, कार-णामावात् तद्भावः स्याविति मन्यते । एतद्क्तं भवति-पूर्वं सङ्केतविषयस्यार्थस्य दर्शनम्, पुनः तस्य तजातीयस्य च दर्शनात् 'वेंस्य स्पृतिः, ततोऽपि 'तदेवेदं तेन सदृशम्' इति वा संकलनम् , ततोऽपि सद्भेतस्मृतिः, तस्याः पुरोवर्तिनि शब्दयोजनम् , अतोऽपि 'घटोऽयं पटोऽयम्' इति विकल्पं श्चानम्, २५ तत् सर्वं न स्यादिति । नतु च यथा मेघात् जलं प्रदीपात् कज्जलं विजातीयाद् भवति, तथा सर्वेत्र अविकल्पाइर्शनात् व्यवहारेण स्त्ररूपे अविकल्पकम् <sup>13</sup>अन्यत्र <sup>14</sup>विपरीतं स्पृत्यादिकं स्थात् । एतदेवाह-निर्विकरण इत्यादिना। विकरणानिष्कान्ता सा चासौ दृष्टिश्च तस्यामपि सत्यां सजा-तीयाञ्यव(याष्यव)सायादिः आदिश्रव्देन संकळनादिपरिमहः । अत्र निदर्शनमाह-सुप्तप्रवु-

<sup>(</sup>१) प्वींतरक्षणयोः। (२) वैकक्षज्यानवचारणयपि । (३) वैद्धः। (४) कारणान्तराणो विकल्या । (५) संस्काराचहेतुत्वमित्रघय । (६) स्वनावन्यवसायामायः। (७) स्प्रतेरि । (८) स्वमावे सर्वं ज्ञानं निर्विकल्पकमिति तिसद्धान्तात्। (९) व्यवसायः। (९) स्प्रतेः। (१०) वौदस्य। (११) निर्विकल्यानुमय । (१२) प्रवैद्यस्य। (१३) अर्थक्ये। (१४) निरवयास्यक्य् ।

द्भवत् इति । पूर्वं सुप्तः पश्चात् प्रबुद्धः सन्तानः स इव तद्धत् । [२७स्व] एतदुक्तं भवति—प्रथा सुप्तपश्चात्तः (सुप्तस्य पश्चात्) प्रबुद्धावस्था तथा प्रकृतसभि इति । अत्रेदं विचार्यते—कोऽयं सुप्तो नाम ? स्वप्नदर्शों निद्राकान्त इति चेत् , न तस्य प्रकृतसमित्वा (त्वम् ) । दर्शोति चेत् , तस्य यदि निर्विकस्यं दर्शनम् , अवोऽपि प्रबुद्धः तथाविधदर्शनवान् , न 'प्रकृतस्य तद्भवति । स्मृत्यादिमान्, ५ साध्यसमता । न च परेण तस्यं दर्शनिमध्यते अचेतनत्वोपगमात् । अथ चेतनारदितं सुप्तमित्यु-ध्यते, न तस्मात् प्रबुद्धः, जामदशातः तैद्भ्युपगमात् । कथं परसम्बन्धिनदर्शनमेतत् प्रदर्शितः विति चेत् १ न, अन्यथा व्याख्यानात्—सुप्त इव सुप्तः स्वव्ध्वणासाक्षात्करणात् सुगतस्मातुमान-दर्शः (सुगतस्य व्यामानदशा) विशेषः प्रबुद्धः इव प्रबुद्धः सर्वदर्श्यवस्थामेदः, ततो न दोषः, परेणापि अनुमानात् सुगतत्वोपगमात् । चेच्छद्धः परामिप्रायस्चकः । अस्योत्तरमाह—नार्थः १ हत्यावि । नेति पूर्वपक्षनिवेषे । अर्थदर्शनभावेऽपि न केवर्खं [तद्ममावे] तद्भुवङ्गात् सजाती-याव्य (याध्य)वसावाद्यवङ्गात् । कुत एतत् ? हत्यत्राह—अभेदात् इत्यावि ।

## [ अभेदात् सदृशस्मृत्यामर्थाकल्पियां न किम् । संस्कारा विनियम्येरन् यथास्वं सन्निकर्षिमिः ॥६॥

वस्तुस्वमावोऽयं यत् संस्कारः स्मृतिबीजमादधीत । ततः सहकारिकारणवशात् १५ स्मृतिबीजप्रवोधः स्यात् । तत्र इन्द्रियार्थसिश्वकर्षापेश्विणः तत्प्रवोधस्य अविकल्पकल्प-नायां पूर्वं पश्चाच दर्शनयनर्थकस् । ]

क्रमेण यौगपद्येन च सादृष्ट्येकत्वयोः विकल्पबुद्धिः सह्दास्मृतिः परमतापेक्षण हच्यते । परस्य हि मतम्-परमाणव एकार्थिकवाकारिणः अतत्सन्तानपरावृत्ताः स्वसमानाः परम्परया तस्या हेतवः, तस्यां कर्तव्यायाम् अस्मेदाद् अविशेषात् । केषाम् १ इत्यनाह-२० अर्थाकल्पियाम् । अर्थाञ्च अकल्पियञ्च तासाम् इति । एतदुक्तं भवति- यथा [२८क] अनुभवात् निरंशात् सद्द्वस्युतिसंभवः तथा अर्थादेव तथाविधात् "सोऽस्तु इति । न चेदमप्र चौद्यम्- "अर्थवृश्चनपूर्विका स्मृतिः सा कथं "नेदभावे भवेत् १ अन्यथा सर्वत्र तदनुषद्ग इति । कथम् १ अदि हि दर्शनगोचरे स्वअक्षणे जायते स्मृतिः तदा "वत्पूर्विकेति स्थात्, न चैवं सामा-

<sup>(</sup>१) सुसस्य । (२) चेत् । (३) सुसस्य । (२) बाध्यसमाधिन्येतसः प्रवोधनेतसः डःपिस्तीकारात् । "गाडसुसस्य विज्ञानं प्रयोपे पूर्ववेदनात् । बायते व्यवधानेन काछेनेति विविद्यन्तस्य ॥"-प्र० वार्तिक्रास्ठ०ए० ६८ । (५) बौद्धमतप्रसिद्धसुदाहरणस् । (६) सुगतस्यप्रसिप्राक्षारुप्राक्षत्र । सुगतस्यप्रसिप्राक्षारुप्राक्षत्र । सुगतस्यप्रसिप्राक्षारुप्राक्षत्र । सुगतस्य प्रवादा । (७) "म मावनामात्रत एव योगी प्रविद्धः
सावना अत्र क्रमसः परार्थां तुमान-स्वार्थां तुमानस्य प्रवाद्या । (७) "म मावनामात्रत एव योगी प्रविद्धः
स्वित् स्वार्या त्रमुक्ता योगिकः ।"-प्रण वार्तिकारुः ३।२८५ । "बाह्यो योगिनां मावनाक्रमो विनिद्धियो
स्वत्याविद्याविद्याविद्याः अतुत्विद्याविद्याः । "अतुत्रस्य प्रज्ञा हि बाह्यस्याच्या मानायां प्रयुक्षते ।
स्वार्यः सुताविप्रमया मानोभयावंगोचराः ॥ " स्वत्यस्य प्रज्ञा हि बाह्यसमाणजो निर्वयः, विन्तामयी प्रज्ञा
स्वित्यावानो निर्वयः ""-क्रमिष्ठः को० ६।५ । (८) उद्ख्तोज्यस्-न्यायवि० वि० प्र० ए० ५२० ।
(९) निरंशात् । (१०) सहस्रस्रहित्यंभयोऽस्य ।
स्वृतिः"-प्रव वार्तिकारुः ए० ६१० । (१२) वृद्यंतामावे । (१३) अर्थपूर्विका ।

न्यविषयत्वात्, नैवं तस्याः एवसर्थं च 'सदृशस्मृत्याम्' इत्युक्तम् । तथापि तत्यूर्विका चेत् ; नीळस्वतिः पीतवर्शनपूर्विका स्यात् ।

अत्राह परे:—'नार्शदर्शनादेने केवलादुपादानात् सजावीयस्ष्टृतियेंनाऽयं दोषः, अपि तु पूर्व-सहशस्त्रत्याहितवासनातः चत्तरतस्त्रतिजन्म, दर्शनं तु तहासनाप्रबोधहेतुत्वात् तहोतुः इत्युच्यते, अत यव सहशाकारः तैत्र न विरुद्ध-थते' इति; तं [प्र]त्याह—न किम् इत्यादि । संस्काराः ५ पूर्वपूर्वविकरूपाहितवासना विनियम्येरन् चत्तरोत्तरनियतार्थसदृशस्त्रतिजनने नियताः क्रियेरन्, किं न अपि तुविनियम्येरन्नेव, प्रतिषेधहयेन प्रकृतार्थगतेः । कैः १ इत्यत्राह—यथास्वम् इत्यादि । सिनक्षयः योग्यदेशावस्थानम् न संयोगादिः तस्य निवेत्यमानत्वात्, सं विद्यते येषाम् अर्थे-निद्रयाणां ते सिन्नकिष्याः तैः इति । यो यस्य संस्कारस्य प्रवोधनपद्धः सिनकर्षां तस्य अनित-क्रमेण यथास्वम् इति । तम्र कविद्यें दर्शनस्य वययोग इति मन्यते ।

पूर्वस्य कारिकाहयस्य व्याक्यानम[२८ख]छत्वा सुगमत्वात् , क्तरस्य अक्षरद्वयाधिकस्य व्याक्यानं क्रवंकाह—वस्तुस्यमायोऽयम् इत्यादि । वस्तुनः पदार्थस्य स्वमावोऽयं स्वरूपिमदं
यद्यस्मात्तरः (तस्त्व)मावाद् व्यवसायो विकल्पः स्मृतिवीजम् स्मरणिनिमत्तं संस्कारम् आद्चीत \* ''व्यवसायात्मनो हृष्टेः'' [सिद्धिवि०१।४] इत्यादी चिन्तितमेतत् । तम् युक्तमेतत्—
\* ''वस्तुस्वमावोऽयं यद्तुभवः पटीयान् स्मृतिवीजमादधीतः ।'' इति । ततः कि स्यादिति १५
चेत् १ अन्नाह—ततः तस्मात् स्मृतिवीजन्नवोधं (भः) अष्ठष्टः संशयादिरहितो वोधः सहशस्त्रतिः
स्याद् मवेत् । कि तत एवं वतान्यतोऽपि १ हत्यनाह—सह्[कारि]कारणवद्यात् इति । वेन
स्मृतिवीजेन सह करोति सहशस्त्रति[मिति]सहकारि तब तत्कारणं च इन्द्रियार्थादि तस्य
वद्यात् । अनेन पर्णसिद्धाः सहशस्त्रति अत्यक्षत्वे निमित्तं दर्शयति । अष्ठतमुपसंहरलाह—तन्न
इत्यादि । तत्र तस्मिन् संभवे सित कस्य तत्मवोधस्य सहशस्त्रतिभवोधस्य । कर्यमृतस्य १ २०
इन्द्रियार्थसिजकविपिक्षिणः इन्द्रियार्थयोः सिककर्थमपेक्षते इत्येवशिकस्य, किम् १ अविकल्यकल्यनायां पूर्वं पश्चाब दर्शनमनयकम् इति ।

नतु भनत्वेवं तथापि सदशस्त्रेने वैश्चम् , तदुक्तम्— #'न निर्कलपातुविद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिमासिता।

स्वप्नेऽपि स्मर्यते स्मार्तं न च तत्तादगर्थदग् ॥"[प्र०वा० २:२८३] इति । २५ [२९६] विशदं च श्रानं भवतामध्यक्षमिति चेत् ; अत्राह्-चैदादास् इत्यादि ।

[ वैद्यारामत एव स्यात् व्यवसायात्मनः स्पृतेः । असंस्कारप्रमोषे हि संज्ञानं नापि पर्यताम् ॥७॥ व्यवसायात्मनः संस्कारप्रवोद्यस्य कारणसाययाः स्वते

व्यवसायात्मनः संस्कारप्रवोधस्य कारणसामग्रथा स्वतो वैश्रधमनुभवतः को विरोधः ? ]

<sup>(</sup>१) बौदः। (२) निर्विकस्यात् । (६) स्मृतिहेतुः। (२) स्मृतौ । (५) बादिपदेन संयुक्तसम-वाय-संयुक्तसमवेतसमवाय-समवाय-समवेतसमवाय-विद्योगणविद्योग्यमावा आद्याः । (६) सञ्जिकर्यः। (७) निर्विकवपस्य । (८) सविकस्यस्य ।

80

वैशाद्यं स्पष्टश्रम् अत एव इन्द्रियार्थसिन्नकापिक्षित्वादेव स्याद् मवेत्। कस्य १ व्यवसायात्मनः स्सृतेः इति । नतु संस्काराद् वासनाऽपरनाम्नः तंत्स्पृतेः संभवे निर्विषया सा भवेत्, वैशाद्येऽपि कामाग्रुपण्डुतज्ञानवदिति चेत् , अत्राह्—असंस्कार इत्यादि । त संस्कारस्य प्रमोषः असंस्कारप्रमोषः संस्कारसङ्गावः तस्मिन् हि स्फुटम् 'अत एव' इ- ५ त्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम् [सं] ज्ञानं समीचीनं संशयादिरहितम् ज्ञानम् । एतदुक्तं भवित् संस्कारमात्रभावि निर्विषयम् , न वैदं तथा, अर्थादेरपि कारणस्य प्रतिपादनात् । इश्यते हि तथावियं समीचीनं स्वभ्यस्ते क्षणभद्गादिवत् ज्ञावरी । नतु न वैशवं व्यवसायात्मनः स्रतेः किन्तु दर्शनस्य तंत्राध्यारोपात् ने तस्या इति व्यपदिशति । तदुक्तम्—

#''मनसोर्धुं गपद्वृत्तेः सनिकल्पाऽनिकल्पयोः । निमुद्दो लघुवृत्तेर्वा तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥'' [प्र० वा० २।१३३]

इति चेत् ; अत्राह—नापि पर्यताम् इति । 'अतः एव' इत्येनवत्रापि अनुवर्त-नीयम् । ततोऽयसर्थो मवति—यत एव इन्द्रियार्थसिककपेषेशी तैत्यबोधः किमविकस्पकस्पनया १ अत एवं यस्य तां (पर्यतां) स्वल्क्षणे विवयीक्कवैतां दर्शनानां नापि नैवम् अवैश्वसिति । इत्मत्र तात्यवेम्—यथा जपाकुसुमेपु रक्तवं तथा यदि दर्शनेषु वैशयं विनिध्चते स्यात् तवा १५ अन्यत्र तैव्ध्यारोपात् प्रतिभावीति [२९ख] शक्यं वक्तुं नान्यथा अतिप्रसङ्गादिति ।

कारिकार्यं बिष्टुण्वज्ञाह—व्यवसायात्मन इत्यादि । [व्यवसायात्मनः] निर्णयसभाव-'स्य संस्कारप्रविधस्य संस्कारस्य वासनापराभिधानस्य यः प्रकृष्टः समीचीनो बोधः चेतनापरि-णामः तस्य अर्धार्थसिककर्षेपेक्षया स्वतो न याचितकमण्डनन्यायेन दर्शनानां सम्बन्धि वैश्वधस् अनुमवतः स्वीकुर्वतः को विरोधः न कश्चित् । कुत एतत् १ इत्यज्ञाह—कारणसामार्या इ-२० त्यादि । गुगमम् । 'परापेक्षया इद्युक्तम् । ''भावतः पुनः आवारणधिगपाद् (''आवरणविग-माद्) वैश्वमिति ।

नतुँ स्वार्थयोद्देनेत् प्रत्यक्षं स्विकल्पकं स्वाभिधानसंसृष्टयोरेव प्राह्कं स्यात् , तद्भिधा-नयोरिप स्वाभिधानसंसृष्ट्योः इत्येवं युगपदनेकाभिधानप्रतीतिप्रसङ्गः अनुभविकदः । प्रयोग-द्वात्र—[यत्] सविकल्पकं झानं तद्भिधानसंसृष्टार्थभाहकं यथा नीलमिदमिति झानम् , सविकल्प-२५ कं च प्रत्यक्षमिति चेत् ; अयुक्तमेतत्, अनैकान्तिकत्वात् हेतोरिति दर्शयन्नाह—सहदा इत्यादि ।

## [ सहशस्वार्थाभिलापादितस्यृतिर्नाण्यभिलापिनी । तावतैवाविकल्पत्वे तुच्छा घीः स्याद्विकल्पिका ॥८॥

किञ्चित्केनचिद्धिशिष्टं गृह्यमाणं विश्चेषणविश्चेष्यतत्सम्बन्धादिग्रहणमन्तरेण न अ-वितुमहिति । ततः प्रत्यक्षसद्भार्थाभिधानस्मृतिरनिमलापिनी अभिलापादिविषया सिद्धा।

<sup>. (</sup>१) सदतस्पृतेः । (२) स्पृतिः । (३) स्मरणादिकस् । (४) स्मृतौ । (५) 'न' इति निरयंकसम् । (६) स्पृते । (७) संस्कारप्रवोधः । (८) विकस्पे । (९) निविकस्पारोपात् । (१०) वौद्धापेक्षया । (११) परमार्थतस्तु । (१२) ज्ञानावरणक्षय-क्ष्रयोपज्ञमाम्यासेष ज्ञाने वैज्ञर्षं भवति । (१६) वौद्धः ।

तदन्याभिलापापेश्वणे अनवस्थाप्रसङ्गात् । अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्प-नेति विशेषणाददोषक्चेत् खार्थसिक्कपनिर्भासविशेषवैकल्यन्यतिरेकेण न तद्विशेषणार्थम्र-त्रोक्षामहे । ततः किस् ?]

सहदाः सन्तिहितेन समानः सद्देतसमयमानी स्त्रश्च अर्थश्च तस्य अभिलापः अभिलापः अभिलापः अपिति विव विशेषणिविशेष्यसम्बन्धलेकस्थित्यादेः स वयोकः तस्य, नापि नैव व अभिलापिनी शब्दवती, परपक्षनिश्चिमदोषप्रसङ्गः न्यायस्य समानत्वात् । अत एव अर्थामि-लापप्रहणं युगपद् [३०क] अर्थामिलापः अभिलाप (अर्थामिलाप)प्रतिमासप्रतिपादनार्थम् । अनवस्या च स्पर्यमाणाभिलापेऽपि स्मृतस्य तस्य योजनात् , तत्रापि स्मृतस्यति । ततः अनैका-न्तिको हेतुः । नाऽनैकान्तिकः तस्या अविकल्पकत्वात् अभिलापवती प्रतीतिः कल्पना । ततोऽन्या अविकल्पिका ।'' इत्यपरः । तस्य उत्तरमाह—तावतेव इत्यादि । तावतेव १० अन्निलापित्वमात्रेणेव अविकल्पकत्वे अद्गीकियमाणे 'तत्स्मृतः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। उँल्या (१) तुच्छा नील्या भीः बुद्धिः स्थाद् मवेत् विकल्पिका कल्पनेव न स्यादित्यर्थः । यतदुक्तं मवति—यदा तदिभलापस्मृतिः अविकल्पका तदा कल्पनापोढत्वात् प्रत्यक्षेष स्थात—अभिल्पनापोढं प्रत्यक्षम्" [प्र०सगु०ए०८] इति वचनात् । स्वल्क्षणविषयत्वार्थं । स्वल्क्षणगोचरमध्यक्षम्", ततो न तद्विषयस्य अभिधानस्य छष्टे योजनिमिति 'नीलिमिदम्' इत्यादि १५ विकल्पामावः इति प्रत्यक्षलक्षणे कल्पनापोढपदमनर्थकं 'व्यवच्छेवामावात् । मामूद्यं दोषः इति तत्स्यतिः अविकलिपका अन्युपगन्तन्येति स एव दोषः ।

पतेनेदमि निरत्तं यदुक्तं परेणें नक्षं निर्माति प्रत्ययः शादि । कारिकां विद्ययक्षाह निर्मादि । किश्चित् वेवदत्तादिकं केनचित् दण्डादिना निश्चिष्टं गृह्ममाणं विशेषणं दण्डादि विश्वेष्यं देवदत्तादि तयोः सम्यन्धः संयोगादिः आदि- २० शब्देन कोकव्यवस्थादिपरिमहः तेपां ग्रहणं सङ्केतकाळे प्रतिपत्तिः तदन्तरेण न भवितुमहिति [३०ख] किन्तु तस्मिन् सवि भवति । तदुक्तं परेण-

\*"विशेषां विशेषां च सम्बन्धं लौकिकी स्थितिम्। गृहीत्वा संकल्य्यैतत् तथा प्रत्येति नान्यथा॥" [प्र०वा० २।१४५] इति ।

ततः किं जातम् १ इत्यत्राह—ततः इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात् प्रत्यक्षः पुरो- २५ वर्ती तेन सहज्ञोऽर्थः सह्नेतकाल्डप्टः तस्य अभिघानस्य वाचकस्य स्पृतिः अनभिलापिनी

<sup>(</sup>१) अभिकापस्य । (२) अभिकाषस्युतोः अविकस्पकत्वेन शब्दश्चन्यत्वात्, अतो नापरशब्दापेक्षा । (३) "विशेषणादिसम्बन्धवस्युप्रतिसासा प्रतीतिः कल्पना"—प्रव्यात्तिकाळ्ण्युः २३५ । "वाल्यवाषकाकार-संसर्वेषती प्रतीतिः कल्पना ।"—प्रव्याः कल्पनायोदस्य "अन्यायात्र पृष्ठ ७ । (१) प्रत्यक्षा स्यात् । (७) १२१४ । (४) स्वयंभेतत् । (५) "प्रत्यक्षं कल्पनायोदस्य"—न्यायप्रव पृष्ठ ७ । (१) प्रत्यक्षा स्यात् । (७) "तस्य विषयः स्वक्षप्रस्य"—न्यायवि १।१२ । (८) अपन्यकेषस्य विकल्पस्य असावात् । (९) अभिका-पस्मृतिः । (१०) श्रव्यद्विता अपि । (११) शब्द्वद्वितवाविना । (११) " 'कोके यः शब्द्वतुगमादते । श्रवृत्विद्वसिवासाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितस् ॥" इति श्रेषः ।

१५

अभिलापसंसर्गरहिता अभिलापादिविषया सिद्धा । वदनम्युपगमे होषमाह-तद् इत्यादि । तस्य समर्थमाणस्य अभिकापस्य योऽन्योऽियलापः तस्य अपेक्षणे अङ्गीकियमाणे अनवस्था-प्रसङ्गाद् अनिमलापिनी सिद्धेति । एतदुक्तं सवित-यदि अभिलापवती प्रतीतिः कल्पना वर्हि वडिपरीता अकल्पना इति स्वल्पा घीः स्याद् विकल्पिका इति ।

एतत् परिहरन्नाह परें:- 'अमिलाप' इत्यादि । अमिलप्यते येन यो वा असौ अमि-लापः शब्दसामान्यम् अर्थसामान्यं च, तेने अर्थस्य तस्यै वा शब्देन संसर्गो योजनम् तस्मै योग्यः प्रतिभासो यस्याः सा तथोका प्रतीतिः संविधिः कल्पना इत्येवं विश्लेषणात् कारणाद् अदोषः 'स्वल्पा घीः स्यात् विकल्पिका' इत्यस्य दोषस्य अभावः। मत्यक्षसदृशा-सिळापस्मृतेरिष कल्पनात्मकत्वादिति । इत्येवं चेत् अव्दः परामित्रायसूचकः । अत्राह आचार्यः-१० स्वार्च इत्यादि । स्वं च अर्थम्य स्वस्य वा अर्थः तस्य वा समिक्षर्ष इन्द्रियेण सन्वन्यः तेन जिनतः स नासौ [३१क] निर्मासविशेषञ्च निरंशपरमाणुनिर्मासः तस्य वैकल्यम् अभावः, पर्युदासापेक्षया स्यूळैकप्रतिमास एव वहेकस्यं तद्व्यतिरेकेण तद्पहाय न तद्विशेषणार्थं विशेष-णाभिधानाभिधेयम् उत्प्रेक्षामहे इति किन्तु तदेव पत्रयामः । ततः किम् ततः तस्मात् तदिशेष-णार्थात्-किं वृषणमित्यपरः।

अत्र आचार्यः प्राह-पद्यम् इत्यादि ।

[ पॅर्यन् स्वलक्षणान्येकं स्यूलमक्षणिकं स्फुटम् ।

यद्व्यवस्यति वैशार्चं तद्भिद्धि सदशस्यतेः ॥९॥ स्वलक्षणानि स्वयमभिषतक्षणक्षयपरमाणुलक्षणानि पृश्यतोऽपि केवलमेको हि ज्ञानसिवविशी स्थवीयांनाकारः परिस्फुटमंबमासते । यदि तुम्यं रोचते । प्रकृतसृहक्ष-२० स्मृतेरिव अन्यापृताञ्चबुद्धावप्रतिभासनात् । शर्न्देश्च सदशाकारमंशन्दं स्मरत्येव । तस्याभ 'आमाण्यं युक्तस् । न हि तयाञ्यं परिच्छिय अर्थिक्रियायां विसंवाद्यते । अनिषगतार्थाधि-गन्टत्वामावाद्युक्तम्, इत्यत्रोक्तम्। तत्सग्रवयञ्चयो प्रमाणे अन्यतरस्यापि प्रामाण्यासंग-बात् । तद्शान्दमविसंवादकं सद्श्वरंगरणमस्ति संहत्तसकलविकल्पावस्थायां तथैव प्रति-·मार्सनात् । तदर्थदर्शनम्रुपनिपत्य स्वतः स्ट्रति बनयत् नानात्मनान्तरीयकमाकारं पुर-.५ स्कर्तुं युक्तं तदर्थवत् । तदर्श्वनं नासाधारणैकान्तगोचरं व्याप्रताक्षस्य कदाचित् कचित्त-थैवाश्रतीतेः। नहि बहिरन्तर्वा जातुन्दिसहायमाकारं पश्यामो यथा व्यावण्यते तथैवा-निर्णयात । नानावयवरूपाद्यात्मन एकस्य परिणामिनो घटादेः बहिः संप्रतीतेः अन्तः चित्रैकाकारस्य एकस्य चित्रस्येन । न च तद्विपरीतार्थप्रकाशकं किश्चिज्ज्ञानमस्ति यत् प्रकृतं आन्तं स्यात् । न हि तदेकान्ते स्वसदसत्समये अर्थक्रियासंभवः । तथा सित ्र कशमत्त्रणिकत्वे क्रंमयौगपद्याभ्यामयिक्रियाविरोघात् तीरादिश्चिक्कनिन्यायेन ततः सन्वं

<sup>(</sup>१) बौद्धः । "अभिकार्पसंसंगैयोग्यप्रतिमासा प्रतीतिः क्रयता ।"-न्यायवि० १।५ । (२) शब्द-सामान्येन । (३) अर्थसामान्यस्य । (३) उद्धतोऽयस्-न्यावनि० वि० प्र० पृ० ९८ ।

निवर्तमानं क्षणिकत्वे अवतिष्ठते इति सतः साकल्येन श्रणमङ्गसिद्धिः ? तत्रैव ताम्यां तिद्वरोघात् । ततो यत् सत् तत्सर्वमनेकान्तात्मकम् । तदेकान्तस्यासत्त्वम् उपलिघल-श्रणप्राप्तावन्तुपलम्यमानसात् । अन्यथाऽअभेयत्वम् । ]

परस्परविद्यक्षणानि निरंशक्षणानि स्वलक्ष्मणानि पर्यन् सौगतः अन्यो वा जिनः (जनः) अनेन #"सञ्चितालम्बनाः पश्च विज्ञानकायाः" ईति परस्य सिद्धान्तो वृशितः । ५

किमर्थमिति चेत् ?

#"प्रत्यन्तं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिच्यति । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥" [प्र० वा० २।१२३] इस्यस्य 'एकम्' इत्यादिना वस्त्यमाणेन प्रत्यक्षेण वाधाप्रदर्शनार्थम् , तथाहि—

> प्रत्येक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेण निराकृतम् । प्रत्यात्मवेषां सर्वेषां जीत्यन्तरमिष्ट् स्फुटम् ॥

१०

तद्यथा—स्थूलं महत्त्वोपेतं घटादिकं ठयवस्यति निश्चिनोति सौगतो जनो वा न स्क्सं परमाणुरूपम् एकं गुगपदनेकावयमगुणसाधारणम् । अनेन अँकमानेकान्तो दर्शितः । अक्षणिकं पूर्वापरकोटिसंघटितगरीरं मृतिण्डाविषु कथिक्रन्मृदेकत्वदर्शनात् । अनेन कमाऽनेकान्तः । ननु ज्यवस्यति तथामूतं ततु कस्पनामिति (मित्र) कित्पतत्वात् अपरिस्कुटमिति चेत् ; अत्राह—स्कुटम् १५ इति । स्फुटं विश्वपमिति । ततो निराकृतमेतत् यदुकं —म झाकरेण क्षं अस्थूलाऽनेकापेश्चया तत् स्थूलमेकम् इति न पारमार्थिकम् । न हि वस्तुस्यमावाः परापेश्चया भवन्ति अति-प्रसङ्गात् ।" [३१७] इति । कथम् १ स्कुटत्वामावप्रसङ्गात् । वंथैव तत्, न परापेश्चमेतत् , स्वयं स्थूलस्थैन विस्वकपित्थादेः सर्वपापेश्चया स्थूल्यान्यवहारः । न हि तथाऽपरिणतम् अन्यान्यश्चया तद् भवति अतिप्रसङ्गात् । यत् यस्मात् वैद्याद्यं विद्धि जानीहि सहद्यास्यृतेः २० ज्यवसायासमनो दृष्टेः सन्वन्धीति ।

नतु यदि \* ''प्रत्यन्तं कल्पनापोद्दम्'' [प्रवं वाव २।१२३] इत्यादेनिषेषार्थम् 'एकस्' इत्यादि वचनम् , तर्हि 'एकं स्थूल्यम्' इत्यनेन 'अक्षिणकस्' इत्यनेन वा विजिराक्रियत इत्युभयवचनसमर्थकमिति चेत् , न, क्रमाऽक्रमानेकान्तयोः समानवळताप्रविपादनार्थत्वात् तद्वच-नत्य। तथाहि—यथैव प्र झा क र स्थ मध्यक्षणवृश्चेनं पूर्वोत्तरक्षणौ द्रष्टुमसमर्थमिति न वयोः'' तेने' २५

<sup>(</sup>१) "यसगर्थस्य सिक्षधानासिक्षधानाम्यां ज्ञानप्रतिमासमेदः तत् स्वकक्षणम् । तदेव परमार्थः सत् ।"-न्यायिक ११३६, १४। (२) रूपवेदवाविज्ञानादयः । "पञ्चसञ्चयस्याकम्यात्"-प्रमाणसमुक इकोव १७ । (३) तुकना-"प्रत्यक्षं करपनापोर्ड प्रत्यक्षादिनिराकृतम् ।"-न्यायिक ११३५४ । (४) कथ- श्चित् नित्यापित्यास्मकम् । (५) द्वितः । कमकः परापरपर्यायन्याप्येकद्रन्यविषयकः स्थित्वत्वाहकः । (६) द्वितः । कमकः परापरपर्यायन्याप्येकद्रन्यविषयकः स्थित्वत्वाहकः । (७) "परमार्थसन्तोऽवयवाः संवृतिसञ्चयप्यति । "-प्रव धार्तिकाकक ए० ५५५ । ए० ३८७ । (८) सर्वां स्वीकुर्वन्ति । (९) तथा परिणतमेव तत्त् भवति न परापेक्षया तथाऽपरिणतं तद् मवितुमहैति, न्यवहार एव हि परापेक्षया सवति न स्वरूपम् । (१०) प्रतीक्षर्याः सवति न स्वरूपम् ।

एकत्वं हेतुफलमावमन्यं वा सम्बन्धं प्रत्येतुमहीत अः "द्विष्ठसंबन्धसंवित्तिः" [प्र० वार्तिकाल० २।१] इत्यावि वचनात्, नापि सत्त्वम् अद्वैतोपगमात् । तथा मध्यक्षणस्य पूर्वसूक्ष्मितरंशैकांश-प्रहणे मग्नं न तद् इतेरमावत्वाक्षितुं (भावान् विक्षितुं) स्रमते इति तेषामिप सैव वार्त्ता स्यात्। न च तदंशक्कान(नं) सामान्यवर्त् इति सर्वशृत्यताप्रसङ्घः । स मा सूदिति "सम्भक्कानमेकम-५ भ्रयुपगन्तव्यम्, तर्धं मध्यभागे प्रवर्तमानं तद्प्रहणातुबन्धमजहदेव उध्योधस्वयेगुमागेषु यथाप्रवर्तते तथा मृत्यिण्डे प्रवर्तमानं तद्प्रहणातुबन्धमजहदेव क्रमेण शिविका[३२क]दीनि अवस्यतीति सिद्धम्—अक्ष्मणिकं स्पुरं व्यवस्यति इति । शेषं परस्य दुश्चेष्टितं प्रहन्तव्यं विशाऽनया।

पूर्वकारिकायां सहद्रोत्यादिना परकीयस्य हेतोः अनैकान्तिकत्वं दर्शितम्, 'तावतैव' इत्यादिना \*''कल्पनापोडम्'' [प्र० आ० २।१२३] इति छक्षणस्य व्यवच्छेषामावः, अनेव १० दछोकेन ''तदसंभवः इति विभागः ।

कारिकां विवृण्यकाह-स्वलक्षणानि इत्यादि । स्वलक्षणानि कथम्पूरानि ? [स्व]यम् आत्मना सौगतेन न जैनेन नैयायिकादिना वा अभिमतः अझीकतो यः श्रुणे श्रुणे श्रुणे श्रुणे श्रुणे श्रुणे निरन्वयो न परिणामङक्षणः वद्कोणस्थानङक्षणो वा, तेन उपङक्षिता ये प्रमाणवः ते लक्षणं स्वरूपं येषां तानि तथोक्तानि । तानि किम् 🎙 इत्यत्राह-पद्मयतोऽपि वीक्यमाणस्यापि सौगतस्य १५ न केवलमपत्र्यतः केवलम् एको हि ज्ञानसिवेशः(शी) स्थवीयान् आकारः परिस्फुटमवमा-सत् इति । नतु <sup>१९</sup>तथाविधानि स्वल्खणानि पद्यतः तथाविध आकारोऽवमासते इति विरुद्धमेतत्। नहि नीछं पद्म्यतः पीतं तथाऽनमासते इति चचन[म]विरुद्ध[म्] इति चेत् , न, अर्थापरि-ज्ञानात्। अयं हि अस्यार्थः - \* 'सिक्षितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः'' इति <sup>१९</sup>परस्य राह्यन्तः। तत्र च यावन्तः परमाणवो न तावन्त्येव तदाकारानुकारीणि ज्ञानानि, "वसन्तानान्तरवद् भेदात् २० समूहावित्रतीतिविक्षेपात् , एकं तेषां झानं प्राह्यकमभ्युपगन्तव्यम् । तव <sup>१४</sup>क्षान्योऽन्यविविकानेक-परमाण्वपिताकारानुकरणाद् [३२ख] एव (एक) मुख्यते, एक: अनेकपरमाण्वपितिमिन्नाकार-साधारणः । हि इति यस्मादर्थे, यस्मादेवं 'तद्विसंवाद्कं सद्यस्मरणमस्ति' इत्यनेन सम्बन्धः। अत्रापि 'तत्' इत्येतत् तस्माद्यें द्रष्टव्यः । कथम्भूतोऽसौ ं १ इत्यत्राह्-ज्ञानसिनवेशो (शी) मेद्विवश्वया परमाणुमिरपिंवा झानस्य भाकारा ज्ञानानि सम्यक् कथां ज्ञानातन्येन निनेष्टुं २५ शीछः समिनेशी । पुनरिप कथम्मूतः ? इत्यत्राह-स्थनीयान् स्यूखतरः। नतु कारिकायाम् 'स्थूलं उथवस्यति' इति वचनात् नातिसायिकस्य (नातिशायिकस्य') श्रुतिः वृत्तौ तु "सास्ति तत्कर्य

<sup>(</sup>१) "नैकरूपप्रवेदनात् । द्वयोः स्वरूपप्रहणे सति सम्बन्धवेदनम् ।" इति शेषः। (२) प्रत्येतुमहिति । "विचार्यमाण सकछं विद्योपिते नाद्वैतादपरं तत्त्वमस्ति ।" -प्र॰ वार्तिकाछ० ए० ११। (१) दर्शनय् । (१) वृद्यंतरादि । (५) असश्यं स्वादित्वर्यः । (६) इतर्रानिपद्यं सत्त स्वरूपं कमते, इति अस्तिव्यविद्यानि । (१) स्वयुक्तस्त्रम् । सम्बन्धानम् समान्यवत् सामान्यय् अस्तिवं तद्दत् अस्तिव्यशाकि हत्यः । (७) स्वयुक्तस्त्रम् । (१) असिघानसंयुष्टार्यग्राहकत्वे साध्ये सविकस्यकत्वादिति हेतोः। (१०) क्षणिकस्यक्षणग्राहकविर्विकस्यप्रत्यक्षासंभवः। (११) अणक्षयप्रमाणुक्रस्त्रणावि । (१२) वौद्धस्य । प्रष्टयम् । प्रथ्ये हि०२ । (१३) विश्वज्ञपुक्षज्ञाववत् । (१४) परस्पर्विभिज्ञ । (१५) अतिश्वयवाचिनः प्रत्ययस्य । (१६) अतिश्वयत्वत्व हत्यः अतिश्वयार्थस्य स्वति । वर्षः । वर्षः ।

वृत्तिकारिकयोः साङ्गत्यमिषि चेत् ? अयंगीमप्रायः-सौगतापेक्षया मध्यक्षणः स्थूछः एकस्याने-कमानन्यारेः, स एव जैनापेक्षया अतिकार्येन स्थूळःसानयवः पूर्वोत्तरक्षणन्यारेः। ततः प्रकृत्य आरो 'स्थूलम्' इति ज्याख्यातम्। तेन (एतेन) 'अक्षाणिकम्' इति ज्याख्यानं (ज्याख्यातम्)। 'तेनाक्षणिकमिति । कोऽसौ १ इत्यत्राह—ऋतोः (आकारः) वस्तुस्वमानः । कथमवमासते <sup>१</sup> इत्यत्राह— परिस्फुटम् इति, क्रियाविशेषणमेतत् । नतु यदि मर्गे स्वल्क्षणानिक्षणिकपरमाणुळक्षणानि पर्यतः ५ तथाविय आकारोऽवमासते कथं तथा न जानानि ( तथा नाम्यनुजानाति ) १ केंग्रमन्यथा 'यत् सत् तत्सर्वमनेकान्तात्मकम्' इति वश्यमाणकमनुमानमर्थवत् ? इतरा(रस्य) क्षणक्ष्येऽपि पक्षे र्वैद्तुमानमनर्थकं न स्यादिति चेत् , अत्राह्-जाना(ज्ञाना)सौष्ठवप्रदर्शनार्थः यदि त्रम्यं सौराताय रोचते विण्डिक (डिण्डिक)रागं [३३क] परित्यच्य यदि तत्र कचि कुरुषे स्वयमेत्र। न चैवम्, तस्मात् रुविकरणार्थमनुमानमिति मन्यते । ननु झानसन्निवेशी स्थवीयानाकारोऽवसा- १० सते, किन्तु तब्जानस्य अनक्षजत्वात् , अक्षजं हानं स्वार्थपरिस्फुटम्, "अभिघानजनतिस्वर्गाद्-"विकल्पप्रतिमासाऽविशेषाच न परिस्कृटमवमासत इति चेत् , अत्राह्—प्रकृत इत्यादि । प्रकृता प्रमाणस्य उत्पादेः (दे) अधिकृता या सद्दश्रस्मृतिः तस्यातिवा (तस्या इव) अव्यापृताक्षस्य अर्थप्रहणं प्रति अञ्चाप्रताभ्येक्षणियस्य (अञ्चाप्रतानि अक्षाणि यस्य तस्य) या दुद्धिः विक-ल्पिका तस्याम् अप्रतिभासनात् 'एकस्य ज्ञानसन्निवेशिनः स्थवीयसत्स्थाकारस्य (स्थवीयस: १५ आकारस्य) इति <sup>१९</sup>तापरिणासेन सम्बन्धः । एतदुक्तं सवति—यथा प्रक्वसदृशस्युतौ <sup>१३</sup>तव्यकारस्य प्रतिमासनं तथा यद्यव्याद्यतेन्द्रियविकल्पयुद्धी स्थात् युक्तमेतत् , न चैवम् , " एकत्र स्फुटतया अन्यत्र" विपर्वयेण प्रतिभासनात्। शुब्दैश्च कारणभृतैर्वुद्धावप्रतिभासनात्। च शब्दो भिन्नप्रक्रमः। ततः कि जातम् १ इत्यत्राह्—सदशाकारम् इत्यावि । सदशः साधारणः युगपत्क्रमभाविभागे स्वाकारो (भागेषु आकारों) यस्य तम् अञ्चब्दं शव्दर्यमर्थं (रहितमर्थं) स्मरत्येव निश्चिनोत्येव ।

''नतु सवतु प्रकृतसदृशस्यतौ तथाविधाकारस्य ''तवाभासनम् तथापि ''सा प्रमाणं मासूद् दूरिश्वतिवरळकेशावो तथाविधाकारामावेऽपि तद्वमासदृश्चनिवित चेत , इत्यत्राह्—तस्याश्च इत्यादि । तस्या एव प्रकृतसदृशस्यतेरेव प्रामाण्यं [३३ख] युक्तम् वणपत्रम् । न हिः यस्मात् तथा प्रकृतसदृशस्य अर्थं सदृशाकारं वस्तु परिच्छिद्य प्रवर्तमानः अर्थस्य क्रियायां प्रामौ विसंवाद्यते दूरिश्वतिवरळकेशादिषु श्यूळैकाकारवद् विप्रळमं नाहति । भवतु अविसंवादिनीयं' २५ तथापि नास्याः' प्रामाण्यं दृश्नेनदृष्टविषयत्वात्ं । एतदेवाह्—अनिधिगतार्थाधिगनदृत्वाभावाद्

<sup>(</sup>१) 'तैनाक्षणिकिसिति' द्विकिंखितम् । (२) बौद्धस्य । (३) परः । (१) बैनो वाज्यजुक्तानाति अत-एव । (५) इतरस्य बौद्धस्य । 'कथमन्यवा' इति क्षत्रांपि योज्यस् । (६) क्षणक्षवाजुनानस् । (०) ''हिष्टि-करागम्-परेणोफे तस्रोपिर सथाऽवश्यमयुक्तस्य विष्कृत्रस्याचार्यस्य इत्यस्थानासिनिवेशस्''-हेतुषि० टी० ५० ७। । (८) विकरपञ्चानस्य । (१) इन्द्रियजं निर्विकस्पञ्चानस् । (१०) क्रव्ह्वनित । (११) विकर् स्पातिभासतुत्यस्यास् । (११) 'ता' इति पक्षीविभक्ते. संज्ञा कैनेन्द्रन्याकर्णे । (११) युकस्यूकाकारस्य । (१४) इन्द्रियक्यापारज्ञन्यस्य प्रस्त वासनाज्ञन्यविकृत्यज्ञाने । (१५) इन्द्रियक्यविकृत्यज्ञते । (१६) मानस्कृत्यनाञ्चाने । (१७) बौद्धः । (१८) स्कृदं प्रतिभासनस् । (१९) स्मृति. । (१०) स्मृति: । (११) स्मृते: । (१२) अनुस्तिविष्यस्यात् स्मृते. ।

अयुक्तमिति, दर्शनेन अनधिगतोऽपरिच्छिन्नो योऽर्थः तस्य अधिगन्तत्वाद् (त्वाभावात्) अयुक्तं प्रामाण्यमिति, अत्रोत्तरमाह—अत्रोक्तम् इति । अत्र पूर्वपक्षे उक्तम् उत्तरम् \*"अनि धिगत" [सिद्धिवि० ए० २४] इत्यादि ।

#"प्रमाणमिवसंवादिज्ञानम्" [प्रव्याव ११३] इत्यादि #"अन्यतः प्रवृत्ती अविसं" वादिनियमाऽयोगात्" [सिद्धिविव वृव ११३] इत्यनेन #"अज्ञातार्थ" [प्रव्याव ११७]
"इत्यादि च #"अनिधगतार्थाधिगन्तु प्रमाणमित्यिषि" [सिद्धिविव्वव ११३] इत्यादिना च
प्रत्येकपक्षे निराक्तत्य १ समुत्तरम् अनिधगतेत्यादि प्रमाणमिवसंवादिज्ञानामित्यादि अन्यतः
प्रवृत्तावविसंवादिन्यमायोगात् १ समुद्धायपक्षे निराक्ववाह-तत्समुद्धय इत्यादि । तयोः
#"प्रमाणमिवसंवादिज्ञानम्" [प्रव्याव ११३] #"अज्ञातार्थप्रकाञ्चो वा" [प्रव्याव ११७]
"१० इत्येतयोः समुद्धयः समुद्धायः स एव स्थ्युणं प्रमाणस्य यस्य तस्मित् प्रमाणे अद्गीकियमाणे 
प्रत्यक्षत्तुमानयोमेध्ये अन्यत्तरस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य वा अपिशव्याद् इयोरिष [३४क]
प्रामाण्यासंभवात् , 'तस्याश्च प्रामाण्यं युक्तम्'इति सम्बन्धः । तथाहि-परस्य प्रत्यक्षे
अज्ञातार्थप्रकाशोऽस्ति न तु अविसंवादः, तत्रै स्वार्थयोः विप्रतिपत्तिविषयत्वात् । अनुमाने
अविसंवादोऽस्ति न पुनः अज्ञातार्थप्रकाशः, ज्याप्तिग्राहकज्ञानगृद्दीतगोचरत्वात् । वस्यते चैतत्"साक्रस्येनादितो व्याप्तिः" [सिद्धिवि २ ३१३] इत्यादिना ।

प्रकृतसुपसंहरज्ञाह—'तृद्' इत्यादि । यत एवं तृत् तस्मात् अग्नाब्द्म् कृष्यानम् इदं शाव्यं तत्कार्यमिति यावत् ,न शाव्यम् अञ्चलमित्यर्थः । अविसंवादकं स्वयम् अध्यवसितार्थप्रापकं सद्यास्मरणं युगपत् क्रमभाविभागसाथारणाकारक्वानं परप्रसिद्धया 'सरक्षसरणम्' 
एच्यते अस्ति विद्यते । नतु वेदं नाश्चलं किन्तु मानसं संहृतसक्छिषिकस्पावस्थायाम् अवस्थापं 
तस्यामपि न केवच्य अन्यस्यां त्येव चक्तप्रकारणेव प्रतिभासनात् स्वार्थयोः इति । नतु यदि 
सा अवस्थां, कथं त्येव प्रतिभासनम् १ तच्चत् , न साऽवस्था, तथाप्रतिभासस्य विकल्पासकः 
त्यादिति चेत् , सत्यम् , तथापि वतोऽज्यस्य विकल्पस्य अभावात् 'संहृत' इत्यादि वचनम् । अथना 
पंरापेक्षया इदमिष्णानामित्यदोषः । परेण हि याऽसौ तद्वस्था उपवणिता \*'संहृत्य सर्वतिक्विः 
स्थ न्तास् " [प्र० वा० २।१२४] "इत्यादिना, तस्यामपि तथैव प्रतिभासनादिति । अनेन सैव नास्ति 
इत्युच्यते । ततो निराक्त्यमेतत् [३४ख] यदुक्तं परेण— 
संहृत्याविकारम्यते तत् तत्र नास्ति यथा प्रदेशिकारेषे घटः, उपलिक्ष्यस्याप्राप्तास्य । 
संहृताशेषविकल्पावस्थायां दर्शने नोपलस्यन्ते" इति । कथम् १ प्रत्यक्षवाधितत्वात् प्रहृत्य ।

<sup>(</sup>१) "अज्ञातार्यप्रकाशो वा"-प्र॰वा॰। (२) ध्यतिबद्धान्तर्गतः पासे हिलिखितः। (३) "तसादन-धिगतार्यविषयं प्रमाणमिल्यपि अनीधगते स्वकक्षणे इति विशेषणीयस्।"-हेतुबि॰ पृ॰ ५१। "तम्राज-विसंवादग्रहणात्।"-प्र॰ वार्तिकास् १७ ३०। "तस्माहु स्वस्मिष् परस्परसापेश्वसेव स्वस्म विस्वा (१-प्र॰ वा॰ मनो॰ १।८। (१) बौद्धस्य ॥ (५) निर्विकस्प्रस्यस्य । (६) परिस्फुटरूपेण । (७) विषते । (८) प्र॰ वा॰ मनो॰ १।८। (१) बौद्ध । (१०) "स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि ब्रह्मपा रूपमीक्षते साऽश्रजा स्थिरस्थूलादिरूपेण । (९) बौद्ध । (१०) "स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि ब्रह्मपा रूपमीक्षते साऽश्रजा मतिः।" इति श्रेपः।

80

तथैव प्रतिभासनं हि कस्पनात्मकमात्मानं प्रतिपदम् आत्मिन ैविपरीतकस्पनां प्रतिहन्तीित सं-हृताशेषविकस्पावस्थायां दर्शनस्य कस्पनाविरह्यिद्धौ यत् सावनमुक्तं परेणं—\*"या कस्पना यस्मिन् काले विद्यते सा तत्कालसम्बन्धिनी पुनः स्मर्थते, यथा गोद्शनकालसम्बन्धिनी अश्वकस्पना, न च संहृताशेषविकस्पावस्थामाविनी पुनः स्मर्थते सा ।" इति । तदुक्तम्—

#"पुनर्विकलपयन् किञ्चिद् आसीन्मे कल्पनेदशी । इति वेश्वि न पूर्वोक्तावस्थायाम् इन्द्रियाद् गतौ ॥" [प्र०वा०२।१२५] इति । सत्रोत्तरमाइ-तदर्यदर्शनम् इत्यादि । दर्शनम् अविकल्पार्थदर्शनं कर्षे उपनिपत्य उप-ढौक्य स्वकार्यजन्मन्यव्यवहितं भूत्वा न पुनः सद्वोतस्रुतिजननेनै । अन्यथा इदं दूपणं स्यात्-

> #''र्यः प्रागजनको बुद्धेः उपयोगाऽविशेषतः । स पश्चादपि तेन स्वादर्थापायेऽपि नेत्रधीः ॥''

अस्यायमर्थः-यः अविकल्पो बोधः प्राक् स्वसत्तासमये अजनको तुद्धेः सदशस्मृतेः स
, वपयोगाविशेषतः ज्यापाराविशेपतः स पश्चादिष [३५क] सङ्केतस्युत्तरकाळमणि ते सौगतस्य न स्यात् जनकः । ततः किं स्यात् १ इत्यत्राह—जर्थस्य अविकल्पचोधळक्षणस्य अपायेऽपि
अभावेऽपि नेत्रधीः अक्षजविकल्पबुद्धिः । तसो न युक्तमेतत्—कः"यन्नेष जनयेदेनाम्" ईत्यावि ।
ततः स्क्लम्—उपनिपत्य इति । स्वतः आत्मनेव न वासनाप्रवोधद्यरेणकः"संस्कारा विनियम्यरेन्" १५
[सिद्धिवि ०११६] इति दोषाल् स्युत्तिं स्मरणम् जनयद् ज्यादयतः नानात्मनान्तरीयकम् आत्मनि
तवर्थवर्शनस्यस्ये अविद्यमानमाकारं सामान्यस्यं न पुरस्कतुं स्यतेः अभे वर्शयितुं युक्तम् उपपक्षम् । अत्र निवर्शनमाह-तद्र्यवत् । तस्य वर्शनस्य अर्थो निरंशस्यळक्षणं तद्र्यः स इव तद्वविति । यथा तवर्थं उपनिपत्य सतो दर्शयम् नानात्मनान्तरीयकमाकारं पुरस्कतुं युक्तः तथा दर्शनमापि इति । अन्यथा अर्थादेव सामान्यवमासिनो झानस्य उदयाद् इवसयुक्तं स्यात्—कः"तद्वि २०
अर्थसामध्यीम् (१)" इत्यादि ।

यत् पुनरत्रोक्तं प्र क्वा क र ग्र शे न-क्व"निर्दं स्वतन्त्रं साधनम् अपि तु प्रसङ्गसाध-नम् । तयाहि-यहिरयंप्राहकं चेद् दर्शनं परेणेय्यते तस्मादुत्पकं तदाकाराजुकारि च अभ्यु-पगन्तन्यम् , अन्यथा तदयोगादिति निरंग्वाऽर्याजुकारित्वात् निर्विकत्पकं सिद्धम् ।" इति, तदनेन अपास्तम्, यत्र हिञ्याप्याभ्युपगमो न्यापकाभ्युपगमनान्वरीयकः" प्रदश्येते [३५ख] २५

<sup>(</sup>१) निर्विक्षपक्षपास् । (२) वीद्धेव । (३) अन्यया सित्तुसईति । (३) उद्ध्वोऽयस्—तत्वो-प० ४० ४० । न्यायस० ५० ८६ । न्यायस० सा० ५० १६६ । अष्टस० ५० १२२ । सन्मति० टी० ४० ५२५ । (५) अर्थशक्तेम अर्थाविषयकं निर्विकस्यकज्ञानं प्राह्मस् । (६) 'तन्नैवास्य प्रभाणता' इति शेप. । इष्टन्यस्—५० १० ठि० ३ । (७) वश्चविद्यमानमाकारसुपद्श्वेत् । (८) विकस्पस्य (९) 'तहुकस्— तद्भ्यवंसासन्यंनोत्यद्यमानं तन्नू प्रमेषानुकुर्यात्''-हेतुबि० टी० ए० १९५ । 'त्याहि—अर्यस्य सामध्येन समुद्रवात् इत्याह—तद्दि अर्थस्य सामर्य्येनाश्यसमानं तन्नू प्रमेवानुकुर्यात्।''-अ० वार्तिकाळ० ५० २७८ । (१०) न अन्तरा भवतीति नान्तरीयकम् अविवासावीस्वर्यः ।

तत्प्रसङ्गसाधनम् । न चेह तदिस आकारान्तरानुकारित्वस्थाण्यविरोधात । अर्थिसिहेर्ने स्यादिति चेतः; तथैन अविकल्पसिहिरिष । न चैनं नीलादिविकल्पस्य गृहीतप्राहित्वम् , इति न युक्तम् \*''अज्ञातार्थ'' [प्र०वा० १।७] इत्यादि । यदा चैनं न्यवहारी वदित यथा मम ज्ञाना दन्नत्वः अतदाकारानुकारी वा अर्थः तैस्य कारणम्, तथा अर्थादनुत्पन्नम् अवदाकारं ज्ञानंतस्यं ५ प्राह्कम्; तदापि कथं प्रसङ्ग साधनम् वतः स्थितम्—तद्र्यवत् इति । तथा च यथा दर्शनं तदर्था-ज्ञायमानम् अविकल्पकम्, तथा तद्दर्शनादुत्पद्यमानं स्मरणमिष्यं इति विकल्पवार्तापि गता, इति न युक्तमेतत्—\*'पुनर्विकल्पयन् किश्चित् आसीन्मे कल्पनेदशी । इति वेचि" [प्र० वा० २।२२५] इति । न चा (न वा) स्मर्तौ संहताक्षेपविकल्पावस्थाप्यस्ति, कल्पनापि तद्या तथैव अन्यथा भवेत् । अथ सामान्यावसासि स्मरणमिष्यते, दर्शनमिप तर्थव्यतामिति कर्यं तैदः वस्थामाविनी कल्पना न समर्थेते इति मावः।।

वपसंदरन्ताह—तद्दर्शनम् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् दर्शनं प्रत्यक्षं न असाधारणे-कान्तगोचरम् असाधारण एकः असहायः अन्तो धर्मो गोचरो यस्य तत् तयोक्षम् न । इत एतत् १ इत्याह—ठ्यापृताक्षस्य इत्यादि । ज्यापृतानि ज्ञानजनने प्रणिहितानि अक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य तस्य कदाचित् संहत्ताहोषविकरुपावस्थायाम् अन्यव्द्यायां वा क्वचित् वाहरन्तवां तथैय १५ [३६क] असाधारणगोचरप्रकारेणीव अप्रतीतेः 'वर्शनस्य' इति पदघटना । एतदेव भावपकाह— न हि इत्यादि । हिः यस्यात् न बहिरन्तवां जातुचित् कदाचित् असहायं प्रत्यनीकधर्मरहितम् आकारं वस्तुस्वरूपं पद्मामः यथा येन प्रकारेण ज्यावण्यते कथ्यते 'परैः'' इत्यच्याहारः । कृत एतत् १ इत्यत्राह—तथैदाऽनिर्णयात् [तथैद] वर्णितप्रकारेण अनिर्णयात् अनिर्मयात् । कृत एतत् १ वहिः ज्ञानावन्यत्र देशे संप्रतीतेः तस्य । कथम्पृतस्य १ अर्थस्य न ज्ञानस्य । कृत एतत् १ वहिः ज्ञानावन्यत्र देशे संप्रतीतेः निर्णयात् एकस्य न परमाणुसंवयस्यस्य 'अस-हायमाकारं नहि पद्मामः' इति सम्बन्धः ।

एवमिप च अवयवगुणेश्यो मिन्नस्य र्तस्य संप्रतीतेः नैयायिकादिमतसिद्धिरिति चेत्; अन्नाह—नानावयवरूपाद्यात्मन इति । नाना अवयवाश्च रूपादयञ्च आत्मानो यस्य स तयोकः, ते चलाञ्च अचलाञ्च आनुताञ्च अनावृताञ्च रक्ताञ्च तद्विपरीताञ्च नष्टा [क्वा]ऽनष्टाञ्च अवयवाः नाना-वयवाः, तदात्मनः इति वचनात् चलैः पाण्यादियः चलः विपरीतैः अचलः स इत्युक्तं भवति। कथमेकस्तयेति चेत् १ 'तथासंप्रतीतेः' इति बूमः । नद्वि 'पाण्याचवयवचलने से न चलति' इत्यत्रापि तथासंप्रतीतेरन्यत् अरणमस्ति । "कृष्यमेव प्रतीतिः, नेतरेति चेत् ; नः [३६ख]

<sup>(</sup>१) "प्रसङ्गसाधनं परस्येच्छा अनिष्टापाद्वाद !"'साध्यसाधनयोद्यांष्यव्यापकभाविसद्धे व्याप्या-श्रुपममो व्यापकाम्युपममान्तरीयकः व्यापकामाधो वा व्याप्यामाधाविष्ठाभावी इत्येतप्रदर्शनफळ्य !"-प्रमेयक० ए० ५४४ । प्रष्ठा० कन्द० ए०४३ । (२) ज्ञानाकाराबनुकारी । (३) ज्ञानस्य । (४) वर्षस्य । (५) अनिकहरणं स्थार । (३) संह्वाक्षेपविकश्पावस्था । (७) व्येदैः । (८) अववविनो व्रव्यस्य वा । (९) अवयवी । (१०) अवयवचक्रनेअपि अवयवी च चक्रतीत्याकारिका ।

एकदेशचलनेऽपि लोके 'शरीरं चलि' इति न्यवहारदर्शनात , तथाहि— यदा 'किमयं मृंत उत जीवित' इति कचित् सन्देहः, तदा 'जीवित अयं इस्तचलनेऽपि शरीरं चलयति (चलित) यतः' इति न्यवहारदर्शनात । अवयविक्रयायाः अवयविति उपचारात् तथान्यवहारः, अञ्चिक्रयायाः पुरुपे उपचारात् (पुरुपो याति' इति न्यवहारविदिति चेत् , तिर्हि न अवयवेऽपि परमार्थतः क्रिया स्यात् , तैत्रापि परिक्रयोपचारात् तथा न्यवहारात् । अस्वल्ललस्यकः उमयत्र समानः । एकस्य ५ चलेतररूपत्वमयुक्तं विरोधादिति चेत् , न, स्वरूपेण विरोधासिद्धेः । निह यद् यस्य स्वरूपं तन् सेन विरुष्यते, सर्वभावेषु तथात्वापत्तेः । तस्वरूपं च तथाप्रतितेः ।

योऽप्याह परैं:—\* "पाण्यवयवे चलति न शरीरं चलति । क्रुतः १ कारणविशेषात् क्रियाविशेषसिद्धेः । यः सल्ल अवयवस्य अङ्गुल्यादेः अल्पस्य क्रियाहेतुः प्रयत्नः नासी महतः शरीरस्य क्रियाहेतुः, न वै यावान् संयोगः रूणमपसारयित तावाक्लेष्ट (तावान् काष्ठ)- १० मिति । नच अङ्गुल्यवयवे चलति शरीरं चलति इति प्रत्ययोऽस्ति ।" इति, सोऽप्यनेन निरस्तः, न खल्ज अब्गुल्यवयवे चलति तत्समवेतमपरमचलं स्वरूपं पञ्चामः, तंत्र नाट्याकारप्रतीतिविरहात् । वथापि तत्करूपने अचलावचवेषु चलमवयविरूपं करूपनीयं स्यात् । प्रत्यक्षविरोधः अन्यत्रापि [३७क] न रुण्डवारितः ।

यत्पुनवक्तं तेनैवै—#"यदि अवयवसं(सत्)कर्मसमानकालम् अवयविनि कर्म १५ स्याद् अपि ति अकुल्यवयने चलति श्वरीरं चलतीति प्रत्ययः स्यात् । कि कारणम् १ असति देशव्यवधाने उपलम्याधारसमवेतस्य कर्मणः प्रत्यक्षत्वात् , न चैषम् अङ्गुल्यवयने चलति चलति चलति शरीरमिति प्रत्ययः।" इति, तदिष न युक्तम् , क्लोचरत्वात् , 'इत्तचल्नेऽपि शरीरं चलवि चलि शति व्यवहारक्शेनात्' इति । किञ्च, अवयवात्मकत्वे अवयविनः अवयवस्य पाण्यादेः आकाशादिभ्यो विभागे नियमेन विभागः, तैर्वा संयोगे संयोगः सिद्धो भवति न मेर्वे। २० न हि इस्तस्य कुतिबद्ध विभागे केनिवद्ध संयोगे चलतः" अचलर्क्ष से युक्तः । अस्य विभागतः"-

<sup>(</sup>१) अवयवेशी । (२) अवयविक्षयाम् अवाधितप्रस्वयः प्रमाणमिति चेत् । (३) वैद्योपिकः । तुलना-"अवयविसद्धावे तु वाधकं प्रमाणमिति । त्याद्दि-पाणी कम्पवति तद्धाक्षरं शरीरं व कम्पते, पादे वा कम्पमाने तद्धतं शरीरं व कम्पते इत्येकस्य धिरह्यभंताप्रसङ्घः ; तदसङ्कतव ; पाणी कम्पमाने शरीर-कम्पस्पावस्यम्मावनियमाभावात् । यदा पाणिमात्रं चालवितुं कारणं भवति तद्धा तम्मात्रं चलति व शरीरं कारणामावात् । यदा तु शरीरस्यापि चळनकारणं भवेत् तद्धा शरीरं चलत्वेव नास्याचळनमस्तिति कृतो विरोधः १"-प्रशां कन्द० ५० ४१-४२ । (४) शरीरं । (५) शरीरं चल्याते इत्याकारप्रतीत्यमावप्रसङ्खात् । (६) वैद्योपिकण । (७) क्रियाशिक्ष्य । (८) शरीरस्य । (५) शरीरं चल्याते इत्याकारप्रतीत्यमावप्रसङ्खात् । (६) वैद्योपिकण । (७) क्रियाशिक्ष्य । (८) शरीरस्य । (५) शंवोगः विभागो वा । (२०) "विभागावस्त्रं द्विधः कारणविभागात्रं कारणविभागात्रं करोति न तद्धा अवयवान्तरार्व् विभागं,करोति न तद्धा आकाशादिदेशात्, यद्धा तु आकाशादिदेशाद्विभागं करोति न तद्धा अवयवान्तरार्वे विभागां,करोति न तद्धा अवयवान्तरार्वे विभागात्रं होति न तद्धा अवयवान्तरार्वे विभागाः, करोति न तद्धा अवयवान्तरार्वे विभागाः । तद्धा कारणयौर्वर्तं माणो विभागः कार्यविनाशिविश्च कार्यं कारणमावात् कार्यामाव इत्यवविविनाशः । तद्धा कारणयौर्वर्तं माणो विभागः कार्यविनाशिविश्चरं कार्यक्षस्य, कारणामावाद्धस्थिमानुरपत्वावपुर्यान्तरस्याः । त्र पुराद्धादाकान्धादिदेशात् विभागास्यस्य कार्यविनाशादिदेशात् विभागास्य कार्यविनाशाद्धस्य कार्यस्य कार्यस्य कार्यविनाशाद्धस्य कार्यस्य विभागास्य कार्यस्य क

विमागोपपत्तौ संयोगजसंयोगोपपत्तेः अयमदोषः। कुत एतत् १ कारणेन वियोगिना 'संयोगिना वा कार्यमवद्यं वियुज्यते संयुज्यते वा यथा तन्त्वादिसंयोगिना, तुर्थादिना पटाविरिति चेत् ; स्यादेतदेवं यदि कार्यंकारणयोः कथिबदैस्यं स्थात् , इत्तर्या कुम्मकारकारणेनापि वियोगिना संयोगिना वा केन-चित् सर्वं घटादि तत्कार्यं वियुज्येत संयुज्येत वा । 'समनायिकारणेन' इति विशेषणादयमहोषः, ५ कथमदाः (मदोषः १) कार्यकारणमेदैकान्ते समवायीतरकारणविमागकारणाभावात् । समवायः तत्कारणमिति [३ ७२३] चेत् ; न, तस्य निपेधस्यमान (त्स्यमान) त्वात् #"प्रत्यक्षं सविकल्पकं(ल्पं) च" [सिद्धिवि ०२।२६] इत्यादिना । अनिषेधेऽपि यथा विवक्षितयोः कार्यकारणयोः अन्तराले समवायः, तथा घटादिकुम्मकारयोरपि । अथ सम्बन्धाऽविशेपेऽपि क्रतक्षित प्रत्यासत्तेः किवित कस्यचित् समवायि केनचित् [संयुज्यमानेत] वियुज्यमानेत [वा] संयुज्यते वियुज्यते वा किन्नित्, <sup>१०</sup> तर्हि तस्या एव कस्यचित् केनचित् तादात्म्यसिद्धेः किं समवायेन विभागजविभागेन संयोगज-संयोगेन च ? पाण्यादेख कुतश्चित् केनिवद् विमागात् संयोगाद्वा न पैरं शरीरस्य विभाग (गं) संयोग (गं) वा पत्रयामें: । तथापि तत्करूपने एकमेव न किञ्चित् स्यातः । अथ पाणिशर्धीरयोपि भेदः, क्रतः १ विभागभेदात्ः अन्योऽन्यसंभयः-पाणिशरीरयोः भेदसिद्धेः विभागभेदसिद्धिः, अस्याश्च प्रकतिसिद्धिरिति । नापि पाण्याकाशयोः पैरिणामविशेषव्यतिरेकेण परस्तयोर्विभागोऽस्ति १५ यः शरीराकाशविमागकारणं स्यात् , अन्यया कारणविमागात् कार्यविमागात् , कार्यविमागस्य <sup>1°</sup>तवृन्तरं तथोरेकतामयात् स्यात् , तत्रापि <sup>1°</sup>तदन्तरमित्यनवस्था । स्वरूपमेव ततस्तस्य विमक्त-मिति चेत्; अन्यत्रापि तदस्तु । किञ्च, यदि आकाशादिना संगुक्ते प्रतीयमाने एव शरीरे ततः पाण्यादिविभागप्रतीतिः स्यात्, युक्तमेतत्-अ''पाण्याकाश्चविभागात् श्ररीराकाश-[३८क] विभागः ततः श्वरीराकाश्वसंयोगनिवृत्तिः।" इति । न चैवम्, तथा क्रमातुपळक्षणात्, २० पाण्याकाशविभागकाळ एव शरीराकाशविभागवर्शनातः। नहिं कश्चित् <sup>र्रश</sup>वादिना संयुक्त एव शरीरे सम <sup>१९</sup>ततः पाण्यादिकं विमक्तमिति मन्यते । उत्पर्लपत्रशतवेधवद् आग्रुवृत्तेः तद्तुपरुक्षणमिति चेत् ; भवेदेवं यदि तत्पत्राणां स्वरूपदेशमेदवत् तद्विभागानां स्वरूपकालमेदः कृतश्चित् सिद्धः स्यात् , न चैवम्, प्रतीतिबाधनात् ।

यत्पुनरुक्तं परेण—क्वं 'पाण्याकाश्चयोविंमागात् तत्संयोगविनाशः'' इति, तन्न सुन्दरम्, ३५ संयोगे सति विमागानुत्पादात् तक्किरोधिनि । यथैव हि संयोगविरोधिनि विमागे ससुत्पन्ने संयोगो नद्दयति तथा विमागविरोधिनि संयोगे स्थिते विमागो नोत्पद्यते । न हि शीतविरोधिनि

अञ्चतसंयोगस्य कर्मणः काकाल्ययाभाषात् । कारणाकारणिवभागादिण कथस् ? यदा इस्ते कर्मोत्यवगवान्तराद् विभागमञ्जवद् आकाशादिदेशेन्यो विभागानारम्य प्रदेशान्तरे संयोगानारमते तता ते कारणाकारम-तिमागाः कर्मे या दिशं प्रति कार्योरम्पाभिग्नुर्वं तामपेश्य कार्योकार्यविभागानारमन्ते, तदनन्तरं कारणा-कारण-कारणसंयोगाव कार्योकार्यसंयोगाविति ।"-प्रश्न अग्न ५० ६०-६८ ।

<sup>(</sup>१) "कारणसंयोगिना झकारणेन कार्यसनस्य संयुज्यते इति न्यावः"-प्रशः मा० ए० १८५.। "कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते"-प्रशः कन्दः ए० १३९ । (२) "परसंयुक्तत्रित्वए"-प्रशः कन्दः "कारणसंयोगिना कार्य संयुज्यते"-प्रशः कन्दः ए० १३९ । (२) "परसंयुक्तत्रित्वए"-प्रशः कन्दः ए० १४९ । (६) निमित्तस्तेनापि । (१) तन्तुपटयोः । (५) प्रत्यासन्तेः । (६) मिनस् । (७) तुज्या-ए० १४९ । (६) निमित्तस्ते तु यवेकस्माद् विसागक्कत् । तवेवान्यत इत्यस्ति च विमागो विमागतः ॥"-न्यायमः ए० "प्रतिवास्यस्ते तु यवेकस्माद् विसागक्कत् । तवेवान्यतस्य । (११) आकाशादिना । (१२) आदेः ।

पावके स्थिते शीतोत्पादादिः । संयोगे विनष्टे तदुत्पाद इति न्वेत् ; क्रुतस्तर्हि वैद्विनाशः ? विभागादिति चेत् , अन्योन्यसंश्रयः—सति संयोगविनाशे विभागोत्पादः, वैस्माच तद्विनाशः इति । अथ दृश्यत एव संयोगे सत्येव विभागोत्पादः, 'न दृष्टेऽतुपपन्नं नाम' इति चेत् ; न; तथा-प्रतीतिविरहात् । संयोगविनाशात्मकविभागप्रतीतेश्च'संयोगविनाशः, विभागः' इति नाम्नि भेदः नार्थे । विभागाभावे क्रुतस्तकार्थे इति चेत् १ वन्नाशामावे क्रुतो विभागः ? स्वकारणात् कर्मणे ५ इति चेत्, तासोऽपि (नाशोऽपि) 'स्वकारणात्' इति ब्र्मो दृव्यादेरिति [३८ख] यहस्यते—

#"अनादिनिधनं द्रव्यस् उत्पित्सु [स्थास्तु] नश्वरम् । [स्व] तोऽन्यतो विवर्तेत क्रमाद्धेतुफलात्मना॥" [सिद्धिवि० ३।२१] इति।

त च अन्योन्यापसरेंद्वस्युव्यतिरेकेण परं कर्म, यद् विभागस्य अन्यस्य वा कारणं स्यात्, इत्तर्या कत्य्रेपणादिक्ष (क्रि)योत्पत्ताविष यदि द्रव्यं स्वभावतो न चलति न तर्हि तस्य क्रुतिश्चद् १० विभागः संयोगो वा देशान्तरादिना, अविशेषेण सर्वस्य प्रसद्भात्। अथ यस्यैव तदिति मतिः, कस्य १ समयायसम्बन्धः आकाशादेरि । तैत्सम्बन्धस्य तत्राप्यविशेषात् । एव यः चलयति (चलति) इति प्रतीयते तस्य तैदिति, न, स्वयमचलि तत्यतीत्ययोगात् आन्त्रताप्रसद्भात् । स्वयं चलति चेत्, तर्हि द्रव्यत्यस्पविशेष एव क्रिया न परा, इति न युक्तमेतत्— अप्तर्भव्यस्यम्गुणं संयोगिविभागेषु विशेष्यः प्रमत्येश्विति कर्मलक्ष्यम्। विशेष्यः ११।१० इति विभक्षम् अपित्राचिभागेष्ठः कर्मः १५ [वैशेष्यः ११।१४] इति व । एतेन आकाशायीरयोविभागात् भवतः विभाविभागोत् नार्याक्यातः ।

यत् पुनरेतत्—\*\*''उत्तराकाश्चपाणिसंयोगात् श्वरीराकाश्चसंयोगः ]" इति; तद्यि न प्रावीतिकम्; निह 'पूर्वं शरीररहितस्य पाणेः आकाशेन संयोगः, पश्चात् श्वरीरस्य' इति प्रतीतिरस्ति । आशुद्धस्या यौगपयिकश्चमोऽपि निरस्तः । अपि च, यदि गगनादिभ्यो वियुज्यमाने पाणों शरीरं वियुज्यते, तैः संयुज्यमाने तस्मिन् तत् संयुज्यते वा , तिर्हितेभ्योऽवियुज्यमानेपु [३९क] पादा- २० दिपु तत्वैव "त्वस् वियुज्यते इति युगपत् "तत् संयुज्यमन्यथा च स्यात् ।

स्यान्मतम्—सर्वोत्सना तद् वियुक्तमेव, किन्तु आकाशादिभिः संयुज्यमानेषु पादादियु आशु

वित्तसंयोग इति तत्संयुक्तप्रतिपत्त्यविच्छेद इति, तम्न निरूपितासिधानम्, अन्यथाप्यविरोधात्।

त हि एकं वछावयवापेक्षया वछम् अन्यथा अवछम्, तथा विभक्त-संयुक्तावयवापेक्षया संयुक्तं

विभक्तं च विरुद्धम्, सच्छैकरूपवत्। अथ एतदिष नेष्यते, कथं तर्हि #'गुणाइच गुणान्त- २५

रम्'' [वैशे० स्० १।१।१०] इत्यत्र सूत्रे अन्तरश्च्यस्य उक्तं प्रयोजनमिदं शोमते—#'कार्य-कारणगुणयोः क्रचित् जात्यन्तरत्वज्ञापनार्थत्वाददोषः। कथम् १ यथा शुक्काशुक्कैः

तन्तुभिरारव्यस्य पटस्य रूपं कारणरूपेम्यो जात्यन्तरिति।का पुनः तत्र रूपे जातिः १

<sup>(</sup>१) संयोगिवनाञ्च । (२) विमागाञ्च । (३) संयोगनाञ्चः । (४) क्रियातः । (५) गमवज्ञील । (६) संयोगस्य । (७) व्यापित्वात् समवायस्य । (८) कर्म । (९) वलनकियारिहते । (१०) "संयोगिव-मागेष्वनपेक्षकारणिनिति"—वैद्यो० स्० । "संयोगिवसागेष्वनपेक्षं कारणिनिति"—वयस्त्रवृ० ५० १० १० । (१३) विफलिनिति निरर्यकस् । (१२) "कार्यं विरोधि यस्येति बहुव्रीहि."—वैद्यो० उप० ५० ११ । (१३) द्यरीराकाससंयोग । (१४) वारीरस् । (१४) द्यरीरस् । (१६) वारीरसं वोगः ।

4

चित्रत्विमिति त्रूपः । विशेषानवधारणात् , यस्वा सौरूप (यञ्चासौ रूप)विशेषः ग्रुङ्क-त्वादिः सोजस्मात् नावधार्यते इति । न चेदमरूपं द्रव्यम् उप(अनुप)छिष्प्रसङ्गात् वायुवत् । उपलम्यमानत्वाच तन्तुवत् रूपाधिकरणम् ।" इति ।

एतेन यदुक्तम्-

#"चित्रं तदेकमिति चेत्, इदं चित्रतरं महत्।" [प्र० वा० २।२००] इति;

पतदिप प्रत्याख्यातम् , चित्रशब्दस्य अनेकार्यविषयत्यानभ्युपगमात् । क ति वर्तते इति चेत् १ एकस्मिन् इाचळे रूपे वर्तते इति । तथा च प्रतिमासः—इावळो गौः शवळः सल् अद्देश । कथम् १ यदि हि शुक्ळाशुक्छैः तन्तुमिर्जनिते पटे नीळादीनि रूपाणि [३९ल] मिन्नानि बहूनि वर्तन्ते, अपि ति अर्थः अर्थः तन्तुमिर्जनिते पटे नीळादीनि रूपाणि [३९ल] मिन्नानि बहूनि वर्तन्ते, अपि ति अर्थः अर्थः च सति अपिशुद्रव्यवृत्तित्वात् रूपवत् ।" इत्यत्र निवर्शनस्य साध्यविकळता । अर्थेकम्, नीळाव्यः क वर्तन्ते १ द्रव्ये चेत्, प्रकृतो होषैः । तद्र प इति चेत् ; केन सम्बन्धेन १ संयोगेनेति चेत्, तद्र्यत्वात् वेत् ; स्याव्योऽपि वृत्ये तेनेव" वर्तन्त इति समवायामावः । नीळादीनां द्रव्यादिषु अनन्तर्मावात् पदार्थान्तरस्य । सादात्त्येन चेत् ; स्विः 'शब्देकरूपवत्" इति । ततः स्थितम्—चळाचळसंयुक्तासंयुक्तस्य पदार्थान्तरस्य । सादात्त्येन चेत् ; सिद्धं 'शब्देकरूपवत्" इति । ततः स्थितम्—चळाचळसंयुक्तासंयुक्तस्य पदार्थान्तरस्य । सादात्त्येन चेत् ; स्वः वर्णस्य नानावयवात्मनः' इति चचनम् , हशोः (हश्येः) अवयर्वः अह्नोहच (अह्नरेष्ट्य) हश्येतरात्मकत्वप्रतिपादनार्थं च ।

नन्वेवम् विकारन्तवयवप्रहणेऽपि पटो गृष्टोत, न चैवम् , विश्वपोऽनयवेन्द्रियसिन्नकरिन्स् सहायस्य अययवीन्द्रियसिन्नकरिन्स् अवयव्युप्रक्रम्मक्रस्वादिति चेत् , स्यादेतदेवं यदि अवयव्युप्रक्रम्मक्रस्वादिति चेत् , स्यादेतदेवं यदि अवयव्युप्रक्रम्मक्रस्वादिति चेत् , स्यादेतदेवं यदि अवयव्युप्रक्रम्मक्रस्वादिति चेत् , स्वय्यवेन्द्रियसिन्नकर्वोऽन्यः, अन्योऽवयवीन्द्रियसिन्नकर्वः, येनोच्यते—'मूयोऽवयवेन्द्रियसिन्नकर्षसहायस्य अवयविन्द्रियसिन्नकर्षस्य [४०क] अवयव्युपक्रम्मकत्वात् । यदि च, अव-यविन इन्द्रियसिनकर्षोऽस्ति, क्रुतसर्वः ज्ञानं नोत्पद्यते १ कथमन्यथा समन्धकारावे अवयविज्ञानम् , निह तत्र भूयोऽवयवेन्द्रियसिनकर्षोऽस्ति सालोकादिप्रदेशवत् , इतस्या तन्ज्ञानेऽस्पष्टता-

<sup>(</sup>१) इससमवायस्य वाह्यप्रात्यक्षद्वेतुत्वात् । (२) विनन्न क्रियं (२) क्रियं विवाद विन्न विन

ज्यवहारो न स्वात् । अवयवाऽप्रहणकृतः सं इति परस्य दर्शनम् । अथेन्द्रियसन्निकर्षोऽपि वैस्य
नेज्यते; एकावयवस्यापि न स्वादिति तैस्यापि न अहणम् । ततोऽयुक्तमेतत्—\*"एकतन्तुवीरणसंयोगात् पटकटसंयोगः" इति, तद्अहणोपायामावात् । अथ तेशे (अथ ने)ज्यते तेंत्सन्निकर्षः, पटस्यापि स्यात् #"कारणसंयोगिना कार्यमवद्द्यं संयुक्यते" [प्रशः भाः पृः ६४]
इति वचनात् , अन्यथा वीरणेनापि न स्यात् । किय, एकतन्त्वययोन्द्रियसन्निकर्षोऽपि यदि ५
तद्भूयोऽवययोन्द्रयसन्निकर्षसहाय एव तन्तूपळम्भकः, तिर्हे तद्वयवेन्द्रियसन्निकर्षोऽपि तद्भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकर्षसहाय एव तदवयवोपळम्भकः, एवं वावत्परमाणवः । न च तेपाभिन्द्रियसन्निकर्षे इति सर्वाश्रहणम् । यदि च एकावयवेन्द्रियसन्निकर्पात् तैत्र झानं न स्यात् , तिर्हे
जळमग्नकरिणः क्रसात्रदर्शनात् 'करी तिष्ठत्यत्र' इति प्रतीतिने स्यात् , इष्यते च परेण । ततः
सायूकम्—'इश्यावयवैः दृश्यात्यनः विपरीतेः विपरीतात्मनः' इत्यस्य प्रदर्शनार्थम् 'नानावय-१०
वारमनः' [४० ख] इति वचनमिति, तथा क्षोवृतैः आवृतात्मनः विपरीतैर्विपरीतात्मन इत्यस्य व

''नन्बेकस्या[ऽऽखृता]नाष्ट्रतत्वानुपपत्तेः अयुक्तमेतत्। न खळु एकस्मिन्नवयवे पाण्यादी आव-रणे सत्यिप शरीरस्य आवरणमस्ति महत्त्वात्। न हि यावान् आवारकद्रव्यसंयोगः अवययमावृणोति तावान् अवयविनं ''तस्य महत्त्वातु पुनरत्य एकावारकद्रव्यसंयोगिविशेष आवृणोति यथा प्रतिशरा-दिसंयोगिविशेषः क्रुक्यमिति । अवययवारकं तु द्रव्यम् अवयविना संयुक्तं नाऽऽवृणोति अमह- १५ स्वात् संयोगिवशेषामावाच, यथा कौपीनप्रच्छावकमस्यं 'श्वासः यथा वा परिधानवासं वृत्ति । सममावयक्युपछव्यिप्रसङ्ग इति चेत् , 'र्यसम्प्राऽसमप्र' इतिशव्ययोः मेदिवपयत्वात् , अवयवि-नस्तु अमिन्नत्वात् । न सळु अवयवी समग्रो नाप्यसमग्रः, तस्य एकत्वात् । अपि भवान् गृह्य-माणस्य अवयविनः किमगृहीतं मन्यते येनायमकुत्स्नो गृह्यतः इत्याचष्टे १ आवृतोऽघयवो न गृह्यत इति चेत् , न गृह्यतां नाम, अवयवी तु गृह्यते 'त्तोऽन्यस्वात्। इयांस्तु विशेषः' —येवासवः २०

<sup>(</sup>१) समन्यकारादी अस्पप्रताभ्यवहार. (२) अवयविनः । (३) एकाचयवस्यापि । (४) एका-वयवेन्त्रियसचिकर्पः। (५) एकावयवोपछम्मकः। (६) बावन्तः परमाणुक्षपा अवयवाः सन्ति तावतां सक्तिकर्पं नाथक्यकः। (७) अवयिति। (८) शुण्डा। (९) "एकं चलं चलेमांन्यैः नष्टं नष्टेमं चापरै.। आवृतैरावृतं रूपं रक्तं रक्तेविंकोक्यते ॥"-अमाणस • ए० १०२ । न्यायवि० २।२७१ । (१०) "त तावदे-कस्यावयिनी प्रहणाग्रहणे , अवथवावरणेऽपि तस्य कतिपयावयवावस्थानस्य प्रहणाहेव । न श्व बह्ववयवा-वस्थानस्य प्रहणे इव तादशस्थीस्थानवभासादनवभासोऽवयविन इति साम्प्रतस् , परिमाणभेदी हि स्वीक्यमवयिष्यमै । व च तस्य तादशस्यानवमासे अवयवी अनवभासितो अवति, तस्य ततोऽन्यत्वात् , सस्माविन्दियसन्तिक्पंमात्रादवयविनो अहणस् । इन्द्रियोणार्थस्य इन्द्रियावयवैत्र्यस्य इन्द्रियोणार्यावयवानास इन्द्रियावयवैर्थावयदानां सन्निकर्णात् परिमाणभेदग्रहणमिति सामग्रीभेदादधयवितस्परिमाणभेदयोर्ग्रहणा-अहणे उपपर्यते।"-न्यायवा० सा० प्र० ३८४। "एकावयवावरणे अवयव्यावरणस्यामावात्। स होको ऽनेकेषु अनाब्तेतरकतिपयानयवप्रहणेन युद्धते तस्य सर्वन्नाभिक्तत्वात्।"-प्रका० कन्द० प्र० ४२। (११) अवयविनः । (१२) अरुपस्य आवारकस् । (१३) अधिकस्यावारकं विद्योपसंयोगसद्भाषात् । (१४) "एक-सिन् मेदानावात् मेदशब्दप्रयोगानुपपचेरप्रक्तः ॥११॥-क्रस्मिमिति अनेकस्याशेपामिधानम् , एकदेश इति नानात्वे कस्यचिव्सिधानम् , ताबिमी फुत्स्नैक्देशशब्दौ भेदविषयौ नैकस्मिखवयविनि उपपद्येते भेदासावादिति ।'१-न्यायसा० ४।२।११ । (१५) अवयवात् । (१६) "यसु बहुतरावयवसहणवत् स्यूङ-प्रतीतिनं भवति तद् सूर्योऽवयवप्रचयप्रहणस्य परिसाणप्रकर्पप्रतीतिहेतोर्साचात् । यत्र तु सूर्यसामवयचानाः

यवानाम् इन्द्रियसन्निकर्षः तैः सहोपङम्यते, येषां पुनः आवृतत्वान्नेन्द्रियसन्निकर्षः तैः सह नोपङम्यत इति चेत्, उच्यते—शक्ष्रेकरूपवद् आवृताऽनावृतैकावयव्युपपत्तेर्नाऽयुक्तमेतत्।

[४१क] यत्पुनरुक्तम्—'निह यावा[नावा]रक्तसंयोगीऽनयवमावृणोित तावान् अवयिवनम्' इति; तव्पि न स्कम्, \* 'कारणसंयोगिना हि कार्यमवद्भ्यं संयुज्यते'' [प्रश्वारमावृणे ६४] ' इति वचनाद्वयववद् अवयिनोऽष्यावारकसंयोगोऽस्ति । तस्य चोत्पत्तौ अवयवी समवायिकारण-मिति सर्वात्मना सँ तत्कारणं चेत् , तत् सर्वत्र तत्संयोगप्रतिपत्तिरिति कथन्न तावानेव तत्संयोगः तदावारको न स्यात् येनोच्यते—'अवयविनं पुनः अन्य एव आवारकद्रव्यसंयोगिवशेष आवृणोिते' इति । अथ न सर्वात्मना किन्तु एकदेशेन, सांशत्वमवयिनः । नतु चोक्तम्—समग्राऽसमग्रशव्दयोर्भेदिविषयत्वाद् अवयविनस्तु अभिन्नत्वात् तैर्वतुपपत्तिरिति, सत्यमुक्तम् , किन्तु 'तद्मि१० न्नत्वात्' इति वदता तस्य एकं स्वरूपमद्गीकृतम् । तेनैवं चेत् संयोगसमवायिकारणम् , तैत्र संयोगः समवेतः प्रतिभातीति न तैर्दृहितं तद्गुपमस्ति इति नोकदोषपरिहारः ।

यद्यान्यदुक्तम्—'अपि च भवान् गृहमाणस्य अवयविनः' इत्यादि, तत्राप्युच्यते—अधयिन स्वरूपं न गृह्यते नावयवस्वरूपम् । एवं कथक्किद्वयवाऽवयिवनोस्तादात्स्यात् , अन्यथा आवा-रकजलादिमध्ये दृश्यभागस्य अवयविनः स्तम्भादेः सन्देहो न स्यात्—'किमस्ति किं वा नेति, १५ कियान् वा समस्ति १' इति ।

यद्यान्यत्—'इयांस्तु विशेषः' इत्यावि, तव्य्येतेन निराकृतम्, स्रथैव हि आधृतावयवा इन्द्रियेरसिक्रकृष्टा नोपळभ्यन्ते तैत्सहितश्च अवयवी ', तथा आवारकसंयुक्तः केवळोऽपि"[४१क्] नोपळभ्यते । ततः स्थितम्—'आधृतावयवापेक्षया आषृतात्मनोऽन्यापेक्षया अन्यथाभृतस्य' इत्यस्य प्रतिपादनार्थम् 'नानावयवात्मनः' इति वचनम् । तथा 'नष्टेः नष्टात्मनोऽनष्टेरनष्टात्मनः' इत्यस्य प्रतिपादनार्थम् 'नानावयवात्मनः' इति वचनम् । तथा 'नष्टेः नष्टात्मनोऽनष्टेरनष्टात्मनः' इत्यस्य २० च प्रतिपादनार्थम्' ।

नतु च नष्टा अवयवाः त एव ये निष्क्रियावयविभ्योऽन्ये देशान्तरादिसंयोगिनो विच्छिन्नाः यथा पादादिभ्यो इस्ताद्यः, नच तेषु इरीरावयवी विद्यते प्राक्तः पादादिषु येनोच्यते—'अविन-ष्टावयवापेक्ष्या अविनष्टः' इति, अन्यधा निष्क्रियावयवेभ्य इव आकाशादिभ्यः चित्रपाण्यादि-विभागो न भवेत्। तदुक्तम्— "'द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेषु अकारणमनपेक्ष इति २५ गुणलक्ष्यणम्" [वैशे० १।१।१६] इत्यत्र स्त्रे केश्चितः "'तथा कारणयोः वंशदलयोः विभागो विभागमिमिनिर्वर्तयिष्यम् वंशिवनाश्रमपेक्षते । कस्मात् १ अविनष्टे वंशे अस्वातः नत्र्यात् । स्वतन्त्रावयवप्रतिविभागो विभागमारमते न कार्यवद्यावयवप्रतिः, एतच यथा सुवद्धं भवित तथा अग्रे वक्ष्यामः इति, तदुच्यते—कारणयोर्वशदलयोः विभागात् सक्ते (क्रि) यस्य अवयवस्य वंशदलस्य आकाशादिभ्यो विभागः" इति चेत् , स्यान्यतं संयोगी भावरणम् अव्यवस्य वंशदलस्य आकाशादिभ्यो विभागः" इति चेत् , स्यान्यतं संयोगी भावरणम् अव्यवस्य वंशदलस्य अकाश्मि व अद्यवस्य , यथा जकविभगस्य विशोमात्रदर्शनात्।"

<sup>(</sup>१) अवयवैः । (२) संयोगस्य । (३) धवयवी । (४) सांशरवानुवपत्तिः । (५) अवयवितः । (६) स्वरूपे । (७) एकस्वरूपे अवयविति । (८) संयोगरहितस् । (९) आवृतावयवितिष्टमः । (१०) उपरुप्तते । (११) अवयवी । (१२) वानावयवास्त्रनः इति वचवय् ।

( गात ) सिक्रयस्य अवयवस्य वंशदछस्य आकाशादिभ्यो विमागः स क्रियाज इति न र्द्रव्यार-म्मकसंयोगविरोधिविभागारम्भकस्य कर्मणः । [ यानि ] द्रव्यानारम्भकसंयोगविरोधि-[४२क] 'विमागारम्मकाणि कर्माणि न तानि द्रज्याना (द्रज्यार) रम्मकसंयोगनिरोधिनं "विमागमार-भन्ते यथा नृत्यतः अवयवकर्माणि, तथेहापि छेदनमेदनतक्षणकर्मणामपि आकाशादिभ्यो विभाग-जनकत्वे द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्मकत्वं न स्यात् । अस्ति च. तस्मादिद्मुच्यते—छेद- ५ नपादनतक्षणकर्माणि स्वाश्रयस्य आकाशादिम्यो न विभागमारमन्ते द्रव्यारम्मकसंयोगविरोधिवि-भागजनकत्वात् , व्यानि पुनः स्ताश्रयस्य आकाशादिभ्यो विभागमारमन्ते न तानि द्रव्यारम्मक-संयोगविरोधिनं विभागमारमन्ते यथा सत्यतः अवयवकर्माणि इति । "वभयसंयोगित्वाद **उमा**-भ्यां वियुच्यते इति चेतु , स्यान्मतं यथाऽयं सिकयोऽवयवः अवयवान्तरेण संयुच्यते तथा आका-शादिभिर्पि, तस्माद यथा अवयवान्तरेण संयुक्तवात् तेन वियुज्यते तथा आकाशादिभिरिप सं- १० युक्तत्वात् तेभ्योऽपि वियुज्यते इति , न , अनेकान्तात् । नायमेकान्तः-इस्तावयवे उत्पन्नं कमे <sup>6</sup>स्वामयस्य सर्वसंयोगिभ्यो विमागमारमत इति, किंतर्हि क्रतश्चिते इत्म् , रप्टत्वात् । रप्टं खळु अबुगुळिकमे अबुगुळिद्रव्यस्य आकाशादिम्यो विभागमारभते न अवयवान्तरादः द्रव्यारम्भकसंयोग-विरोधिनं विसागमार्सत इति तथेर[ मिप ] पाटनाचवयवकर्म अवयवान्तराद् द्रव्यारम्भक-संयोगिवरोधिनं विभागमारमते नाकाशादिभ्यः इति तस्माद् [४२ख] 'उमाभ्यां वियुज्यते' इति १५ अयक्तमक्रमिति । क्रतः पुनरयं विशेष इति चेत् १ कारणविशेषात् ।

स्यान्मतम्—इस्ताधवयवद्यत्तिस्वाऽविशेषेऽपि सति कानिचित् कर्माणि स्वाशयस्य आकाशादि
श्यो विभागमारभन्ते "कानिचित् पुनः अवयवान्तराद् द्रव्यारम्भकसंयोगिवरोधिनं विभागमारभन्त

इति किंक्रतोऽयं विभागः इति १ कारणविशेषात् क्रियाकारणविशेषाद्यं विशेषः । तदुक्तम्—

#"नोदनविशेषात् "उदसनविशेषः।" [वैशे०स्०५।१।१०] इति । #"तत्र कार्याचिष्टे कारणे २०

कर्म उत्पन्नं अवयवान्तराद् विभागमारभते, विभागाद् द्रव्यारम्भकसंयोगिनवृत्तिः, ततः

कार्यद्रव्यं निवर्तते, तस्मिन् निवृत्ते कारणयोवर्तमानो विभागः सिक्रयावयवस्य आकाशा
दिम्यो विभागमारभते" [प्रश्न०भा० प्र० ६८] इति "। को हेतु रिति चेत् १ स्यान्यतं 'कार्यद्र
व्यनिवृत्तौ कारणयोवर्तमानाद् विभागात् सिक्रयावयवस्य आकाशादिश्यो विभाग उपजायते न

पुनः पूर्वम्' इत्यत्र को हेतुरिति १ कार्यद्रव्यविनाशसहचरितत्वं हेतुः ; यदि सित कार्यद्रव्ये स
१५

कियावयवस्य आकाशादिश्यो विभाग उपजायते, नैवं तिर्हे तस्य कार्यद्रव्यविनाशसहचरितत्वं

13 स्याद् अह्गुल्याकाशविभागविति चेत्, अत्र प्रतिविधीयते—

यत्तावदुक्तम्-'कारणयोर्वंशद्खयोर्विमागो विमागमभिनिर्वर्तयिष्यन् वंशविनाशमपेक्षते'

<sup>(</sup>१) ज्ञन्योत्पावक । (२) सकाधात् सर्वति । (१) आकाधात्दिदेशविसाय । (१) अववयविभागस् । (५) ज्ञव्ययविभागस् । (५) ज्ञव्ययविभागस् । (५) ज्ञव्ययम् । (६) त्रुव्यत्म । (६) त्रुव्यत्म यदा तस्याययवस्य अवययान्तराद् ज्ञव्यारम्मकसंयोगविनाशकं विभागं करोति न तदा ज्ञव्यविस्द्वाद् आकाकातिदेशाँद्विभागं करोति । यदा आकाधादिदेशातः । न तदा अवययान्तरादिति स्थितिनियसः ।"—प्रश्ना० कन्द० ए० १५५ । (७) आकाकादिदेश-अवयथान्तर एतदुः भयसंयोगित्वात् । (४) द्वस्तरः । (९) इक्तवक्षनादिक्षाणि । (१०) तत्याटनादिक्षणणि । (११) तूरोन्स्थेण । (१२) ज्ञष्टम्यस्-पृ ४५ दि० १०। (१३) वं ४६ति निर्योकसन् ।

इत्यादि ; [४३क] तत्र अह्गुल्यवयवे छेदक्रियातः अवयवान्तराद्विभागात् संयोगिवनाशे सित यदि अवयविनः झरीरस्य विनाशः सिंह तद्वयवछेद्वन्कमीदिमात्रत एव झरीरस्य नाशे तद्व् गुणानां नाशात् तद्वयव्युपलम्मिक्छतदारम्मकपादायवयवानामेव उपलम्भः स्यात् । न चैवम्, विन्छेदनात् प्राक् पश्चात् तत्समकालं च 'तद्वेवदं झरीरम्'इति प्रतीरेः । वृह्वरया छिन्नाङ्गुलिरि ५ 'स एवायं मदीयः पुत्रः' इत्यादि व्यवदायिक्छोपप्रसङ्गः । नतु च एकावयवसंयोगिवनाशे पूर्वद्रव्यिन्द्वाते पुत्रः अवस्थितसंयोगे न्योऽवयवेभ्यो अन्यद्रव्यगुप्तायते अवोऽयमदोष इति चेत् ; 'कोशपानेरेव केवलमर्थोऽयं प्रत्येयः, न प्रतीतेः, सर्ववेक्षत्वप्रतीत्युपलम्मात् । आन्तेयमेकत्वप्रतीतिरितिं चेत् , न ; बाधकामावात् । अय पूर्वद्रव्यविनाशे द्रव्यान्तरोत्पत्तिरेव बाधकिति चेत् , सा क्ष्यः सिद्धा १ तत्प्रतीतिर्विक्षमाञ्चेत् , अन्योन्यसंप्रयः—सिद्धायां द्रव्यान्तरोत्पत्ती तत्प्रतीतिर्विक्षमाः, त-१० साव्यविक्षित्रमाञ्चेत् , अन्योन्यसंप्रयः—सिद्धायां द्रव्यान्तरोत्पत्ती तत्प्रतीतिर्विक्षमाः, त-१० सावतिविद्धिरित । यदि च, सर्वदा शरीरस्य एकत्वे प्रतीयमाने एकावयवसंयोगिवनाशे पूर्वव्यविनाञ्चते प्रतीतिर्विक्षमाः । अविवाद्या प्रताविक्षमाः । विद्या विद्या अवस्थितसंयोगेभ्योऽवयवेभ्योऽन्यद्रव्यमुप्तायते इतिव्यते , तिर्हं सह क्रमेण च वरं परमाणव एव अभ्युपगताः , तथा च अवयव्यविद्याचनम्यासाद् मवन्तो मुच्येरत् । स्यु-छेकप्रतित्या वाधनसम्बन्यत्रापि ।

किंच, [४२ख] 'अड्गुस्यवयवे चळति आधृते शारीरं न चळति नाण्याव्रियते तथा
१५ प्रतीतेः' इत्यभ्युपगन्य एकावयवसंयोगिवनाशे अवयविनाशः सर्वयाऽभ्युपगच्छन् कथं सुखः १
तथाप्रतीतेः समानत्वात् । अपि च, यदि नाम एकावयवसंयोगिवनाशः किमायातं चेन "ततो
भिन्नस्य अवयविनो विनाशः अतिप्रसङ्गात् १ न झवद्यं कारणनाशाद् धत्यनं कार्य नश्यि
अत्र (अन्यत्र) परिणामिकारणविनाशः ( शात् ) । न च संयोगः परिणामिकारणं परस्यं अन्ययाऽभ्युपगमात् । असमवायिकारणविनाशादि तन्नाशः " तथाप्रतीतेरिति चेत् , न, एकावयद९० संयोगिवनाशेऽपि कार्यद्रव्यस्य कथिब्रद्वस्थानस्य प्रतीतेः ।

पतेन मेदनादिश्यः एकावयवस्य अवयवान्तराद् विभागेन संयोगनाशात् पूर्वापयि-विनाशः प्रत्याख्यातः , निह्न कर्णेकावयवस्य मेदने शरीरस्य वन्त्वेकावयवस्य पाटने पटस्य वंशस्य स्वरस्पतकः (स्वस्पत्वकः ) तक्षणे विनाशः प्रतीयते । नतः कार्यद्रव्याऽविनाशकवंशिकणः [ याः अ ]वयवस्य आकाशादिश्यो विमागः अस्वातन्त्र्यात् । स्वतन्त्रावयवप्रशत्तिः विमागः २५ सिक्रयावयवस्य आकाशादिश्यो विभागभारमते । कस्मादिति चेत् १ कार्यद्रव्यविनाशसदः चरितस्य आकाशादिश्यो विभागस्य तद्वयवे दर्शनादिति चेत् , तस्य तिः अवयवान्तराहिमागः कार्यद्रव्ये अविनष्टे के प्रतीयते १ अप्रतीते एकोऽस्ति नापर इति कि [४४क] कृतो विमागः १ स्यान्यतम्—अवयवान्तिहमागः विभागस्य स्वनायवान्त्रपत्त्या अनुसीयमानः पूर्वमध्वतिमानः

शादिभ्य इति , न , तद्वयदान्तरादिव आकाशादिभ्योऽपि तद्विमागे कार्य (या) विनाशाद्।

व नतु यदि पूर्व ( व ) "तद्वयपा तद्विमागः, क्ष्यमाकाशादिभ्यः १ कारणामावे कार्यातुर्यः

<sup>(</sup>१) कावयिधमूतशरीरगुणानाम् । (२) जनवधक्रेवनात् । (३) वदि शरीरविनाशः स्थात् तदा । (३) मर्षं पीरवैव कर्यं विद्वनासयोग्यः यद् पत्र कम्बन्द शरीरमुप्पक्रसिति । (५) तवेवेदं शरीरमिति । (६) मर्पं पीरवैव कर्यं विद्वनासयोग्यः यद् पत्र कम्बन्द शरीरमुप्पक्रसिति । (५) संयोगस्यवसमवायिकः परमाणुष्येष शरीरादिमतीतिर्मविष्यति । (१) अवयान्तात् । (११) इस्यारम्मकर्मयोगीवरीधिविमागः । (१२) अवयवान्तात् ।

त्तेरिति चेत्, स्यादेतदेवं यदि अवयवकर्मणः तदन्तरादिव आकाशादिभ्यः तिहमागो न स्यात् । एकस्मात् कर्मणः कथमनेको विभाग इति चेत् १ कथम् आकाशकाळदिगात्मादिभ्यो युगपत् 'तस्य बह्वो विभागाः तैर्वा संयोगाः, येनेदम् #"संयोगिविभागानां कर्मण [वैशे०स्०१।१।२०] इत्यत्र बहुवचनस्य प्रयोजनसुक्तं शोभेत । एकावयबद्यत्तिकर्मणः अवयवाभ्यां ह्रो विभागौ अव- खवेभ्यः बहुवो विभागाः, न च आकाशादिभ्यः इति स्वकचिवरचिवमेतत् ।

ैस्यान्मतम्—छेदनादिकमं सिक्रयावयवस्य आकाशादिम्यो विभागं नारभते द्रव्यारम्भक-संयोगिवरोधिवमागजनकत्वात्। यत् पुनः तदवयवस्य आकाशादिम्यो विभागमारभते न तद् द्रव्यारम्भकसंयोगिवरोधिनं विभागमारभते यथा नृत्यतोऽवयवकमं इति, नायं हेतु; असिद्ध-स्वात्, संयोगिवनांशस्यैव विभागत्वादिति चिन्तितमेतत्। 'न च छेदनादेः 'परं प्रति द्रव्या-रम्भकसंयोगिवरोधिविभागजनकत्वं सर्वथा सिद्धम् अवयविनाशप्रसङ्घात्' इति च । यदि च १० [४४ख] नृत्यतोऽवयवकमं सिक्रयावयवस्य आकाशादिभ्यो विभागहेतुः, अवयवान्तरिवभाग-हेतुनं हष्टः इति छेदादिरि तद्वत् तदहेतुः प्रकल्पते, तिर्दं कारणयोर्वशदळयोर्वर्तमानो विभागो निष्क्रियावयवस्य आकाशादिविभागहेतुनं हष्टः इति सिक्रयस्यापि तथैव कल्प्यताम् अविशेषात्। प्रमाणवाधनं प्रकृतेऽपि ।

किंच, \*\*'संयोगविमागानां कर्म कारणं सामान्यम्' [वैशे०स्०१।१।२०] इति १५ घचनात् तृत्यतोऽवयवकर्माणि इस्ताधवयमानाम् अन्योऽन्यतो विमागं किन्नारमन्ते १ यवं सित्रं वतः संयोगविनाशात् तृत्यतोऽवयविनो विनाशः स्यादिति चेत्; न , \*''एकावयव-संयोगविनाशे पूर्वद्रव्यमिष्ट्रचतौ पुनः अवस्थितसंयोगेम्योऽवयवेम्यः अन्यद्रव्यमुपनायते'' इत्यमिषानात् पुनः प्रवृत्तिकर्मविशेषम्यः संयोगविशेषतोऽन्यद् द्रव्यं स्यात् । 'अविच्छि-भ्रप्रतिपत्तिश्च आशुकृतेरिति । एवं सित किं छव्यमिति चेत् १ \*''छेदनादिकर्म सिक्रया- २० ययवस्य आकाशादिन्यो विभागं नारमते द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागजनकत्वात् । यत् पुनः तस्य' ''वतो विभागमारमते न तत् ''तजनकं यथा नृत्यतोऽवयवक्मी'' इति च्छन्ते, वैधम्येट्छान्तविळोपात् । ततो यथा सिक्रयावयवस्य अवयवान्त्यत् क्रियातो विभागः

<sup>(</sup>१) अवयवस्य । (२) "संयोगिविकायवेगानां कर्म सामान्यम् ॥२०॥ कारणमित्यजुपद्वः । यद्र प्रत्ये कर्मीत्यन्तं तेन सर्म धावद्द्वन्यं संयुक्तमातीत् तावत् संय्याकान् विभागान् जनवित्वा तायतः संयोगानिए पुनरन्यत्र जनवित्यः "-वृद्धे० उप० ११११० । (३) "कार्यणाविष्टं व्यासमारुध्यकार्यमिति वावत् संयान्यत्र कारणे कर्मीत्यन्तं न कारणमात्रे यद्दा अवयवान्तराद्विभागं द्वन्यारम्भकसंयोगिवरोधिनं करोति त स्वा आकाशादिवेशात् , यदा त्याकाशादिवेशात्र तदा अवयवान्तराद्विभागं द्वन्यारम्भकसंयोगिति स्थितिः विभागाविभागविन्तायाः प्रतिशाता ।"-प्रश्च० व्यो० ५० १९९ । न्यायद्याः त्याः अतिशाता ।"-प्रश्च० व्यो० ५० १९९ । न्यायद्याः त्याः द्वन्यत्मकसंयोगिति।विभागानात्मकत्वेन व्यासम् । द्वन्यारम्भकसंयोगिति।विभागानात्मकत्वेन व्यासम् । वृद्यारम्भकसंयोगिति।विभागानात्मकत्वेन व्यासम्भकसंयोगिति।विभागान्यतम्भकत्वेन विभागविरोधिविभागानिरोधिविभागानिरोधिविभागानिरोधिविभागानिरामकत्वेन्य । अत्रो यत्रेत्र प्या विद्वत्याद्वती धूमध्यावृक्तः ।"-प्रश्च० कन्द० ५० १५६ । (४) जैनं प्रति । (५) विन्तितद्य । (६) अवय्यान्तरिवभागादेतुः । (७) परस्परिवभागे । (८) अत्यन्तर्यभिक्तावित्राविर्वति प्रकत्वप्रतिपत्तिः । (१) आकृत्वादेन। । (१) अवव्यान्तरिवभागादेतुः । (१) आकृत्वादेन। । (१) अवव्यान्तरिवभागिति प्रकत्वप्रतिपत्तिः । ।

तथा तत्त्वाद् [४५६] आकाशाविभ्यः । नच अनैकान्तिकोयं हेतुः , तथाहि-'अह्गुल्याकाशविभागाद् हस्ताकाशविभागो भवित न तुक्तियाजः (तः) इति । अनेकान्त इति चेत् , वक्तमत्र
अङ्गुलिचलने इस्तस्यापि कथिद्धत् चलनम्, आकाशाविभ्यः तिव्रभागे इस्तस्यापि तवैव विभागः,
अन्यथा प्रथक्तिद्धिः स्यादिति । नतु च यद्ययं सिक्तेयस्य अवयवस्य गगनाविभ्यो विभागः कियानः
५ स्यात् , तदपि तर्हि कियानन्तरसुत्यद्येतं , आद्यावयविभागवत् , न चोत्पनः । तदुक्तम्
\*'क्रुक्न्द्रारकोऽसि केन तदत्सरम् सात् (तदवसरम् श्रातः) ।'' इति । कर्मणा यस्मिनवसरे
विभागः कर्यव्यम् (व्यः) सोऽस्य नष्ट इति चेत् ; न सत्यमेतत् , विभागेऽप्य[स्य] समानत्वात्।
शक्यं हि वक्तुं यद्ययं विभागात् स्यात् विभागः वदनन्तरसुत्यद्येत , न चैवम् , क्षि[अवयव]विमागात् स्योगविनादाः तस्माच इत्यविनादाः पुनर्विभागः इत्यङ्गीकरणात् । कर्मानन्तरम् अवयवारात् संयोगविनादाः तस्माच इत्यविनादाः पुनर्विभागः इत्यङ्गीकरणात् । कर्मानन्तरम् अवयवारात् संयोगविनादाः तस्माच इत्यविनादाः पुनर्विभागः इत्यङ्गीकरणात् । तम् कर्णाद्येकावयवच्छेवनादिभ्यः सर्वात्मना पूर्वेदष्टविनाको युकः ।

यत्पुनरक्तम्—\*''अवयवेषु कर्माणि ततो विभागः तेभ्यः संयोगविनाद्यः ततो द्रव्यविनाद्यः'' [प्रशः आ० प्र० ४६] ैहति , तदिप न परीक्षाक्षमम् , अवयवेभ्यो मिन्नानं कर्मणासुत्पत्ताविप तैत्त्वरूपचळनाऽभावाद् "अतिप्रसङ्गात् । न तेषां ततोऽपि विभागभावः, १५ भावेऽपि "तत एव न ततः तत्सं योगविनाद्यः । यद्यप्ययं" भवेत् तथापि संयोगाद् [४५ख] मिन्न इति संयोगस्य तदवश्यस्य अवस्थानातु (नान्न) कार्यस्य नासौ (नाशो) नाम ।

एतेन संयोगिविरोधित्वं कर्मणः प्रत्याख्यातम् । यद् येन नाइयते तत् तस्य विरोधि, न च संयोगेन नाइयते कर्म । "ततो नाझमावेऽपि कर्मणो न किञ्चित् जायते । नवेयं प्रणाक्षिका "व्पत्स्य प्रतीतिगोचरचारिणी—पूर्वम् एषु (पूर्वमवयवेषु) कर्म, ततो विभागः, तस्मात् संयोगिवनाहाः, ततो २० ऽपि द्रव्यविनाहाः, एतस्माच तदाश्रितरूपादिनाहाः , किन्तु दण्डादिपातानन्तरं चटादिनाहा एव "वद्गोचरचारी । ततः स्थितम्—'नष्टावयवैर्नष्टः अन्यैः अनष्टोऽवयवी' इत्यस्य ज्ञापनार्थं 'नाना-वयवात्मनः' इति वचनम् ।

यतेनेदमपि प्रत्युक्तम् यदुक्तं - \* ''द्र्ञ्याणि द्रञ्यान्तरमारमन्ते'' [वैशे०स्०१।१।१०] इति ; \* ''द्रञ्यं च तदन्तरं च कारणद्रञ्येग्योऽन्यत् कार्यद्रञ्यम्' इति , कथम् १ २५ एकान्तेन तेभ्यः" तदन्यत्वनिषेधात्। कथित्रज्ञत् पक्षे समवायवैयर्थ्यात् ।

यत् पुनरेतत्— # 'द्रव्ये च द्रव्याणि च तदन्तरमारमन्ते'' ते, नवैकस्य ततोः (ततः) संयोगः, अनेकवृत्तित्वाद् अस्य वि तदवयवानां संयोग इति चेत् , च तेन तन्तुद्रव्यमुत्पादितम् ।

<sup>(</sup>१) "यथा अझ्युव्याकाशादिविसागात् इस्ताकाशिवसागः ""-प्रश्न० व्यो० ए० ५०९। (२) अङ्गुलिइस्तयोः । (३) विसागानन्तरसेष । (४) पूर्वप्टश्नरोरिविनामः । (५) "कर्माण्युत्पद्यन्ते, तेम्यो विसागाः, विसागम्यः संयोगिविनाकाः, संयोगिविनाक्षेम्यङ्च कार्यद्वन्यं विनस्यति।"-प्रश्न० आ० १६। (६) अवयवस्यरूप । (७) जिन्नाद्वन्यक्रियातः अन्यन्न चक्रनस्यीकारे । (८) अवयवानाम् । (९) कर्मणोऽपि। (१०) सिन्नस्यादेव । (११) विनाशः । (१२) संयोगात् । (१३) वैशेषिकस्य । (१४) प्रतीतिगोधरचारी। (१५) कारणद्वन्यस्यः कार्यद्वन्यस्य सिन्नस्यनिवेचात् । (१६) संयोगस्य ।

न च येष्वेकं द्रव्यं यदैव अवयवेषु समवेतं तवैव तेषु अपरं समवैति इति चेत् , न , स्कन्धादिप स्कन्धोत्पत्तेः अप्रतिषेधात् , मृत्पिण्डादेः शिवकाद्युत्पत्तिदशैनात् । निह शिवकाद्युत्पत्तेः पूर्वं तदारम्भकाः क्रियासंयोगभाजो भागाः प्रतीताः ।

स्यादेतत्—'शिवकादयः [४६क] संयुक्तावयवारञ्जाः कार्येद्रव्यत्वात् पटादिवत्' इति , तम्म , 'एकत्र तथामावदर्शनात् सर्वत्र तद्भावकल्पने '[छोह्] छेल्यं वकं पार्थिवत्वात् काष्टवत्' '५ इंत्याद्यपि स्यात् । प्रत्यक्षवाधनान्नोति चेत् , किं पुनः शिवकादीनाम् आरम्भका अवयवाः ततः प्राक् प्रत्यक्षतः सिद्धा येन तद्भावनं न भवेत् । किंच. नन्तवः कथं पटस्य जनकाः १ तद्भावे भावाद् अभावेऽभावादिति चेत् , अत एव सृत्यिण्डोऽपि शिवकादिकारणमस्तु । नतु मृत्यिण्डविनाशे शिवक्षभावः, अन्यथा 'तत्काछेऽपि 'तद्दर्शनं भवेत् पटकाछे तन्तुदर्शनवदिति चेत् , न , सृत्यिण्डस्य शिवकार(काकारपरि)णामात् । न च तन्त्ववोऽपि 'प्राक्तनत्वमावपरिकरिततनवः पटे दृश्यन्ते १० तद्दापि अपरापरपरीणामात् । न च तन्त्ववोऽपि 'प्राक्तनत्वमावपरिकरिततनवः पटे दृश्यन्ते १० तद्दापि अपरापरपटोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तदुक्तं न्या य वि नि इच ये—

#"कारणस्याऽश्वयं तेषां कार्यस्योपरमः कथम् ?" [न्यायवि० १।१०३] इति । "नालुपरतः, पटेन प्रतिबद्धास्तन्तवः पटान्तरं नारमन्ते । तत्रुक्तं परेण—#"तन्तवः पटामरम्य पटेन प्रतिबन्धात् पटान्तरं नारमन्ते" इति , तत्रेषं चिन्त्यते , पेटन कारणस्य स्वरूपपद्दारः, शक्त्यपद्दारः, ज्यापारापद्दारः, कार्यद्रव्योत्पत्तिनिषेधो वा तेष्नत्तरज्ञनने प्रतिबन्धः १५ स्यात् १ तत्र नाषः पक्षः , कार्यकालेऽपि शारणसन्तोपगमात् । नापि द्वितीयः, नित्यस्य विवयोगात् । तत्रुक्तं कैश्चित्—

\*"तस्य शक्तिरशक्तिर्वा या स्वमावेन संस्थिता ।

नित्यत्वाद्चिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ॥" [प्र० वा० २।२२] इति ।
"अत एव एतीयोऽपि न युक्तः, शक्तेकस्वभावस्य [४६स्व] सतः अवश्यं कार्य- २०
जन्मिन व्यापारात् । चतुर्यः पुनः अत्यन्तमसंभवी, "प्रति शक्तेन कारणेन क्रियमाणायाः कायोत्यचेनिपेधाऽयोगात् । ततः पटकाळेऽपि समवायि-असमवायि-निमित्तानां तन्तु-संयोगेश्वरादीनां सन्द्रावात् पटान्तरोत्पत्तिः स्यात् । अन्ययेदमयुक्तम्—क्ष"निवृत्ते तत्पटे अवस्थितसंयोगात् परान्तरमारभन्ते ।" इति । न च अकिञ्चित्करस्यं व (सत्ताऽ) पेक्षणीयेति ।

पतेनेदमि निरस्तं यदुक्तं परेण—#''तथा पटोऽपि रूपादीनारम्य रूपादिवन्ताद् १५ रूपान्तरं नारभते। एवं कर्म(न) कर्मकारणं मुसलादिप्रतिबन्धात् <sup>१</sup> तदन्तरं नारभते'' इत्यादि। कथम् १ स्रति समर्थे कारणे केनचित् प्रतिबन्धाऽयोगात्। तस्पक्ष (ततस्त्रकः) पूर्वस्वमावाः तन्तवः पटे अभ्युपगन्तन्या इति परिणामसिद्धिः। तथा च एकमपि द्वन्यं "तदन्तरारम्भकमिति

<sup>(</sup>१) पटादी । (२) "क्षचिन्न नियमो स्टब्सा पार्षिचारकोद्दकेश्वयत् ॥ —बहुपु पार्थिचेषु काष्ट-पापाणाविषु कोद्दकेश्वरववर्गानेऽपि पार्थिव एव वज्रे अकोद्दकेश्वरवदर्शानेऽपि पार्थिय एव —"-म० द्वा० मनो० शश्य०। (३) शिवककार्केऽपि। (४) मृत्यिण्डदर्श्वर्मः (५) पूर्वपर्याविशिष्टाः। (६) किन्तु उपरत एव। (७) पटान्तरजनने। (८)पटकार्केऽपि। (१) वन्तुसत्त्वस्वीकारात्। (१०) शक्तपपहारामावात् अन्यया अनित्यत्वापत्तिः। (११) वित्यत्वादेव। (१२) 'अति' इति निर्यंकं आति। (१३) संयोगस्य। (१४) कर्मान्तरम्। (१५) हम्मान्तरारम्मकम्।

सिद्धम् । 'द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि आरमन्ते' इत्येवं वक्तव्यम् , तेन ['द्रव्यान्तरं] द्रव्यान्तरं द्रव्यान्तराणि यथासंभवं द्रव्याणि आरमन्ते' इति लम्यते । यथैव हि लनेकं द्रव्यम् एकं द्रव्यमारममाणं दृश्यते तथा एकमि द्रव्यम् एकं द्रव्यम् हे बहूनि द्रव्याणि आरममाणमुपलम्यते, यथैको घटो हे बहूनि वा कपालद्रव्याणि । नतु तेपैं विमाग एव केवलं जायते न तैं।नि, पूर्वे भेव तद्भावात् । एवं घटोऽपि मृत्पिण्डावस्थायां कल्प्यताम् । वपम्ला(मा)र्थक्रिया-[४०क] व्यपदेशादिविरद्दः ॲन्यत्रापि । ततः सामूक्तम्—'नानावयवात्मनो घटादेः बहिः संप्रतीतेः' इति, तथा 'नानास्पादिस्वभावस्य' ।

अथ रूपादेः र्ततो भेदात् कथं वैदात्मन इति युक्तमिति १ तन्न, प्रतीतिविरोधात् । अपि च गुणगुणिनोभेंदेकान्ते नियमेन घटादेदें झान्तरप्राप्तौ रूपादेः र्तत्प्रितिनं स्थात् । न चात्रे विभागने १० विभागः संयोगनो वा संयोगैंः, \*\*'द्रव्याश्रयी अगुणदान् गुणः'' विशे० स्० १।१।१६] इति ''वचनात् । कृतोत्तरख्रायं पक्षः' । न च रूपादेः स्वयं वेशान्तरप्राप्तिनिमेन्ना क्रियासमस्ति, द्रव्यत्वप्राप्तेः, \*\*'क्रियाचद् गुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्'' विशे०स्०१।१।१६] इति वचनात् । ततो घटादेः रूपाद्यात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम् । 'वप्तमिति चेतः तर्दि रूपाद्यात्म-नामेव कारणद्रव्यान्तरपरम्भो न रूपादिनिरपेक्षणाम्, नापि रूपादिरदितः' तदारम्भः । 'ततोय १५ एव द्रव्याणां द्रव्यान्तरपरम्भः स एव गुणानां गुणान्तरारम्भः इति न युक्तमेतत् \*\*'गुणाब गुणान्तरम्'' [वैशे० स्० १।१।१०] इति ।

यत्पुनरेतदुक्तं परेण-#"घटरूपाद्युत्पत्तौ घटः समवायिकारणं कपालगता रूपादगो-ऽसमवायिकारणम् ।"इति, तदप्येतेन निरस्तम्, निहं रूपाद्युत्पत्तेः पूर्व घटो रूपादिरहितः इत-श्चिन मानात्त प्रसिद्धो यः समवायिकारणं स्यात् ,तदभावात् कपाळरूपादेः असमवायिकारणत्बद्धा-

२० नुपपन्नम् । ततः स्थितमेतत्-'नानारूपाद्यात्मनः' इति ।

पुनरिष कथं मृतस्य १ [४७ख] परिणामिनः नवपुराणादिविवर्ताः परिणामाः वद्यत्र इति । चिन्तियव्यते चैतत् । नतु नानावयवव्यतिरेकेण नापरः तदात्मा घटादिः संप्रतीयते, नापि रूपादिव्यतिरेकेण, तद्महणोपायाऽभावात् । तथाहि—चक्षुषा रूपं श्रोत्रेण शब्दः व्राणेन गन्धः रसनेन रसः स्पर्शनेन स्पर्शः संप्रतीयते तथाप्रतीतेः, न च अपरं भुणिरूपं र्तत्र प्रतिमासनमवधाः सनेन रसः स्पर्शनेन स्पर्शः संप्रतीयते तथाप्रतीतेः, न च अपरं भुणिरूपं र्तत्र प्रतिमासनमवधाः स्पर्शनेन स्पर्शः संप्रतीतः तद्माहकमित्त, तत् कस्ये एवं रतदात्मनो घटादेः संप्रतीतेः द्रस्यच्यतामिति चत् १ अत्राह—'अन्तः चित्रैकाकारस्य वा (स्येव)' इत्यादि । चित्तस्य हानस्य एकस्य[अ]ः

<sup>(</sup>१) क्यां । परापेक्षमदेमुक्तम् । (२) क्यांकानाम् । (३) कपाकानि । (४) मृत्यिण्डायस्थायाम् । विशेषक्षमदेमुक्तम् । (२) कपाकानाम् । (३) कपाकानि । (४) मृत्यिण्डायस्थायाम् । विशेषक्षम् । (१) स्पादौ । (१०) सम्मवित । सम्भिति भावः । (६) चटावेः । (१०) स्पादौ । विशेषक्षम् । (१०) स्पादौ । (१०) सम्भवित । (१०) प्राप्ति ।

साघारणस्य नीठावाकारस्य । अत एव आह्-चित्रस्य भवलस्य संशयादिज्ञानस्य अर्थोऽनर्थे-विषयतया शवछस्य, इव शब्दो यथीर्थः-यथा चित्तस्य ईटशस्य अन्तः, तथा उत्तम्रकारस्य घटादेः संप्रतीतेः इति । औन्ये '(चित्रस्यैव' इति पठन्ति, तेषां कारिकोपाचोऽयमर्थों मवति न वेति चिन्त्य-मेतत् । अस्माकं तु एव (इव) शब्दपठनात्र दोपः । \*\*'प्रतिमासैक(क्य) नियम'' [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादिना समर्थियव्यमाणो दृष्टान्तोऽत्र स्तवितो (स्वितः) #"न स्वितस्य पात्रस्य ५ प्रवेशों निर्म्तमों (निर्ममों) वा" इति न्यायात् । नन्वस्ति ताँहशस्य वहिरन्तर्वा प्रतिभासः, स तु भ्रान्तः । बहुक्तं प्र ज्ञा क रे ण-क्वं 'गायामरीचिप्रमृतिप्रतिभासवद्सन्त्वेऽप्यदोपः ।'' प्रि० वार्तिकाल०३।२११] इति चेत्, अत्राह-नचेत्यादि। न च नेव तस्माद् उक्तादर्थात् यः विप-रीतार्थः तस्य प्रकाशकं किञ्चित् प्रत्यक्षमतुमानं वा ज्ञानमस्ति यस्मान्कानात् प्रकृतमर्थतत्त्वं भ्रान्तं स्यात् । प्रतिमासमानविपरीतार्थकानेन हि वाधितं 'भ्रान्तम्' इति व्यवह्रियते यथा एक- १० चन्द्रज्ञानेन चन्द्रह्यमिति मन्यते । नतु यत एव तद्विपरीतार्थप्रकाशकं न किञ्चित ज्ञानमित अत एव प्रकृतमर्थतत्त्वं में न भ्रान्तम् दत्यपरं:, तेन एवंबदता विभ्रमेतरविवेर्कं एव निरस्तः स्यात् न क्रमाष्क्रमाऽनेकान्तः । तथा च क्षणभद्गाविसाधने प्रत्यक्षमनवसरम् । तँवभ्युपगमे प्रकृतमर्थतत्त्वं भ्रान्तसभ्यपगन्तञ्यम्, तैष तद्विपरीतार्यप्रकाशके ज्ञाने सति, इति कथं न वाघकमावः १ न च तवित । कथमिति वेत् १ अत्राह-नृष्टि इत्यादि । हिः यस्मात तृदेकान्ते स वासौ एकान्तरच १५ वदेकान्तः वस्मिन् निरंशक्षणिकपरमाणुङक्षणस्यङक्षणैकान्ते स्वसदसत्समये स्व आत्मीयः स्त्रस्य वा सौगतस्य सत्समयः परमार्थसमयः असत्समयोऽपरमार्थसमयः व्यवहारसमय इति यावत् । तदुक्तम्-

#"द्रे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धूर्मदेशना । लोकसंष्ट्रतिसत्यं च सत्यं च परमाश्रतः ॥" [माध्यमिक० का० २४।८] इति। २० तत्र अस्य सौगतंकिल्पतकानाद्वये वस्तुनः क्रिया [४८ख] अनुभवः तस्याः संभवो न इति । तथाहि-तस्य सत्समयो यथा पूर्वोत्तरक्ष्णाभ्यां मध्यक्षणस्य विवेकैकान्तः, तथा मध्यक्षणेऽ-पि स्तन्मादिसर्वभागानाम् अन्योऽन्यते इति "परमार्थसञ्जयमात्रं तस्वमितिः तत्र एकपरमाणुपर्य-वसितं दर्शनं न परमाण्यन्तराणि ईक्षितं क्षमते. एकस्य अनेकार्यविषयत्वाऽयोगातः मध्यक्षणदर्श-नस्य पूर्वापरश्रणविषयत्वायोगवत् समदोपत्वात् । तथा च परछोक्तप्रख्याति (परछोकं प्रत्या- २५ ख्याति") । एकपरमाणुपर्यवसितं च दर्शनं पुरुषाद्वैतमाकपतीति निरूपयिष्यते । तम्र स्वसत्समये अर्थिक यासंभवः । नाप्यसत्समये, तत्र दृश्यप्राप्ययोरेकत्वे "त्रत्यक्षप्रामाण्योपगमात् । भवत् तदः-

<sup>(</sup>१) 'यया' इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। (२) ज्याद्याकारा । (३) भटादे । (४) झणझवादिलक्ष-णस् । (५) बीदः । (६) इदं आन्तस् इद्बाआन्तिमिति विवेको सेदः । (७) क्षणमङ्गादिसाघने प्रत्यक्षस्या-तुपयोगस्वीकारे । (८) ख्रान्तस्यन्य । (९) विवेकैकान्त मेद इति वायत् । (१०) परमार्थानाम् स्वलक्ष-णपरमाण्नां सन्वयमात्रमेव तस्वम् । (११) परछोको हि इहजन्मान्त्यचित्तस्य परजन्माद्यचित्तेन सहैक्य-प्रतिपत्तिगम्यः । सेव च संभवति इति स्टाल्यास्यानमेव जातमिति सावः । (१२) 'प्रत्यक्षविषयभूतो वार्य प्रत्यक्षसुत्पाच क्षणिकत्वात् विनद्यति । अतः यत् इञ्यं सवति प्रत्यक्षस्य न तत् प्राप्यते इति अन्यद् हरं प्राप्त<del>ञ्चान्यदिति विसंवादि प्रत्यक्षं स्यात्' इत्याणक्कार्यां समाहितस्-गत् हृदय-प्राप्यक्षणयोः पृकत्वसा-</del>

संभव इति चेत्, अत्राह—तथा सति इत्यादि । तथा तेन स्वसदसत्समये इत्यनेन प्रकारेण तहे-कान्ते अर्थिकियासुसंभवे (याया असंभवे) सित कथं नैव अञ्चणिकत्वे वस्तुनः कालत्रयातुय-यित्वे क्रमयीगपद्याभ्यां क्रमेण यौगपद्येन वा अर्थस्य क्षणिकत्वलक्षणस्य क्रिया अनुमवः तस्याः विरोधात् । तथाहि-एकदा उपलब्धस्य पुनः पुनः उपलम्मे क्रमेणार्थिकया । न च पूर्वोपलम्मेन ५ पुनः पुनः तस्यैव उपलम्भ इति प्रतीयते , तैत्काले उत्तरदर्शनानां तद्दर्यस्य च अभावेनदर्शनाः भावात् । नापि 'उत्तरदर्शनेसावेन (र्शनेन) पूर्वोपळव्धं प्रतीयते' इति प्रतीयते, तैत्काळेऽपि पूर्व-दर्शनटक्यरूप[४९क] योरमावात् । न तत्त्तमुदायेन; क्रममाविनोः तदसंभवात् । उभयकार-वर्ति तज्ज्ञानमेकं न युक्तम्, उक्तदोपात् । पूर्वेण उत्तरेण वा दर्शनेन परस्य पूर्वस्य वा प्रहणे सर्व-ब्रह्मानिक्रोपादिति, तेंस्याः विरोधः । तथा साक्षादक्षेषपूर्वापरस्वभावानुभवो यौगपद्येन वर्षः <sup>१०</sup> क्रिया । तेत्र चानाद्यनन्तस्त्रभावस्य एकक्षणे प्रतिमासनात् तदेव क्षणिकत्वमिति तैस्या विरोधा [त] स्मात् सतोऽलुभूयमानस्य साकल्येन क्षणभङ्गसिद्धिः । कुत एतत् १ इत्यत्राह-तत्रैव इत्यादि ! तुत्रेव तस्मिन्नेव र्तदेकान्ते न अक्षणिकत्वे इति एवकारार्थः, तेत्र "तव्विरोधस्य रहीय-परिच्छेदे प्रतिपाद्यिष्यमाणत्वात् । ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यां तद्विरोधात् अर्थक्रियाविरोधात् । तथाहि—न तावत् निरंशक्षणिकपरमाणुरुक्षणस्वरुक्षणार्थस्य क्रमेण क्रिया अनुमनः, अञ्चणि-१५ फत्वप्रसङ्खात् , "तस्य <sup>१९</sup>तस्यक्ष्मणत्वात् । नापि यौगपदोन, <sup>13</sup>योगिदर्शनप्रसृतितद्तुमवकार्याणाम् एकपरमाण्याकारदर्शनदेशकाळस्वभावसाङ्कर्येण तद्वद्सिद्धः, "अन्यथा युगपदशेषदेशानां दर्शनेऽपि न काळसाङ्कर्यं अवेत् । "ननु न यथोक्तपरमाणुळक्षणं खलक्षणमिष्यते नापि युगपदनेकातुमक्कारि येनार्य दोषः स्यात्, अपि तु यथा[व]भासम्, \*"यद् यथावभासते तत् तथैव परमार्थसत्" इत्यादि वचनादिति चेत , अत्राह—ततो यत्सत् इत्यादि । न [४९ख] यथोक्तप्रमाणुरूपं २० तत्त्वम्, अपि तु 'यथाप्रविभासम्' इति योऽयं परस्य अभ्युपगमः तस्मात् यत् सत् रायन्त्रः गोचरचारि \* "उपलम्भः सत्ता" [प्रव्वार्तिकाळ०३।५४] इति वचनात् , तत् सर्वस् अनेकान्तात्मकं गत्यन्तरामावात् तस्य ।

अथवा, यदुक्तम्—'न च तद्विपरीतार्थप्रकाशकेम्' इत्यादि, तत्र उक्तनीत्या प्रत्यक्षं यविष नास्ति तथापि 'थत् सत् तत्सर्वं क्षणिकं यथा घटः तथा च विवादाधिकरणम्' इत्यतुमानं स्थादिवि २५ चेत्, अत्राह—नहि इत्यादि । नहि तदेकान्ते खणिकेकान्ते स्वसद्सत्समये 'सदसद्' इवि रोष्य यद् दृष्टं तदेव प्राप्तमिति एकत्वाष्यवसायकृतस्तत्र व्यविस्वादः । अतः प्रत्यक्षप्रामाण्यसमर्थनाय स्वासत्काळीनार्थक्रिया कथिन्वद्रस्युपगतैव सीगतेव इति मावः ।

(१) पूर्वोपख्न्मकाछ । (२) उत्तरदृशंनकाछऽपि । (३) पूर्वोत्तरवोः । (४) अर्थकियायाः । (५) वीगपद्मपद्मे । (६) उत्तरदृशं च कर्तुं योग्यद्मामायात् व्यंक्रियाया असाव एव । (७) अर्थिक्रयायाः । (४) श्रिपिकेकान्ते । (६) तित्यपद्मे । (१०) अर्थिक्रयाविरोधासायस्य । (११) अक्षणिक्रयस्य । (१२) एक्स्यवेक्षक्षणव्यापित्वस्त्पक्षसेण वर्षोक्रयाकारित्वादिति भावः । (१३) योगिवृद्यंने ते सर्वे पूर्वोत्तरकाव्यक्तिः
परमाणपः प्रतिम्नान्ति अतः विषयकारणतावादिनां सर्वेषां तद्वुस्त्रवस्त्यवर्षणाय् वर्तमानपरमाणुकार्यसूरअनुस्रवेन सह एकवेशता एककाव्यतः च स्यात् , एतच साङ्कर्णमसिद्धम् । (१४) एवं न स्यातदा विष्यपृक्षेऽपि यौगपदोन अर्थोक्रयाप्रसाधने काव्यसद्भव्यापितः कर्य दीयते १ (१५) प्रतिमासाद्वैतवादी प्राष्ट ।

भावप्रधानो निर्देशः । ततोऽयमर्थः-स्वंसत्त्वसमये स्वाऽसत्त्वसमये च अर्थस्य कार्यस्य क्रियां करणं तस्याः संभवः एँकत्र अनाद्यनन्तसन्तानस्य एँकक्षणपर्यवसानम्, ऑन्यत्र कारणामावेन कार्या- तुदय इति मन्यते ।

तंतु च जाप्रद्विज्ञानादिकं स्वसत्त्वश्न्येऽिष समये प्रयोधादिकार्यं जनयित तत्क्यसुच्यते स्वाऽसत्समये अर्थिकियाऽसंमव इति चेत्, नः पूर्वं तस्मिन् समर्थे अजातं पुनस्तद्भाने जायमानं प्रयमेन कथं तत्कार्यम् १ तेन जन्यमानंत्वादिति चेत्, कथमसत्त र्वत् तस्य जनकंखरिवषाणवत् १ स्वोत्पत्तिकाले सदिति चेत्, तदैवं तत्कार्यमस्तु तज्जननक्षक्तेः तदैव मावात् । अध्य ईदृशी तच्छितिः यतः कालान्तरे कार्य तथेव दर्शनात्, यथा दृश्यते तथेव 'तदिति चेत्; नः, नित्यादिष पूर्वं समर्थात् ''पुनः कार्यं न विद्ययेते । अध्य नित्यात् तथा कार्यं [५०क] जायमानं न दृश्यते, नित्या-दृश्यत् । अणिकादर्शनात् ततोऽपि न दृश्यते । निद्वजाप्रद्विज्ञानस्य अन्यस्य वा अणिकत्वं प्रमाण- १० निद्यतम् । ततः स्कम् नद्दित्यादि । मवत्वेवं को दोप इति चेत् १ अत्राद्द—तथा सति इत्यादि । तथा सति तत्र अर्थिकयाऽसम्भवे सति कथाम् \*'''³अक्षणिकत्वे कमयौगपद्याभ्याम्यिकिया-विरोधात् 'तताः तत्रित्रोश्चकुनिन्यायेन 'ततः सत्त्वं निवर्तमानं श्वणिकत्वे अवतिष्ठते ।'' इति न्यायात् सतोऽर्थिकयाकारिणः साकत्येन श्वणमङ्गसिद्धिः १ नैव । कृत यतत् १ इति चेत् १ अत्राद्दि । तत्रेव तदेकान्त एव ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यात् तिद्दिरोधात् अर्थिकयान्यति, वत्रवेकान्त एव ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यते तिद्दिरोधात् अर्थिकयान्यते । तत्रेव तद्वकान्त पव ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यते तिद्दिरोधात् अर्थिकयान्यते । तत्रेव तद्वकान्त पव ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यते तिदिरोधात् । नत्र च जापदिक्रानं अण्यकमपि ''द्वाचेष्ट्यां क्रमयौगपद्याभ्यते तिदिरोधात् । तत्त्व च ज्यविक्रानं अण्यकमपि 'द्वाचेष्ट्यते 'तत्रेव' इत्यादि इति चेत्, न, उक्तमत्र वत्वाणिकत्वाऽनिक्चयात् । अपि व, क्षणिकादक्रमेणे कार्यसंमवे स्पनाक्रमात् क्रमिणो भावाः''

<sup>(</sup>१) तुलना-"सत्येव कारणे यदि कार्यम् , त्रेकोक्यमेकक्षणवर्ति स्पात् , कारणक्षणकाळ एव सर्वस्य डत्तरीत्तरक्षणसन्तानस्य भावात् , ततः सन्तानामावात् पक्षान्तरासंभवाच्य ।" यदि प्रवरसत्येव कारणे कार्यम् ; तदा कारणक्षणात् पूर्वं पश्चाच्य जनादिरनन्तम काळः कार्यसहितः स्वात् कारणासावाविद्योपात् ।" -अष्टकः, अष्टसः ए० १८७। (२) सत्सम्यपक्षे । (३) द्वितीयः क्षणः स्वसत्समये अर्थात् हितीयक्षणे वस ततीयम्पावयति भतः तृतीयस्य द्वितीयक्षणे स्थितिः । एवं द्वितीयस्य स्वकारण-प्रथमक्षणकाले इति क्षत्ररोत्तरकार्याणां प्रयमक्षणे एव स्थित्वापितः। (४) 'असन्समये' इति पक्षे। (५) व्यवहितकारणवादी प्रज्ञाकरः प्राह । "अविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थ. ? तव्नन्तरमावित्री तस्य सत्ता । तदेतदानन्तर्यमः भयापेक्षयापि समानस् । न चानन्तर्यमेव तत्त्वे निवन्धनं व्यवहितस्यापि कारणत्वात् । तथाहि-गावस्तस्य विज्ञानं प्रवोधे पूर्ववेदनात्। जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिहिचतम् ॥ " तस्मादन्वयव्यतिरेका-जुविचाबित्वं निवन्धनस् । कार्यकारणमावस्य तद्वाविन्यपि विद्यते ॥"-प्र० वार्तिकाल० पृ० ६८ । (६) जाप्रहिज्ञाने । (७) जाप्रहिज्ञानासाने । (८) जाप्रहिज्ञानस् । (९) जाप्रहिज्ञानकाळ एव । (१०) अस्यूपरा-न्तन्यमिति । (११) पश्चात् यथाकाळस् । (१२) तथैव तच्छक्तिसंभवात् । (१३) "यत् सत् तत् क्षणिक-मेव अक्षणिकत्वे अर्थिक्रियाविरोघात् तल्रुक्षणवस्तुत्वं हीयते।"-हेतुवि० ५० ५२। "यदि न सर्वं सत कृतकं वा प्रतिक्षणविनाशि स्यात् , अक्षणिकस्य क्रमयौगपचान्यासर्यक्रियाऽयोगात् अर्यक्रियासासर्व्यक्रक्षण-मतो निवृत्तमित्वसदेव स्यात्।"-बादन्या० १० ६-८। (१४) "यया किछ बहनारुवैः वाणिरिमः शकुनि-मुंच्यते अपि नाम तीरं दक्ष्यतीति । स यदा सर्वतः पर्यरंसीरं वासादयति तदा वहनमेवागच्छतीति तहरेतदपि द्रष्टव्यम्"-हेतुवि० टी० ए० १९३। (१५) नित्यात् । (१६) सह सुगपत् । (१७) सुगपत् ।

20

[प्र० वा० १।४५] इत्यादि विरुध्येतै ततो यत्किञ्चिदेतत्।

वपसंहारमाह—तत इत्यादि । यत एवं स्वलक्षणानि खयमिममतक्षणक्षयपरमाणुलक्षणानि पत्रयतोऽपि एको हि ज्ञानसिन्निशी स्थवीयान् आकारः परिस्फुटमनमासते तदेकाने
स्वसदसत्समये अर्थिक्रियाऽसंभवश्च ततः वस्मात् 'यत् सत् तत् सर्वम् अनेकान्तात्मक्ष्'
' इति । साध्यान्तरमाह— तदेकान्तस्य [५०ख] इत्यादिना । 'ततः' इत्यज्ञवर्तते तत वक्षानन्यायात् तदेकान्तस्य क्षणिकैकान्तस्य असत्त्वम् अविद्यमानत्वम् । कदा १ इत्यज्ञाह—उपलिक् लक्षणप्राप्तौ प्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वमाविकोपश्च उपल्कोः लक्षणं तत्मामौ । एवं मन्यते—तदेकान्तोऽसन् उपल्किश्वस्थणप्राप्तत्वे स्वति अनुपलम्यमानत्वात् । नतु यदि तदेकान्तः कित्
कदाचित् उपलम्भगोचरः कथमेकान्तेन तद्मावः अतिप्रसङ्गात् । पकान्तेन च तद्माव इति
रे इच्यते । अथ कचित् कदाचित् स त्यां नेच्यते, तिर्हे असिद्धो हेतुः, विशेपणाऽसिद्धोरित चेत्,
न, अन्यथा अभिप्रायात् । नेदं साधनं स्वतन्त्रसाधनामिप्रायेण प्रयुक्तम्, अपि तु प्रसङ्गसाधनामिप्रायेण । तथा हि—तदेकान्तो दृश्यस्वेदिन्यते, तिर्हे दृश्यस्य सतोऽनुपल्ममात् असत्त्वम्
। अहद्यवस्यते, अप्रमेयत्वं प्रमाणाऽविषयत्वेन न्यवहारानुपयोगित्वात् । एतेन 'आक्रयासिहिचोवनमध्ययुक्तम्' इत्युक्तम् । एतदेव वृश्यकाह—अन्यथा अप्रमेयत्वम् इति । प्रसङ्गसाधने हि पैक्ष१५ योत्यापनं नान्यत्र युक्तम् (उपलिक्यल्ख्यणप्राप्तौ' इति वचनाच प्रसङ्गसाधनम्म, अदृश्यादर्शनस्थापि स्वयं गमकत्वोपगमात् ।

नतु बदुक्तम्-'अन्तः चित्रकारस्येव एकस्य चित्तस्य' इति, तद्युक्तम्, र्तस्यापि तथाऽनभ्युपगमात् । तदुक्तम्-

> #''िकं स्यात् सा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मताविष । यदीदं स्वयमर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्।।'' [प्र०वा० २।२१०]

[५१क] दित चेत् , तन्नेदं चिन्त्यते—सौत्रान्तिकस्य योगाचारस्य माध्यमिकस्य वा सतमपेक्ष्य इद्मुच्येत १ त्रथमपक्षे दूषणमाइ—प्रति मासैक्यनियम इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) वयैव अक्रम-नित्यकारणात् क्रमेण कार्योत्पत्तिविद्धा वयैव-क्रमिकारणात् अक्रमेण कार्योतः विरिपि विकद्वैवेति शावः । (१) "उपलिब्धक्षणप्राप्तिः उपक्रमप्रत्ययान्तरसाकव्यं स्वभाविद्योपस्व । उपक्रमप्रत्ययान्तरसाकव्यं स्वभाविद्योपस्व । उपक्रमप्तर्ययान्तरसाकव्यं स्वभाविद्योपस्व । उपक्रमप्तर्ययान्तरसाकव्यं सान्वव्यं सिन्विद्यः । " यः स्वभावः सत्यु अन्य्येपक्रम्यप्रत्ययेषु सन् प्रयक्ष एव सविद्ये स स्वभाविद्योपः ।" —न्यायवि २ १११४-१५ । (३) श्रिणकैकान्तः । (३) उपक्रमगोत्तरः । (५) 'उपक्रिक्षणप्राप्तत्वे सति' इत्यिद्धः । (६) श्रिणकैकान्तः । (७) 'सत्-असत् ' इति । (८) वित्रज्ञानस्वाि । विश्वक्षणप्राप्तत्वे सति' इत्यिद्धः । (६) श्रिणकैकान्तः । (७) 'सत्-असत् ' इति । (८) वित्रज्ञानस्वाि । (९) एकं सत् अनेकाकारक्षणत्या । (१०) "तज्ञ यदि सा विद्यता बुद्धावेकस्यां स्थात् , तथा च वित्रमेकं प्रवां व्यवस्थाप्येत तदा कि वृथणं स्थात् १ बाह्—न स्थानस्यां ग्रताविष्, व केवलं प्रव्यं तत्यां ग्रताविष् प्रक्रमां न स्थावित्रता । कथम् १ अनेकपुक्षप्रतीतिवत् । कथं तिर्द्धं प्रतीतिरत्याह—यदीव् स्वयम्-अपर्यर्थणया तत्र के वयस्—यदीव्य अताद्वृत्येऽपि ताद्वृत्यग्रयानस्य अर्थानां भासमानाचां सीक्षादीनां स्वयम्-अपर्यर्थणया राचते तत्र तथाप्रतिभासे के वयससहमानाः अपि विवेद्धुम् । अवस्तु च प्रतिमासते चेति व्यक्षमाठी-वयस्य'-अर वाक मनी० ।

[ प्रतिभासैक्यनियमे धीर्न स्यादेकाभिलापिनीम् । प्रतिभासप्रतीर्ति [वा] दषत्येवान्यथात्मनः ॥ १० ॥

यद्ययमेकान्तः अन्तर्वहिर्वा विरुद्ध धर्माध्यासे नैकत्वं स्यादिति कथं वहिरर्यविश्रमचे-तसां स्वसंवेदनम् १ कस्यचित् प्रमाणतदामासस्वमावसाङ्क्ष्ये चित्तस्य कथं प्रतिभासमे-दादिनैकत्वं निराक्रियेत १ सविकल्पकिनिर्विकल्पयोः कथि अदिकत्वे सुखदुःखयोरपि तथैव ५ कथक भवेत् १ तदयमेकान्तमवलम्व्य वहिरन्तर्धुखनिर्मासविश्रमेतरविकल्पेतरचेतःस्वभाव-मनेकान्तनान्तरीयकं प्रतिपद्यमानः तद्द्रेपी तत्कारी चेति उपेक्षामर्हति । ]

क्षत्र हो प्रतिभासशब्दी तत्र आद्यः संवेदनवाची अन्यो विषयाकारवाची । ततोऽयमर्थः संपचते-प्रतिभासस्य संवेदनस्य ऐक्यनियमे निरंशत्वनियमे अङ्गीक्रियमाणे भी: बुद्धिः एकैव न स्यात किन्तु अनेका स्वात् । किं कुर्वती ? दघती । किम् १ प्रतिभासप्रतीर्ति १० विवयाकारगृहीतिम्। कथंमृताम् १ अभिलापिनीम् अभिधानवतीम् । कथम् १ अन्यथा अन्येन प्रकारेण। क्रुतोऽन्यथा <sup>१</sup> आत्मनः स्वरूपप्रतीतेः सकाक्षात् अन्यथा अमिलापिनीम् । पत्रदुक्तं सविति–आत्सनः प्रतीतिम्≇''सर्वचित्त चैत्तानाम् आत्मसंवेदनं प्रत्यक्षं निर्विकस्पकम्'' [न्यायवि०१।१०] इति अ[न]मिळापिनीं प्रतिमासप्रतीति ैतिमराशुः अमणनौयानसंक्षोसाधाहित-विभ्रमाम् इत्यमिळापिनी विभ्राणा थीः एकैवन स्याद् अनेकैव स्यादिति । तथाहि-श्रहिरथैविभ्रम- १५ चेतसाम् अन्येव स्वसंवेदनात् <sup>१</sup> केशोण्डुकादिप्रतीतिः एकस्या आन्तेतराकारद्वैयाऽयोगात्। न च सा क्वानरूपा (साऽक्वातरूपा) अस्ति, अतिप्रसङ्गात् । तच्चेतःस्वसंवेदनेन तच्काने नास्य विश्वसःतद्ग-कारातुकरणात् , नीळाकारातुकरणे नीळवावत्। वदाकारस्य ततो सेदे स एव दोषः अनवस्था च । अतदाकारात्रकरणे न तेन तन्त्रानम् , इतरथा निराकारदर्शनम् [५१ख] । तन्याः स्वसंबेदनाञ्यु-पगमे एकस्य रूपद्वयमयात् स्वसंवेदनात् पुनर्पप तव्यतीतिरन्याऽभ्युपगन्तव्या । 'न च साऽज्ञात- २० रूपाऽस्ति' इति चोधे तस्मिन्नेव उत्तरे स एव दोषः अनवस्था च । तवेवं केशोण्डुकाविप्रतीतेः अनुपद्यस्मेन असत्त्वात् तन्निनृत्त्यर्थम् अञ्चान्तप्रदृणं प्रत्यक्षर्वेक्षणे कृतमनर्थकम् ! व्यनहारेण तत्कारणाद्वीष इति चेत्, तर्हि तेनैव #''सर्वचित्त'' [न्यायवि० १।१०] इत्याद्यमिधानाद् पॅकस्य रूपद्रयप्राप्तिः । भवतु इति चेत् , तथा क्रमेणापि एकस्य साँ इति तेन क्षणमङ्गसाधन-मनवसरम् । न चैतदिष्यते परेण इति साधूकम्-प्रतिभासैक्यनियम इत्यादि । इदं च व्या- २५ क्यानं शास्त्रकारस्याप्यमिमतं न ममैर्व, वृत्तौ 'यद्ययमेकान्त' इत्यादेर्वेक्ष्यमाणत्यास् ।

<sup>(1) &</sup>quot;विभिरमङ्गोचिष्ठवः, इन्द्रियगतिमदं विभ्रमकारणस् । आञ्चभ्रमणम् अछाताते. । मन्दं हि भ्राम्यमणे अछाताते व चक्षभ्रान्तिरूपचते, तव्यंम् आञ्चप्रहणेन विभ्रेप्यते भ्रमणस् । पृतच विषयगतं विभ्रमकारणम् । नावा यमनं नौयानम् । गच्छन्यां नावि व्यितस्य गच्छन्युष्ट्रशाविष्ठान्तिरूपचते इति यानम्रहणम् । पृतच बाह्याभ्रयव्यते विभ्रमकारणम् । संक्षोभो वातिषित्तरूप्याणम् । वाताविषु हि क्षोभं गतेषु ज्वछितस्त-म्मादिभ्रान्तिरूपचते । पृतच अञ्चातमन्ति विभ्रमकारणम् । न्यायवि० दी० ११६ । (२) निराक्षस्य नमसि केशाकारा उपहुकाकारा च प्रतिविः । (३) अर्थक्षे भ्रान्तं स्वरूपे च अभान्तिमिति द्वावाकारा । (४) कर्यन्तापोठमभ्रान्तं प्रत्यक्षम् (न्यायवि० ११४) इत्यत्र । (४) क्षेशोण्डुकादिज्ञानस्य । (६) रूपद्वयप्राप्तिः । (७) वौक्षेत । (८) दीकाकारस्य ।

24

इत्मपरं ज्याख्यानम्-प्रतिभासैक्यनियमे घीर्विकिल्पकाः बुद्धिः, 'घीः' इति सामान्यवचनात् कथिमयं छभ्यते इति चेत् १ अनन्तरवश्यमाणगच्छाद् (माणस्याच्छव्दाद्) अन्यस्याः तद्संभवात् । सा एकैच न स्यात्, 'स्यात्' इत्यनेन वा अनागतेन सम्बन्धात् । किं कुर्वती १ दधती । किम् १ प्रतिभासप्रतीतिं विषयाकारसंवितिम् । कथम्भूवाम् १ अभिलापिनीम् अभिलापसंसर्गयोग्याम् अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः करूपना ।'' [न्यायवि॰ १।५] इति वचनात् । पुनर्पि किं दधती १ आत्मनः । किंस्वरूपस्य १ अन्यथा अनिभिलापिनीं प्रवीतिम् । तथा चोक्तम्—[५२क]

\*''अशक्यसमयो सात्मा सुखादीनामनन्यभाक्। तेन तेषां स्वसंवित्तिः नामिलापातुषङ्गिनी(णी) ॥" [प्र०वा०२।२४९] इति ।

एतदुक्तं भवित—यथा आवृतात् अनावृतं चळाव् अचळं रक्ताव् अरकं क्रतकाद् अक्रवकं रूपमेकान्तेन अन्यत् वया अनमिळापिन्याः स्वप्रतीतेः अभिळापिनी प्रतिभासप्रतीतिरिप अन्या इति । न च सा अनुपळ्या अस्ति, अतिप्रसङ्गात् । स्वत एव वदुपळ्या तस्याः स्वसंवेदनस-विकस्पकम्, अन्यथा प्रकृतमपि न भवेत् । एवं चेत् स एव दोपः— ततः सा सिन्ना इति । प्रन्र्रिप स्वत एव तदुपळ्या प्रकृतमपि न भवेत् । एवं चेत् स एव दोपः— ततः सा सिन्ना इति । प्रन्र्रिप स्वत एव तदुपळ्या प्रकृता दोपः । अनुपळ्या अनवस्था च । प्रकृतसंवेदनेन तदुपळ्या १५ तस्य तदात्मकत्वे तस्य सविकस्पकत्वम् । कातदात्मकत्वे तत उत्पन्नेन तदाकारानुकारिणा चा तेन तदुपळ्या तस्य सविकस्पकत्वम् । किंच, विकस्पस्य बुद्धित्वसंवेदनात् तस्याः पूर्वत्वं पुनर्रिप तस्याः स्वसंवेदनोपरामे समानश्चर्यः, अनवस्था । तदनुपयामे वा अर्थाऽ-विशेषात् न सा बुद्धेः आकारः स्वात् । तद्वे प्रतीतेः अनुपळ्यमेन असस्वात् न कस्पना नम् 

\*'अमिळापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना'' [न्यायवि० १।९] इत्यस्य ळ्यण-

एतेन \*''निह इमाः कल्पना अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते च यतः सत्योऽपि अनुपलक्षिताः स्यः।'' इति [५२ःव]

#''सर्वे मावाः स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थितेः ।
स्वभावपरभावाम्यां यस्माद् व्यावृत्तिभागिनः ॥
ततो यतो यतोऽर्थानां व्यावृत्तिस्तिभवन्यनाः ।
जातिभेदाः प्रकल्प्यन्ते तद्विशेषावगाहिनः'॥
ततो यो येन धर्मेण विशेषः संप्रतीयते ।
न स शक्यः ततोऽन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः॥" [प्र०वा०३।३९-४१]

<sup>(</sup>१) विकरिषका । (२) "…रागादीनामनन्यसाक् । तेपामतः स्वसंवित्तिनांभिजवरानुपितिणी ॥" --प्र० वा० । "…नीकादीनामनन्यसाक् तेषामतश्च संवित्ति …" नत्वसं ० प्र० ३७८ । प्रकृतपाठः -विभिवि ० टी० प्र० १९० । भ्रा० साम सामती २।२।२४ । "…नामादीनामनन्यमाक् । तेपामतो न चान्यस्यं क्यस्निद्युपपदाते ।"—सन्मिति० टी० प्र० १८५ । "…तथा मतो व वाच्यस्यं क्यस्नित्रुपपदाते ।" –तस्वसं० प० प्र० २९० । (१) भिन्नाम् । (४) अभिकापिन्याः प्रतितिः ।

इत्यादिकं च प्रकरणं निरस्तम् । कथंम् ? कल्पनानाममाचे तासामुदयक्ययौ छक्षणं 'व्याश्रृत्ति -निवन्धना जातिमेदाः प्रकल्प्यन्ते' इति च श्रद्धामात्रमतो (त्रतोऽ)पि दुर्लभमिति नानित्यत्व-सत्त्वयोः साध्यसाधनमानः, अमेदात् । संवृतेः अयं स्वादिति चेत् , नतु संवृतिः विकल्पद्युद्धि-रेव 'सौ च नास्ति, तत एव चार्यम्' अति (इति) विकद्धमेतत् । स्वप्नवद् आन्तेरिति चेत् , न, तत्रापि यदीयं निर्विकल्पिका, न ततो युक्तः । अन्यथा औन्यदापि र्तत एवेति व्याह्- ५ वमेतत्—अ''सर्व एचायम्'' [आ० दिग्नागः] इत्योदि । विकल्पिका चेत् ; स एव दोपः—'सैव नास्ति तत एव चायम्' इति विकद्धमेतत् । ततोऽस्य होषस्य परिद्वार्यम् विहर्शेतरयोः चित्रेतरा-स्मकं सविकल्पेतरात्सकं वा एकं ज्ञानं सौत्रान्तिकेनापि अभ्युपगन्तव्यमिति कुतोऽस्य किचिन्नरं-क्षैकान्तरिद्धः इत्यमिप्रायः ।

कारिकां विवृण्यकाह—यद्ययम् इत्यादि । यदि च अयम् अनन्तरसुच्यमानः एकान्तोऽ- १० वश्यंमानः अन्तः चेतसि बृहिर्णेटावो, ता इति समुख्या (थे), विरुद्धधर्माध्यासे [५२क] सति नैकत्वं स्याद् भवेत् । इति अव्यः पूर्वपक्षसमामो । अत्र दूषणमाह—कथम् इत्यादि । वहिर्णे शृष्टश्चादौ विभ्रमः पीतादिप्रतीतिळक्षणः येषां चेतसां विज्ञानानां तानि तथोक्तानि तेषां कथं ससंवेदनं प्रत्यक्षम् १ नैव स्यादिति चिन्तितमेतत् । १ दिने पर्वतादित्यादेः संळग्नतादौ विभ्रम-चेतसां कथं पर्वतादिम्हणं प्रत्यक्षमिति इष्टन्यम् । 'कस्यिचित्' इत्यादिना परमत्यसाग्रद्धते—कस्य-चेतसां कथं पर्वतादिमहणं प्रत्यक्षमिति इष्टन्यम् । 'कस्यिचित्' इत्यादिना परमत्यसाग्रद्धते—कस्य-चित्–विमिराशुभ्रमणनौयानसंबोमाधाहितविश्रमस्य प्रमाणतदामासस्यभावसाङ्करे प्रमाणं यः समावः ससंवेचनळक्षणः वद्मासो द्विचन्द्राविग्रहणस्यो यः समावः तयोः साङ्कर्ये कथिक्रतादा-च्ये चित्तस्य झानस्य अद्विक्तियाणे दूषणमाह—कथम् इत्यादि । कथं न कथिक्रत् । केन १ इत्याद—प्रतिमासमेद आदिर्थस्य विद्वसर्याध्यासकारणदेशकाळार्थक्रियदिमेदस्य सत्याकः तेन एक्तर्यं निराक्रियेत १ 'चित्तस्य' इत्येतद्वापि योच्यं सध्ये करणात्, चित्तस्य आत्मन इत्यर्थः । २०

यतेन पत्तविप निरस्तं बहुक्तं वैश्लेपिकादिना—#"अयम् इति ऊर्ध्वतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोऽवधारणम् निर्णयः, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विश्लेपानवधारणं संशर्थैः [न] एक-एव प्रस्थयः एकस्य अवधारणाऽनवधारणात्मकत्वातुषपत्तिः" इति वेत्, दृष्टत्वावप्रतिपेधः।

<sup>(1)</sup> साष्यसाधनभाव । (२) "प्रमाणमन्तरेण प्रतित्वसिमासमात्रं संवृतिः! (ए० १८६) संवृतिनांम विकरपिद्यानम् अधिमुक्तिमाह् अनादिनासमातः (ए० १८५) संवृत्तास्तीति आन्तजनपिक्षया अस्तीति (ए० १०७)"—प्र० वार्तिकाकः । (२) संवृतिः! (१) साष्यसाधनमातः । (५) आन्तिः। (६) आन्ते.। (१) आप्रहण्यामपि । (८) आन्तेते । (९) "तया च अनुमानानुमेयव्यवहारोऽयं सर्वे हि द्विदेपरिकरियतः प्रदुष्णकृते चर्मार्थतिमेवेते अनुकर्म-नाचार्यक्षिमासेनाय्ये तहुक्तिमस्वाह तथा चेत्वादि"—प्रवणाव स्व०, ठी०१०२०। (१०) "पर्वतिस्ति आदित्यः ससुरेति हत्यादौ । (१९) "तत्र संशयस्वावह-सुस्वक्षणानवधारणात्मकः प्रवयः। अध्ववारणात्मकः प्रत्यप्रचिति व्यह्मत्यते ; न व्याधातः स्वरुपाय-धारणात्। स्वरुपास्त अस्वयान्ति । अस्त्यमस्य अववार्यते अस्ति से संशयम्यानमिति वस्तुस्वरूपं तु नामेन परिच्छितते।"—म्यायवाव १० १२। "अते हि सामान्यविशिष्टं वर्भिणमवधारपन् स्वाणुर्वा पुरुषो वेति विशेपमनवधारपन् अनवधारणात्मकः प्रत्यवश्च स्वाव् । दृष्टं हि यत्र विकक्षणसामधी तत्र कार्यमपि विकक्षणमेव प्रमा प्रत्य-मिञ्चानम् ।"—प्रश्व कन्द्व ए० १०६।

इति एकझानसञ्जेषम् एकदा जगत् , पुनरिप तथा पुनरिप तथैवेति एकसन्तानसात्रमपि, इति \*'परस्मै परार्थानुमानम्'' [न्यायवि० ३।१] इत्ययुक्तम् , परस्यै अभावात् ।

एतेन नानाविज्ञानसन्तानवादी योगाचारोऽपि चिन्तितो द्रष्टव्य इति ।

स्यान्मतम्—नाक्रमत्वाद् अन्तर्वहिश्चेक्षामादिना संविद् ऐक्यमनुमवित येनायं दोषः स्यात्, ५' अपि तु कथिन्वत्तादात्म्येनावमासनादिति, अत्रोत्तरमाह—न क्रमाधीमं भिन्द्यादेव सुक्षा-दिकं क्रमायत्तं सुखम् आदिर्थस्य दुःखादेः तत् तथोक्तम्, तन्न भिन्द्यादेव संविदम्, क्रममादि-सुखाद्यात्मिका एका संवित् स्यात् तथामासादिति मन्यते । तथा च परस्य क्षणप्रत्यमिज्ञा-[५५क] भद्गसाधन[मन]वसरम् ।

कारिकां विवृण्वज्ञाह—बहिरित्यादि । बहिश्च अन्तश्च ग्रुखं येषां तानि च तानि विश्वमे
१० तरिविकल्पाविकल्पप्रमाणेतरत्वानि च तथोक्तानि आदिर्थस्य प्राह्मादिनीलाधाकार्यनकुरुन्तस्य तत्तथोक्तम् । कथंभूतं तत् १ इत्याह—परस्वर इत्यादि । तत् कि कुर्यात् १ इत्याह—संविदं वृद्धि न भिनित्त चेद् खदि । एतदुक्तं भवति—बहिर्धुखो विश्रमः \* "सर्वभालम्बने श्वान्तम्" [मण् वार्तिकालः ३।१९६] इति वचनात् , अन्तर्भुख इतरोऽविश्रमः \* "सर्वभालम्बने श्वान्तम्" [न्यायिवः १११०] इत्याद्युक्तेः । यतेन विकल्पाऽविकल्पो न्याख्यतौ । प्रमाणेतरत्वे पुनः बहिर्धुखे १५ शब्दक्षणिकत्वाधपेश्चर्या चन्द्रहित्वायपेश्चर्या चन्द्रहित्वायपेश्चर्या चन्द्रहित्वायपेश्चर्या च, अन्तर्भुखे च संबेतनत्वर्गप्रापणादिसामध्योपेश्चर्या तदेतद् विश्रमादिकं प्राह्मादिकं च एकसंविद्यात्मकिति । नतु च विश्रमेतरावेष प्रमाणेतरत्वे तत्तिसम्बम् इत्यदोषः [१] । अत्रोत्तरम्—हर्षेत्यादि सुगमम् । अत्र अयम [मित्रायः १] मिनित्त [१] इतिः तवनेन निरस्तमः एकात्महर्षादौ सान्यात् । भवत्वेवम् , तथापि को दोष इति चेत् १ त कश्चित्, केवलम् \* "यद् यथावभासते तत्त्रयेच परमार्थसव्व्यवहारावतारि यथा नीलं कश्चित्, केवलम् \* सर्वत्यवाद्यात्मात्मे तथेव तद्व्यवहारावतारि, प्रतिमासन्ते च श्वणिकतया सर्वे भावाः" ईत्यत्र पश्रस्य प्रत्यक्षवाधनं हेतोञ्च आश्रयासिद्धिः, यतो नैरात्म्यसिद्धिः नैव नैरा-स्थिदिः अपि तु सारमसिद्धिः विति ।

अनेन #"सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वात्" [५५ख] [न्यायवि० ३।९७] 
इंत्यत्र यदुक्तं परेण-#"प्राणादिसत्त्वस्य (मत्त्वस्य) क्रचित् सात्मके दर्शनात् तदमावेऽिर
१५ मावाशङ्काऽनिष्ठसेः अनैकान्तिकत्वस्, विज्ञानसन्तान एव भावाद् विरुद्धत्वं च" इर्वि,
तिज्ञरस्तिमिति दर्शयति। कथम् १ यदि उक्तन्यायेन तेत्र दृष्टमित्रे न दृष्टम् अन्यत्रे दृष्टं वोच्यते,
तर्हि अग्निमिति घूमवत्त्वं दृष्टम् <sup>१९</sup>तत्रादृष्टम् अन्यत्र दृष्टं वा कल्प्यताम् ।

<sup>(</sup>१) पुनः द्वितीवादिस्रणमाविज्ञानवातमि परस्परं संविदं व मिनसि इति एकसन्तानमानमान् । पितितमिति मानः । (२) प्रतिपाद्यस्तस्य सन्तानान्तरस्य । (३) प्रमाणस्यम् । (४) अप्रमाणस्यम् । (५) अप्रमाणस्यम् । (५) अप्रमाणस्यम् । स्वयंप्राप्यक्षस्य अप्रमाणस्यम् इति प्राह्मस् । (६) इष्टव्यस् सम्वान्तयस्य । स्वयंप्राप्यक्षस्य अप्रमाणस्यम् इति प्राह्मस् । (६) इष्टव्यस् पृ० २ टि० १० । (७) "नेदं निरास्यकं जीवच्छरीरम् अप्राणादिमस्वप्रसहाय"—स्यायकः ए० १२६ । ए० २० । (७) "नेदं निरास्यकं जीवच्छरीरम् अप्राणादिमस्वप्रसहायं परः प्रकारः संभवति । उति । "साध्येतस्योदस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्याद्यस्यस्य । (१०) अप्रतिमिति । १०० अप्रतिमिति ।

यत्पुनषक्तम्-

#"यः पश्यत्यात्मानं तस्यात्मानं मवित साखतः (शासतः स्नेहः) ।
स्नेहात् सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोपं तिरस्कुरुते ॥" [प्र० वा० १।२१९] इत्यादिः
तद्य्यनेन निरस्तम्, यदि हि कमाऽकमानेकान्तचितात्माने दृष्टे अवश्यं स्नेहादिः संसारस्यं, न कदाचित् सौगतस्य मुक्तिः सर्वदा तस्यैवै दर्शनात् । नतु अक्रमेणेव क्रमेणापि विचमेकं ५
वित्रमस्तु न वाह्यमिति चेतः, अत्राह—अवयितिम् इत्यादि । क्रयमाश्चिपेत् निराकुर्यात् । नतु
चैकत्र अवयये गुणे वा प्रवृत्तमिन्द्रयं नाऽवयवान्तरं गुणान्तरं वेश्चितं क्षमते, कथमतः तत्साधारणरूपस्यै प्रहणम्, न च वदास्यक्रम् अन्यथा वा तद्धप्रकृत्यते इति चेत् ; अत्राह—एक्त्र्त्र इत्यादि ।
एक्त्र अभिन्ते विषयेऽपि माह्येऽपि न केवलं चिन्ने विषयिणि संमुवप्रवर्तनं कथं नेच्छेत् १
इच्छेदेव सौगतादिः । कयोः १ इत्याह—अभिलापसंसर्गयोग्यम् अनेकविशेषसाधारणं सामान्यं १०
तद्योग्यो विशेषः तयोः प्रतिमासौ तयोः, इति विचवद् विषयेऽपि सामान्यविशेष- [५६६]
प्रविमासादित्यभिप्रायः । तथा लेकिकी प्रवीतिः 'यमहं पश्यामि वमेवै स्प्रहामि, चमहमद्राक्षं वमेव स्प्रशामि । इति च ।

अथवा, 'अभिस्रापसंसर्गयोग्यायोग्ययोः प्रतिभासयोः' इति ज्याक्येयम् । तहुक्तं न्या य वि ति अ वे--

\*''आत्मनाऽनेकरूपेण'' [न्यायवि० ११९] इत्यार्वि ।

एवं तर्हि अभिज्ञपसंसर्गयोग्यस्वभावाकान्त्रम् अन्यत् तिह्नपरीतस्वभावाकान्त्रस्व अन्य-हस्तु स्वाद् "अन्यया कविविषित्रद्वेदो"न स्वादिति चेत् ; अत्राद-चस्तुन् इत्यादि । अत्रैयं मन्य-ते-द्वौ मेवौ वस्तुनः स्वभावभृतौ चया क्वानस्य विभ्रमेतरस्वादिः, अन्यस्व यथा क्वानान्त्रस्य, स एव तत्र वस्तुनः स्वभावः स्वरूप (पे)यो मेदः तस्य वस्तुनः अमेदकस्वात् कथमाश्चिपेत् इति १ २० तक्ष सौत्रान्तिकमते क्व"(किं स्वात्" [प्र० वा० २।२१०] हैत्यावि युक्तम् ।

यत्पुनरेतद् योगानारस्य भतम्-

#''अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितद्रश्रीः । प्राह्मप्राहकसंवित्तिमेदनानिव लक्ष्यते ॥'' [प्र० वा० २।३५४] इति ;

तत्रापि वज युक्तमिति दशैयज्ञाह- आगीव इत्यादि ।

24

१५

[ मागीव माति चेत्किन्नासत्कमः क्रमचानिव । व्रक्ष्यतेऽभागवुद्ध्यात्मा बहिरन्तर्धुवादिभिः ॥१२॥]

<sup>(</sup>१) क्यम्चित् विस्थानित्यात्मक्षित्वसन्तानक्ष्ये आत्मिनि। (२) कारणं स्यापदाः । (६) विचातमन एव । (३) सर्वज्ञत्वात् सुगतस्य । (५) युगपदिव । (६) वानाव्यवात्मनोऽनेकगुणात्मकस्य च अवयिवनः । (७) पदार्थस् । (८) "···विहर्यंद्य तादमः । विस्तितं प्रहणं व्यक्तं विद्योपणिक्षेत्रप्यमाक् ॥" इति होयः । (५) मिन्नम् । (१०) विस्त्रद्वर्याष्ट्रात्योत्तेष्य सेद्यमावे । (११) वस्तुमेदः । (१२)याद्ये विद्यस्यस्यापि स्वक्तेप्रविद्यमात्मनः । (१३) "कि स्थात् सा विव्रतिकस्यां च स्वाप्तस्यां मतावि । यदीदं स्वय-सर्वेग्यो रोवते तत्र के वयम् ॥"—प्र० वा० २।२१० ।

20

अत्र 'स्वयम् अविभागोऽपि बुद्धशास्मा मागीव माति' इत्येकं व्र्श्नम्, 'तदनन्तरमाविनी विकल्पिका बुद्धिः समन्यथाप्रतिमासमपि समागमिव व्यवस्यिति' इत्यपरम्। तत्र प्रथमं दर्शियता वावद् दूपयति—न विद्यते मागो यस्य स वासौ बुद्ध्यात्मा च बुद्धिरेव। स किम् १ इत्याह—माति । क इव १ भागीव । कैः १ इत्याह—बहिरन्तमुंखादिभिः आदिशव्देन संवित्ति परिम्रहः । तदुक्तं [५ ६ख] परेण अ''शाह्यग्राहकसंवित्तिमेदवान्'' [प्र० वा० २।३५४] इति चेद् यदिः दूपणम्—अक्रमः सुखादिक्रमरहितः अविभाग (अभाग) बुद्ध्यात्मा फिन्न क्रमवान् इव सुखादिक्रमवानिव भाति इति संबुद्धौ (सम्बन्धः) । माह्यग्रहकसंवित्तिभेदवत् सुखादिक्रमेदोऽपि न तात्त्विक इति तंत्संवेदनस्य प्रत्यक्षत्वदर्शनवर्णनमनर्थकम् । नतु वद्यां क्रमवान् प्रतिमाति क इवार्थः १ न हि नीलं नोलत्या प्रविमासमानं नीलिमव युक्तम् । अथतथा १० न प्रतिमाति, तथापि क इवार्थः १ न खलु नीलमपीतत्वयाऽवमासमानं पीतिमव मविद्यमहंतीित चेत्; तर्हि यदि प्राह्ममहरूसंवित्तिभेदवत् प्रतिमाति क इवार्थः १ क्ष्यामात्रकसंवित्तिभेदवत् प्रतिमाति क इवार्थः १ अन्यथापि क इवार्थः । स्वाव्याद्यक्षेत्रम् विद्याद्यम् विविमाति चेत् । तर्हि यदि प्राह्ममहरूसंवित्तिभेदवत् प्रतिमाति क इवार्थः १ अन्यथापि क इवार्थः विस्तिमानम् ।

किञ्च, यदि अविभागः प्रमाणतः स कदाचित् प्रतिपन्नः स्यात् , तदा अन्यदा सिक-मागदर्शनात् सिवभाग इव इति युक्तो ज्यवहारः, अजलस्य भरीचिकाचकस्य कदाचिद्दर्शनात् १५ तेत्र जलमिव इति ज्यवहारवत् । न चैवमिति निरूपयिष्यते अनन्तरमेष 'स्वयमद्वयस्य द्वय-निर्मासप्रतीतेः' इत्यनेन । तथा च निराक्ततमेतत्—

\* "अविभागोऽपि" [प्र० वा० २।३५४] इत्यावि ।

\* "मन्त्राद्युपप्छताक्षाणाँ यथा मुच्छकलाद्यः ।

अन्यथैवाऽवभासन्ते तद्र परिहता अपि ॥

तथैवाऽदर्शनाचेपामतुपप्छतचक्षुपाम् ।

द्रे यथा वा मरुषु महामाल्यादि (महानल्योऽपि) दृश्यते ॥

यथादर्शनमेवेर्यं मानमेयफलस्थितिः । [५० क]

क्रियतेऽविद्यमानापि प्राह्ममाहकसंविदाम्॥" [प्र०वा०२।३५५-५७] इति[च];

कथम् <sup>१</sup> द्यान्तदार्धान्तकथोः असान्यात् । न हि यथा अनुपञ्जतवञ्जुषां युच्छक्ळारि-२५ दर्शनमन्यर्था तथा बुद्ध्यात्म दर्शनमिति<sup>®</sup>। न च दृष्टान्तमात्रादमिमतार्थः सिद्धिमुपगच्छति, अन्यथा सर्वं सर्वत्य सिध्येत् तद्विशेषात् । एतेनैतद्पि निरस्तम्—

\*''अन्यथैकस्य भावस्य नानारूपावभासिनः । सत्यं कर्यं स्युराकाराः तदेकत्वस्य द्वानितः ॥" [प्रव्वाव २।३५८] इवि ; र्द्ययमानस्य नानारूपावभासतः सत्यताविष्दात्, 'परमार्थस्य व वर्शनविष्दात् किश्चित्

<sup>(</sup>१) सुखादिसंवेदनस्य । (२)धविमागबुद्ध्यात्मा । (३) जलरहितस्य । (४) मरीचिकाचके । (५) सुवर्णादिरूपेण । (६) सुवर्णादिरूपात् मिन्ततया "मृन्छक्छादित्वेवैव । (७) वविमागरूपेण न कदाविदापे भवतीति भावः । (८) दर्शनिविपयीमुतस्य संवेदनस्य । (९) वसत्यस्वात् । (१०) जद्वयस्य विमागिनः ।

go.

स्यात्, इति क्र"यथादर्शनमेवेयं मानमेयफलस्थितिः" आहो 'यथातस्वर्म' इति क्रुतो निव्ययः ?

स्यान्मतम्—न क्रममाविद्युखादिव्यतिरिक्तेमावा (कोऽमाग) बुद्घ्यात्मा अनुभूयते, केवछं क्रमजन्मसुखादिवेदनात्, कथं सं क्रमवानिव माति इत्युच्यते १ अन्यथा खरविषाणं तथा भाति देति, प्राह्माकारव्यतिरिक्तोऽपि नाऽनुभूयते 'नीलादिकमहं वेद्मि' इति सर्वदा प्रतीतेः ५ इति समानम् । तैदाकारकरपने सन्तानान्तरवत् प्रसद्धः ।

यत्युनरेतत्— प्र ज्ञा क र ग्रुप्त स्थ प्र ति मा सा है त सि दि प्र क र णे चोणम्— #''यद्यसौं क्रमवानवसासमानोऽपि क्रमवानिव मातीत्युच्यते तर्हि असन् सिन्नव अचेत-नश्चेतन इव मातीति किन्नोच्यते १'' इति; तदिप प्रकृते मर्वति न वेति चिन्त्यम् । तक्र प्रथमं दर्शनम् ।

द्वितीयं दूषयति वर्षायित्वा—भागीय भाति बुद्ध्यात्मा चहिरन्तर्भुखादिभिः स्वश्यते [५७क] निरंशदर्शनप्रप्रमाविविकस्पेन निश्चीयते चेद् यदि । अत्र दूषणम्-अक्रमः किश्च कम्मानिव स्वस्यते तेनैव विकल्पेनाव्य (नाध्य)वसीयते इति १ न्यायस्य समानत्वात् सर्वस्य ।

किन्न, विकल्पोऽपि तथा तं व्यवसत् (स्यम्) माह्यमाहकसंवित्तिभेदवान् भवति न वेति नश्चुषी निमील्य वन्मील्य वा चिन्तय तायत् । चित् सैं क्रुतिष्चित् तैया मवित, तद्यक्षि १५ (तद्वत् स) एव बुद्ध्यात्मा तत एव तथा भवतु इति किं विकल्पकल्पनया १ तत्रापि पुनस्तथा कल्पने अनवस्था । न च परस्य विकल्पो नाम इत्युक्तम् । तम्न द्वितीयमपि दर्शनं अयः ।

कारिकायाः सुरामत्वाद् व्याख्यानमकुत्वा 'यद्यप्यमागद्यद्यातमा भागीव कमवानिव वा 'माति द्यस्यते वा तथापि सौगतस्य पुरुषाद्वैतवादिनो वा मतं सिध्येत् न जैनस्य । [न] हि तथा-मासनात् स तथेव भवति, न सद्ध जद्यमिव मरीचिकाचकं '' जद्यमेव भवति' इति चोद्यं मनसि २० निधाय वृषयकाद्द—[तन्त्र] सङ्गिः इत्यादि ।

## [ तत्र सद्गिरसद्गिश्च एकत्वं कस्यचिद्यदि । तथैव किञ्चानेकान्तः कमबद्भिरकमात्मनः ॥१३॥]

इद्मत्र तात्पर्यम्—'मागीव' इति वचनात् तत्र वुद्ध्यात्मनि मासमाना अपि प्राह्माद्यो भागा न परमार्थसन्तः, असन्तोऽपि न वुद्ध्यात्मनो मिन्ना एव । #'वित्तेर्विपयनिर्भास'' २५ [सिद्धिवि॰] इत्यादि वस्यमाणदोषात् । ततः वे ततः कथञ्चिद्यिमा अभ्युपगन्तव्या इति ।

नन्वेवमि 'असिद्धः' इति वक्तव्यम् न्याय्यत्वात् कि 'सिद्धिः' इत्यनेन विपर्ययादिति चेत् , सत्यम् ; तथापि #"यद् यथावभासते [५८क] तत्तथैव परमार्थसद्व्यवहारावतारि

<sup>(</sup>१) अविभागञ्जद्भ्यातमा । (२)चेत् । (३) प्राह्माकारकस्पने । (३) प्राह्माकारः प्राह्काकारः संवि-दाकारश्च भिन्नसम्यानः स्पाद् । (५) 'यखुनरेतत्प्रसङ्गः' इति डिकिंखितम् । (६) विकल्पः । (७) प्राह्मप्राट्कादिनेदचात् । (८) भागीव क्रमचानिच वा । (१) भागी क्रमवान् वा । (१०) आसमानम् ।

१५

यथा नीलं नीलतयावमासमानं तथैव तद्व्यवहारावतारि, अवभासन्ते च स्रणिकतया सर्वे भावाः" ईत्यभिधाय यदि प्राक्षमाहकसंवित्तिमागवत्त्या मासमानोऽपि बुद् प्यातमा तथैव परमार्थसक्त भवेत , तेनैवे हेतोर्व्यभिनारः स्यात् , तस्यात् 'तयैवैपरमार्थसन्' इति प्र झा क र स्य प्रदर्शनार्थम् 'सिद्धिः' इति वचनं व्याख्यातम् [इति] तात्पर्यार्थः ।

भ शब्दार्थो ज्याख्यायवे—सिद्धः विद्यमानैः सच्वेतनादिवद् असिद्धः अविद्यमानैः मरीविकातोयादिवत् चिति समुख्ये । कैः १ इत्याह—बहिरित्यादि । आदिशब्दः संविधि- अहणार्थः । तैः किम् १ इत्याह् यदि इत्यादि । कस्यचित् इति सामान्यववनं पूर्वस्य विकल्पस्य च सुद्ध्यात्मनः संग्रहार्थम्, एकत्वं सिच्येत् । अत्र दूषणम् तथैव इत्यादि । तिथैव तेनैव प्रकारेण सुखतुःखादिमिः क्रमदिः सिद्धः असद्भिवा किन्न अक्रमात्मनः १० सिद्धिः स्याद् एकत्वस्य इति मन्यते । ततः कि सिद्धम् १ इत्याह—अनेकान्त इत्यादि । कमययापि सिद्धां एकत्वप्रकारेण असिद्धरिप एकत्वे एकत्य विक्रमेतरत्वसिद्धः नैरात्य-सिद्धरेमादः ।

एवं पेरत्य अनिष्टसिद्धिः अवस्ये अधुना अन्नैय पूर्वपक्षे इष्टामावं कथयन्नाह-प्रत्यक्षम् इत्यावि ।

#### [प्रत्यक्षमविभागं चेचित्तं भागीव किं बहिः। नान्तस्तवेव प्रत्यक्षं कल्पनापोडमक्कसा ॥१४॥

कल्पनापोडस्याम्रान्तस्यापि विकल्पभ्रान्तिसंगवे प्रत्यक्षतदामासयोः किं कारण-गाश्रित्य भेदं लक्षयेदिति प्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं क्षवयं वक्तुस्, चन्द्रमेकं पश्यतोऽपि द्विचन्द्रभ्रान्तिः मानसी स्वयमविभागञ्जद्धौ कल्पनारचितप्राह्मप्राहकसंविधिभेदसंवेदन-२० वत् । बहिरप्यज्ञमानादिनिर्णयज्ञानं सविकल्पकमिव क्रुतश्चित् प्रतिमाति । तन्त्र प्रत्यक्ष-रोक्षविषयच्यवस्था, प्रमाणेतरच्यवस्थाऽभावे तन्त्रेतरच्यवस्थाऽभोगात् ।]

अविभागं भागीच सिनानिव (भागनानिव) भाति चेत् यदि चित्तं क्रानम् । अत्र दूषणमाह-अन्तः स्वरूपे तदेव वित्तं प्रत्यक्षं करूपनापोढं [५८ख] करूपनापोढं त्वात् तद्दिषे अञ्चान्तत्वात् यत् पैरेणोक्तं न स्वरूपते इति पूर्वकारिकाक्रियापदेन सम्बन्धः । १५ अञ्चामा परमार्थेन [न] केवस्त्रम् इच्छयेव स्वरूपते । निरंशस्य सांशत्वा अवभासंते (छने) विश्वमस्य सदाकारसाधारणत्या च करूपनायाः वं करूपनाया स्वमानादिशिक्षो हेतुः इत्यिभायाः । नतु च प्रयसं देशनम् अविभागमेव आत्सानं पञ्चति तदनन्तरमाविविकरूपस्य तत्सभागमिव ध्यवस्यति ततोऽयमदोष इति चेत् ; अञ्चाह-किं बहिरि [ति] नि इत्येतदत्वापि सन्वन्धः

<sup>(</sup>१) इष्टब्यम्-५० २ टि० १०। (२) पुद्भासम्वैष । (३) आक्षप्राहकादिमेदवच्चे । (१) बीद्धस्य । ''प्रत्यक्षं करमनापोडम्''-प्रवस्युक इस्रोक (५) "करमनापोडमञ्जन्तं प्रत्यक्षम्"-स्वायिक शश्री (६) 'व करमनाया' इति प्रकृष्टम् । (७) विविकस्यम् । (८) स्वस्त्यत् ।

नीयं मध्ये करणात् । ततोऽयमर्थः बह्निः चन्द्रादौ चित्तं सर्वे (सर्वे) किन्न प्रत्यक्षं करणना-पोढम् अभ्रान्तं छक्ष्यते किन्तु छक्ष्यत एव ।

कारिकां विवृण्वज्ञाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षं च तदामासं च तयोः । किम् न किञ्चिद् वत (बाह्य)कारणं निमित्तम् आश्चित्य मेदं लक्षयेत् ? आकर्त्सिकं लक्षयेद् इत्यर्थः । कदा १ इत्यत्राह-फल्पना इत्यादि । कल्पनापोडस्य अम्रान्तस्यापि 'चित्तम्' ५ इत्यनुवर्तमानं जात 'ती'परिणामम् इह सम्बच्यते 'चित्तस्य' इति । अपिशब्दः परा-भ्यपगमस्चकः । विकल्पभ्रान्तिसंभवे एकस्य सदसदाकारसाधारणस्य मावात् विकल्पस्य नि-रंशस्य सांशतया अवमासमावाद् भ्रान्तेश्च संभवे सवि । एतदुक्तं मवति-प्रत्यक्षत्वस्य कल्पनापोढाऽभ्रान्तत्वे व्यापके, ते च स्वविरुद्धकल्पना-भ्रान्तिक्याप्त [५९क] सर्वज्ञानेभ्यो व्यावर्तमाने स्वव्याप्यं प्रत्यक्षत्वमादाय निवर्तेते इति न प्रत्यक्षं नाम, तैद्भावे न तैदामासं १० तद्येक्षत्वादस्य, इति वर्षि कल्पनापोढ(ढाऽ) भ्रान्तत्वाऽमावेऽपि प्रत्यक्षस्य लक्ष्मणान्तरस्मात् (न्तरमस्मात् ) शुक्यं वक्तुं प्रतिपादियतुम् । किम् <sup>१</sup> इत्याह—चन्द्रम् इत्यादि । चन्द्रप्रहणस् एकमहणं वा उपलक्षणं तेन संख(शङ्क) करितुरगादिशुक्षवद्देशादिमहणं तं पृश्यतोऽपि चक्षक्रानिन .. साक्षात्कुर्वेतोऽपि न केवलम् अपश्यतः। किम् १ इत्याह्-द्विचन्द्रभ्रान्तिः इति। अत्रापि द्विचन्द्र-महणम् उपञक्षणनिमिति (क्षणमिति) स्वापावौ देशाविमहणं तस्य आस्तिः अन्यथामहणम्, सा च १५ मानसी इति इष्टम्या । तं पैंडयतो 'ऽन्यस्याऽसंभवात् । कस्य इव १ इत्यत्राह—स्वयम् इत्यावि। स्तयम् आत्मनः अविमागा निरंशा या बुद्धिः वस्यां कल्पनारचिता [ब्राह्म] ब्राह्कसंवित्ति-भेदाः तेषां संवेदनस्य इव तद्वत् इति । एतदुकं भवति—यथा अविभागवुद्धि परयतोऽपि प्राह्य-शाहकसंवित्तिभेदसंवेदनं भ्रान्तिः मानसी तथा प्रकृताऽपि इति । तस्मात् प्रत्यश्चेत्यादि स्थितम् । पूर्वं 'प्रत्यक्षामावात् तदामासमेदं न छक्षचेत्' इत्युक्तम् , इदानीं 'तदामासाऽमावात् प्रत्यक्षमिदं २० न लक्षयेत्' इत्युच्यते । ततो निराक्रतमेतत-

> \*" त्रिविधं कल्पनाझानम् आश्रयोपछ्वोद्भवम् । अविकल्पकमेकं च प्रत्यक्षामं चतुर्विधम् ॥" [प्र० वा० २।२८८] इति ।

कथम् १ प्रत्यक्षामस्य विकल्पस्य कस्यविद्मावात् । नैतु द्विचन्द्रभ्रान्तिः मानसी चेत्; किमिदानीमिन्द्रियज्ञानम् १ यद् [५९क्ष] इन्द्रियस्य मावाऽमावाभ्यां भावाऽभाववत् सत्त-२५ स्येति चेत्, द्विचन्द्रादिज्ञानम् अत एव र्तस्य श्रस्तु । तस्य विकारे यद् विकारवत् तत्तस्येति चेत्, एतव्पि अनेन नोत्सृष्टम् । तदुक्तम्—

<sup>(</sup>१) 'ता' इति पष्टी । (२) प्रत्यक्षामाने । (३) प्रत्यक्षामासम् । (१) इन्द्रियप्रत्यक्षेण विषयी-कुर्यतः । (५) इन्द्रियञ्चान्तेः । (६) "श्रिविणं कल्पनाज्ञानं प्रत्यक्षामं मरीविकायां जलाध्यससायि ञ्चान्ति-ज्ञानम् संयुत्तौ विसंवादित्यवसायसांद्वत्ज्ञानम् पूर्वं हुकैस्वकस्पनामवृत्तं लिङ्गानुमेयाविज्ञानम् । अविकस्प-कं चैकम् प्रत्यक्षामम् । कीदन्तम् १ आश्रयस्य इन्द्रियस्य उपप्लवः तिमिराग्रुपवातः तस्माद् भवो यस्य तत्त्रया । प्वस्य चतुर्विधस्य प्रत्यक्षामासम् ।"-प्र० वा० समो० । (७) तुक्रवा-"यदि तावत् मानसमेतत् द्विचन्द्रादिज्ञानामिन्द्रियमावामावानुरोधि च स्थात् ।"-प्र० वार्तिकाल् प्र० ३३६। (८) इन्द्रियस्य ।

tę

80

\*"किञ्चेन्द्रियं य [द]: क्षाणां मावामावानुरोधि चेत् । ..

तत्तुल्यं निक्रियावच्चेत् सा चेयं न कियिष्यते ॥" [प्र० वा० २।२९६] किञ्च, द्विचन्द्रादिआन्तिर्मानसी चेत्; तर्हि सैर्पादिआन्तिवत् इन्द्रियविक्ठताविप निवर्तेत, अक्षविद्ववे निवृत्तेऽपि वा न निवर्तेत् । एतद्प्युक्तम्—

#''सर्पादिश्रान्तिवचास्याः स्यादश्वविकृतावि । निवृत्तिन निवर्तेत निवृत्तेऽप्यश्वविष्ठवे ॥'' [प्र० वा० २।२९७]

श्रपि च, सर्पादिश्रान्तिवद् एतस्याः शब्दैः तद्वाचकैः अन्यसन्ताने समर्पणं पूर्वस्टद्विन-न्द्रादिस्मरणापेक्षणम् श्रेपरिस्फुटश्रविमासनञ्ज स्यात् । तथा जोक्तम्—

\*''कदाचिदन्यसन्ताने तथैवार्प्येत वाचकैः।

**दृष्टस्मृतियपेक्षेत न मासेत परिस्फुटम् ॥" [१० वा० २।२९८]** 

इति चेत्; तमः अस्य प्रकृतेऽपि समानत्वात् । तथाहि-श्राह्यश्राहकसंवित्तिभेदसंवेदनं आन्तिक्वेत् मानसी, किम् इदानीभिन्द्रियक्षानम् ? इन्द्रियमादा[भावा]नुरोधि नेतः, तपुत्स-मितरत्रापि । एवं शेवमपि वक्तव्यम् । तथापि इयं मानसीः, तथा द्विचन्द्रादिआन्तिरपि स्यादिति सन्यते ।

१५ एतेन एतवपि निरस्तं बहुक्तं परेण-\*\*'निहालम्यनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वात् स्वभः प्रत्ययत्वातः विश्वभः विश्वभः विश्वभः प्रतिवादिनोऽन्तस्य साध्यविकछः स्वात्। अथ प्रतिवादिनं प्रति न तस्य [६०क] तिह्रकछतेत्वदोपः, विहें प्रतिवादिनोऽन्तसरणे न अविभागञ्जव्यस्यात्मसंवेदनसिद्धिः।

पवन् #"अविकल्पकमेकं च प्रत्यक्षम् (क्षामं)" [प्र० वा० २।२८८] इत्येतत् १० निराक्तत्य #"तिविधं कल्पनाञ्चानं प्रत्यक्षमम्" [प्र० वा० २।२८८] इत्येतत् निराक्तत्य #"तिविधं कल्पनाञ्चानं प्रत्यक्षमम्" [प्र० वा० २।२८८] इत्येतत् निराक्तिवाहः इत्यादः । अन्तः परिण अनुमानादेः अविकल्पकत्वमिष्यत्रे इति बहिर्भदणम् तैत्रापि कल्पनापोढम् । कि तत् १ इत्यादः अनुमानादि निर्णयञ्चानम् इति । आदिशक्तेन भ्रान्तिसंद्यति स(सज्) ज्ञानादिपरिमदः । प्रत्यक्षवत् यदि अनुमानादि अविकल्पकम्, "तद् गृहीतेऽपि समारोपः स्यादिति विज्ञरासार्वं निर्णयञ्चानं सविकल्पकमिव मानसविकल्प इत्य कृतश्चिद् विकल्पवद्यात् प्रतिमाति इति निराक्तवमेतत् - #"भ्रान्ति [:] संवृतिसं(सज्)

१५

**ञ्चानम्"** [प्र॰ससु॰ १।८] ईत्यादि । तथान्यवहाराभावः अन्यत्रापि समानः ।

#" दिविघो हि अर्थः प्रत्यक्षः परोक्षश्च, तत्र यो ज्ञानप्रतिभासं स्वान्वयञ्यतिरेकावजुकारयित स प्रत्यक्षोऽर्थः अन्यः परोक्षः" इत्येविद्दानीं दृष्यकाह—तक् इत्यदि । तत्
तस्मात् उक्तन्यायात् न प्रत्यक्षञ्यवस्था कल्पनापोढस्याऽआन्तस्य विकल्पभ्रान्तिसंभवे न प्रत्यक्षार्थो छक्षणाभावादिति मन्यते । नापि परोक्षविषयञ्यवस्था तैमिरिकं प्रति परोक्षत्वेन अभि- ५
सतस्य एकचन्द्रादेः आनुमानिकं च प्रति पावकादेः स्वप्रत्यक्षत्वादिति मावः । ततो निराक्रतसेतत्— "प्रमाणं द्विविधं मेयद्वैविष्यात्" [प्र० वा० २।१] इति, हेतोरसिद्धत्वात् । अत्रैव
धर्मिणोऽसिद्धं दर्शयनाह्—प्रमाणेत्यादि । [६०ख] प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम् इत्ररद् अप्रमाणम् तयोज्यवस्थाने (स्थाऽमावे), एतदिष क्रवः १ इत्यव्राह—तत्त्वेतर इत्यादि । तत्त्वं परमार्थाहयं ज्ञानम् इत्ररः अपरमार्थो हिचन्द्रादिः तयोज्यवस्थायमात् वक्तन्यावेन तक्ति विधात् ] । १०

[तज्ञ] योगाचारमतेऽपि \*''कि स्यात्'' [प्रव्वाव्रारश्व] इत्यावि युक्तम् । केवळं 
\*''मायामरीचिप्रसृतिप्रतिमासवद्सन्तेऽप्यदोपः'' [प्रव्वार्तिकाळव ३।२११] इत्येतत्

\*''तदेतन्न्नमायातम्'' [प्रव्वाव्रार्थिकाळ्यो,
तत्रापि तज्ञ युक्तमिति वृश्येषाळ्-आत्मसंवेदनम् इत्यादि ।

[ आत्मसंवेदनं ज्ञान्तेरज्ञान्तं भाति भेविवत् । प्रत्यक्षं तैमिरं चान्द्रं किल्लानेकान्तविद्विषाम् ॥१५॥

न हि आन्तेः स्वसंवेदनं आन्तं युक्तम्, तद्यत्यक्षत्वे विषयवस्स्वभावासिद्धिप्रस-ङ्गात् । नापि तत् सर्वथा अआन्तमेव स्वयमद्वयस्यापि द्वयनिर्भासप्रतीतेः । यदि धुनः इदं प्रत्यक्षमेव तिमिरास्युपहतत्वक्षुषां किञ्च स्यात् ? तद् ः। ]

भ्रान्तेः अन्तर्वेद्विभिभस्य यदात्मनः स्वरूपस्य संवेदनं ग्रहणं तदमाचे अर्थवत् २० तदसिद्धेरिति मन्यते । तत् अभ्रान्तम् अवितयम्, कार्का व्याख्येयमेतत् । यदीति वा अध्याद्वार्यम्, अन्यया भ्रान्तेरसिद्धः । अत्र दूषणमाह—भाति मेदिवत् । भाति वकास्ति तत्संवेदनं भेदी वित्रपतद्वादिः तेन समानं तद्भन् । पतदुक्तं भवति—यथा चित्रपतद्वादिः एकानेकरूपतया माति तथा तत्संवेदनमिप विभ्रमेतरैकानेकरूपतया इति । केषां तदित्थम् १ इत्यत्राह—अनेकान्तविद्विषाम् विभ्रमेकान्तवादिनाम् । अत्रैव दोषान्तरमाह—प्रत्यक्षम् १५ इत्यादि । वन्द्रस्य इदं चन्द्रविषयं चान्द्रम् । किं सर्वम् १ न, तैमिरं तिमिरम्रहणं भ्रान्ति-

<sup>(</sup>१) "झान्तिः संवृत्तिसक्द्वानमञ्जमानाजुमानिकम् । स्मरणं चामिकापश्चेत्यक्षामासं सतैमिरम्॥८॥
मरीचिकादिपु जळादिकरुपनाद् अमञ्चानं प्रत्यक्षामासम् । सन्वृतिसस्यं हि स्वरिसन् अर्थान्तरमारोप्य
तत्त्वरूपकरुपनाद् प्रस्तक्षासासम् । जनुमानं तत्क्ळं च पूर्वानुमवकरुपनात् न प्रत्यक्षम् ।"—प्रश्तसु । वृत्
१।८ । (२) "न प्रत्यक्षपरोक्षाम्यां मेयस्यान्त्रस्य संगवः ।"—प्रवा०३१६३ । "यस्यार्थस्य सन्निधाना-सन्निधानाम्यां ज्ञानप्रतिमासमेद तत् स्वळक्षणम् । जन्यत् सामान्यळक्षणम् ।"—स्यायवि० १।१३, १७ ।
(३) सामान्यविशोपारमन प्रकर्येव प्रमेवत्वात् । (४) "प्रमाणमविसंवादिज्ञानस् ।"—प्र० वा० २।१ । (५)
"इदं वत्त्वकायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । यथा यथार्थाश्चिम्त्यन्ते विश्वियंन्ते त्वया तथा ॥"—प्र० वा० ।
(६) 'कक्क' इति प्रश्नपद्धती ।

कौरणोपलक्षणम्, तस्माद् आगतम् द्विचन्द्रादिज्ञानमिति यावत् । तत् किम् १ इत्याह—प्रत्यक्षं भेदिवत् भाति च कथिक्षत् प्रत्यक्षमित्यर्थः । केषाम् १ [६१क] अनेकान्तविद्विषाम् एव । तथा च यदुक्तं तैरेव—#"यद्वभासतें न तत् सत् यथा द्विचन्द्रादि, अवभासते च ज्ञानघटादि" इतिं, तिन्ररस्तम्, सर्वथा विश्वसस्य रैष्ट्यान्तेऽपि न सिद्धिरिति भावः ।

५ \*\*

पकानेकत्वाद्यशेपविकल्पशून्यं स्वसंवेदनमात्रनिष्ठं तत्त्वम्" इत्यपरः भाष्य
मिकः । तं प्रवि आह्—आत्मसंवेदनम् इत्यादि । भ्रान्तेनींळादिवृद्धे स्मार्थ (रयमणे)

\*

"निरालम्बनाः स्वरूपालम्बनाः प्रत्ययाः" [प्र० वार्तिकाळ० प्र० ३६५ ] ईत्यिमधानात्

आत्मसंवेदनं स्वरूपप्रहणम् अभ्रान्तम् विभ्रमाकारश्च्यम् अन्यथा सकळिकल्पश्च्यवाऽ
सिद्धेरिति मन्यते । अत्र दूपणम् भ्रान्ति (भाति) तदात्मसंवेदनं प्रतिमासते भेदिना विक
१० पतङ्गादिना समानमिति । एतदुक्तं मवति—सर्वविकल्पातीतत्वेन निरंशस्य प्राद्याकारैः सांशस्य

इव मासनात् कथं तद्भान्तम् यतः प्रकृतमर्थतन्तं सिष्येत् १ तथापि प्रत्यक्षत्वे दूषणमाह
प्रत्यक्षनं वदात्मसंवेदनम् निमरं चान्द्रं द्विचन्द्रादिविषयं ज्ञानम् किञ्च प्रत्यक्षम् अपि तु

प्रत्यक्षनेव । केषाम् १ इत्यत्राह—स्याद्वादिद्विषां (अनेकान्तविद्विषाम्) सर्वविकल्प
तितिकान्तवादिनाम् । तथा च \*"यद् विश्वदर्शनावमासि न तत् परमार्थसत् यथा द्विच
१५ न्द्रादि, तदवमासि च जाग्रत्स्तम्मादि ।" इत्यत्र वादिनो दशन्ते साध्यहीनता इत्यिमायः।

कारिकां विष्युण्वलाह्—नहि इत्यादि । भ्रान्तेः बहिरन्तर्विभ्रमैकान्तस्य स्वस्य स्वरूपस्य संवेदनं प्रहणं नहि भ्रान्तम् शक्यं युक्तसुपपक्षम् किन्तु अभान्तमेव युक्तम् इति [६१७] अनेकान्तसिद्धिः । अस्यानभ्युपगमे वृषणमाह्—तव् इत्यादि । तस्य भ्रान्तिस्यसंवेदनस्य अप्रत्यं भ्रान्तिः इत्यर्थः विषयवत् घटादिवत् स्वभावासिद्धिप्रसङ्गात् भ्रान्तिस्वरूपाधिद्धिप्रसः

२० झात्। तदुक्तं न्या य वि नि अ ये-

#''निम्रमे विभ्रमे तेपां विभ्रमोऽपि न सिच्यति'' [न्यायवि० १।५४] इति।

हितीयमर्थं कथयन्नाह—नापि इत्यादि । पक्षान्तरस्चकः अपिशब्दः सर्वथा सर्वातमा तत् भ्रान्तेः आत्मसंवेदनम् अभ्रान्तमेवं । नापि न केवछं सर्वथा न भ्रान्तमेव । कुत एतत् १ इत्य-श्राह—स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना सौगतोपगमाद् अद्वयस्यापि तकं (सतं)वेदनस्यापि ३५ सर्वविकल्पातीतस्य द्वयनिर्मासम्रतितेः संवेदनमास्नाकारैः एकानेकाकारप्रतीतेः । नतु च बादि नीळादिशरीरसुखादि मासम् न ततोऽपरं [माहकं] महणं वा प्रतीयते । अथ तद् माहकम्; नापरं

<sup>(</sup>१) आञ्च अमणनीयानसंक्षीमादिकारणाना सुपछक्षणस्। (२) द्विचन्द्रादौ ।। (३) "सावा येव निरूप्यन्ते तद्वू एं नारित तरवतः। यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां च चिवते ॥"—प्र० वा० ३।४६०। (४) "ततो निराज्यवनाः सर्वं एव प्रत्ययाः स्वाप्तप्रत्ययचिति कोऽषः १ स्वरूपाळम्बनाः।" (१०३६५) "निराज्यवनवाञ्चस्य स्वाप्ताज्यवामिषेयता।"—प्र० वार्तिकाछ० प्र० ३७२। (५) माज्यमिकस्य। (६) "निराज्यवनवाञ्चस्य स्वाप्ताज्यवामिषेयता।"—प्र० वार्तिकाछ० प्र० ३७२। (५) मोज्ञादिसुखादितः। ग्रुज्या- "स्वरूपे सर्वम आन्त्रप्ते परस्पे विपर्ववा वाद्यो बुद्धिरिति निरूप्यते। चीकाछ व्यतिरेकेण विपरिज्ञानमीक्षते। ज्ञानप्रदेश "तस्मात्र पीजादिस्यतिरेकेण बोघो बुद्धिरिति निरूप्यते। चीकाछ व्यतिरेकेण विपरिज्ञानमीक्षते। ज्ञानप्रदेश अदस्य कल्पनाचित्रित्वितिरेकेण आहकादिता अदस्य कल्पनाचित्रित्वितिरेकेण आहकादिता अतिभासमानोपकम्यते।"—प्र० वार्तिकाछ० प्र० ३७२।

म्राह्मं महणं वा इति तसुक्तं 'स्वयम्' इत्यादि इति चेत् ; तन्न 'श्रदं नीलादिकं वेद्मि' इति प्रतीवेरपलापे सर्वापलापप्रसङ्गात् ।

एतेन एतव्पि निरस्तं तदुकं परेण- #''यिन्सियपस्ति अयं प्राह्माकारः अयं प्राह्माकारः अयं संवेदनाकार इति व्यवस्था, तस्य चेद् मेदः तिहै तेषामिप मेद एव इति नैकं
'तदात्मकं युक्तम् , अन्यथा न तद्व्यवस्था।'' इति, कथम् १ एवं प्रतिमागं विचारणे सर्वस्य '
परमाणुगमने न सन्तानान्तरसिद्धिः सकल्क्यून्यतामात्रम् अत्राणं वा। अत एव एकानेकरूप-[६२क]
विकल्पश्ल्यप्रतिमासमात्रमि न खुक्तम् । ततः प्रतिमासमात्रमम्युपगच्छता 'नीलमहं वेदिा'
इत्येकं ज्ञानसम्युपगन्तव्यमिति स्कम्- 'स्वयम्' इत्यादि । तथापि तद्ञान्तमम्युपगच्छतो दूषणमाद्य-यदि 'पुनः इत्यादि । इदम् अद्धयं द्वयनिर्भासवेत् संवेदनं यदि पुनः प्रत्यक्षमेव संविदिप
नाप्रत्यक्षम् इति पवकारार्थः । तिमिराम्युपहत्तचक्षुषां किन्न स्यात् १ स्यादेव संवेदनं प्रत्यक्षमेव १०
चन्त्राविविषयम् । क्रुत्त एतत् १ इत्यत्राह्य-तद् इत्यादि । सुगमम् । पूर्वव्याक्यानेऽपि एतदेव योक्यम् । अयं त्र विशेषः तत्र कथक्षिद् इति । तन्त माध्यमिकदर्शनेऽपि #''क्षं स्यात्'' [प्र०वा०
२।२१०] इत्यापुपपन्नम् ।

वक्तमर्थं सुपसंहृत्य दशैयन्ताह—स्वार्थस्वलक्षणम् इत्यादि ।

[ स्वार्थस्वलक्षणं ज्ञानं लक्षयेत् परिणामि च । अन्तर्वहिद्ध तत्केदं प्रत्यक्षं कृतलक्षणम् ॥१६॥

१५

अन्तः स्वलक्षणस्य परमार्थतो द्वयनिर्मासप्रतितेः वहिरेकस्य स्ववीयसः प्रतिमास-नात् । तदेकं स्थवीयांसं परिणामिनमाकारं सकललोकसाक्षिकमञ्रान्तं सन्दर्शयन्ती बुद्धिः अनेकान्तरिद्धिः स्वयमेकान्तं निराकरोतीति किन्नश्चिन्तया ? ]

स्वस्वस्थामधीसवस्थां च स्वं स्वप्रहणयोग्यं वा अर्थस्वलक्षणं कर्मतापन्तं ज्ञानं २० कर्ष परिणामि च क्कन्यायेन लक्ष्मयोत् निश्चनुयात् पराम्य [पगत] परिणामं च इत्युक्तम् । क १ इत्यनाह—अन्तर्विष्ठिश्च इति । अन्तः स्वस्वल्रहणम् बहिः अर्थस्वल्रह्मणम् । ततः किं जातम् १ इत्यनाह—तत् केदम् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् क [क]चित् वहिरन्तवां इदं सौगतेन व्य्यमानम् किम् १ प्रत्यक्षमम् । कर्यम्यन् १ कृतललक्ष्मणं सं कल्पनापोहम-भ्रान्तम् । व्यायवि० १।४] इति कृतं लक्ष्मणं यस्य तत् तथोक्तम्, कचिद्रिप इति । यदि वा, २५ प्रत्यक्षं वर्षेनमाद्यं वस्तु कृतलक्ष्मणं निश्चितस्वस्यं क्षा इति व्याक्येयम् ।

कारिकां विदृण्वज्ञाइ--अन्तः इत्यादि । [६२ख] अन्तःस्वलक्षणस्य ज्ञानस्वलक्षणस्य द्वयनिर्मासप्रतीतेः एकानेकाकारप्रतीतेः । किम् १ परमार्थतो न विपर्यासात् अन्यथाभृतस्य अन्यथाम्रहणात् । वृद्दिः एकस्य इत्यनेन अः 'सञ्चितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः'' इति

<sup>(</sup>१) आद्याचात्मकस् । (२) "···सा चित्रतैकस्यां च स्याचस्यां मताविष । यदीदं स्वयमर्थेन्यो रोचते तत्र के वयस् ।"-भ० वा०।

परस्यं मतं न युक्तमिति दर्शयति । 'स्यवीयसः' इत्यनेन 'निरंशपरमाणुमात्रं तत्त्वम्' इति निराच्छे 'प्रतिमासनात्' इत्यतः तस्य निकल्पनिषयत्वम् । वतः किम् १ इत्यत्राह—तदेकम् इत्यादि। तस्य अन्तर्विहःस्वछक्षणस्य एकम् अनेकल्पसाधारणं स्थवीयांसम् अत एव परिणापिनम् निवक्षितेतरपर्यायवन्तम् आकारं छक्षणं सक्छछोकसाक्षिकम् अञ्चान्तं सन्दर्शयन्ती वृद्धिः 'अनेकान्तसिद्धिः [अनेकान्ता सिद्धिः] निर्णातिः यस्या सा तथोक्ता स्वयं वा तस्य सिद्धिः । सा किं करोति १ इत्यत्राह—स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मनैव न परेण एकान्तं निराकरोति, अनेकान्तसिद्धेः एकान्तनिवेधात्मकत्वादिति मन्यते । इति हेतोः किं नः अस्माकम् चिन्तया एकान्त-निवेधार्थपरीक्षयेति १

नतु कथमेकान्तं साँ निराकरोति एकान्तविषयानुमानेन बाधितत्वादिति चेत् १ अत्राह-१० ज्ञानम् इत्यादि ।

# [ ज्ञानं सार्थवलोद्भृतं सलक्षणविलक्षणम् । सामान्यलक्षणं सिद्धिरनेकान्तात्त्रयेक्षणात् ॥१७॥

यथा अन्तर्विहर्वा परपरिकल्पितलक्षणं स्वलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणं न पुष्णाति तथैन सामा-- न्यस् । कचित् ''द्रव्य''''। ]

१५ ज्ञानं स्वमाद्यस्य अर्थस्य न व्यित्तादेः बलेन उत्मृत्म् वत्पन्नम् 'अध्यक्षम्' १६ यावत् । यथा स्वल्रक्षणिविल्रक्षणं निरंशक्षणिकपरमाणुम्नदणपराक्मुकं तथा सामान्यलक्षणं सामान्यं लक्ष्यते यस्य [६३क] येन वा तत्त्रयोक्तं झानम् 'अनुमानम्' इति यावत् 'स्वलक्षणिविल्लक्षणम्'इति सम्बन्धः । तथा च कृतः तेन तद्बुद्धेर्वा इति भावः । यथातथाशव्यावन्तरेणापि प्रतिवस्तूपमालङ्काराश्रयाणादयमयों लम्यते । कृतस्तिई तत्त्वसिद्धः १ इत्यन्नाह-सिद्धिः २० तत्त्वस्य आत्मलमः निर्णीतिर्वा अनेकान्ताद् अनेकान्तमाश्रस्य तेन हेतुना वा । कृतः १ तत्त्रस्त्रणात् अनेकान्तप्रकारेण सर्वस्य वर्षनादिति ।

कारिकां विष्टण्यज्ञाह—यथा इत्यादि । यथा येन प्रकारेण अन्तर्वहिर्वा खलक्षणं कर्मता-पन्नं प्रत्यक्षलक्षणम् अध्यक्षप्रमाणं कर्ते न पुष्णाति न गृहाति । कथंमूतं तत् १ इत्याह—परपरि-कल्पितं सौगतकल्पितं तथैव सामान्यं विषयिणि विषयशब्दोपचारात् अनुमानं तत् (तन) २५ पुष्णाति इति । 'परपरिकल्पितम्' इत्येतद्त्रापि योज्यम् । क्रुत एतत् १ इत्यत्राह—द्रव्य इत्यादि स्रगमम् । तत्त्वं न पुष्णातीति ।

अथवा, अन्यथा कारिकेयमवतार्यते—यदि सौगतकल्पितमिषकल्पकं वर्शनं न किषदिति विहें इदमस्त —

\* ''अस्ति द्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकस् । बालसूकादिविज्ञानसद्यं गुद्धवस्तुजस् ॥'' [सी० वळो०प्रत्यक्ष० वळी०११२]

<sup>(</sup>१) बौद्धस्य । द्रष्टव्यस्-पृ० २५ टि० १० । (२) निराकरोति । (३) निरावप्टे इति सम्बन्धः । (४) द्विद्धः अनेकान्त्रसिद्धिः (५) सामान्यविषयके अनुसाने । (६) सामान्य । (७) मीमांसकाविमतम् ।

इति चेत्, अत्राह—ज्ञानम् इत्यादि । अत्रापि प्रविचस्तुपमाळङ्काराष्ट्रयणात् यथा ज्ञानं स्वा-र्थस्य निरंशक्षणिकपरमाणुरूपस्य खलेन उद् मृतम् अविकल्पं दर्शनम् खलक्षणाविलक्षणं स्वप्राह्मपराहमुखं तथा सामान्यलक्षणं सामान्यविषयं [६३ख] स्वलक्षणविलक्षणं स्व-विषयमहणपराहमुखम् । उभयत्र 'ळक्ष्यत इति ळखणम्' इति ज्युत्पत्तेरयमर्थः । छत एतत् १ इत्याह—सिद्धिः निर्णोतिः स्वलक्षणस्य सामान्यस्य अनेकान्ताद् अनेकान्तमाष्टित्य तथे- ५ क्षणात् तथा वा (तथेय) दर्शनात् ।

यथा इत्यादिना कारिकार्थमा६—यथा अन्तर्विहिर्वा खलक्षणं परपरिकिल्पितं सौगतकिष्पतं न प्रमाणसिद्धं कर्दे प्रत्यक्षलक्षणं \* ''कल्पनायोद्धमञ्चान्तम्'' [न्यायवि०११४] इत्यध्यक्षस्वरूपं कर्मतापन्नं न पुष्णाति तत्र स्वरूपसमर्पकरवात्, वयैव परपरिकिल्पवं सामान्यं तत्र पुष्णाति इति । कृत एतत् १ इत्यत्राह—कृचित् इत्यादि । एतद्पि कृतः १ इत्यत्राह—द्भच्य इत्यादि । १

इतश्च सामान्यव्यगमनुमानादि परस्य स्वव्यगिवल्यगिमिति दशैयनाह्—'अङ्गीकृता' इत्यादि ।

### [ अङ्गीकृतात्मसंवित्तरचिकल्पोपवर्णनम् । अनुमाचात्माऽधिकल्पेनार्थस्याविकल्पनात् ॥१८॥

स्नानुमनमन्तरेण बुद्धे ने स्वार्यानुमनः । यथा ज्ञानसत्तामात्रेण अर्थानुमने न १५ सर्वस्य सर्वदिशित्वं संमवति तथैव अनिश्चितस्वानुमनसत्तामात्रेणापि अर्थनिश्चये तिश्चिय इति स्वस्य सर्वनिश्चय इति 'वः स्वभावो निश्चयेन न निश्चीयते स कथं तद्विपयः स्यात् चहिरर्थनत्' यतः प्रत्यक्षमिनकल्पकं मनेत् ? परतः संवेदने वा अनवस्थादेः । ]

अङ्गीकृता नैयायिकादिनिरासेन अभ्युपगता सौगतेन आत्मसंवित्तिः सर्वित्तत्वै-तानां स्वरूपगृद्दीतिः तस्य अविकल्पोपवर्णनं निर्विकल्पत्वादि, अनुमानादिः (मादिः) २० तस्यातमा स्वरूपं तस्य अविकल्पो निर्विकल्पकत्वं तेन अर्थस्य क्षणक्ष्यादेः अविकल्पनाद् अनिश्चयात् अविषयीकरणात् । अपत्ति यः स्वमाचो निश्चर्येन निश्चीयते स कथं तेषां विषयः स्यात् । वस्यमिथानात् इति कथं तै। अनेकान्यसिद्धेः बुद्धेः वाधनमिति भावः ।

कारिकां विवृण्वत्राह—स्वानुभव हत्यादि । स्वानुभवं स्वरूपम्हण्यन्तरेण बुद्धे द्विनस्या (र्न स्वा)र्थस्य [६४क] वटादेः अनुभवो महणं यथा येन ज्ञानसत्तामात्रेण अर्थानुभवे संन्ता- २५ नान्तरक्वानसत्तामात्रापेक्षयादि (यापि) तदनुमवे सर्वस्य सर्वद्शित्वम् इति मकारेण न संभ-वित तथैव वेनैव अनिश्चित्तस्यानुमवसत्तामात्रेण अर्थनिश्चये सन्तानान्तरक्वानतन्मात्रेणापि वैत्तिश्चय इति सर्वस्य सर्विनिश्चय इति प्रकारेण स्वनिश्चयमन्तरेण स्वार्थनिश्चयो न तुसंभवित इति सन्तन्यः । तथा च अनुमानम्—यत्र यस्य यद्निश्चतस्त्रस्यं झानं तत्र तस्य तव्येक्षया न परमा-र्थतो निश्चितव्यवहारः यथा घटावौ देवदत्तस्य यह्नदत्त्वानापेक्षया न तथा तद्व्यवहारः, अनि- ३० श्चितस्तरूपं च सौगतस्य सर्वत्र सर्वविकल्पह्यानिति । अथ स्वविकल्पस्य विपयीकरणम् अन्यस्य

<sup>(</sup>१) "सर्व चित्त चैतानामात्मसंवेदणं प्रत्वक्षम् ।"-न्यायबि॰ १।१०। (२) जात्मान्तर । (३) अर्थनिश्चयः।

े विपर्ययः ततोऽयमदोष इति चेत्, अन्नाह—यः स्वभावः इत्यादि । यः स्वभावो यत्त्वरूगं निश्चयेने निश्चीयते स स्वभावः कथं नैव तेषां निश्चयानां विषयः स्याद् भवेत् । अत्र दृष्टान्तमह्बिह्रिर्थ इष तद्भत् इति । तथा च प्रयोगः—न स्वरूगं निश्चयानां विषयः तैः तद्निश्चयात् वहिरर्थवत् । अस्य तैद्धिषयत्वे स्वछक्षणगोचरत्वं तेषामनिष्टं [स्यात्] । स्यान्मतम्—स्वरूपस्य दृश्नं बहिप्रयस्य ततो विशेष इति, न, अनिश्चितस्य अणिकत्ववद् दर्शनमिति क्रुतः १ सिद्धं फलं दृश्यमाहयत इत्यादि । यतः तस्य तद्धिषयत्वात् प्रत्यश्चमविकरूपं सर्वचित्तचैत्तानाम् आत्मसंवदनं [६४ख]
भवेत् । यत इति वा आक्षेपे, नैव भवेत् । अथ निश्चयानां स्वभावः निश्चयान्तरैनिश्चीयत इत्यदोषः, तत्राप्याद—परतः इत्यादि । परतः अनुभवान्तरात् निश्चयान्तरात्व संवेदने निश्चये वा
निश्चयानाम् अनवस्थादेः आदिशब्देन अविशेष्यविशेषणस्याविशेषः सौगतवेशिषक्यीरितं ।
१० ततो यथा वैशेषिकस्य अनुभवामावेन प्रत्यक्षादेरमावात् अप्तर्यक्षानुमानागमवाधितक्रमिनिदेंशानन्तरप्रयुक्तो हेतुः कालात्ययापदिष्टंः" इत्ययुक्तम्, तथा सौगतस्य अप्तराकृता"
[न्यायवि० ३।४०] इत्यपि , कस्यवित्त निराकरणामावादिति भावः ।

नतु सौगतस्य अन्यस्य वा एकान्तवादिनो [न] किन्त् प्रत्यक्षं इतस्वक्षणम्, तैद्या सरक्षणं सामान्यस्वक्षणं वा न पुरुणाति । कथन्भूतं तर्हि तत् कीदशं वा स्वस्वक्षणं सामान्यस्वक्षणं वा १५ पुरुणाति इति चेत् १ अत्राह—प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

## [ प्रत्यक्षं विद्यादं ज्ञानं प्रसन्नाक्षेतरादिषु । यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ॥१९॥

प्रत्यनीकघर्मसाधारणसंवित्स्वप्रभितेः असाकल्यसंमवे विषयस्वलक्षणेऽपि किष भवेत् इति किमाश्रित्य तत्राप्रमाणत्वस् ? प्रसन्नाक्षबुद्धेः सर्वथा संवादिनियमायोगात् २० किस प्रमाणमपि । दृष्टे प्रमाणान्तराष्ट्रचेः । उपप्छताक्षाणामपि विनेष लिङ्गलिङ्गिसम्बन्ध-प्रतिपत्त्या अर्थे परिच्छिद्य प्रष्टुताविसंवाददर्शनात् । तावता च प्रामाण्यसिद्धेः ।

अत्रायमर्थः—यदा केनिवत् चक्षुराविसासम्बनुपचरितं प्रत्यक्षं प्रमाणसिक्वते तदा तद्व प्रसङ्गसाधनसामध्यात् झानत्वमापादाते, तथाविध्यत्यक्षप्रमाणस्य झानत्वेन व्याप्तेः । किमर्थमिति चेत् १ तदनम्युपगच्छतः प्रसङ्गविपर्ययात्, तच्छानं प्रत्यक्षं प्रमाणं यथा स्यादिति । यदा हु १५ केनिवद् अविशदं व्याप्त्यादिज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यते तदा झानं विशदं प्रत्यक्षमिति साध्यते वध्य-माणप्रमाणान्तरसङ्गावाऽन्ययानुपपत्तेः । 'झानम्' इति एकवचनं जात्यपेक्षया सर्वविशद-[६५क] झानपरिमद्दार्थम् । कृत एतत् १ इत्यत्राह्-प्रसन्नाक्षोत्तरादिषु प्रसन्नाक्षाः पुरुषा इतरे अप्रसन्नाक्षाः, आदिशब्देन आसन्न-आसन्नतरादिपुक्षपपरिमद्दः, तेन यथा येन प्रकारेण यत्र

<sup>(</sup>१) निश्चयैः । (२) निश्चयस्य । (३) स्वस्थिषयस्य । (३) "प्रत्यक्षाग्रस्मित्दः काळात्ययाव-विष्टः"-न्यायक्ति । १० १५ । न्यायकुमु । १० ३२० ३२० ४। (५) व युक्तम् । "स्वरूपेणैव स्वयिष्टो-उनिराकृतः पक्षः"-न्यायवि । (१) प्रत्यक्षं वा । (०) प्रत्यक्षम् । (८) तुक्तम्-"यद्ययेवाविसंवादि प्रसाणं तत्त्वया मतस् ।"-छषी० क्लो० २२ । उद्चतिमवस्-त० क्लो० प्र० १७० । अष्टस० प्र० १६३ । सन्मति । री० प्र० ५९५ । (१) अनुपचरित ।

विषये विशदं तथा तेन प्रकारेण तत्र विषये 'प्रत्यक्षम्' इति सम्बन्धः, इतरत्र तदेव पमा (परो)क्षमित्यभिप्रायः । न कृत्रेचं प्रत्यक्षम् अपि तु यथा वेन प्रकारेण यन्न प्रसन्नाक्षेतरादिषु ज्ञानेषु
मध्ये यस्मिन् ज्ञाने अविसंवादो वर्णनं (अवञ्चनम्) तथा तेन प्रकारेण तन्न ज्ञाने प्रमाणता । अनेन एतत् कथयति—सर्वं संसारिज्ञानं स्वगोचरे विश्वदमित्रश्दं प्रमाणमन्यथा च इत्यनेकान्तः, तथा तत्साध्यमपि तदेव पुष्णाति इति । अथ कोऽयमित्रसंत्रां नाम?स्वार्थञ्यवसायः ५
#"नातः परोऽविसंवादः" इति वचनादिति चेत्, स्वष्नावी प्रसङ्गात् । तैत्रापि हि स्वार्थञ्यवसायन्यक्षणस्य अविसंवादस्य मावात् विज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणेतरप्रविमागविन्नोपः ।

स्यान्मतम्—न तैत्र स्वाँथौं, वाध्यमानत्वात्, अतो न तैंद्व यवसायछक्षणोऽविसंवाद् इति । नैतु किमिदं वाध्यमानत्वम् ? तद् यदि प्रतिमासकाछे द्वानान्तरेण वाधकेन स्वरूपपद्दारः असत्त्वज्ञापनं वा, तिर्दे अभद्धेयम् । निद्द ज्ञानस्य इतरस्य वा स्वरूपमपद्दुतं शक्यम्, प्रतिमास- १० मानस्य अप्रतिमासप्रसङ्गात् । नापि असत्त्वज्ञापनम् , जामस्त्वन्मान्। यसङ्गात् । यदि पुनर्सतैत्र 'मिध्या वितर्कितमेतत्' इति प्रत्ययाऽमावान्नायं दोष इति मितः, सापि न युक्ता [६५ख] अस-त्येऽपि कदाचिद्वावात् सत्येऽप्यभावात् । प्रत्ययस्यापि सदर्थत्वे समानो दोषः; अनवस्था च । अय काळान्तरे, तद्दा असतः सर्वथा कोऽपद्दारः अन्यद्वा । तन्त स्वार्थव्ययसायोऽविसंवादः । उपलब्धस्य पुनःपुनरुपछविधः फलेन वाऽभिसम्बन्धः सँ इति वेत् , नः, तस्य क्षणिकत्वान्नाशेन १५ तद्दंभवात्, स्वप्ने भावाद्य । ततो न कविद् अविसंवाद् इति ।

अत्र प्रतिविधीयते—एवं हि सर्वप्रतिमासाऽविशेषे "प्रमाणेतरप्रविभागाऽभावाद् अर्थवत् कृतः स्वसंवेदनमात्रसिद्धः, यतः प्रतिमासाद्वैतमन्यद्धा स्यात् ? प्रतिमासात्तिद्धौ ", वहिर्श्वसिद्धः । "अत एव अत्र स्वप्नेऽपि तत्सद्धेहिं विश्वमेतरिवयोगः ", "अपरत्र वहिर्श्वसिद्धेः असौगतं जगत् स्यात् । प्रतिमासिवशेषः अन्यत्रापि न वार्यते । नसु बुद्धेः स्वसंवेदनमस्तु प्रतिभासनात् नान्त- २० वार्हिर्यो विपर्वयात् घटात्नामिष स्वसंवेदनात्मकत्वादिति चेत्, तर्हि \*"यद् श्राह्मत्या ज्ञान- वपुपि प्रतिभाति तदसत् तैमिरिककेशादिवत्, "तत्र प्रतिभाति च तथा जाग्रद्धटादिकम्" १ इत्यत्र वादिनोऽसिद्धो हेतुः। "प्रतिवादिनः सिद्ध इति चेत्, न, प्रमाणतः तत्सिद्धौ द्वयोरि सिद्धः,

<sup>(1)</sup> स्वप्रादाविष । (२) स्वप्रावृ । (३) वस्तुतः स्वार्थे । (३) स्वार्थव्यवसार्थ । (५) गुलना—
"कोऽर्य थाचो नाम—परेण विषयासावज्ञापनं स पदीष्यते । स्वार्थे प्रवृत्तिमव्ज्ञानससार्थं ज्ञापयेत् कथम् ॥
न तावच्चानान्तरेणाभावः स्वमञ्चाणस्यान्यस्य वा केनियत् क्रियते तत्काछे तस्य स्वयमेव नाञात् । नासिनिमीलनान्नष्टे ज्ञाने वाध्यता प्रतीयते । अन्येन व हि ज्ञाने तस्य विषयापहारोऽसत्ताञ्चापनळक्षणो न्नायः ।
विज्ञातीयविद्वुःपत्तिवैदि वाधकमुच्यते । घटजाने पटज्ञानं वाधकं किन्न युक्तिमत्—तस्माद् यथा नाग्रध्यत्ययः
स्वममत्ययस्य वाधक तथा विषयेगोऽपि केन्छमहणादिति न्याय एषः ।"—प्रवार्विकास्व०५० १० १ – १ (६)
नाप्रस्तममादौ । (०) व्यवस्वादः । (८) प्रयमज्ञानस्य । (२) प्रवः प्रनल्पकम्मस्य फलेन वामिसम्बन्धस्यामावात ।(१०) व्यवहारमात्रमेवेदं स्वभास्वप्तमेत्वो नाम तथा प्रमाणाप्रमाणमेव् इति हि वस्यते ।"—प्रव वार्तिकाछ० ५० ५ । (१२) स्वयंवेदनमाज्ञसिद्दौ । (१२) प्रतिमासमाजादेव । (१३) विभ्रमेतरविभागाभावः । (१३) नाप्रवस्थायास् । (१५) ज्ञाने । (१६) जैनाविकस्य । (१७) गुलना—"यदि प्रमाणतः सिद्धं नानात्मसिद्धं नाम, परस्येव जालसनोऽपि वादिनः सिद्धत्वात्, प्रमाणसिद्धस्य सर्वेपामविप्रतिपत्ति-

प्रमाणस्य कवित् पश्चपातेतरयोः अयोगात् । अध्युपगमात् वैत्सिद्धौ न ततः कस्यवित् साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गात् , इतरथा सौगतप्रसिद्धिः व त्याद्विनाशात्मत्वेन घटवत् युखादौ अवेतनत्वं साध्यन् सांख्यः ध में की त्तिं ना किमिति प्रतिक्षिप्तः" ? [६६ क] प्रसङ्ग साधनत्वाद्दोषः, तथाह्-जाप्रद्घटादीनां प्राह्यत्वेन अवमासनं चेदङ्गीकियते विद्वर्यवादिना, तर्हि तेषां तैमिरिकोपळ्यः केशादिवदसत्त्वमध्युपगन्तव्यम् , इतरथा न कस्यचिदित्येकान्त इति चेत् ,न, अस्य प्रसङ्ग साधन्य छक्षणाऽभावात् । यत्र हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः प्रदृश्येते तत् प्रसङ्ग साधनम् । न चैतदत्रास्ति । स्वसंचेदनैकान्ते वादिप्रतिवादिनोः स्वप्नादाविष स्वम्मादीनां प्राह्यत्वेन प्रतिमासाऽसिद्धेः कस्याऽसत्त्वेन व्याप्तिः यद्भ्युपगम इतराभ्युपगमनान्तरीयकः प्रदृश्येत ? परास्य सिद्धं सर्वमेतदिति चेत् ; उक्तमत्र 'प्रमाणतस्तत्सिद्धौ र्वभयोः सिद्धम् , ईतरथा' परस्यापि न सिद्धम्' । इति । यदा च कश्चिद् गुढं विषं मारणात्मकं वा अभ्युपगम्य पुनर्मोद्दात् इकरादिकमिष 'विषम्' इत्यग्युपगच्छिति तर्हि तत्र खाद्येन क्रियसे, एक्तो भक्षयित्वा कि व्रियते वा श ततः सिद्धं हेतुमभ्युपगच्छता अभ्युपगन्तव्य एव विद्यर्थप्रतिमासः इत्ययुक्तं विपर्ययादिति वेतः ।

अपि च, घटादीनां कुतः स्वसंवेदनात्मकत्वम् १ # "यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा मुखादि, १५ अवभासन्ते च घटाद्यः, जडस्य प्रतिमासाऽयोगात्" देत्यनुमानादिति चेत्, उच्यते—बहस्य प्रतिमासाऽयोगाः तेत्र प्रतिमासाअयोगाः । तत्र प्रैवयं जडं कि कि विपक्षं न प्रतिपचते, क्यं वर्त्र साधनाभावमवैति १ निह अप्रतिपन्नभूतलस्य 'अत्र [६६ख] मृतले घटो नास्ति' इति निश्चयो भवति, अन्यया # "क्षचिद् देशविशेषे प्रतिपन्तृप्रत्यक्षे" इति । च वावा (वचो) न जाप-टीति । यथा च जडेऽप्रतिपन्तेऽपि तत्र प्रेत्रेकृतसाधनाभावनिश्चयः तथा सर्वेज्ञे अन्तुपल्लवेऽपि वत्र वक्तव्यविसाधना (न)भावः कथन्न निश्चीयते १ यत इदमनुमानम् —मुगतः सर्वेज्ञः परम् वीतरागो वा न भवति वक्तव्रत्वात् रथ्यापुरुषवत् इति । अथवा, यद्यपि जडं कि विषक्षोप-लभ्यते तत्र तथापि साधनामावनिश्चयः वैदमावादिति । कुत्र एतत् १ अनुपल्लमादिति चेत् , हिं

विषयस्वात् "बत् प्रमाणसम्तरेण सिद्धं तत् परस्यापि न सिद्धस् ।"-अष्टस॰, अष्टस॰ ए० ३६-३७।

<sup>(</sup>१) परस्य अम्युपगमात् । (१) हेतुसिद्धौ । (३) 'सुस्वादयोऽचेतनाः वरपत्तिमस्वात् वर्षादिवत् इत्यादिना । (१) "कृष्टिचद् बहिःस्थितानेव सुस्वादीनप्रचेतनान् । प्राह्मानाह् च तस्यापि सकृषुको ह्यः अहः ॥"--अ ० घा० २।२६८ हत्यादिना । "अचेतनाः सुस्वादयः इति साध्ये उत्पत्तिमस्वमनित्यसं वा सांक्यस्य स्वयं वादिनोऽसिद्धम् ।"--म्यायवि० १।६० । प्र० वार्तिकारु० ए० १७० । (५) घटादीनाम् । (६) अस्तरा विना भवतीति अन्तरीयकः विनाभावी, न अन्तरीयकः नान्तरीयकः विनाभावीत्वर्थः । (०) प्रति वादिनः । (८) वादिप्रतिवादिनोः । (९) प्रमाणतः सिद्ध्यमावे । (१०) प्रतिवादिनोऽपि । (११) शर्करादिकम् । (१२) एवं कथितो वा । (१३) 'च वहिरयौं विपर्ययात् 'इति । (१४) "यदेव दृश्यते तदेवान्युः वगम्यते । तथाहि प्रतिभासानद्भतमेव नीक्ष्मवभासते नापरं ततः प्रतिभासन्वतिरकेण न प्रमाणम् ततो ना-स्युपगमः ।"-प्र० वार्तिकारु० ए० १८९ । (१५) कृष्ठे । (१६) प्रतिभासाहैतवादी । (१७) जढे । (१८) "तत्रानुपरुठिष्प्रया न प्रदेशिक्षेपे कृषिद् घटः = कृषिविति प्रतिष्कृत्वस्य कृषिदेव प्रवेशे इति"-न्यायः "तत्रानुपरुठिष्प्रया न प्रदेशिक्षेपे कृषिद् घटः = कृषिविति प्रतिष्कृत्वे न सवेष् । (२१) जढो इति"-न्यायः वि०, टी०२।१६ । (१९) 'प्रतिसासमानत्वाद' इति । (२०) प्रीमासकोक्तं न सवेष् । (२१) जढाभावाद ।

पुनः सर्वज्ञोपलम्मोऽस्ति १ भोऽयम् 'अनुपलम्ममात्रात् सर्वज्ञायावमनिच्छन् तैत एव जडाभाव-भिच्छति' इति स्वेच्छावृत्तिः, सर्वज्ञयत् जडस्यापि केनचिद्रुपलम्भाऽविरोधात् । ततो धर्म की र्ति ना यदुक्तम् [तद्युक्तम् ]

\*''यस्याऽदर्श्वनपात्रेण व्यतिरेकः प्रसाघ्यते । तस्य संग्रयदेतुत्वात् <sup>३</sup>शेयवत्तदुदाहृतस् ॥'' [प्र० वा० ३।१३ ] इति । ५

तदभ्युपगच्छता अदृष्टे बढे न साघनामावोऽभ्युपगन्तव्यः । प्रज्ञा क र ग्रुप्त स्त #" तत्कार्ये कारणे वाऽप्रतिपन्ने न कारणकार्यभावनिश्रयः परचैतन्ये वाऽविषयीकृते न तस्य स्वदृष्टे वृत्तिः निश्चीयते" इति वदन् जहेऽदृष्टेऽपि हेत्वभावं प्रत्येति इति कथमनुन्मत्तः ? नृत तुँसिम्मप्रतिपन्नेऽपि 'स्त्रतो वा परतो वा जहस्य प्रतिमासः स्यात्' इत्यादिविचारात् साधनाऽ-भावः प्रतीयते इति चेत् , उच्यते-यद्येयं न प्रमाणम् , कथमतः कचित् कस्यचित् विधिप्रति- १० बेधयोः सिद्धिः अतिप्रसङ्गात् १ प्रमाण[६७क]त्वेऽपि न प्रत्यक्षम्, परामर्शोत्मकत्वादः विचा-रस्य, तद्विपरीतत्वार्षं अध्यक्षस्य । मवत् वा तथापि न तत् स्वयमविषयीकृते विपक्षे साधना-भावभवैति तँथाविधे अन्यथा परछोकादौ तत्सन्तानामावमवैति इति यदुक्तं ध में की चिं ना वि नि अ वे \*"तदेव तत्र नास्ति, तत एव तदमावसिद्धिः इत्ययुक्तम्" इति प्रवते । नाप्य-तुमानम् , अलिङ्गजत्वात् । अपि च, अ''याचान् करिचत् प्रतिपेदाः स सर्वेोऽनुपलब्धेः, अप्र- १५ तिपिद्धोपलम्भस्याभावासिद्धेः" इति वैचनात् , तत्र तद्मावः अनुपल्नमात् प्रत्येयः । एवं चेत्तिहें यद्ययं विकारः (चारः) अनुमानात्मकः स्वभावानुपद्यम्भजनित इष्यते, युक्तं प्रतिमासस्य पस्रयोर्घटादिसुलाद्योः उपलब्धस्य ततः कचिज्जहे विपक्षे असावसाधनम् , किन्तु जहस्य 'निपेध्य-विविक्तस्य प्रतिपत्तिरभ्यपगन्तच्या <sup>१</sup> तस्या एव <sup>११</sup>तत्त्तुपलन्मात्मकत्वात् घटविविक्तम् तत्स्प्रतिपत्तेः घटानुपछम्मात्मकत्ववत् । न च सेष्यते परेण । अथ च स्वभाविकदृहेतुः ज(तुज)नितः , २० तर्हि कः तहिरुद्धो हेतुः ? जडत्विमिति चेत् , तद्प्रतिपत्तौ कस्य तेन विरोधः प्रतीयताम् ? अन्यथा अस्त्रयात्मनामेव तेषां तद्विरुद्धानां च सिद्धिः असिद्धिर्वा वेदितव्या \*" अन्येषां विरोधकार्य-कारणमावामावासिद्धेः" [न्यायवि० २।४७] इत्यस्य विरोधः ।

'नतु च सुखादौ प्रतिभासो झानत्वेन व्याप्तः प्रतिपन्नः, झानत्विकद्धं च जाड्यम् , सतोऽस्मानिवर्त्तमानं झानत्वं स्वव्याप्यं प्रतिभासमादाय निवर्ततः इति व्यापकानु[६ ७स्व]पछव्धि- २५ जनितोऽयम्' इत्यपि वार्त्तम् , अतिप्रसङ्गो हि एवं स्यात् । शक्यं हि वक्तुं कविट् रथ्यापुरुपे वक्तृत्वादेः असर्वेज्ञत्वं व्यापकं प्रतिपन्नं सर्वज्ञत्वेन विकद्धम् , अतः <sup>13</sup>तन्निवर्तमानं स्वव्याप्यं

<sup>(1)</sup> बौद्धः। "सर्वज्ञो वक्ता नोपलम्यते, ह्लोबम्यकारस्यानुपलम्भस्य अदृश्यात्मविषयत्वेत सन्देवहेतुत्वात्।"-न्यायवि० ३।७०। (२) अनुपलम्यमात्रात् व तु दृश्यानुपलम्भात्। (३) "सन्दिरय-विषयस्यानृत्तिकत्वं रोपबहुच्यते प्रतिवन्धामाधादित्वर्यः।"-प्र० सनोरयः। (४) जदे। (५) विचारः। (६) निर्विकरपकृत्वेन अविचारकत्वात्। (७) अविषयीकृते। (८) "यावान् कष्ठिचन् प्रतिपेधः स सर्वोऽनुपलन्धेः"-प्र० वार्तिकालः पृ०५२०, ६३८। (९) निषेष्यः प्रतिमासः। (१०) प्रतिमासाविविकजद्याति-पत्तेरेव। (१) प्रतिमासानुपलम्मात्मकर्वादिति मावः। (१२) अदृश्यकानमन्। (१३) असर्वज्ञत्वम्।

वक्तत्यादिकमादाय निवर्तत इति वक्तुरसर्वज्ञत्वसिद्धिरिति । ततो यथा न वक्तत्वादेः असर्वज्ञत्वेन व्याप्तिः तथा न ज्ञानत्वेन प्रतिभासस्य । अथ जडेन विरोधादस्य तेनं व्याप्ति, तिर्हे अत्योऽन्यसंश्रयः—सिद्धे हि जहेन अस्य विरोधे तेन व्याप्तिः, अस्यां च सिद्धायां तेन विरोधः सिध्यति
हति । ततो वक्तृत्वादिवत् शेर्षवानयं हेतुरिति स्थितम् । अथ प्रतिपद्यते किञ्चित् ज्ञहम्, तेनेव
'भ 'प्रतिमासात्' इत्यस्य हेतोर्व्यमिनारः । मा वा मृद्यं दोपः, तथापि अतो हेतोर्जायमानमतुमानं
स्वतोऽर्थान्तरं साध्यं न चेद् विषयीकरोतिः, कथं तत्र प्रमाणम् अतिप्रसङ्गात् १ \* "श्रान्तिरिष सम्बन्धतः प्रमा" इति चेतः, नन्वत्र हेतुसाध्ययोः तावातन्यव्यभणः सन्वन्यः हेत्वनुमानयोः
कार्यकारणव्यक्षणः, अन्यस्यासंभवात् । ततः किम् १ यथैव योग्यतया हेतुः अनुमानं स्वसमान-कालमन्ययामृतं वा जनयति तथैव ज्ञानम् अर्थ तथाविधं यदि गृहाति को विरोधः सर्वस्य सम्

# \*''लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिबन्धात् तदामासञ्जून्ययोरप्यवञ्चनम् ॥''[प्र० वा० २।८२] इति प्रवते। .

व्यवहारेण तवसिधानाष्ट्रोष इति चेत् ; कोऽयं व्यवहारो नाम १ सम्बन्धा-[६८६] भावेऽपि तिहिकरूप इति चेत् ; कथं तैहिशितात् सम्बन्धात् अञ्चमानं प्रेक्षकारिणः कुर्वन्तु १ इताह्रा १५ भीवतः साध्यमञ्जिन्बन्तु १ सर्वतः ईश्वरायञ्जमानात् सर्वस्य स्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात् तैत्करपनायाः सर्वत्राऽविशेषात् । यथैव च सोगतेन व्यवहारनियित्तसम्म्यायनुमानं स्वमतसिद्धये बन्विक्वजीव (निष्फलमेव) कक्षीक्रियते तथैव ईश्वरादिवादिनापि सौगतानुमानम् । तत्र साष्यसन्वन्धात् वद-नुमानं प्रमाणम् ।

एतेन 'समारोपञ्यवच्छेदकरणात् तत्तत्र प्रमाणम्' ''इति निरस्तम्; स्वसमानासमान-२० काळसमारोपञ्यवच्छेदकरणबद् विज्ञानस्य अर्थब्रहणं न विरुष्येत ।

यत्पुनरुक्तं परेण-\*''अनुमानं सहकारिकारणं प्राण (प्राप्य) पूर्वः समारोपक्षणः स्त्रकार्यं ''तत्क्षणम् ''उत्तरतत्क्षणजनने अक्षमं जनयति ।'' इति, तद्य्येतेन दूषितम्, कार्यकारण-भावबद् प्राह्मप्राहकमावसिद्धेः। संबुत्या ततस्तत्वयेति चेत्, 'तैत एव जहस्यापि प्रतिमासा (स) भावत् प्रत्यक्षतः पक्षवाघा किन्न स्यात् १ परमार्थतः तद्च्यवच्छेद्करणमपि तुर्छमम् । संबृतिसिद्धेन १ 'तैत्करणेन अनुमानं प्रमाणं न 'तैया सिद्धे न घटादिनाह्य (जाह्य) प्राहिप्रत्यक्षेण पक्षवाघनिमिति

<sup>(</sup>१) प्रतिभासस्य । (२) ज्ञानस्त्र । (३) सम्बन्धविषद्मन्यावृत्तिक इत्यर्थः । (१) "आनितरि सम्बन्धतः यस्तुसम्बन्धेन प्रमाणसेषः'-प्र० वार्तिकाछ० ३।१७५। "तदाइ न्यायवादी-म्यान्तिरि सम्बन्धतः प्रमा।"-म्यायवि० अर्मो० प्र०७८ । उद्धतिवद्म्-"आन्तिरि अर्थसम्बन्धतः प्रमा"-तत्त्वोप०प्र०३० । सन्मति० टी० प्र० ४८१ । "अत्विसस्यद्भहो आन्तिरिष सन्धानतः प्रमा"-यद्द् ० दृ६० प्र० ४१ । (५) स्ववहारात् सम्बन्धक व । (१) सम्बन्धक त्रमा। (७) न्यवहार्य्वित्तातः । (४) परमार्थतः । (१) व्यवहारात् सम्बन्धक कृत्यनामाः । (१०) "प्रस्थकानन्तरोद् सृतसमारोपनिवारणात् । इष्टं तु क्षेत्रिकं ज्ञानं प्रमाणसः "-त्रवर्षः कृत्यनामाः । (१०) अर्थकानन्तरोद् सृतसमारोपनिवारणात् । इष्टं तु क्षेत्रिकं ज्ञानं प्रमाणसः "-त्रवर्षः कृत्यनामाः । (१०) समारोपक्षणस् । (१२) तृतीयसमारोपक्षणः । (१३) संबुत्या एव । (१५) समारोपक्षणस् । (१२) स्वत्यवस्थेदक्रणेव । (१५) संबुत्या सिद्धेव ।

किं कृतो विभागः १ अथ अनुमानेन अस्य प्रत्यक्षस्य वाघनात् नानेन पक्षवाधनम् ; अने-नाप्यनुमानस्य वाधनात् न तेन तद्व धवच्छेदकरणमिति समानम्। ततो घटाविज्ञानत्वे अनुमान-मिच्छता प्रमाणं तद्विषयमभ्युपगन्तव्यम् । तत्त्वतो मन्नं भावतोऽनुमवति न [६८ख] ज्ञानान्तरं जैव्हमर्थमिति स्वेच्छाविरचितद्शेनप्रदर्शनमात्रम् ।

ततो निराकृतमेतत-\*"यदि मिन्नकालो ज्ञानेन अर्थोऽनगम्यतेः अँनिशेपाट एकस्य **५** तथाविधाज्ञेषार्थावरामप्रसङ्गः। अय समकालः; सम्यन्धामावात् किं केनावराम्यते १ नीला-दिना वा ज्ञानमवगम्येते । गृहीतिकरणाव् विज्ञानं तस्य ब्राहकमिति चेत् ; नः अस्याः र्ततोऽमेदे ज्ञानं नीलादिः त[ज्ज]न्यत्वाद् उत्तरज्ञानवत् । मेदे ज्ञानं नीलादिः गृहीति च (इच) परस्पराञ्सम्बद्धं त्रितयमिति किं केन गृह्यते १ प्रनस्तयापि तेंदन्तरकरणे अनवस्था ।" इत्यादि। कथम् <sup>१</sup> प्रकृतेऽपि समत्वात् । यदि पुनस्तदनुमानं प्रमाणं नेव्यते, कुतः **१०** प्रकृततत्त्वसिद्धिः १ 'प्रत्यक्षात्' इत्यपि नोत्तरम् , र्ततो विवादस्यानिवृत्तेः । नतु यथा सुस्रादयोऽ-विद्यमानावे (नवे) दकाः प्रतिसासमानाः प्रत्यक्षसिद्धस्तरं वेदना उच्यन्ते तथा घटादय इति चेत्, यदोवं क्रभ्येत, कृतं स्यात् , तत्तु न क्रभ्यम् , 'घटमई वेद्मि, पटमई वेद्मि' इति अहमह-सिक्या प्रतीयमानप्रत्ययवेदात्या सर्वेदा तेषाम् <sup>अ</sup> अकरासवात् (अवभासनात्)। न च तथावमा-सनादन्यत खसंबेदनेऽपि शरणमस्ति । "परदर्णयः शागेव चिन्तितः । तदेवं खसंबेदनवत् प्राद्या- १५ कारस्यापि प्रतिमासमावात् स्वप्नेतरप्राद्याकारयोरिव तयोः समानः सर्वया धर्मभावोऽस्त । तथापि स्वसंबेदनस्यैव परमार्थत्वे जामदुमाझाकार एव परमार्थः तथा स्वादिति स्वार्थव्यवसायोऽविसंबादः नातिज्यापकः । [६९क] #"दृष्टस्य पुनः प्राप्तिरविसंवादः ।" इत्यत्र यदुक्तम्-#"क्षणि-कत्वेन नाशात न तस्य तत्प्राप्तिः" इति, तत् \* "प्रतिसासै स्यनियमे" [सिद्धिवि०१।१०] इत्याविना निरस्तम् । 20

यबाप्युक्तम्-दृष्टस्य प्राप्तिः स्वप्नेऽप्यस्तीति "वैत्रापि दर्शनं प्रमाणं स्वादितिः; तत् प्राह्मप्र-विभासेऽपि समम् । ततः स्कुम्-'यथा यत्राविसंवादः तथा तत्र प्रमाणता' इति ।

'विदादम्' इति प्रत्यक्षविशेषणमयुक्तं निवस्यामावात् । सामान्येऽनुमानादि दूरपाद-पादौ अवयविज्ञानमपि विशदं स्वविषयमहणळक्षणत्वात् <sup>33</sup>, वै(अवै)शयव्यवहारः पुनः विशेषा-वयवामहण्क्रतः' इत्येके । ध्यामिळताकारस्य नीळाचाकारवत् बुद्धऱ्याकारत्वेन वस्तुत्वात् न २५ ''त्वपेक्षया किञ्चिद् विज्ञानमविशदम् , वासं तु न तस्य विषयः इति न तत्र तद्विशद्मन्यथा वा । एतेन अर्थाकारत्वमस्य चिन्तितम् , अनर्थाकारत्वे न तत्र ज्ञानं प्रमाणं विसंवादकत्वात् अतः 'अविसंवादः' इत्येवास्तु इत्यपरे ।

अत्रोच्यते-विशेषावयवाग्रहणाद् गृहीतेऽप्यस्पष्टताव्यवहारः इत्ययुक्तमः ; न खलु "अन्य-

<sup>(</sup>१) स्वस्मात्। (२) अनुभवति । (३) भिन्नकाळस्वाविशेषात् । (४) इस्पतिप्रसङ्गः। (५) गृहीतेः। (६) नीळादेः। (७) गृहीत्वन्तरकरणे। (८) प्रत्यक्षात्। (९) न विचते भिन्नो वेदको येपाँ ते, स्वसंविदिता इति यावत्। (१०)घटादीनाम्। (११) परस्य दुर्णयः दुर्रियाम्यः। (१२) स्वमदृशर्थेऽपि । (१३) वैक्षणस्य। (१४) ध्यामळिताकारापेक्षया। (१५) विक्षेषावयवस्य।

स्याग्रहणे अन्यत्र तद्वः ववहारः, इतरथा घटाग्रहणे गृष्टीते पटे तद्वः ववहारेः स्यात् । वातितहतोः अवयवावयिननेश्च मेदैकान्ते सम्बन्धामावात् । ततो मण्यायन्तरितस्त्रादिवत् स्वत एकावित्रहं ज्ञानिमत्युन्नेयम् । ।

यत्पुनरेतत्—'ध्यामिळवाकारस्य' इत्यादि, तत्र न सारम्, सारूप्याऽमानात्। तद्यति-५ ज्ञायाः प्रत्यक्षवाधनात् । अहमहिमक्या अर्थप्राहिणो ज्ञानस्य निराकारस्य [६९व्व] स्वसंवे-वनाध्यक्षसिद्धत्वाम्, न चासौ आकारः तत्र प्रतिमासाद् बहिर्युक्तः, तत यव अनुगताकारोऽपि स्यादित्यसौगतमशेषम् । एवमपि यथा चन्द्रादिद्वित्वादावसित्वै विश्चर् क्षानं तथा तदाकारेऽपि हति न किञ्चिद्विश्चर्वं नामेति चेत्; तत् न चन्द्रादौ द्वित्वादिवद् धर्मिणापि विसदगत्र न्नु धर्मिण्यप्य)विश्चरम्। न चैतावता न कस्यिच् प्रहणम्, अनुमा-एवस्य (धर्मिण्यविश्वरम् अत्र तु धर्मिण्यप्य)विश्चरम्। न चैतावता न कस्यिच् प्रहणम्, अनुमा-स्वात् तत्त्वसिद्धिप्रसङ्गात्, तथा च कृतो हेतुफळमानाध्यमानसिद्धिर्यतः प्रतिमासाद्वैतम् १ अनुम-छम्मादिति चेत्; किमैयं तत्प्रतिवद्धः कचित् प्रतिपन्नो येनैवं स्यात् १ तथा चेत्, कथमनुमानं प्रमाणं नेष्टं स्यात् १ 'तदिच्छति, तत्त्वविषयं न' इति विरुद्धम् । ततोऽनिश्चतुम्मानिनृहत्त्ययं चिश्चर्यप्रमम् । तथा 'थानाम् कश्चिद् धूमनात् प्रदेशः स सर्वोऽप्यप्रिवान्' इत्यादि व्याप्ति-क्षानिवृत्त्यर्थं च । नहि तैद् विश्वरम्, अनुमानप्रतिमासाविशिष्टप्रतिमासत्वात् । तथापि तथा १५ तदम्युपनमे न किञ्चित्विश्चरं सर्वत् ।

एतेन अकस्माद् धूमवर्शनाद् अग्निरत्रे वि (त्रेति) झार्नं विन्तितम् ।

मनोऽश्वार्थसिन्नकर्षजत्वाद्विश्वदमि व्याप्तिक्षानं प्रत्यक्षानं (१) प्रत्यक्षम् इत्येके ।
कृतः पुनः तत्तक्षानं ज्ञानम् ( तव्क्षानं भरत्यक्षम् १ प्रत्यक्षं तव्क्षानम् ) इन्द्रियार्थसिन्नकर्षतं
(ज) क्षानत्वात् चक्षुरादिजनितरूपाविक्षानवदिति चेत् , न, अनुमानादिक्षानेन ''व्यिभवारत् ।
२० अस्यापि पक्षीकरणे कृतः अध्यक्षाद् मेदः १ \* 'प्रत्यक्षाऽनुमानोपमानशब्दाः प्रमाणम्'
[न्यायस्० १।१।३] इति यतः [७०क] "संक्या व्यवतिष्ठेत । अथ इन्द्रियस्य, अर्थेन साक्षास्मन्यन्यमन्तरेण भावात् वर्तते । वर्तते वर्षाः तथा व्याप्तिक्षानस्यापि स्यात् । निह् वदि तस्य
अतीतानागतवर्त्तमानार्थेन तैया सम्बन्धात् जायते, विरोधात् । सम्बन्धसम्बन्धः ' ' कल्यत्रापि न
वायते । विक्षादिदेतुत्वाद् मेदे दृष्टसाधम्यात् साध्यसाधनग्रुपमानं प्रमाणान्तरं स्यात् , दूराविक्षानं
व्यवसम्वन्धः वर्षे इति निरूपिष्टयते । ततो वैश्वादेव सतोऽस्य भेद इति सूक्तम्—'विद्यादमेव'
ज्ञानं प्रत्यक्षम् १ इति ।

मा वा मूदस्य तन्निवर्त्यम् , तथापि सं 'इन्द्रियार्थसिककोरिपन्नम्'' [न्यायस् ०१।१।४] रे'इत्यादेः परकीयस्य प्रतिषेधार्थम् अध्यद्यस्य 'विद्यादम्' इति विशेषणम् । 'तहस्रणे हि

<sup>(</sup>१) गृहीते । (२) अस्पष्टताष्पवहारः । (३) अविद्यसाने । (३) अतुपवस्यः । (५) असावाधिवः भाविति । (६) व्याप्तिकानम् । (७) अविद्यद्ममिष अत्यक्षिति अज्ञाकरसतस्—"एतखानुमानज्ञानं क्रविदः अत्यक्षं क्रवित्तु अत्यक्षसेच अक्त्सात् धूमादिकाप्रतिपत्ती । नहि पूर्वानुसृतकरपनास्ति ।"—प्र० वार्तिकारु अत्यक्षं क्रवित्तु अत्यक्षसेच अक्त्सात् धूमादिकास्त्र । (९) नैयायिकाः । सामान्यवक्षणाप्रत्यासस्य एसःवेन इतिहालिकार्यनानाम् अनित्त्वेन च निक्षिकार्यनीनामज्ञीकिकार्यस्यक्षिक्षेण ज्ञानसम्भवात् । (१०)तद्वि परस्यस्य अस्तिक्षेणस्य । (११) प्रसावातः । (११) प्रसावतः । (११) प्रसावतः । (११) प्रसावतः । (११) प्रसावतः । (११) परस्यस्यस्यक्षः । (११) अनुमानेश्वतः । (१०) प्रयक् प्रमाणं स्वादिति साधः । (१८) अन्यपदेश- मस्यभिचारिक्यवसायात्मकं प्रत्यक्षसिति होषः । (१९) सिक्षक्यांत्मक्शत्यक्षक्षणे ।

सुखादिसंबेदनमध्यक्षं न भवेत् तद्दक्षणिवरहात् । अप 'तदिषे' इन्द्रियार्थसिक्षकर्पं तस्वात् निर्धादिजनितरूपिदिज्ञानवत्' इत्युच्यते , तज्ञ , तथाप्रतीतिजिरोधात् । न खळु 'पूर्वसुत्पन्नेः सुखादिभिः इन्द्रियस्य सन्निक्षं 'तत्संबेदनसुपजायते' इति प्रतीतिपितः, यूनः कान्तासमागमे संबे-दनस्य आहादनाकारात्मनः 'तथानुभवात् , 'स्वसंबेदनाध्यक्षवाधितः परपक्षः । हेतुञ्च सुखादि-संबेदनवेदनेन व्यभिचारी । तस्यापि पक्षीकरणे 'अनवस्थादिप्रसद्धः' इति प्रतिपाद्यिप्यते । कथम् १ ५ स्विद्धं पम्परापेश्वम्' [सिद्धिवि०१।२३] इत्यादिना । एतेन सत्यस्वप्रज्ञानं व्याख्यातम् । सं''सद्सद्धर्गः कस्यचिदेकज्ञानारुम्यनम् अनेकत्वात् पञ्चाजुलवत्' इत्यादिना अनुमितम-ध्यश्चं 'परलक्षणेन कथमनुगृहीतम् १ इन्द्रियार्थ[७०ख]सित्रकर्णनत्वादिति चेतः ; कथमद्योपं सवसद्धर्गः युगपद् विपयीकरोति १ न सळु मनसः अन्यस्य चे (ते)न्द्रियस्य युगपन् सर्वार्थसिन्निक्षां स्वत्यस्वन्यः) प्राणभून्मात्रस्य, ततः तस्यापि वच्छानं १० भवेत् । विज्ञिष्टाहि (ट)प्टसह्कारिनियमकरूपनावि (पि) पापीयसीः भेवेकान्ते 'समबायाऽविजेपतः अष्टप्टस्यापि नियमाऽसिद्धः । तन्न इन्द्रियार्थसन्निकर्पमन्तरेणं भावान्' इति प्रतिपाद्यिप्यते क्ष्मंपद्यस्य हि सान्तरम्' [सिद्धिवि० ४।१] इत्यादिना ।

यत्पुनरेतत्— ""संप्रयोग" [मी०६० १।१।४] "इत्यादि , तद्प्येतेन नोत्स्प्रम् । १/४ इन्द्रियपृत्तिः प्रत्यक्षम् इति "वेसांक्यः ; सोऽप्यनेन कृतोत्तरो इष्ट्रक्यः; स्वसंवेदनादा तद्द्र-संभवात् । किञ्च, तैमिरिकं" तद्युत्तिर्यदि प्रत्यक्षमः ; तदामासविछोपः । यथार्थक्वानहेतुरिति चेत् ; न , तथाविशेषणामायात् । अचेतनं प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणं न इति चर्चितम् । ततः साधूक्तम्— 'प्रत्यक्षं विद्यादं ज्ञानम्' इति । नतु च—

> \*''एकस्यार्थस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् । कोऽन्यो न दशे मागः स्याद् यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥'' [प्र० वा० ३।४२]

<sup>(</sup>१) सुलाहिमंबेदनमि । (२) सुलादिसंबेदनस् । (३) स्वलंबिटितस्य । (४) भतः । (५) सदं द्वारा द्वारा द्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा स्वारा स्वरा स्वारा स्वरा स्वारा स्वारा

Qo

इति न्यायात् प्रमितस्याऽप्रमिताम (तमाग) स्यामानात् कथमुच्यते—'यथा यन्नाऽविसं-वादः तथा तत्र प्रमाणता इति चेत् , अत्राइ-प्रत्यनीक इत्यादि । प्रत्यनीका अन्योनं विरुद्धा ये धर्मा विश्वमेतर-विकल्पेतर-संशयेतर-माह्ममाहकसंवित्त्यादयः [७१क] ते का (तेष्वेका) साधारणी या संवित् तस्याः स्वप्रमितेः स्वपरिच्छित्तेः असाकल्यसंमवे खण्डशः संभवे अङ्गीक्षः ५ यमाणे । एतदुक्तं भवति-विरुद्धधर्माध्यासमयाद् एकस्य प्रमितेतररूपद्वयं नेध्यते, स च तद्ध्यासः अन्यथापि जात इति परं तस्याः स्वप्रमितेः असाकल्यसंमवोऽभ्युपेयः तस्मिन् वा इति । किम् इत्याह-विषयस्वलक्षणेऽपि । द्विविघो विपर्यैः सामान्यं स्वलक्षणं च । तस्मात् सामान्ये कल्पिते तैदमानेऽपि न सौगतस्य दोष इति स्वख्क्षणग्रहणं तत्रापि, न केवलम् उक्तसंविदः किन्न मवेतृ इति किम् निमित्तमाश्रित्य नाना (तत्र) विसंवाद (दात् अ)प्रमाणत्वम् तिमिरादिज्ञानस्य (तद्व) १० कथित्रत चन्द्रत्वादिना संवादात किन्न प्रमाणमिति, न केवलमप्रमाणमेव । यदि च कथिन्तर विसंवादात् तेंदप्रमाणमेवः तर्हि परस्य न किञ्चित् प्रमाणं त्यादिति दर्शयनाह-प्रसन्न इत्यादि। प्रसन्नानि निर्दोषाणि करणभूतानि अश्वाणि यस्याः बुद्धेः तस्या अपि न केवछं विभिरवृद्धेः सर्वथा सर्वेण नीकादिना इव अणक्षयादिप्रकारेण संवादिनियमाऽयोगात् कारणात् किन्न क्थ-क्रिवत् संवादात् प्रमाणमपि भवेदिति । क्रुतस्तिश्रयमाऽयोग इति चेत् १ अत्राह-दृष्टे प्रमाणा-१५ न्तराबृत्तेः । दृष्टे दर्शनेन विषयीकृते शब्दादौ धर्मिणि प्रमाणान्तरस्य क्षणक्षयाधनुमानस्य आ समन्तात् बृत्ते: तन्नियमाऽयोगः ततः 'तद्' इति पदघटनात् । इदमत्र तात्पर्यम्-यदि वर्शनं इाट्दत्वादिवत् [७१ख] नाझादाविप संवादकम् , तर्हि तद्नुमानं <sup>"</sup>संवृतिवद्प्रमाणम् । अव विसंवादकम्, तत्रास्तु प्रकृतवद् अप्रमाणमेवेति धर्माधसिद्धेः क्रुतः प्रमाणान्तरपृत्तिः १ असि च, ततः प्रकृतमिति ।

अत्राह-प्र का क र गुप्त:- \* ''यत एव हच्टे प्रमाणान्तरवृत्तिः अत एव शब्दादिवत् क्षणक्षयादेरिप दर्शनम्, अन्यथा दर्शनस्य क्षणिकत्वानुमानेन तस्य वा दर्शनेन वाधनं स्यात् ।" इति, तस्य विण्छतास्यः शुक्छं शङ्कं पीतं पदयन् प्रतिपन्नव्यभिनारो यदैवं करोति 'शु-क्लोऽयं शङ्कत्वात् पूर्वेदष्टशङ्कवत्' इति, तदा तदर्शनं शङ्कत्ववत् शुक्खतामपि पश्येत्। शक्यं हिं बक्तुं यत एव विष्छुताक्षदर्शने दृष्टे प्रमाणान्तरं शुक्छताविषयं प्रवर्तते तत एव तत् शुक्छ २५ तामवैति, अन्यया तद्दर्शनेन प्रमाणान्तरस्य अनेन वा तस्य बाधनं भवेत् । न चैवम् । न दिमाओ (हिंमालयों ) डाकिन्या मध्यते । अब पीततामात्रे तस्याने[न] बाधनमिष्यते, न, सर्वालना

धर्माद्यसिद्धिप्रसङ्गात् , तथा प्रकृतेऽपि इन्यतामिति साधूकम्-प्रसन्नेत्यादि ।

यत्पुनराईं स एव-'अप्रतिपन्नव्यभिचारः तैमिरिकः तज्ज्ञानात् प्रवर्तमानो विसंवादते'

<sup>(</sup>१) विरुद्धधर्माध्यासः । (२) "यदाइ-नाहि स्वसामान्यलक्षणाम्यामपरं प्रमेयमस्ति । स्वलक्षणः विवर्षं प्रत्यक्षं सामान्यकक्षणविषयमञ्जमानमिति ।"--प्र० वार्तिकाञ्च० ५०१६९। "स्वसामान्यकक्षणार्या भिष्मकक्षणं प्रमेयान्तरं नास्ति ।"-प्र०ससु०वृ०पृ०४ । (१) विवित्तंवादासावेऽपि । (४) तिमिरादिनन्यिः चन्द्रादिज्ञानम् । (५) विकल्पज्ञानवत् गृहीतग्राहित्वादप्रमाणं स्वात् । (६) "वेन व कदाचित् व्यमिचार उपछिष्यः स बथासिप्रेते विसंवादात् विसंवाचत एव । यस्तु व्यक्षिचारसंवेदी स विचार्यं प्रवर्तते । संस्था-नमार्त्र तावत् प्राप्यते, परत्र संदेहो विषयंयो वा ततोऽजुमार्व संस्थाने \*\* "-य • वार्तिकाळ • २।१।

इति न कथब्निवरिप तत्प्रत्यक्षम् , प्रतिपन्नव्यमिचारस्तु 'प्रतिमासोऽयम् अमिमतसंस्थानवान्-पूर्वदृष्टैवंप्रतिभासवत्' इति पर्यालोच्य प्रवर्तते इत्यनुमानमेव तत्राविसंवादकम् । तदुक्तम्--

#''ममैवं प्रतिभासो यः न स संस्थानवर्जितः । एवमन्यत्र [७२क] इष्टत्वात् अनुमानं तथा सति ॥'' [प्र० वार्तिकाछ० प्र०५] इति ।

तत्रोत्तरम्—उपरज्ञुताश्वाणामपि इत्यादि । उपप्छताश्वाणां न केवळं विपरीवानां विनेव ५ छिङ्गिछिङ्गिसम्बन्धप्रतिपत्त्या छिङ्गं प्रविभासविशेषः छिङ्गि संस्थानवत्त्वम् तयोः सम्बन्धः तादात्यं तेषां प्रतिपत्तिः वामन्तरेण अर्थे परिच्छिद्ध प्रवृत्तौ सत्याम् अविसंवाद दश्नात् । न सछ विप्छताशः (शाः) सर्वे सर्वेदा \* "ममैव्मृ" इत्याद्यनुतिष्ठन्तः सग्चपळभ्यन्ते । तथापि तदभ्यपमे तिमिरक्षानाऽत्यमानयोः विभ्रमं प्रति अविशेषाद् अनुमानप्रविभासेऽपि \* "ममैवं प्रतिभासः" इत्यादि कल्पनायाम् अनवस्थाप्रसङ्गे नात्तुमान (नम्"।) ज्यवहारिजनानुरोधादनुमानमविसंवादकिम- १० च्छम् वैत एव विभिरक्षानं कथिक्षत्रयां नेच्छतीति स्वेच्छावृत्तिः । मजतु तदन्यविसंवादकं प्रमाणं तु न इति चेत् , अत्राह—तावता च अविसंवादकंनादेव प्रामाण्यसिद्धेः कारणात् कथिक्वत् प्रमाणमिप सवेत् इति स्थितम्—'यथा यञ्च' इत्यादि । शेपं सुगमत्वाद्व्याख्यात्वान्।

एवं वाबत् #"चित्रप्रतिभासाच्येकैव बुद्धिः वाह्यचित्रविलक्षणस्वात्" [प्र० वार्ति-काल १।२२०] इति वचनात् चित्रमेकं झानमध्युपगच्छतः संविदः स्वप्रमितेरसाकस्यसंभव १५ एकः । इवानीम् #"अविभागोऽपि बुद्ध्यास्मा" [प्र० वा० २।३५४] इत्यादि चचनात् "त-दनभ्युपगच्छतस्तं दशैयन्ताह्—[विस्तेः इत्यादि]

> [ वित्तेः विषयनि भीसविवेकातुपलम्भतः । विज्ञातायाः कचित्सिद्धो विरुद्धाकारसंभवः ॥२०॥

बहिरन्तर्भुखनिर्भासादिविरुद्धधर्मस्युपगमे तस्या विषयनिर्भासविवेकपरमार्थप्रती- २० ताविप कथिन्वदनेकान्तिसिद्धिः। दूरदूरतरादिञ्याप्टतचक्षुपां च वस्तुसचामात्राविसंवादात् तद्भेदाप्रतिचौ च तत्प्रमितिसाधनं समजसम् । यतो यावदिष उपल्यममन्तरेण प्रमाणान्तरा- कृत्तेरसंञ्यवहारप्रसङ्गात् । यत्पुनरन्यत्—\*"आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यित कश्चन" [बृहदा० ४।३।१४] इति ; तत्रापि समानोऽयं प्रसङ्गः। केवलं समयान्तरप्रवेशः ।]

वित्तेः बुद्धेः । क्यंमृतायाः ? विज्ञातायाः स्वसंवेदनाष्यक्षमृहीताया अन्यया तद्धाः २५ वासिद्धेः सम्बन्धी [७२ ख] विषयो माद्यो घटादिः तस्य स एव वा निर्मास आकारः तः स विवेको बुद्धेः सकाशाद् अन्यत्वं तस्याऽनुपलस्मो यः तस्मात् ततः क्वचित् वैभिरिक्षोपळच्चे चन्द्रादौ सिद्धो निश्चित्ते विकद्धस्य ह्य्यचन्द्रत्वाधाकारापेक्ष्या प्रत्यनीकस्य अह्य्यै-कत्वादेः आकारस्य संभवः । अत्रायमिप्रायः—यद्ययं स्थवीयान् घटाधाकारस्य न्नितरो (रः सन् इतरो) वा वित्तेः आत्ममृतः, वर्हि वित्रैका साँ मवेत् , तत्र बोक्तो दोषः । अथासन्नमा- ३०

<sup>(</sup>१) प्रसत्तेन्त्रियाणास् । (२) प्रसाणं स्वात् । (३) व्यवहारिबनानुरोधादेव । १(४) अविसंवादकस् । (५) चित्रज्ञानमस्त्रीकृर्वसः । (६) स्वसंवेदनाभावे । (७) संवित्तिः ।

साग्रस्यापि ।

त्मभूतः (अथ असन्नात्मभूतः) ततः सीखद्या (सा यद्या) त्यनो मेदमवैति कुर्तस्तदाकारा आतिः यतः \* "यद्वमासते [तत्] ज्ञानम् यथा सुखादि, अवभासते च स्तम्भादिनीलादिकम्" इत्यत्र आश्रयासिद्धिने स्यात् । निहं पीततारिहते शुक्छे शङ्के प्रतिमासमाने पीतताविश्रमो युकः। अथ तं नावैति, सिद्धः स्वप्रमितेरसाकस्यसंभवः इति ।

कारिकां विवृण्वन्नाद्द-बहिरन्तर्भुख इत्यादि । अत्र आदिशब्देन संवेदनविकल्पेतराहि-परिग्रहः, स एव निर्भास आकारः स एव च विरुद्धो धर्मः तस्य अनभ्युपगमेऽपि न केवल्य-भ्युपगमे तस्याः वित्तेः विषयनिर्भासस्य घटाचाकारस्य संबन्धी यः विवेकः स एव प्रमार्थः तस्याः (तस्य) प्रतीताविष कथञ्चित् संबेतनादिरूपेण संवेदनात् अनेकान्तसिद्धिः । एवंतावर् हृद्येतरिवित्तिनिद्र्शनेन सौगवप्रसिद्धेन विपयस्वछक्षणे प्रमितेरसाकस्यसंभव एकः। इदानी त १० [७३क] प्रति छोकप्रसिद्धेन हत्रयेतरबाह्यनिद्धेनेन स उच्यते हूरेत्यादिना । अत्र आदि शब्देन [दूरतर]दूरतमपरिमहः, तत्र ब्यापृतचक्षुपां पुसां वस्तुनो वृक्षादेः सत्तैव तन्मात्रं वस्य अविसंवादात् कारणात् तस्या असाकस्यप्रभितेः साधनं समञ्जसं युक्तम् । किसम् सत्यपि १ इत्यत्राह—तस्य वस्तुसत्तामात्रस्य ये भेदा विशेषा बृक्षादयः तेषामप्रतिपत्ताविष न केवछं प्रतिपत्ती । च शब्दः अपिशब्दार्थः । एवदुक्तं भवति—यथा दूरदूरतरावौ प्रत्यक्षेण विशेष-१५ अहणेऽपि तत्सत्तामात्रमहणं तथा प्रकृतेऽपि टक्ष्येतरत्वं स्थादिति । 'युत्तः' इत्यादिना एवदेव भावयति-यतः यस्माद् यावद्षि यत्परिमाणस्य पूर्वमुपलम्मो मयोक्तः तत्परिमाणस्य यथा भवि नाधिकस्य, तथा परेणापि उच्यते यदा तदा यावत् तावदपि यथा भवति तथा उपलम्भः तप-न्तरेण प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य अवृत्तेः अप्रवृत्तेः हेतोः असंव्यवहारप्रसङ्गात् कारणात् तत्त्रमितिसाधनं 'समञ्जसम्' इति सम्बन्धः । एतदुक्तं मवित-दूरदूरतरादौ यथा तद्भेवाऽ २० प्रतीतिः तथा चेद् बस्तुसत्तामात्रस्थान्यप्रतीतिः तिहैं तेत्र व्यापृत्तवक्षुपामन्धतैवस्थात् । न खढु सामान्यविशेषावन्तरेण तत्त्वमस्ति यत् तत्रावभासेत । तथा च विशेपमात्रसिदं सत्तामात्रं [७३६] केनिचद् विशेषेण तहस्त्वात् व्यवेदप्रतन्मात्रमद् इति तदबृत्तिः, तस्या (तस्यां) चतत्र तदप्रशृतिः, न चैवम्, प्रवृत्तिदर्शनात् । नतु मेदवत् तैन्मात्रस्यापि न तत्र प्रतीतिः, अमेदायात् (राध्यव-सायात्) प्रतीतिः सा भ्रान्ता, तत एव प्रमाणान्तरवृत्तिः #''ममैवं प्रतिमासो यः"[प्र०वार्ति-२५ काछ० २।१] इत्यादि इति चेत्, क्कमत्र-तत्र ज्यापृतचक्षुषां बस्तुसत्तामात्राविसंवाददर्शनात्। तथापि तद्विस्रमे न किन्चिद्धान्तं स्यात्।

अथवा, सौगतं प्रति दृश्येतरबुद्धिदृष्टान्तसङ्गावादस्तु स्वप्रसितेविषयस्वलक्षणे असाक-स्यसंभवो नैयायिकं प्रति विपर्ययादिति चेत् ; अत्राह—दृरेत्यादि । तत्र 'च्यापृत्तचक्षुपामृ' इत्य-नेन वस्तुसत्तामात्रविषयं प्रत्यक्षं दर्शयति, वस्तु द्रज्यादि तस्य सत्तामात्राविसंवादात् तत्प्रिति-नेन वस्तुसत्तामात्रविषयं प्रत्यक्षं दर्शयति, वस्तु द्रज्यादि तस्य सत्त्वापात्राविसंवादात् तत्प्रपिति-द्रण्याद्यस्य असाकस्यप्रमितिसाधनं समञ्जसं युक्तम् । कस्मिन् सत्यपि १ इत्यत्राह्—तद्मेदा-प्रतियत्तौ च तस्य तन्मात्रस्य मेदो द्रज्याद्याधायपेक्ष्याधे (रमपेक्ष्य आधे)यत्वविशेषः तत्पाप्रति-प्रतियत्तौ च तस्य तन्मात्रस्य मेदो द्रज्याद्याधायपेक्ष्याधे (रमपेक्ष्य आधे)यत्वविशेषः तत्पाप्रति-(१) सन्त्वेन चेतनस्य वेत्याविक्रपेण । (२) द्राद्रत्तरादौ । (३) विशेषवत्त्वाद । (४) सत्ता-

14

पत्तावि । निह आधाराऽप्रहणे तद्पेक्षमाघेयत्वम् आत्ममृतमि प्रत्येतुं शक्यम् । नतु तद्गेदः-र्वत् तन्मात्रस्यायप्रतीतिरिति चेत् , अत्राह-यत् इत्यादि । सीमान्यप्रत्यक्ष्त्वे उमयविशेषाणां तद्विपरीतविभेषाणां वा समृती संभवादिः, तद्वश्ववच्छेदार्यं च प्रमाणान्तरं प्रवर्त्तते । तन्मात्राऽ-प्रत्यक्षे तु दुर्लममेतत् [७४क] ववोऽसंन्यवहारप्रसङ्गात् तत्प्रिमितिसाघनं समजसम् इति।

किन्न, अँगं 'स्थाणु: पुरुषो वा १ पुरुष एव' इति वा संशयादिकानम् एकधर्मिणि अर्थ- ५ निषयम् अन्यत्र विपरीतमभ्युपगच्छन् ह्वयेतररूपमेक्रियोग (कं नाभ्युपगच्छित इति) कथं न स्वर (स्वैर)चेष्टितः १

साम्प्रतं सीगतादिन्तेपं पुरुपाद्यद्वीतमतेऽपि समानमित्यस्य प्रदर्शनार्थं तदेव दर्शयति बत्पुनः इत्यादिना । यन्यतं पुनः सीगतादिमताद् अन्यत् । किम् तदागमं (तत् ? आरामं) चेतनादिमेदादोयं (भेदमारामं) तस्य पुरुपादेः पुत्रयन्ति उष्टारः न तं पुरुपादिमद्वेतरूपं कृत्रचन १० वेपां तद्दृष्ट्रृणां कञ्चित् पश्यति । इति शब्दः औरवर्धः । तेन-

#"गुँणानां पर्मं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यत्तुं दृष्टिपथप्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम् ॥"

#" नित्यः सन्मात्रदेहः विविधकृतिरिह द्रव्यमेकः पदार्थः. यत्तत्क्विं प्रविष्टा जलमही(ह्यप्ति)वायवः प्राणिनञ्च । एको देशोऽस्य तिर्यक्सुरनरनरकेप्यस्ति सांसारिकत्वम् , देशोऽन्यः तस्य नित्यः शिवसुखमतुलं त्रासु तेसाँ(सोऽ)दिरूपः ॥"

इत्यादेर्भेद्दणम् । तत्रापि यत् तन्मतं 'यत्' इत्यनेन निर्दिष्टं तत्र इत्यनेन परास्टस्यते । न केवछं सौगताविमते अपि तु तत्रापि सर्वोऽप्युक्त्रोपः अ क छ हू दे व स्य प्रत्यक्षतया मनसि प्रतिमातीति तम 'अयम्' इत्यनेन निर्दिगति । समानः साधारण[ः] प्रसङ्गो दोयः । तथाहि— २० यदुक्तं सीगतं प्रति #'नहि वहिरन्तर्वा जातुचिद्[७४च]साहायमाकारं पश्यामः यथा व्यावर्ण्यते तथैवाऽनिर्णयात् ।" [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादि, व[तृ]त्रापि समानम् ।

यसुनरेतत् अ"एकान्तस्य उपलब्धिलक्षणप्राप्तौ असम्बम् अन्यया स्यादप्रमेयत्वम्' [सिद्धिवि०१।९] इति तर्राप, तथा #"प्रतिमासैनयनियमे" [सिद्धिवि०१।१०] इत्यादि चेत् [''च] #''तस्यारामम्''[बृहदा०४।३।१४] इति वचनात् ''तदारामयोः कयञ्चिदेकत्वे विश्रसे- २५ तरविकल्पेतरातीनाम् आकाराणां तेन एकत्वाभ्युपगमस्य अवश्यम्भावात् । अय \*\*''एक एव हि

<sup>(</sup>१) विद्योपवत् । (२)"सामाम्यत्रस्यक्षाद्विश्चेषात्रस्यक्षाद्विशेषस्युतेङ्च संदायः"—पैद्यो०सू० २।२।१७। (३) नेपायिकादिः । (४) प्रकारायः । (५) सांख्यानां सत्तामत्रम् । कारिकेयं निम्निङसितप्रन्येषु ससुद्ध-साऽस्ति-"तया च शास्त्रातुशासनम्-गुणानां - "-योगमा० १।१३ । "पहितन्त्रशासनस्यानुशिष्टिः-गुणानां ····'-योगभा शत्त्वचै० ॥१३। "मगवान् धार्यमण्य.-गुणानां 12-सा० मा० सामती पृ० १५२। नयसकतृ० ए०.६३ । तस्त्रीप० ए० ८० । "गुणानां सुमहद्वृपम् " "-अ० नार्तिकाळ० ४।९२ । छन्नी० स्व०पृ० १४ । अष्ट्रस०ए० १४४ । (६) सस्वरक्षसामसास् । (७) बज्जूर्धं रूपं प्रचानस् । (८) विकारस्पं महदादि । (९) अहतवादी । (१०) दूपणस् । (११) असतहिवर्तयोः ।

20

भृतात्मा"[त्र०वि०११] इत्यादेः #"यथा विशुद्धमाकाश्चम्"[बृहदा०भा०वा० ३।५।४३] ईत्यादेश्च श्रुतेः अविभागोऽपि ब्रह्मा भागीव **रुस्यत इत्युच्यते , वर्हि \*''स**द्भि[रसद्भि]र्मा' [सिद्धिवि० १।१३] इत्यादि समानम् । शक्यं हि वक्तुम्-यदि सिद्धः असिद्गः र्वा चेतनेतराद्याकारैः कस्यचिद् ब्रह्मणः एकत्वं तथैव बहिरन्तर्भुखादिभिः <sup>3</sup>तत् किल्ल कस्यचिद् ५ बुद्ध्यात्मनः सिध्येत् । यदि पुनः विद्येतरयोः एकत्वविरोघात् तस्माद् आगमो (आरामो) मिन्न इष्यते; तर्हि तदप्रत्यक्षत्वे इदं समानम्-\*''तदप्रत्यक्षत्वे विषयवत् स्वभावासिद्धिप्रसङ्गात्" [सिद्धिवि॰ १।१५] इत्यादि । तथा च तदाग(रा)मयोरप्रतिभासनात् सकछरूत्यता इति ।

स्यान्मतम्- आरामस्य स्वतो दर्शनम्, स्वसंनेदनप्राद्याकारवत् प्रसङ्गः। यदा तु आराम-विविक्तमात्मानमसौ पत्रयति , तदा विश्रमामावः । नेति चेत् , आयातमिदं समानम्-वित्तेः १० इत्यादि। तदेवं समाने प्रसङ्गे बुद्धिष्रद्वात्मनोः त्यागाम्युपगमाविशेपेण इति मन्यते। नतु नियु [७५क] ते समानः, यावता "द्युद्ध-यभ्युपगमे "क्षणयस्तत्तनान्तर (क्षणक्षयसन्तानान्तर)साधने महान् प्रयासः न पुनः ब्रह्मोपगमे तत्र तद्मावाऽभ्युपगमादिति चेत्, अत्राह-केवरुम् इत्यादि । सुगमम् । अयमत्राभिप्रायः-तत्त्रतिमासतया बुद्धिमेकाम् अनभ्युपगच्छतोऽपि समयान्तरप्रवेशः परस्य इति ।

एवं #'ततः किम्' इत्यादिना प्रन्थेन जातिगुणक्रियात्मिकाम् अध्यक्षे करपनां प्रसाध्य, १५ साम्प्रतं यदुक्तं परेणं - \* ' न हार्थे शुन्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन् प्रतिमासमाने तेऽपि प्रतिमासेरन् " इत्यत्र अ"पद् यत्र नास्ति तस्मिन् अवभासमाने तकाञ्चभासते यथा रूपे रसः, नास्ति च अर्थे शब्दः" इति , तत्र पराश्युपगमेन हेतोः व्यमिचारं वर्शय-**नाह—स्थूलम्** इत्यादि ।

[स्थूलमेकासदाकारं परमाणुषु पद्यताम्। स्वलक्षणेषु पुनस्तेषु शब्दः किन्नावभासते ॥२१॥

शब्दवत् दृदयमानस्वलक्षणानां तद्नात्मतायां कथं तत्र स्थवीयानाकारोऽन्वयी अवमासते रसादिवत् ? यतोऽयं शब्दयोजनारहितपर्थं पश्येत् । ]

स्थूलं महत्त्वोपेतं एकम् अनेकानयनगुणसाधारणम् आकारम् पराभ्युपगगेत २५ असन्तम् अविद्यमानं स्वलक्षणेषु । कर्यमृतेषु १ परमाणुषु पर्यतां सीगतानाम्। पुनः इति पसान्तरसूचकः, तेषां तेषु दाव्दः किलावभासते अवभासत एव असत्ता-ऽविशेषात् । तथा च #"पश्यवायम् अशब्दमर्थस्य पश्यति" इति दुर्छमम् ।

नंतु च मरीचिकादौ यथा जलासाकार एव असंप्र (असन्प्र ) तिमाप्ति नतुरागा (नतुरगा)-

<sup>(</sup>१) "एक एव हि भूतात्मा सूते सूते ज्यवस्थितः । एकघा बहुघा चैव दश्यते जरूचन्द्रवत् ॥"~ त्रिo ता॰पा१२। (२) "···तिमरोपप्छतो सनः । संकीर्णमिव मात्रासिहिचन्नासिरिमन्यते॥ तथेदमसर्छ श्रह्म निर्विकारमविश्वया कळुपत्वमिवापन्नं सेवृद्धपं प्रयक्ष्यति॥"-बृहदा० सा० वा० ३।५।४३, ४४। (३) प्कल्बस् । (४) पर्यायस्य । (५) सौवाताभिमतः । (६) झणक्षवञ्च सन्तानान्तरं च, तयोः साधने क्रियमाणे (७) बौद्धेन। (८) उद्दत्तिमद्म्-न्यायप्र० बृ० ए० ३५। अष्टस० ए० ११८। न्यायवि० वि० प्र० ए० १३२।

कारः तथा तेपे स्थूछाकार एव प्रतिमाति न शब्दाकारः, प्रतिनियतत्वाद् भ्रान्तीनाम् । तथा दर्शनादिति चेत् , नैतदित्त, यतः न खळु 'तेषु कदाचित् कचिदसतः स्यूळाकारस्य प्रतिभास-दर्शनात् सर्वत्र सर्वदा तेनैव प्रतिमासितन्यम् , तथा शन्दाकारस्य तथा प्रति[७५ख]मासदर्शनात् तेन न प्रतिभासितन्यम्' इति निश्चयोऽस्ति, कस्यचिद्' वपळशकळविशेषे कदाचिद्सतो रज-ताकारस्य प्रतिभासदर्शनेऽपि तत्रैव पैर्यायेण कनकोपयोगिंनोऽसतः कनकाकारस्य प्रतिभासदर्शनात्, ५ तेपुँ शब्दाकारोऽपि प्रत्यभात् प्रविसात्यत्र प्रविसास्यवि इति शह्या न निवर्वत इति #"तिक्व अर्थसामध्योद्वपजायमानम् अर्थस्यैव आकारम् अनुकरोति न श्वन्दादेः'' इर्वि प्राकृतमेतत् ।

अन्ये तु मन्यन्ते-'चक्षुरादिना रूपादिपरमाणुपु नेन्द्रियान्तरविषयस्या(स्य) सतोऽपि प्रहणम्, अद्शेनात् । न नै विश्वसद्शायामपि चक्षुपि गन्धः प्रविभावि इन्द्रियान्तरवैफर्स्यं वधि-रामाष्ट्र स्थात्' इति; तन्न युक्तम्; असर्वद्शिनोऽदर्शनमात्रेण तथानिश्चयाऽयोगात् , अन्यथा तेत १० एव सर्वरसादीनाम् एकाध्यक्षेणे महणासिद्धेरसर्वेद्धं जगत् स्यात् । मनोक्क (ऽक्ष) विषयस्य स्य छस्य अनेकावयवगुणसाधारणत्वेन सामान्यस्य एकस्याकारस्य अक्षान्तरे चक्षरादिकेऽपि प्रतिभासाभ्युपगमात् परेण अनेकान्तः चेत (चेत्,) नेन्द्रियान्तरवैफल्यं निरस्तम्, अन्यथा समान्यस्य चक्षुराहिना प्रदृणे अनुमानवैयर्ध्यमापद्येत "तस्य सामान्यविषयस्वात् #"अन्यत् सामान्यं सोऽतुमानविषयः" [न्यायवि० १।१६, १७] इति वचनात् ।

यरपुनरुक्तम्-'वधिराऽभावः स्यात्' इति, तदिप न दोषाय, <sup>18</sup>कस्यचित् तत्प्रतिमासोपग-मात्, सस्यावाधिर्येऽपि न सर्वस्य तत् [७६क] "सोऽपि वा विधरोऽस्त अवणेन शब्दाऽप्रहुणात् । नतु प्रतिमातु शब्दोऽपि तेपु, नैवावता शब्दकल्पना अध्यक्षे, असता तेन " तदयोगादिति चेत्: तर्हि अमिलापसंसर्गयोग्यप्रतिमासात् कल्पना कचिन् द्वाने न स्यात्, "सोऽपि तत्र अन्यत्र वा न परमार्थसन् । अथवा, यथा परमाणुरूपतायां स्थूठाकारोऽसन् न स्वरूपेण वाधकाभावात् २० तथा शब्दोऽपि इत्यदोषः ।

थरपनरुक्तं परेण-

शवश ]

\*"अर्थोपयोगेऽपि पुनः स्मार्चं श्रन्दानुयोजनम् । "अक्षघीर्यद्यपेक्षेत सोऽयों व्यवहितो भवेत्" ॥" दित

त्तद्वाचेन दूषितम्, स्थूङाकारवत् तेषु अन्दाकारस्यापि अस्मृतस्य अवसासाविरोघात् । १५

<sup>(</sup>१) परमाणुपु सळक्षणेषु । (२) प्ररुपस्य । (१) क्रमश्च । (४) कमकार्थियः कस्यचित् । (५) स्वकक्षणेषु i (६) 'तदुक्तम् सद्ध्यर्थसामध्येनोपजायमानं तत्र पुमेवाजुकूवांत् ।'' -हेतुवि० टी० पृ० १९५ । प्र० वार्तिकारु०प्र० २७८ । (७) असङ्गतसेतत्, प्राकृतसेतत् ग्राम्यार्थे प्रयुक्यते, असंस्कृतसित्यर्थः । (८) गन्धादैः । (९) अदर्शनमात्रादेव । (१०) अतीन्त्रियेव । (११) सर्वज्ञसूत्यम् । (१२) अनुमानस्य । (१६) सर्वज्ञस्य । (१४) सर्वज्ञोऽपि । (१५) शब्देन । (१६) बालकस्य अम्बुत्पन्नसङ्केतस्य । (१७) अभिकापसंसर्गयोग्गप्रतिभासोअप । (१८) निर्विकस्पकप्रत्यक्षय् । (१९) स्मार्खेन शन्द्रानुयोजनेत, तथा च साक्षात् स्वकक्षणरूपादर्थात् इन्द्रियज्ञार्यं च स्थात् । (२०) उद्धतोऽधस्-उत्वोप० ए०४० । अष्टस०ए० १२२। न्यायवा॰ ता॰ टी॰ पु॰ १३६। स्यायस॰ प्र॰ ए॰ ८६। सम्मति॰ टी॰ पु॰ ५२५। (२१) स्वलक्षणेषु तव्याहिषु इन्द्रियमत्यक्षेषु वा ।

शब्दवत् इत्यादिना कारिकां विष्टणोति—श्रब्दस्य इव दृश्यमःनानि प्रत्यक्षीकियमाणानि यानि स्वलक्षणानि परमाणुळक्षणानि [तेषाम्]तद्नालता (नात्मता) याम् अतत्त्वभावतायाम् अङ्गीकियमाणायाम् आकारस्य ख्यवीयसः स कर्यं तत्र आकारः स्थ्यीयान् अन्यशी अवसासते, नैव । अत्र निदर्शनमाह—रसादिकमिव । यथा रसादिकं परस्परमनात्मतायां तत्र परस्परालि ५ नावमासते तथा प्रकृतमिव इति, तस्ये आकारस्य प्रतिमाससंभवे सळक्षणेपु शब्दः किजावमासते १ यतः यस्माद् अत्र सौगतो छोको वा शब्दयोजनारहितमथं पश्येत् । 'यतः' इति वा आक्षेपे, नैव पश्येत् । तदेवं व्यवसायात्मके क्षाने प्रमाणे सति ग्रुस्थितमेतत्—'प्रमाण-स्य फलं साक्षात्' इत्यादि ।

अत्रापरः प्राह्—सार्थयोरमावाद् [७६२] भ्रान्तत्वाद्वा कस्य का सिद्धिः यतः तस्याः १० कस्यचित् प्रमाणस्य भावात् तत्सूक्तं स्यात् इति, तं प्रत्याह—ब्रुचन् इत्यादि ।

> [ ब्रुवन् प्रत्यक्षमभ्रान्तं षहिरन्तरसंभवम् । अनुमानबलादध्यक्षमनात्मज्ञस्तथागतः ॥२२॥

स्वभावनैरात्म्यं सर्वथा सर्वभावानां ब्रुवन् प्रत्यक्षमञ्चान्तं रुक्षयन् कथमग्रुन्मचः ! कुत्य यथादर्शनमेव मानमेयफलस्वितिः न पुनः यथातत्त्वमिति स्वयमग्रुद् च्येत वोषयि ! व प्रमाणादेरमावात् । अ''यथा यथार्थाः चिन्त्यन्ते विश्वीर्यन्ते तथा तथा'' इति मिथ्याज्ञानाम् प्रतिपत्तुमहिति समयान्तरवत् । कथञ्चिद्याथात्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथादः र्श्वनमेवं क्षणिकञ्चान्तैकान्तवित्तस्नतानान्तराणि स्वभावनैरात्म्यं वेत्यादि ब्रुवतः शौद्धोदः नेस्तावद्यं प्रज्ञापराधः कथमिति सविस्तयं सक्रणं नश्चेतः । सन्त्यस्यापि अग्रवक्तार इति कमन्यद्नात्मज्ञतायाः । यथादर्शनं चित्तं विद्युखाकारं परमार्थैकसंवेदनं स्वयन् व्यवस्थामवतः एरमात्मसिद्धिरेव किन्न मवेत् ! तत्त्वमक्रमं सक्रलविकल्पातीतं यथादर्शनं मिथ्याः च्यवस्थामवत्रति, तत्त्वमिथ्यास्वभावयोरेकत्वमन्यप्रपान्तच्यम् । तस्मिश्च सामान्यविशेषाः त्मकत्वं वहिरन्तत्रच परिणामि किन्न लक्ष्यते ! सर्वथा अनेकान्तसिद्धेरिनवारणात् । ]

षहिरन्तरसं भवम् । कथम्भृतम् १ प्रत्यक्षं प्रमाणप्रभितं स्वयं तत्प्रतीतौ तयाग-तस्य प्रत्यक्षेकप्रमाणात्मकत्वेन प्रमाणान्तरामानात् इति मन्यते । कुत एतिविति चेत् १ अत्राह-.२५ अभ्रान्तं विभ्रमरिद्धं यतः, तथाविधस्यैन प्रत्यक्षत्वात् , इतरया मरीचिकानल्यत् कथंप्रत्यक्षं तत् १ किं कुर्वन् १ इत्याह-स्रुचन् विनेयसत्त्वान् प्रति कथयन् । कुतः १ अनुमानबलात् त्रिक्पलिङ्गसामध्योत् । वचनमात्रात् तेषां तत्प्रतिपत्त्ययोगात् , प्रमाणान्तरं वा स्यादितिभावः। अत्रापि 'अम्रान्तम्' इति क्रियाविशेषणत्वेन सम्बन्धनीयम् , अभ्रान्तं यथा कुर्वन् ( क्रुवन्) इति ।

<sup>(</sup>१) स्यूकात्मकतामाचे । (२) स्थानीयसः । (३) सिद्धिचि० १।३ । (४) समाननादिनं निभमः 
सादिनं वा । (५) प्र० वा० २।३५७ । (६) तुक्रमा—"तत्र सौद्धोदनेरेष कथं प्रज्ञायराधिनी बमुवेति वयं 
सावद् बहुविस्मयमास्मद्दे ॥ तत्राचापि बद्धाः सफासामसो वापरं परस् ।"—ज्यायि० १।५२,५३ । 
अष्टस०, अष्टस० प्र० ११६ । "साचार्यस्तरस्यैन ताचदिव्सीदशं प्रज्ञास्स्तितं स्यं कृत्तिति सविस्मयातः 
कृत्यं नङ्चेतः । तदपरेऽप्यज्ञवदन्तीति निर्वेवाकान्तस्रुवनं धिव्यापकं तसः ।"—बादन्या०टी० ए० ५१।

कोऽसौ १ इत्याह—तथागतः सुगतः। कयम्भूतः? इत्याह—अनात्मज्ञः आत्मानं स्वस्यरूपम् उम्मत्वत् न जानाित इत्यनात्मज्ञः। कथम् १ अध्यक्षम् स्पष्टं यथा भवित । तथािह—यदि सर्वाभावः; न ति इत्यक्षमि, इति कुतस्तस्य तैयाितपत्तिः यतः तं परं प्रति तृयात् । अथ प्रत्य-स्मित्तिः, न सर्वथाऽभावः। अस्यापि ततो व्यतिरेके तद्रूपताव्यतिरेके सम्यन्धाऽसिद्धेः, न तस्य प्रहणम् । तदुत्पत्तिसारूप्यक्रस्यने, न सर्वश्चन्यता इति । तथा, परप्रतिपादनोपायिष्टद्भवचनभावा- ५ भावयोः असिनृत्तः प्रसङ्गः । यदि च ज्ञानं भ्रान्तम्, कथं प्रत्यक्षम् १ तैवः तस्य सिद्धिकं विपय्यवत् । एवं वचनादाविप वक्तव्यम् ।

स्वमाव इत्यादिना [७७क] कारिकार्थमाह—स्वभावनैरात्म्यं रूपरहितत्वम् सर्वथा पररूपादिना इव स्वरूपादिनापि सर्वभावानां चेतनेतरवस्त्नां ज्ञुवन् विनेयसत्त्वान् प्रति कथयन् प्रत्यक्षं तद्विषयम् <sup>क</sup>लात्मनि विशदं ज्ञानम् अआन्तं विश्वमरहितम् "लक्षयन् कथमनुन्मत्तः १ १० स्रातः अन्यो वा उन्मत्त एव । यत्पुनरुकं परेण—

**\*\*'यथादर्शनमेवेयं मानमेयव्यवस्थितिः।** 

क्रियतेऽविद्यमानापि ग्राह्मग्राहकसंविदाम् ।।" [प्र० वा० २।३५७] इति ; तत्राह—कृतश्च इत्यादि । कृतः न कृतिश्चित् । च शब्दः पूर्वसमुक्यार्थः । स्था-दर्शनमेव—यथाप्रतिमासमेव मानपेयफळव्यवस्थितिः न पुनः यथातस्त्रम् न द्व परमार्थाऽन- १५ तिक्रमेण इत्येवम् स्वयम् आत्मना अवशुद्घते पायं (प्रतिपायं) वोधयति वा । कृत एतत् ? र इत्यात्राह—प्रमाणादेरभावात् स्वाववोधे अध्यक्षस्य परावयोधे अनुमानस्य प्रमाणस्य आदिशब्देन धचनस्य अभावात् । भावे वा स्वयचनिवरोध इति मन्यते ।

नतु च न प्रमाणवछात् स्वभावनैरात्न्यं #''यथाद्दर्शनमेव'' इत्यादि वा कश्चित् प्रतिप-चते प्रतिपादयति वा येनायं दोपः स्यात् ; अपि तु विचारात् । तदुक्तम्-

> #''तदेतन्त्र्तमायातं यद्वदन्ति निपश्चितः । यथा यथार्थाधिचन्त्यन्ते निश्चीर्यन्ते तथा तथा ॥'' [प्र०वा० २।२०९]

इति चेत्, अत्राह-'यथा यथा' इत्यादि । यथा यथा येन अवयवावयविवाह्येतरसत्ये-तरादिप्रकारेण [चिन्त्यन्ते] विचार्यन्ते अर्था मावा तथा तथा विशीर्यन्ते श्रन्या मवन्ति इत्येवं मिथ्याज्ञानात् न [७७०व] प्रतिपत्तुमर्हति, विचारस्यास्य "प्रत्यक्षानुमानत्वेन प्रमाणत्वामा- २५ वात् मिथ्याज्ञानत्वमिति मावः । ननु च सर्वस्य वत्त्वव्यवस्थापने अयं विचार एव परं शरणं पर-मार्थतः प्रमाणादेरमावादिति चेत् , अत्राह-समयान्तरवत् इति । समयान्वराणि नित्यादिदर्श-नानि तथैव (तथेव) तद्वत् इति । यथा अयं सुगतोऽन्यो वा तेष्वपि" मिथ्याज्ञानात् न किश्चित् प्रतिपत्तुमहीते तथा स्वसमयेऽपि इति दृष्टान्तार्यः ।

<sup>(</sup>१) बहिरन्तरर्यामावस्य प्रतिपत्तिः। (२) मेदे। (३) छिङ्कवचनयोः मावः सङ्गावस्तेत् ; न सर्वज्ञूत्यता । सभावञ्चेत् ; कर्यं ताम्याः परस्य प्रतिपत्तिरिति मावः। (४) प्रत्यक्षात्। (४) सर्वामान् सस्य। (६) स्वस्वरूपे। (७) ''कस्यनापोडमञ्चान्तं प्रदाक्षम्'' [न्यायवि० ११४ ] इत्यादिना रुझयन्। (४) 'मानमेयफङ्खितिः''-प्र० वा०। (९) 'इदं वस्सुवछ्यातत्य'-प्र० वा०। (१०) प्रत्यक्षरदेन अनु-मानत्वेन वा प्रमाणत्वामाचे मिष्याञ्चानत्वमेव जापयेत। (११) मठान्तरेषु।

अधुना 'यथादर्शनमेव' इत्याद्युक्त्वा भावतः सौत्रान्तिकादिसमयभेदेन क्षणक्षयाहिकं बदतः सुगतस्य प्रज्ञापराधं दर्शयन्नाह-कथाञ्चिद् इत्यादि । कथ्ञिचत् केनापि प्रत्यक्षप्रकारेण क्षमुमानप्रकारेण वा आधारम्यप्रतिपत्तिर्या तामन्तरेण यथादर्श्वनमेव इत्यादि वचनं ब्रुवतः कथयतः । कानि <sup>१</sup> क्षणिकञ्चान्तैकान्तचित्तसन्तानान्तराणि । क्षणिकग्रहणं सौत्रान्तिकमत ५ त्त्वोपलक्षणार्थम् , तेन सर्वसंसारेतरवर्त्मवित्तिः गृह्यते । म्रान्तैकान्तवचनम् #"यद् विश्वददर्शः नपथानतारि न तत् परमार्थसत् यथा तैमिरिकोपलन्धं केशादि" इत्यस्य माध्यमिकविश्लेषस मतसंप्रदार्थम् 'चित्तं च तत्सन्तानान्तराणि' इति कथनं योगाचारस्य', तेपां इन्द्रः तानि इति। न केवलं वान्येव किन्तु स्वभावनैरातम्यं वा सकल्क्स्त्यत्वं वा ब्रुवतः । कस्य किं बावप् व इत्यज्ञाह—श्रीद्भोदनेः इत्यादि । श्रीद्भोदनेः [७८%] युगतस्येव नान्यस्य तावदयं प्रज्ञापराषा २० कथं केन प्रकारेण 'जातः' इत्यध्याहारः इति हेतोः सविस्मयं साधर्यं सक्रकृणं सदयं नः अलाहं चेतः । \* ''विधृतकल्पनाजाल'' [प्र० वा० १।१] <sup>3</sup>इत्यादि विशेषणस्य कारणमन्तरेणैय स जात इत्यभिप्रायः । सान्प्रतं तदनुसारिणां तदपराधं दर्जयन्नाह—सन्ति इत्यावि । सन्ति अस्यापि प्रक्षापराधवतोऽपि अनु पश्चात् वक्तारः तदुकं समर्थयितारः इति किम् अन्यर् अनात्मज्ञतायाः सेव इति ।

नसु च प्राह्माकारं स्वप्नेतरसाधारणम् अविचारितरमणीयसुद्दिश्य #''यथाद्र्शनमेवे" [प्र० वा० २।३५७] इत्याद्युक्तम् । तथाह-प्रज्ञा क र गुप्तः # "प्रमाणमविसंवादिज्ञानम् 24 इत्यादि प्रमाणलक्षणं व्यवहारेण" पि० वार्तिकाछ० २।५] एतदेवाह-श्रथादर्शनम् इत्यादि। यथादर्शनं प्रमाणादिरूपेण अविचारितरमणीयम् । कि तत् ? इत्यत्राह-चित्तं ज्ञानम् । कर्य-भूतम् ? बहिर्मुखाकारं तेन रूपेण वत्तयेति मन्यते । स्वरूपसंबेदनं तृहित्त्य परमार्थत पर २० प्रमाणादिरूपम् । तथा बाह स एवं #"अज्ञातार्थप्रकाशो वा इत्येतल्लक्षणं परमार्थेन प्रमा णान्तरेण अज्ञातस्य संवेदनाद्वैतस्य प्रकाशनात्'' [प्र० वार्तिकाळ० २।५] एतदप्याह-परमार्थ इत्यादिना । परमार्थी वस्तुभूतम् एकम् अखण्डम् संवेदनं स्वसंवेदनाकारो यस्य हरू तथोक्तम् 'चित्तम्' इति सम्बन्धः । ततः 'प्रमाणादेरभावात्' इत्यसिद्धमिति भावः परस्य । अन्नोत्तरमाइ-स्वयम् इत्यादि । स्वयम् इत्यादिना अम्युपयतः [७८ ख] अम्युपगच्छतः तथ १५ विधं चित्तं सौगतस्य प्रमात्मसिद्धिरेव परमस्य अनेकान्तरूपस्य आत्मनो जीवस्य वक्तन्यायेन 'सिद्धिरेव न सन्देहादि किस मवेत् स्यादेव । 'परमार्थसिद्धिरेव' इति वा पाठो द्रष्टन्यः । अत्रा-यमर्थः-यथा प्रतिमासाविशेपेऽपि संवेदनवहिर्मुखाकारयोः परमार्थतः सत्येतरन्यवस्था तथा तदः विशेषेऽपि स्वप्नेतर्वहिर्मुखाकारयोरपीति निर्णीतप्रायमेतत् ।

स्यान्मतम्, सौत्रान्तिकादिद्शेनभेदः संवेदनमाह्याकारयोः सत्येतरमेदृश्च व्यवहारेण न

३० परमार्थतः तथागतेनोक्तः ततोऽयमदोषः । तथा चोकम्-

<sup>(</sup>१) मत्तर्रप्रदार्थम् । (२) ग्रुद्धोवनस्य वपत्यं शौद्दोदनिः सस्य बुद्धस्येत्वर्यः । (१) "विष्तुकस्य नाजालगम्मीरोदारमूर्तवे । नमः समन्तमद्वाय समन्तस्प्रतणस्विषे॥" इत्यत्र । (४) प्रज्ञाकरगुराः "तत्र पारमार्थिकप्रमाणकक्षणमेतव पूर्व द्व सांध्यवद्वारिकस्य"-प्र० वार्तिकारकः ।

#"द्वे सत्ये सम्रुपाशित्य बुद्धानां घर्षदेशना ।
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥" [माष्य० का० पृ० ४०२] इति ।
यदि वा, पूर्वपक्षार्थं वत्तेनोक्तम्, पुनः प्रतिपेघविधानात् । वदुक्तम्—
#"सर्वमस्तीति वक्तव्यमादौ तत्त्वगवेपिणा ।
पश्चादवगतार्थस्य भीवग्राहो निवर्तते ॥" इति ।

इाव्द्विकस्पातीतं तु तत्त्वमिति । तदेवाह—तत्त्वम् इत्यादिना । तत्त्वं सविदः परमार्थस्वरूपम् अक्रमम् काळादिक्रमरहितम् । पुनरिष कथम्भूतम् ? इत्यत्राह-सक्कलिकल्पातीतम्। नित्याऽ-नित्य-सत्याऽसत्य-स्वपर-माह्यमाह्कसंबेदन-एकानेकादिभावाद्यः सक्छविकर्त्याः तान् अतीतम् । कथं तत्त्रयेति चेत् १ अत्राह-यथा इत्यादि। दर्शनस्य प्रतिमासस्य अनिवक्रमेण यथादर्शनम् । अत्र दूषणं दर्शयन्नाह-[७९क] मिथ्या इत्यादि । मिथ्याच्यवस्थाम् असत्यामवस्थितिम् अव- <sup>१०</sup> तरित । कथमिति चेत् १ उच्यते-अकमत्वं सकलविकल्पातीतत्वं यदि तस्य मानतोऽस्ति, कयं सकळविकल्पातीतम् ? तैयोरेव विकल्पत्वात् । अथ नास्ति, तथापि कथं तदतीतम् ? तैयतीत-त्वनिषेधे सक्छविकस्पप्रसक्तेः, अमावनिषेधस्य विध्यात्मकत्वात् । अथवा, यदुक्तं [न] तन्नित्यं वयोपलम्मवैधुर्यात् । एकं हि कालत्रयानुयायि नित्यम् , तस्य कुतश्चिदनुपलम्म इति तत्र तदक्षा (मा)वोऽपि । यथैव हि मध्यक्षणे झीणकुक्षि प्रत्यसं न पूर्वोत्तरश्रणौ ईश्चितुं क्षमते तथा नीळा- १५ वलोकनान्नीर्लं न ग्रुक्काविकसाम् (सात्राम्), एवं नीलमात्रांशेष्यपि ताविवन्त्यम् यावत् मध्यक्ष-णवत् प्रतिपरमाणुनियतसंविदां सिद्धिः, तत्र च एकपरमाणुयेदनेनान्यासामु(सामतु)पल्न्भेन सन्तानान्तरसमती, तद्वेदनमपि विवादगोचरचारीति किन्नाम तत्त्वं यद् अन्नमं सक्छविकरुपातीतं मबेत्। एवम् अनित्यं तन्न मबति इत्यत्रापि चिन्त्यम् । यथा खलु पूर्वोत्तरक्षणयोरदर्शने न सत्त्वं नापि <sup>व</sup>ताभ्यां विवेको मध्यक्षणस्य क्षणिकत्यं प्रत्येत् शक्यं तथा नीखदितदंशानां सत्त्वं २० विवेको वा प्रत्येतुं कथं शक्यो यतः सकलविकल्पातीतं तस्वं भवेत् ।

एतेन "एकानेकविकल्पशून्यत्वं परीक्षितम्, न्यायस्य समत्वात् । तथापि तत्त्वकल्पने तत् पिथ्या [च्य] वस्थापवत्तरित इति हेतोः संवेदनलक्षणो यः तत्त्वस्वभावः स्थिरस्थूलाहि [७९ख] माद्याकारलक्षणश्च पिथ्यास्वभावः तथोरेकत्त्वम् अभ्युपगन्तत्व्यम् । तिस्मश्च तत्त्विभ्यास्वभावे-कत्त्वे अभ्युपगन्यमाने सामान्यविश्वेषात्मकम् । क १ विहरन्तञ्च । कथम् १ यथादर्शनं दर्शनाऽ- २५ विक्रमेण । कथम्भूतम् १ परिणामि तत् किन्नलक्ष्यते १ लक्ष्यत एव तत्त्वमिति । नस् घटाद्याकार एव (रमेव) संवेदनं व तस्मात् तदन्यद् आद्याकारो वातत्कथं तत्त्वमिध्यास्वभावेकत्वमिति चेत् १

<sup>(</sup>१) बाह्यार्थोऽस्त्रोति ब्राहः अभिनिवेशः । उद्षृतोऽयस्-म्यायवि० वि० द्वि० पृ० १७ । (२) गुरुना- 'यज्ञावस्वपरभावसत्यासत्यशास्यत्रास्यतोच्छेद्गित्यानित्यसुखदु सञ्जन्यश्रन्यास्यासायास्य व्याह्यस्य स्थलेकस्वान्यत्वोत्याद्वनिरोधादयो विद्योपाः तस्य न संभवन्ति ।''-वोधिच० प० पृ० ३६६ । (१) अक्रमस्व-सक्छविकस्यातीतयोः । (१) सक्ळविकस्यातीतयोः । (१) सक्ळविकस्यातीतयोः । (१) सक्लविकस्यातीतयोः । (१) स्वर्तेष्याम् इत्यर्थः । (६) पूर्वोत्तराः स्याम् । (७) "नि स्वभावा अभी सावाः सत्त्वतः स्वपरोदिताः । पृकानेकस्वभावेन वियोगात् प्रति-विम्ववत् ॥''-वोधिच० प० पृ० १४८ ।

अत्राह-सर्वथा इत्यादि। सर्वथा सर्वेण तत्त्विमध्यास्वभावैकत्वेन घटावाकारस्य संवेदनेन अन्येन च उक्तेन प्रकारेण अनेकान्त्रसिद्धेरनिवारणात् कारणसामान्य इत्यादि छक्ष्यते इति ।

एवं तावत् सिद्धिः अर्थनिश्चयः साक्षात् प्रमाणस्य फळं प्रसाध्य, अधुना सिद्धिः स्त्रीन निश्चयः तथा तत्फळं समर्थयमानः प्राह्—सिद्धम् इत्यादि ।

## [ सिद्धं यन्न परापेक्षं सिद्धौ स्वपररूपयोः । तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम् ॥२३॥

प्रमातृप्रमितिप्रमेयप्रमाणानां साकल्येन प्रमेयत्वं सदशं रूपम् , तत्रैतावान् विशेषः स्वतः सिद्धं प्रमाणम् । सिद्धिः अविप्रतिपत्तिः, अन्युत्पत्तिसंशयविपर्यासलक्षणाञ्चाननिः वृत्तिः प्रमितिः । तद्यतः सम्पद्यते तत्प्रमाणम् । तत्पुनः यानतोः स्वभावपरमानयोः साध-१० नगन्यानपेक्षं प्रमात्मत्वात् न पुनः स्वसंविन्मात्रं निर्णयरहितम् अतिप्रसङ्गात् । सर्विचित्त-चैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षं हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थिमिच्छतां स्तापप्रनोधयोः को विशेषः संभाव्यते यतः स्वापादौ सम्यन्ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुपार्थसिद्धिर्न भवेत्। न हि स्वापादौ चित्तचैतसिकानाममावं प्रतिपद्यमानान् प्रमाणमस्ति । न च तेपां तदा आत्म-संवेदनं ग्रुक्त्या सतां लक्षणान्तरमस्ति यतः प्रत्यक्षेलक्षणं ततो निवर्तेत। स्वापादिस्वसंवे-१५ दनस्य जाप्रचित्तचैतसिकक्षणश्चय।दिस्वसंवेदनस्य च कश्च्यिव् विशेषं संप्रेश्वामहे गतः स्तद्जुपलक्षितपास्ते । साञ्चात् संप्रतिपत्तिमानानिशेषात् । तथा च स्वार्थविषयं प्रमाण-मिति जाम्रदिज्ञानश्रणश्रयादिस्वमावसंवित्तेः प्रत्यश्वात्मनोऽपि यद्यश्रमाणत्वं न तर्हि सं-वित्तेः प्रत्यक्षता । यदि पुनः संवित्तिस्तथैव सत्यपि प्रत्यक्षं न स्यात् प्रमाणं वा प्रमाण-लक्षणं ततोऽन्ययैव व्यवस्थापनीयं यदतिव्यापकं न भवेत्। तथा च सर्वं स्वमावे परमावे २० वा कथिन्वदेव प्रमाणं न सर्वथा। चक्षुरादिज्ञानस्यापि सर्वथा परतः प्रामाण्ये कृतस्त-तोऽर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानस्य पुनरविसंवादः ? क्षणक्षयादौ विसंवादेऽपि नीलादौ प्रमा-णत्वे मृगतृष्णादिज्ञानस्यापि सिललादिविसंनादिनः कथाञ्चित्प्रमाणत्वं परीक्षायाः प्रतिष्ठापयितुं युक्तम् , अन्यथा तद्शिनः युप्तत्वाविशेषप्रसङ्गात् । यथैव हिपरतः प्रमा-ण्यैकान्ते अनवस्थानादप्रतिपत्तिः तथैव सर्वज्ञानानां स्वतः स्वभावानिश्चयैकान्ते । हतः २५ सर्वज्ञानानां स्वरूपव्यवसायात्मकत्वं चित्तचैतसिकानां निर्विकल्पप्रत्यक्षलक्षणं निराकरी त्येव । स्वसंवेदनमन्तरेण अर्थप्रहणानुपपत्तिवत् स्वरूपव्यवसायमन्तरेण विषयव्यवसायाङ् पपत्तिश्चोक्ता । तकायमेकान्तः संवित्तिः सर्वो संवित्स्वमानापि सती स्वरूपं वेदयत्वेव वेदयति भ्रान्तेरमावप्रसङ्गात् , व्यवसायात्मकत्वाद्वा स्वरूपं सर्वथा व्यवस्यति । तथा च स्वार्थानुभवेतरस्वमावलक्षणं स्वपररूपव्यवसायेतरस्वभावं वा विस्राणं विज्ञानं तदन्त-३० रेण न कथा अदुपपनीपद्येत । तनाविकल्पदर्शनं प्रमाणं स्वयमतुभूतस्वभावस्यापि सर्वथा अनुतुभूतकल्पत्वात् चेतनत्वेऽपि सुषुप्तादिवत् । स्वविषयीकृते वस्तुनि तदन्तरापेक्षित्वात् (१) साक्षात्। (२) उद्घतोऽवस्-न्यायवि० वि० प्र० पृ० ९८।

्पेश्वणीयस्यैव प्रामाण्यम् , तत्कारणत्वेऽपि सन्निकर्षादिवत् ग्रुख्यतः प्रमाणतानुपपत्तेः । प्रचारतः सन्निकर्पादेः व्यपदेशाविधातात् । यतः प्रमृति प्रेक्षापूर्विका पुरुषप्रवृत्तिः स्य ग्रुख्यतः प्रपाणत्वोपपत्तिः । स्वेक्षितेऽन्यानपेक्षस्य अविसंवादैकभवनस्य विकल्प-वेपयस्य च तन्त्वतः, यतीऽयमस्खलस्य्वितः हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः सङ्करव्यतिकर्व्यतिरेकेण प्रवर्तेत । अतस्तह्द्वेपी तत्कारी चेत्सुपेक्षामद्दिते।

सिद्धं निश्चतं यत् तत् प्रमाणं न पुनः गीमांसक-सांख्यकित्यतं परोक्षं ज्ञानमिति मन्यते । क प्रमाणम् १ इत्यत्राह्-सिद्धौ निर्णातौ कर्तव्यायाम् नाऽधिगतिमात्रे, क्षणकृयायासुमानवैकल्यं-प्रसङ्गादिति भावः । नतु निश्चयान्तरेण निश्चितं निर्विकल्पकं वा सविकल्पकं वा सासंवेदनं तत् प्रमाणम् , अतः सिद्धसाधनमिति चेत् , अत्राह्-न परापेक्षम् इति । तत्सिद्धौ यत् परापेक्षं न मवति अपि तु स्वतः सिद्धियति । ततः तस्माद् क्कावन्यत् न प्रभाणम् । कि तत् १ १० इत्यत्राह-[८०क] अविकल्पमचेतनस् च स्वसंवेदनज्ञ्यं वटादिप्रस्थं यद् विज्ञानम् इति ।

कारिकां विवृण्यकाह— 'प्रमातृप्रमिति' हत्यादि । प्रमाता चेतनः परिणामी वश्यमाणो जीवः प्रमितिः स्वार्थविनिश्चयः अज्ञानिनृतिः साक्षात् प्रमाणस्य फं प्रमेयं घटादिवस्तु तेषां साक्षात्येन अनवयवेन प्रमेयत्वं प्रमाणाविपयत्वं सहशं हृत्यं साधारणः स्वमावः प्रमाणस्य च निर्णयक्षानस्य च अन्यथा तत्सत्ताऽसिद्धिरिति मावः । एवं विहं सर्वेषां प्रमेयत्वात् प्रमेयपदेनैव १५ वचनात् किमर्थं प्रमाणादीनां प्रथगुपादानमिति चेत् १ प्रमेयकाव्यस्य घटावावेव प्रवृत्त्यर्थम् । ततोऽयमयों अभ्यते—प्रमाणादीनां प्रमाणत्वाविषत् प्रमेयत्वमण्यस्ति, प्रमेयस्य द्व वदेवे इति यदुक्तं परेण—क्ष'प्रदीपाद्यः प्रमेषा अपि ज्ञानहेतुत्वात् प्रमाणमि' ईति, विनयसम् । प्रमोयते संश्चादिव्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन स्वप्रमाणम् । न च प्रदीपादिना तथा किञ्चित्मीयते, ज्ञानकस्पनावैकस्यप्रसङ्गात् । तद्वेद्वेद्वत्वे वत्प्रमाणत्वे घटादिरिपस्वं (रप्येवं) प्रमाणं मवेत् तद्व-२० विशेषात् क्ष'अर्थवत् अर्थसहकारिव्यवसायात्मकाऽच्यपदेश्याञ्च्यमिचारिज्ञानजनने प्रमाणम्'' इति वचनात् । क्ष'प्रमेयाद्वर्यान्तरं प्रमाणम्'' इत्यपि वचनात् वायं दोष इति चेत् , तिहै तत्व एव प्रमाणादीनां प्रमाग्रत्वादि दुर्लमम् । तथापि तेषां र्तत्त्वे [८०ख] प्रमेयस्य प्रमाणत्वमन्तियम् । एवमर्थ च 'तेषां प्रमेयस्वं सदर्गं हृत्यस्य इत्युक्तम् । तत्रो यथा घटादीनां क्षानहेतु-त्वेऽपि व प्रमाणत्वं तथा प्रदीपादेरिप किन्तु प्रमेयस्वमेव इति तथा वद्रपादानिति ।

स्यादेतत्—'सिक्धं परानपेक्षं त्रमाणम्' इति प्रस्तुते किमर्थमप्रस्तुतं प्रमेयत्वं तेषु प्रस्तूयत इति चेत् १ उच्यते—क्ष''प्रमातृप्रमेथास्यामर्थान्तरं प्रमाणम्' ईत्यमिधानात् प्रमाणवत् प्रमाण-प्रमितिभ्यामपि ततो मिन्नाम्यां भवितम्यम् । न चैवम् , अनुपल्लम्भेन तदसत्त्वादिति न सुक्तमे-

<sup>(</sup>१) कणक्षयस्य अधिगतिस्तु निर्विक्स्यकप्रस्यक्षात्रेव जाता व्यतः सन्देव सत्र प्रमाणमिति नातुमा-सस्य आवत्र्यकतेति मानः । (२) प्रमेशस्यमेव । (३) "प्रवृत्यावकात्रो वृद्धानुप्रकिषसाधनस्याद्धात्वात् प्रमाणक्"—न्यायवा० २ ११११९ । (६) झानहेतुस्वेन । (५) तत्वेनुत्वाविक्षेपात् । (६) प्रमाहादित्वे । (७) "साधकतमं प्रमाणं न तु प्रमातृप्रमेवे<sup>श</sup>्—न्यायवा० पृ० ६ । "प्रमातृप्रमेवेण्यक्षच्छेदार्थं फलानेद्द्धाप-नार्थेक साधनप्रकृतिः ।"—न्यायसा० पृ० २ । "करणच्युत्यचेद्व कर्गृकर्मविक्ष्र्वणमेतद् वेदितव्यस् ।" —न्यायक्ति० पृ० १ ।

वत्—\* "चत्रसृष्ट्रेवंविधासु तत्त्वं परिसमाप्यते यदुत प्रमाता प्रमितिः प्रमेयं प्रमाणिमिति"
[न्यायमा० प्र० १]। अय प्रमेयमपि तत्रतुष्ट्यं तथेष्यते, \* "प्रमातृप्रमेयाम्यामर्थान्तरं प्रमाण्याम्" इत्यस्य ज्याचातः, इत्यस्य प्रतिपादनार्थं प्रस्तुयते। अथवा यदुक्तम् — \* "ज्ञानं स्वतोऽधान्तरेणेव ज्ञानेन वेद्यते प्रमेयत्वात् घटादितत्" इति, तत्र यथा चटादिकं प्रमेयत्वात् स्वानंत्रकानेन वद्यमानं हृष्टं तथा प्रमात्रा[द्य]पि। तत्ते घटादिनिद्र्शनेन यद्वत् प्रमेयत्वात् तत्क्ज्ञानं त्रवन्तरेणेव विषयीक्रियते इति साध्यताम् विशेषात् , तदन्तरम्पि तदन्तरेणैवेत्यनवस्थानात्र कस्यवित् प्रमातुः प्रति-पत्तः इत्यस्यः। अथ तद्विशेषे [८१क] प्रमाता स्वयमेव आत्मानं प्रमिणोति, तर्दि क्षानं ज्ञानान्तरेणेव ज्ञायते प्रमेयत्वात् इत्यस्य तेनैवं ज्यभिचार इत्यस्य कथनार्यं तत् प्रन्तुको।

एवमि 'प्रमातृप्रमितिप्रमेथप्रमाणानां साकल्येन प्रमेयत्वं सद्यं ह्रपम्' इति वक्तव्ये किमर्थम् 'प्रमाणस्य च' इति प्रथम् वचनिमिति चेत् १ स्वतः सिद्धत्वेन प्रमेयावृत्यं प्राधान्यक्याप्नार्थम । एतदेव दर्भयक्षाह—तत्रैतावान् इत्यादि । तत्र तेपु प्रमात्रादिपु मध्ये प्रमाणस्य विश्लेपः
भेदः एतावान् अधिकः स्वतः सिद्धं प्रमाणम् । नतु प्रमातापि स्वतःसिद्ध इति चेत् , सत्यम्;
अतयव नैवमवधारणीयम् 'प्रमाणमेव' इति, किन्तु 'स्वतःसिद्धमेव' इति । सिद्धं निर्णातप्
अधिगतमिति । ततो निरस्तमेतत्—\*'परोक्षा हि नो वुद्धिः प्रस्यक्षोऽर्थः, स हि वहिदंशसम्बद्धः
प्रत्यक्षमनुभूयते, ज्ञाते त्वनुमानाद्वगच्छिति' [शावरभा०१।१।५] इति । कथम् १ वेन हि
साक्षात् प्रमेयं परिच्छिद्यते तत्प्रमाणम् , न च परोक्षबुद्ध-वा त्या किञ्चित् परिच्छिद्यते, ईतस्य सन्तानान्तरबुद्ध-वापि परिच्छिद्यते (धेत) इति सर्वदर्शित्वम् । आत्मबुद्ध-वा इति नोत्तरम्, परोक्षायं
सन्तानान्तरबुद्ध-वापि परिच्छिद्यते (धेत) इति सर्वदर्शित्वम् । आत्मबुद्ध-वा इति नोत्तरम्, परोक्षायं
र्तथा निश्चयविरहात् । न अस्तु आत्मिन ज्ञानमस्ति परत्र च (वा) इति ओत्रियस्यं निश्चयोऽस्ति ।

२० स्यान्मतम्—ममे "अर्थापरोक्षतावननात 'मयि' इति निश्चय इति, तद्दिण न सुन्दरम्; यतः अर्थापरोक्षता "तव्वनितापि केन प्रतीयते १ न ताबद्धेन, अचेनत्वादस्य [८१ख] अर्थान्तर-वत् । नापि बुद्ध-था, तस्याः परोक्षत्वात्, अतिप्रसङ्खात् । अत एव नात्मनापि । तम् अर्थापरे-श्रता उत्पन्ना प्रत्येद्धं सक्या । किंच, 'मम "द्या' इत्यपि कृतः १ मदीयबुद्धिजन्यत्वादिति चेत्, अन्योन्यसंश्रयः—सिद्धे हि "तस्या मदीयबुद्धिजन्यत्वे 'मम सा' इति निश्चयेऽपि न मदीयबुद्धिजन्यत्विनिश्चयः, अन्यद्य दीयबुद्धिजन्यत्वनिश्चयः इति । 'मम सा' इति निश्चयेऽपि न मदीयबुद्धिजन्यत्विनिश्चयः, अन्यसम्यन्धिकारणजन्यानामपि" 'मम' इति निश्चयदर्शनात् अन्यव्यानात् ("अन्यव्यानात्) मम
विवापहारादिवत् इति । तन #''प्रत्यक्षोऽर्थः" [शावरमा० १।१।५] इत्यादि सूक्तम् ।

<sup>(</sup>१) "विवादाध्यासिताः प्रत्ययान्तरेषेव बेवाः जत्ययत्वात् । ' एवं प्रमेयत्वगुणावसत्त्वाद्योऽि प्रत्ययान्तरेषेव संवेदनं प्रयोक्तव्याः ।"-विविधिक न्यायकणिक पृक २६७ । "झानान्तरसेवेवं संवेदनं विविधिक न्यायकणिक पृक २६७ । "झानान्तररेणेव । (१) प्रसात्रा । विवादात् वदादिवत्"-अञ्चक व्योक पृक ५२९ । (२) ज्ञावान्तरेणेव । (३) प्रसात्रन्तरेणेव । (१) प्रसात्र । (१) प्रमाणस्य । (६) साक्षात् । (७) परम्परया, अथवा परोक्षकरेण । (८) इयस् आत्मद्वद्विरिते । (९) सीमांसकर्य । (१०) अर्थावरेषक्रतयक्षताव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वाव्यक्षत्वव्यक्षत्वविव्यक्षत्वव्यक्षत्वाव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव्यक्षत्वविव

एतेन #"ज्ञाते त्वजुमानाद्वगच्छिति" [शावरमा० १।१।५] इति निरस्तम् , अर्थज्ञातत्वस्य हेतोरसिद्धेः । अपि च, तच्ज्ञातत्वं क बुद्धौ प्रतिपक्षं येन तैतस्तद्नुमानम् ?
अथ अर्थप्रत्यक्षता कादाचित्कत्वात् कस्यचित् कार्यम् , कारणस्य ततः 'त[द] बुद्धिः' इति नाम
क्रियते इति, क्रियताम् , यदि चक्षुरादिव्यतिरिक्तं वत्कारणं व्यवस्थापियतुं शक्येत । इदं 'तु
युक्तम्— चक्षुरादिव्यापारानन्तरं वद्मावात् तैदेव तत्कारणम् , चक्रादिव्यापारानन्तरं वथा घटस्य ५
भावात् चक्रादि कारणम् । चक्षुरादेरेव तन्नाम इति चेत् ; किं पुनरेतद्वाल्यमितम्— "सत्सम्प्रयोगे यद् बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्" [मी०द० १।१।४] इति ? तत्र अर्थप्रत्यक्षताया वुद्धे रनुमानम्, वक्तन्यायेन परवुद्धेरिप तत्कारणत्वेस्त्व (णत्वं स्त) वुद्धेश्च । किं च तदनुमानम् ?
अर्थापतिबुद्धिरेव । तस्या स्व (श्च) परोक्षत्वे तदेव [८२क] चोचमनवस्था च । तत्र प्रोक्रित्यस्य स्तरं स्कम् ।

पतेन \*''इन्द्रियाणि अर्थमालोचयन्ति अहङ्कारोऽभिमन्यते मनः संकल्पयिति वुद्धि-रम्यवस्यिति पुरुषश्चेतयते ॥'' इवि विन्तितम् । पुरुषस्य परोक्षत्वे न तस्य बुद्धिः अन्यद्वा, प्रयुक्तन्यायस्य समानत्यात् ।

तर्हि ज्ञानान्तरप्राह्मत्वात् सिद्धं तिवृति चेत्, अत्राह्—स्वृत् इति । अत्रायमिभ्रायः—यथा खलु मीमांसकस्य परोक्षज्ञानमाह्मोऽथों न सिद्धो मवतीति ज्ञानान्तरं किरपतं तथा परोक्षज्ञान- १५ प्राह्मं ज्ञानमि न सिन्यतीति तत्रापि तदन्तरं करपनीयम् , अन्यया द्वितीयमिप ज्ञानं न करपनीयं मवेत्, तथा च अनवस्था[ना]त् #''स्वद्धानं तद्नतरेणैंच गृह्यते प्रमेयत्थात् घटादिचत्'' इत्यत्र धर्मिहेतुदृष्टान्तासिद्धिः । अय तच्छानं स्वतःसिद्धमिष्यते, तर्हि धर्म्योदिभाहकप्रमाणवाधितत्वात् काळात्ययापिष्टो हेतुः स्यात् ।

यत्पुनककं परेण— अः "ज्ञाने ज्ञानान्तरेण वेद्ये मम घटादि दृष्टान्तोऽस्ति न स्ववेद्ये २० जैनस्यः दित, तम, अस्य हृष्टान्त एव नास्ति, मैवतः पुनः सकळानुमानसाममध्यमावः । किञ्च, भवतोऽपि नीळं 'नीळम्' दृस्यम् न किष्टिच् हृष्टान्तः । 'प्रत्यक्षसिद्धेः (द्धे) किं तेनें" इत्यपि" समानम् । यथा खळु नीळे नीळतथा न ळोकस्य विवादः तथा अहमहमिकया प्रतीयमाने ज्ञाने स्वसंवेदनेऽपि । यदि पुनर्यं निर्वन्धः—अनुमानमन्तरेण न तस्तिद्धः, 'वेद्दिप न हृष्टान्तमन्तरेण इति, सोऽपि न, सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादि[८२ख]मत्त्वात् दृस्यादिवत् 'अर्थज्ञानं २५ स्वम्रहणात्मकम् अर्थम्रहणात्मकत्वात्, यत् पुनः स्वम्रहणात्मकं न मवित सद् अर्थम्रहणात्मकमि न मवित यथा अर्थान्तरम् इत्योतवत्वेव प्रयोजनपरिसमाप्तेः । तत्स्कम्—'स्वतःसिद्धम्' इति । नन्येत्यपि कारिकायां हृत्तौ च 'हृष्ट'वन्नं स्पष्टार्थं कर्तेञ्यं न 'सिद्ध'वन्नमिति नेत् ; तमः

<sup>(</sup>१) 'ज्ञातस्वात्' इति हेतो.। (२) अर्थप्रत्यक्षताकारणम् । (३) चक्षुराचेव । (१) सील्यमतत्। "एवं इद्ध्यहङ्कारमनश्चक्षपां क्रमशो इतिर्देश-चक्षु रूपं पश्चिति सनः सङ्कल्यति अहङ्कारोऽभिमानयिति इद्धिरभ्यवस्यति।"—सांक्यका॰ माठर॰ का॰ ३०। (७) न व्यवस्यापियत् शत्मत्ते। (१) इष्टब्यम्-ए॰ ९८ टि॰ १। (७) जैनस्य तु केवल्य । (८) मीमांसकस्य। (९) नीकालमकमेव। (१०) द्द्यान्तेन। (११) ज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्वे। (१२) अनुमानमि ।

<sup>१</sup>निर्विकल्पस्वसंवेदनहप्टमपि 'हप्टम्' इत्याशङ्का न निवर्त्तेत, न च तत् <sup>९</sup> प्रमाणम् । झापकं हिप्रमा-णियप्यते, न च तदेवम् , अन्यथा दान-हिंसाविरतिचेतसां स्वर्गप्रापणसामध्ये स्वर्गीदिपलक्षापः मवेत्, न चैविमिति प्रतिपाद्यिष्यते । विषयदर्जनवादिना सिद्धवचने पुनः क्रियसाणे सिद्धं 'निर्णीतम्' इति गम्यते, सिद्धः पक्षो निर्णीतः इति प्रसिद्धिदर्शनात् । ततः साधूकम्-'स्वतः ५ सिद्धं प्रमाणम् इति ।

कुत एतदिति चेत् १ अत्राह-सिद्धिः इत्यादि । सिद्धिः वत्त्वनिर्णीतिः । अस्याः पर्याचमाह्-अविप्रतिपत्तिः अन्युत्पत्तिर्मग्रयविपर्यासलक्षणाङ्गाननिवृत्तिः । अनेकाणि (अनेन \*''अधिशतिः) तत्फलम्'' इति " बचनात् तैन्मात्र (त्रं) सिद्धिः इत्यादि शङ्का (शङ्कां) निवर्तयति। तथा अत्र (अत्र) सिद्धिः, सा किम् १ इत्यज्ञाह-प्रमितिः प्रमाणफलम् । एतेन सर्वेण 'सिद्धी' १० इत्येतद् ज्यास्यातम् । सा यतः यस्मानिष्ठात् सम्पद्धते समाप्ति प्रतिपद्यते तत् वस्तु प्रमाणम् । क्षत्र 'सिद्धसाधनम्' इत्यपरे । तान् प्रत्युत्तरमाइ-त्तरपुनः इत्यादि । ततः तन्तिप्रातः 'पुनः' इति भावनायाम् स्वभावपरभावयोर्गावतोः [८३६] यत्परिमाणयोः अनेन 'छग्रस्थमानम् अंदोन प्रमाणम्' इत्युक्तं भवति । तयोः किम् १ साधनं खाधकम् यावतोरिति वचनात् तावतोः 'प्रमाणम्' इति गम्यते #''यत्तद्देनित्यः सम्बन्धः'' इति न्यायात् । तत् किम् १ हत्याह-१५ अन्यानपेक्षम् इति । व्याच्यातमेतत् । क्षत एतत् १ इत्यत्राह-प्रमाण(त्म)त्वाद् । प्रमाणमाण तद् आत्मा स्वमावो यस्य तस्य भावात् तस्वात् । एतदुक्तं भवति-प्रमाणं करणम् , तद साध-कतमम्, न च सिक्षिफछं प्रत्यन्यापेक्षं तद्युक्तमिति<sup>ह</sup> ।

नतु मा मृत् नैयायिकादिकरिपतम् अन्यापेशं ज्ञानं प्रमाणं सौगतिकरिपतं वैद्विपरीतं स्यादिति चेत् ; अत्राह्- न पुनः इत्यादि । स्वसंविचेः एतन्मात्रं निर्णयरहितं स्वसंवेदनं २० तत् न पुनः नैव स्वमावपरमावयोः प्रमाणम् इति । क्रुत एतत् १ इत्यत्राह-अविप्रसङ्गात् इति । स्त्राप[म]दरार्भाण्डमूचिंछतस्ववेदनमपि प्रमाणं भवेदविक्षेषात् । नतु किमुच्यते 'क्षविशेषात्' इति, यावता विशेषोऽस्ति इति चेत् ; अत्राह-सर्विचिचचैत्रानाम् इत्यादि । सर्वाणि जाप्तसुप्त-मूर्च्छितादिसम्बन्धीनि यानि चितानि नीलदिङ्गानानि चैत्तानि युखादिविकस्पवेदनानि तेपाप् आत्पनः स्वरूपस्य संवेदनं प्रत्यक्षं करपनापोडाऽध्रान्तत्वाभ्यां प्रमाणम् । कथम्भूतम् १ इत्याह-२५ हित इत्यादि । #''सम्बन्ज्ञानपूर्विका सँकलपुरुषार्थसिद्धिः" [न्यायवि० १।१] इति वय-नात् हित् स्रगादि, अहित् निपादि तयोः यात्रासंस्थेन प्राप्तिश्च परिहारश्च [८३स] वयोः समर्थम् , ईच्छतां सौगवानां स्वापो सुस्वप्नदर्शिन्यवस्या, प्रवोधः वस्मात् वस्यितवित्तदशा

<sup>(</sup>१) वौद्धासिमत । (२) निर्विकस्पकम् । (३) वानचित्रे बार्हसकवित्रे च स्वांप्रापणसामव्ये । मस्ति । वौद्धमते च वस्तु निर्रशं विचले । बतः तस्माद् इष्टस्य मानस्य इष्ट एवाखिको गुणः ।' इति न्यावाद दानादिवित्तमाहिणा निर्विकस्पेन वस्यासम्बैसिप गृहीतस्, तथा च बानादिमाहिवित्तादेव स्वर्गादिफलल्लाः स्यादिति दोषः । (१) "कि पुनरस्य प्रसाणस्य फळस् १ प्रसेवाचिततिः।"-प्र॰ वार्तिकाछ॰ १।१०१। (५) अधिगतिमाश्रमेव सिद्धिविति । (६) अन्यापेक्षित्वे प्रकृष्टसाधकत्वालुपपचेः । (७) अन्यानपेक्षं विवि-कल्पकम् । (८) "सर्वेयुक्तपार्थीसोद्धाः"-स्यानवि० । (१) "हिताहितमासिपरिहारार्थी सर्वः ( ए० २८ ) सस्यरक्षानपूर्वकर्त्वं च हिताहितप्राप्ति परिद्वारपोक्षकस् ।"-हेतुविक टी॰ पृ० ४० ।

तयोः अधिकरणयोः को विश्वेषः न कश्चिद्भेदस्तस्य संमान्यते, साक्षात्सम्प्रतिपत्तेरभावाऽविशे-षादिति मन्यते । [यतः] यस्मात् विशेषात् स्वापादौ आदिशन्देन मदादिपरिप्रदः सम्यग्ज्ञान-पूर्विका सर्वपुरुपार्थसिद्धिने मयेत् । 'यतः' इति वा आक्षेपे, स्यादेव इति । एतेन परस्य जामत्-सुप्त-सुप्त-मृतावस्थाचसुष्टयामावं दर्शयति ।

स्यान्मतम्—स्वापादौ तेषांमनुपल्यमेन असत्त्वात् कथमयं दोषः ? इत्यत्राह्—निह् इत्यादि । ५ हि वैस्मात् न स्वपादौ चित्त चैतसिकानाम् अमावं प्रतिपद्यमानान् प्रति यद् दर्शयति तत् प्रमाणमस्ति यावान् कश्चित् प्रतिपेषः स सर्वोऽनुपल्लिषः (च्वेः), सा च प्रवोधेऽपि क्षस्ति । अत एवोक्तम्—'स्वापप्रवोधयोः को विश्लोषः संमान्येत' इति । न च अनैकान्तिकाद् हेतोः साध्यसिद्धः अतिप्रसङ्गादिति मन्यते ।

किञ्च, तव्रतुपळियः स्वसम्बन्धिनी, परसम्बन्धिनी वा स्यातः ? स्वसम्बन्धिनी चेत्, १० सा वपळिविविवित्तिरूपा यदि, कथमतेस्तद्मावसिद्धिः ? इतरथापि तिक्षि [वृत्ति]स्तद्मावङ्गा-पिका स्यात् । ज्ञाता च सा तञ्ज्ञापिका ज्ञापकत्वात् धूमवत् । तञ्ज्ञापिक यदि तदन्तरातः ; अन-वस्था । उपळ्कथन्तरस्वमावा चेत् , तज्ञ तैदन्तरमावे कथं चित्तचैतिसकानाममावः ? वदमा-वाऽपि यदि तुच्छः , सँमयान्तर[८४क] गमनम् । स्वापादिशरीरादिस्वमावत्वेः , त्र्वप्रतिपत्तौ न तैदमावनिश्चयः । न खळ भूतळाप्रहृणे तत्र घटामाव्यहणमितः । विद पुनः जाग्रव्यविध्वानां १५ तद्वप्रचिविद्यः, एवमपि न तत्र तद्मावसिद्धिः, अन्यथा इह्छोकप्रत्यक्षात् परळोकाभावः सिध्येत् । तत्र स्वसम्बन्धिनी । परसम्बन्धिनी चेत् , सापि तदा अदृश्यानां तेषां कथममावमविदिः, तत्रवं चिन्त्यते—यथा परपरिकित्तिरस्य आत्मनोऽसिद्धौ न तेन आत्मजीवच्छरीरं सात्मकं सिध्यति हित, तथा निर्विकत्पकचित्तचैत्तस्य आत्मनोऽसिद्धौ न तेन आत्मजीवच्छरीरं सात्मकं सिध्यति हित, तथा निर्विकत्पकचित्तचैतिकानाममावः । तदमावो (वा) सिद्धौ न <sup>१३</sup>तद्येष्ठे जाग्रत्युप्तन् व्या तिम्वत्याने स्वस्यतः , तथा तिम्वत्यपेशे स्वस्युप्तदशे आपि । तर्वादी चैतन्यासिद्धौ विद्यानिद्या-युनिरोधळक्षणमरणासिद्धिवत् चतुष्टयमसिद्धम् । व्यवहारिणः सिद्धं चेत् ; यदि प्रमाणतः ; प्रकृतो वोवः । एवमेव , इस्यपि वार्तम् , कृक्षानौ मरणमपि <sup>१४</sup>तथा सिद्धमस्तु ।

यत्पुनरेतत्—पर्व विचारणे प्रतिमासाद्वैतमविशव्यते इति, तत्रापि #"चित्रप्रतिमासा-प्रेकेव बुद्धिः" [प्र० वार्तिकाळ० २।२२०] इत्यादि वचनात् चित्रैकहानरूपेण यदि तेन २५ परितोपः, क्रममाविसुखदुःखाद्यात्मनापि परितोषः क्रियताम् । अय एकानेकविकल्पशून्येन ; सत्रापि सकळप्रतिमासशून्येन क्रियताम् इति चर्चितम् । ततः स्थितम्—नहि इत्यादि ।

सन्तु [८४ख] तर्हि 'तैत्रापि वानि इति चेत् , अत्राह-न च इत्यादि । न च नेव तेषां चित्त-चैतसिकानां तदा स्वापादिदशायाम् आत्मसंवेदनं मुक्तवा सतां विद्यमानानां स्रक्षणान्तरमस्ति

<sup>(</sup>१) चित्रचैतसिकानाम् । (२) झाननिवृत्तिकसायाः । (३) सिद्धेर्झानधर्मस्वात् । (४) उपल्लिध-निवृत्तिः । (५) स्वापादौ । (६) चित्रचैतसिकान्तरसञ्जाते । (०) नैयायिकमत्तप्रवेशः । (८) स्वापादै-कालीनकारीराधप्रतिपत्तौ । (६) वित्रचैतसिकाञावनिर्णयः । (१०) अदश्यापुरण्डम्साद्यमावद्वेत तद्दा । (११) जाप्रसुप्रसुप्रसुद्धत । (१२) स्वापादौ । (१३) चित्रचैत्तसिकस्रज्ञावापेसे । (१४) एवमेव, यद्वा तद्वा । (१५) स्वापादौ ।

स्वसंवेदनलक्षणत्वाज् ज्ञानस्येति मन्यते । यतो लक्षणान्तरात् प्रत्यक्षलक्षणं ततस्तेभ्यो निवर्तेत । नतु भवतोऽपि न वर्दा तमा (तैद्भा) वोऽस्ति, श्रौत्मनोऽपि निवृत्तिप्रसङ्गात् । सतां व तेणं स्वपरावभासित्वं युक्त्वा न लक्षणान्तरमस्ति ततः समानो दोपः इति चेत् , अत्राह—स्वापादि इत्यादि । स्वापादो स्वस्यैव संवेदनं स्वापादिस्वसंवेदनम् तस्य जाग्रत्चित्तप्तिकानां यः अणक्षयादिस्वमावः, आदिश्रव्देन निरंशत्वस्वर्गादिप्रापणसामध्यादिपरिमहः तस्य यत् स्वसंवेदनं म्हणं तस्य च तद् (न) कश्चिद् विश्वेपमन्तरं संप्रेक्षामहे, यतः तत् क्षणक्षयादिस्वमावसंवेदनम् अनुपलक्षितम् आस्ते तथा स्वापादिस्वसंवेदनमपि इति भावः । कृत एतिदि चेत् १ अश्राह—साक्षात् इत्यादि । साक्षात् प्रत्यक्षतः या संप्रतिपत्तिः तस्या क्ष्मवत्र यो भावः तस्य अविश्वेपाद् अन्यया क्षणक्षयादिमावानुमानमनर्थकम् । ल्कितात् संप्रतिपत्तिः वस्य या भावः तस्य अविश्वेपाद् अन्यश्च ल्यापारञ्चादात् इत्यमिप्रायः ।

यदि पुनर्मतम्—पावकात् दृष्टोऽपि धूमः यथा पुनः धूमादेव दृश्यते, तथा वित्ताद् दृष्टोऽपि [व्यापारादिः पुनः] व्यापारादेरेव दृश्यत इति कथं तैतस्तर्जं स्वसंवेदनसिद्धिरिति ? तन्नोव्यते [८५क] \*\*'अन्यधियो सतेः'' इत्यनर्थकं भवेत् , तद्गत्युपायविरहात्। शक्यं हि वक्तुम्—पावकवत् निवृत्तेऽपि जन्मान्तरचेतसि श्रृह्णन्मिन सर्वदेहान्तरेषु व्यापारादेरेव व्यापारादिरिति न तैद्र्यं शावः १५ प्रणयनम् । कथं चैवंवादिनो जल्पाकारिवशेषदर्शनात् भाविन्यामर्थक्रियायां तद्धिनो नियमेन प्रश्वतिः ? कदाचित् तस्याः दृष्टोऽपि तदाकारिवशेषः पुनस्तर्ते एव सं इत्याशङ्काऽनिवृत्तेः । तथा रूपादे प्रसादे द्रिष्टोऽपि रसादेवे स भवेत् [इति] कथिनदमनुमानम्— \*''एकसामग्रयपीनस्थैं' प्रवाद ११८] इत्यादि ।

एतेन स्वभावविषद्धोपळ्ळण्यादिकं चिन्तितम् , न्यायस्य समानत्वात् । एवं प्रत्यक्षमि २० चिन्त्यम् । तदिपि प्रथमनीळार्थात् तदाकारं पुनः तते प्रव आसंसारमिति "अञ्चान्तप्रहण्यन्तर्थ-कम् । ज्यवहारी तथा न मन्यते , किं पुनरसी स्वापादौ चैतन्याभावं मन्यते ? तथा वेत् , मृतवत् <sup>va</sup>तत्रापि दाहादिसाहसमाचरेत् ।

पतेन नैयायिकादिरिप "तत्राऽमानं कल्पयम् निरस्तः । कुतो वा प्रतिबोधे आसमनः-संयोगात् (गादिः) १ आस्तां तानदेतत् । जामिद्धज्ञानात् , इदमपि आस्ताम् इति यत्किंपिदेकंतत् २५ (यत्किञ्चिदेतत् । न) केवलं तिद्धशेषासंप्रेक्षणे स्वापादौ स्वसंवेदनमनुपल्लक्षितं सिध्यति अपि तु इतं दूषणान्तरं दर्शयन्नाह—तथा च इत्यादि । तथा तेन तिद्धशेषासंप्रेक्षणप्रकारेणवा च शब्दः

<sup>(</sup>१) स्वापादी । (२) विज्ञचैतसिकसद्भावः । (३) वदि स्वापादी ज्ञानं व स्यापदा बात्समीऽसावः स्याप्त । (४) वीद्धासिमते विज्ञचैतसिकसद्भावः , ज्ञैनाभिमते बात्सनि च । (५) व्यापारादेः । (६) स्वापादौ । (७) "प्रमाणेतरसामान्यस्थितरम्यविषये गतिः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतियेवाच्च कस्यविद् ॥" पादौ । (७) "प्रमाणेतरसामान्यस्थितरम्यविषये गतिः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतियेवाच्च कस्यविद् ॥" कारिकेयं 'तद्वुक्तं धर्मकीर्तिना' इति कुल्वा 'प्रमाणपरीक्षायां (पृ० ६४) वर्षते । तर्वभाग मो० पृ० १ । कारिकेयं 'तद्वुक्तं धर्मकीर्तिना' इति कुल्वा 'प्रमाणपरीक्षायां (पृ० ६४) वर्षते । तर्वभाग । (१२) परसन्तानसमुद्धात् स्थादेव । (१०) बाकारादेव । (१०) आकारः । (११) सहकारिकारणात् । (१२) किकारादेव । (१६) "—क्यादे स्थाते वितः । हेत्वधर्मानुमानेन धूर्मन्धनिकारवत्" इति वीपः । (१०) निकारवादेव । (१५) प्रत्यक्षकक्षणे । (१६) स्वापादी । (१७) स्वापादी ज्ञावाभावम् ।

अवधारणे तथैव इति । स्वं वा (च) अर्थस्च तावेव विषयो गोचरो तयोः प्रमाणम् इत्यभिमतं [८५स्व] जाग्रह्शायां सौगतस्य यद् विज्ञानं तस्य यः श्वणश्चयादिस्वभावः तस्य या संवित्तिः, अगैमकत्वात् सापेक्षस्यापि वृत्तेः देवदत्तस्य गुरुमार्यावद् इति । यदि वा, तस्य क्षणक्ष्यादेर्भीहिणी स्वभावभूता संवित्तिः इति ब्राह्मम् . तस्याः प्रत्यश्चात्मनोऽपि विसभावा (निर्विकल्पाया) अपि क्षणक्ष्याद्युमानाप्रमाणतामयात् यद्यप्रमाणत्वम् 'इच्यते' इत्यध्याद्दारः । न तिर्हे संवित्तेः 'भ संवित्तवरूपस्य प्रत्यक्षता कल्पनापोढाभ्रान्तता प्रमाणम् ।

ननु तस्याः प्रत्यक्षता नास्ति । ततः कथं सा प्रमाणमिति चेत १ अत्राह्—यदि इत्यादि । यदि, पुनः इति वितर्के, संवित्तिः तथैव स्वसंवेदनप्रकारेणैव सत्यिपि विद्यमानोऽपि (नापि) प्रत्यक्षं न स्यात् कल्पनापोढाऽभ्रान्तस्वमाचा न मवेत् प्रमाणं वा संवादिनी वा न स्यात् , प्रमाणलक्षणं ततः क्रिंसविचित्तचैतसिकानामात्मसंवेदनं प्रत्यत्तं प्रमाणम्" [न्यायवि०, १० १।१४] इत्येवंरूपाद् अन्यथैव व्यवस्थापनीयम् । कथंभृतम् १ इत्यत्राह्—यत् प्रमाणलक्षणम् अतिव्यापकं न भवेत् स्वापादिसंवेदने यज्ञास्ति इत्यर्थः ।

नतु वक्त मेव— \* "यन्नैव जनयेदेनां" तत्रै वास्य प्रमाणता ।" # "प्रवर्त्तकं प्रमाणम्"

[प्र० वार्तिकाळ० प्र० १५१, २२] इति च वचनं स्वापादौ क्षणक्षयादां वा तदस्ति इति चेत्, अजाह—तथा च इत्यादि । तथा च परपरिकल्पितप्रकारेण च सर्व प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्वभावे १५ स्वस्वरूपे प्रमावे [८६क] पररूपे वा कथिक्वदेव सच्चेतनादिनीळादिरूपेणैव न क्षणक्षयादि- रूपेण प्रमाणम् । अत आह्—न सर्वथा इति सिद्धम् । येन अभ्यासद्गायां माविनि प्रवर्त्तकत्वात् प्रत्यक्षं प्रमाणमिष्टम्, तस्यापि तद्र पादावेव प्रमाणं न दृश्यप्राप्यविवेके स्वयं विषयीकृतेऽपि, तथो-रेकत्वाष्यवस्यायोऽन्यथा न स्थात् विरोधात् । सतोऽविषयीकरणे \* "एकस्यार्थस्वभावस्य" [प्र० वा० २।४२] इत्यादि विकथ्यते ।

अत्रैव वृषणान्तरमाह—चक्षुरादि इत्यादि । न केवळं सर्वचित्तचैतसिकानामात्मसंवेदनस्य, अभि द्व चक्षुरादिज्ञानस्यापि आविश्वव्येन श्रोत्रादिज्ञानपरिष्रहः सर्वथा क्ष्णक्षयादाविव नीळा- वाविष परतः विकल्पात् प्रामाण्ये अद्वीकियमाणे क्वतः न क्वतिश्वत् ततः चक्षुरादिज्ञानात् अर्थे परिच्छिद्य प्रवर्तमानस्य पुनः पश्चाद् अविसंवादः। क्वत पतत् ! प्रवर्त्तनस्यैवाऽसंभवात् 'ततः' इत्यनेन सम्यन्यः। परत एव प्रवर्त्तनसंभवादिति मन्यते। पुनरत्नैव दूषणान्तरमाह—क्षणक्षयादि २५ इत्यादि। क्षणक्षयादौ आदिश्वव्येन परिमण्डळावौ विसंवादेऽपि 'चक्षुरादिज्ञानस्य' इति सम्यन्यः। नीळादौ प्रमाणत्वे अद्वीकियमाणे मृगतृष्णादिज्ञानस्यापि न केवळम् अन्यस्य। कथम्भू- तस्य ! सळिळादिविसंवादिनः ग्रक्षाप्तिवादिक्वावादित्तः कथिश्चित् न सर्वात्मना प्रमाणत्वं परीक्षायाः युक्तेः सकाशत् प्रतिष्ठापयितुं [८६क] ग्रुक्तस्य ।

स्यान्मतम्—मृगतृष्ठणादिज्ञानमधिकल्पकमञ्चान्तं न तत्सिळिळादिविपर्यं कथं तस्यै तत्रं ३० विसंवादः, अन्यया नीळज्ञानं पीते विसंवादि मवेत् । यच सिळळादिज्ञानं संम (नं न) तन्सृग-५८

<sup>(</sup>१) जसमर्यत्वात् समासाभाष इति चेन्नः सापेक्षस्यापि समासदर्शनात् इति मावः। (२) संवित्ते.। (३) अधिकल्पां बुद्धिम् (४) निर्विकल्पस्य। (५) "—प्रत्यक्षस्य सतः स्वर्थ। कोऽन्यो न मागो दृष्ट स्याद्यः प्रमाणैः, परीक्ष्यते ॥" इति शेषः। (६) सृगतृष्णिकाञ्चानस्य। (७) सिक्ष्वादीः।

एष्णादिह्यानं तोचादिविश्वसस्य मानसत्वोपगमादितिः न, तत्र ह्यानद्वयानुपळक्षणात्। तथापि तत्कत्पनेऽप्युक्तम्। कृत्यं हि वस्तुम्—चन्द्रमेकं पत्रयतोऽपि द्विचन्द्रभ्ञान्तिरिति इत्यादि । नतुस्य एष्णाह्यानेन गुक्कादिस्वभावामहणात् कयं तत्र तदिवसंवादो यतः कथिनत् प्रमाणं स्यादिति चेत् ? अत्राह्—अन्यथा इत्यादि । अन्यथा क्तामावमकारेण तद्दिर्शिनो सगर्वणादिसिळ्प्य द्वितः पुरुषस्य सुप्तत्वाऽविश्चोपप्रसङ्गात् कथिन्यत् तस्य प्रमाण्यं प्रतिप्रापयितुं युक्तम् । हत्य-मानस्यापि शुक्कादिस्वभावस्य अवश्चनकत्यने सिळ्जादिप्रतिभासे कः समाश्वास इति ? हप्रत्यस्य कि प्रयोजनिमिति चेत् ? कच्यते—यदा एकिसिन्निपि विद्वाने तस्मन् सिळ्जादिप्रतिभासं परोऽभ्युपगच्छति न गुक्कादिप्रतिभासं तदा कक्तन्यायेन सिळ्ळादिप्रतिभासस्यापि निह्वतात् सुप्तेन अस्वप्नदिश्चितोऽविश्चोपप्रसङ्गात् इत्युच्यते । यदा पुनः ग्रुक्कादिस्वमावविषयमविकत्यं कृति विश्वतं सिळ्ळादिग्नीत्यात् प्रत्यः सिवकत्त्यापि विश्वतं मानसं ज्ञानमभ्युपगच्छिति, तदा निर्विकत्यक्त्य स्वाऽप्य हिन्ति स्वाविष्यम् विषयमित्र विश्वतं सिळ्ळादिश्चानस्य हिन्ति स्वाविष्यमित्र विश्वतं सिळ्ळादिश्चानस्य हिन्ति स्वाविष् स्वाविष्यमित्र । अथ स्वसंवेदनाष्यक्षनिर्णयविचारप्रस्तावे न वपयोगः वश्च-पादिश्चानस्य येन तद्त्र विचार्यते इति, स्वरूपे स्वावेदनाच्यक्षं कथिन्वदेव न सर्वया इत्यत्र निद्यन्तिम् येन तद्त्र विचार्यते इति, स्वरूपे स्वावेदनाच्यक्षं कथिन्वदेव न सर्वया इत्यत्र निद्यन्तिम् येन तद्त्र विचार्यते इति, स्वरूपे स्वयंवेदनाच्यक्षं कथिन्वदेव न सर्वया इत्यत्र निद्यनेन स्वयावेदा । अत्र प्रवावेद्व वा प्रसावे वा प्रसावे वा इत्यर्थः ।

१५ साम्प्रतं ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानिकान्ते यद् दूर्वणं सौगतस्य प्रसिद्धं तदेव— #'गृत्रैय जनगे-देनां तत्रैयास्य प्रमाणता'' इत्यत्रापि प्रदर्श्य स्वतः स्वरूपव्यवसायात्मकं सर्व ज्ञानं प्रसाधयः ज्ञाह—यथैव हि इत्यादि । [यथैव] येनेव हि प्रकारेण प्रतः ज्ञानान्तरात् प्रामाण्यम् आवस्य ज्ञानत्य स्वाधेव्यवसायः #'प्रामाण्यं चेतसां स्वाधेव्यवसायः'' इति वचनात् इति प्रवम् एकान्ते यौगकल्पिते अनवस्थानात् ज्ञानान्तरेऽपि तदन्तरापेक्षणातः अप्रतिपत्तिः 'स्वाधेयोः' इत्य-२० ध्याहारः । तथैव तेनेव प्रकारेण सर्वज्ञानानां सविकल्पकिनिर्वकल्पकितसं स्वतः आत्मना स्वभावाऽनिश्चयैकान्ते स्वमावस्य स्वरूपस्य अंतिश्चयैकान्ते अद्रतिक्रमणे अनवस्थानाद् अनवस्थितेः अप्रतिपत्तिः स्वाधेयोरेव (र व)गन्तव्या । यतदुक्तं भवति—यथा आधं वर्धनं स्वभावे व्यवसायसामध्येविष्ठुरमुत्यभापि अनुत्पकल्पमिति #'यश्चैव जनवेदेनाम्'' इत्याधुक्तम्, तथा तत्स्वमावे समुत्यकापि विकल्पबुद्धिः स्वतः स्वव्यवसायसामार्थ्य[८८क]विषुप १५ इति वत्यकाप्युत्यकल्पा इति तत्स्वमावव्यवसायोऽपि वैदन्तरान्वेपणं तत्रापि तदन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः तस्याद् अनन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः तस्याद् अनन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः तस्याद् अन्यन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः वस्ताद् अनन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः वस्ताद् अन्यन्तरान्वेपण-पित्यनवस्था । ततः वस्ताद् अन्यन्तरान्वेपण-पित्यवस्था । ततः वस्ताद् वस्तावस्था । ततः वस्ताद्व विवत्यादिनिर्व (स्पेत्यादिनिर्व (स्पेत्यादि)निर्विकल्पं च तत् प्रत्यक्षस्रस्त्राप्यं निराकरोत्येव । क्षेत्रं सन्वन्यः १ इत्यताह—चित्रतेतिसकानाम् इति ।

 स्थान्मतम्—स्वरूपञ्यवसाथात्मकत्वाऽभावे किमनुपपन्नं यदर्घ तत् साध्यते १ इत्यत्र उत्तरमाह—स्वसंवेदनम् इत्यादि । स्वस्य आत्मनः संवेदनं प्रहणम् वदन्तरेण अर्थग्रहणातुप-

<sup>(</sup>१) सुरोन। (२) अनवस्थास्यस्। (१) निर्विकल्परूपे। (४) विकल्पनुत्र्यस्तरः।

यत्तिवत् स्वरूपव्यवसायम् आत्मनिर्णयमन्तरेण विषयस्य स्वार्थेळ्ळ्णस्य व्यवसायातुपप-त्तिश्च उक्ता । अनेन \* "अङ्गीकृतात्मसंवित्तेः" [सिद्धिवि० १।१८] इत्यादिना परदृतं चोचं कृतमिति वृशेयति ।

वक्तमर्थमुपसंहरज्ञाह—त्रज्ञायम् इत्यादि । यत एवं 'स्वपरविषयप्रमाणाभिमतविज्ञानस्य' इत्यादि 'सुप्तत्वाविशेषप्रसङ्गात्' इत्यंन्तं व व्यवस्थितं तस्मात् नायम् एकान्तो वः संवित्तिः ५ द्युद्धिः सर्वा निरवशेषा सर्वज्ञशन्तवद् (सन्तितवद्) न्यापि स्वरूपम् आत्मानं वेदयत्ये [व] वेदयति तस्य किविचन वेदयति इत्येवकारार्थः । कथन्भूता १ इत्यत्राह—संवित्स्वमावापि सती इति । यदुक्तं व मों त्त रे ण—#"द्विविधा भ्रान्तिः—,ठौकिकी द्विचन्द्रादिग्रहणात्मिका । शास्त्रीया च ग्राहकसंवित्ति मेद्रुक्षणात्मिका च' तस्या अमावप्रसङ्गात् । तयाहि—सच्वेत-नादिस्वरूपवत् तद्विभ्रमविवेकमपि यद्यात्मनः सौ वेदयति कृतः तद्भ्रान्तिः १ इतरथा नीछ- १० ज्ञानस्य पीते सा भवेत् । एतेन ठौकिकी भ्रान्तिनिरस्ता, तस्या श्राह्मकारामावे अमावात् , तैनिवन्धनत्वात् ।

अत्रापरः प्राह्—भ्रान्तरेभावो न दोषाय सौगतस्य तद्दभ्युपगमादिति , तम्न, यथाप्रतिमासं तत्त्वोपगमे जैनदर्शनप्रसङ्गत् । तथा च स्ति मनतः किं सिद्धम् १ इत्यत्राह्—व्यवसाय इत्यादि । 'तम्राऽयमेकान्तः' इत्येतद्त्रापि अनुवर्षते । ततोऽयमर्थ—यतः परकीया संवितिः पर्वविधा तत् १५ तस्माद् व्यवसायात्मक [त्वात् ] इति हेतोरेन वा संवितिः स्वरूपं विषयरूपत्वात् सर्वथा व्यवस्यति इत्ययं नैकान्तः 'भ्रान्तेरमाद्यप्रसङ्गात्' इति सम्यन्धः । यथैव हि वैशेषिकस्य संवितिः व्यवसायात्मका 'अयम्' इत्येवं परामृत्यमानं धर्मिणं व्यवस्यति तयैव विद तस्य स्थाणुत्वपुत्तव-त्वयोः अन्यतरिविकं स्वभावमृतम् , अन्यथा स्वभावाव्यवस्थाप्रसङ्गात्, व्यवस्यति ; कृतः संकृत्यादिव्यवस्था अतिप्रसङ्गात् १ एवं सर्वत्य एकान्तवादिनः आत्मनैकवाक्यतां समर्थितासुपसंहर- २० न्नाह— तथा च तेन प्रकारेण च सर्वैक[८८ख]वाक्यमाने स्वं च अर्थद्रच स्वो वा अर्थः तयोः तस्य वा अनुभवाद्य (वद्य) इत्रआऽननुमवः तावेव स्वभावी स्वर्णं त्व वा विद्वाणं व्यवस्य । किं तत् १ विद्वानम् । एतत् सौगतसुदिश्य क्तम्, स्वपररूपव्यवसायेतरस्यमार्थं वा स्वपररूपयोः व्यवसायो निर्णयः इतरोऽनिर्णयः तावेव स्वभावः स्वरूपं तं वा विद्वाणम् । एतत् वैशेषिकसुदिश्य कथितम् । तद् अनेकान्तमन्तरेण कथं न कश्चित्ववृ उपपनीपद्यते । २५

वपसंदारमाद्द-तत् इत्यादिना । यत एवं तत् तस्मात् अविकल्पदर्शनं न विद्यते विकल्पः स्वपरस्पव्यवसायो यस्य सौगतादिकस्पितदर्शनस्य तत् तयोक्तर्ः, न स्वपरभावयोः प्रत्यक्षं सत् प्रमाणम् । कृत एतत् १ इत्यत्राह-स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना अनुभूतो गृहीतो यः स्व-मावः स्वस्पम् स्वो वा मावो प्राह्यः पदार्थोत्मा, तस्यापि न केवल्ममन्यस्य सर्वथा क्षणिकादिप्रकारेणेव नीलादिप्रकारेणेव नीलादिप्रकारेणेव निलादिप्रकारेणेव नीलादिप्रकारेणेव तदपेक्षाप्रकारे- ३० णापि अननुभूतकल्पत्वात् ।

<sup>(</sup>१) इति प्रारम्य । (२) प्रतस्पर्यन्तस् । (२) आन्ति । (४) आस्माकारनियन्धनस्थात् । (५) चेत् । १४

नतु मा भूत् नैयायिकादिदर्शनं प्रत्यक्षं सत् प्रमाणं स्वप्रहणसामध्येवेधुर्येण धटाहि-वदचेतनत्वात् न सीगतदर्शनं तैत्सामध्यमावेन चेतनत्वादिति [चेत्; अत्राह-] चेतनत्वेऽपि इत्यादि । अपि[:] संमावनायाम् , मावतः तेत्र चेतनत्वासिद्धेः, तस्मिन्निप । 'स्व्यमनुभृतस्यापि सर्वथा [८९क] 'अनतुम् तकल्पत्वात्' इति सम्बन्धः । अत्र निदर्शनमाह-सुपुप्तादिवत् ५ इति । चिन्तितमेतत् । नतु भावत एव तत्र चेतनत्वे कुतः कारणादुच्यते-'चेतनत्वेऽपि' इत्येतिदृति चेत् ; अत्राह—स्वविषयीकृत इत्यादि । स्त्रेन आत्मना विषयीकृते अनुगृते वस्तुनि क्षणिकादिनीछादिरूपे परकल्पिताद् दर्धनप्रमाणात् अनुमानं विकल्पश्च तदन्तरं तद्येक्षित्वात् कारणात् 'चेत्नत्वेऽपि' इत्युच्यवे इति । नतु प्रमितिसाधकं प्रमाणम्, सी च नीछादो दर्शनादेव जातेति तत्र विकस्पः प्रमाणमेव न भवति क्रिमुच्यते 'तदन्तरस्' इति चेत् ; अत्राह—तद् इत्यादि । तद्पेक्षणीयस्यैव क्षणिकत्वादौ अनुमानस्यैव नीठावौ विक-ल्पस्यैर्वे प्रमाणं (प्रामाण्यं) प्रमिति प्रति साधकतमत्वोपपत्तेः । तस्यैव 'प्रामाण्यम्' इति मन्यते। भय प्रमितिं प्रति सायकतमस्य विकल्पस्य हेतुत्वाद् वर्शनमि तां प्रति सायकतम्मुच्यते । ततुक्तम् अ चै टे न—#''पश्चधर्मतानिश्चयः प्रत्यश्चाच्जामते इति पश्चधर्मतानिश्चयः प्रत्यश्वत इत्युच्यते" इति । तत्रोत्तरमाह-तत्कारणत्वेऽपि इत्यादि । #"अमेदात् सदशस्यत्याम्" १५ [सिद्धिवि०१।६] इत्यादिवचनात् दर्शनस्य विकल्पकारणत्वं नास्ति, अत एव 'तत्कारणत्वेऽपि' इति, अपिशब्दः संमाननायाम् । सश्चिकपीदेरिव तद्वत् ग्रुख्यतः प्रमाणतानुपपत्तेः [न] अविकल्पदर्शनं प्रमाणम् । उपचारतः तदुपपत्तिः स्यादिति चेत् ; अत्राह्-उपचारत इत्यादि । खपचारात् सिश्चकुर्वादेः [८९ख] 'प्रमाणम्' इति प्रकारेण व्ययदेशाऽविधातात् ।

ततु व्यवहारे अन्यत् प्रत्यक्षं प्रमाणं नास्ति, अविकल्पव्हानस्यैव सुख्यतः प्रमाणतोपपतिः
२० इतिः अत्राह—यतः इत्यादि । प्रभृतिशव्दोऽयम् आवश्यों रिसंक्षिसंकः (धिसंकः) । ततोऽयमर्थः—
यतः [प्रमृति] यस्मात् आदितः विद्यानात् पुरुषस्य प्रवृत्तिः तस्य व्यवसायात्मनः विद्यानस्य
प्रुख्यतः प्रमाणस्वोपपत्तिः नाऽनिकल्पवर्शनं प्रमाणम् इति प्रभृतिशव्देन एतदर्शयति—पूर्वमकः
स्मात् सुखहेतोः दुखहेतोवां दर्शने ततः सुखाद्यनुमवने च [न] पुरुष एवमवगच्छति इदं मेसुलः
साधनं दुःखसाधनं वा ।

२५ यत्पुनरत्रेदं चोद्यम्—युखादिसाघनदर्शनकाछे न युखादिवेद्नम्, तेत्काछे च न तत्साधन-वेदनम्, तत् कुतः युखादिसाघनयोः हेतुफळमावप्रतीतिरिति १ तत् \*\*'प्रतिभासैक्यनियमें' [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादिना निरस्तम् । ततः 'तद्वगमात् तस्य संस्कारः, पुनः काळान्तरे तस्य तज्जातीयस्य वा दर्शनात् संस्कारप्रवोधे तत्र स्पृतिः, ततः 'तद्वेवं तत्सदद्यम्' इति वा प्रत्य-भिक्का, अतोऽपि 'यदित्यं तद् इयता काळेन सामग्रीविशेषेण वा इत्यंभूतकार्यकारि'इति विन्ता

तर्कः, ततोऽपि 'इत्यं चेदं तस्मात् पूर्वेवत् विवक्षितकार्यकारि' इत्यतुमानम्, अतः 'पुरुषस्य प्रवृत्तिः' इति । वक्ष्यते चैतदत्रवेन-#''अक्षज्ञानेरनुस्सृ[स्य''] [सिद्धिवि० १।२७] [इ]त्यादिना ।

यत्पुनरेतत्—'प्रवृत्तेः फलमावेन असत्त्वान्न कस्यचित् कृतिश्चत्ं प्रवृत्तिः' इति; तद् युगप-दिव च क्रमेणापि चित्रैकज्ञान[९०क]संमवेन प्रत्यक्ष्वाधितमिति । नतु सृगतृष्ठणार्दिजल-ज्ञानादिष पुरुषप्रवृत्तिरस्तीति तस्यापि सुख्यतः प्रमाणत्वोपपितः स्यादिति चेत् ; अत्राह—प्रेश्चा- ५ पूर्विका इति । प्रकृष्टा संक्षयादिरिहते [श्वा] दर्शनं पूर्वे कारणं यस्याः सा तथोक्ता सन्यग्ज्ञान-पूर्विका इति यावत् , विश्वससर्वविकस्पातीतत्वाधेकान्त्वनिपेधात् ।

नतु निर्विकल्पकदर्शनादेव तैया पुरुपप्रवृत्तिः, अतः तस्यैव मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः।

तदुक्तम्-

#''तव्दष्टावेव रूपेषु संवित्सामर्थ्यभाविनः । स्परणादमिलावेण व्यवहारः प्रवर्तते ॥'' [प्र० वार्तिकाल० ए० २४]

इति चेत् , अत्राह—स्वेश्वित इत्यादि । स्वेश्विते स्वान्तभूते वस्तुनि अन्यानपेश्वस्य व्यव-सायात्मनो विज्ञानस्य, अत एव स्मरणादिः नांन्यत इति मन्यते । उक्तं चैतदत्रैव—कः"व्यवसा-यात्मनो दृष्टेः" [सिद्धिवि० ११४] इत्यादिना ।

ंस्यान्मतम्-सवतु व्यवसायात्मनो विकानाद् आदितः प्रेक्षापूर्विका पुरुषप्रपृत्तिः तथापि १५ । त तस्यै मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः अवस्तुसामान्यविषयत्मेन विसंवादकत्वात् । ततुक्तम्-# (विकः ; व्योऽवस्तुनिर्मास) विसंवादादुपप्रवः ।" ईति चेत , अत्राह—अविसंवाद इत्यादि । अविसं-वादस्य एकम् अन्यनिरपेशं भवनं बस्मात् तस्य विकंवपविषयस्य च तत्त्वतो वस्तुत्वादिति भावः । यत्वर्थमेवेदं स्त्रेक्षित इत्यादि ।

अत्र बोधवे—स्यवसायात्मनो नातिते पुरुषप्रवृत्तिः तस्य अनुभूतत्वात् , न वर्तमाने [अनु- २० भूयमानत्वात् ] । निह सुखादौ अनुभूयमाने कश्चित् प्रवर्तते "प्रवृत्तेत्नवस्थाप्रसङ्गात् । नापि भावितिः प्रत्यक्षतः तद्प्रतिपत्तेः न [९० ख] कनित् पुरुषप्रवृत्तिरिति । तत्रोत्तरम्—यतोऽयम् इत्यादि । अयं बोधकारः प्र झा कं र गुप्तः अन्यो वा प्रवर्त्तेत् तथा विचारं क्वित्तपि न तिष्ठेत् । कथम्भूतः १ अस्खलव्युत्तिः । एतदुक्तं भनित— यद्ययं प्रेक्षाकारी नियमेन प्रवृत्तिविषयं नास्ति इति पर्यत् न तत्र नित्यवद् अस्खल्य्वृत्तिः प्रवर्तेत् , न वैव ई सुपरीक्षक विचारं क्वित्तिप तिष्ठेत् २५० कथमूतः अस्वल्य्वृत्तिः । एतदुक्तं भनिति ई सुपरीक्षकस्यापि जलादौ प्रवृत्तिवृत्तेनात् अतः तत्कारी त्रवृद्वेषी चेति उपेक्षामहिति इति । क्व प्रवर्तेत इति वेत् १ अत्राह्—हित् इत्यादि । निमित्त्योः दिवयनसेतत् , तेन हितस्य ओदनादेः प्राप्तौ प्राप्तिनिमत्तम् अहितस्य विषादेः परिहारे परिहार-निमित्तम्। न चैतचोयम्—सुस्तुत्वयोरप्रितिपत्तौ न तैत्कारि हितस्य विषादेः वा हातुं शन्यत इति; तथा अनुमानाऽप्रतिपत्तौ न लिक्षस्य तद्देतुत्वं प्रतीयते इति न त्रवर्ती तंत्रापि प्रवर्तेत तोनुद्यात् [अतोऽ- ३०

<sup>(</sup>१) प्रेक्षापूर्विका । (२) व्यवसायात्मकज्ञानादेव । (३) व्यवसायस्य । (४) उद्युतोऽयस्-प्रज्ञा० कन्द० पृ० १९० । प्रमेयक० पृ० ३१ । सन्मति० टी० पृ० ५०० । म्यायवि० वि० प्र० पृ० ३१४ । स्या० रत्ना० पृ० ३२ । धर्मसं० पृ० १३४ । (५) अवृत्तिसंप अनुस्यमाना, अतस्तत्रापि प्रवृत्तिसंवेदिति प्रवृक्ष्यनवस्था । (६) ६ पुतदन्तर्गंतः पाठो द्विकिखितः । (०) सुखकारि । (८) अनुमानार्थी । (९) छिद्गे ।

नुमानानुद्यात् ] क्रुतः स्वयं तत्त्वमवनुष्येत परं वा बोघयेत् । स्वसंवेदनाष्यक्षस्य अनंशस्य विवाद-गोचरापन्नत्वात्। तद्यं मान्यनुमानम् अप्रतियन्निप छिन्नस्य वैद्वेतुतामवैति न प्रनः तथाविषं सुखादिकम् अप्रतिपन्नौद्नादेः (अप्रतियन् ओदनादेः) तक्केतुवासि[च्छती]ति खेच्छावृत्तिः। कां प्रवर्त्तते इति चेत् १ अत्राह-सङ्क्त इत्यादि ! [९१क] बस्य प्राप्तिः तस्य परिहारः यस्य परिहारः ५ तस्य प्राप्तिः इति सङ्करः, प्राप्तिविषये परिहारः परिहार्यवषये च प्राप्तिरेव व्यतिकरः, तयोः व्यतिरेकेण अभावेन यतो यस्मात् ततः 'यतः प्रमृति' इत्यादि सुस्थम् ।

अत्र अपरः सौगतः प्राह-क" 'यत्रीच जनयेदेनां तत्रीवास्य प्रमाणता" इति व मौ-त्त र स्य मतमेवत् । तत्र ययेव युक्स्या अस्मामिनिरस्तं तयेव बैनैः इति सिद्धोपस्थायितं तेपार्षं, वर्शनं तु विकल्पनिरपेक्षं अमाणम् । वचप्रमाणं विकल्पः कवं वर्शनेन अपेक्ष (क्य)ते ? प्रमाणते १० प्रमाणसंख्यान्याघात इति । तत्रोत्तरमाह-विषद्शैनवद् इत्यादि ।

# [ विषदर्शनवदन्नस्य दर्शनमविकल्पकम् । न स्यात्प्रमाणं सर्वमविसंवादहानितः ॥२४॥

विषमालोक्य तत्र अझ इव प्रयाणयति न पुनः व्यवसायात्मकं प्रमाणमनिसंताद-कमिति रुक्षयति चेति विपरीतरुक्षणप्रज्ञो देवानांप्रियः । सर्वमेद दर्शनमविकल्पकं कर्ष १५ प्रत्यत्तं विसंवादकं अञ्चस्य विषद्रभेनिमव । व्यवसायात्मकस्यैवाविसंवादकत्वोपगर्पः। तदितरस्याव्यवसायात्मकत्वेन विसंवादात् । नतु अविकल्पकं गुखादिनीलादिनिर्मापि-क्वानमविसंवादकम् ; न च तदविसंवादकम् अपि तु विकल्पकमेव व्यवसायात्मकत्वात्। त्तद्विसंवादिनः प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वे श्रणश्रयादिवत् साधनान्तरमपेक्षते अनिश्रयादि-ति । कल्पनापोडमञ्जान्तमपि दर्भनं विसंवादयत्येव यथादर्भनं निर्णयायोगात् । विश्वेषाकाः २० रेण अर्थानामनवभासनात् सामान्याकारेण च व्यवसायानिर्णयात् । यथाप्रतिपत्रसिमार्थ प्रमाणलक्षणमविसंवादकरवं प्रमाणान्तरावाधितविषयमयुक्तं स्वमतच्याघातात्। तस्मानाः यमविकल्पोञ्नुमवः स्वलक्षणग्राही यथार्थनिर्मासं व्यवसायवितुं समर्थोऽविसंवादको नाम न चानिकल्पितेन स्वभावेन स्वलक्षणन्यवस्थापनं युक्तमद्वैतनदिति भेदासावात्। विकल्पानां भेदैकान्तेऽपि निःस्वभावतोपपत्तेः । ]

अज्ञानस्य (अज्ञस्य) विषे अन्युत्पत्तिसंशय विपर्यासोपेतस्य संवत्धि यर्गः विषदर्शनं स्वातुमूते वस्तुनि संशयविपर्ययकारि अकिन्नित्करं वा तदिव विषद्भीनवस् इति, सर्व चतुर्विदमपि, यदि वा सर्वेम् अनम्यासनमिन अभ्यासनमि द्दीनं न प्रमाणं स्यात् सर्वेत्। कथम्भूतम् ? अविकल्पकम् #"अमिलापसंसर्ययोग्यमितमासा प्रतीतिः कल्पना" [न्यायवि० १।५] तैदातमकं न भवति निरंशार्यविषयमित्यकः। अन्नायमभिप्रायः-यदि विकत्प- निरपेश्वं स्वतन्त्रं द्शेनं प्रमाणम् ; इन्त तर्हि विषाऽह्यस्य विषव्शेनं तथाविधमनिवारितिमिति तद्पि प्रसाणं स्थात् । तथा च सति सन्देहावेः न कस्यचिद् विचे प्रवृत्तिः इति ।

(१) अनुमानकारणवास् । (२) बीद्धविशेषैः। (३) जैनानाम् । (१) विकल्पस्य । (५) कल्पनारवितस् ।

यत्युनः—#"यत्रैव जनयेदेनाम् अनुमानसुद्धि तत्रैवास्य प्रमाणता" इति ज्याख्यानम् ; तद्य्येतेन निराकृतम् , साविमरणसंबन्धिविषाकारिविशेषिष्टिद्वदर्शनस्य सजातीय [९१ख]-फरणस्य च अनुमानहेतोः अत्रापि कदाविद् मावात् अनुमानजननाद्पि प्रमाणं स्यात् । न चैवम् , अतो विषद्शनवद्यस्य सर्वे[मवि]कस्पकदर्शनमप्रमाणिमिति । नतु कल्पनात्मकमपि विषस्य अन्यस्य च अध्यास्त<u>दशायां</u> दर्शनं प्रमाणं दश्यते, ततः सर्वं दर्शनमप्रमाणिमिति वदतो दृष्टवा- ५ धनिसिति चेत् , अत्राह्म-अविसंवादहानितः इति । अध्यासदशायां प्रतिपरमाणुनियतं दर्शनं प्रमाणम् इति यः अविसंवादः अविप्रतिपत्तिः तस्य हानितः सर्वं दर्शनं न प्रमाणमिति । यदि वा, दृष्टस्य परमाणुमात्रस्य अप्राप्तेः तैद्धानितः इति ज्याख्येयम् ।

विषद्रश्नं सोपहासं व्यतिरेक्सुखेन विवृण्यन्नाह-विषम् इत्यादि । विषम् आलोक्य दर्शनविषयीकृत्य तुत्र प्रमाणयति प्रमाणमाचध्टे । किम् १ इत्यत्राह्-अङ्ग इव इति । अङ्गो व्याख्यातः १० स इब अञ्जुत्पन्नः अञ्जुत्पत्तिसंशयविपर्यासः (वैस्तः) सौगत इत्यभिप्रायः । तत्र चोक्तं दूषणम् । कि पुनर्ने प्रमाणयति १ इत्यत्राह-न पुनः इत्यादि । व्यवसायात्मकं प्रमाणं प्रमाणयति न पुनः। कथम्मूतं तत् १ इत्यत्र (त्राह्-) 'अविसंवादकम्' इति । #''प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्" प्रि व्वा १ १३ द्वि एवं सञ्चयति च अवधारयति च इति हेतोः विपरीतस्क्षणप्रज्ञो देवानां-प्रिय: | यत् प्रमाणं तद्विसंवादकं न भवति, [९२क] यच अविसंवादकं तत् प्रमाणं न वेत्ति इति १५ मन्यते । मा भूत् तर्हि निषदर्शनं प्रमाणं व्यवसायात्मकं वा ज्ञानमविसंवादकमपि तुँदकमपि (१) हु वर्शनमिति चेत्, अत्राह-सर्वेमेव इत्यादि । अनेन शेषमन्वयमुखेन व्याचष्टे-सर्वेमेव निरव-शेवमेव दर्शनम् । कंथस्मूतम् <sup>१</sup> अविकल्पकम् अङ्गस्य संगन्धि । केन प्रकारेण १ कथं प्रत्यक्तं प्रमाणं न [कर्यं] चित् । पुनरिप कथन्भूतम् १ इत्यत्राह-विसंवादकं 'विसंवादकत्वात्' इति गम्यते यथा 'सद् अनित्यम्' इत्युक्ते सत्त्वादिति । कस्य किमिव तत्त्रथाविधम् . १ इत्यन्नाहः २० अज्ञस्य विषदर्शनमिव इति । तथा च प्रयोगः—सर्वमेव अविकल्पं दर्शनं न प्रमाणं विसंवाद-कत्वाद् अज्ञस्य विषद्र्शनवत् इति यदुक्तं परेण-#'विवादगोच्रमविकल्पं दर्शनं प्रत्यक्षं प्रमाणम् अनिसंवादकत्वात्" इति, तत्र हेतोर्निरुद्धतां दर्शयन्नाइ-च्यवसायात्मकस्येव इत्यादि। व्यवसायात्मकस्येव नान्यस्य इति एवकारार्थः । निगदितं विना अविसंवादकत्वोपपत्तेः ।

नतु यदुक्तं 'सर्वमेन' इत्यादि, तत्र असिद्धो हेतुः, तथाविधदर्शनस्यैव अविसंवादभावा- २५ दिति चेत्, अत्राह—तद् इत्यादि । तस्य व्यवसायात्मनो विज्ञानस्य य इत्रः अन्यः तस्य विसंवादात् । केन कृत्वा <sup>१</sup> इत्यत्राह—अव्यवसायात्मकत्त्वेन अवस्तुनिरंशैकान्तगोचरत्वेन ।

नतु 'अञ्यवसायात्मकं दर्शनं विसंवादकम् अञ्यवसायात्मकत्वेन' [९२स्त] इत्युच्यमाने 'अनित्यः शब्दः शब्दत्वात्' इत्यादिवत् प्रतिज्ञातार्थैकदेशाऽसिद्धो हेतुरिति चेत्; आस्तां तावदेतत्, बत्तरत्र अस्य विचारयिष्यमाणत्वात् ।

<sup>(</sup>१) अज्ञस्य विषदशैंनेऽपि । (२) अविसंवादहानितः । (३) 'तु दकमपि' इति युनर्छिसितं नित्यैकज्ञ ।

स्यान्मतम्—अविकल्पं दर्शनं यद्यपि क्षणक्षयादौ विसंवादकं तथापि नीळादिसुखादौसंबा-दकमिति भागाऽसिद्धो हेतुरिति । एतदेव पैरः दर्शयन्नाह—ननु इत्यादि । नतु इति विवर्षे । अति-कल्पं च सुखादिनीळादिनिर्भासिङ्गानम् अविसंवादकम् । वत्रोक्तरमाह—न च इत्यादि । न च नैव तत् सुखादिनीळादिनिर्भासिङ्गानम् अविसंसादकं निर्विकल्पकम् । कि तर्दि तत् १ इत्य-आद्य-आपि तु विकल्पकमेच इति । कृत एतत् १ इत्यन्नाह—व्यवसायात्मकत्वात् । वत्यन्यसामान्यविशेषात्मकार्यनिर्णयात्मकत्वात् । न चान्यस्य अविसंवादकत्वधर्मः अन्यस्य इति परिकल्पय भागासिद्धता हेतोः परिकल्पयेतुं शवन्या, अन्यया कचित् शव्यद्यौ सामान्यादिप्रसिद्धम् असत्त्वादिकं परिकल्पय तथा तदिप भागाऽसिद्धम् च्यावनीयं भवेत् । तद् विकल्पकमिति क्ष्योऽ-धनम्यते इति चेत् १ अत्राह—तद् इति । तस्य सुखादिनीळादिनिर्भासस्य अविसंवादिनः प्रत्यक्षस्य १० निर्विकल्पकत्वे अझीक्रियमाणे क्षणक्षयादिनिर्मासवत् साधनान्तरमपेक्षते 'प्रत्यक्षम्' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कृत एतत् १ इत्यन्नाह— [अ]निश्चयादिवत् (दिति) सुखादि-विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कृत एतत् १ इत्यन्नाह— [अ]निश्चयादिवत् (दिति) सुखादि-विभक्तिवेति । न च तदपेक्षते ततो वि[कल्प]कमेवेति ।

नतु यदि नाम साधनान्तरमपेक्षते अविकल्पकं दर्शनं नैतावता विसंवादकं साधनान्तरातुप्रहेण मुत्तरामित्संवादकत्वसिद्धेः आगमवत् । कल्पनापोढाऽश्रान्तदर्शनिमिति चेत् , अत्राह१५ कल्पनापोढम् इत्यादि । कल्पनापोढमञ्चान्तमिप । अपिशव्दः संभावनार्थं उभयत्र सम्बन्धः
नीयः । दर्शनेऽपि क्षं'तथा च सति स्वार्थं' [सिद्धिवि० १।२३] इत्यादिना कल्पनायाः
क्षं'अन्तःस्वलक्षणस्य द्वयनिर्भासप्रतितः'' [सिद्धिवि० ] इत्यादिना च विश्वमस्य व्यवस्थाप्रतत्वात् दर्शनं विसंवादयत्येव । कृत एतत् ? इत्यत्राह—पथा [दर्शनिपिति] दर्शनायिः
प्रतत्वात् दर्शनं विसंवादयत्येव । कृत एतत् ? इत्यत्राह—पथा [दर्शनिपिति] दर्शनायिः
क्षमण यथादर्शनम् निर्णयस्य अयोगात् । यदि यथादर्शनं निर्णयः स्यात् वर्षि तदत्वमहाद्द
तद्विसंवादकं नितरां भवेदिति युक्तम् , न चैवमस्ति इति मन्यते । नचैतिभिविकल्पकमितस्यदक्तम् इति । अत्रैव युक्त्यन्तरमाह—विशेष इत्यादि । विशेषाकारेण स्वातीयेतर्विवस्यदक्तम् इति । अर्थानां स्रीलादिनीलादीनाम् अनवसासनात् कारणात् म
चेतत् निर्विकल्पकमित्संवादकम् इति संबन्धः अपि तु विकल्पकमेव इत्यत्रापि तदाह—सामान्य
चेतत् निर्विकल्पकमितसंवादकम् इति संबन्धः अपि तु विकल्पकमेव इत्यत्रापि तदाह—सामान्य
इत्यादि । सामान्याकारेण, च शब्दः विशेषाकारेण इत्यत्य समुवयार्थः, व्यवसायाऽनिर्णयात्
इत्यादि । सामान्याकारेण, च शब्दः विशेषाकारेण इत्यत्य समुवयार्थः, व्यवसायाऽनिर्णयात्
इत्यादि । सामान्याकारेण, च शब्दः विशेषाकारेण इत्यत्य समुवयार्थः, व्यवसायाऽनिर्णयात्

नतु 'अविकल्पकं च सुखादिनीळादिनिर्मासिज्ञानम् अविसंवादकम्' इत्यस्य साधिकां परस्य युक्ति प्रदर्श्य दूषयन्नाह— यथाप्रतिपत्रसिप्रायम् इत्यादि । प्रमाणस्य लक्षणम् अवि-संवादकत्वम् अप्रमाणमिनिर्मवादि ज्ञानम्' [प्रव्वाव १।३] इति वचनात् । कथंमूतं तत् १ संवादकत्वम् अप्रमाणमिनिर्मवादि ज्ञानम्' [प्रव्वाव १।३] इति वचनात् । कथंमूतं तत् १ हत्यत्राह—यथाप्रतिपत्रसिप्रायम् दृश्यप्राप्ययोगैकत्वम्, अन्यथा दृश्यमेव प्राप्यमेव वा स्वात्। इत्यत्राह—यथाप्रतिपत्रसिप्रायम् दृश्यप्राप्ययोगैकत्वम्, अन्यथा दृश्यमेव प्राप्यमेव वा स्वात्। तथापि तयोरेकत्वाध्यवसायाद् 'यवेच दृष्टं तवेच प्राप्तम्' इति प्रतिपतृणाम् अभिप्रार्थः तस्य

<sup>(</sup>१) क्षणिकांशे समारोपव्यवच्छेवामाचात्। (१) चौदः। (३) विकल्पस्य । (४) निर्विकल्पकः दश्चैनस्य । (५) साधनान्तरापेश्चमात्रेण । (६) वर्श्वनस्य । (७) चौत्रचेतराणास् । (८) "केवलं इत्यविक-इश्चैनस्य । (५) साधनान्तरापेश्चमात्रेण । (६) वर्श्वनस्य । (७) चौत्रचेतराणास् । (८) "केवलं इत्यविक-इत्यार्थैकीकरणमात्रेण व्यवद्वारमात्रमेलत् ।"-अ० वार्तिकाल० ४० ३९८ ।

अनितिक्रमेण यथाप्रतिपत्रसिप्रायम् न पारमार्त्रिकम् इत्यमिप्रायः । अथवा, मर्राचिकाजळवत् सत्याभिमतमपि जलं न परमार्थसत्, तथापि अत्र वासनादाब्धेन विरंप्रतिभासानुगमेन 'सत्य-मेतत् जलम् अर्थिकयाकारित्वात् नेतरद् विपर्ययात्' इति तेषामिभप्रायः, तस्य अनतिक्रमेण यथा-प्रतिपत्रसिप्रायम् । यदि वा, जाप्रदशावत् स्वप्नदशानामपि (दशायामपि) दृष्टस्य प्राप्तिः अवि-संवादोऽस्ति इति वेज्ज्ञानमपि प्रमाणं प्रसक्तम् , तथापि न तैया जातपरितोषा जन्तवो जायन्ते ५ इति न सा अर्थप्राप्तिः, जामदशायां तु विपर्ययाद् मनति इति तेषासमित्रायः तस्य अनतिक्रमेण यथाप्रतिपत्रभिप्रायम् इति । नन्वेवमपि विकल्पकमविसंवादकं प्राप्तम् , तत्रैवास्य सद्भावादिति चेत् अत्राह-प्रमाणान्तराचाधितविषयम् इति । प्रमाणान्तरेण [९४क] अवाधितो विषयो यस्य तत् तथोक्तम् प्रमाणलक्ष्मणम् इति । तत् पुनः अनिकल्प एव संभवि न विकल्पे, सामान्यादेः प्रमाणान्तरेण बाधनादिति, तत्र दूषणमाह-अयुक्तम् इति । एतदपि प्रत्यक्षछक्षणमयुक्तम् । क्रुत १० पतत् ? इत्यत्राह-स्वमतच्याधातात् । 'अन्तर्वहिश्च सर्व श्रणिकं निरंशम्' इति बौद्धस्य स्वम् अत्मीयं मतं तस्य ज्याघातात् । न हि क्षणिका निरंशाः परमाणवो दृष्टाः प्राप्ता वेति प्रतिपत्णाम-भिप्रायोऽस्ति, यतः तस्यं अनतिक्रमेण तेल्छक्षणं युक्तं भवेत् । यदि च यथाप्रतिपत्रभिप्रायं न पारमार्थिकं तल्लक्षणं कृतः #"व्यणिकाः सर्वसंस्काराः" दैत्यादिकस्य #"नान्योऽनुमाञ्यो बुकुच्यास्ति" "इत्यादिकस्य च परमार्थतः सिद्धिः सँमयान्तरवत् १ प्रीतमासाद्वैतस्य निषिद्धत्वात् १५ निषेत्स्यमानत्वाच अनन्तरमेव । प्रमाणान्तरावाधितविषयत्वं च प्रमाणमविकरपदर्शनमेवेति च चिन्तितम् ।

व्यसंहारमाह—तस्मात् नायम् अविकारपोऽनुमयः। कथंमूतः ? स्वलक्षणप्राही यथार्थ-निर्मासम् अर्थनिर्मासाऽनितिक्रमेण व्यवसायपितुं व्यवसायं कर्तुं न समर्थः अविसंवादको नाम किन्तु विसंवादक एव । नतु न व्यवसायकरणाद् अविसंवादकः अपि तु स्वलक्षणप्रहणात् । २० व्यवसायोऽपि 'तद्महणात् नाऽपरः, वात्यादिप्रतिमासस्य इन्द्रियज्ञाने निषेषादिति चेत्; अन्नाह— न च इत्यादि । न च नैव अविकालिपतेन अनिश्चितेन [९४स्व] स्वभावेन स्वरूपेण स्वलक्ष-णस्य व्यवस्थापनं युक्तम् व्यपन्नम् । अत्र दृष्टान्तमाह—अद्वेतवत् इति । पुरुषाहैतम् इह अद्वैतं

गृह्यते न प्रतिभासाद्वैतं तत्र बौद्धस्य विवादामावात् , तस्य इव तद्वदिति । नतु अद्वैत-स्वव्र्यणयोः अप्रतिभासेतरकृतो विशेषोऽस्ति अतः 'अद्वैतवत्' इत्ययुक्तमिति चेत् , अत्राह—भेदाऽभावात् इति। भेदस्य विशेषस्य अभावात् स्वव्य्व्यणस्यापि अप्रतिमासनादिति मन्यते । ततः सूक्तम्—'अद्वैतवत्' इति । अय मतम्—तेंदद्वैतं यदि सुस्वादिनीव्यादिप्रतिमासात्मकं तर्हि साकारे सौगतदर्शने पुरुष इति । नाम कृतं भवेत् , अन्यथा अचेतनं नावमासते इत्यसत् , सुखादिनीव्यादिसत्त्वे च न तद्वैत्यम्, तदसत्त्वे प्रकृतेऽपि तदस्तु इति, तत्रोत्तरमाह—विकृत्यानाम् इत्यादि । विकृत्यानां सुखादिनीव्यादिमीव्यानां सुखादिनीव्यादिमीवानं सिद्धः इत्युक्तम् । विकृत्यानां मेद्देकान्तेऽपि निरंशस्वव्य्वणैकान्तेऽपि न केवव्यम् अद्वैते निःस्वभावतोपपत्तेः अस्त्वोपपत्तेः, अन्यथाप्रतिभासस्य तत्रापि भावादिति मावः, अन्यथा अनेकान्तसिद्धः इत्युक्तम् ।

इदमपरं क्याख्यानम्—निरंशस्त्र व्यक्षणदर्शनानन्तरमाविनां विकल्पानां यथा स्यूळाहितूः

१० यदिमेदा विषयाः तथा निःकल्पुरुषदर्शनानन्तरमाविनां तेषां युखादिनीलादिमेदा विषयाः, तेषां च विकल्पानां भेदेकान्तेऽपि निःस्वभावतोपपत्तेः । स्वः [९५क] आत्मीयः सौगतकिष्णितो भावः पदार्थः तस्माकिष्कान्तानां भावः तत्र तस्या लपपत्तेः भेदाऽभावादिति सम्बन्धः । ततः स्क्लम्—'अविसंवादकञ्चानं विकल्पक्रमेव' इति ।

मबत्वेवं तथापि न वेत् प्रत्यक्षम् ; मानसत्वेन वैशयविरहात् , तथा चोक्तम्-

#"न विकल्पासुविद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिमासिता । स्वप्नेऽपि स्मर्थते स्मार्चं न च तत् तादगर्थदम् ॥"[प्र॰षा॰ २।२८३]

इति चेत्, अत्राह-न चैतद् इत्यादि ।

[न चैतद् व्यवसायात्मप्रत्यक्षं मानसं मतम् । प्रैतिसंख्याऽनिरोध्यत्वादर्थसन्निध्यपेक्षणात् ॥२५॥

२० न हीदं स्वार्थव्यवसायात्मकं मानसं प्रत्यक्षम्, गवि सिकिहिते मानसी गोवृद्धिं विनिवर्त्य तदा अश्वकल्पनायामि गोरेव विनिश्चयात्। स पुनः निश्चयः विकल्पान्तः श्वदर्थसिकिधिं नापेश्वेत। तस्मादिदं स्पष्टं व्यवसायात्मकं ज्ञानं स्वार्थसिकिधानान्त्रयव्य- तिरेकाजुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादकं प्रमाणं युक्तम् ।

एतत् सुखादिनीलादिनिर्मासिज्ञानम्। कथंभूतम् १ व्यवसायात्म निर्णयात्मकं मानसं २५ मनोनिमित्तम् न च नैव मतम्। कुत एतत् १ इत्यत्राइ—प्रत्यक्ष (क्षम्) इति । प्रत्यक्षं विश्वस्—इन्द्रियाश्रितं वा यत इदं तक्र मानसमिति । तदाश्रितं च अश्चान्वयव्यतिरेकानुविधायि त्वात् अन्वादा (अन्धादा) वभावात् । नथापि मानसत्त्वे अंस्ये द्विचन्द्रदिज्ञानस्यापि मानसत्विमिति व्याह्तमेतत्—

#"किञ्चेन्द्रियं यदश्वाणां मानामानाजुरोधि चेत्। तत्तु ल्यम्"।" [प्र० वा० २।२९६] इति ।

२० तत्तु ल्यम् ।" प्रि० वा० २।२९६ । इति ।
(१) पुरुषाद्वैसद् । (२) विकल्पकद् । (३) मानसो, हि विकल्पे शतादिहरूप प्रतिसंख्यानेन
प्रतिपक्षतत्त्वज्ञानेन निवर्णते । (४) विकल्पस्य । (५) "विक्रियाधरुपेत् सेनेथं किन्त्रिपध्यते" इति शेषः ।

भन्नेव युक्तयन्तरमाह-प्रतिसंख्या इत्यादि। प्रतिसंख्येया प्रतिविकल्पेन अनिरोध्य-ह्वाद् अनिराक्रियमाणत्वात्। तथा च प्रयोगः-एतद् विवादगोचरापन्नं ज्ञानं न मानसम् , प्रतिसंख्याऽनिरोध्यत्वात्, यत् पुनर्मानसं न तत् प्रतिसंख्याऽनिरोध्यं यथा गवि सिन्नहिते 'गौरयम्' इति मानसो विकल्पः। पुनर्राप तदन्तरमाह-अर्थ इत्यादि। अर्थस्य घटादेः सिन्निधिः योग्यदेशायवस्थानं तद्पेक्षणात्।

कारिकां विवृण्यज्ञाह—नहीदम् इत्यादि । इदं विवादा [९५ ख]स्पतीभूतं ज्ञानम् । क्यंभूतम् १ स्वार्थञ्ययसायात्मकम् । तत्कम् १ मानसम् इति युक्तम् । नहि न खल्छ । कृत एतत् १ प्रत्यक्षं विशदम् अक्षािश्रतं वा यतः । इत्तर्य न मानसम्, इत्यादं—गिव इत्यादि । गिवं पश्चित्तेषे । क्यंभूते १ सिन्निहिते । गोवुद्धिम् गौरयं महान् श्रुष्ठः दीर्घः अन्यया वा इत्यादि परामज्ञोत्मिकां मानसीं विनिवित्य (विनिवर्त्य) तदा तद्विवर्त्तनकाले गोरेव विनिश्चयात् । १० कस्यां सत्याम् १ इत्याह—अञ्चक्त्यनायामिष न केवलं तदकल्पनायाम् । एतदुक्तं मवति—यययं स्थित्स्यूल्लाधारणाकारे गोनिश्चयः प्रकृतगोवुद्धिवत् मानसः, तिहं तद्वद् अश्वकल्पनायां विनिवर्तेष । न चैवम् , तम्र मानसः । 'विनिश्चयात्' इत्यनेन एतद्दर्शयति । वत्कल्पनाकाले गोद्दर्शनं यदि अविकल्पकम् ; तिहं क्षणक्षयदर्शनं ति विश्वयारो न मवेत् 'तिष्ठकल्पातुत्पत्तेः, युग-पद् विकल्पद्वयानभ्युपगमात् । तस्मात् निश्चयात्मकमिति । एवकारेण पुनः एतत् कथयति— १५ वर्शनमात्रात् तथा गोल्यवहारे क्षणक्षयादिन्यवहारोऽपि भवेद् विशेषाभावात् । न चैविनिति ।

नतु यदा गोविनिश्चयो न तदा अश्वविकल्पना, जैनस्य युगपद् उपयोगद्वयाऽतुत्पत्तिरिति चेत् , मानसं समग्रुपयोगद्वयं युगपलेष्यते न इन्द्रियमानसे , कथमन्यया न्या य वि नि श्च ये— क्ष'सहश्चनो गुणाः'' <sup>६</sup>दर्यस्य—

#''मुखमाह्वादनाकारं विज्ञानं मेयवोघकम् । [९६६] । शक्तिः क्रियानुमेया स्यात् यूनः कान्तासमागमे ॥'' देवि निदर्शनं स्यात् १

श्वाकः । अयानुभया स्यात् यूनः कान्तासमानमः ॥ इति । त्वद्यानं स्थात् । यस्यान्तरसाद्यस पुनः इत्यादि । सः अनन्तरोक्तः पुनः इति युन्त्यन्तरस्वकः, निश्चयः गोन्यवसायः विक्रत्यास पुनः इत्यादि । सः अनन्तरोक्तः पुनः इति युन्त्यन्तरस्वकः, निश्चयः गोन्यवसायः विक्रत्यान्तरवद् ईश्वराविनिकल्पवत् यदि मानसः त्यात् तथा (तदा) अर्थस्य सिव्धिं योग्यदेशाय- १५
विक्षितिं न अपेश्वेत । अपेश्वते च, तक्त मानसमिति । अनेन 'अर्थसन्निध्यपेक्षणात्त्' इत्येतत्
न्यतिरेकसुखेन न्याक्यातम् । उपसंहारार्थमाह्-तस्मात् इत्यादि । यत एवं तस्माद् इदम्
अनन्तरोक्तम् स्पर्टं विश्वदं न्यवसायात्मकं ज्ञानम् । कथंभूतम् १ स्वार्थसिक्धानान्त्वयन्यतिरे-

<sup>(</sup>१) "अञ्चलाखाखम्बना समादिमतिपक्षस्ता प्रज्ञा प्रतिसंख्यासम्"-तरवस० प० प० ५४७ । "तेन प्रज्ञाविद्योपेण प्राप्यो निरोधः इति प्रतिसंख्यानिरोधः ।"-स्कृद्धार्थां ०५० १६ । (२) अद्दवक्रयमाकाछे । (३) गोम्यवहारो । (४) गोविकस्यातुरपत्तेः । (५) प्रक्रिमिन्द्रयवन्यसपरं च सानसमिति ।(६) "गुणपर्य-यवद्द्रयं ते सहक्रमकृत्तयः ।"-स्यापवि० ११३११ (७) "वयोक्तं स्वाहाद्महाणंबे-सुखमाह्छाद्नाकारम्" "-प्राप्यवि० वि० प्र० ५२८ । अष्टस० ५० ७८ । न्यायकुमु० ५० १२९ । सन्मति० दी० ५० ४७८ । स्था० राजा ५० १७८ । स्था० राजा ५० १७८ ।

24

कानुविधायि प्रतिसंख्याऽनिरोध्यविसंवादकं प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम् । अथ तस्य स्वार्थसिन्धः धानान्वयन्यतिरेकानुविधायित्वं चेत् ; अर्थकार्यता, इति छ घी य ख वे तत्प्रतिषेधो विरुष्यते इति ; तम्न , नोत्पत्तौ वत्न्वयन्यतिरेकानुविधायित्वम्, अपि तु न्यापारो (रे), अर्थे सद्महणे न्याप्रियते नान्यथा इति आचार्याभिप्रायात् । कृत एतद्वगम्यत इति चेत् १ स्वमहणात् । ति भिक्षित् स्वोत्पत्तौ स्वान्ययन्यतिरेकानुविधायि, विप्रतिषेधात् । ततः सर्वं सुरथम्

स्यान्मतम्—माभूत्तन्मनसमि त्वेन्द्रियं वयेन्द्रियं (त्तन्मानसमि त्वेन्द्रियं तथापि) आतः मस्तु । न च [९६ख] इन्द्रियविश्रमाः प्रैतिसंख्यानेन निवर्त्यन्ते 'चन्द्रमेकम्' इति भावयतोऽपि द्विचन्द्रप्रतिभासानिवृत्तेरिति । तत्रोत्तरमाह्—त्तच्चेद् इत्यादि ।

### [ तञ्चेदवस्तुविषयमप्रमाणं यतोऽन्यतः । निर्णयात्मकत्वात्सिद्धेः अर्थसिद्धेरसंमवात् ॥२६॥

दर्शनसिद्धिप्रतिज्ञायां विप्रतिपत्तिविषयस्य साधनान्तरप्रतीक्षस्य सिद्धेरतुपपतेः । अधिगतिरित्यपि निर्णीतिरेव । तथा च अनिश्चितार्थनिश्चयेन अविसंवादकं ज्ञानं स्पष्टप्रति-भासमन्यद्वा प्रमाणं नापरस् । ततो व्यवसाय एव अविसंवादनियमोऽधिगमश्च निश्चेतव्यः तत्रैव तद्भावात्, तद्वशादेव तत्प्रतिष्ठानात् । ]

तद् अनन्तरोक्तं चेत् यदि अग्रमाणम् । इत एतत् १ अवस्तुविषयं यतः । सामान्यविशेषात्मकतत्त्वम् अवस्तु विषयो यत्य तत् तथोक्तम् । कि विद्दे प्रमाणम् १ न कि विद्दे । अन्यन्तम् असंभवात् । नत् विदिः अभिगतिमात्रं तैतोऽपि संभवति इति चेत् , अन्नाद्द्यस्थिः निर्णयात्मकत्वात् ।

२० अस्याऽनभ्युपगमे वृषणमाह—दुर्शन इत्यावि । दुर्शनम् अर्थसाक्षात्करणं निरंशादर्शत् वदाकारात्मछाम इति यावत् , तदेव सिद्धिः इति या सौगतस्य प्रतिज्ञा तस्यां च क्रियमाणायां सिद्धेः क्रमेः अनुपपत्तेः दर्शनस्य, सिद्धेः निर्णयात्मकत्वम् इति । कथंमृतस्य १ विप्रतिपत्तिः विषयस्य । पुनरिष कर्यमृतस्य १ साधनान्तरप्रतीक्षस्य साधनान्तरेप्रतीक्षा यस्य इति । अनेन दुर्शनाऽमावात् [न] तत्सिद्धिः इत्युक्तं भवति ।

२५ यत्पुनरेतत्—\*''अघिगतिस्तत्फलम्'' इति , तद् अर्थतो निराकृतम् , शब्दतो निराकृते क्षाह—अधिगतिः इत्यपि न केवल्यमन्या अपि तु अघिगतिरित्यपि या सिद्धिः परस्य सापि निर्णीतिरेत् । निर्णीतिपर्यायः अधिगतिशब्दः इति मन्यते । ततः कि जातम् १ इत्याह-तथा च इत्यादि । तथा च तेन च प्रकारेण अनिश्चित्तस्य अर्थस्य यो निश्चयः न दर्शनमात्रम्, तेन अविसंवादकं ज्ञानं स्पष्टप्रतिमासम् अन्यद्वाऽस्पष्टप्रतिमासं प्रमाणं नापरम् इति युक्तं पश्यामः।

<sup>(</sup>५) प्रत्यक्षस्य । (२) ज्ञानस्य अर्थकार्यतानिषेषः । "अन्ययस्यतिरेकाश्यामर्थश्चेत्कार्या विदः । संश्वाविविद्धस्यादः कौतस्कृत इतीक्ष्यताम् ॥५३" इत्यादिना क्रियमाणः । (३) अर्थान्वयस्यतिरेकावृदिधाः सम् । (३) तत्त्वज्ञानेन । (५) अर्थकस्यादपि । (६) "स्वसंविद्धः कर्षं चान्न''—प्र० समु । ११०। "दर्षं स्वित्त्यानेन । (५) अर्थकस्यादपि । (६) "स्वसंविद्धः कर्षं चान्न''—प्र० समु । ११० समु । स्वित्त्याचिगतिङ्चान्न प्रमाणक्रकमिष्यते । स्वितित्वर्षां ""—तत्वसं । १२४८ । (७) बौद्धस्य ।

उपसंहारार्थमाह—तत इत्यादि । यत एवं ततो व्यवसाय एव निर्णये एव अविसंवाद-नियमः अधिगमः स्वायप्रहणं च निश्चेतव्यः । इत एतत् ? इत्यत्राह—तत्रैव व्यवसाय एव अन्तयोः (तयोः ) अविसंवादनियम-अधिगमयोः भावात् । एतदिप कुतः ? इत्यत्राह—तद्वशादेव व्यवसायादेव तत्प्रतिष्ठानात् वयोः प्रतिष्ठानात् ।

एवं व्यवसायात्मकमविसंवाविज्ञानं प्रमाणं व्यवस्थाप्य सान्प्रतं ततः प्रवृत्तिकमं दर्शयित ५

अनागतमर्थ च सूत्रयति-'अक्षज्ञानैः' इत्यादिना ।

#### [ अंक्षज्ञानैरनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन् । आभिमुख्येन तद्भेदान् विनिश्चित्य प्रवर्तते' ॥२७॥

स्पर्श्वनरसन्धाणचक्षुःश्रोत्रमनांसि इन्द्रियाणि। तैः स्वविषयप्रहणस् अवग्रहाद्यात्मिका मितिः वहुवहुविधिश्वप्रानिःसृतातुक्तभ्र वाणां सेतरप्रकाराणास्। अत एवानेकान्तसिद्धिः। १० निह्न संवित्तेः वहुवहुविधप्रभृत्याकृतयः स्वयमसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते वा यतः सत्योऽप्यतुपलक्षिताः स्युः कल्पनावत् तथेसराकृतयः। स्वलक्षणसामान्यलक्षणैकान्ते पुनः संवेदनाकृतीः न पश्यामः तथेवापश्यन्तः कथ्यात्मानमेव विश्रलमामहे। तदेवं परमार्थतः सिद्धिः अनेकान्तात्। मन्यते [मननं वा इति मितिः, स्मरणं स्वृतिः, संज्ञानं संज्ञा, चिन्तनं चिन्ता, अभिनिवोधनमभिनिवोध इति विधामनन्ति त न्वा र्य स्व का राः १५ स्मर्णः स्वृतिः संज्ञाचिन्तामिनिवोध इत्यनर्थान्तरस्" [व० स्०१।१३] इति । मिति-स्वत्यादयः शब्दयोजनामन्तरेण न अवन्तीत्येकान्तो न यतस्तत्रान्वर्भाव्यरेत् । तदेकान्ते पुनः व कवित् स्युः तकामस्युतेरयोगातं अनवस्थानादेः ]

अतो निवन्धनस्थानाद् वाक्यान्तराणि व्यप्तवन्ते—'अक्षज्ञानैः तद्गेदान् विनिश्चित्य प्रवर्तते' इत्येकं वाक्यम्, 'अनुस्मृत्य तद्गेदान् प्रवर्तते' इति द्वितीयम्, प्रत्यिक्षिण्ञाय २० तद्गेदान् प्रवर्तते' इति द्वितीयम्, 'चिन्तयम् विवर्कयम् तद्गेदान् प्रवर्तते' इति चतुर्थम्, आमिमुख्येन तद्गेदान् विनिश्चत्य प्रवर्तते' इति पद्धमम् , चिन्तयन्नाभिमुरूपेन-तद्गे दान्विनिश्चित्य प्रवर्तते' इति षष्टं समुदितम् । वत्र अक्षाणि चक्षुरादीनि इन्दिथाणि तेषां कार्यमृतैः ज्ञानैः तद्भेदान् दिवादिवार्यिक्षेणेग् चिनिश्चित्य प्रवर्तते पुरुषः ।
अयं च प्रवृत्तिक्रमः अञ्चासद्वायां द्रष्टव्यः । निद्द तस्यां प्रवर्त्तमाने नियमेन सवातीयानुस्मरणा- १५
दिक्मपेश्वते जनः तथाऽप्रतीतेः [९७स्व] अमुमेवार्थमात्रित्य अप्यासे भाविनि प्रवर्त्तकत्वात् प्रत्यस्तं प्रमाणम्" इति । तत्सर्वं युक्तम् , इदं तु अयुक्तम् प्र ज्ञा क र गु मे नोक्तम्—
'माविनि' इति , दाहादिकारणे पावकावौ छोकस्य प्रवृत्तिदर्शनात् । दाहाद्यदर्शने कर्यं 'तत्
वत्कारणम्' इति प्रतीयते इति चेत् १ अभ्यासात् किन्न वायते १ स्वयं च व्यवहारमात्रित्य

<sup>(</sup>१) वद्ष्यतोञ्गम्—च० २छो० पृ० १८९ । न्यायवि० वि० द्वि० पृ० ४१ । (२). "वर्तमानेऽति-मात्रेण वृत्तावश्यक्षमानता । यन्नात्यन्ता-भासाव्विकव्ययतोऽपि प्रवर्तनं तत्र प्रस्यक्षं प्रमाणम्"—प्र० वार्तिकाछ० पृ० २१८ । (१) "तस्माद् च्यवहारमात्रप्रसिद्धानुमानाश्येण प्रसिद्धं सम्बन्धमाश्रित्य त्रवेत-दर्यक्रियासाधनमिति दर्शनेन स्पृश्यादिसाधनस्य प्रतिपत्तौ अवर्तते। यश्यादम्यासानुमानमन्तरेणापि प्रति-भासमान्नादेय वृत्तिरिति प्रत्यक्षमिष प्रवर्तकत्वात् प्रमाणम् । अत तथ्यते प्रामाण्यं व्यवहारेणेति।"— प्र० वार्तिकाछ० पृ० २५ ।

ततोऽप्रतिपन्नमपि प्रत्यक्षेण मानि प्रतिपन्नमिच्छन् तसेव अाधित्य वर्त्तमानं तत्कारणं प्रत्यक्ष-मिच्छन्तं न सहते इति प्राकृतबुद्धिः ।

अथवा, यहुक्तम्-'गावि सिचिहिते गोवुद्धिं विनिवर्षं तदा अश्वकल्पनायागि गोरेव विनिश्चियात्' इति, तत्र प्रवृत्ती देशं वाक्यम्, तत्र अनुस्मृत्यादेविंगेघात्। 'अनुस्मृत्य तद्भेदान् 'प्रवर्तते' पूर्वव्यवस्थापिवनिक्षेपादिपु प्रवृत्त्यर्थम् । 'प्रत्यिभङ्गाय तद्भेदान् तु प्रवर्तते' इत्येतत् पुनः 'तदेवेदं तेन सहशम्' इति वा अनुसन्धानमात्रेण प्रवृत्ती । 'चिन्तयन् तद्भेद्धान् प्रवर्तते' इतीदम् अहद्भयमेक्षकार ( मकराकर )वाडवाग्निविवेकविनिश्चयेन देशाय्वत्यते । 'आभियुख्येन तद्भेदान् विनिश्चित्य प्रवर्तते' इत्येतत् 'अकस्माद् भूमदर्शनात् पावकोऽत्र इति प्रवृत्ती । 'चिन्तयन् आभियुख्येन तद्भेदान् विनिश्चित्य प्रवर्तते' १० [ इत्ये ]तत् 'अनित्यः शव्दः आवणत्वात्' इत्याद्यत्यमानात् प्रवृत्ती । सयुदितं तु वाक्यम् 'विद्वर्त्त, भूमात् , यत्र यत्र भूमः तत्र तत्र बिहः यथा महानसादी, भूमश्चात्र', इत्येवमाद्यत्यानात् प्रवृत्ती । तत्र अक्षज्ञानैः [९८क] पूर्वमनयोः सम्बन्धे गृहीते सित पुनस्तैरेव कचित् धूमे विषयी- कृते पूर्वसंस्कारप्रवोधः, ततः स्पृतिः, तस्याः प्रत्यभिक्षाः, पुनः तकः, अतोऽनुमानं [ततः ] प्रवृत्तिति ।

१५ कारिकां विष्युण्वलाह—स्पूर्शन इत्यादि । स्पर्शनरसन्त्राणचक्षुःश्रोत्रमनांसि । किम् १ इन्द्रियाणि । मनः सर्वेद्रसिद्धौ निरूपियच्ये । तैः स्पर्शनादिभिः का(क)रणमूर्तैः स्विषयाणां स्पर्शादीनां ग्रह्मणं तद्माहकं यव्यन्यते ज्ञानम् । तत् किं नाम १ इत्यल्लाह—मितिः इति । (मिति-रिति) । किमारिमका सा १ इत्यल्लाह—अवग्रह इत्यादि । अवग्रहाद्यो वश्यमाणकाः तदारिम् का इति । केषां सा १ इत्यल्लाह—बहु इत्यादि । वहु च युगपत् समानजावीयानां वहुनां श्रहणम्, २० च्हुविधं च मिन्नजावीयानाम् , श्लिप्रं च झटिति, अनिःस्तृतं च आलोकाधनपेम (पेक्षम्) अनुक्तं च पानकादौ गुडादिरस्विशेषस्य अकथितं च । ध्रु वं च दृहत्या कालान्तरस्मरणकारणम् तेषाम् । कथंभूवानाम् १ सेतरप्रकाराणाम् सह इतरप्रकारैः अवह्वादिभिः वर्तमानानाम् । तथा च सित् किं सिद्धम् १ इत्यलाह्—अत् एव इत्याद्धि । यत एव तैः स्वविषयाणां अहणमेवंविधम् , लत एव अनेकान्तसिद्धिः ।

अनेकान्तासाद्धः।

२५ ननु आगमादेव केवलात् सर्वमेतत् सिद्धं नान्यतः अनुपल्क्षणात् , ततो भवतं आगमिकत्विमिति चेत् ; अत्राह्—निहि इत्यादि । निहि संविचेः इन्द्रियमतेः सम्बन्धिन्यः बहुवहुविधप्रमृत्याकृतयः स्वयम् आत्मना असंविदिता एव अज्ञाता एव उदयन्त उत्यवन्ते [९८ख]
व्ययन्ते विनश्यन्ति वा यतो यस्माद् असंविदितोदयव्ययात् सत्योऽपि अनुपलक्षिताः स्युः ।
अत्र पैरप्रसिद्धं दृष्टान्तमाहं कल्पनावत् इति । यथा #"निहि हमाः कल्पनाः" इत्यादि वचनात

<sup>(</sup>१) ज्यवहारमेव । (२) 'अक्षज्ञानैः तन्नेदान् विनिश्चत्य प्रवर्तने' इति । (३) इति वाक्यं हु । (४) "अवग्रहेद्वावायघारणाः ।''—तः सू॰ १११५। (५) "वहुबहुविधिक्षमानिःस्ताजुकप्रुवाणां सेतराः पास् ।''—तः स्॰ १११६ (६) आगमाजुसारित्वस् । (७) सौगतप्रसिद्ध्ः । (८) "तदाह्-न चेमाः करपना अप्रतिसंविदिता एनोदयन्ते व्यवन्ते चेति ।'' प्र॰ वा॰ स्व॰ टी॰ प्र॰ १२०।

ईश्वरादिकल्पना नाऽतुपलक्षिताः चद्यन्ते व्ययन्ते च तथा प्रकृता अपि इति । तथा वेनैव प्रकारेण इत्राकृत्यः अवहाधाकृतयः न सत्योऽपि अनुपलक्षिता चद्यन्ते व्ययन्ते वा इति । तिर्धि तथैव स्वलक्षणसंवेदनाकृतयः सामान्यसंवेदनाकृतयः एव वा स्वयं स्वसंविदिता एव चद्यन्ते व्ययन्ते चेति चेत्, अत्राह—स्वलक्षण इत्यादि । स्वलक्षणं च सामान्यलक्षणं च ते एव एकान्तौ तयोः संवेदनाकृतीः पुनः न पश्यामः । चिंचं चैतत् । तथापि ताः सत्यः कल्प्य- ५ ता(न्ता)भिति चेत् , अत्राह—तथैव इत्यादि । तथैद परपरिकल्पितप्रकारेणैव अपश्यत्तत (श्यन्तः) कथं कल्पनया स्वलक्षणसामान्यलक्षणैकान्ते संवेदनाकृतिकल्पनया आत्मानमेव विप्रलभामहे वञ्चयामः ।

डपसंहारसाह—सदेवम् इत्यादिना । तत्त गोत् (तत् तस्मात्) एवम् उक्तप्रकारेण पर-मार्थतः सिद्धिः सर्वमावानां निष्पत्तिः प्रतिपत्तिर्वा अनेकान्ताव् अनेकान्तमाश्रत्य ।

मत्यादीनां निरु[िकं] दर्शयनाह—मन्यते इत्यादि । युगमम् । त त्या थे सूत्र का रे-ण सहात्मनः य[कं]वाक्यतां दर्शयनाह—तथा इत्यादि । तथा उक्तप्रकारेण आमनन्ति त त्वा थे सूत्र का राः । कथम् १ [९९क] इत्याह—\* 'मितिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्' [त० सू० १।१३] इत्येवम् । सर्वस्त्राणां स्मेष्टकारत्यात् अत्र 'प्रवर्त्तकः' इत्यज्याहार्यम् । इति शब्दः स्वस्त्रे वाक्यान्तरसमाप्त्यर्थः । ततोऽयमर्थो जायते—'मितिः प्रव-१५ विका इति, स्मृतिः प्रवर्तिका इति, संज्ञा प्रवर्तिका इति, चिन्ता प्रवर्तिका इति, क्षमिनिवोधः प्रवर्तकः, चिन्ताभिनिवोधः प्रवर्तकः, मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोधः प्रवर्तकः इति च ।

नतु च पतन्मत्यादिकमन्योन्यं भिन्नमभिन्नं वा १ उमयथापि 'स्वलक्षण' इत्यादि विरुध्यते इति चेत्, अन्नाह्-अनर्थान्तरम् इति । ईपदर्थे नत (नन्) प्रवर्तते । ईपत् कथिन्वद् अर्थान्तरम् अनर्थान्तरम् इति । उधि य अये— संप्रमाणपालयोः क्रमभावेऽपि तादात्म्यं २० प्रत्येयम्'' [ल्डी० स्व० इले० ६] इति । अथवा, यदा(द) वमह्विषयीकृतम् ईहा प्रत्येति, ईहितम् अवायोऽवैति, अवायानुमूतं धारणा, पवम् उत्तरत्रापि योज्यम् , तदेवमाह अनर्थान्तरम् इति, कथिन्वदिमन्नविषय(यं) मत्यादिकम् इत्यर्थः । अन्त्यवाक्यापेक्षया 'अनर्थान्तरम्— अमिन्नप्रवृत्तिप्रयोजनम्' इति वा ब्याक्येयम् ।

नतु मत्यादिकं सर्वम् अभिधानपुरस्सरमेव स्वार्यं प्रत्येति इति शब्दश्रुत एवान्तर्भावोऽ- २५ स्य, तथा च तिवन्तने एवास्य चिन्ता सविष्यति इति पृथगिह चिन्तनसनर्थकमिति चेत्, अत्राह— 'शब्दयोजनम्' इत्यादि । सतिस्मृत्याद्यः शब्दयोजनमन्तरेण ते न सवन्ति किन्तु तद्योजने सित मवन्ति इत्येवम् एकान्तो न, यत एकान्तात् [९९ख] तत्र अन्तर्भाव्येरन् इत्यर्थः । यत इति वा आक्षेपे, नैव संकीर्येरन् । विपक्षे वाधकमाह—तदेकान्त इत्यादि । स चासौ एकान्तरच विस्मिन् अद्गीकियमाणे पुनः न क्वचिद् वहिरन्तर्वा स्युः मतिस्मृत्याद्यः । क्वत एतत् १ ३०

<sup>(</sup>१) "ममनं मितः स्मरणं स्पृतिः संज्ञानं संज्ञा चिन्तनं चिन्ता खासिमुख्येन निवर्तं बोधनमभिनि-बोध इति"-त० वा० १११३ ।

इत्यत्राह—तस्त्राम इत्यादि । यस्य नौम्ना योजनात् सृतिस्मृत्यादयः तत् तस्त्राम इत्युच्यते, तस्य स्मृतेरयोगात् । एतदुक्तं मनित—न यत्र यत्र स्वार्यः तत्र तत्र तस्त्राम, यतः तद्योजनात् तिर्यमेन मितस्मृत्याद्यः स्युः अपितु सङ्केतस्य योजनात्, तत्स्मृतेरेव च अयोगात् प्रकृतमिति । इत एतत्? इत्यत्राह—अनवस्थानादः अनवस्था [नम्]आदिर्यस्य अन्योन्यसंश्रयस्य स तथोकः तस्तात्। पत्रिः तथाहि— प्रथमा नामस्मृतिः तद्विषयामिधानस्मृतेः, सापि तद्विषयनामस्मृतेः इत्यनवस्था । सिन्निः विते च वस्तुनि मत्यादिना निर्णाते नामविशेषे स्मृतिः, तस्याद्य सत्यादिः (मत्यादिः) इत्यन्यादः । अत एव अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्तेरमावः, अन्धमूकं जगत् स्यादिति मन्यते । चर्चितं चैतत्—"सद्दशार्थामिस्रापादिस्मृतिः" [सिद्धिवि० १।८] इत्यादिना ।

यवं तावत् 'प्रमाणस्य फलं साक्षात् सिद्धिः स्वार्थ[वि] निश्चयः' [विक्षिः १० वि० १।३] इत्यस्य समर्थनद्वारेण \*'अधिगतिः तत्फलम्' इत्येतन्तिरस्तम् । इत्तीष् \*''सारूप्यं प्रमाणम्' [न्यायवि० १।२०] इत्येतत् प्रकारान्तरेण दृषयन्नाह-'प्रत्यक्षाः' इत्यावि।

[ प्रत्यक्षाः परमाणयो बहिरिमे स्थूलैकचित्राकृतेः, संवित्तेर्विषया इति प्ररूपता स्याद्वादविद्वेषिणा । बुद्धेनालमलं बहिरन्तर्वाऽङ्लीलमेवाकुलम् , तन्नैरात्म्यमपीतरेण न विवेकात्मा न सा युज्यते ॥२८॥ ]

विषयो द्विविधोः बौद्धस्यं प्रत्यक्षः अनुमेयस्य । तत्र प्रत्यक्षः (क्षाः) सन्तो विषया गोचराः । के १ इत्याह—एरमाणवः । क १ बहिरिति । के पुनस्ते १ इत्याह—[१००क] हमे परिट्रयमानघटादिन्यपरेशमाजः । कस्याः १ इत्यत्रह—संवित्तोः । कथन्यूतायाः १ इत्यह- २० स्थूलैकिचत्राकृतोः स्थूल एका चित्रा शबला आकृतिः आकारो यस्याः सा तथोकः (का) तस्याः सा तथोकः (का) तस्याः सा तथालः एका विद्वानकायाः १ इति व राद्धान्तात् । प्रलपता अलम् । केन १ बुद्धेन इतर (इतरेण) केन १ वि ग्ना गा वि ना । कथं प्रलपता अलम् । कथं प्रलपता अलम् । कथं प्रलपता । प्रलपता अलम् । कथं प्रलपता । प्रलपता अलम् । क्षेत्र १ बुद्धेन इतर (इतरेण) केन १ वि ग्ना गा वि ना । कथं प्रलपता । अञ्चलिसेय असम्बद्धमेन थया भवति आकुलं च । अपिशच्दः मिन्तप्रक्रमः अत्र द्रष्टच्यः च शव्यार्थः । कथं पूर्वेन १ इत्यत्राह—स्याद्धादविद्धेषिणा । एतदुक्तं भवति—यथा नीलकृतेः संवितोः नीलं २५ प्रत्यक्षं न पीतादि, सारूप्यकल्पनावैफल्यमयात् तथा स्थूलैकिचित्राकृतोः तेस्याः प्रत्यक्षे विषयोऽपि तथाविचे एव कल्पनीयो न परमाणवः इति ।

यत्पुनरत्रोक्तं प्र ज्ञा क र गु प्ते न-#"तथाविधायाः तथाविधविषयसिद्धिः दूरस्थित-विरलक्षेत्रोषु अतदात्मसु तथाविधायाः तस्याः दर्शनात् ।" <sup>इ</sup>हति , तत्र न तर्हि परमाणवः ३० तस्याः प्रत्यक्षः(क्षाः) सन्तो विषयाः किन्तु अनुमेयाः, इतरथा दूरस्थितविरलक्षेत्रा अपि अनेक-

<sup>(</sup>१) वाचकेन शब्देन । (२) "व प्रत्यक्षपरोक्षाम्यां मेयस्यान्यस्य संभवः ।''-प्र० वा० २।६३ ।
(३) "वञ्जसञ्चयस्यालभ्यात्"-प्र० सञ्चु १।१७। (४) संवित्तेः । (५) स्थुलैकचित्रकार एव । (६)
"यथैव केशा द्वीयसि देशे असंसक्ता अपि चनसम्बिवेशावसासिनः परमाणवीऽपि तथेति न विरोधः।"-प्र०
वार्तिकाल० ए० २९६, ए०९४ ।

संवित्तेविषयाः तथा इति न आन्तं नाम किञ्चित् , यिश्वरासार्थम् 'अआन्तमहणं कियमाणमर्थ-यत् स्थात् । अथ तत्केशान्नां विरक्षनाननुकरणेऽपि कृष्णतामात्रानुकरणवत् परमाणूनामन्योन्य-विवेकाननुकरणेऽपि नीळतामात्रानुकरणात् ते प्रत्यक्षा इति, तिहं एकस्य गृहीतेतररूपतया अने-कान्तिसिद्धिः पेति (इति ) [१००ख] स्याद्धादिद्धिणा अलम् अलम् इति । न तत्त्वतः तस्याः ते प्रत्यक्षं [क्षाः ] किन्तु ज्यवहारेणेति चेत् , उक्तमत्र नीळाकारसंवित्तेः नीळ- ५ यत् तस्या अपि स्यूळैकवित्रार्थप्रत्यक्षताप्रसङ्गादिति ।

किंच, संवित्तिवद् एकस्य स्यूळैकिचित्राकारोऽपि न विरुध्यते इति, एवमर्थं च 'स्थूळैक-चित्राकृतेः' इति वचनम् । तर्हि प्रतिपरमाणुमेदात् संवित्तिरिपतथाविधामा भूत् । तदुक्तम्— \*"किंस्यात् सा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मताविषे''

[प्र० वा० २।२१०] इत्यादि।

इति चेत् , अन्नाह—न सापि इत्यादि । न केवळं वहिरयोंऽपितु साऽपि संवित्तिरिप विवेकात्मा न न युज्यते युज्येतैव, प्रतिषेधद्वयेन प्रकृतार्थगतेः, इत्रश्या उक्तन्यायेन सक्छश्र्न्यता स्यादिति मन्यते । सैवास्तु इति चेत् , अन्नाह—तन्नैरात्म्यम् इत्यादि । यत एवं तस्मात् नैरात्म्यं सक्छश्र्न्यत्यं बहिरन्तर्यो इति एवं 'प्रछपता' इत्यादिना सम्यन्यः । स्याद्यव्यन्तरेण तव्यतिपत्तेरिति सावः । छ ॥

> इति श्री र वि भ द्र पादोपजीवि-अ न न्त वी ये विरचितायां सि दि. वि नि स्व य टी का यां प्रत्यक्षसिद्धिः प्रथमः प्रस्तावः । छ ॥

<sup>(</sup>१) प्रस्वक्षळक्षणे । (२) परमाजवः । (१) परमाजवः ।

# [ द्वितीयः प्रस्तावः ]

#### [२ सविकल्पसिद्धिः]

\*''अश्वज्ञानैः'' [ सिद्धिनि० १।२७ ] इत्यादिना उक्तमर्थम् इतरप्रन्थेन समर्थीयतु-कामः तदादौ संग्रहवृत्तत्रयं 'स्वार्थे' इत्यादिकमाह्-

> [ स्वार्थावग्रहनीतभेदविषयाकाङ्कात्मिकेयं मितः , भेदावायमुपेत्य निर्णयमयं संस्कारतां यात्यपि । स्यत्या प्रत्यभिज्ञावतोहविषयाद्धेतोरशाब्दानुमा , कल्प्या आमिनियोघिकी श्रुतमतः स्यात् शब्दसंयोजितम्॥१॥]

4

अस्याऽयसर्थः-स्वं च अर्थेइच तयोः माहकोऽचग्रहः स्वार्थाऽवग्रहः स्वार्थाकाह्य नि पूर्वाद् इणः किं शति ( के सति ) अवति, अन्यस्याऽप्रकृतस्वात् , प्रत्यासत्तेश्च अवप्रदेण **मीतम्** [१०१क] अवगतम् इति गम्यते । तत्र भेदव[च]नसान्निष्यात् द्विविधं सामान्यम् इति च, तस्य भेदो विशेषो विषयः यस्या आकाङ्क्षाया ईहायाः सा तथोक्तां, ता-१० वात्मानी स्वभावी बस्याः सा तदात्मिकेयं मतिः । किं करोति १ इत्यन्नाइ-संस्कारतां पाति धारणात्मिका भवति । किं कृत्वा १ इत्यत्राइ-भेदावायसुपेत्य उपढौक्य निर्णयमयं वरा-त्मिका भूता इत्यर्थः । अतः अस्याः मतेः परम् अन्यद् अस्पष्टकानं श्रुतम् \*"श्रुतमस्पर-तर्कणम्" [त० दको० प्र०२३७] वृहति वचनात् । तत्कर्यं जायते १ इत्यत्राह—स्मृत (त्या) इत्यादि । 'अतः' इत्येतद् अनेनापि सम्बध्यते—ततो मतेः स्मृतिः, तया स्मृत्या कारण-१५ भूतया प्रत्यभिज्ञान( व )ता 'तदेवेदं तेन सदशम्' इति वा प्रत्यभिज्ञावता पुरुषेण कह-विषयाद् हेतोः लिहाद् अनुमा कल्प्या । कथम्भूता १ अद्दाब्दा (अद्दाब्दा) सार्था-तुमा इत्यर्थः। अस्या नामान्तरमाह-आभिनिबोधिकी इति । अभि समन्ताद् अर्थस्य सामा-न्यरूपेणेव विशेषरूपेणापि निश्चितो बोघो अहणम् तत्र नियुक्ता न पुनः सामान्यापोह्मात्रप्रहर्णे इति मन्यते । अथवा, पूर्वज्ञानापेक्षया कथक्किदति(मि)नवस्य अपूर्वस्यार्थस्य प्रहण्म् अभि २० निवोधः तत्र नियुक्तां अ'मितिपूर्वं श्रुतम्'' [त० स्० १।२०] इति वचनात् । मतेः स्पृतिः, . ततः प्रत्यमिज्ञा, अत ऊहः, अस्माद् अशाब्दातुमा श्रुतम् इत्युक्तं सवति । अपिशब्दो मिन्न-प्रक्रमः 'श्रुतमतः' इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्टन्यः। अतोऽपि परं शान्द्योजितं ज्ञानं अतम् इति। स्यान्मर्तम् - दर्शनम्", अत्रस्र मेदनिसर्य इति कि [१०१ख] तदन्तराले आकाह्नुया

इति १ तत्रोत्तरमाह—'वैदाद्यम्' इत्यादि ।

(१) भूतकालार्थे के प्रत्यवे सति । (२) पण्ड्या विग्रहे सति इत्यर्थः । (३) उत्पत्तमिदस्—भाषवि० वि० द्वि० पृ० १८७, ३६० । "श्रुतमिदस्यस्तकंणस्"—म्यायक्ष्यु० पृ० २०३ । (४) यथा वीदानास्
अनुमानं सामान्यविषयं न तथा । (५) "श्रुतं मितपूर्वं इषनेकद्वादशमेदम्"—त०स्० । (६) बौद्धः प्राह ।
(७) निर्विकल्पकम् । (८) विकल्पः ।

Зo

[ वैद्यार्थं यदि भेदनिइचयकरमेकान्ततो भावतः, सर्वस्मात्परतः करोतु विपरीतारोपविच्छेदनम् । संकल्पाहितवासनापरिणतेः सर्वत्र चित्रेहनम् , प्रत्यक्षं न ततोऽनन्वयिषयां का वासनानां कथा ॥२॥]

वैश्वायं स्वलक्षणसाक्षात्करणं यदि भेदनिश्चयकरम् अवायं करोतीति वेत् , दृष्टेद- ५ (१) र्शनस्य संवन्धि तद्देशसम् एकान्ततोऽवर्यं मावतः सर्वस्मात् सर्वी [सजातीयादिजा-तीया]यात्र परतः अन्यस्याद् वस्तुनः सकाशात् करोतु । किम् १ विपरीतारोपविच्छेदनं विपरीतस्य गुणान्तरस्य आरोपवित् समारोपहानं तस्याः छेद्नं विनाशः तदविशेषात् । तथा च आकाह्यवत् सर्वं समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनाभिमतसनुमानमंनर्यक्षमिति मन्यते । नायं दोषः, सर्वत्र वृश्वेनपाटवादेरभावात् । इति परस्य आकृतं कृतोत्तरमिति मन्यते । नायं दोषः, सर्वत्र वृश्वेनपाटवादेरभावात् । इति परस्य आकृतं कृतोत्तरमिति मन्यते । नायं दोषः, सर्वत्र वृश्वेनपाटवादेरभावात् । कल्पनं कल्पः व्यवसायः, समीचीनः कल्पः यथावस्थितभेदनिश्चयः तस्मा-याहिता व्यवस्थापिता, तेन वा, वासना तस्याः परि[णितिः] स्वकार्योत्पादनसामर्थ्यपरि-पाकः सा विश्वा शवका दृष्टार्थवैशयाविशेपेऽपि कविदेव अंशे मेदनिश्चयदेतुः सा न सर्वत्र । ततुक्तम् —

\*''परित्राट्कांकस्तुना (काग्रुकञ्चना) मेकस्यां प्रमदातनौ । क्रमणं (क्रुणपं) कामिनी मध्या इति सा (तिस्रो) विकल्पनाः ॥"

इति चेत्, अत्राह-ईहनम् इत्यावि । ईहनम् ईहा, प्रत्यक्षस्य ततः तत्परिणतेः चित्रतायाः सकाशाद् अस्तु प्रत्यक्षम् ईहात्मकं भवतु । यतदुकं भवति न चपादानक्षानाव् अन्या वासना, तैत्परिणतेः चित्रत्वेन झानपरिणतिरेव चित्रा इत्युक्तं भवति । न च अवप्रह- [१०२क] झानादन्यत् पूर्वम् अवायकानात् प्रतीयते ततः सा अवग्रहीतिविशेषाकाङ्कापरि- २० गातिस्वभावा अस्तु इति । न च परस्य कासना इति वर्शयकाह अनन्यय इत्यादि । अन्य- यात् निकान्तिध्यां सौगतानाम् [का न] काचिद् वासनानां कथा इति निरूपयिज्यते 
#"कार्यकारणाः नास्ति" [सिद्धिवि० ४।३] इत्यादिना ।

नतु पूर्वपर्यायप्रवृत्तमध्यक्षं नोत्तरपर्याये वृत्तिमत्, नापि उत्तरपर्यायविषयं पूर्वपर्यायवी-त्वं(क्षण)क्षमम्, अत एव नातुमानमपि, तत्कुतोऽक्ष्रद्वाद्यात्मकत्वं कस्यचित् प्रतीयते १ न चै- २५ कत्य अनेकात्मकत्वम् विरोधादिति चेत्, अत्राद्य-प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

[ प्रत्यक्षं क्षणिकं विचित्रविषयाकारैकसंवेदनम् ; तत्त्वं चेत् सुखदुःखमोहविविधाकारैकसाधारणः । जीवो योगक्षेममेदमृबेत् सन्तानमेदः कुतः , चित्तानां क्षणमङ्गिनां सहसुवां सहस्र्तिसंवेदनात् ॥३॥]

<sup>(</sup>१) प्कत्वादे. । (२) सर्वं क्षणिकं सत्त्वादित्वादिकस् । (३) व विकस्पोत्पत्तिः, अतः समारोपध्य-वच्छेदाय अनुमानं सफ्कमिति । (३) मीकादौ, न क्षणिकावादौ । (५) उद्दूषतोऽयस्—सर्वंद० सं० पृ० ३०। (६) वासनापरिपात्रस्य । (७) पूर्वोत्तरपर्यायग्राहकस् । (८) आरम्बः । १६

विचित्रों नानाप्रकारो विषयों नीळादिः, तदाकार इव आकारो यस्य एकस्य अभिक्रसंवेदनस्य तत् तथोक्तम् , यस्यापि यौगस्य निराकारं तं प्रति विचित्रविपयाकारेषु एकसंवेदनस्य तत् तथोक्तम् , यस्यापि यौगस्य निराकारं तं प्रति विचित्रविपयाकारेषु एकसंवेदनम् इति व्याख्येयम् । कथंभूतम् ? क्षणिकम् । तथा च यौगस्य प्रयोगैः—क्षणिका बुद्धिः अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति विभुद्रव्यंविशेषगुणत्वात् शब्दवत् इति । पुनरपि कथंभूतम् ? इत्याह्- ५ प्रत्यक्षम् इति । स्वसंवेदनाध्यक्षविपयीकृतं ज्ञानान्तरिवपयीकृतं वा भवतु । तत् किम् ? इत्याह्- प्राह्मन्त्वं चेदिति । तक्त्यं परमार्थसत् चेद्वः यदि । तद् अन्यथा अङ्गीकृतंतः सौगतस्य व किञ्चत् सिध्येदिति मन्यमान एवं पृच्छति, यौगस्यापि प्रतिविषयं विज्ञानभेदमभ्युपगच्छतः 

\*"सदसद्वर्गः कस्यचिद् एकज्ञानालम्बनम् अनेकत्वात् पञ्चाङ्गुलवत्" इत्यत्र साध्यदृष्टान्तविरोधः इति च । तथेति वद्तो दूपणमाह—सुख इत्यादि । सुखदुःखमोह्मदृण्यः
१० वपळक्षणम् , तेन सर्वातीतानागतवर्त्तमानपर्याया गृह्यन्ते, ते च ते विविधाकाराह्म् तेष्येकः
साधारणः तदेकः स चासौ जीवङ्च । यदि वा, सुखदुःखमोहा विविधाकाराः स्वभावभूतः
धर्मा यस्य स तथोक्तः, स चासौ एकजीवश्च न कि तत्त्वम् १ व्यपि त तत्त्वमेव । ययैव हि
युगपत् संवेदनं चित्रमात्मानं प्रत्यक्षयति, नापि तेन विकथ्यते , तथैव क्रमेण जीवः तथा प्रत्यक्षयिति वैन वा न विरुध्यत इति भावः ।

१५ नतु सौगतं साकारज्ञानवादिनं प्रति अतत्त्वे तदिनष्टं न यौगं निराकारज्ञानवादिनं प्रति ।

"स हि निराकारेण एकज्ञानेन अनेकमर्थ विषयीकरोतीति चेत् , न, एकेन स्वमावेन तद्विषयीकरणे

कुतः अर्थमेदः १ इतरथा एकस्वभावात् कारणात् कार्यभेदः स्यात् । न चैविमिति निरूपिक्षते

ईस्वरनिराकारणे ।

नतु एकस्मिन् सन्ताने सुखे स्त्यसमाने अनुभूयमाने था न दुःखमोहादय स्त्यस्ते अनुः २० भूयन्ते वा, विनश्यति, ततो भिन्नयोगक्षेमत्वात् रामाऽर्जुनादिवत् "तेषां भेद एव इति सौगतः, एतदेव दर्शयनाह—योग इत्यादि। योगः स्त्यादः क्षेमोविनाशः संवेदनं वा, तयोः भेदाऽ भेदेनानु ( भेदभृत् न तु ) प्रकृते सुखादौ इति चेत्; अत्रोत्तरमाह—सन्तान इत्यादि। स्वयाप्त नतात् , यत् अन्यद्—भिन्नं विन्नं झानं तद् विपक्षः, तस्य च हेतुविपर्ययेण [अ]भिन्नयोगः त्वात् , यत् अन्यद्—भिन्नं विन्नं झानं तद् विपक्षः, तस्य च हेतुविपर्ययेण [अ]भिन्नयोगः सेमेन "अनवयवेन न्याप्तो, ततो विन्नं झानं भिन्नयोगक्षेमलक्षणो हेतुः तद्भेदं साध्येत् नात्यया, हेतुविपर्ययस्यापि साध्यविपर्ययेण न्याप्तो विन्नमेकं क्षणिकं झानं प्रसिध्यति अभिन्नयोगक्षेमत्वेन। हेतुविपर्ययस्यापि साध्यविपर्ययेण न्याप्तो विन्नमेकं क्षणिकं झानं प्रसिध्यति अभिन्नयोगक्षेमत्वेन। तथा च सति सन्तानानां भेदो नानात्वं कुतः १ न कुतश्चिन्मानात् । केषाम् १ विन्तानाम् । द्वर्यभूतानाम् १ क्षणभिन्नाम् । पुनरिप कथंमृतानाम् १ सहस्रुवाम् इति । अनेनाम् । वर्द्यभूतानाम् १ क्षणभिन्नाम् । पुनरिप कथंमृतानाम् भेदो अस्यवेदना न पद्द्वयेन अभिन्नोत्पत्तिवनाशो तेषां कथितौ । पुनरिप तिव्रशेषणमाह—सृतः असंवेदना

<sup>(</sup>१) ज्ञानस्। (२) नैयायिकस्य । (१) तुळना—"झनित्यः शब्दः गुणत्ये सति बस्मदाविन्द्रिय-विषयत्वात् दुद्धिवत्।"—न्यायवा० प्र० २९९ । (४) विश्रुद्रव्यसत्र आत्मा । (५) चित्रविविद्यस्त्रेण । (६) अनेकाकारेण । (७) यौगः । (८) एकस्वसावेन विषयीकरणैऽपि अर्थभेदश्चेत् । (९) सुखे विनद्यति सति वा न दुःखसोहादयो विनश्यन्ति । (१०) सुखदुःखसोहादीनास् । (११) साकस्येन । (१२) विषक्षः सति वा न दुःखसोहादयो विनश्यन्ति । (१०) सुखदुःखसोहादीनास् । (११) साकस्येन । (१२) विषक्षः

[सहभूतिसंवेदनात् ] इति । अत्रायमधः सहसृतः कारणात् सहैव संवेदनात् । अनेनापि सहोत्पत्ति-संवेदने कथिते ततोऽभिज्ञयोगक्षेमत्वात्तेषाम् विवक्षितिचित्रैकज्ञानवदेकत्व-मिति । एतेन अज्ञक्यविवेचनमपि चिन्तितम् ।

अत्र अपरः प्रतिमासााँदैतवादी आह्—सन्तानामानात् कस्य केन अमेदः चोधते इति चेत् ? 
तिक्षपेषकप्रमाणाऽमानात् । अनुपछिष्यः प्रमाणमिति चेन् ; न, मुखदुःसयोः अन्योऽन्यमप्रवेद- ५
नाद्मानः, अन्यथा अनैकान्तिको हेतुः । सर्वाऽनुपछिष्यसिद्धा । विचारियण्यते चैतत् सर्वद्यसिद्धौ । सतामि सन्तानानामिन्नयोगक्षेमत्वादमेदः इति न तैः व्यभिचारः पक्षीकरणादिति
केचित् , तदिष न गुक्तम् , [१०३क्ष] व्यभिचारिविषयस्य पक्षीकरणादव्यभिचारे न कश्चिद्धेतुः व्यभिचारी स्यात् । स्वयं च पक्षीकृतैः तकीदिभिः (तवीदिभिः ) कार्यत्वादेः व्यभिचारगुद्धावयन् तथा निगवतीति चिक्तिक्षदेतत् । ततो यथा वित्रैकप्रतिभासादक्रमेण चित्रमेकं ज्ञानम् , १०
तथा क्रमेणापि इति स्थितं स्वार्थं इत्यादि ।

संप्रहृषुत्तादर्थमुद्धृत्य विवृण्वनाह-

[ अक्षघीरवग्रहात्यमेवेन खार्थमावितः । विद्योपेणेह्याऽवैति घारयत्यन्ययाऽस्मृतेः ॥४॥

प्रत्यक्षं स्वार्थं सामान्येनावगृह्वातु पुनरादातुं विशेषेण तदाकारेण अवैति यथा १५ अवायस्तेन संस्कारमाधत्ते । अभिमतस्वलक्षणानां कथि द्विद्यसाधारणत्वेऽपि सद्दशात्मनैय प्रतिमासनात् । अक्षत्रद्वी स्वावयवस्वमावं स्ववीयांसमेकमाकारं प्रतिभासमानं पूर्वापरान्विय परिस्फुटमस्खलद्वृद्वि संपत्रयामः । अन्यथा परिस्फुटं नावमासेत । प्रतिसंख्यानेन [अप्रत्याख्येयत्वाच] परस्पाविलक्षणानां स्वलक्षणानां स्पष्टिनर्मासान्वयेकस्वमावाभावे अक्षज्ञानं सविकल्पं सिद्धम् , अन्यथा परस्पं स्वरूपेण तदेव कथं संवृण्णयात् १ यतो विहेः २० सद्यात्माना स्फुटमवमासेत । अथायं परमार्थसद् (सन्) असाधारणानां कथमेकान्तेन संमवः तत्प्रत्यक्षविरोधात् । यदि क्वतिश्चत् प्रत्यासत्तेः विहिष्व अन्तःपरमाणवः संचितास्त्या प्रत्यवमासेरिकिति, परस्परमसंप्लवात् सन्तानान्तरवत् स्थूलैकान्वयाकारप्रतीतिनं स्यात् । विद्वित्रमे विहिरन्तश्च किञ्चित् कृतिश्चदप्रसिद्धम् इदन्तया नेदन्तया च तत्त्वं व्यवस्थापयतीति सुन्यवस्थितं तत्त्वम् ! नचैतन्यन्तव्यम्—अवगृहीतसामान्यस्य विशेषाः २५ काङ्कणं मानसमितिः तदिष्यत एव, तदमावे अक्षज्ञानस्य नियमेन अवगृहीतसद्दशाकार-स्यतेरयोगात् । न हि सिन्धिहतविषयवलोद्भृतं तदाकारस्वभावनियत्मसाधारणैकान्ता-त्यविषयं नियमेन अभिमतसज्ञातीयस्मरणकारणं युक्तम् , समयानिमञ्चस्येव कार्यस्यित-

<sup>(</sup>१) सुकावीनाम् । (२) "चित्रामासापि वृद्धिरेकैव वाह्यचित्रविक्रमणत्वात् । शक्यविषेचनं चित्र-मनेकमशक्यविषेचनाश्च हुद्धेनींकाद्यः ।"-प्र० वार्तिकाक० ३।२२०। (१) सन्तानविषेषक । (४) वौद्धः । (५) 'उर्वीपर्यसतस्तन्वादिकं द्वद्धिमद्धेतुकं कार्यस्वात्' इति ईश्वरानुमाने पक्षीकृतैः तर्वादिभिः च्यभिनार उद्गान्यसे यस्-ते कार्याः न च द्वदिमद्धेतुकाः । द्रष्टम्यस्-प्र०वा० १।१४-१७। (६) एको सीदः चुर्वोत्तर-पर्यायौ भ्यासोतीति मादः ।

सामर्थ्यम् । यदि पुनरन्तर्वासनाप्रगोधिविश्वता, ति ततः स्वयमवगृहीतसमानाकारा-र्थविश्वेषाकाङ्क्षालक्षणं परिस्फुटं प्रत्यक्षं किन्नानुमन्यत एव सिन्निहितार्थोपयोगात् यतः निर्विकल्पैकान्तसिद्धिः। तद् युक्तं चक्षुरादिज्ञानमि सन्वद्रव्यत्वसंख्यानवर्णोदिसामान्य-विश्वेषान् व्यापकव्याप्यस्वभावं प्रतिपद्यमानं स्वयमीहितं व्यापकग्रहणपूर्वकं प्रायः परि 'च्छिनति । न वै चक्षुरादिज्ञानम् ईहा, अपि तु तत्समनन्तरजन्मना तदर्थानन्तरप्राहिण मानसप्रत्यक्षेण जनितो विकल्पः । ततः स्मृतिरीहितं चेत् ; कि पुनः मानसप्रत्यक्षविक्र-ल्पन्या लब्धम् ? ]

अक्षाचीः इन्द्रियबुद्धिः आवी आदितः स्वार्थम् स्वम् अर्थश्व अमेदेन सामाना-कारेण अवग्रह्णाति विशेषेण विशेषाकारेण अवैति निश्चनोति 'स्वार्थम्' इति सन्द १० न्यः । केन कृत्वा ? इत्यत्राह—विशेषेणेह्या [ईहा] आकाङ्का तथा। किं पुनः सा करोति ! धारयति स्वार्थसंस्कारमामते । कृत पत्तम् ? अन्यथा वारणाऽमावप्रकारेण अस्मृतेः स्वतेः मावात् । यदि वा, सामान्याऽवप्रहामावप्रकारेण अन्यथा स्मृतेरमेदेन स्वतेरमावप्रसङ्गात् । निर् स्वलक्ष्मणात् मवान् (णातुमवात् ) सामान्ये स्मृतिर्युक्त (का ) अन्यथा नीलातुमवात् पीते सा मवेत् । अथ स्मात्—विशेषामहणे कथं सामान्याऽवम्बदः १ विधायमतिती व्यापक्षमानमात्रातुक-रणवद्दोषः ।

कारिकां ज्याचष्टे प्रत्यक्षम् इत्यादिना । प्रत्यक्षं स्वम् अर्थोचा (अर्थ च) अवगृहातु । केन प्रकारेण ? सामान्येन । किं कुर्वत् पुनः वत् किं करोति ? इत्यशाइ-पुनः इत्यादि । पुनः परचाद् विशेषण तदाकारेण [१०४क] स्वार्थमादानुप्रेव (दातुमेय) विशेषाकारेण १० अवैति विश्विचनोति । पुनरिप किं करोति ? इत्यशाइ-यशा इत्यादि । यथा येन प्रकारण अवा-यः स्वार्थयोः तेनं संस्कारमाधन्ते । कृत एतत् सामान्येनं अवगृह्यादिति चेत् ? अशाह-अभिम्य स्वार्थयोः तेनं संस्कारमाधन्ते । कृत एतत् सामान्येनं अवगृह्यादिति चेत् ? अशाह-अभिम्य मत् इत्यादि । अमिमतानि बौद्धेः अङ्गीकृतानि स्वलक्षणानि निरंशपरमाणुळक्षणानि तेणे कृत्रक्षित्वत् केनापि देशादिमेदप्रकारेण असाधारणत्वेऽपि विलक्षणत्वेऽपि सदशात्मनेव वीलिक् कसमानस्वमावेन न असाधारणस्वभावेन इति एचकारार्थः, प्रतिमासनात् प्रकृतमिति । वर्ष कसमानस्वमावेन न असाधारणस्वभावेन इति एचकारार्थः, प्रतिमासनात् प्रकृतमिति । वर्ष परमाणुविनेकात्तरपिमासोऽपि अनेकप्रतीतिविरदृप्रसङ्गात् । एततु अभ्युपगन्य वक्तं न परमार्थवः इदमस्ति, इत्याह—स्वावयवस्यमावम् इत्यादि । स्वावयवात् ( वानां न ) इत्यावरावयवस्यमावम् । तती निराकृतमेतत्—क्ष"सर्वस्योययक्ष्यत्वे" [प्रव्याव ३१९८१] इत्यादि समावः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । अनेन क्ष्यं प्रवाव इत्यान्तरमारमन्ते" [वैद्ये० स्वर्षः स्वर्षाः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः स्वर्षयामः । कर्यमूतम् १ स्थवीयांसम् इति । एतत् १११९ ] इत्योकान्तनित्रसः, तथाकारं संप्रयामः । कर्यमूतम् १ स्थवीयांसम् इति । वर्तः १०० विशेषणमिति साधनत्वेन प्रत्येयम्—यतः स्थवीयांसम् ततः स्वावयवस्वमाविति । न सळ निरवः

<sup>(</sup>१) बादशोऽजुमनस्तादशी स्मृतिरित्वमेदः। (२) स्मृतिः। (६) ब्याप्तं योग्यस्य विशेषस्य अप्रतिपत्ती। (४) विशेषाकारेण। (५) जनेन वर्मकीर्तिना सर्वेद्रम्याणां सर्वात्मकार्वं करपथित्वा 'वीदितो द्विच खादेति किसुष्ट्रं नामिचानति' इति दूपणं इत्तव्, तक्षिराकृतस् ।

यव-अवयविकल्पनैकान्ते परमाणुवत् परस्परमवयविनां महत्त्वादिमेदोऽस्ति यदः स्थूळस्थूळत-रादिव्यवहारः वत्र घटेत । तदारम्मकावयववहुत्वाद्यपेक्षः सर्वोऽयं व्यवहार इति चेत् ; अत्राह— एकम् इति । एकं स्थवीयांसम् । एतदुक्तं भवति—योऽस्तो स्थवीयान् आकारः स एकः प्रती-यते, अवयववहुत्वाद्यपेक्षे तु वद्व्यवद्यारे तत्र [१०४स्त] स इति प्रतीयते न तु स्थवीयान् इति, स्थवीयस्त्वस्यावयवेपूपि (वेप्विप) परस्यासंभवात् । किं क्ववन्त्वम् १ इत्याह—प्रतिभासमा- ५ नम् । क १ अक्षवुद्धौ चक्षुरादिज्ञाने। योगस्य 'अवयव-अवयविमेदैकान्तप्रतिज्ञा प्रत्यक्षवाधिता' इत्यनेन दर्शयति ।

क्षत्राह पर:3—सत्यम् तथाविधमाकारं भवन्तः संपश्यन्ति, ततु क्षणिकम् अन्यथा दर्श-नाऽमक्तः, इत्यत्राइ-पूर्वाप्र इत्यादि । पूर्वाप्री परिणामा वन्धेतु (वन्येतुं) शीर्छ प्रतिभासमानम् अक्षवद्भी संपन्नामः इति । शेपमत्र निरूपिण्यते । अनेन #'वद् वयाऽनमासते तत् तथैव १० परमार्थसद् व्यवहारमवतराति" "इत्यादिप्रयोगे हेतोरसिद्धतां दर्शयति । नतु दूरस्थितविरख-केशादिपु इव 'तमाकारमेकमसन्तं भवन्तः संपञ्यन्ति इति चेत् , अत्राह-अस्खलदृवृत्ति यथा भवति तथा तं पर्यामो वाधकाऽमावादिति मन्यते । नाश्चनुद्धौ किन्तु विकल्पनुद्धौ प्रतिमासमार्न संपरयाम इति निगवन्तं प्रत्याह-परिस्फुटम् इत्यादि । अन्यथा अक्षबुद्धौ प्रतिमासनामावप्रका-रेण परिस्फुटं यथा मबति तथा नावभासेत । दूषणान्तरमाह-प्रतिसंख्यानेन इत्यादि । १५ #"नचैतद् व्यवसायात्म" [सिद्धिवि०१।२५] इत्यादिना व्याख्यावमेतत् । एवं प्रतिमासवछेन अक्षकाने सामान्याकारेण स्वार्थप्रतिभासं व्यवस्थापितमपि पादप्रसारिकया अनिच्छन्तं प्रति दूषणान्तरमाह—स्वलक्षणानाम् इत्यादि । स्वलक्षणानां विहः निरंशक्षणिक[१०५क]पर-माण्नाम् । कथंम् वानाम् १ परस्परविलक्षणानाम् स्पष्टनिर्मासान्वयैकरवभाषाऽभावे स्पष्टो निर्मासो यस्य स नासौ अन्वयैकस्वमावश्च तस्य अमावे अङ्गीक्रियमाणे वूपणम् अञ्च इत्यादि । २० अयमत्रामिप्राय:-तत्स्वभावः प्रतिभासमानोऽपि वैमिरिककेशादिवद् यद्य [क्ष]संवित्तेर्विषय इत्यादि , तत्र उत्तरम्—अथ सम्रपि न वहिः तर्हि गत्यन्तरामावात् ज्ञानस्य स इति अक्षृज्ञानं सविकल्पं समेदं सिद्धम् अन्यथा सविकल्पकत्वामावप्रकारेण पर्रूपं वहिःस्वलक्षणरूपं स्वरू-पेण स्पष्टनिर्मासान्वय<del>ैकस्व</del>मावेन तदेव अक्षक्षानमेव कर्यं <sup>क्ष</sup>संदृणुयात् ? नैव**ा यतः संवरणा**त् सद्दशात्मना समानस्वमावेन अवसासेत परिस्फुटं विश्वदं यथा मवति वृहिः तदेवेति। अन्ये तु १५ 'स्पष्टनिर्भासान्वयैकस्वमावे' इति पठन्ति ; वेपाम् 'क्रयमन्यथा' इत्यादि विरोधः । नहि तेन तदेव संवियते अन्यया पटः स्वात्मना संक्रियेत । मवतु तर्हि अक्षज्ञानवद् वहिरपि तत्स्वसावः न्यायवळायातस्य परिहर्तुंमग्रक्यत्वादिति चेस् ; अत्राह-अधायम् इत्यादि । अथायम् अनन्तर-निर्दिष्ट आकारः परमार्थेन सद् ( सन् ) विद्यमानो अन्तरिव वहिरिप इति मानः । असाधार-

<sup>(</sup>१) अवयविति । (२) स्थूळस्यूळतरादिन्यवहारे । (१) बौद्धः । (१) इष्टस्यस्-पृ० २ टि० १० । (५) स्ववीयांतम् । (६) अन्नार्यं पूर्वपञ्चः-"पररूपं स्वरूमेण यया संज्ञियते पिया । प्कार्यप्रतिमासिन्या सावानाक्षित्य सेदिन ॥" (७) 'क्षन्ये तु' इति पदैन अस्य व्याख्यान्तरं स्ववति टीकाकारः ।

२ सविकस्पसिद्धिः

णानां परस्परविद्यक्षणानां 'स्वरुक्षणानाम्' इत्यतुवर्तते । कथम् एकान्तेन अवश्यंभावेन संभवः । कुत एतत् ? इत्यत्राह-तद् इत्यादि । तेषां प्रत्यक्षेण विरोधात् । तर्हि वहिरन्तज्व परमाणव एव अविनिर्भागवृत्त्युत्पत्त्या संचिताः प्रतिमान्ति [१०५ख] तद्वक्तम्-

**\*''तेंदेतन्तृनगायातं यद्वदन्ति विपश्चितः।** 

यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥" [प्र० वा० २।२०९]

4 इति चेत् ; एतदेव आशङ्कथ दूषयन्नाह—ज्ञुतश्चित् इत्यादि । कुतश्चित् कस्यादिचद् अविनिर्भागवृत्युत्पत्तिलक्षणायाः प्रत्यासत्तेः वहिः परमाणव इव तद्वत् । यदि पुनः अन्तः परमाणनः संचिताः पुञ्जीमृताः तथा स्पष्टनिर्मासान्वयैकस्वमावप्रकारेण प्रत्यवसासेरन् इति पैरमताशङ्का । तत्र दूषणं परस्परम् इत्यादि । परस्परम् अन्योन्यम् असंध्रवात् , एकस्य ज्ञान-१० परमाणोः तदन्तरेपु तेषां वा वत्र स्वभावस्य न्यापारस्य वा यः संप्रवो गमनं तस्य अभावात्। अत्र परप्रसिद्धं रप्टान्तमाह—सन्तानान्तरवत् इति । सन्तानान्तराणामिव तहद् इति । एतहुकं भवति-यथा <sup>ह</sup>तेवां नान्यः (न्य)स्वभावसंकीर्णता नापि विवयीकरणं संष्ठवः तथा अन्तःपर-माणूनामिति । ततः किं जातम् ? इत्याह—स्थुलैकः इत्यादि । स्थुलैकस्य अष्ठयोपलक्षिताकारस प्रतीतिः स (सा) स्थूलैकान्वयाकारप्रतीतिः सा न स्यात् । 'सन्तानान्तरवद्' इति निवर्शनं १५ सध्ये करणावनेनापि सम्बन्धनीयम् । ततो यथा त्रैळोक्यसन्तानान्तरगृहीतार्थोपेक्षया न तल्रतीिः तथा दार्ष्टोन्सिकप्रतीतिरपि न स्यात् । यस्तु अनुपङम्मात् सन्तानान्तरामाबात् निदर्शनमसिदः मिति मन्यते, स कथम् एकझानपरमाणुना चेद्यमानम् अन्यद्भ्युपगच्छेत् यतः चित्राहैतं मनेत्।

एतेन सकळ[१०६क] विकल्पातीतं तत्त्वं चिन्तितम्, नीळप्रतिमा[सम्] वपळथ्य-मानं सुखादिप्रतिमासं सन्तमभ्युपगच्छम् सन्तानान्तरनिषेधं निगदति बक्तिव्यिदेतत् ।

अत्राह् पर: -अस्तीयं प्रतीतिश्रोन्ता इति, तहुक्तं प्र ज्ञा क र गु प्ते न-#"मायागरी-२० चित्रमृतिप्रतिमासवदसन्त्वेऽपि अदोपः" [प्र० वार्तिकाछ० ३।२११] इति, तत्रोत्तरमाइ-तिद्विश्रम इत्यादि । तत्याः तटातीतेः विश्रमे अङ्गीक्रियमाणे । क १ वहिरन्तक्च । कि जातम् १ इत्यत्राह-किञ्चित् सुखादिकं नीछादिकं च वत् कुतिश्चित् प्रत्यक्षाव्तुमानाद्वा अप्रसिद्धम् अ<sup>ति</sup> र्णीतम् । केन प्रकारेण ? इदंतया श्रणिकज्ञानानन्यवेद्यविश्रमसर्वविकल्पातीततया नेदंतया न २५ तद्विपरीतरूपतया चेति तद् इत्यंभूतं तन्त्वं व्यवस्थाययति सौगतः इत्येवं सुव्यवस्थितं तन्त्रह् इत्युपहसनमेतत् , विश्रमात् कत्यचित् असिद्धे र [ति] प्रसङ्गात् इति मन्यते । ततः 'प्रत्यक्षम्' इत्वादि सुस्थम् ।

इदानीम् ईद्याज्ञाने विप्रतिपत्तिं निराक्क्येत्राह्- नतु तस्मिन् सति तत् मानसमन्यद्वेति विचारः प्रवर्तते, धर्मविचारस्य धर्मिसत्तानिवन्धनत्वात् । अतः तत्सत्तैव सध्येति चेत्, नैतद्तिः;

<sup>(</sup>१) "इदं वस्तुवछायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । यथा यथार्थाहिचन्त्वन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥" --प्रव्वाः (२) बौद्धमत । (३) सन्तानान्तराणास् । (३) अनुपरुम्भाद्वेतोः सन्तानान्तरस्य अमार्वं कृत्या । (५) विज्ञानवादी । (६) ईहाजानस्य विद्यमानत्वे सत्येव ।

तत्सत्त्वस्य स्वसंवेदनाष्यक्षसिद्धत्वात् । सिद्धे हि सामान्ये धर्मिणि तद्विज्ञेपानादातुमीहमानस्य प्रतीतेः, तद्योग्योपायोपादानातः. निरीहस्य तदयोगादिति मन्यते । एवमर्थ चेदसुक्तमत्रैव #''नहि संवित्तः वहुवहुविधप्रमृत्याकृतयः'' [सिद्धिवि०१।२७] इत्यादि । न च नैव एतन्मन्तव्यम् अवगृहीतस्य [१०६ख] अवग्रहेण विषयीकृतस्य सामान्यस्य विश्वेपाकाङ्क्षणं मानसं मनो-निमित्तम् , न इन्द्रियनिमित्तम् इति मानसं तद् इष्यत एव किन्तु तदेव न भवति इति एव- ५ कारार्थः । 'तदाकार्क्षणं मानसम्' इत्युक्ते अवग्रह्मानमपि तैत्परिणामि तैद् इत्युक्तं मनति, यथा 'मार्दो घटः' इत्युक्ते मृत्यिण्होऽपि तदुपादानं मार्द इत्युक्तं भवति । यद्यपि चैतत् #''न चैतद् व्य-वसाय'' [सिद्धिवि० १।२५] इत्यादिना निरस्तं तथापि प्रकारान्तरेण निराकरणार्थंमित्यदोषः। कुत कुतत् <sup>१</sup> इत्यत्राह तद्भाव इत्यादि । तस्य अवग्रहपरिणामेहाज्ञानस्य अभावे तद्भावे । कस्य ? अक्षज्ञानस्य निरंशस्वलक्षणविषये अक्षज्ञाने अभ्युपगन्यमान इत्यर्थः, नियमेन अवदर्य- १० भावेन अवगृहीतः अवग्रहेण विषयीकृतः पूर्वं यः सहज्ञाकारः अथवा इदानीम् अवगृहीतेन सदृशाकारः पूर्व दृष्टः तस्य स्मृतेरयोगात् 'न चैतन्मन्तव्यम्' इति । एतदपि क्रुतः १ इत्यत्राह्-न हि इत्यादि । 'हि:' इति यस्मादर्थे, यस्मात् न सिम्निहितो यो विषयः वस्य वस्नेन उद्भू-तम् उत्पन्नमपि अक्षकानम् [इति] विभक्तिपरिणामेन संवन्धः । पुनरिप कर्थमूतम् ? इत्यत्राह्-तव् इत्यादि । तस्य सिन्नदितविषयस्य आकारम् अनुकरोति इत्येवंशीलो यः स्वभावः स्वस्य- १५ रूपं तत्र नियत्तम् स्वप्नेऽपि स्वरूपाद् अन्यन्न पश्यति इत्यर्थः । पुनरिप तद्विशेषणं दर्शयन्नाह— असाधारण इत्यादि । सर्वतो [१०७क] विलक्षणोऽसाधारणः एकः असहायः अन्तः धर्मो यस्य [आत्मनः स्व] भावस्य स विषयो यस्य तत्, कं (किम् १) नियमेन अभिमतसजातीय-स्मरणकारणं युक्तं पूर्वेण परः परेण वा पूर्वः क्षणः सजातीय इति स्मरणम् अभिमतसजातीय-स्मरणम् तस्य कारणं युक्तम् । निहं असाधारणैकान्तात्मविषयानुभवात् तथाविधं विहःस्मरणं २० युक्तं नीबानुमवात् पीतस्मरणवत् । तथा च सामान्यादिव्यवद्वारः परस्य दुर्घेट इति मन्यते । समयेत्यादिना दृष्टान्ते तदेव समर्थयते-अयगुदात्तः अयमन्यः इत्यादिकः सङ्केतः समयः तदन-भिज्ञस्य गोपाछादेरिव शास्त्रव्याख्याकरणादि-स्वरादिमेदः 'कार्यम्' उच्यते वत्र स्मृतिसामर्थ्य-मयुक्तम् । एतदुक्तं भवति-यथा उदात्तादिसमयाग्रहणे न तत्र गोपाठादेः स्पृतिः तथा सहशा-काराऽम्रहणेऽपि न तत्र स्पृतिरिति । एतेन 'अभेदेन अन्यथाऽस्मृतेः—स्पृतेरमावात्' २५ इत्येतद् व्याख्यातम् ।

नतु नाश्रज्ञानम् असाधारणैकान्तविषयम् 'तत्स्मृतिकारणम्' इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति—यथा नीळानुमवाञ्जायमाना वासना नीळे स्मृतिकारणं न पीते तथा तद्वश्र्ष्णानवासनापि असाधारणविषयस्मृतिकारणं न <sup>\*</sup>तत् स्मृतिकारणंमिति ।

इदमपरं ज्याख्यानम्—यत एव अक्षज्ञानमुक्त्रफारं तत एव न केवलं तत्स्पृतिः, अपि ३० तु वासनापि न भवेत् नोत्पद्येत तत इति न (नाऽ)साधारणैकान्त[१०७ख]विपया अक्ष-

<sup>(</sup>१) ईंहाज्ञानस्य परिणासिकारणसूतस् । (२) मानसस् । (३) मिन्नं वाहं वस्तु । (४) अक्षज्ञानम् ।

श्चानवासना तत्कारणम् अपि तु पूर्वसकातीयस्मृतिवासना । अयं तु विशेष:—तद्श्रज्ञानप्रकेष्ठितां सती तत्कारणम्, तत्प्रवोषश्च नीळादावेव न क्षणश्चादौ इति वेत् ; अत्राह—यदि पुतः इत्यादि । अभिळापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिकल्पनाहितवासना अन्तर्वासना त्याः प्रदोषः दर्शनादुत्त्तरसजातीयस्मरणजननपरिणतिः तत्य विचित्रता—नीळादावेव न क्षणश्चादौ तत्रवोषः ५ इति, यदि पुनः 'इष्यते' इत्यच्याहारः, तिहैं ततः विद्वित्रतायाः प्रत्यश्चं किन्नाऽज्ञुमन्यते । अनुमन्यत एव । कथंभूतम् ? इत्यज्ञाह—स्वयम् आत्मना अवगृहीतः विपयोक्वतो यः समाना-कारोऽर्थः तस्य विशेषा ये तेषु आक्राङ्कणं तद्भहणामिमुख्यं दृश्चणं स्वरूपं यस्य तत् वयोक्तम्। पुनरपि कथंभूतम् ? इत्यज्ञाह—परिस्फुटम् विश्वदम् । कृतः? सिन्निहिताथोपयोगात् सिन्निहितेष्रे व्यापारात् । एतदुक्तं भवति—'तत्कल्पना ततः कि स्थात्' इत्यादिना 'प्रत्यक्षं प्रमाणम्' इत्यक्ष्मः । वताहितवासनाऽपरसजातीयविकल्प एव तत्प्रवोधविचित्रता कस्यविदेव विशेषस्य निर्णयकाहा इति । यतो यस्माद् अननुमनना (अनुमननात्) निर्विकल्पैकान्तसिद्धिः इति । 'यता' इति वा आक्षेपे, नैव तित्सिद्धिरिति । 'न चैतन्मन्तव्यम्' इत्यादिना 'वैश्वाद्यम्' इत्यादि वा विशेषस्य निर्णयाकाहा विवा आक्षेपे, नैव तित्सिद्धिरिति । 'न चैतन्मन्तव्यम्' इत्यादिना 'विश्वाद्यम्' इत्यादिना विश्वाद्यम् । इति वा व्याख्यातम् ।

उपसंहारार्थमाइ—तृद् इत्यादि । यत [१०८क] एवं तृत् तस्मात् युक्तम् उपपन्नम् ।
१५ किं तत् १ इत्याह—चश्चुरादिज्ञानमपि न केवलं मानसं क्रमेण परिच्छिनत्ति जानाति इति ।
कान् १ इत्याह—सम्बद्धव्यत्वसंस्थानवर्णादिसामान्यविशेषान् । यदा पूर्वः पूर्वः सामान्यम् तदा
उत्तरे विशेषा इति तद्विशेषान् इत्युच्यते । कथं परिच्छिनति १ इत्याह—व्यापकः इत्यादि ।
[च्यापकेन] व्याप्यः स्त्रमावो यस्य विशेषस्य स तथोक्तः वं प्रतिपद्यमानं निद्धिन्यत् । कथं भृतम् १ स्वयम् आत्मानेहितम् । कथमीहितम् १ इत्याह—व्यापकः प्रवापकं यथा भवति । कि
२० सर्वदा एवं परिच्छिनत्ति इति चेत् १ अन्नाह—प्रायः वाहुल्येन, कदाचित् नैवम् इति प्रतिपादयिष्यते \* "वर्णसंस्थानसामान्यम्" [सिद्धिवि २ । ७] इत्यादिना ।

यत्पुनरत्रोक्तम्—#'यदि चक्षुरादिज्ञानं स्वयमक्रमरूपं कर्यं तत्क्रमेण परिच्छिनिष विरोधात् ? अथ क्रमरूपं तर्हि स्वक्रममि वरेण परिच्छिनिष्ठ तमिष परेण स्वक्रमेण इत्य-नवस्थितिः ।'' तदेतत् #'पूर्वपूर्वस्य स्वग्रहणानुवन्धमजहतः एव उत्तरोत्तरं प्रति साधकः २५ तमत्वात्'' [ सिद्धिवि० २।१५ ] इत्यत्र विचारियष्यते अत्रैव प्रस्तावे ।

अत्राह् परः - 'नवै चक्षुरादिज्ञानम्' इत्यादि । नवै नैव चक्षुरादिज्ञानं चक्षुरावेतां कार्यं यञ्ज्ञानम् तत् ईहा अपितु किन्तु तत्समनन्तरज्ञन्मना तस्मात् चक्षुरादिज्ञानात् समनन्तर यद् वपादानात् जन्म यस्य तत् वथोक्तं तेन । केन १ मानसप्रत्यक्षेण । कथंमू तेन १ तदर्थान-तरम्राहिणा तस्य चक्षुराविज्ञानस्य योऽर्यः तस्य अनन्तरः तन्ज्ञान[१०८क] सहकार्यर्थ- स्वपः तद्भाहिणा । वदुक्तम्- अः 'इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन स्वविषयानन्तरिविषयः सहकारिणा जनितं मानसं प्रत्यक्षम् ।" [न्यायवि० १।९ ] इति । जनितो विकल्य

<sup>(</sup>१) हितीयः स्ठोकः । (२) क्रमेण । (१) बौदः।

to

हित ( ईहा इति ) पद घटना । ततः तस्मात् कारणात् स्मृतिः न प्रत्यक्षम् ईहा इति अतु-ग्वकार्यस्य तिद्वषयस्य ज्ञानस्य गत्यन्तराऽमावात् इति मावः, इति एवं चेत् ; अत्र प्रच्छिति प्राचारः—िकं पुनः मानसप्रत्यक्षविकल्पकल्पनया छञ्छम् १ मानसं प्रत्यक्षमेव विकल्पो भेदः स्य कल्पनया कि प्राप्तं सौगतेन १ तत्प्रत्यक्षं चक्षुरादिज्यापारकाळे अन्यदा वा न प्रतिमाति वेवळं कल्पनाशिल्पिकल्पितम् इत्येतत् कल्पनया इति ।

अत्राह शा न्त स दः - # ''तत्कल्पनया बहिरथें मानसं स्मरणं लन्धम् , न हि तत् वक्षुरादि झाद्युक्तं (दिजं युक्तम् ) भिन्नसन्तानत्वात् , अन्यथा देवदचानुभूते यझद-तस्य स्मरणं भवेत् , मानसात् तत्प्रत्यक्षात् तत्स्मरणं न विरुध्यते ।'' एतदाशङ्कथ दूषय-माह-प्रत्यक्षाद् इत्यादि ।

िं प्रत्यक्षान्मानसादते बहिर्नाक्षिषयः स्पृतिः । सत्त्वान्तरवच्चेत्तत् समनन्तरमस्य किस् ॥५॥

मनोऽश्वज्ञानानां सन्ताननानात्वेऽिष यतोऽनन्यसत्त्वच्यवस्था परस्परं समनन्तर-प्रत्ययता च, तत एवेन्द्रियार्थे मनसः स्यृतिः स्यात् । तदल्लमन्तर्गेडुना बहिर्मानस-प्रत्यक्षेण ? ]

प्रत्यक्षात् , कथंभूतात् <sup>१</sup> मानसाहते ववन्तरेण बहिः स्मृतिने, कुवः सकाशात् १ १५ अक्षियः चक्षुपिवज्ञानात् । दृष्टान्यमाह—सम्बान्तर्यकृ इति । सस्वान्तरं सन्तानान्तरं वस्माद (वहत) इति । यथा देवदत्तान बह्नदत्ते स्मृतिः वया प्रकृतिधयः चेद् यदि मतम् । अत्र वृषणम्—तत्समनन्तरमस्य किम् इति । इदमत्र तात्पर्यम्—इन्द्रियमानसप्रत्यक्षयोः अभिन्नः, भिन्नो वा सन्तानः स्यात् १ अभिन्नश्चेत् , तत् मानसं प्रत्यक्षं समनन्तरम् उपादानम् अस्य [१०९७] स्मृतिकार्यस्य किम् १ नैव । एतदुक्तं भवति—वयैव इन्द्रियक्षानात् सन्ता- २० नान्तरात् न मानसं समरणम् , तयैव वदमिनसन्तानान्न मानसप्रत्यक्षाद्पिइति । यो हि जात्य- ववो न गर्दमात् , सः वत्युत्रादपि न भवति । भिन्नश्चेत् , तद् अक्ष्वानं समनन्तरम् उपादानम् अस्य मानसाध्यक्षस्य किम् १ नैव, स्मृतिवत् तद्पि वतो न भवति ।

यस्तरकं प्र इा क रे ण-क्ष"ने स्मृतिलिङ्गतः "तद् व्यक्षस्य व्यवस्या किन्नु) प्रतीतितः, निश्रयात्मकात् नीलादिप्रतीतेः तद्व्यक्षरूपत्वात् ।" इति"; तद्व्यतेन निरस्तय् , १५

<sup>(</sup>१) "शान्तअद्वस्ताह—यथि प्रत्यक्षतः तस्माद् मेदो व क्रद्यते कर्यतो क्रद्यत एव । कार्यं हि शिकादिविकस्पर्स्य स्तरणापरव्यपदेशं व कारणमन्तरेण कादाचित्कस्तात् । व चाक्षञ्चानमेव तस्य कारणं सन्तानमेदात् प्रसिद्धसन्तानान्तरतवज्ञानवत् । ततोऽन्यदेवाक्षञ्चावात्तस्कारणं तदेव च मानसं प्रत्यक्षमिति ।"
—न्यायवि० वि०प्र० ए० ५२६ । "इह शान्तअद्रेण सौद्यान्तिकानां मतं दर्शयता पूर्वं चक्षु स्पे चक्कुविञ्चानं ततस्तेनेन्द्रियविञ्चानेन सहज्ञक्षणसहकारिणा स्त्रीयसिन् क्षणे मानसमत्वाक्षं जन्यते इति व्याक्ष्यतस्" इह् पृतं चक्कुरादिविञ्चानेन सहज्ञक्षणसहकारिणा स्त्रीयसिन् क्षणे मानसमत्वाक्षः जन्यते हति व्याक्ष्यतस्यापि विकस्पमसङ्गः""—न्यायवि० छ० ए० ६१-६२ । (२) पर्वमपुत्रादिषः (१) इन्द्रियाच्यक्षात् । (४) मानसप्रत्यक्षस्य । (५) "इद्मित्यादि यग्ज्ञानमञ्चासात् प्रतः स्थिते । साक्षात्करणवस्तत् प्रत्यक्षं मानसं मतस्य ॥"-प्र० वार्तिकाळ० ४० ३०५।

ξo

इन्द्रियज्ञानस्य तदुपादानस्य तेंद्वत् निर्णयात्मकत्वे तत एव सकळार्थसिद्धेः, तस्यैव प्रतीतेः तिर्-न्द्रियज्ञानं समनन्तरमस्य किम् ? अनिर्णयात्मकत्वे तद्दिनिर्णयात्मकम् इन्द्रियज्ञानं सम-नन्तरम् अस्य निर्णयात्मनो मानसाध्यक्षस्य किम् ? अक्षार्ययोगादेव तसंमवादात् ( ततं-भवात् । \* "अमेदात् ) सद्दशुस्मृत्याम्" [ सिद्धिवि० ११६ ] इत्यादौ वर्चितमेतत् ।

किच, यदि वत् क्षणिकनिरंशपरमाणुविषयं न तत्र प्रमाणान्तरष्ट्रतिः, निर्णीते समारोगाऽ भाषात् । अ''निश्चयारोपमनसोविष्यवाधकमावतः'' [प्र० वा०१।५०] इति वनताः। यदि च तत् मध्यक्षणस्य पूर्वोपरक्षणापेश्चं कार्यकारणत्वमात्ममूर्तं न निश्चनोति, सर्वोऽपर्णप्, अन्यया गृहीतेतररूपमेकं स्थात् । निश्चनोति पूर्वोपरयोरमहणेऽपि इति चेत् ; तर्हि-आकुल्या-षितमेतत्—

#''द्विष्ठसम्बन्धसंवित्तिर्नेकरूपप्रवेदनात् ।

द्वयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनस् ॥" [प्र० वार्तिकाळ० ११२] इति ।
तथा अ"पूर्वापरावस्थानिर्णयेऽपि स्वयमनस्थात्ँ (त्र )निर्णयाद्वा(क्व्या)प्याप्रतिपतिः।"
इति च । अथ तद्महणे , तर्हि तथोरिप कार्यकारणमावनिर्णयः अपरतद्महणे, इति पूर्वापरकोद्योस्मा (रना ) शन्तयोर्विषयीकरणमवद्मयंभावि, तथा तस्य परतः सर्वस्माद् विवेकनिश्वये
१५ सर्वं वक्तव्यम् ।

ततो यदुक्तं , परेण - \* ''मध्यक्षणद्रश्चेनेना( नेनाऽना )गतक्षणद्रश्चेने 'तद्वचलात् सर्वाऽतीतानागतक्षणद्रश्चेनम्' इति ; तन्निरस्तम् ; अन्यत्रापि समानत्वात् । अध कवित् कार्यकारणमाव एव नेष्यते ; नैवम् , इन्द्रियक्कानाऽमावात् 'तत्प्रमवं मानसाध्यक्षं न स्यात्। व्यवहारेण तदिस्तत्वे तत्रैव तद्ववस्थो दोषः । शेषमत्र श्र मा ण सं श्र ह मा ष्या त् प्रत्येयम्।

द्रश्याणां सन्ताननानात्वेऽपि न केवलं तदनानात्वे यतो यस्याः प्रत्यासत्ताः अनन्यसत्त्वन्यः प्रत्यक्षाणां सन्ताननानात्वेऽपि न केवलं तदनानात्वे यतो यस्याः प्रत्यासत्तेः अनन्यसत्त्वन्यः सस्या प्रक्षप्राणिव्यवस्था परस्परम् अन्योन्यं मनोऽश्वसंविदां समनन्तरप्रत्ययता च वणहान-कारणता च । नतु अक्षसंविद एव मनःसंविदां समनन्तरकारणं न पुनः ''एताः तासाम्; तत्वन्यः प्रच्यते—'परस्परम्' इत्यादि इति चेत्, नैवं शक्यं बक्तुम्, यथैव हि पावकादेव धूमो न तस्मा-प्रच्यते—'परस्परम्' इत्यादि इति चेत्, नैवं शक्यं बक्तुम्, यथैव हि पावकादेव धूमो न तस्मा-प्रच्यते जायमानः प्रतीयते इति पावक एव [ धूमस्य कारणं न ] धूमः [ ११०क ] पाव-क्रस्य इति निरचयः, तथैव यदि इन्द्रियज्ञानादेव मानसं प्रत्यक्षं न तस्मादिन्द्रियज्ञानं जायमानं प्रतीयते युक्तमेतत्— इन्द्रियज्ञानमेव ''तत्कारणं न ''तत्तस्यति । यावता कर्ण्यनया इन्द्रियज्ञानं तत्कारणं ' ते तस्याः सर्वेत्र निरहकुशत्वात् । तत्कारणं ' तैतस्याः सर्वेत्र निरहकुशत्वात् ।

<sup>(</sup>१) मीळादिमसीसिवत् । (१) अक्षज्ञानस् । (१) स्वस्वरूपात्मकस् । (१) अवस्थातुरिर्गयात् । (५) प्रवीपरयीः अहणे । (६) तुळवा-्"व्यदि काळकळाव्यापिवस्तुअहणमञ्चाः । सर्वकाळकळाव्यये प्रदे । (५) प्रवीपरयीः अहणे । (६) तुळवा-्"व्यदि काळकळाव्यापिवस्तुअहणमञ्चाः । सर्वकाळकळाव्यये प्रदे । (५) इन्द्रियज्ञानस् । (१०) अभ्यञ्चलवत् वर्तमानत्वात् । (५) इन्द्रियज्ञानवात् । (१०) मनस्वीवदः । (११) मानसञ्चानकारणस् । (१९) मानस्य । (११) क्रम्यवयेष । (१३) मानस्य । (१५) क्रम्यवयेष । (११) मानस्य । (११) क्रम्यवयेष । (११) क्रम्यवयेष

ततो यथा इन्द्रियज्ञानजितं ज्ञानं मानसं प्रत्यक्षं तया तन्जनितं प्रत्यक्षान्तरं स्यादित्यभिप्रायः । तत एव तस्या एव प्रत्यासत्तेः इन्द्रियार्थे चक्कुरादिविषये मनसः मनोऽध्यक्षात् स्मृतिः ईहा स्यात् सवेत नान्यतः कारणादिति भावः । ततः किं जैनेन प्राप्तम् १ इत्याह—तत् इत्यादि । तत् तस्माद् उक्तन्यायाव् अछं पर्याप्तं बहिर्मानसप्रत्यक्षेण कित्यतेन । कथंमृतेन १ अन्तर्गञ्जना समृत्यक्षज्ञानयोः भाटाज्ञादयोरिव अन्तराज्ञ( छे )गङ्गुलव [ द् ] वर्तमानेन अकिज्ञित्करेण १ ५ इन्द्रियज्ञानादेव प्रकृतार्थसिद्धौरिति भावः ।

एतदेव दर्शयन्नाइ-विकल्प इत्यादि ।

### [ विकल्पवासनास्पष्टप्रबोघोऽक्षार्थसन्निघेः । व्यापकव्याप्यसामान्यविद्योषार्थात्मगोचरः ॥६॥

वितर्कतुगततद् व्यापकसामान्यग्रहणपूर्वकं व्याप्यविशेषावायज्ञानं मनोऽक्षविकल्या- १० नां समानम् । तत्र इन्द्रियार्थसिकक्षिः समयनियमेन अन्तर्वासनामवोधं यथाई स्पष्टय-तीति तेषां तत्समानम् । ततस्तेषामर्थप्रतिमासः अनुपलक्षणेऽपि भिद्येत न पुनरीहा निरा-क्रियेत लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्पृतिवितर्कवत् तदन्यथानुपपत्तेः अतर्कस्पृतेः व्याप्तिः न 'सिच्येत् अप्रतिपत्तेः । ]

अवप्रदादीनाम् उत्तरोत्तरं ज्ञानं विकल्पः तेन आहिता वासना तहासना तस्याः स्पष्टो १५ किन्वाव (विशवः) प्रबोधः जन्मीक्तम्। स कृतः १ इत्यश्च-अक्षार्थसन्निधेः इन्द्रियार्थ- संप्रयोगात् न मानसप्रत्यक्षावेतित मन्यते। कथंमृतः १ इत्यश्च-च्यापकः इत्यादि। च्या- एकं व च्याप्यश्च तौ व तौ सामान्य [११०ख] विशेषो व व्यापकं सामान्यम् व्याप्यो विशेषः तत्त्वभावौ अर्थात्मानौ गोचरौ यस्य स तथोकः।

कारिकां विश्वण्वनाह—'वितर्क' इत्यादि । वितर्कणं [वितर्कः] विशेषाकाङ्कणवितर्कपरि- २० णामम् अतु पश्चाद् गतम् वस तद् व्यापकसामान्यग्रहणं च तत् पूर्वं कारणं परम्परया यस्य वस्त्रयोक्तम् [किं त] दित्याह—व्याप्यविशोषावायज्ञानम् । वत्क्रयंमृतम् ? इत्यत्राह—मनोऽश्वविक- स्पानां समानम् इति । मनोविकस्पानाम् अश्वविकत्पानाम् इन्द्रियञ्चानानां समानं सहशमिति ।

नतु प्रत्यक्षप्रस्तावे किमर्थमप्रस्तुतानां मनोविकल्पानामुपादानमिति चेत् ? हप्टान्तार्थम् । यथा मनोविकल्पानां वितर्कोऽनुगतन्यापकसामान्यप्रहणपूर्व न्याप्यविशेषाचायद्वानं तथा अक्षविक- २५ ल्पानामिति । न चासिद्धो हष्टान्तः, पूर्व मनसा सामान्यव्यवसायः, तवनन्तरं तद्विशेषाकाङ्कणम् , अतस्य 'पुरुपः स्थाणुः' इति वा विशेषावायद्वानम् , सौगतस्यापि प्रसिद्धमेतदिति । नतु यदि नाम मनोविकल्पानां वितर्कोतुगतन्यापकसामान्यप्रहणपूर्व न्याप्यविशेषावायद्वानं किमायातं येन अक्षविकल्पानां तत् स्यात् ? न हि एकस्य धर्मो नियमेन अन्यस्यापि, अन्यथा धर्कस्य कटु-

<sup>(</sup>१) मानसाध्यक्षजितसम् । (२) "घाटामस्तकान्तराज्यतिमांसपिण्डापरनाम गहुरिय गहुः निष्फ-छत्वात्।"–हेतुः टीकाळो० पृ० २९५ । प्र० सा० स्व० टी० पृ० २१७ । (३) घत्रकस्य ।

किमा गुडस्य स्यादिति चेत्; अत्राह—तत्र इत्यादि । तत्र दृष्टान्तेतररूमे तद्विकल्पानां सहित्हें हि १११कं इन्द्रियार्थयोः सिक्किकं योग्यदेशादिसिन्निधिः समयस्य अवमहादिकालस्य नियमेन अञ्यभिचारेण अन्तर्वासनामनोघम् अन्तर्वाधना मनोविकल्पवासना तस्याः प्रयोभा उन्मीछनं स्पष्टयति विशदं करोति इति हेतोः तेषां तत्समानम् इति । एतदुक्तं मविन्मनो ५ विकल्पा एव न तत्सिन्निकर्षात् स्पष्टीमवन्ति ततः दृष्टान्तेतरमावो न विकथ्यते इति ।

नतु मानसा विकल्पाः स्पष्टाकारविष्ठुयः, तत् कुतः स्पष्टीमवन्ति इति चेत् <sup>१</sup> अत्राह-यथाईम् इत्यादि । यथाईम् यथायोग्यं सामग्रीभेदं प्राप्य स्पष्टयित इति । उपसंहरजाइ-ततः सस्मात् अर्थप्रतिमासा (सः) तेषां विकल्पानां स्पच्टेतररूपतया मिद्येत न पुनः ईहा निराकिः येत अनुपलक्षणेऽपि न केवलम् उपलक्षणे च। निदर्शनमाह—'लिङ्ग' इत्यादि । लिङ्गलिङ्गिनोः १० सम्बन्धः अविनामावः तस्य या स्मृतिः तद्र्पो यो वितकः तस्येव तद्गुगळक्षणम्। एतदुकं भवति-यथा गृहीतन्याप्तिकस्य पुंसो घूमदर्शनानन्तरं धूमकेतुप्रतिपत्तौ अन्तराङे विद्यमानस्यापि सन्बन्धवितर्कस्य अनुपरुक्षणम्, तथा ईहायामपि इति । तथा च विपक्षेऽपि 'अनुपरुस्पमाण-त्वात्' इत्यस्य साधनस्य सद्भावात् ईहा ततो न निराक्रियेत इति सावः इति 'केविदावस्ते। तेषां भूमदर्शना[न]न्तरं पावकप्रतिपत्तौ अनुपळक्षितसम्बन्धस्मृतिसङ्गावे <sup>व</sup>श्रूणेऽपि [१११स] १५ [य]दकस्माद् धूमदर्शनाद् अग्निरत्र इति ज्ञानं तद्दे वे ने बौद्धं प्रति #"प्रमाणान्तरम्" इसुषं कथन्न विरुप्येत ? यदा अनुपल्क्यमाणात् (णत्वात्) तत्त्वृति नेच्छति तदा तदुक्तं नान्यदेति चेत्, तदापि परप्रसिद्धस्य प्रकृतहेतुव्यभिचारविषयस्य अभावात् परस्य तत् प्रमाणान्तरं स्यात्, भवेत् (भवतः) पुनः ईहा हीयते इति समानाऽनिष्टापत्तिः । तस्मादन्यथा व्याख्यायते-लिङ्ग लिक्किसम्बन्धस्मृतिः परप्रसिद्ध्या उद्द एव उच्यते, तस्या वितर्कः विशेषाकाह्या तेन तुल्यं वर्तत २० इति तद्वत् । एततुक्तं भवति-यथा मीमांसकेन छिङ्गिछिङ्गिसामान्यसम्बन्धस्यृतिमिच्छता अनुपर क्यमाणेऽपि तद्वितंकना (तर्को न) सौगतेन निषिध्यते अपि तु इष्यते [एव] तथा प्रकृता ईहाऽपि इति । क्कत इति चेत् ? अत्राद्य-तद् इत्यादि । तस्याः तत्सम्बन्धस्मृतेः अन्यथा तद्वितर्कामार-प्रकारेण अनुपपत्तेः । एतद्पि कुतः १ इत्यत्राह-अतिर्कतं इत्यादि । न विद्यते तिर्कतं विशेष-काङ्कर्णं यस्याः सा वासी स्मृतिश्च तस्याः सकाशात् व्याप्तिः अनवयवेन लिङ्कलिङ्गिनोः सम्बन्धे २५ न सिच्येत् । कुत इति चेत् १ अत्राह—अप्रतिपत्तेः । अतर्कस्यतेः ज्यातेः अप्रतिमहणात् । निर्ह धूमस्य सामा (धूमसामा) न्यस्य अग्निसामान्येन ज्यातिष्रहणे सा गृहीता नाम । लिङ्गालिङ्गिसामा न्यस्यैव प्रतीतितो विशेषे अप्रवृत्तिप्रसङ्गादिति निरूपयिष्यते । एतत् 'वितर्कानुगत' इत्यादाविष [११२क] निदर्शनं द्रष्टव्यम् ।

ननु ज्याप्याऽप्रतिपत्तौ न ज्यापकप्रतिपत्तिरित कथगुज्यते—'वितर्कानुगत' इत्यादि । ३० अथ ज्याप्यप्रतिपत्तौ ज्यापकप्रतिपत्तिः, तर्हि ज्यापकसामान्यवत् ज्याप्यविशेषस्यापि अवग्रहेणा-वग्रहणात् किम् ईहादिना ? संशयाद्यमावः तस्मात् इति चेत् ; अत्राह—वर्ण इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) सन्ति । (२) व्याक्याकाराः । (३) गर्भस्येऽपि । (४) सहाककङ्कृतेवेन । (५) ईहारेः ।

### [ वर्णसंस्थानादिसामान्यं दूरस्यस्यावगृह्यते । तद्विदोषेहयाऽवायो तदमावेऽपि जातुचित् ॥७॥

यथैव हि व्यक्तिव्यतिरेकसामान्यद्शिनस्तद्जुपलक्षणमयुक्तं तद्दर्शनवलाद् भिन्नेपु द्रव्यादिषु अभिक्षप्रत्यययोत्पत्तेः, तथैव स्वलक्षणद्शिनस्तद्जुपलक्षणं तद्दर्शनवलाद्दन्य-व्यवच्छेद्विकल्पोत्पत्तेः । तद्जुमवेहितव्यपोहमात्मसात्कुर्वन् कथमजुपलक्षको नाम १ ५ स्वलक्षणद्शिनः स्वलक्षणोपलक्षणविकल्पमन्तरेणापि तद्दन्यापोहकल्पनायां जातिद्शि-नोऽपि तदुपलक्षणविकल्पमन्तरेणापि क्वतिक्वत् भिन्नेषु समवायिषु प्रत्ययः कथं विरु-क्येत १ कारणशक्तेरचिन्त्यत्वात् इतरत्रापि एतदेवोत्तरं विशेषाभावात् ।

वर्णाइच शुक्कादिः संस्थानं च कञ्चोदिः आदिशन्देन कर्मादिपरिप्रदः, नेषां सामान्यं सदशः परिणामः दूर्स्थस्य भावस्य अवगृद्धाते अवग्रहेण विषयीक्रियते । तथादि-दूरस्थ- १० वकाकादिविशेषणशुक्करुपाग्रहणेऽपि तद्र पसामान्यग्रहणम् पुरुपादिविशेषण-कञ्चोद्दर्शनं दूरे, तथा कर्मण्यपि योज्यम् । तम्र युक्तम्-'न्याप्याग्रतीतौ न्यापकाप्रतीतिः' इति । कथं तद्वगृद्धते १ इत्याद्द-तद्विशेषह्या इति । तस्य सामान्यस्य विशेषाः तेषु ईद्दा आकाह्वा तया सद्द । तर्दि तदीहातो नियमेन विशेषावायमायात् संशयाद्यमाय इति वेत् , अत्राह्-अवाय इत्यादि । अवाय एव तस्या (तस्य) वा कारणमृता शक्तिः तस्याः अभावेऽपि न केवछं भावे १५ जातुचित् कवाचित् न सर्वत् ।

नतु दूरस्यस्य न तत्सामान्यमवगृद्यते किन्तु स्वलक्षणमेव, केवलम् अंतद्वेतुफलन्यपोहसामान्यनिम्बयोत्पत्तेः तत्सामान्यमवगृद्यत इति ज्यवद्वारी मन्यते इति परंः, विभागकरणद्वारेण
कारिकार्यं समर्थयमान आह्—[११२स्व] यथैव हि इत्यादि । यथैव हि येनैव हि प्रकारेण
ज्यक्तिम्यो ज्यतिरेको भेदो यस्य तत्त तत्सामान्यं च तद्वरू इशेलस्य वैशेषिकादेः तद्दिश्चिनः २०
तस्य सामान्यस्य अनुपलक्षणम् अनिम्ययनम् अशुक्तम् अनुपणकम्, किन्तु उपलक्षणमेव युक्तम् ।
कृत पतत् १ इत्यत्राह—तद्दर्शन इत्यादि । तस्य सामान्यस्य दर्शनं तस्य बलं सामध्यं तस्मात्
भिन्नेषु वेशादिमेदवस्य । केपु १ इत्यत्राह—द्वयादिषु । इन्ज्यमदिः येषां गुणादीनां ते तथोक्ताः
वेपु, अभिन्नः प्रत्ययमहणग्रपलक्षणं तेन अमिघानोत्पत्तिः इत्यपि गृद्धते । पतदुक्तं भवति—
विशेषाः (च्याः) द्रज्यादयः विशेषणं सत्तादिसामान्यम्, न च त्वनुपलक्षिणं तेषु विशिष्टप्रत्ययदेतुः १५
इतरया दण्डानुपलक्षणेऽपि कचिद् 'दण्डी' इति प्रत्ययः स्यात् । न चैवम्, \*''नाऽगृहीतिविशेपणा विशेष्ये द्वद्धिः'' इति वचनात् इति, तथैव तेनैव प्रकारेण स्वलक्षणपद्विनः स्वलक्षणं पश्चिति इत्येवंशिलस्य सौगतस्य तद्नुपलक्षणम् स्वलक्षणात्रपलक्षणम् 'अग्रुक्तम्' इति सम्बन्धः । कृत
एतत् १ इत्यत्राह—तद्दर्शन इत्यादि । तस्य स्वलक्षणस्य यत् दर्शनं तद्धलात् तद्न्यव्यवच्छोद्विकर्योत्पत्तेः तस्य विवक्षितद्यण्डादिस्वलक्षणस्य अन्ये विज्ञातियाः कर्काद्यः तेषां तेश्यो वा ३०

<sup>(</sup>१) अतत्कारणकार्येच्यावृत्तिरूपस्य सामान्यस्य निश्चयः संजायते । (२) वीदः । (३) सत्ता-सामान्यं विद्योपणम् ।

व्यवच्छेदो व्यावृत्तिः तस्य विकस्पो निश्चयः तस्य वत्पत्तेः । नतु यदि नाम 'तद्वलात् तिः कर्पोत्पत्तिः [ ११३क ] तथापि न स्वल्य्यणोपल्य्यणं नियमामावादिति चेत् , अत्रह-तद् इत्यादि । तस्य स्वल्य्यणस्य अनुमवो दर्शनम् तेन ईहित आकाह्नितो यो व्यपोहो विजातीय-व्यावृत्तिः, अथवा व्यपोहिविध्यत्वाद् विकस्पो व्यपोहः, तम् आत्मसात्कुर्वन् सौगतः द्वथम् अनुः प्रत्यक्षको नाम अनिश्चायको नाम किन्तु वपल्यक एव । न सल् देवदत्तस्यानुपल्यणे तस्य यहत्त्वाद् व्यपोहः सिद्धः शक्यः प्रत्येतुम् , तत्प्रतीतौ न तदुपल्य्यणम् । अत्रायमिष्रायः-यदाऽयं सौगतः अनुमृतस्वल्य्यणस्य वपल्यको भवति तदा दूरस्थस्य वर्णसंस्था[ना]दिसामान्यस्य विकस्पतोऽपि प्रहणामावात् तद्प्रहणनिवन्धनः किमियं वलाका अहोस्वित् पताका, वलाकायं पताकाकेरेति (ताकवेति), तथा 'स्थाणुवा पुरुपो वा, पुरुषे स्थाणुरेव' इति संशयः विपर्ययो वा १० न भवेत् । न चैवम् , ततो दूरस्थस्य तत्सामान्यं प्रथमसवगृह्यते इति ।

अधुना परपक्षान्तरमाश्चस्य दूपयन्नाह—स्वलक्षण इत्यादि । स्वलक्षणदिर्शिनः तथागत-स्य स्वलक्षणस्य उपलक्षणं निश्चयनं येन यस्मिन् वा स तथोक्तः स नासौ विकल्पः तमन्तरेणाि तस्य विविक्षतस्वलक्षणस्य अन्यो विजातीयः तस्य अपोहो न्याष्टितः वैतिक्षपये विकल्पः तथाँ उच्यते तस्य कृत्यनायां क्रियमाणायां जातिद्शिनोऽपि [११३ख] वैशेषिकादेः १५ तदुपलक्षणिविक्रल्पमन्तरेणाि सामान्योपलक्षणिनश्चयमन्तरेणाि क्रुतिश्चत् कस्याश्चित् योग्यतायाः समवायिषु गोत्वादिसामान्यसम्बन्धवत्य नान्येषु, कथन्भूतेषु १ मिन्ने[पू] प्रत्ययः कथं विरुध्येत । कथमनुपलक्षितं सामान्यं तत्यत्ययहेतुरिति चेत् १ अत्राह—कारण इत्यादि । तत्यत्ययस्य कारणं सामान्यं तच्छक्तेः अचिन्त्यत्वात् । नजु दृष्टे वस्तुनि चोषे कारण्याश्चरेरिचिन्त्यत्वात्। वज्रक्षम्—

२० \*\*'यित्किञ्चिदात्माभिमतं दिवास (विधाय)'' [प्र० वार्तिकाछ० प्र०३६] इत्याहि । न च सामान्यं कचिद् दृष्टमिति चेत् , अत्राह—हत्तरत्रापि इति । न केवछं जातिवादिपक्षे अपि । च इतरत्रापि स्थळक्षणवादिपक्षेऽपि 'कारणञ्चकत्तेरचिन्त्यत्वात्' इत्येतदेवोत्तरमिति सन्यते । अथ मतं स्वसामान्यळक्षणयोः दर्शनादर्शनकृतविशेषसङ्गावात् कथमविशेषचोदनमिति चेत् ध अत्राह—विशेषाऽमावात् इति १ जातिवत् स्थळक्षणस्यापि दर्शनाऽमावात् , भवतो दृष्योपपि स्त्वसस्त्वं वा इति मन्यते । तन्त दर्शनजन्मना विकल्पनैव सामान्यं गृह्यत इति युक्तम्।

भवतु वा, तथापि स्वमतसिद्धिं दर्शयन्नाह- असतः इत्यादि ।

## [ असतः सद् व्यवच्छिन्यात् यथाऽनक्षविकल्पधीः । तथा स्पष्टाक्षधीः स्वार्थसन्निषेरतुमन्यताम् ॥८॥

दूरस्थस्य अर्थदर्शनं यदि असताः स्वविषयमपोहन्तीं किमप्यस्तीति विकल्पवुर्दिः ३० जनयेत् तथा दूरस्थदृष्टिरिप पुनः अशोषवस्तुस्वभावाजुपलम्भेऽपि सन्मात्रग्राहिणी संभा-

<sup>(</sup>१) दर्शनवळात् । (१) वर्षसंस्थानाविसामान्यम् । (३) अपोहविषयः। (१) 'अपोह' हस्तुच्यते । (५) 'निरुत्तरःतत्र कृतः परेण । वस्तुस्वमावैरिद्ध वाच्यमित्वं तथोत्तरे स्याद् विजयी समस्तः॥''-इति शेषः।

च्येत । न वै केवलमासन्नार्थदर्शी समिवनमाकारदर्शनिवशेपानेव नोपलक्षयित, [ किं तिहीं ] सत्तादिविकल्पविशेषानिप क्रमस्योपलक्षयितुमञ्च । \* "पञ्चन्नयमसाधारणमेव पश्यित" इति प्रतिज्ञाय कोश्यानं विधेयम् । उपहतेन्द्रियैः चन्द्रादेर्द्शनेऽपि तिष्ठिशेपाज्ञ-पल्ले । तत्र चन्द्राद्यदर्शनं कल्पयन् न केवलं रूपादिस्वलक्षणान्येव दृष्टे तत्प्रतिभासवैकल्यान्नोपलमते अपि तु स्ययमन्तःस्वलक्षणं च यथाश्रुत्तमप्रतिभासानात् । स्वभावनैरात्स्य- ५ कल्पनामाविशन् आत्मानमहीकपति । साध्य [अप्रसिद्धेः] । ततो विहरन्तथ कृतम् ! तस्मादणं किञ्चित् सेनचित् सदशपरिणामविशिष्टं पश्येत् , तिष्ठिशिष्टं प्रतीहमानो नावश्यं विशेषमयैति स्मरन्तिव । ]

असन्त (असतः) इत्युपछक्षणम् । तेन सर्वस्माद् अनिमताद् इति गृह्यते, सद् इति उपछक्षणम् सर्वस्याऽभिमतस्य । सद्विद्या च ( सद् उपयक्तिछन्द्यात् व्य )विच्छन्तं १० विचयीकुर्यात् । यथा येन योग्यताप्रकारेण [११४क] अनक्ष्मविकरूपधीः मानसी विकरूपछुद्धिरिति । अनक्षविक्षेषणं स्वमतापेक्ष्या न सौगतापेक्ष्या, 'तस्य हि सर्वा विकरूपधीः 'अनक्षेष इति विद्विक्षेपणमन्त्रयंकम् , तथा तेन प्रकारेण स्पष्टाक्ष्मधीः प्रत्यक्षयुद्धिः असतः सद् उपयक्तिष्टन्यात् इति सन्यन्यः । कृतः १ इत्यज्ञाह—स्वार्थसन्तिधेः । स्वमहणयोग्योऽ- थाः स्वार्थः तस्य सन्तिधेः योग्यदेशाचवस्यितेः । इति शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः, इत्येवम् अनुमन्यताम् १५ अभ्युपगन्यताम् ।

कारिकां विशृण्यकाह—'द्र' इत्यादि । द्रस्थस्य पुरुषस्य यदर्थदर्शनं कर्षं यदि विकल्पवुद्धं जनयेत् । कि कुर्वाणाम् ? अपोहन्तीस् । किस् ? इत्याह—स्वविषयस् । कृतः ? असतः
करिवणणादेः केवळात् नान्यतो न सतो व्यपोहन्ती [म्] । केन प्रकारेण ? इत्यप्राह—
किसपि अस्ति इति एवं तथा तेन प्रकारेण द्रस्थहिरिपि न केवळम् अनक्षविकल्पधीः संमा- २०
व्येत । कथंमृता ? सन्मात्रप्राहिणी । पुनः इति विवर्षे । कस्मिन् सति ? इत्यप्राह—अश्येपबस्तुस्वसावाऽनुप्रक्रसोऽपि न केवळं तद्यप्रक्रमो । अय मतम्—अनर्थविषयत्वाद् अनक्षविकल्पधीः
सथा युका नेन्द्रियद्विद्धः विपर्ययादिति चेत् ; न, तस्यां अपि वस्तुविपयत्वस्य प्रतिपाद्यिक्यमाणत्वात् । वक्ष्यति च—#'सम्यग्विचारिता वाक्यविकल्पास्तत्त्वगोचराः ।'' [सिद्धिवि०
५।४] इति । ततः स्थितम्—'वर्णसंस्थानादिसामान्सस्' इत्यादि ।

नतु दूरार्थदर्शने [११४ख] अनमहासमानो मा मृत् तदुपळक्षणात्, आसन्नार्थदर्शने तत् स्याद् विपर्यथादिति चेत्, अज्ञाह—नवै केवलम् इत्यादि । वै जन्दः शिरःकंष्म(कस्पे), न केवलमासन्नमर्थं पश्यति इत्येवं शी [छः] समझ निष्मञ्च तौ च तो आकारौ च सहशे-तरपरिणासाकारौ तयोद्श्रीनम् ग्रहणं तस्य निञ्चेषा अवप्रहादयः तानेव नोपलक्षयति, किं विहिं १ सत्तादिनिकल्पनिञ्चेषानिष सत्ता आदिर्येषां शन्दत्वादीनां तेषां विकल्पा न्यवसायाः ३०

<sup>(</sup>१) सीगतस्य । (२) व इन्द्रियजन्या, अपि तु मानसी निर्विकस्पनन्या वा । (३) वर्षसामर्थ्य-सञ्जन्नतवार्यजन्येव सा । (३) विकस्पतुद्धेरपि । (५) पृ० १३३ प० १ ।

त एव विशेषाः वानिप नोपळ्क्षयिति । एतदुक्तं भवति—यथा कचित् सत्त्वह्नेयत्वादिविकत्यान् क्रमभाविन वपळभ्य पुनः आसन्नार्थद्शीं युगपद् व्यवसायेऽपि क्रमेणैव तत्प्रवृत्तिदिति व्यवस्थापयित युगपद्नेकव्यावृत्तिविकल्पाऽसंभवात् तथा दूरे समविषमाकारदर्शनिवशेषान् क्रमेण जायमानानुपळभ्य आसन्नेऽपि तथी तान् व्यवस्थापयित, दृष्टेन अदृष्टिसद्वेरिनवारणादिति । अय मतम्—आसन्नार्थदर्शी यदि तद्दर्शनविशेषान् पश्यित किमिति तथैवे नावधारयित इति । व्यवस्थापयित, व्यवस्थापयित वथैवे नावधारयित इति । व्यवस्थापयित क्रमस्य उपळक्षयितुमशक्तेः इति । आसन्नार्थदर्शिनो ये तद्दर्शनविशेषाः तेषाम् सर्वादिविकल्पवत् क्रमस्य वपळक्षयितुमशक्तेः इति ।

स्यान्मतम्— आसन्नार्थदर्शी क्षणिकनिरंशपरमाणुस्वळक्षणमेव पश्यति इति [११५६] सद्दर्शनविशेपान् असत्त्वान्नोपळक्षयति न सत एव तत्कयमुच्यते—'सम' इति १ अत्राह-पश्य-१० स्रयम् इत्यादि । पश्यक्षयं सागतो छोको वा असाधारणमेव नान्यत् पश्यति इत्येतत् प्रतिज्ञाय कोशपानं विशेयम् औन्यतः तत्प्रतिपसेरसंभवादिति मावः । ततः 'सम' इत्यादि स्कम् ।

सांप्रतं परान्युपगतभ्रान्तेन्द्रियज्ञानबलेन सामान्यप्रहर्णं व्यवस्थापयन्नाह्-उपहतेन्द्रियै। इत्यादि । उपहतानि कामलादिना दूषितानि इन्द्रियाणि येषां तैः चन्द्रादेः आदिशब्देन बर्तुंब्र्लादे-र्दर्शनेऽपि न केवलम् अदर्शने, तथा तत्र उपहतेन्द्रियेषु आद्यं (चन्द्राद्यदर्शनं) वन्द्रादिवर्शनामार्व १५ कल्पयन् सौगतादिः, इतः कल्पयन् १ इत्यत्राह-तद् इत्यादि । तस्य चन्द्रदेविंश्वेषः एकलादि[ः] तस्य अनुपल्लिकः (क्येः।) वैद्नुपल्लक्यो चन्द्राद्यदर्शनम् , पक्तस्य गृहीतेतररूपद्रयाऽयोगादिवि मन्यते । किं करोति १ इत्यत्राह-न केवलम् इत्यावि । न केवलं रूपादिस्वलक्षणान्येव निर्णः क्षणिकरूपादिपरमाणूनेव नोपलभते, इत एतत् १ दृष्टे[:] । रूपादिदर्शनस्य तत्प्रतिमासवैदः ल्यात् परपरिकल्पितस्वळक्षणप्रतिमासविरहात्, 'उपहतेन्द्रियौरिव अनुपहतैरिप विहर्याऽवर्शनम्' २० इति सन्यते । मासूत् तस्य दर्शनं तथापि विज्ञानवादिनो न किञ्चित् तस्यतीति (नश्यतीति) चेत्, अंत्राह्-अपि तु इत्यादि । अपि तु किन्तु स्वयम् आत्मना अन्तःस्वलक्षणं च हान-[११५ख] स्वलक्षणमपि नोपल्यसे इति । कुत एतत् १ इत्यत्राह—यथा इत्यादि । यथाश्रुतं यथाम्युपगम [म् अ]प्रतिमासनाद् 'अन्तः स्वलक्षणस्य' इति सम्बन्धः। ति बिहिषि र्छन्यत्रापि विचारसाम्यात् शकलश्रूत्यता अस्तु इति चेत् , अत्राह—स्वमाव इत्यादि । झानझे-२५ ययोः स्वभावस्य स्वरूपस्य नैरात्स्यं नीरूपत्वं तस्य कल्पनाम् आविश्वन् सीगतः आत्मानम् अहीकयति । कुत एतत् १ इत्यत्राह-साध्य इत्यादि। ततो बहिरन्तश्र कृतम् ! अप्रतिभासेऽपि यथा सामान्यावमासनं तथा तहिङ्गोषानुपलम्मोऽपि चन्द्रादिदर्शनम् उपहतेन्द्रियौरीति कथन दृष्टिः सन्मात्रमाहिणी संमाञ्यत इति मन्यते । उपसंहारार्थमाह—'तस्मात्' इत्यादि । यत एवं तस्मात् अयं व्यवहारी किञ्चित् पुरुषादिकं केनचित् स्थाण्वादिना सह यः सहशपरिणामः तेन विशिष्टं ३० पश्येत्, तिद्विशिष्टं वत्परिणाममेदं वत्प्रति ईद्दमानोऽपि नाञ्चश्यं विशेषमवैति न विशेषोऽ

<sup>(</sup>१) क्रमेणैव । (२) क्रमेणैव । (३) समविषमाकारदर्शनविशेषान् । (४) मदापानाद्विता । (५) बौद्धाभिमत । (६) प्रकरवादिविशेषानुपछण्यौ । (७) बहिरयँस्य । (८) अन्तरपि ।

ų

बैायीभवति । निद्दर्शनमाह—स्मरन्नेव (रिश्नव) इति । यथा कथञ्चित्तत् स्मरन् केनिचित् सदश-परिणामेन तद्विशेषं प्रतीहमानोऽपि नावश्यं तद्विशेषं स्मरति तथा प्रकृतमपि इति ।

यदि नावश्यं विशेषमवैति किं तर्हि तत् स्यात् ? इत्यत्राह-समद्दर्टः इत्यादि ।

## [ समद्देविंदोषेहारेका स्वार्थाविनिश्चये । अतिर्स्मस्तद्ग्रहो भ्रान्तिरपि स्पष्टावमासिनी ॥९॥

च्यापकं स्वभावं पञ्चन् विशेषं प्रति पुनस्तदन्तरमीहमानो च्यवहारी नावश्यमवैति सामग्रीवैकव्यसंभवात् । तच्चेतरस्वभावा प्रतिपत्तिः संशीतिरनवस्थैव । अन्यथाप्रति-पत्तिः पुनर्विसंवादः। तच्चप्रतिपत्तिरवायः। सर्वञ्चेदमीहाविनामावि । सामान्यप्रत्यक्षात् विशेषाप्रत्यक्षात् विशेषस्यतेः सन्देहोषपत्तेः । ]

स्मष्टदेः अवमहाद् विशेषाकाह्या विशेषेहा, तस्याः किम् १ इत्याह—आरेकेति । १० 'विशेषेहा' इत्येतजात 'कं' विभक्ति [११६क] परिणामिमह संवध्यते । ततः तस्याः आरेका संशीतिः । कि सर्ववा सा ततो मवति । 'न' इत्याह—सार्थाविनिश्चये । स्वश्च्येत ईहा गृह्यते, स्वस्य अर्थः तदाकाह्वितो विशेषः तस्याऽविनिश्चये सित आरेका न विनिश्चये, कदाचित् ततः तिह्यत्मिष्ठयोऽपि वायत इत्यमिमायः । न केवलं तत आरेकैव किन्तु विपर्ययोऽपि इति वृश्येय-नाह—अतिस्मिस्तव् महो भ्रान्तिरिष इति । भ्रान्तिरिष विपर्ययोऽपि न केवलम् आरेकाऽ- १५ सायावेव ततो जायते इति । तत्स्वरूपं दृश्यितुमाह—अतिस्मिस्तव् महः [स्थाणौ] प्रवचादिमहः स्थायवे वतो जायते इति । तत्स्वरूपं दृश्यितुमाह—अतिस्मिस्तव् महः [स्थाणौ] प्रवचादिमहः स्थायवे वाह्यमहत् । न च तव् महोऽसिद्धः; प्रतिमासनात् । यथैव च एकेन ज्ञानेन अन्योऽ-न्यिभन्ननीलाधाकाराणां ज्याप्तिः तथा स्वतो सिन्नानां गृहीतिरिति निषेषितम् । निषेष्वयिद्यन्वित्वय्वतिद्वय्वतिद्व (वस्त्रमे (व्यते वैतत्—अ'अविभ्रमेऽ )सौगतं जगत्' [इत्यादिना] । सर्वविकल्पातीतत्वे स एव वोषः कथिन्वत् कृतिश्चर्यतिपत्ते । ततो विष्कृतिन्तम् सुपान्तव्यति सर्वं सुस्यम् । कथम्मूता २० सा १ इत्यत्रह—स्पष्टावमासिनी इति विश्वदा इति । अनेन अ'सहशुदर्शनप्रभवा सर्वािप मानितः मानसी'' इति वैनतं निरस्तम्, तस्याः स्पष्टावमासित्वाऽयोगात् । प्रतीयते च तंत्रम-वाऽपि मरीविकावौ जलादिभ्रान्तः तथावमासिनी ।

कारिकां विद्यणोति—व्यापक इत्यादि । [व्यापकस्वभावं] नाऽव्यापकस्वभावं साद्यवे-कत्वपरिणामस्वभावं प्रयम् विश्वेषं विद्वदं प्रति पुनः तद्न्तरमीहमानो व्यवहारी नावृत्यं २५ [११६ख] नियमेन अवैति निश्चिनोति 'विश्वेषम्' इति सम्बन्धः । कुत एतत् १ इत्यज्ञाह— सामग्री इत्यादि । विश्वेषे अवायस्य या सामग्री देशसिन्नधानादिळक्षणा वस्या विकल्प (वैकन्थ्य) संग्रवात् । संशयादीनां स्वरूपं प्रदृश्ये ईहात वत्यत्तिं दृश्येयन्नाह— तस्य (न्त्वे) इत्यादि । प्रतिपत्तिः संशीतिः । कर्यमूता १ तन्त्वेतरस्वमावा अनवस्यैव । 'व्यापकस्वभावम्' इति वचनात् व्याप्योऽपि स्वमावः, आध्वासस्तस्यं वैन्नान्वरीयकत्वात् । स चानेकः ततः सूस्यत ३०

<sup>(</sup>१) अवायात्मकनिइचयविषयो अवति । (२) 'का' इति पञ्चमीविश्यके. संज्ञा । (३) तुल्ला-"मानसं तदपीत्येके तेपां ग्रन्थो विरुध्यते । नीलहिचन्द्रादिधियां हेतुरह्माध्यपीत्ययम् ॥"-प्र०वा० ३।२९५ । (१) साहद्रयप्रसमापि । (५) स्पष्टा । (६) व्याप्यस्य । (७) व्यापकं विना असवनात् ।

(सूच्यते) व्यापकस्वभावे दृश्यमाने तत्त्वस्वभावो विवक्षितव्याप्यस्वभावः इतस्य [स]मार्वाः विवक्षितव्याप्यस्वभावः तयोर्न विद्यते अवस्था अवस्थितिर्यस्या सा तथोका उभयत्र दोस्रमः माना इत्यर्थः ।

'सामान्यविशेषात्मकतत्त्वप्रतीतिरिप संशीतिः' इत्येके, विनिरासार्थ एककारः, वर्त्वोः ५ तत्त्वेतरस्वभावावस्थारूपत्वात् । अन्यथा अन्येन वत्त्वस्वभावे इतरस्वभावप्रकारेण, इतरस्वमावे तत्त्वस्वभावप्रकारेण प्रतिपत्तिः पुनः विसंवादो विपर्ययः । तत्त्वप्रतिपत्तिः अवायः विक स्थितन्याप्यस्वभावनिर्णयोऽवायः । सर्वे निरवशेषं च इदं संशीत्यादिकम् ईष्टाऽविनामावि ।

नतु यदि नाम सँमदृष्टिः किमायातं येन अँवो विश्वेपेषु ईहावश्र आरेका स्वात्। नहि अन्यत्र हुन्देः अन्यत्र सा युक्ता, अन्यया घटरुन्देः पटे अवेत्। किंन, सामान्यदृष्टै विशेषे १० [११७क] यसुपल्लियलक्षणप्राप्तिः (प्तः) सन्तोपल्लम्यते तर्हि वैद्याव एव न तत्र ईहा आरेका वा। अय अन्यया [अ] दश्यातुपल्ल्येरेव संश्लीतिः इति कि 'स्महृष्ट्टोः' इत्यनेन १ न हि स्वर्गाद्गे तैद्दन्देः संशीतिः इति चेत्; अत्राह—सामान्य इत्यादि। 'व्यापकस्वमावं पश्यत्' इत्यतुवृत्तोः येषां विश्लेषाणाम् ईहा आरेका न तेषां व्यापकस्वमावं सामान्यम् इह गृष्ठते तत्र प्रस्यक्षा [वृ] दर्शनात्।

१५ अनेन 'न श्रन्यस्य दर्शने अन्यस्य सा युक्ता, अन्यथा घटदर्शने पटे सा भवेत्' हिंदः विन्निरस्तम् । न खळ यथा र्वत्सामान्यं विवक्षिवविशेषस्वभावं वथा पटः (घटः) पटस्वभाव हिंदः ईहमानस्य वद्व्याप्यविशेषान् आदातुं चेष्टमानस्य । अनेन यदुक्तम्—#''सामान्याऽदृशे विशेषाणां दृष्ट्याप्यविशेषान् आसावः स्यात् ।'' इति, तन्निरस्तम् , तदा आचार्येण वद्दृष्य-स्मतानस्युपगमात्, अन्यथा 'ईहमानस्य' इति न भूयात् । को हि नाम दृष्यं पच्यन्नेष २० आदातुसीहते ।

थत्युनरक्तम्—कं "एवं सति अदृश्यानुपल्जियते (च्छेरेव) संश्चात् कि सामान्य प्रत्यक्षात्" इत्यनेन इति, तदृष्येतेन निरस्तम्, तस्येतरस्वभाषव्यापक्रमवे (भाव) इर्शनावेष अनैकान्तिकहेतुवर्शनावि (द्, इतः) च तत्र नियमेन सन्देहो युक्ते न अदृश्यदर्शनावेव । अन्यवा अहृश्यपरंचतिन्यादेः अनुपल्लमाद्मावासिद्धेर्श्वतादिव्यवद्वारोच्छेदः स्वात् इति ।

२५ यचोक्तम् "-#"सामान्यप्रत्यक्षमन्तरेणापि क्रचित् संग्रयः।" इति तदिष त [११७४] सूक्तम् ; तत्रापि शव्दावन्यतो वा सामान्याप्रतिपत्तो "तदमावात् "समवाया (समया)दिर्गतः शास्त्रार्थसन्देहः अन्यया" । 'सामान्यप्रत्यक्षात्' इत्येतस्य वपलक्षणार्थत्वात् । एवसर्थं न #"वितः

<sup>(</sup>१) बौद्धादयः । (२) सासान्यविद्येपारमक्तरवत्रतीते. । (३) सामान्यवद्यंनम् । (४) अपकाव्यं (५) विद्योपस्य वामान्य एव । (६) उपकविष्ठक्षणप्राक्षात्वपुर्वान्यः । (०) सम्बद्धः । (४) अपकाव्यं एकः सामान्यस्य । (९) तुक्रवा-"ध्ययः अपविद्याप्यः । विद्याप्यः । विद्यापः । विद्यापः । विद्यापः । विद्यापः । विद्यापः । विद्यापः । विद्य

े कीतुगत'' [सिद्धिवि० २।६] इत्यायुक्तम् । आचार्यवित्रतिपत्त्यादेः समयोऽनेन चिन्तितः ।
'' विश्वेषाऽप्रत्यक्षात् तस्य सामान्यस्य ये विश्वेषाः तेपाम् [अप्रत्यक्षात् ] अवर्शनात् , इदमप्युपङक्षणम् तैद्रप्रहणस्य । विश्वेषस्यतेः विश्वेषयोः स्मरणात् सन्देहोपपत्तेः कारणात् 'सर्व चेद्रम्
' ईहाविनामावि' इति सम्बन्धः । तदुपङक्षणम् , तेन विपरीतविश्वेषस्यतेर्ध्रोन्त्युपपत्तेः इत्यादि
ह प्राह्मम् ।

े नतु यदीयं भ्रान्तिः तत्समरणपूर्विका, न तर्हि स्पष्टावमासिनी अनुमानवन् , अतोऽयुक्त-युक्तम्- भ्रान्तिर्पि स्पष्टावभासिनी इति चेत् , नः बळादिभ्रान्त्या व्यभिचारात् । नैया-विकस्य प्रत्यभिज्ञानेनैः कथमन्यथा तैद्ध्यक्षमिति ।

नतु संशयादिः स्पृतिविद्योषः, स च अविकल्पातुभवात् वस्तुस्वभावत इति किं तत्र ईह्येति १ पतदेवाह-निर्विकल्प इत्यादिना ।

### [ निर्विकल्पद्दष्टेरेव स्मृतौ वस्तुखभावतः । निराकाराववोधेन सजातीयस्मृतिर्ने किम् ॥१०॥

तद्दृष्टावेव दृष्टेषु व्यवहारप्रवृत्ती संवित्तिवलात् सजातीयस्पृत्यिमलापादेरिति कि प्राधाकारकल्पनया ? केवलमववोधमात्रं मावस्वमावतो प्रकृतस्पृतिहेतुः प्रतीयेत । कलपित्वापि विवयाकारं स विशेषो मृग्यः येन प्रतिविषयं भिद्येत अन्यथा अतिप्रसङ्गात् । १५ तेनैव संवेदनं प्रतिविषयार्थवेदनं स्थात् । यत उत्पन्नं झानं यवजातीयस्पृतिहेतुत्या व्यवहारयित तत्तस्य नेतरस्येति कृतोऽतिप्रसङ्गः, सदर्थाकारस्य स्वयमजुपलक्षितस्य स्मृतौ अमावानित्यायनात् । विश्ववे साकारदर्शनात् तदन्यत्र कल्पनायामितप्रसङ्गात् । तावतैव सर्वव्यवहारप्रसिद्धेस्तयैवास्तु इति चेत् ; स्वयमिमप्रेत्रज्ञान्तिमात्रासिद्धेः सर्वथाऽसम्बद्ध-प्रज्ञायस्तु अविद्यात एव विद्यासिद्धेरिनवारणात् अनिष्टानुपङ्गात् । आन्तिमात्रात् परमा- २० र्थतोऽसिद्धस्वमावात् प्रतीतिविषयसिन भावान् इदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापितुकामः सौगतः एकान्तेन अविकृत्य एवेत्यलमितप्रसङ्गेन । ]

निर्विकलपदृष्टेः अविकल्पानुमवाद् वस्तुस्वभावतः भावस्वामान्यादेव नान्यतः 
इति एवकारार्थः । सजातीयस्मृतौ सामान्यविषयविकल्पनुद्धौ अङ्गीक्रियमाणायाम् दूषणमिदमिति दर्षयत्राह—निराकार इत्यादि । निराकाराचचोधेन अर्थसारूप्यरहितदर्शनेन २५
हेतुत्यं (तुना) किन्न सजातीयस्मृतिः सर्वोऽपि [११८क] सामान्यविकल्पो 'ज्ञायते' इत्यध्याद्वार्यम्, जायत एव । इतः १ वस्तुस्वभावतः भावशकोरिति, येन कारणेन प्राह्माकारोऽर्थाकारोऽत्राववोधे कल्पते । ततो न मुक्तमेतत्—

<sup>(</sup>१) विशेषाग्रहणस्य । (२) "नष्टिं विशेषस्मृतिन्यतिरेवेणापरः संशयः, उमयांशायलम्यस्मृति-रूपावादस्य ।"--प्र० वार्तिकाळ० पृ० १८। (३) व्यक्षिचारः, तद्धिः स्मरणपूर्वकसपि प्रत्यक्षं स्पष्टायसासि ष । (३) प्रत्यसिञ्चानस् ।

#"स्मृतिश्वेद्दग्विषं ज्ञानं तस्याश्वात्यवाद् मवः । स चार्थाकाररहितः सेदानीं तद्वती कथम्।।" [प्र० वा० २।३७४] इति।

यथैव हि निराकारादनुभवात् कर्यं सा तद्वती आकारवती'; तथा सामान्याकाररिहताको तदाकारवती कथमिति समानम् । एवसर्थं च 'सजातीयस्मृतिः' इत्युक्तम् । 'वस्तुस्वमावतः' इत्यि ५ नोत्तरम्, अन्यथा निराकाराववोधात् तैव एव तद्वती र इति यत्किञ्चिदेतत् ।

कारिकां विवृण्वन्नाह—तेंद्दष्टावेव इत्यादि। निर्विकिल्पका दिष्टः तद्दृष्टिः तस्यां सत्यं पुनः थे दृष्टाः तेषु व्यवहारः [र]प्रवृत्तौ अङ्गीकियमाणायाम् । कृतः १ इत्यन्नाह—संविति इत्यादि। संवित्तेवेलं सामध्यम् तस्माद् या सजातीयस्मृतिः तस्या अभिलाप आदिशव्येत द्वेषपरिमदः तस्मात् इति किं दर्शनस्य ग्राह्माकारकल्पनया सारूप्यकल्पनया केवलं माह्मकरः श्रूत्यमववोधमात्रं भावस्यभावतो वस्तुक्षकः प्रकृतस्मृतिहेतुः सजातीयस्मरणकारणं प्रतीयेतः। होपमत्र चर्चितम् । तत्र साकारस्मृतेवैर्कां साकारं सिम्यति इति सन्यते ।

नतु मा भूत् साकारस्य तेर्वेशंनस्य साकारतासिद्धिः, तस्या अन्यथा सिद्धिः, प्रतिकर्भन्यस् स्थायाः तत् स्यात् इति । तदुक्तम्-[११८ख]

> #''अर्थेन घटपत्येनां निष्ठ सुमत्त्वाऽर्थस्त्यतास् । तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयस्त्यतां ॥'' [प्रव्वावशास्त्रक्षे] इति ।चेत्रः

अत्राह—कल्प्यित्वापि इत्यादि । न केवलम् अकल्पयित्वा किन्तु कल्प्यित्वापि विषया-कारं वर्शनस्य विषयसारूप्यं निश्चेषः अतिशयः सृग्यः सः अववोधो येन विश्चेषण प्रतिविषयं मिद्येत, अन्यथा अन्येन तिष्ठशेषान्येषणाभावप्रकारेण अतिप्रसङ्गात् । तवाकारात् प्रतिकर्मन्यन् स्थायाम् 'किन्न्वित्रीलकानं सकलस्य नीलस्य, सदाकारं वा झानं सर्तेः स्यात्' इति अतिप्रसङ्गः, वस्माद् विश्चेषो सुग्यः इति प्रतिकर्मन्यवस्थापि "अन्यया सिद्धेति भाषः । नतु भवतोऽपि अवने-षस्य निराकारस्य सर्वेत्राविश्चेषाद्विप्रसङ्गः समान इति चेत्, अत्राह—तेनैव इत्यादि । तेनैव योग्यताविश्चेपेणैव संवेदनं समीचीनं प्रतिनियतार्थवेदनं महणं स्यात् इति 'क्वतोऽविप्रसङ्गः' इति गत्वा सम्यन्धः । तेनैव च विशिष्टस्यृतिनिमित्तं स्थादिति क्वतोऽतिप्रसङ्गः ।

<sup>(</sup>१) इति दूषणं दीयते । (२) दर्शनात् । (३) वस्तुस्त्रमावादेव । (१) क्राकारवती स्वाद । (१) क्रुक्ता—"तद्दृष्टावेव इटेपु संविद्धामध्यंमाविकः । स्मरणाय् ध्यवहारश्चेदृदुमानं तथा सति।"—मध्यातिकारू ७० २४ । "येन वार्तिककार एवमाह्-सद्दृष्टायेव इटेपु संविद्धामध्यंमाविकः । स्वध्यागास्यः कारणास्मरणादित्यादिः"—स्वायवि० दी०टि०ए० ३१ । "क्षाह् य-सद्दृष्टावेवः" स्मरणादित्यादिः"—अ वार्वते"—सन्मति० टी० ए० ४९८ । "धुवल्लोक्तं इटेपु संविद्धामध्यंमाविनं स्मरणादित्यादिः"—अ वार्वते"—सन्मति० टी० ए० ४९८ । "धुवल्लोक्तं इटेपु संविद्धामध्यंमाविनं स्मरणादित्यादिः"—अ वार्वते । (७) वर्षां साकारं । (४) निर्विकष्टिरकामध्यंद्विद्धः । (९) "सान्यतं स्मर्थास्त्रम् ।"—प्रव्यापः ।"—प्रव्यापः । "सत्याद्वाधिवतेः प्रमाणं मेयस्पता ।"—सन्वोप० ए० ५१ । प्रकृतपादः-स्मर्थकुतुः ए० १६० । प्रमेयक० ए० १०७ । प्रकृत कन्द्रुष्ट १२ । स्मर्थकि० वि० प्र० १० १४० । सम्पर्यक्ति टी० ए० ११२ । स्मर्थक ए० १०७ । प्रकृतपादः-स्मर्थकि० टी० ए० ११२ । स्मर्थक ए० १०७ । प्रकृतपादः-स्मर्थकि० टी० ए० ११२ । स्मर्थक ए० १०७ । प्रकृतपादः-सम्पर्यक्ति टी० ए० ११२ । स्मर्थक ए० १०७ । प्रकृतपादः-समर्थक्ति स्मर्थकि० वि० प्र० १०० । प्रम्राविक टी० ए० ११२ । स्मर्थक । प्रवेदित्य सतः व्यक्ति स्मर्थक्ति स्मर्थः । (३१) योगवत्या । प्रमाणमी०ए०११ । सर्वत्व १९० १११ । वर्षत्व सतः व्यक्ति सतः व्यक्ति सावः । (३१) योगवत्या।

सांप्रतं नैयायिको मृत्या स्ि अतिप्रसङ्गं परिष्ठरन्नाष्ट्—यतः इत्यादि । यतः यस्मात् स्यूळ्त्वादिधमोपेतादर्थाद् उत्पन्नं ज्ञानं तस्यार्थस्य तत् न इतरस्य अजनकस्यार्थस्य इति हेतोः कृतोऽतिप्रसङ्गः इतरथा अनग्नेः घृमः स्यात् । अतजन्यत्वम् अन्यत्रापि ।

स्यान्मतम्—'यत उत्पन्नं तस्य तत्' इत्युच्यमाने इन्द्रियादेः स्यादिति, तत्राह—
`[११९क] यज्जातीय इत्यादि। यत्समानः यज्जातीयः तस्य स्मृतिहेतुतया व्यवहारयिति— ५
, व्यवहारे प्रवृत्तं जनं करोति तस्य तत् नेतरस्य इति कुतोऽतिप्रसङ्गः १ न चेन्द्रियादिः
सजातीयस्मृतिहेतुतया व्यवहारयित इति ।

ननु पदार्थान्तरं (यदार्थाकारं) झानं स्वयमनुभवात्मकं भवित वदा तेन अर्थो झातो भवित, त्र च तत्स्यतिहेतुर्नान्यथा, न चैतत् नैयायिकस्येति चेत् , अत्राह—तर्थे (सद्यें)त्यादि। सित (सन्) प्रतिनियतो नीजादिः अर्थः तस्य आकार इव आकारो यस्य झानस्य तत् तथोक्तं तस्य १० अनुपलक्षितस्य अनिश्चितस्य स्वयम् आत्मना अभावेन शश्यद्वादिनाऽनितिशायनात् । क १ स्मृतौ। तस्यां क्रियमाणायाम् अतिशयामावात् यत् उित्यक्तम् इ] त्यादि सन्यन्धः। यतदुक्तं भवित—यदि निर्विकस्पक्षं दर्शनं तद्विशयरिद्वतमि स्मृतिकारणं नैयायिककस्पितं चिक्र (तक्र) स्यात् इति, तर्हि विद्ववे अर्थामावेऽपि तद्वाकारदर्शनात् ससाकारो (न स आकारो) झानस्य प्रतिमासमानस्य गत्यन्तरामावात् । तदुक्तम्—

\*''अनर्थाकारशङ्का स्याद्प्यर्थवति चेतसि ।" [प्र०वा० २।३७१] इति चेत् ;

अत्राह्-विष्ठुवे इत्यादि । विष्ठुवे विश्वमद्द्यायां यत् साकारद्र्यं नस् अविकल्पकं ज्ञानमेवमर्थं च द्र्यां नमहणम्, अन्यथा ज्ञानमहणं न्याय्यम् तस्मात् तेन हेतुना तद्वा आिन्दर्, 'तद्' इत्ययं निपातः 'तस्य' इत्यस्यार्थे द्रष्टव्यः । तस्य प्राह्माकारस्य अन्यत्र जामद्याकाने कल्पनायां [११९ख] कियमाणायाम् अतिप्रसङ्गात् । यतः क्षतिश्चदिसद्वात् निद- २०
शैनात् यस्य कस्यविदर्थस्य सिद्धिप्रसङ्गादिति 'नैवं (तिनैव) संवेदनस्' इत्यादिना सम्बन्धः ।
विष्ठपेऽपि साकारदर्शनमसिद्धम् निराकारेण दर्शनेन तत्र क्षत्रिवद् आन्तेः घटादेरस्य एव
विद्विद्विष्ठ प्रहणात् इत्यमिप्रायः। तदुवतं न्या य वि नि इन ये-अ'न चैतद् यहिरेव, किं तिहैं विद्विदिरिव प्रतिमासते । कुत एतत् १ आन्ते [ः], तदन्यत्र समानस्' शिव ।

अत्राह् परें:-तावतैव इत्यादि । तावतैव असतः प्रतिमासनमात्रेणैव सर्वस्य प्रमाणे- २५ वरादिरूपस्य व्यवहारस्य मिण्याविकरूपरिचतस्य #"प्रामाण्यं व्यवहारेण" [प्र०वा० ११७] इत्यादि वचनात् प्रसिद्धेः कारणात् तथैवास्तु तेनैव निराकारेण झानेन असदेव घटादिकं गृह्यते इति प्रकारेणैव असु 'सर्वम्' इत्यव्याहारः इति एवं चेत्ः अत्राह आचार्यः-स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना यदमिप्रतम् अङ्गीकृतं म्रान्तिमात्रं सौगतेन तस्य असिद्धेः तदप्रतिपत्तेः कारणात् । किम् १ इत्याह-सर्वथा इत्यादि । सर्वथा सर्वेण प्रकारेण असम्बन्धं द्वः)स्य असम्बद्धं ३० वा प्रकारमात्रम् इति एवं निर्णातमेतत् प्रथमप्रस्तावे ।

<sup>(</sup>१) अर्थाकार । (२) दष्टान्तात् । (३) बौद्धः ।

Ro

वद्भिप्रेविसिद्धौ दूषणमाह—ब्रह्म इत्यादि । इदमत्र वात्पर्यम्—यथा विश्वमादेवं विश्वमिषिष्ठः वथा वा (चाऽ)विद्यात एव प्रत्यक्षादिङक्षणाया विद्याया ब्रह्मणो या सिद्धिः वस्या अनि-वारणाद् [१२०क] असंवद्धप्रलापमात्रम् इति । नतु भवतु वंत्विद्धिः, वयापि घटादित्व प्रविभासमानस्य वस्य विश्वमिद्धिः सिद्धं नैः समीहितमिति चेत्, अत्राह—अनिष्टानुपङ्गात् । ५ सौगतस्य इष्टम्—अनेकं क्षणिकं सर्वथा श्रान्तं ज्ञानम्, अनिष्टम्—एकमक्षणिकं व्यापकमश्रान्तं श्रहातत्त्वम्, अस्य अनुषद्गात् 'वन्मात्रम्' इति सम्बन्धः । यथा सङ् प्रान्तिः श्रान्तेः प्रतीयमानापि न भ्रान्तिः तथा ब्रह्मतत्त्वमिष् इति मन्यते ।

ति दे अन्तिरिप न कुतिद्वत् प्रतीयते इति वेत्; अत्राह—आन्तिमात्रात् इत्यादि । आन्तिरेव तस्मात् । कथंमूतात् ? प्रमार्थतः तत्त्वतोऽसिद्धस्वभावात् अनिश्चितस्यात् प्रतीति१० विपर्यासेन स्वप्नादिदशा[विप]यासेन 'स्वप्नादिदशायां आन्तं ज्ञानं न जामदशायाम्' इतिवेधं प्रतीतिः क्षेतिको प्रसिद्धिः तस्याः स्वप्नादिवद् अन्यदा विभान्तं ज्ञानम् अन्यदेव वा स्वप्नादाः विप अभान्तम् इति यो विपर्ययः तेन भावान् नवेतररूपानधानिकत्त्या (चेतनेतररूपानधानिक इदन्त्या) स्वाभिमतस्वभावतया नेदन्त्या न पराभिमतस्वभावतया ना शब्दः पूर्वसमुख्यार्थः व्यवस्थापयितुकामः सौगतः एका[न्ते]न अवद्यंभावेन अविकलप एव परामर्गक्षन्य १५ ए[व] । यदि वा ईषद्सिद्धोन्मेषोऽयम् इस्येवम् अस्तं पर्याप्तम् अतिप्रसङ्गेन । ततो 'निराक्तारावचोचेन' इत्यादि स्थितम् ।

निर्विकल्पदर्शनात् सजातीयस्प्रतौ न [१२०स्र] केवळमनुमवस्य प्राधाकारनेकल्यम् अपि तु तस्यापि इति दर्शयकाह—सर्वेतः इत्यादि ।

# [ सर्वतः सर्वेण सर्व विलक्षणमलक्षयन् । योघात्मा चेत्स्यतेर्हेतुः सन्निकर्षस्तथा न किम् ॥११॥

वस्तुस्वभावत एव समनन्तरप्रत्ययोऽवग्रहादिमतिः स्वयम् इन्द्रियार्थसिकर्भिनि शिष्टः स्मृत्यादिव्यवहारहेतुः, सामग्रीविशोपात् वासनाप्रवोधवैश्वद्यसंभवात् स्वप्नादिवत्। तद्यं स्पष्टावितयस्वग्राह्यविश्वेपान्वयप्रतिमासवासनाप्रवोधञ्च साक्षात् दर्शनिनिमित्तो भवन् अनेकान्ततन्तं प्रतिष्ठापयति । ]

२५ सर्वतः सजातीयाद् विजातीयाच सर्वेण नीळादिप्रकारेण इव सदादिप्रकारेणापि सर्वं स्विविषयामिमतमशेषं विल्रक्षणं व्याष्ट्रचरूपम् अलक्ष्ययन् अनिश्चिन्वम् । कौऽसी १ बोधातमा निर्विकल्पो वोधः स्मृतः स्मरणस्य हेतुः चेद् यदि सक्षिक्षः इन्द्रियार्थसंप्रयोगः तथा तेन वस्तुस्वमावप्रकारेण न किं स्मृतिहेतुः १ स्यादेव । तथा च अनुभववैकल्यं (फल्यं) तथा तद्छक्षयः (क्षयतो) नास्य वतः चेतनत्वक्रतो विशेष इति मन्यते ।

३० कारिकायाः सुगमत्वाद् व्याख्यानमकृत्वाः प्रकृतमर्थसुपसंहरन्नाह-नस्तुस्वभावत एव न सारूप्यादेः इति एवकारार्थः, समनन्तरप्रत्ययः—समः ज्ञानत्वेन अनन्तरः व्यादानत्वेन

<sup>(</sup>१) ब्रह्मसिद्धिः । (२) विस्रमवादिनाम् । (३) सक्रिकर्यात् ।

प्रत्ययः अवग्रहादिमतिः बोधः, कथन्यूदः ? इत्यत्राह—खयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना न सांख्यस्य इव पारम्पर्येण इन्द्रियार्थसिक्षिकपीतिश्चिष्टः स्वव्यापारे नोत्पत्तौ इति चिन्तितम् । तदः तैद्विशिष्टो(प्ट)मानसाध्यक्षप्रत्ययपरित्यागः स्मृत्यादिव्यवहारहेतुः स्वृतिः आदिर्यस्य प्रत्य-भिक्षानादेः स एव तेन वा व्यवहारस्य हेतुः ।

स्यान्मतम् — अवग्रहादिग्रत्ययः सामान्यविशेषात्मवस्तुविपयत्वेन सविकल्पक इति वैशद्य- ५ विरहात् कथं विहिशिष्टं इति १ तग्रह—सामग्री इत्यादि । सामग्रथा [१२१क] इन्द्रियार्थसिन्न- कपीविलक्षणायाः विशेषात् हेतोः वासनाग्रवोधवैश्वद्यसंभवात् विहिशिष्ट इति सम्बन्धः । अत्र दृष्टान्तमाह—स्वप्नादिवत् इति । आदिशब्देन कामशोकादिविप्रवपिष्टः । स्यादेवत्—'वासना- निमित्तत्वेन प्रत्ययस्य स्वप्तादिवद् आन्तता स्यात्' इति, तत्राह—तद्यम् इत्यादि । तत् तस्मात् इन्द्रियार्थसिन्नकर्षादिसामग्रीविशेषाद् अयम् अवमहादिप्रत्ययामिष्ठानः अवित्रथोऽआन्तः स्पृष्टो १० विश्वदः स्वस्य ग्राह्यो (ह्यो) विश्वपान्वयो भेदाभेदौ तयोः प्रतिमासः यस्मिन् स वासौ वासना- प्रवोधश्च पुनः अस्य अवित्रथ इत्यादिना यसः । एतदुक्तं भवति— यद्यपि अर्थप्रत्ययो वासनातो जायते तथापि न आन्तः सामग्रीविशेषादुत्यतेः स्वप्नादौ असंमविन इति । नद्य पूर्वदर्शनात् नाहितवासनाप्रयोधः परदर्शनात् नेन्द्रयार्थसिन्नकर्षादिति चेत्; अत्राह—साक्षात् इत्यादि । साक्षाद् अल्यवधानेन देशनिमित्तो मवतु (त्) तत्प्रवोधः अनेकान्ततत्त्वं प्रतिष्ठापयति १५ अनेकान्तदर्शनाद् अपरस्य दर्शनस्य तैन्निमत्तस्य अभावादिति भावः ।

एतवेव वृश्चयन्नाह-न प्रद्यामः इत्यादि ।

[ न पश्यामः क्वचित् किञ्चित् सामान्यं वा स्वलक्षणम् । जात्यन्तरं तु पश्यामः ततोऽनेकान्तहेतवः ॥१२॥

यथोक्तं स्वरुक्षणं सामान्यरुक्षणंवा न कचित् कदाचित् पश्यामः प्रत्यक्षे वर्णसंस्था- २० दिविचित्रमन्वयिनम्वपरुक्षयामः । स्वपरप्रतिवोधं प्रत्यक्षं कथिन्चदप्रमाणयन् प्रमाणान्तरं कथमविष्ठेत ? स्वतः सिद्धस्य कस्यचिदन्यथानुपपिचिवकित् परोक्षार्थप्रतिपत्तिरनुमानं न पुनरनुषपन्तम् । प्रत्यक्षस्य आत्मिनि परत्र वा कथित् परमार्थसिद्धौ कथं तिन्मध्यै-कान्तं अन्यानपेक्ष्यं साधयेत् यतोऽयं यथादर्धनमेव मानमेयफरुस्थितिः क्रियते न पुनर्य-थातत्त्वमिति त्र्यात् । यथेहितं प्रमाणातीतं परमात्मतत्त्वमन्यथावा कथयतः परस्यापि न २५ वक्त्रं वक्रीमवित यतः स्वरुक्षणान्येव यथारुक्षणं सिच्येयुः । ]

न पश्यामः क्वचिद् बहिरन्तर्वा किञ्चित् परमपरं वा न्यक्तिभ्यो भिन्नं तद्रहितं वा सामान्यं वाशन्यो भिन्नप्रकमः 'स्वलक्षणाम्' इत्यस्य अनन्तरं द्रप्टन्यः। ततः स्वलक्षणं [१२१ख] वा न पश्यामः। किञ्चित् कल्पितं परमार्थेल्पं वा। इवार्थो वा, सामान्यमिव स्वलक्षणं न पश्यामः। यथान्यासं भिन्नप्रकमो वा। कि तिहैं पश्यथ १ इत्यत्राह्— जात्य- ३०

<sup>(</sup>१) इन्द्रियार्थसिक्षकर्थरिष्टित । (२) इन्द्रियार्थसिक्षकर्पविशिष्टः । (३) क्मेधारयसमासः । (१) मनति । (५) दर्शनं निमिर्च यस्य । (६) वासनाप्रवोधकारणभूतस्य ।

न्तरं तु अनेकान्तं पुनः पञ्चामः। अनेन तदेकान्तायावसाधने विरुद्धोपलव्धि दर्शयति। व केनलमध्यक्र (ध्यक्ष) मेव नैकान्त (अनेकान्तं पश्यतीति) जातं परितोषम्, अपि तु सर्विष्ट्वसीर इति दर्शयन्नाह—ततः इत्यादि । ततः तस्मात्त्यायद् [तस्मान्न्यायाद्] अनेकान्तस्य हेतवः 'सर्वेऽपि सम्बन्धिनः' इति वाक्यशेषः।

कारिकार्थं प्रकटयन्नाह-'यथोक्तम्' इत्यादि । यथा येन प्रकारेण सौगतेन स्त्रवस्र्ण नैयायिकादिना सामान्यलक्षणं च उक्तं कदाचिद् व्यवहारदशायां परमार्थदशायां व क्षचित न पश्यामः १ कुत एतत् १ इत्यत्राह-प्रत्यक्ष इत्यादि । एतद्पि कुतः १ इत्यत्राह-वर्ण इत्यादि। वर्णी नीलादिः संस्थानं वर्तुलत्वादि आदिशन्दः प्रत्येकमभिसम्बन्यते तेन [एकत्र] रसादेः अन्यत्र नव-पुराणादिमेदस्य परिमद्दः तेन विचित्रं शबलम् । कथंमृतम् १ अन्वयिनम् उपलक्ष्यामो १० यत इति । वनादिवत् प्रत्ययवत् भ्रान्तं तदुपछक्षणमिति चेत्; अत्राह-स्वप्र इत्यादे । स्वप्रयो प्रतिबोधः महणं येन थस्मिन् वा तत्तवोक्तम्। किं तद् १ इत्याह प्रत्यक्षम्। कथिन्वत् केनारि प्रत्यक्षप्रकारेण अनुमानप्रकारेण वा अप्रमाणयन् अप्रमाणं कुर्वेन कथयन वा [१२२क] प्रमा णान्तरम् अस्मात् प्रत्यक्षप्रमाणात् अन्यद् अविकल्पदर्शतम् अनुमानं च तदन्तरं कथं नैव अर् तिष्ठेत प्रतिप्रापयेन् सौगतः । \*''श्रदः प्रतिष्ठायाम्'' इति दविधिः । नतु उक्तन्यायाः १५ वद्यपि वर्शनं नावतिष्ठेत अनुमानं सविकल्पकमातिष्ठेत इति चेत्, अन्नाह-स्वत इत्यावि। स्वतो न साधानान्तरात् कस्यचित् कार्यस्य इतरस्य वा लिङ्गस्य सिद्धस्य निश्चितस्य वा अन्यथानुपपचिवितर्कः तस्मात् परोक्षार्थप्रतिपचिः अनुमानं त (न) पुनः अनुमानमनुप-पन्नम् प्रत्यश्चस्य आत्मिन स्वस्वरूपे परत्र वा धर्मादी कथाठ्यत् सदादिरूपेण न क्षणम-क्रमकारेण परमार्थिमि (सिद्धौ) क्रियमाणायाम् अन्यानपेक्ष्यामं (क्ष्यम् अपेक्षाम)न्तरेण, २० वर्चितमेतल् \* ''सिद्धं यस परापेक्ष्यम्'' [सिद्धिवि० १।२३] इत्यादिना । क्यं नैव तन्मिध्यैकान्तं प्रत्यक्षविश्रमैकान्तं साध्येत् ? नहि स्वयमनुपपन्नम् अन्यद् व्यवस्थापयि अविप्रसङ्गात् यतः तत्साधनाद्यं सौगतः-

### #''यथाद्र्श्वनमेव (भेवेयं) मानमेयफलस्थितिः । क्रियते प्र० वा० २।३५७]

२५ न पुनर्थथातस्वमा (स्वं) क्रियते इति एवं मूयात् इति । नैनु व्यवहारिणापि (णोऽपि) न <sup>४</sup>भावतोऽनुमानमस्ति । यदि पुनः अविचारितरमणीयं तेन व्यवहारप्रसिद्ध्ययं तैदाशीयते तर्हि मयापि तथैनेति न दोष इति चेत् ; अत्राह—यथेहितम् इत्यादि । ईहितस्य स्वेच्छा- विवयीक्रतस्य अनतिक्रमेण यथेहितम् प्रमाणासीतम् अप्रमाणम् प्रमात्मतस्वं व्रक्षतस्वम् अन्यथा वा [१२२ ख]प्रधानादिप्रकारेण वा कथ्यतो वचनमात्रेण प्रतिपादयतः प्रस्थापि

<sup>(</sup>१) 'वत् इति विरर्थंकं साति, वक्तादिमत्वयो यया आन्तः केवळं ससृहाळम्बनः वृक्षादिव्यति-रेकेण वनस्य स्वतन्त्रस्थायावात् । (२) <sup>ध्</sup>श्चितवस्राचापि प्राक्षप्राहकसंविदास्<sup>भ</sup> इति घोषः । (१) नतु इति वितर्के । (४) परसार्थेतः । (५) अनुसानं स्वीक्रियते ।

ंपुर्ववाद्यदेतनादिनोऽपि । न केवलं सौगतस्य न वक्त्रं वक्रीमवृति । एतदुक्तं भवति-यथा-[ऽ]प्रमाणकं विश्रममात्रं परप्रसिद्धादप्रमाणात् अनुमानात् सौगतस्य सिध्यति परमार्थेतः तथा परस्यापि व्यवहारिश्रसिद्धवचनादेः पुरुषाद्यद्वैतादि सिध्यति । 'न खलु व्यवहारी वचनेनापि विना जीवितुं क्षणमते (क्षमते) इति निवेद्यिष्यते । यतो वक्त्रस्य वक्रीमावात् स्वलक्षणान्येव · नान्यत् यथालक्षणं सिक्ष्येयुः । 'यतः' इति वा आक्षेपे नैव सिन्येयुरिति ।

एतेन 'भ्रान्तेतरिववेकैकान्तं कथं साधयेत्' इति प्रत्येयम् । 'प्रतिभासात्' इति चेत् , अत्राह-यथेहितम् इत्यादि । अत्रायमिशायः-यथा विश्वमेतराकारक्र्त्यं स्वसंवेदनमात्रं प्रति-भासात् सिध्यति तथा प्रमाणातीतमन्यथा वा सप्रमाणं वा पुरुषादितत्त्वं सिध्यति । शेषं पूर्ववत्। सदनन्तरोक्तं स्वपरप्रतिबोधं प्रत्यक्षं प्रमाणयितव्यम् ।

तचरित्रैक (तचित्रैक) ज्ञानप्रसादाद् अवग्रहाचात्मकमेकं प्रसाध्य अञ्चना अन्यथा साध- १० यजाह-फलानुसेय इत्यादि ।

#### [ फलानुमेयक्तक्त्यातम भेदेहात्मना च किस्। स्वार्थसंवित्प्रत्यक्षं नैकं सह कमेण वा ॥१३॥

स्वार्थलक्षणप्रत्यक्षं स्वलक्षणं स्वफलातुमेयसामध्यत्मकं यद्येकं स्यात् सिमहिता-र्थंसामान्यनिशेपावप्रहेहार्थात्मकमेकं कथक भवेत् ? यतो विशेपदर्शनादेव तिद्वेपरीत- १५ तच्चारोपंज्यवच्छेदस्यृतिः करप्येत। परस्परविरोधस्वभावै कत्वसिद्धौ सहक्रमास्यां विचित्र-विवर्तपरमार्थिकस्वमावमावप्रतिपत्तेरप्रतिपेधात् । तदेतद् ः फथिश्व तादात्म्यादवग्रहादी-नाम् । शक्तिशक्तिमतोर्मेदे सम्बन्धासिद्धेः, अमेदैकान्ते व्यक्तिव्यक्त्या व्यक्तिः परोक्षेव शक्तिनत् प्रसन्येत । संबुतेरपराघोऽयम् यदिमां संबुणोति पारिमण्डल्यादिनदिति शक्तेः संवृतिरियं शक्तिमसंवृष्यन्ती तदनेकान्तर्वं प्रसाययति । तदयं समारोपः प्रत्यक्षे क्षणिकः २० पारिमण्डल्यादौ भुवन् एकान्तकल्पनामस्तं गमयति । प्रत्यक्षस्य नीलादिसमारोपविवे-कस्यैन व्यवसायात्मकत्वात् । दृष्टे ः स्वलक्षणः ]

स्तशन्देन एकान्तनादी गृह्यते तस्यायेथीया (तस्मै अर्था याः) स्वसंविदः तासां सम्बन्धि यम् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षपरिच्छेद्यम् । [कर्यं] भूतम् <sup>१</sup> इत्याद्य-फलः इत्यादि । फलेन अनुमेया [१२३क१] शक्तिः आत्मा स्वमानो यस्य वत्त्रयोक्तं सह वा युगपदिव २५ तत्त्रस्यक्षं क्रमेणैकं किं न स्यादेव । केन १ इत्यज्ञाह-मेदेहात्म्यना । भेदस्य विशेषस्य ईहा तद्माकोऽर्थपर्यायः तैयोच्यते ज्ञानपर्यायनिशेषस्त्व, सैव आस्प्रा स्त्रमानः तेन, च शञ्दाद् अवप्रहावायाद्यात्मना किन्न स्यात् इत्यर्थः प्रतिपादाः।

कारिकां विदृण्वन्नाइ—स्वार्ध इत्यादि । स्वज्ञन्दः पूर्ववद् न्याक्वेयः । तस्य अर्थरेव (एव) लक्षणम् अर्थस्वरूपं यत् प्रत्यत्तं स्वलक्षणं स्वस्वरूपं यत् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षप्रमाणप्रमितं वत् ३० स्वफलाजुमेयसामध्यीत्मकं स्वम् आत्मीयं यत् फलं तेन अनुमेयं यत् सामध्येम् तदात्मकम्।

<sup>(</sup>१) ब्रह्मवादिन, सांख्यस्य वा । (२) 'ईहा' इत्युच्यते । १९

आत्मशब्देन सामध्यस्य र्षद्वतो भेदैकान्तं निरस्यित, तैत्र तदयोगात्। न खल्ज ततो मिनं सामध्यं युक्तम्, भावस्य तैनिष्ठत्वाद् अँन्यथा सर्वं सर्वस्य तत् स्यात्, समवायस्य निषेषात् संवैत्राऽविशेषाच । अथ तैद्विशेषेऽपि किञ्चित् (किचित्) कस्यचित् सामध्येम् । इत एतत्। चित्रत्वाद् भावशक्तीनिमिति चेत्; किं पुनः तद्वतः तस्य च अन्याः पृथग्भूताः शक्त्यः सन्तियेनै-५ वम् १ [तथा चेत्] स एव दोषः अनवस्था वा । अपृथग्भूताश्चेत् ; तथा आधं सामध्येम् इति साधूक्तम्—तद्वात्मक्रमिति ।

नतु 'फछातुमेयसामध्यात्मकम्' इत्येवास्तु कि स्वश्च्देन छोकवत्तरेणापि (वत्तव्तरेणापि) तदर्थगतेः । न खछ छोको धूमादमि प्रतिपद्यमानमेव वदति 'पावकोऽत्र स्वधूमात्' इति चेत् ; उच्यते—[१२३ स १] अन्यमतिविधार्थत्वाददोषः । 'अनेकशक्त्यात्मकस्य मावस्य १० अनेकं फछं तस्माद् एकशक्त्यात्मकमेवातुमानम्' ''इत्यन्येषां वर्शनम्; तिनिषेधार्थं स्वववन्तिति । यदि एकं स्यात् भवेत् । अत्रोत्तरम्—सिनिहित इत्यादि । सिनिहितोऽर्थो घटापि तस्य सामान्यविश्चेषौ तावेवाप्रहेतयोर्थायात्याय (तावेव अवग्रहेहयोरथौ) तदात्मकमेकं कथन भवेत् १ स्यादेव । उपल्यक्षणमेतत् , अवायाचात्मकमपि भवेत् । यतः ववनवनात विश्चेषदर्शनादेव वर्शनम् आश्वित्येव कर्ययेत । किम् १ इत्याह—तद् इत्यादि । तेषु विशेषु १५ विपरीतस्येव [त]न्तस्य आरोपः तस्य व्यवच्छेद्स्मृतिः क्षणिकत्वात्रमा नैव कस्य्येत, यत इत्यस्य आक्षेपार्थत्वात् , तद्विपरीतज्ञानस्य समारोपत्वासिद्धरिति मावः । कृत यतत् १ इत्यन्तस्य परस्पर् इत्यादि । परस्परम् अन्योन्यं विरोधो ययोः प्रत्यक्षातुमेययोः स्वभावयोः एकत्वस्य तादात्म्यस्य सिद्धौ सहक्रमाभ्यां विचित्रविवर्तपरमार्थैकस्वमावमावप्रतिपत्तरप्रिविषात्। ततो निराक्रतमेतत—

भ "नो चेद् भ्रान्तिनिमिचेनं" [प्र० वा० ३।४३] इत्यादि ।

वपसंद्यायभाद—तदेतद् इत्यादि । सुगमम् । कुत पतत् १ इत्यादि— कथिनचादात्म्याद् पकत्वाद् अवग्रहादीनाम् । नतु शक्ति-शक्तिमतोर्भेदैकान्तिनेषेषे अभेद एव इति न
'पैक्षान्तरसंभव इति न युक्तं 'फलानुमेय' इत्यादि इति चेत् ; अत्राद्य-शक्तिशक्तिमतोः भेदे
नैयायिकोपगते या [१२३क २] सम्बन्धासिद्धिः तस्याः सकाशात् यः सौगतेन तयोः
२५ अभेदैकान्तोऽभ्युपगतः तस्मिन् सति व्यक्तिः (क्तः) चेतनस्य इतस्य वा व्यक्त्या वुद्ध्या
विषयीकियमाणे स्वभावे व्यक्तिः परोक्षेव अद्यक्षिय शक्तिवत् प्रसच्येत । तथा व सर्वभावव्यवद्वादिवलोप इति मन्यते । तथा प्रत्यक्षेव शक्तिः व्यक्तियत् प्रसच्येत । तथा भ "हेतुना यः"

<sup>(</sup>१) सामध्यंवतो कृष्यात्। (२) मेदैकान्ते सामध्यं-सामध्यंवद्वावाऽयोगात्। (३) सामध्यं-स्वस्थात् । (३) मेदेऽपि 'तस्येति' स्वीकारे। (५) नित्वत्वात् व्यापकत्वादेकत्वात्व सर्वं प्रति समाना समावा इति मावः। (६) मेदाविकोषेऽपि। (७) इष्यतास्। (८) स्वसव्यं विनापि। (९) प्रवस्य विवस्यानुमानस्। (१०) नैयायिकाचां दर्शनस्। (११) "संयोज्येत गुणान्तरस्। क्को वा स्वताकारो स्वस्यास्यर्थदर्शनात्॥" इति क्षेषः। (११) मेदामेदवाद। (१३) "कार्योपादोऽनुमीयते। वधान्तराव-विक्षत्वात् स स्वमावोऽसुवर्षितः॥" इति क्षेषः।

समग्रेण'' [प्र०वा० २।६] इत्यादि । #''द्विष्ठसम्बन्धसंवित्तिः'' [प्र० वार्तिकाळ० १।१] इत्यादि च प्रवते ।

अत्र परमतमाशकृते-इक्तः प्रत्यक्षत्वेऽपि संवृतः विपरीतकल्पनायाम् (याः) अयमपराघो दोषः यद् यसमाद् इमां शक्ति संवृणोति पारिमण्डल्यादिवत् । अत्र आदिशव्देन क्षणिक-त्वादिपरिप्रदः इति एवं नेत् , अत्राह्-शक्तिः इत्यादि । शक्तिः (क्तिः) संवृतिः संवरणम् इयं ५ परेण वच्यमाना । किं करोति १ इत्याह-तस्य अनन्तरस्य अनेकान्तत्वं प्रसाधयति । किं क्वति १ इत्याह-शक्तिमसंवृण्यन्ती । तदेवं निश्चितेतरत्वेन गृहीतेतरं रूपं स्यात् इत्यर्थः । दृष्टान्तं दृष्यशाह-पारिमण्डल्ये [त्या] दि । परोपहसनपरमेतत् । व्यसंद्वार्यभाह-तद् इत्यादि । यत एवं तत् वस्मात् अयं समारोषः विपरीतारोपः प्रत्यक्षे दर्शनगोचरे क्षणिकपारिमण्डल्यादौ भवन् नीकामावन्ते (भवक् न नीकादावित्ये)कान्तकल्पनाम् अस्तंगमयित, अनेकान्तसिद्धोरित मन्यते । १०

नतु स्याव्यंदोषो यदि समारोपविवेकव[त्] निश्चितं ग्रहीतमन्पश्यश्चलैवम् (ग्रहीतं पश्येत् व चैवम्) अन्ययाप्यदोषात् इति चेत् , अत्राह्—प्रत्यक्षस्य इत्यादि । [१२३छ२] प्रत्यक्षस्य नीलादौ न क्षणिकत्वादौ समारोपस्य अनीलाधारोपस्य विवेको यस्मिन् येन वा तस्यैष् नान्यस्य व्यवसायात्मकत्वाद् व्यवसितस्यैष प्रत्यक्षत्यात् इत्यहिप्रपाताम् (इत्यतिप्रसङ्गात् ताम्) 'अस्तंगमयति' इति स्तम्बन्धः ।

नतु प्रत्यक्षाद् व्यवसायोज्जवः, तत्र कथं वत्तवात्मकमितिचेत्, अत्राह्—हृष्टेः हत्यादि । चिन्तितमेतत् प्रथमप्रस्तावे । इतरहच (च) न दृष्टेरविकस्पिकायाः विकल्प इति वृशेयक्राह्— स्वलक्षण इत्यादि । एतव्पि तत्रैव निरूपितम् ।

यवमवप्रह्मीहां च व्यवस्थाप्य अवार्यं व्यवस्थापयन्नाह्- तत्स्वार्थं इत्यादि ।

[ तत्स्वार्थोऽवाय एषायमन्यापोहः कथंचन । अविकल्पकदृष्टेः स्यान्न विकल्पमनो यतः ॥१४॥

न अन्यतः स्वार्थमञ्यविक्तन्दत् प्रत्यश्चं परिक्तिनित्तं, नापि कथिश्चद्वपरिच्छिन्ददेव व्यविक्तिनित्तं सर्वथा अर्थस्वमावासिद्धिप्रसङ्गात् । निर्विकल्पेन गृहीतस्यागृहीतकल्पतया विकल्पचुद्धे निर्विषयत्वाश्च । न च [ततो विकल्पसंमवः] ततो वर्णसंस्थानादिविकल्पोऽपि मा भृत । कथमेवं न सुप्तापितम् , कथश्चात्यन्तमसद्दशात्मकं पूर्वापरपराम- १५
श्रीश्चत्यमलक्ष्यं निममेन सदश्चिकल्पं वन्त्र्यासुतदर्श्वनिमिव योजयेत् १ यतो विकल्पानां कुतश्चिद्दविसंवादः सम्बन्धासिद्धेः । तन्नासाधारणैकान्ते प्रयाणप्रमेयफल्यवस्था साधारणैकान्तवत् । ]

तद् इति निपातः स इत्यस्य अर्थे द्रष्टव्यः । स एव उपगतोऽयं निरूप्यमाणः । एव-कारो भिन्नप्रक्रमः अन्यापोह इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्टव्यः, ततोऽन्यो विवातीयः अपोक्षते स्ववि- ३० षयाद् भिन्नो व्यवस्थाप्यते येन व्यवसायेन सोऽन्यापोह एव स्थार्थाऽवायो नैनाभिमतः।

<sup>(</sup>१) "नैकरूपप्रवेतात्। द्वयोः स्त्ररूपप्रदृषे सति सम्बन्धवेदयस् ॥" इति शेपः। (२) व्यवसायी विकरपः संजायते, न तु स्वयं सन्त्रिश्रयात्मकस्।

यदि वा, यथान्यासमेव एवकारोऽस्तु तदवाय एव अन्यापोहो नान्य इत्यर्थः । इत एतत् । इत्यत्राह—कार्यंचन इत्यादि । कार्यंचन केनापि स्वयम् उपादानत्वप्रकारेण विकल्पवासना- प्रवोचप्रकारेण वा । अविकल्पक्षरुटेः अविकल्पदर्शनात् स्थात् भवेत न विकल्पमने यतः । एतदुक्तं भवति—यदि तदवाय एव अन्यापोहः अयमेव वा तदवायो न भवेत् किन्तु । अन्य एव दर्शनजनितो मानसो विकल्पः, तर्हि तदमाव एव स्यात् इति । तथाहि—यदि तद्दृष्टिः [१२४ क] कदाचिद् उपलम्मगोचरचारिणी युक्तमेतत्—'यतो विकल्पमनः' इति, नान्यश अतिप्रसङ्गात् । च चैवमिति चिन्ततम् ।

व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याख्यातुमाह—निह इत्यादि । हि इति यसाद्यें । यसात् नान्यतोऽनिवक्षितात् स्वार्थं स्वम् अर्थश्य (व्यः) अव्यवच्छिन्दत् ततो भिक्रमिवप्यीक्ष्वेत् १० प्रत्यक्षं परिच्छिन्ति विषयीकरोति स्वार्थं नाम किन्तु व्यवच्छिन्ददेव । अनेन स्वार्थानायएव अन्यापोह इति व्याख्यातम् । नापि स्वार्थं कथिव्यत् सच्चेतननीळादिप्रकारेण अपरिच्छिन्ददेव [व्यवच्छिन्ति] अनेन अन्यापोह एव तैद्वाय इति दर्शितम् । क्षत पतत् १ इत्यन्नह—मर्वश्य इत्यादि । सर्वेण अन्यतो व्यवच्छिन्दता तत्परिच्छिन्नत्य (नत्तीत्य)नेन कथिवत् पत (परि-च्छिन्दत् व्यवच्छिनति नाम इत्यनेन वा प्रकारेण अर्थस्वभावाऽसिद्धिप्रसङ्गात् । निह इत्यादि। एतदिप कृतः १ इत्याह—निर्वेक्ष्रत्य इत्यादि । अन्यव्यवच्छेदिक्षक्ष्यत् निक्कान्तेर्ने गृहीत[स्य अगृहीत] कल्पनया हेतुमृतया विकल्पबुद्धेः अन्यव्यवच्छेदिकल्पस्य निर्वेषयत्वाचे । स्व-र्यव्यवसायजननात् [नि]विकल्पकमेव अर्थस्वमावमाहकमिति चेत्; अन्नाह—नच इत्यादि [नच तैतो विकल्पसंभवः]

नतु माभूत् क्षणिकादिविषयत्ततस्तत्रम्नीछादिविषयं तस्यात् (विषयात्तौः सः नीक्ष-२० दिविषयात्तुं स्यात्) इति चेत् ; अत्राह—ततो वर्ण इत्यादि । ततो निर्विकस्पकदर्शनात् न केवळं क्षणिकत्वादिविकस्पः किन्तु वर्णसंस्थानादिविकस्पोऽपि मा भूत् , एकस्यं स्विषये ''तज्ञनकेतररूपासंभवादिवि भावः । [१२४क्] इदमपरं व्याख्यानम्—ततो मानसत्व्वात-योगाद् वर्णेन लिह्नेन संस्थानादिविकस्पः तद्नुमानमपि मा भूत् , दर्शनमात्रविषयीक्षतस्य लिह्नस्य ''तदकारणत्वात् । अत्रापि पूर्वो दृष्टान्तः संबंधते (सम्बध्यते) । तम् युक्तम्

२५ \* "ममैवं प्रतिमासो यः न स संस्थानवर्जितः ।" [प्रव्वार्तिकाछ २।१] 'हैत्यादि ।
ततः किं जातम् १ इत्याह-कथम् इत्यादि । एवम् अनन्तरप्रकारेण सित होषे कथं न
सुप्तायितम् १ अत्रैन दूषणान्तरमाह-कथम् इत्यादि । कथं च अत्यन्तं सर्वात्मना असदयाः
रमकं विछक्षणं कारणविषयस्वमावादिना 'वि(निर्वि)कल्पदर्शनम्' इति विभक्तिपरिणामेत

<sup>(</sup>१) स्वार्थावायः । (२) विविक्षस्यकदृष्टिः । (३) स्वार्थावायः । (१) विविक्ष्येत । (५) विविक्ष्येत । (५) विविक्ष्येत । (१) विविक्ष्येत । (१) विविक्ष्येत । (१) विविक्ष्येत । (१) विविक्ष्येत । (१०) विविक्ष्

सम्बन्धः सहश्विक्रल्पं नियमेन अवश्यमावेन योजयेत् अन्यया नीछ्झानं पीतविकल्पं योज-थेत् अविशेषात् । कथन्भूतं वत् १ इत्याह—पूर्वापरपरामर्शशून्धं पूर्वः कारणक्षणः अपरः कार्यक्षणः तयोः परामशों विषयीकरणम् तेन शून्यम् । एतदुक्तं मवित—यदा तद्दर्शनं पूर्वापरयोने प्रवर्तते तदा तेंद्रतं साहश्यं न विषयीकरोति तत्कथं तत्र स्पृतिहेतुः १ अननुभूते तेंद्योगात् । इतरथा वर्त्तमाने वृत्तिमदिन्द्रियं तेंत्र दर्शनकारणं स्थात् इति न युक्तमेतत्—

#"वैर्त्तपाने सदाक्षाणां यृत्तिर्नातीतमाविनि ।

तदाश्रितं कथं ज्ञानं वर्तेतातीतभाविनि ॥" [प्र०वार्तिकाछ३।१२६] इति । अय पूर्वस्मरणसहायमपरदर्शनं र्तिह्वक्त्पेन योजयेत्, एवमपि [१२५क] पूर्वमात्रस्यतिः स्यात् नापरसदर्शे साददयाऽनतुभवात् । तथापि तत्कस्पने परिमळस्मरणसहायं चक्षुः गन्धे ज्ञानमुपजनयेत् । अविषयत्वमुभयत्र समानम् । यदि पुनः पूर्वापरदर्शनाभ्यां र्तदमेदेन व्यवस्थितं १० साददयं प्रतिपन्तमेव केवछं पूर्वस्मरणसहायादुत्तरदर्शनात् तत्र विकल्पः स्यादिति चेत् ; तिर्दि तद्शैनाभ्यां "तव्भेदेन व्यवस्थितमेकत्वं प्रतिपन्तमेव केवछं पूर्वस्मरणसहायादपरदर्शनात् तत्र एकत्वज्ञानं स्यात् । नृ वैवंपरेणे इष्यते । तक्त परस्य सदश्विकल्पं तद् योजयेदिति स्थितम् । पुनर्दिष कथंभूतम् १ इत्याद् अळक्ष्यमिति । निरंशपरमाणुरूपतया सन्तानान्तरवव्भावेन सन्त्वहेन वा अनध्यवशेययमने (अळक्ष्यमनध्यवसेयं नियमेन) वन्ध्यासुतद्शैनमिव तत्र द्वर्थं श्वाचयिति वर्शयति । यतो योजनाद् विकल्पानाम् अथगविनामन्यथा (अयं गौरित्यादि) व्यवसायिनां द्वतिचत् परन्यरया स्वळक्षणादुत्पत्तेः अविसंवादः । क्वत इति चेत् १ क्षत्राह्—सम्यन्याऽसिद्धः इति । एतद्वकं भवति—यदि १३ परस्य स्वळक्षणात् तैद्दर्शनाद्व विकल्पानामुक्पतिः स्वात् तत्र सम्वन्धसिद्धः अविसंवादः स्यात् । न वैवमिति । वपसंहार्यक्षमाह—तक्ष इत्यादि । यत पवं तत् तस्मात् न असाधारणैकान्ते प्रमाणप्रमेयफळव्यवस्था । द्वान्तमाह— २० साधारणैकान्तवत् इति ।

#"प्रमाणस्य फलं साम्रात् सिद्धिः [१२५क] स्वार्थविनिश्चयः।" [सिद्धिवि० १।३] इत्यनेन प्रमाणस्य अकमरूपं फलं प्रतिपाच अधुना स्वपक्षे कमरूपं दृशेयज्ञाह—ड्यापक इत्यादि ।

> [ व्यापकावग्रहव्याप्तसमीहावायघारणाः । पौर्वापर्येण सम्प्राप्तप्रमाणफळळंक्षणाः ॥१५॥

ा पश्यत्रयमसाघारणमेन पश्यति दर्श्वनात् इति परमसमञ्जसं स्थूलाकारस्य तत्र प्रति-मासात् , तद्व्यतिरेकेण स्वलक्षणानि परिस्फुटं तत्र प्रतिमासन्त इति रचितं शिलाप्लवं कः

<sup>(</sup>१) भिन्नत्वाविद्येपात् । (२) प्वांपरगतम् । (३) स्मरणामावात् । (४) वतीतानामतात् । (५) "योग्यदेशस्थितेऽक्षाणां वृत्तिवांतीतमाविनि । तवाकितं च विद्यानं च काळान्तरमाविनि ॥"—प्र० वार्तिका-छ० । उद्ध्योऽयम्—न्यापवि० वि० प्र० १७० १४२ । (६) पूर्वांपरसक्षानिकरपेन । (०) स्मृतिः स्थात् । (४) पूर्वांपरतादात्मयेन । (९) सदशोऽयमिति विकस्प. । (१०) पूर्वांपरतादात्मयेन । (११) वौद्धेन । (१२) वौदस्य । (१३) वौदस्य । (१४) स्वरुक्षणदृश्चेनाद्वा।

श्रद्धीत ? निर्ह सिश्चिताः परमाणनः पारिमण्डल्यं क्षणिकत्वं वा जहितयतोऽन्यथा प्रति-भासेरन् । तदेतत्सामान्यं व्यापकमनगृद्ध विशेषं प्रतीहमानं तथाञ्चयत् धारयित इति यक्ता प्रमाणफलव्यवस्थितिः । अत्रैव तद्व्यवस्थितिसम्बन्धः । पूर्वपूर्वस्य स्वविषयप्रह-णाजुबन्धमजहत एव उत्तरोत्तरं प्रति साधकतमत्वात् स्मार्तज्ञानवत् । यथादर्शनमेव सर्वत्र 'भानादिव्यवस्था न यथातत्त्वमित्येकान्ते क्रुतस्तत्त्वप्रतिपत्तिः ? प्रमाणान्तरस्याप्यसिद्धेः। प्रत्यक्षस्वमावत्वात् सर्वथाऽसिद्धेः]

च्यापकं सामान्यं तस्य अवग्रहश्च च्याप्तो विशेषः तस्य समीहा अवायो धारणाश्च । ताः कथंभूताः १ इत्याह—संमाप्त इत्यादि । संमाप्तम् प्रमाणफलयोर्ले क्षणं यकाभिः ताः तथोकाः । कथम् १ इत्याह—पौर्वापर्येण ।

१० ननु स्वछक्षणमात्रस्य सर्वत्र दर्शनात् अयुक्तमेतद्—उद्यापकेत्यादि इति चेत्, अत्रह-पश्यस्यस् इत्यादि । पश्यस्यं सौगतः जनो वा 'असाधारणमेव न साधारणं पश्यति । इत एतत् ? दर्शनात् असाधारणस्य अवछोकनात् इत्येवं परमसमझसस् । इत एतत् ? इत्यत्रह-स्यूलाकारस्य इत्यादि । नास्येव तत्र तस्य प्रतिमासः स्वछक्षणप्रतिमासादिति चेत्, अत्रह-तद्व्यतिरेकेण इत्यादि । तद्व्यतिरेकेण यथोक्तस्यूलाकारव्यतिरेकेण स्वछक्षणानि परिस्फुर्ट १५ यथा भवन्ति तथा तत्र अक्षबुद्धौ प्रतिमासन्ते इत्येवं रचितं शिलाप्रवं काः अद्ध्वति ! यवो-काकारस्य तत्र प्रतिमासेऽपि 'एतेषां प्रतिमासकत्यने काष्टप्रवे शिलाप्रवं काः अद्ध्वति ! यवो-काकारस्य तत्र प्रतिमासेऽपि 'एतेषां प्रतिमासकत्यने काष्टप्रवे शिलाप्रवं काः अद्ध्वति मन्यते। अय 'तान्येव सिक्रतानि तथावमासन्ते ; तत्राह—नहि [१२६ क] इत्यादि । हिः यस्मात् व परमाणवः चेतनेतराणवः संता (सिक्रिताः) सन्तः पारिमण्डल्यम् असर्वगःनिरंशतं जहिति श्वणिकत्वं द्या सांशाऽश्वणिकत्वप्रसङ्गादिति सन्यते । यतः तत्त्यागाद् अन्यथा अन्येव परि-१० मण्डळक्षणिकत्वप्रकारादिनेन (राद् मिन्नेन) सांशाऽश्वणिकत्वप्रकारेण प्रतिभासेरन् । यत धि वा आस्रोपे, नैव प्रतिभासेरन्त् । तथापि तथावभासने न किञ्चिद्विज्ञानमञ्चान्तं स्थादिति मावः।

व्यसंहर्तुमाह—तर्नेतद् इत्यादि । यत एवं तत् वस्मात् एतत् प्रतीयमानं प्रत्यक्षम् अवि गृह्म । किम् १ इत्याह—सामान्यं द्विविधमिषं, कथम्भृतम् १ व्यापकं स्वसक्रविशेषस्वमावम्, अन्यस्य व्यापकत्वामावात् । किं कुर्वत् किं करोति १ इत्यत्राह—विशेषं तद्व्याप्यमेदं प्रति २५ ईहमानं तथा ईहितविशेषप्रकारेण अवयत् निश्चिन्वत् धारयति धारणीमवति इति एवं युक्तं (क्ता) प्रमाणफलव्यवस्थितिः।

अत्राह—ँनैयायिकादिः—क्ष"विश्चेपणस्य सामान्यस्य व्यापकस्य यदा ज्ञानं प्रमाणं

<sup>(</sup>१) स्वकक्षणम् । "आधानसाधारणविषयसेव"-हेतुवि०, टी० ए० २५ । (२) दर्शने । (३) द्रश्ने । (३) दर्शने । (४) दर्शने । (५) स्वकक्षणानाम् । (६) परमाणुस्वकक्षणानि । (७) तिर्पेगूर्ध्वतामेदम् । (४) स्वकक्षणानाम् । (६) परमाणुस्वकक्षणानि । (७) तिर्पेगूर्ध्वतामेदम् । (१) ध्यदा सिक्रिक्पैः तदा ह्यानं प्रमितिः, यदा ह्यानं तदा ह्यानोपद्वाचोपेक्षाबुद्धयः फळस् । "-स्यायमा० १।१। १ । "तत्र सामान्यविशेपेषु स्वक्रपाकोचनमात्रं अत्यक्षं प्रमाणस् । प्रमितिः द्रव्यादिविषयं ज्ञानम् । अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसिक्कपाद्वित्यमम्बपदेश्यं चन्त्रानसुरपद्यते तत्रात्यक्षं प्रमाणं । प्रमितिः गुणदेप- सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसिक्कपाद्वित्यमम्बपदेश्यं चन्त्रानसुरपद्यते तत्रात्यक्षं प्रमाणं । प्रमितिः गुणदेप- माध्यस्थ्यदर्शनमिति ।"-अञ्च० भा० ए० १८०। "यदा विविकस्पृकं सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणं तदा

्दा विशेषस्य विशेष्यस्य ज्ञानं फलम् , अस्य च प्रमाणत्वे संस्कारः फलम्'' इत्यमिधानात मदीय एव मते तद्व्यवस्थितिः; तत्राह—अत्रैव इति । परीक्ष्यमाणे अस्मिन्नेव अनेकान्ते तत्त्वे [१२६ख] तद्व्यवस्थिति[रिति] सम्बन्धः, अन्यत्र सामान्यादिव्यवस्थाऽभावादिति भावः ।

नतु च मध्यक्षणेक्षणक्षीणम् अन्यक्षं न पूर्वोत्तरक्षणौ ईक्षितुं क्षमते । नापि पूर्वापरपर्या-याळोकनं मध्यक्षणमाळोचते, विण्डे वृत्तिमत् न मुण्डादौ वर्तते तत्कृतः विदाधारस्य सामान्यस्य ५ तस्य तद्व्यापकस्येति चेत् १ अत्राह—पूर्वपूर्वस्य । पूर्वपूर्वं यिष्ठानां तस्य तस्य उत्तरमुत्तरं च प्रतीतिः यज्ज्ञानं तत्प्रति साधकतमत्त्वात् अञ्यवधानेन जनकत्वात् पूर्वपूर्वस्य उत्तरोत्तरक्षान-परिणामादिति भावः । कथम्भूतस्य १ स्विषयम्बद्धणासुवन्धमज्ञहत एव स्विषयं गृहदेव विषयान्तरप्रहणाकारेण परिणमते । ततः तदेतिदि [त्यादि]ना सम्बन्धः । अत्र दृष्टान्तमाह—स्मार्जञ्चान्वत् इति । स्विष्यं स्मार्जञ्चान्वत् इति । स्विष्यं स्मार्ज्ञानं तस्य इव तद्वत् इति । एतष्व परस्य सुप्रसिद्धम्, १० अन्यथा कर्यं काल्पनिकमपि सामान्यदिव्यवहारमारचयेत् ।

नतु सर्वत्र तद्वः यवस्था वैधाद्ग्रेनसेव न परसार्थत इति चेत्, अत्राह्-अथा इत्यादि । सर्वत्र अन्तर्वद्दिश्च महि (यदि) वा इतरमतवत् जैनमवेऽिप यथाद्ग्रेनसेव मानादिव्यवस्था न यथात्त्वम् इत्येवम् एकान्ते अत्रीक्रियमाणे कृतो न क्वतिश्चत् तत्त्वस्य \* "यथाद्ग्रेनसेव" [प्र०वा०२।३५७] इत्यादि [१२७क] स्वरूपस्य क्षणक्षयादिस्वरूपस्य वा प्रतिपत्तिः १५५ एतदुक्तं भवति—यदि तत्र यथाद्ग्रेनसेव तद्वः प्रवस्था वहिर्यवक्ष तत्त्विद्धः । अथ यथातत्त्वम्, तद्वेकान्तप्रतिक्षाद्द्यानिः इति । नतु मा भूत् प्रत्यक्षतः तत्प्रतिपत्तिः विचारात् स्यादिति चेत् ; अत्राह्—प्रमाणान्तरस्यापि इत्यादि । इदमत्र तात्पर्यम्—यावान् कश्चिद्विचारः स सर्वोऽपि यदि अप्रमाणम्, न ततो वहिर्यवत् प्रकृततत्त्वसिद्धः । अथ प्रमाणम्, न प्रत्यक्षम्, विचारत्त्रसम्वाद्यादि । अत्रत्यक्षस्य । अनुमानं चेत् ; तिई प्रमाणान्तरस्यापि २० अत्रमानस्याप्यसिद्धिः (द्वेः) कृतः तत्त्वप्रतिपत्तिः १ कृतः तद्विद्धः १ इत्यत्रह्—प्रत्यक्ष-स्वमावत्यात् इति । प्रत्यक्षस्य अविकल्पस्य स्वमावः क्षणिकनिरंशपरमाणुक्पता इव स्वभावो यस्य [तस्य] भावात् तत्त्वात् । एतदुक्तं भवित—यथा अविकल्पर्यर्शनं न उक्ष्यं तथा अनुमान-

द्वन्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थः । यदा निर्विकरपकं सामान्यविद्येष्णानमिए प्रमारूपसर्थप्रति-तिरूपस्यात् तदा ततुत्पत्तावविभक्तमाळोजनमाणं अत्यक्षं । विद्येष्णज्ञानं विद्येषणज्ञानस्य फळं विद्येषणज्ञानं य ज्ञानान्तर्पर्छः । यदा निर्विकर्कः सामान्यविद्येषण्यां फळं तदा इन्द्रियार्थस्किकर्पः प्रमाणम् , यदा विद्येष्पज्ञानं फळं तदा इन्द्रियार्थस्किकर्पः प्रमाणम् , यदा विद्येष्प्रज्ञानं फळं तदा सम्प्रति हानादिवुद्धीनां फळं विद्येष्पञ्चानं प्रमाणमित्युक्तं तावतः । सम्प्रति हानादिवुद्धीनां फळं विद्येषाज्ञानं प्रमाणमित्यादः । ११-प्रमाण विद्येषणे तु वीद्यक्षे वदाक्षेष्वस्माणकम् । प्रस्ते निद्ययं पद्यान्तराध्रियाः विद्योषणे तु वीद्यक्षे वदाक्षेष्पनसाणकम् । प्रस्ते निद्ययं पद्यान्तस्य प्रमाणक्ष्यः । तिद्वयं तु फळं तत्र नासावाळोचितो यदा । तदा नैव प्रमाणत्वं स्थाद्यंनिव्यार्थणात् ॥ हानादिवुद्धिकता प्रमाणं चेद् विद्योष्यदी. । उपकारादिसंस्कृत्या व्यवायक्ष्येदियं फळस् ॥"-मी० इक्षे० प्रत्यक्ष० इक्षे० ७०-७३ ।

<sup>(</sup>१) विशेष्यज्ञानस्य । (२) मध्यक्षणावकोकनमाज्ञपर्यवसितस् । (३) गोविशोपे । (४) व्यक्तिनि-ष्ठस्य । (५) वौद्धस्य । (६) ध्यवहारसः । (७) "ययाजुदर्शनं चेथं मानमेयफलस्थितिः। क्रियसेऽविद्यमानापि प्राक्षप्राहकसंविदास् ॥"-अ०वा० इति मतस्य । (८) "क्रस्यनापोदमञ्जान्तं प्रस्यक्षस्य" ( न्यायवि०१।४ ) इति प्रत्यक्षकक्षणस्वात् ।

मिष । चिन्तितं चैतत्— \* 'अङ्गीकृतात्मसंविचेः'' [सिद्धिवि०१११८] इत्यादिना । त व तस्य रूपद्वयं येन कथिन्वरुख्यं स्यात् , एकान्तहानिप्रसङ्गात् । एतद्ग्युक्तम् \* 'प्रिप्तिमास्ये(तै)क् ' [सिद्धिवि०१।१०] इत्यादिना । अथवा प्रत्यक्षस्य स्वपरमावयोः विभ्रमः स्वभावः सर्वविक्रस्पतिता वा स इव स्वभावो चस्य तस्य मावात् तत्त्वात् इति । ततो यथा प्रत्यक्षात्र स्वपत्योः ' सिद्धिः तथा अञ्चमानादिष इति । यथा वा, न विभ्रमादि[१२७७] न्यवस्या तथा अध्यक्षान्त्रमानन्यवस्थापीति भावः । न्यवहारेण तत्सिद्धिरिति चेत् , अत्राह्मसर्वेषा इति । सर्वेण परमार्थः प्रकारेणेव न्यवहारप्रकारेणापि सर्वेथा सिद्धिः [असिद्धेः] इति विकल्पामावे अत्यन्तव्यवहारप्रदारातः मिथ्यैकान्ते तद्महादिति ।

एवं परस्य प्रतीत्यमावेन प्रमाणान्तराऽसिद्धिरुक्ता, साम्प्रतं कारणामावेन सी उच्यते इति १० दशीयतुमाह- नियोध इत्यादि ।

# [ निबोधः सर्वतोऽन्यस्य विलक्षणमलक्षयन् । अनीहः सददास्यत्या हेतुरित्यविकल्पना ॥१६॥

स्वविषयविशेषिन र्यासं प्रत्यक्षमात्मानं कथिन्यक लक्षयतीति विरुद्धम्, यथासमयं प्रतिपत्तेः । प्रतिपत्तौ वा प्रमाणान्तराष्ट्रित्तिस्सङ्गात् । विशेषं लक्षयतो निराकाक्षत्वात् १५ कथिन्चद्रप्रयत्तमानस्य कृतः स्पृतिर्यतः समारोपन्यवच्छेद्विकल्पः । समाः । वन्तिषितः समारोपे अतिप्रसङ्गात् किमिकिन्चित्तरादिदर्शनवत् । यदि पुनः अनुभूतं सर्वथा न लक्षयते यत् कृतः समारोपन्यवच्छेदप्रयत्नः सुपुप्तवत् । विशेषं पश्यतो लक्षयतो वा समानाकारः स्पृतिरयुक्तैव तयोरसम्बन्धात् । अतिप्रसङ्गो क्षेत्रं स्थात् । अनिर्धिका चेयस् अर्थिकिषाः समर्थस्वलक्षणदृष्टिर्गाहकं यतः विकल्पवृद्धरतिद्रपत्वात् । तक्षदिर्शिनस्तद्विप्रतितस्वत्यः समर्थस्वलक्षणदृष्टिर्गाहकं यतः विकल्पवृद्धरतिद्रपत्वात् । तक्षदिर्शिनस्तद्विप्रतितस्वत्यः रापादनप्रयत्नानुपपत्तेः तद्शनवलोत्पत्तेः तन्त्वे प्रवर्तनाच्च नानिर्थका अनुमानविति चेत् । तस्यास्तिर्द्धं प्रामाण्यं युक्तं तद्भावे संवादायोगात् । प्रमाणः । तद्यं विशेषवर्थः नात् सामान्यस्पृतिन्यवद्वारं प्रवर्त्तयक्षविकल्प एव । ]

नात् सामान्यस्थात्व्यवहार जनप्यस्य स्वा ।

तिबोधो बोधो हेतुः कारणम् [अन्यस्य] प्रमाणान्तरस्य इति अविकल्पना
धोन्मय(बोन्मत्त)स्य कल्पना । किं कुर्वन् ? अलक्ष्ययन् अनिश्चिन्चम् , सर्वतः सजातीयाद् अन्यधोन्मय(बोन्मत्त)स्य कल्पना । किं कुर्वन् ? अलक्ष्ययन् अनिश्चिन्चम् , सर्वतः सजातीयाद् अन्य१५ तोऽर्थान्वराद् विलक्ष्यणं व्याष्ट्रतं परकल्पितं वस्तु धन्मोदे (धन्यांदिर) सिद्धेः, अनिश्चित्तस्य अस्य
अनुसानहेतुन्वे स्वापादौ असङ्ग इति चोक्तम् , तदुत्तरकालमाविविकल्पापेस (क्षः) तद्धेतुः इति चेत्,
अत्राह—सद्दश्वस्यत्या इति । सद्दश्वस्यत्या सरक्षिकल्पेन कारणेन सै तस्य हेतुः इत्यपि
अविकल्पना विकल्पप्रमाणान्तरतापत्तेः । बद्धस्यति अत्रेष वृत्तौ 'तस्याः तिहै' इत्यादि ।
से तिर्दि वल्लक्षयन् वस्य हेतुरिति चेत् , अत्राह—अनीहः इत्यादि । अनीहः सत्त्वादिवत्
से तिर्दि वल्लक्षयन् वस्य हेतुरिति चेत् , अत्राह—अनीहः इत्यादि । अनीहः सत्त्वादिवत्
३० क्षणिकत्वादिरूपेणापि लक्षिते वस्तुनि अलक्षिता साँ सन्मवात्ति (वित तिन्न)राकाद्काः तैस्यहेतुः

<sup>(</sup>१) प्रसाणान्त्ररासिद्धिः । (२) जस्याँदिज्ञानस्य । (३) निवोधः । (४) टीकायास् । (५) निवोधः। (६) ईहा । (७) निवोधस्य ।

[१२८क] इत्यिप [वि] कल्पना निश्चित प्रमाणान्तरवैफल्यादिति मन्यते ! विलक्षणे : लक्षिते च सद्यास्मृतेरमावात् तया हेतुः इति अविकल्पना इति ।

ननु स्याद्यं दोषो यदि तत्सर्वथा न सर्वं उद्ययेत्। उद्ययित इति नेत् , अत्राह-स्विषय इत्यादि । स्वो वोघात्मा विषयोऽर्थः, यदि स्वानेन (ताबेन) विशेषौ भेदौ सर्वतो व्यादृत्तत्वात् , तयोर्निर्मासः तदाकारता स विवते यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानम्। कर्यमृतम् १ प्रत्यक्षम् अविकल्प- ५ दर्गनम् आत्मानं स्वस्वरूपम् , उपल्रक्षणमेतत्-तेन विषयस्वरूपं च, कथाञ्चित् सत्त्वादिरूपेण न क्षपति (रुक्षयति) इत्येवं विरुद्धम् एकस्य रुक्षितेवरस्वमावे अनेकान्तप्रसङ्गादिति मन्यते । सर्वया तर्हि छक्षयित इति चेत् , अत्राह्-यथासमयम् इत्यादि । समयस्य सौगतकल्पितं तस्य (ल्पितस्य) अनितक्रमेण यथासमयं प्रतिपत्तेः तत्त्वस्य, रुख्यतीति विरुद्धम् । तत्प्रतिपत्त्यस्यी-करणे दूषणमाह-प्रतिपत्तौ वा प्रमाणान्तराष्ट्रितप्रसङ्गात् विरुद्धम् । क्रुत एतत् ? इत्यत्राह्- १० विशेषं लक्षयतो निराकाक्ष्मत्वात् । तथापि तद्वितः स्यादिति वेत् ; अत्राह-कथञ्चित् इत्यादि । नीलादिप्रकारेणेव क्षणिकत्वादिप्रकारेणापि अप्रयत्मानस्य वस्तु साधियतुमनीहमा-नस्य कृतः कारणात् समृतिर्देशन्तरंभरणं यतः स्मृतेः समारोपन्यवच्छेद [१२८ख] विकल्पः . वद्व्यवच्छेदकमनुमानम् । कृत एतत् ? इत्याह्—समेत्यादि । तथापि तत्संभवे दूषणमाह—तुद् इत्यादि । तेन प्रत्यक्षेण स्रक्षितस्य समारोपे अङ्गीक्रियसाणे अतिप्रसङ्गात् अनुमानस्रक्षित- १५ स्यापि स्वात् । मवतु को दोषः इति चेत् , अत्राह-किस् [अकिञ्चित्कर] इत्यादि । तस्य अिकिन्नित्करादि कादि (रादि)दर्शनवत् व्यवहारानुपयोगित्वादिति मन्यते । तर्हि सर्वथा न [ङ]क्ष्यतीति नेत् , अत्राह-यदि पुनः इत्यादि । अनुभूतं [अनुभवं]विषयीकृतं सर्वधा क्षणिकत्वादिना इव नीलत्वादिनापि यदि न रुश्चयेत् ,'प्रत्यक्षम्' इति सम्बन्धः । क्रुतः समारो-पञ्चबच्छेदप्रयस्नः समारोपञ्चबच्छेदोऽनुमानं तत्र प्रयत्नः इतः १ सुबुप्तस्य इव तद्वत् इति । २०

स्थान्मतम्-उत्तरिकरूपक्षननात् प्रत्यक्षं वेतस्थक्ष्यति इत्युच्यते ततोऽयमदोषः इति ; तत्राह्-विशेषम् इत्यादि । विशेषणं (पं) पश्यतो दर्शनस्य कोकस्य वा समानाकारस्मृतिरयु-क्तैव । कथंमृतस्य ? लक्षयतो वा विशेषमिति व्यापेणेकृतविकारेऽपि (लक्षणीकृतविचारेऽपि) पुनः 'लक्षयतः' इति वचनं दोषान्तरप्रतिपादनार्थम् । कुतः 'सा न युक्ता ? इत्याह्-तयोः विशेषदर्शनसमानाकारस्मृत्योः असम्बन्धात् तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धविग्रहात् ।

अथ मतम्—मा भूद् विसदृशयोः वादात्म्यळस्रणः सम्वन्धः, पावकधूमयोरिव विदुत्पत्ति-[१२९क] ळक्षणः स्यादिति चेत् , अत्राह्-अतिप्रसङ्गो हि एवं स्यात् नीळानुभवस्य पीत-स्युतिः स्यात् विसदृशत्वाविशेषात् ।

ततः वदुत्पत्तिभञ्जुपगम्य दूषणान्तरमाह्-अनर्थिका चेयम् इत्यादि । अनर्थिका निष्य-योजनिका । च इति पूर्वदूषणसमुखये, इयं समानाकारस्यृतिः । कुतः १ इत्याह्-अर्थक्रिया इत्यादि । ३०

<sup>(</sup>१) समारोपन्यवच्छेदकम् । (२) अनुमृतस् । (३) यद्यपि विशेपरूपेण कक्षणीकृत एव विचारः प्रवर्तते । (१) सदसस्वृतिः । (५) कार्यकारणभावात्मकः । (६) नीकानुसम्बतः प्रकृषस्य ।

अर्थिकियासमर्थस्य खलक्षणस्य दृष्टिकेनम् ग्राहकं यतः। वहत् वत्स्यतिरि वद्माहिकः इति चेतः ; अज्ञाह—विकल्पचुद्धः अतिद्विषयत्वात् अर्थिकयासमर्थाऽनिषयत्वात् कारणात् अनिर्थिका इति । मवतु अवद्विषया तथापि तत्सत्तयैव नः प्रयोजनमिति चेतः, अज्ञाह—तत्त इत्यादि । तत्त्वद्शिनाः सौगतस्य अन्यस्य वा अर्थिकयार्थिनः तस्य वत्त्वस्य या निपरीता ५ समानाकारस्मृतिः तस्य उत्पादने यः प्रयत्नः तस्य अनुपपत्तेः 'अनिर्थिका' इति । निष्ट् नीलद्शिनः 'तिक्रयार्थिनः पीतस्य वितस्य ज्ञापत्रः प्रयत्नः वस्य अनुपपत्तेः 'अनिर्थिका' इति । निष्ट् नीलद्शिनः 'तिक्रियार्थिनः पीतस्यतिकरणे प्रयत्न उपपद्यते ।

अत्र परमतमाशब्द्यते तद् इत्यादि दूषिशतुम् । तस्य तत्त्वस्य दर्शनं तस्य वहं सामध्यं तेन उत्पत्तेः तत्रत्वे (तत्त्वे) प्रवर्तनात्त (च) न अनिर्धिका अनुमानवत् इति चेत्; अत्राह—तस्याः समानाकारस्यतेः तिहे प्रामाण्यं युक्तम् चपपन्नम्, न दृष्टेः प्रामाण्यं युक्तम् इति । १० क्रुतः १ इत्याह—तद् इत्यादि । तद्माने तत्स्यत्यभाने संवादायोगात् धर्मा (अन्या)धिकप्रिकि पत्तेरयोगात् । क्रुतः १ इत्याह—[१२९क्त] प्रमाण इत्यादि । व्याख्यातमेतत् प्रथमप्रकाने । विशेषम् इत्याद्यपस्य इत्याद्यपस्य हत्यादि । यत्त एवं तत् तस्मात् अयं सौगतः विशेषदर्शनात् सामान्यस्य तिव्यवहारं प्रवर्त्तयम् अविकल्य एव परामर्शश्रूच्य एव । तन्नात्यं प्रमाणान्तरस्य सिद्धिरित क्रुतः तत्त्वप्रतिपत्तिरिति स्थितम् ।

मबतु तर्हि यथातत्त्वमेष मानादिन्यवस्था, सा च सौगतमत एव, इत्यत्राह-

# [ विकल्पेऽनथैनिर्मासे विसंवाचविकल्पके । प्रत्यक्षं किं तदाभासं प्रमाणान्तरमेव वा ॥१७॥

विकल्पनुद्धेः न केवलमवस्तुनिर्मासः किन्तु विसंवादोऽपि सामान्यप्रतिषचेः विश्लेषदर्शनात् । अनयाऽर्थं परिच्छिय प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्यते । पुनरनुमानात् स्थणसङ्गादिपु व्यवहर्त्र मिप्रायवद्यात् प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थायां विकल्पाविकल्पयोः प्रमाण्यात्रामाण्यव्यवस्थायां विकल्पाविकल्पन्योः प्रमाण्यात्रामाण्यव्यवस्थायां विकल्पाविकल्पनुद्धेः । पेत्रत्व्यवस्था प्रसान्यते । वस्तुतः पुनः विकल्पनुद्धेः विसंवादोऽपि तथैवाविकल्पनुद्धेः । कथमर्थनिर्मास इति चेत् ः स्थूलस्यैकस्य प्रतिमासनात् वस्तुनो तद्विपरीतलक्षणत्वात् । तत्व एव विसंवादोऽपि विकल्पनत् । ]

विकल्पे अनुसाने अन्यस्मिन् वा अनर्थनिर्भासे वस्तुसामान्याकारे विसंवादिनि
१५ विगताऽविप्रतिपितप्रपन्ने यदि [वा]च्यमिचारिण सत्यविकल्पके क्षणिकनिरंशिकपरमाणुनिष्ठे
दर्शने प्रत्यक्षां किं न किञ्चिद् विकल्पज्ञानम् अन्यद्वा, यदि वा स्वसंवेदनम् अन्यद्वा, यत इर्रं
स्क्तं स्यात्—\*"कल्पनापोढं ज्ञानं प्रत्यक्षम्" [प्रमाणसमु०ए०८] इति, तदाभासं किम् !
न किञ्चित्, प्रत्यक्षापेक्ष्यस्यास्य तद्मावे अभावादिति तद्व वच्छेदार्थमञ्चान्तप्रहणम्युक्तम्"।
पश्य हि (यस्य हि) बहिरिव अन्तः परमाणुमात्रं तत्त्वं न तस्य द्विचनद्वादिदर्शनमि । प्रत्यक्ष-

<sup>(</sup>१) दर्शनवस् । (२) विशेषस्मृतिरिष । (३) वर्षकियाकारिस्वकक्षणाविपवस्थात् । (४) विकर्ष-बुद्धिसञ्जावेतेव । (५) बीकार्यक्रिमासिकाषिषः । (६) समावाकारस्मृतिः । (७) सौगतस्य । (८) प्रवक्षा-भासस्य । (९) प्रत्यक्षाभावे । (१०) 'क्रव्यवापोडमञ्जान्तं प्रत्यक्षम्' इति प्रत्यक्षकक्षणे । (११) बीद्धस्य ।

प्रमाणाद् यद् अनुमानं तदन्तरम् वदेव वा किं यत इदं शोभेत—#"त्रिह्यात् लिङ्गाद्" [न्यायवि०२।३] ईत्यादि । 'तदा मासम्' इत्येतत् सध्ये करणादत्रापि सम्वध्यते । प्रमाणा-न्तरामासं वा किम् १ तत् (तन्न) स्कम्—#"हेत्वामासाः ततोऽपरे" [हेतुवि० २छो०१] . इत्यादि । पश्चादितदाभासयोः [१३०क] साध्यक्षानस्य वा असिद्धेरिति मन्यते ।

कारिकार्थं दर्शयितुमाह—विकल्प इत्यादि । विकल्पवृद्धेः लिङ्गविपयात्मा (यायाः) स ५ केवलमवस्तुनिर्मासः । कि वर्ष्टि श किन्तु विसंवादोऽपि वचनमपि (वञ्चनमपि) । ततो निराकृतमेतन्--

#### **\***''लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि ।

प्रतिवन्धात् तैदासासग्र्न्ययोरप्यवञ्चनम् ॥" [प्र०वा०२।८२] इति ।
कृत एतत् १ इत्याह्—विशेष इत्यादि । सामान्यस्य प्रतिपत्तिः वस्यां सा तथोका १०
तस्या विकल्पवुद्धेः प्रवृत्तेन विशेषाणां दर्शनात् शङ्कः पीतप्रतिपत्तेः प्रवृत्तेन शुक्रदर्शनादिव ।
नद्ध विशेषेषु विशेषादेऽपि न तत्साध्यायां स इति वेतः; अत्राह्—अर्थम् इत्यादि । अर्थ पावकादिकं परिन्क्षिय अनया विकल्पवुद्धश्या प्रवर्तमानः जनोऽर्थक्तियायां दाहादिकक्षणायां विसंवाधते 'विशेषदर्शनात् सामान्यप्रतिपत्तेः' इत्येवदत्रापि सम्यव्यते । पतदुक्तं मवति—यथाविधमर्थं परिन्क्ष्य प्रवर्त्तते जनः तथाविधार्थसाध्याऽर्थकियात्राप्तौ तत्र वद्वविसंवादो नान्यथा, १५
इतस्या पीतकानात् प्रवर्त्तमानस्य ग्रुक्ताङ्कार्थकियात्राप्तौ तत्र जानमविसंवादि स्यादिति । अनुमानविकल्पयुद्धश्या न विसंवायते इति वेतः अत्राह्—पुनः इत्यादि—पुनः किङ्गवुद्धश्यनन्तरम्
अनुमानाद्यं परिन्क्ष्य प्रवर्त्तमानो विसंवायते, कः १ क्षणमञ्जादिषु [१३०क्व] विशेषदर्शनात्
सामान्यप्रतिपत्तेः ।

नतु #''व्याख्यातारः खल्वेवं विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः । ते हि दश्यविकल्पा- २० वर्षौ एकीकृत्य यथेष्टं प्रवर्त्तन्ते, तद्दिमप्रायवज्ञात् तद्ववञ्चनग्रुक्तश्'' [प्रव्वावस्व १।७२] इति चेत् , अत्राह्—हयवहर्त्र भिप्राय इत्यादि । व्यवहर्त्वणाम् व्यवहारिणाम् 'यदेव अस्माभिः विक्र बुद्धेः विक्रिबुद्धेर्ज्ञां प्रतिपश्चम् तदेव प्राप्यते' इति योऽभिप्रायः तद्वज्ञात् क्षणिकविकल्पानां प्रामाण्यव्यवस्थायां नित्यादिविकल्पानां वाऽप्रमाण्(ऽप्रामाण्य)च्यवस्थायां क्रियमाण्यां विक्रत्या[विकल्प]योः प्रमाणेतरव्यवस्था प्रसच्येत । वर्ञनोत्तरकालमावी नीलादिनिश्चयः इह २५ विकल्प इत्युच्यते नाऽतुमानम् , अत्र परस्य विवादाऽमावात् , तस्य प्रमाणत्वव्यवस्था—'यदेव वेन परिच्छन्तं तदेव प्राप्यते' इति, वैद्भिप्रायवज्ञाद् व्यविकल्पस्य अप्रमाणत्वव्यवस्था प्रसच्येत अनेन अर्थं परिच्छित् प्रवर्त्तमाना वयं तस्याप्तिनत्तइतितन्नेतितत्तद् (न तस्प्राप्तिमन्त इति तद्)-भिप्रायः । अन्यया #'भिनसोर्यु गपद्वृत्वत्तेः'' [प्र० वा० २।१२३] ईत्यादि अनर्थकं स्यात् ।

<sup>(</sup>१) "तत्र स्तार्थं त्रिक्ताविष्ठद्वाद् यद्युमेथे झानम्"-स्यायवि । (२) सम्बन्धात् । (३) छिद्वानास-छिद्द्यामासरिद्वतयोः सर्थात् सम्बक्छिद्वाकिद्विनोः सवस्त्रवस् स्वविसंवादः । (४) पीते । (५) बीद्दस्य । (६) व्यवहृत्रीक्षेप्रायवद्यात् । (७) "सविकस्याविकस्ययोः । विस्दो छप्रदृत्तेवां तयोरैक्यं व्यवस्यवि ॥" इति श्रेषः ।

રૂપ

पतेन दर्शनदृष्टिविषयत्वमि विकल्पस्य निरस्तम् , तया तद्मिप्रायामावात् । वस्तुविकल्पस्य तद्वस्य वस्येति चेत् ; अत्राह्—वस्तुतः परमार्थतः । पुनः इति पक्षान्तरद्योतने, विकल्पवुद्धेः अनुमानविकल्पवुद्धं रिप अन्यस्याः स्वयं [१३१क] परेण वैत्त्वोपगमात् विसंवादोऽपि वद्यं न केवल्पवर्द्धानिर्भास एव । तथा च इतरविकल्पवद् अनुमानविकल्पोऽपि प्रमाणं न भवेदित् ५ मन्यते । अस्तु तिर्द्धं सर्वा विकल्पवुद्धिरप्रमाणं विसंवादात् अवस्तुनिर्भासात् , अविकल्पवुद्धिसु प्रमाणं विपंवादात् अवस्तुनिर्भासात् , अविकल्पवुद्धिसु प्रमाणं विपंवादाति चेत् ; अत्राह—त्येव इत्यादि । अविकल्पवुद्धेः बौद्धं न स्वलक्षणविषयत्वी पगमात् कर्थ (कथं) तद्वस्तुविषयत्विमित्ते मन्वानः परः प्रच्छिति 'कथमनर्यनिर्मासः' इति ? अत्रोत्तरमाह—स्यूलस्यकस्य [प्रतिमासनात् ] इत्यादि । इत्येव वस्तुलक्षणाद् विपरीतम् वस्तुनः इत्यादि । वस्तुनः अर्थक्रियाकारिणो भावस्य तस्माद् बक्ताल्लक्षणाद् विपरीतम् १० अन्यथामृतम् अद्धयरूपं लक्ष्यणं पश्च (यस्य) तस्य भावात् तत्त्वात् । पर्यप्रसिद्धाः इद्युक्तम्, तत्त एच अवस्तुनिर्भासादेव विसंवादोऽपि न केवलम् अवस्तुनिर्भास एव 'अविकल्पवुद्धेः' इति सम्यन्यः । तथा च # 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्'' [प्र० वा० १।३] इत्यादि परस्य असंभवि प्रमाणलक्षणमिति प्राप्तम् ।

नतु व्यवद्वारमाश्रित्य \* "प्रमाणमितिसंवादि ज्ञानम्" इत्युक्तम् \* "व्यवहारेण"
१५ [प्रवाव १।७] "इत्यादि वचनात् । न च जनाः तद्वस्तुनिमीसेऽपि संवादमाजः प्रतीयन्ते,
तद्वस्तुनिमीस एव वस्त्वव्यारोपेण प्रवृत्तौ तत्यरितोपदर्शनात् , तत्यरितोषश्च अविसंवाद इति
सौगतं मतम् , तत् कस्येव विसंवाद इति चेत् ; अत्राह—[१३१ख] विकल्पवद् इति ।
दर्शनोत्तरकाळभाविनो विकल्पस्य इव तद्वदिति । एतदुक्तं मवति—यथा विकल्पस्य अवस्तुः
सामान्यनिमीसिनो विसंवादः ततः प्रवृत्तौ जातपरितोपेऽपि व्यवहारिणि तथा अविकल्पवृद्धरेपि।
२० इत्रतथा तद्वत् विकल्पस्यापि प्रामाण्यसिद्धिः (द्धेः) प्रमाणसंख्यानियमः स्वळक्षणैकान्यस्य
निरवसरः स्यात् ।

एतेनेदमिष निरस्तं यदुक्तम् अ चै टे न-कः ''व्यवहर्श्वभित्रायनशाद् विकल्पस्य गृहीं' तत्रहणात् त्रामाण्यम्भक्तं, न भावतः, 'तत्र तद्भाचात्, परमार्थतः पुतः अवस्तुनिर्भासात्" 'इति ; कथम् १ अविकल्पबुद्धेरिष अस्य समानत्वात्।

अधुना योगाचारस्य मतं दृषयितुं दर्शयति-यथा इत्यादि ।

# ृ यथाकथञ्चित्तस्यार्थरूपं मुक्त्वाऽवभासिनः। सत्यं कथं स्युराकारा निर्भासा यतो बहिः॥१८॥

<sup>(</sup>१) दर्शनदृष्टिवयत्त्वव्यवस्था । (२) विस्तवादृत्वस्त्रीकारात् । (३) अविस्तवाद्गत्, स्वक्रप्रणम्सः
विषयत्वाद्य । (४) बौद्धाभिप्रायेण । (५) "प्रामाण्यं व्यवहृष्ण ।"-प्र० दा० । (६) अविकत्यवृद्धे ।
(७) प्रत्यक्षानुमानरूपप्रमाणद्वयसंस्था । (८) विकत्ये । (९) तुक्रना-"यद्यपि तेनानिधातं सामान्यसिः
(७) प्रत्यक्षानुमानरूपप्रमाणद्वयसंस्था । (८) विकत्ये । (९) तुक्रना-"यद्यपि तेनानिधातं सामान्यसिः
तम्यत हृति वण्यते तथापि तद्यंक्रियासाध्यं च अवतीति तद्धियन्त्वा तैमिरिकादिज्ञानस्यये विधिविकत्यो
न प्रमाणस्" जातेस्य अर्थक्रियासाधनत्वामावादनिधमताया अधिवमेऽपि केशादिज्ञानस्येव न प्रामाण्यस्।"
-हेतुवि० द्ये० पु० २०।

## इति; विज्ञप्तिमान्नेऽपि समानं सर्वमेव च । मुक्त्वा खतत्त्वं तस्य अन्यथा प्रतिभासनात् ॥१९॥ ]

यधाकथिन्यत् येन केनिनत् सामान्यादिप्रकारेण विकल्पस्य अविकल्पस्य वा अव-भासिनः । किं कृत्वा १ मुक्त्वा । किम् १ अर्थस्त्पम् । कयंमूतम् १ सत्यम् अवितयम् निरंशं तस्यैव सत्यत्वात् । तस्य किम् १ इत्याह—कथम् इत्यादि । 'सत्यम्' इत्येतद्त्रापि ५ योज्यं स्वयादिक्परिणामम् । ततोऽयमर्थः—सत्याः अवितयाः कथम् १ कथिन्वत् सु (स्युः) मवेयुः आकाराः निर्भासा यतः सत्याकारेम्यो बहिः । इति शव्दः पूर्व-पश्चसमाप्तयर्थः ।

तत्र उत्तरमाइ-विज्ञप्ति इत्यादि । विद्र्यवृत्या विज्ञप्तिरेव तन्मात्रं तत्रापि न केवलं बहिरथें सर्च निरवशेषम् अनन्तरं बहिरथेंदूषणं समानम् ततो [१३२क] वहिरथेंवत् माध्य- १० स्ध्यवद्धपरिकरेण प्रामाणिकजनेन 'तद्पि परिहरणीयमिति मन्यते । कुत एतत् १ इत्यत्राह-स्वता-स्वम् इत्यादि। अत्रायमभिप्रायः—**क्ष'चित्रं तदेकमिति चित्रतरं<sup>े</sup>ततः।''**[प्र०वा०२।२००] इति वदता तन्मात्रमि<sup>3</sup> चित्रमेकं नाभ्युपगन्तव्यं किन्तु निर्रशमेकम् , तथा च #"चित्र-प्रतिभासापि एकैव बुद्धिः" [प्र० वार्विकाल० ३|२२०] इत्यादि स्ववननविरुद्धम् । तसन नीळादिसुखादिशरीरञ्यतिरिक्तम् , परस्य अनभ्युपगमात् , अन्यथा **#<sup>(1</sup>न नीळादिसुखादि-** १५ शरीरव्यतिरिक्तं जडार्थग्राहकमस्ति" इति प्र का क र गु प्रस्य विचनं न सुमाषितं स्यात् । अप्रतिभासनाम, अन्य [या] ब्रह्मप्रतिभासोऽपि कथं निराक्रियेत ? ततो नीलादिसुसादिशरीर-स्त्रभावं तदित्यभ्युपगन्तञ्यम् । तस्य च स्त्रतस्त्रम् आत्मस्त्रभाव (वं) श्रणिकनिरंशपरमाणु-परिमाणं मुक्त्वा विद्याय अन्ययेव स्थिरस्थुङसाधारणात्मना प्रतिमासनात् । उक्तं च अत्रैन-#''प्रयन् स्वलक्षणान्येकं स्थूलम्'' [सिद्धिनि० १।१०] इत्यादि । इतरथा यदुक्तं २० प्र ज्ञा क रे ण-#"तदेतन्त्नमायातम्" [प्र०वा० २।२१०] <sup>\*</sup>इत्यादिना परमाणुप्रविसासं ज्यवस्थापयतो (ता) 'अतिसुक्ष्मेश्चिकया विचारयतोऽपि स्थूलैकप्रतिसासो नति (नाति)वर्तते' इत्याशस्त्य \* "मायामरीचित्रमृतिप्रतिमासवद् असन्तेऽप्यदोपः" प्र०वार्तिकाळ०३।२११] इति तदनवसरं स्यात्, स्वतत्त्वावमासे तदयोगात ।

यस्तुनककं तेनैव-#"यद्वमासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीला- २५

<sup>(</sup>१) विश्वसिमात्रमिप । (२) "विश्वं तदैकमिति चैदिदं चित्रतरं ततः । "चित्र नीक्ष्पीताधात्मकं तत् पत्र । दित्र । "चित्र नीक्ष्पीताधात्मकं तत् पत्र । विश्वसिमात्रमित वित् । इदम् "चित्रमेकम्" यदुष्यते तत् तत्त चित्रपत्र । चित्रतरस् आवर्षतरस् । विश्वमित्र । विश्वसिमात्रमिष । विश्वमित्र । विश्वसिमात्रमिष । विश्वमित्र । विश्वसिमात्रमिष । (५) "जीकादिसुखादिकमन्तरेषापरस्य शानाकारस्यानुष्ठक्षणात्" ( ए० ३५५ ) "यया च न सुखादिक्यतिरेकेणापरं विश्वानं तथा नीकादिव्यतिरेकेणापि ।" (ए० १०९, १५१) । "नीकात्त न्यतिरेकेण विपयिज्ञानमीक्ष्मते" (ए० १०६) "न हि सित्तासितादिन्यतिरेकेणापरा माहकादिता प्रति-मासमानोपक्रम्यते ।"-प्रव वार्तिकाक० ए० १०८ । (६) "वृदं वस्तुवकावार्तं यद् वद्नित् विपश्चितः । यथा यथार्याक्षित्रन्यते विद्योर्यन्ते तथा तथा ॥"-प्रव वा०। (७) उत्तरं प्रदर्च तद्वववसरं स्यात् ।

to

दिकम्" इति, तदनेन [१३२क्व] निरस्तम्, निरंशपरमाणुत्वभावस्य नीलादेः साध्यधर्मिले सुखादेश्च दृष्टान्तत्वे साध्यधर्मिप्रभृति सर्वभसिद्धम् अप्रतिमासनात् । वित्रैकरूपस्य तत्त्वे सर्व सिद्धं विपर्ययात् , इदं त्वसिद्धम्—'तन्ज्ञानम्' इति, तत्र तदसंभवाद् अनभ्युपगमात्, परस्य चित्रैकज्ञानसिद्धेः । तम (तद्) न्यत्र निरंशे वस्तुनिज्ञानस्यं साध्यो धर्मो वर्तते अन्यत्र साध्यधर्मी ५ दृष्टान्तधर्मी च यत्र साध्यधर्मी वर्तते इति न किञ्चिद्देतत् ।

नतु च नीळादेर्येदापि स्नृठादिरूपेण स्वतत्त्वं मुक्त्वा अवभासनं तथापि न स्वसंवेदन-रूपतया, अतः तया तस्य सत्यसत्य (सत्यताऽसत्यता) वा न प्रकृतरूपेणेति चेत ; अत्राह-यथाकथित् इत्यादि ।

### [ यथाकथञ्चित्तस्यात्मरूपं मुक्त्वावमासिनः । स्यादन्तः सत्याकारो ज्ञानस्य बहिने किम् ॥२०॥ ]

तस्य नीळादिमुखादिमात्रस्य । कथम्भूतस्य १ अवभासिनः प्रतिमासवतः तष्ठीछस्य वा । किं कत्वा १ आत्मरूपं मुक्तवा अध्यस्त्रमावं विद्वाय । कृष्यममासिनः १

यथाकथिन्वद् येन केनचित् स्थूळादिमाद्यादिप्रकारेण, सत्याकारो (रः) विस्त्रसंवेदनस्यतथा न स्थूळादिरुपया स्यात् भवेत् । कत्य १ ज्ञानस्य । क्षान्तः (क १ अन्तः) स्वस्१५ रूपे तथा सन्ति (सति) विश्रमेतररूपतया चित्रमेकं ज्ञानं स्यादिति मन्यते । भवत्वेवं को वोप इति
चेत् ; अत्राद्य-चिद्धः बाद्धं वस्तुनः कि स्यादेव सत्याकारं विश्रमे (मै)कम् । अथवा तस्य
ज्ञानस्य सत्याकारः [१३३क] कथिन्वश्रीळादिरूपतया न स्थूळादिरूपतया न किंत्रित्
स्यादेव । क १ बहिः । तथा च सौत्रान्तिको विजयते न थोगाचारः, तस्य क[य]स्त्रित् नामदशासम्यन्धितया न स्वप्राध्यस्थासम्बन्धितया । ततो निराकृततो निराकृतमेतत्— "निरारूस्वनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात् स्वप्रप्रत्ययत्वात्।" [प्र० वार्त्तिकाळ० ३।३३१] स "विषाः
दगोचरापको प्राधाकारोऽसत्यः तथा स्वप्रदृष्टतदाकारवत्" इति । कथम् १ ज्ञानस्य स्थूलद्गोचरापको प्राधाकारोऽसत्यः तथा स्वप्रदृष्टतदाकारवत्" विद्यान्ति । विद्यान्ति । विद्यान्ति ।

कारिकायाः युगमत्वाद् व्याख्यानमकत्वा क ण क मतप्रवेशार्थं पृष्टीकसुपसंहरत्नाह-

<sup>(</sup>१) साध्यप्रमित्वे द्दान्तत्वे थ। (२) प्रतिसासनात् । (३) निरंशज्ञानात्मके तद्व्यवहाराभावाः दिति भावः । (४) प्रज्ञाकरस्य । (५) 'निराकृततो' इति पर्वं युनरुक्तम् । (६) "न नोकाणतिरेकेण माध-त्यस्य । (६) प्रज्ञाकरस्य । (५) "निराकृततो' इति पर्वं युनरुक्तम् । (६) "न नोकाणतिरेकेण माध-त्यस्य । विद्याकृति । नीकावित्रा च विद्यान्त्रावित्राच्यते ॥" (४० १०७) । "नीकावयो हि स्वप्रप्रतिसाध-व्यस्यताः" (५० १८५) "प्राक्षता प्रतिभाखादस्या नास्ति" (५० १९६ । २९५) । "तस्मादनादित्या-व्यस्यताः" (५० १८५) "प्राक्षता प्रतिभाखादस्या नास्ति" (५० १९६ । २९५) । "तस्मादनादित्या-प्रतानुमानवरम्पराप्रवृत्तमनुमानसाभित्य व्यद्वित्यक्यां प्राक्षमाद्वक्षवेदनक्वयनाप्रवृत्तेः प्राक्षादि-कृत्यानुमानवरम्पराप्रवृत्तमनुमानसाभित्य व्यद्वित्यस्य (५० १९८) "प्राक्षप्राहक्षमाने हि नैवास्ति कृत्यना । परमार्यतः स्वमतत्यावृत्त्यावृत्तिवस्त्या ॥"-अ० वार्तिकाक० ४०१२० । (७) कृणकगोतिनामा परमार्यतः । अपरप्रत्यायं कृत्यन्यावृत्तिवस्त्या ॥"-अ० वार्तिकाक० ४०१२० । (७) कृणकगोतिनामा प्रमाणवार्तिकस्ववृत्तिवीकाकारो बौद्धाचार्यः ।

### [ यथार्थरूपं बुद्धेर्वितथप्रतिमासनात् । अविशेषात्स्वरूपं च न सिघ्यति ततस्तथा ॥२१॥

स्रह्मपमन्तरेण विश्रमप्रतिभासासंभवादसमानम् , विषयाभावेऽपि बहुलं तथो-पलब्धेः । ]

यथा येन प्रकारेण बुद्धेर्वितथप्रतिभासनीत् हेतुना ततः वद्वा आश्रित्य सौत्रा- ५ न्तिकस्य अर्थस्त्पम् अर्थस्य अर्वतनस्य घटादे रूपम् अनेकस्रणिकनिरंशपरमाणुळसणं न सिघ्यति तथा योगाचारस्यापि स्वरूपं च ततो बुद्धेर्न सिध्यति । कृत एतत् १ इत्यत्राह—[अविशोषात्] विशेषामावात् वस्तुस्वमावपरिहारेण प्रतिमासस्य उभयत्र समत्वात् । यथा वा तेने वहिः स्थूळेकाकारो नेष्यते तथा योगाचारेणापि अन्तः । अथवा, यथा बुद्धे- वित्यप्रतिभासनात् स्वप्रादिदशायाम् अर्थस्त्पं न सिघ्यति अविशेषणं नैयायिकादेः १० तथा स्वरूपं च ससंवेदनं च बुद्धेर्न [१३३स] सिध्यति अविशेषण योगाचारस्य । कृत एतत् १ इत्यत्राह—अविशेषात् विशेषामावात् अर्थकानपस्योः, एकत्र स्वप्नादिः अन्यत्र माह्या-कारो दृष्टान्त इति मन्यते ।

क ल्ल क स्तु आह्—स्वरूपमन्तरेण इत्यादि | वुद्धेः यस्त्ररूपमात्रा (मात्रं) साक्षात्करणळक्षणं वदन्वरेण विश्रमस्य भ्रान्ताकारस्य यः प्रतिमासः वस्य असंभवात् , स्वतः तस्य १५
' प्रतिमासे विश्रमाऽयोगाविति मन्यते । असमानं स्वपरपक्षयोः अविशेषोऽसिद्ध इति । तथा प्रयोगः—
आसा बुद्धेः स्वरूपं विश्रमप्रतिमासाऽन्यथातुपपत्तेः । वक्तं च—क्ष्म् अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थहृष्टिः प्रसिच्यति'' इति । नन्यवम् अर्थरूपमन्तरेणापि 'तत्प्रतिमासासंभवात् ततस्तिसिद्धः'
कस्मान्नेति वेत् , अत्राह्—विषय इत्यादि । [विषयस्य] घटावेरमावेऽपि न केवलं भावे बृहुलं
तथा विषयमाहरूत्वेन उपलब्धेर्युद्धेः सर्वत्र सर्वदा तथा सेति मन्यते । 'असमानम्' इत्येवं वेत् , २०
अत्र दूषणमाह्—अन्यथा इत्यादि ।

### [ अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति । चित्सामान्यविदा युक्तं स्वार्थसामान्यमीक्षितुम् ॥२२॥

कथिन्वद्सिद्धात्मनो बुद्धेः कथमसाघारणं रूपमनुपीयते ? यतः संमान्यं स्यात् । स्वतस्तचिव्रूप्सिद्धौ संमावितासाघारणात्मनः `साकल्येन यत् सत्तत्सर्व सामान्यविश्चेपा- २५ त्मकमिति न्याप्तिसिद्धौ कर्यं द्रन्यस्य परमार्थस्यापि वहिरर्थस्य प्रत्यक्षप्रतिपत्तिरपद्दन्येत ?

<sup>(</sup>१) "प्रयास्त्रं प्रत्यपापेक्षादिवद्योपप्रतासमाम्। विज्ञप्तिवित्याकारा जायते तिसिरादिवत् ॥"प्र० वा० ११२९८। (२) सौत्रान्तिकेन । (३) अर्थपक्षे । (४) अप्रत्यक्षवासौ उपस्मम् तस्य अस्वसंविदितज्ञानस्य इत्यर्थः। दुरुना—"अप्रसिद्धोपकम्भस्य नार्यवित्तिः प्रसिच्यति।"—तस्वसं० इको० २०७४।
उद्श्तोअ्यस्—न्यायि० वि०प्र० ए०८१। प्रमेवक० ए० २९। सन्मति० टी० ए० ८१। (५) ज्ञानप्रतिमास । (६) अर्थसिद्धिः। (७) तुरुना—अन्ययाज्ञुपपश्चावसिद्धस्य न सिच्यति।"—न्यायिन० ३।१२।
प्रमाणनि० ए० १२। प्रमेयरकासा० ३।१५।

न हि अगृहीतवस्तुसामान्यं चिद्रूपमात्रं प्रत्यक्षं कर्तुमवगाहते यतस्तेन चेतनैकाल-सिद्धिर्विशिष्येत ।]

इद्मत्र तात्पर्यम्—कथिचद् बुद्धेः प्रत्यक्षत्वे 'यथाकथिच्द्' इत्यादि दृषणगुकम् इति सर्वथा 'तद्प्रत्यक्षत्वमङ्गीकर्त्वच्यम् , तिस्मञ्च सति न विश्रमप्रतिभाससंभवः, परेणापि तथाभु- 'पगमात् । तथा च अन्यथा अन्येन बुद्धिस्वरूपामावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम् असिद्धस्य अनिश्चितस्य विश्रमप्रतिभासस्य न सिष्ट्यति । निष्टं असिद्धस्य वन्ध्याग्रुतस्य तद्भाव [१३४६]- प्रकारेण 'अनुपपन्नम्' इति वक्तुं शक्यम् । अनेन अन्यथानुपपन्नत्वं हेतुन्व्रणं तद्दन्ते विद्धामित दर्शयति । तिर्हं सच्चेतनादिरूपेण प्रत्यक्षा बुद्धिः नापरेणेति' चेत् , अत्राह—चित्सामान्य इत्यादि । नन्वतत् 'चहिने किम्' इत्यनेन दूषणगुक्तम् , तत् किमथं पुनरुच्यते इति चेत् , नः , तेन बुद्धेविश्रमाकारस्य कथिन्यद्भेदे इद्युक्तम् , अनेन 'एकान्तेन मेदे' इति विमागात् । चिद्धेव तस्या वा सामान्यम् तस्य विद्वा वेदनेन बुद्धिस्वमावभूतविश्रमाकारिववेकम्बल्धियुक्तिनमान्नप्रहणेन इत्यथः । युक्तम् चपपन्नं स्वप्रहणयोग्यो योऽर्थः तस्य सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व अपित्व प्रत्यक्षत्वम्' अपित्व सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व स्वप्रहणयोग्यो योऽर्थः तस्य सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व अपित्व प्रत्यक्षत्वम् प्रत्यक्षत्वम् । अनेन अपित्व स्वप्रहणयोग्यो योऽर्थः तस्य सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व अपित्व स्वप्रहणयोग्यो योऽर्थः तस्य सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व स्वप्रस्य स्वप्रहणयोग्ये योऽर्थः तस्य सामान्यम् इक्षितुम् । अनेन अपित्व स्वप्रस्य स्वप्य स्वप्रस्य स्वप्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्वप्रस्य स्

कारिकां विष्टुण्यन्नाह-कथञ्चित् इत्यादि । कथ्ञिचत् विश्रमाकारविवेका[हि]प्रका-24 रेणापि असिद्धात्मनः सर्वेथा अगृहीतरूपाया बुद्धेः कथम् असाधारणम् अनेतनाहिव विध-' मादिप व्यावृत्तं यद्व्यं स्वस्वं(सं)वेदनरूपं तद्विश्रमश्रतिमासान्ययानुपपत्त्या अनुमीरित न कथिन्वन् । देवोरेव(रेवाऽ) सिद्धवा(त्वा)दिति मन्यते । यतोऽन्तुमीयमानत्वात संभाव्यं स्यात् 'असाधारणं रूपम्' इति सन्धन्धः । स्यान्मतम्-तस्याः सञ्चेतना[दि] रूपं खतः २० सिद्धम् , इत्याह—स्वतः इत्यावि । स्वतो नान्यतः तस्याः चिदेव रूपं तस्य सिद्धौ अङ्गीकिय-माणायां 'बुद्धे:' इति सम्बन्धः । कथम्भूतायाः ? इत्यत्राह-संमावित इत्यादि । संगावितः अनुमेयः असाधारणः [१३४ख] आत्मा बस्याः सा तथोक्ता तस्यां (तस्याः) किम् १ इत्यत्राइ-साकल्येन इत्यादि । साकल्येन बहिएन्तरुच यत् सत्तत्तर्सर्व सामान्यविश्वेषात्मकम् इत्येषं च्याप्तिसिद्धौ क्यं अत्यक्षेण अत्यक्षाः (क्षा) वा अतिपत्तिः अत्यक्षप्रतिपत्तिः अपहृन्येत १ नेव । २५ कस्य ? इत्याद-महिरर्थस्यापि न केवलं ज्ञानस्यैव । कथंमृतस्य ? इत्याद-संमावित इत्यादि । पुनरिप कथंमूतस्य १ इत्याह-द्रव्येत्यादि परमार्थस्य इति पर्यन्तम् । नतु यदि नाम न बुद्धिः प्रत्यक्षसंभाविवात्मा, बहिरर्थस्य किमायावं, येन सोऽपि<sup>ड</sup> तथा स्यादिति चेत्, अत्राह-नं हि अगृहीत इत्यादि । न हि प्रत्यक्षं कर्तुं (र्तुम)नगाहते विषयीकरोति । किम् १ इत्याह-ेचिद्रूपमात्रम् चित्स्वसंवेदनलक्षण (णं) रूपं यस्य भावस्य स तथोक्तः स एव तन्मात्रं कर्मे ३० ज्ञानसामान्यमिति यानत्। कथंमृतम् <sup>१</sup> इत्याह-अगृहीतनस्तुसामान्यम् अगृहीतं वाद्यवा-

<sup>(</sup>१) बुद्धेरप्रत्यक्षस्यम् (२) विश्वेषाकारेण । (३) "ग्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् । कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ।" इति श्रेषः। (४) बौद्धस्य । (५) बुद्धेः। (३) बहिरर्योऽपि । (७) विषयसृतम् ।

. , एतेन अनुमानमपि चिन्तितम् , तत्र <sup>? त</sup>तदभावेऽस्याभावादिति<sup>?3</sup> चेत् , अत्राह--'चिद्क्र- १५ एम्' हत्यादि ।

[ चिद्रूपं सर्वतोऽभिन्नं पद्यतः परमार्थतः । तद्विद्योषो यथा वेद्यस्तथा बहिरूपेयताम् ॥२३॥

क्कृतश्चिद्पि स्वयमञ्याष्ट्रचं सामान्यं पश्यन्नेव आत्मा गृहीतुं प्रयतमानः अचेतन-ञ्यविष्ठिकं चैतन्यं द्रव्यं क्रमेण गृहीयात् । ततः प्रत्यक्ष आत्मा स्वयमविप्रतिपिद्धः १० यथासामर्थ्यमन्तर्गृह्णति तथा च वहिरित्यवगन्तञ्यम् । प्रत्यक्षपरोक्षेकात्मनः प्रमेयस्य वहिः प्रतिपेद्शुमशक्यत्वात् । कथित्रद्रप्रत्यक्षत्वे क्रुतो वस्तु संमावयेत् लिङ्गादेरसिद्धेः गाडनिद्राक्रान्तवत् ।]

चितो बुद्धैः स्तर्पं स्तमावः । कयन्यूतम् १ अभिन्नम् अन्यावृत्तम् । कृतः १ सर्वतः सजातीयाद् विजातीयात्र संत्यामान्यं तस्यैव "त्याविधत्वादिति मन्यते । पर्यतः २५ विकल्पदर्शनेन विषयीक्वर्वतः सौगतस्य तिद्विद्योषः तस्य चित्सम्बन्धिनः तत्सामान्यस्य विशेषः चैतन्यादिन्नस्याः वृत्ते वस्यमाणो भेदः यथा येन प्रकारेण वैद्यो प्राहाः 'परमार्थतः' इति

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षम् । (२) चिद्क्षमात्रस् । (३) "अथावस्थानामग्रहणे न (पि) पूर्वापरच्यासिप्रतीतिः ; अवस्थाऽग्रहणेऽवस्थानृप्रतीतिः क्ष्यं भवेत् । व्याप्याप्रतीतावन्यस्य व्याप्यस्वाप्रतीतितः ॥"—प्र॰ वार्तिकाळ०। (४) क्षास्मा । (५) इति श्रह्माणाञ्चक्त् । (६) क्याप्यस्तानास् । (७) व्याप्यस्य सामान्यस्य ते विशेषा इति । (४) व्याप्ये । (९) व्याप्ये । (१०) उभयकाळमाविनः पुकस्य ग्राहकप्रमाणामावात् । (११) क्रमसास्युभयव्यापितः पुकस्य सिद्धौ तथाभृतस्यात्मनोऽपि सिद्धिः स्थादिति व्यावः । (१२) प्रत्यक्षाभावे । (१३) अनुमानस्याप्यभावादिति । (१४) सर्वतोऽम्यानुसत्वात् ।

तन्मध्येकरणात् उभयंत्र सम्बन्धनीयम् । [१३४ ख] तथा तेन प्रकारेण बहिः वहिरहें(कां) उपेयतां सत्सामान्यं पर्वयतोऽर्थस्य तथा विशेषो वेदाः निद्शंनम् अनन्तरनीत्या प्रसाधितं न पुनः प्रसाध्यते ।

कुतश्चिद् इत्यादिना कारिकार्थमाह-कुतुश्चिद्पि न केवलम् एकस्मात् स्वयम् आलग ५ अव्याष्ट्रचं, किम् १ सामान्यं पश्यन्नेव । किं कुर्यात् १ इत्याह-गृह्णीयात् । किम् १ चैतन्यम् कर्म तद्विशेषम् । कथम्भूतं तत् ? इत्यादि (इत्याह) अचेतनव्यवच्छिन्नम् । कोऽसौ गृह्वीयात् श इत्याह-आत्मा जीवः। पुनरिप किं कुर्वेच १ इत्याह-प्रयतमानः । किं कर्तुम् १ इत्याह-गृहीतुं 'चैतन्यम्' इति सम्बन्धः । पुनरपि कथंभूतम् १ इत्याह—द्रव्य इत्यादि । कथम् १ क्रमेष । ततः तस्मादृष्यं, कथंभूतः १ इत्याह-प्रत्यक्ष इत्यादि । दर्यस्वभाव इत्यर्थः । नर्तु आत्मने १० निषेघात् कथमेवदिति चेत् ; अत्राह-स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना अविप्रतिपिद्धोऽनिरा-कृतः प्रथमप्रस्ताबेऽत्र च चिन्तितमेतत् । तर्हि वैस्याविश्लेषात् सर्वे सर्वेश सर्वत्र मृद्दीयादिति वेत्: अत्राह-यथा इत्यादि । सामैध्र्यस्य अनितक्रमेण गृहाति । एतत् प्रकृते योजयनाह-वदा इत्यादि । यथा येता(त) ज्यापकमहणपूर्वज्याप्यमहणप्रकारेण, यदि वा यथा शक्तिमहणप्रकारेण अन्तर्गृद्धाति तथा च तैनैव प्रकारेण [बहिः] गृहाति इत्येवम् अवगन्तव्यम्। तथा च यहुर्ण १५ प्र ब्रा क रे ण-\*"यद्वमासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीलादिकम्, जदस्य प्रतिमासाञ्योगात्" इति; तदनेन [१३६क] निरस्तमः; ज्ञानवत् जडस्यापि [प्रति]मासा-विघातात् । अर्थे तु विशेषः—झानस्य स्वतः इतरस्य परतः इति । न च तदपह्नवो युक्तः, सन्सा-दिकमहं वेद्मि' इति अत्ययात् <sup>°</sup>तत्प्रतीतेः, अन्यथा नीलादौ कः समाइवासः १ 'कथं सै तस् प्राह्कः' इत्यपि न चोद्यम् ; 'स्वरूपस्य कथं माहकः' इत्यपि चोद्यप्रसङ्गात् । स्वरूपवत् परस्य-२० स्थापि प्राह्मकः प्रतीयते इति न विशेषः । शेषं पुनरत्र परस्यं आषितम्-कार्यकारणमावम् कर्षः भान-समारोप-ज्यवच्छेदा-ज्यवच्छेदकमावं चित्रैकज्ञानाद्वेतम् अन्यद्वा विज्ञप्तिमात्रेऽपि निराक्षेषि इति निरूपयिष्यते ।

किञ्ज, चक्षुरादेवेंहिरर्थत्वे दर्शनामावेन न ैतद्व्यापारानन्तरं <sup>१</sup>तदुपल्म्म इति हेतीर सिद्धिः रष्टान्तस्य च साधनविकल्लता, "अन्यस्य चक्षुरादेव्जिन्नस्य वा व्यापारानन्तरं तदुपल्म्म-भावे वा प्रकृतहेतोर्व्यमिचारः, "ज्ञानत्वे तद्व्यापारानन्तरं नील्गुपल्म्मेऽपि न परस्य<sup>13 भ</sup>तन्त्रा-

<sup>(</sup>१) आत्मनो नित्यस्य । (२) परतः । (३) प्रतिभासः । (४) अवस्य । (५) बौद्धस्य । (६) अतु मानेन समारोपस्य भ्यवच्छेदः क्रियते इति तयोः भ्यवच्छेदन्यवच्छेदभगवः । (७) प्रजतः "तीलाह स्मित्रिकेण विषयि ज्ञानमीक्ष्यते । ज्ञानपृष्ठेन मेदस्य कस्पनाशिक्षिपनिर्मितः ॥"—प्र० वार्तिकाछ० ५० ४०६ । स्मित्रिकेण विषयि ज्ञानमीक्ष्यते । ज्ञानपृष्ठेन मेदस्य कस्पनाशिक्षिपनिर्मितः ॥"—प्र० वार्तिकाछ० ५० ४०६ । स्मित्रिकेण विषयि ज्ञानमीक्ष्यते । स्वादित्यापादवित । (९) चक्कुरादि । (१०) नीलासुपलम्मः । (११) (११) चक्कुरादिना ज्ञानस्य । मिन्नक्ष्येण । (१२) चक्कुरादीनो ज्ञानत्व । (१३) द्वितीयस्य । (१४) सद्वप्राहकाभिमतस्य ज्ञानस्य ।

नस्य उपलम्म इति दृष्टान्ताऽसिद्धिः । अय अर्थवादिनः वत् सिद्ध[मि]ति न दोषः ; तद् यदि प्रमाणतः सिद्धम् , सौगतस्यापि सिद्धम् , प्रमाणस्य कवित् पश्चापानावात् । तथा च #"न नीलादेः परं ग्राहक्तम्" इत्यस्य व्याघातः । यदि पुनः अप्रमाणतः, वर्षि न निदर्शनम् ; [१३६ ख] अप्रमाणसिद्धस्य तद्योगात् देतुवत् , देवरया व्याध्वप्तवादिकमपि हेतुः स्यादिति यत्किञ्चिदेतत् ।

यत्युनरेतत्ं—#''जाग्रत्स्तम्यादि श्वानम् वासनाकार्यत्वात् कामग्रोकाद्युपप्छतदृष्टकामिन्यादिवत्'' इति , तदिष न सारम् ; यतः तस्य "परं प्रति 'तत्कार्यत्वासिद्धेः । वतः
स्कम्—'ग्रथा अन्तः' इत्यादि । एवमि [न] बहिरर्थस्य सामान्यिकशेषात्मकस्य प्रतिभासनं तस्य वा संमवो निषेधादिति चेत् , अत्राह—प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षो यः सामान्यरूपः
स्वभावमेदः वस्तुन आत्ममूत्रो विशेषः संभाव्यः, यव (द्व) प्रशिक्षा (क्षो) असाधारणञ्क्षणः १०
स्वभावमेदः वर्षोः एकः साथारण आत्मा स्वभावो यस्य स वयोक्तः तस्य । कस्य १ प्रमेयस्य
बहिर्मोद्धस्य प्रतिपेद्धुं निराकर्त्वभ्वस्यत्वात् अन्यथा तथा विश्वरिति निर्वेधः स्यादिति मन्यते ।
वर्षि बहिरन्तर्वा असाधारणरूपेणेव साधारणेनापि रूपेण अग्रत्यक्षताऽस्त्वित चेत् ; अत्राह—
कथित्वद् इति । अग्रत्यक्षत्वे वस्तुनः प्रत्यक्षत्वामावे कृतो जिन्नादेनं क्रविधत् संमावयेद् वस्तु
अनुमानेन विषयीक्वर्यात् सिद्धाः कथित्वद्यसाथारणवद् गाडिनिद्राक्रान्त इत तद्वदिति । १५

प्रस्तावार्थोपसंद्वारकारिकां 'सद्स्पम्' इत्यादिकामाद्

[ सब्रूपं सर्वतो वित्तेः तद्विविक्तं विवेचयेत् । चिवात्मा परिणामात्मा पुनः काछादिभेदकृत् ॥२४॥

सर्व चेतनेतरसामान्येन वस्तुसच्चं पश्यन्नेव अचेतनं चेतनाव् व्यविद्धिन्दन् परिच्छिनत्त जनः । पुनस्तमेव अन्यतोऽचेतनाद् व्यवच्छिन्दन् तद्वर्णसंस्थानादिविद्योपान् २० क्रमशः कालादिमेदेन परिच्छिनत्ति नान्यथा । अन्तरङ्गस्य प्रतिपत्तावयमेव क्रमः— स्वपरचैतन्यसामान्यमचेतनाद्विविक्तं परिच्छिद्य प्रनः परस्माव् व्यवच्छिद्य क्रमेण विशेषान् परिच्छिनत्ति निष्करु [स्वमानानवधारणात् ।]

अत्रायमर्थः-चिदात्मा विवेचयेत् गृह्मीयाद् दर्शनस्वमावः । किम् १ इत्यत्राह्-सत् सत्तासामान्यं [१३७क]

\*''' जं सामान्यग्रहणं दर्शनमिति (सामण्णं ग्रहणं दंसणमिति) मण्णये समये।''
[गो०जी०गा० ४८१] इत्यभिधानात् वद् वैशेषिकादिकरिपतं गृह्वीयात्, इत्यन्नाह-

<sup>(</sup>१) ज्ञाहकातिमतं ज्ञानम् । (२) अप्रमाणसिद्धस्य दृष्टान्तत्वे । (३) 'अवित्यः शब्दः चाझुपरवात्' । (४) पुष्ठमा—"वासनायष्ठमावित्वे बोधतैव प्रसन्यते । वासना स्मृत्यिमञ्चानकारणत्वेन क्रमिता ॥"—प्रव वार्तिकाष्ठ० ५० ११९ । (५) जैनं प्रति । (६) वासवाकार्यत्वासिद्धेः । (७) "जं सामण्यं गृहणं भाषाणं णेव कर्दुमायारं । अविसेसद्ण बद्दे वंसणिमिदि मण्णण् समण् ॥"—यो० जी० । उत्पृतेयं गामा घषष्ठा-रीकायाः सत्यस्त्रणायाम् । "जं सामण्यमाहणं वंसणमेयं विसेसियं णाणं ।"—सन्मति०२।३ । (८) सामान्यम् ।

रूपं स्वभावम् । कस्य १ इत्यत्राह-विन्तेषुँद्धेः आत्मन इत्यर्थः । पुनः पश्चात् तद्विविक्तं विभिन्नम् । कुतः १ अन्यस्मात् विजातीयाद्वेतनात् अवग्रहरूपः सन् विवेचयेत् , पुनः सर्वतो विविक्तं सजातीयाद् विवातीयाच आकारुसाहिपरिणामातमा पुनश्च कालादिभेदकृत् कालादिभिः भेदास्य (भेदो यस्य) तत्तयोक्तम् 'रूपम्' इति 'सम्बन्धः, कालादिविशिष्टं तद् ५ विवेचयेत् ।

इयम् अपरापरायोजातिका (अपरा योजनिकां) सत्सत् इति यद्रूपं सर्वभावानां साधारणं तद् विवेचयेत् , पुनः पुद्रकेतत्त्वमावं (पुद्रकेतरस्वमावं) तद् विवेचयेत् । क्वम्मूतम् १ सर्वस्या (सर्वतः सर्वस्यात्) विविक्त (क्तं) वित्तेः सकाक्षात् अन्यस्माद् वित्तेः अर्थान्तरात् पुद्रकान्तरादिति यावत् सर्वतो निरवशेषात् । पुनर्पे कालादिना भेदं कुर्वाणा १० (ण) विवेचयेत् इति ।

कारिकां विवरीतुमाह—सर्व(व) इत्यादि । सर्व चेतर्(चेतनेतर)सामान्येन तत्साधारण-स्वेन वस्तुनः सत्त्वं पश्यन्नेव अचेतनं प्रत्यं परिच्छिनित जनः आला वा । कि छ्वेष १ इत्याह—व्यवच्छिन्द् पुत्रचम इति । कुतः १ चेतनात् , प्रनयि तथेवं अन्यतः अचेतनाष् अर्थान्तरतः पुत्रज्ञन्तरात् व्यवच्छिन्द् तस्य पुत्रच्य वर्णसंस्थानादिविश्चेषात् क्रमशः १५ परिच्छिनित्त । क्यम् १ कालादिमेदेन आदिशब्देन अत्रादिपरिम्हः नान्यथा [१३७%] नाऽपरेण प्रकारेण । नतु प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा काखस्याऽमहे क्यं त्रद्वेत परिच्छिनतीति चेतः न सन्तेतत् ; व्यवहारकाछस्यं प्रत्यः (प्रत्यक्षत्वात् पर) सार्वकाळस्यं वर्कविषयत्वात् ।

द्वितीयां कारिकायोजनिकां दर्शयक्षाह—अन्तरङ्ग इत्यादि । अन्तरङ्गस्य चैतन्यस्य प्रति-पत्तौ अयमेव नान्यः क्रमः । तमेव दर्शयक्षाह—स्वपर इत्यादि । 'सर्व चेतनेतरसामान्येन २० वस्तुसन्तं पत्रयक्षेव' इत्यन्नवर्णते । ततोऽयमर्थः—"तत्सामान्येन "तत्पत्रयक्षेव स्वपरचैतन्यसामान्यम् अचेतनाद्विविक्तं परिच्छिन् पुनः परस्माद् जात्मान्येन जात्मानं च्यवच्छिन क्षमेण विश्लेषान् अवमहादीन् स्वमावाम् परिच्छिनित्तं इति । कृत पत्तन् १ इत्यन्नाह—निःकल इत्यादि । स्रगमम् ।

'तद्विश्रमेकान्ते बहिरश्रंप्रतिपत्तिवत् सन्तानान्तरप्रतिपत्तिरपि सौगतस्य दुर्छभेति दर्शयनाह २५ कारिकाम्-'बुद्धिपूर्वीम्' इत्यादिकाम् ।

> [ वुद्धिपूर्वा कियां स्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् । ज्ञायते वुद्धिरन्यत्र अभ्रान्तैः पुरुषैः क्वचित् ॥२५॥

<sup>(</sup>१) ज्याकमा । (२) तत् सत् द्विषिषं पुद्रकारमञ्च पुद्रकमिष्वजीवादिकरं च इत्यादिकोण । (३) काळादिभेदेन । (२) पळघटीसुद्द्वादिकमस्य । (५) काळाणुक्तस्य । (६) वसुसान । (७) चेतनेतरः सामान्येन । (४) वस्तुक्तस्यम् । (९) "ठक्कं व-खुद्धिपूर्वा" मन्यते बुद्धिसद्धादा सा व चेपु न तेपु घीः ॥" न्तर्व था० १० २६ । चर्मकीर्तिकृतसन्तावान्त्रसिद्धी प्रयमक्कोकोऽपि धृदक्ष एव । पूर्वाची-न्यापिक वि० प्र० ए० ३०३ ।

स्वयं व्यापारव्याहारिनर्भासविज्ञानस्यैव साक्षात् चिकीर्पाविवश्वाप्रभवनियमः संभाव्येत इति कल्पने प्रमाणाभावात् । बुद्धिपूर्वा क्रियेव व्यापारव्याहारात्मिका परोक्ष- बुद्धे हेंतुरिति स्वल्पमुक्तम् , आकारिविशेषस्याि हेतोरिवप्रतिषेषात् । सुपुतादौ तयोर- भावेऽपि कथमयं स्वभावविप्रकर्पिणाम् इन्द्रियायुनिरोधमन्तुपलव्धेविजानीयात् १ यतः स्थावरेषु तन्निरोधलक्षणस्य गरणस्य असंभवमाचन्नीत । यदि पुनरायुनिरोधमेव मरणं किं ५ स्याद्यतस्तद् विज्ञानादिनिरोधेन विश्विष्यते १ न जाने अहमपि ईदशम् । तदयं स्ववेदन- मह्यं परिच्छिकव्यवधानमलक्षयन् परिचचमत्यन्तपरोधं कृतिथित् परिच्छिनित्ते व्यवच्छिन् नत्तीति च निष्प्रमाणिकैवास्य प्रवृत्तिः।

वृद्धिः पूर्व कारणं यस्याः ताम् । काम् १ कियाम् । किम् १ हष्ट्वा । क १ स्वदेहे । अन्यत्र परदेहे तद्ग्रहात् बुद्धिपूर्विक्रयाग्रहात् 'झायते बुद्धिरन्यत्र' इति १० पद्यदा । कैः १ अभ्रान्तैः पुरुपैः क्वचित् तमात्रे (तन्मात्रे) बुद्धिसामान्ये न विभ्रमैः न नानाविभ्रमैक्कायने (१) तिह्यहस्य वाह्यरादेर्यंवदसितिमासवहारादि (व्यीहारादेर्यंवदसत्त्वात् , व्याह्यरादे) प्रतिभासस्यापि निराज्यवत्त्वादिति मन्यते ।

स्यान्मतम्—जाप्रदशायां [१३८क] ज्यापा (हा) रादिनिर्मासः साक्षात् चिकीर्षादेः, अन्यत्र पारम्पर्येण ततोऽयमवोष इति, तत्रोत्तरमाह—स्वयम् इत्यादि । स्वयम् आत्मना ज्यापारः १५ कायस्य चेष्टा ज्याहारो वचनस्य (वचनं च) तयोनिर्मासो यस्मिन् विज्ञाने तत् तथोक्तं तस्यैव चिकीर्पाविवक्षाप्रमवनियमः सम्माज्येत । कथम् १ इत्याह—साक्षात् इत्येषं कल्पने प्रमाणा-पावात् ।

यस्तु प्र क्वा क रः स्वैप्नान्तिकश्ररीरवादी स्वप्नद्शायामपि व्याहारादिनिर्भासक्षानस्यापि साक्षात् चिकीषोदिप्रभवनियममभ्युपगच्छति, तत्र तस्य बहिर्निर्भासक्वानस्यापि साक्षात् बहिर्थे- २० उत्तप्रभवनियमसिद्धैर्विक्वप्तिमात्रवादो निराद्यम्बः स्यात् ।

्यत्पुनककं तेनैव-कः 'सन्तानान्तरस्यानम्युपगमात् तद्सिद्धिर्न दोपाय'' इति; तद्दिप न सत्यम् ; यतो योगींचारं प्रत्यस्य दोषस्यामिधानात् प्रतिभासाद्वैतवादिनं प्रति विपर्ययात्—तस्य दि जित्यवत् (तिज्ञयमवत्) स्वप्रतिमासस्यापि विचार्यमाणस्य घटनायोगात् सर्वोऽभाव एव दोषः इति किं तेंद्दूषणामिधानेनेति ।

सांप्रतं सन्तानान्तरहेतोः परप्रयुक्तस्य भागाऽसिद्धता(तां) दर्शयन्नाह—बुद्धिपूर्वा इत्यादि । बुद्धिपूर्वा बुद्धिः (द्धेः) कार्यभूता क्रियेन, कथम्भूता ? व्यापारव्याहारात्मिका परोक्षबुद्धेः देशन्तरबुद्धेः हेतुः विक्रम् इत्येनं स्त्रत्पग्रुक्तम् पक्षीकृते सर्वत्रास्या[अ]संभव इति भावः । अथ मंडादौतवः (अथ तर्वादौ र्वं,) स च [१३८स्त] अचेतनत्वाद् विपक्ष एव न पक्ष

<sup>(</sup>१) धचनादेः । (२)सुपुप्त्यवन्तरं प्रबोधानस्थायाम् । (३) "स्वसान्तिकशरीरसम्बारदर्श्ववात्..."
--प्र० वार्तिकारः० २।५४, १० ७२ । "यया स्वसान्तिकः कायखासळद्दनशावनैः । जाग्रदेदिकाराय स्था जन्मान्तरेत्वपि ॥"--प्र० वार्तिकारः० २।३७ । (१) अनेकविज्ञानसन्तामवादिनं प्रति । (५) सन्तामान्त-रासिद्विप्रसङ्गरूपेण । (६) व्यापारव्याहारास्मिका क्रिया ।

इति; तत्रोत्तरमाह्-[आ]कार्तिशेषस्यापि इत्यादि । न केवर्कं र्विक्रया[या]एव, कस्य-वित् छोकप्रसिद्धस्य अनुमेयबुद्धिसह्चरस्य यर्मान्तरधर्मस्यादिः (यर्म्यन्तरधर्नस्यापि) सन्त्रन्तिनः चैतन्यस्य हेतोः छिङ्गस्य अविप्रतिषेचात् । एवदुक्तं मवति—वैत्र चैतन्यामावे स विपरः स्यात् । न चैवम्, वद्व्यवस्थापकप्रमाणान्तरमात्रादिति ।

५ किंच, तैकियातः परदेहे चैतन्यरिह्वं (चैतन्ये वद्रहितं) विद्वपक्षः, न वा(वा)स्य वद्र चैतन्यामावप्राह्कमस्तीित दर्शयकाह—सुपुप्ताद्गै इत्यादि । स्वभावित्रकार्षणां 'पञ्चपक्ष-भ्याम् अन्यस्य' इति वक्क्ये 'इन्द्रियायु'अ(प्र)हणम् उत्तरदृषणदित्सया, क्रयं चेन प्रकारेन न केनचिद् अयं सौगवः निरोधम् अभावं विज्ञानीयात् यतः कश्चिद् विपक्षः स्यात् । क्रये न विज्ञानीयात् ? इत्यत्राह—अनुपल्जिध्(ब्धेः) इत्यादि । नतु तत्कार्यस्य व्याहायदेवर्शनार् १० निरोधं विज्ञानीयादिति चेत् : अत्राह—सुपुप्तादौ । आदिश्च्देन मूर्च्छितादिपरिष्रहः तथोर्ज्यां पारव्याहारयोरमावेऽपि ।

नसु तत्याः क्रियायाः अभावेऽपि 'तह्यावेऽपि' इति वक्तन्ये क्रिमर्थम्-'त्योः' इति वचनम् १ असन्देहार्थम्, इत्तर्या आकारविशेषस्य अभावेऽपि 'तृत्यावेऽपि' इत्यपि मितः स्य भावात् (स्यान् । भवान्) क्षश्रं तेषां तं 'विज्ञानीयात्' इति सन्वन्वः । एवं मन्यते [१३९६] १५ प्रतिवद्धसामर्थ्यस्य कार्योऽमावाव्यावावगितः, न चैवं चैतन्यमिति ।

प्र ज्ञा क र स्त्वाह—\*''तत्रापि चैतन्यस्यामाने (वः) अन्यथा अवस्थाचतुष्ट्यामानः"
इति ; न स युक्तकारी ; प्रवोधाऽमावप्रसङ्गान् , विनद्यात् कारणात् कार्यानुत्यवेरिति निनेतःविक्यते अत्रैव अनन्तरप्रस्ताने । तेषां निरोधमजानतो चदपरं आसं वहर्शयमाह—यतः इत्यति ।
यतो यस्तान् निरोधविज्ञानात् स्थावरेषु तर्वादिषु तिक्रिरोधलक्षणस्य असंमवं मरणस्य आव२० श्वीत । यत इति वा आसोपे नैव आवसीत ।

अत्र पादवेवचीं करिवदाह—यदि पुनः इत्यादि । यदि पुनः आयुर्निरोधमेव मरणस्ः कि स्यात् किं दूवणं भवेत यतो दूवणात् तन्मरणं विज्ञानादिनिरोधेन आदिशब्देन सित्रपं निरोधेन विशिष्यते इति १ अत्र आचार्यो दूवणसपरयन् आह—न इत्यादि । न जानेऽहमपि न केवलम् अन्यो न जानाति ईदृशुं परेण चाहशमुक्तम् ।

२५ वपसंहारसाह—तत् इत्यादिना । यत एवं तत् तस्याद् अयं सौगतः स्ववेदनमद्वयम् अलक्ष्यन् । कथंमृतम् १ इत्याद्-'परिच्छिन्न' इत्यादि, स्वतादाल्यव्यवधिविमत्यर्थः । यदि अलक्ष्यन् । कथंमृतम् १ इत्याद्-'परिच्छिन्न' इत्यादि, स्वतादाल्यव्यवधिविमत्यर्थः । यदि वा परिच्छिन्नं प्रसाणेनानवगतम् (वावगतम्) स्वपरप्रहणे व्यवधानहृत्वाद् व्यवधानम् आवरणकारणं कर्म यस्येति व्याख्येयम्, स्वसंवेदनैका[न्तो]पगमादिति मन्यते । स कि करोति १ इत्याह्-पर इत्यादि । परिचित्तम् । कथंमृतम् १ [१३९खं] अत्यन्तपरीक्षं कृतिस्वद्

व्यापारादेः बुद्धिपूर्वकात् परिच्छिन्ति स्वयं विषयीकरोति व्यवच्छिन्ति च कुतिरेचद् वृक्षादेः व्याह्यरादितत्कार्यामाबाद्या इत्येवं निःप्रमाणिकैव अस्य बौद्धस्य प्रवृत्तिः 'सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वात्' इत्यस्मादन्य (दस्य) न्यायस्यामेदादिति मन्यते ।

नतु यदुक्तम्-'क्रश्रञ्चिद्सिद्धात्मनो बुद्धेः' इत्यादि; तदयुक्तम्; सच्चेतनादि-रूपेणापि तस्याः प्रत्यक्षत्वादिति चेत्; अत्राह-स्वात्य्य (इचेत्) इत्यादि ।

> [स्तरक्षेत्सर्वथा सिद्धिः वुद्धेः किं तत्र हेतुना । स्तरक्षेत्सर्वथाऽसिद्धिः वुद्धेः किं तत्र हेतुना <sup>१</sup> ॥२६॥

यथैव श्ववित्तर्कयतः समारोपन्यवच्छेदः न सविकल्पत्रत्यक्षमन्तरेण संमवति तथैव प्रत्यक्षविकल्पे च पुनः समारोपन्यवच्छेदस्मृतिः न कञ्चिद्यं पुष्णाति स्वतः समारोपा-तुत्पादात्, कृतस्य करणाभावात्, अन्यथा कृतस्य स्वतः सिद्धौ प्रमाणान्तरानर्थक्यासं- १० भवौ प्रतिपत्तच्यौ । निर्लोठितं चैतदिति ]

स्वतः परिनरपेक्षा सिद्धिः क्रिः चेद् यि बुद्धेः सर्वथा सदाविरूपेणेव रूपान्त\_ रेणापि किं न किन्नित् तम्म युद्धौ हेतुना छिन्ने नीछायाकारेणेव सर्वाकारेः तस्याः प्रत्यक्ष-सिद्धत्वाविति सावः । तथा व अ''यद्वसासते तन्झानं यथा सुखादि । यद् यथाऽनमा-सते तत्त्रयैव परमार्थसद् व्यवहारावतारि यथा नीछं नीछत्तयाऽवमासमानं तथैव तद्वतारि, १५ [अव] मासन्ते च श्वणिकतया सर्वे भावाः'' इत्यादि' प्र क्षा क र स्वे विक्षानैकान्तवादिनो न किन्नदर्य पुष्णाति वसारोपव्यवच्छेदस्य निराकरिष्यमाणत्वादनन्तरम् । 'स्वतक्चेत् सर्वथा-ऽसिद्धः बुद्धेः किं तश्च हेतुना' धर्मायसिद्धौ हेतोरम्बनिरित मावः ।

सौत्रान्तिकं प्रति प्रतिपादितं दूवणं समानं योगाचारस्वापीति मन्त्रान आचार्थः तदेव दृष्टान्तीकृत्य 'त्रयैव' इत्यादिना कारिकां विष्टुणोति । यथैव हि [१४०क] येनैव हि प्रकारेण २०
सौत्रान्तिकस्य न संभवित । किम् १ इत्याह—समारोपञ्यवच्छेदः, समारोपञ्यवच्छेदहेतुत्वाद्
अन्तुमानं तद्ञ्यच्छेदं इत्युच्यते । किमन्तरेण १ स्विक्तल्पप्रत्यक्षमन्तरेण निर्विकल्पप्रत्यक्षाद्
इत्यमिप्रायः । किं कुर्वतः १ [अ]वितर्कयतः धर्मादिकन (धर्म्यादिकम)निश्चिन्वतः, न च
अनिश्चितं तद्वमानाय प्रभवित, शेषमत्र चिन्तितम् । यद्वश्चयते—'निर्लोपि(निर्लोठि)तं चैतद्'
इति । तर्हि सविकल्पकप्रत्यक्षेमिति स भवित (प्रत्यक्षेऽपि न संभवित,) इत्याह—प्रत्यक्ष २५
इत्यादि । प्रत्यक्षस्य विकल्पे वा (च) भेदे च व्यवसायमकेव (यात्मके च) प्रत्यक्षे मितः
(सित) पुनः समारोपञ्यवच्छेदस्मृतिः क्षणिकाचनुमानं न कञ्चिद्यं पुष्णाति क्षणिकत्वादेः
प्रत्यक्षते निर्णयादिति मावः । समारोपञ्यवच्छेदं करोतीति चेत् , अत्राह—स्वतः इत्यादि । स्वयं
समारोपानुत्पादात् , तिश्चये तद्योगात् , #''निश्चयारोपमनसोः वाध्यवाधकभावातः"

<sup>(</sup>१) ६० २ टि० १०। (२) अनुमानस् । (६) 'समारोपन्यवच्छेदं करोति' इरमाशङ्कायासाह-। (४) समारोपन्यवच्छेदं क्र्रोति' इरमाशङ्कायासाह-। (४) समारोपन्यवच्छेदं इत्युच्यते कार्ये कारणोपचारात् । (५) वम्यांविकस् । (१) निव्यविक्तस्य आरोप-चित्तस्य च परस्परं वाच्यवाधकमावात् ।

[प्र०वा० १।५०] इति वचनात् 'न कञ्चिद्धं पुष्णाति' इति मन्यते । तथापि तत्करणे हूप-णमाह-कृतस्य करणाऽभावात् इति । अन्यथा अनेन (अन्येन प्रकारेण) कृतस्य बुद्धेः स्वतः सिद्धौ निर्णातौ प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य आनर्थक्यम् , 'असिद्धा च (द्धौ अ) संभवः तदा-नर्थक्याऽसंभवौ प्रतिपचच्यौ । निर्लोठितं चैतदिति ।

एवं सौगतस्य अविकल्पकमध्यक्षं निराकृत्य वैशेषिकस्य सविकल्पकं विशिषकर्तुंगाह-प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

# [ प्रत्यक्षं सविकल्पं चेत् सामान्यसमनायिनाम् । अनुस्यृतिषियो न स्युरेकस्यात्र विनिङ्चयात् ॥२७॥

न हि भिन्नेषु द्रव्यादिष्वतुवृत्तिज्ञानं युक्तं सद्दशप्रतीतिर्वा । तदेकसम्बन्धप्रतिः । तिरेव किस युक्यते भ्रान्तेरभावात् । न चैकवस्तुसम्बन्धमन्तरेण भिन्नेषु द्रव्यादिषु समानप्रत्ययो न भवति सामान्यानां स्वतः सन्त्वज्ञेयत्वादिप्रतीतेरभावप्रसङ्गात् । केषा- क्रिन्त् स्वतः सन्त्वं नेतरेशामित्यस्यापि निष्प्रमाणिका प्रवृत्तिः, अन्यथा सामान्यसम्वाया- नवस्थानुषङ्गात् सामान्यतव्यतेस्तादात्म्यं युक्तम् । समवायस्य सम्बायान्तराभावेऽपि वृत्ती किं पुनिरतरेषां तथेव वृत्तिनं स्यात् । न च इह विषाणादिषु गीः क्राखादिषु वृक्षः इति के प्रतितिः स्यात् । सामान्यसम्बाययोर्व्यापित्वेऽपि क्रिचदेव समीहितप्रस्ययद्वेततः नान्य- त्रति वैचित्र्यसंभवे द्रव्यमेव चित्रं भवित्तमर्दिति । निरंद्यनिष्क्रियात्मनः सामान्यस्य सम् वायस्य च स्वविशेषव्यापित्वं कथं स्वस्थः प्रस्थापयेत् द्रव्याद्याधारमेदात् स्वरूपहानेः । तदेतत् प्रत्यक्षं द्रव्यपर्यायात्मकं युक्तम् । ]

<sup>(</sup>१) स्वतः असिद्धी अनुसानस्य असंभव इति भावः । (२) प्रत्यक्षम् । (३) द्वव्यत्वगुणत्वकर्म-स्वादिना । (४) प्रत्यक्षम् (५) तुक्रवा-'विश्विधदुद्धिरिष्टेष्ट चचाञ्चातविशेषणा ।''-मी० १छो० अपोद० इष्ठो० ८८ । (६) प्रत्यक्षम् । (७) सत्तासामान्यस्य । (८) प्रव्यादिगिः । (९) द्वन्यत्यगुणन्वकर्मस्य-सामान्यस्य । (१०) गुणकर्मसिः । (११) द्वन्यस्य । (१२) अवयपैर्वा । (१३) अवयदिनः ।

एकस्य एकस्य असहायस्य असहायस्य स्वतन्त्रस्य वा सामान्यस्य द्रव्यस्य [गुणस्य] कर्मणोऽन्यस्यं वा विनिश्चयात् । सिनव (सिनव व) ताः । ततः तदमावप्राप्तेः परस्य प्रमाणविरोध इति मन्यते । अन्नेवार्थे 'निहे' इत्यादि प्रतिमेविष्यति । अथवा, सामान्यानां सत्त्वादीनां या अनुस्यृतिधियः 'इदं सामान्यम् , इदं सामान्यम्' इति बुद्धयः, बहुवचनात् तथामिधानानि च यानि ताः तानि च न स्युः इति । अत एतत् १ इत्यज्ञाह—एकस्य इत्यादि । एकस्य एकस्य [१४१क] 'अपरेसामान्यसहायरिहतस्य सत्त्वादिसामान्यस्य विनिश्चयात् । अत्रापि 'न चैकवस्तुसम्व न्धम्' इत्यादि व्याख्यातम् । समवायिनां च या अनुस्यृतिधियः वाश्च न स्युः, बहुवचनं पृवंवद् व्याख्यातम् । कृत एतत् १ इत्यज्ञाह—एकस्य इत्यादि । एकस्य असहायस्य द्ववस्य गुणस्य कर्मणः समवायस्य अन्यस्य [च] विनिश्चयात् । अत्र व्याख्यानम्—'समवायस्य' इत्यादि । समवायस्य वा स्वतन्त्रस्य समवायसम्बन्धरितस्य विनिश्चयात् । अत्र व्याख्यानम्—'समवायस्य' इत्यादि । समवायस्य वा स्वतन्त्रस्य समवायसम्बन्धरितस्य विनिश्चयात् । अत्र व्याख्यानम्—'समवायस्य' इत्यादि । समवायस्य वा स्वतन्त्रस्य समवायसम्बन्धरितस्य विनिश्चयात् । अत्र व्याख्यानम् । अत्र व्याख्यानम् । विनिश्चयात् । विन्यत्व । विनिश्चयात् । विन्यत्व । विनिश्चयात् । विनिश्ययात् । विनिश्ययात् । विनिश्वयात् । विनिश्चयात् । विनिश्चयात् । विनिश्चयात् ।

महि इत्यादिना कारिकार्थमाह—निह भिन्नेषु । केषु १ इत्याह द्रव्य इत्यादि । तेषु किम् १ इत्यादि (त्याह—) अनुष्टृतिज्ञानं 'सद् इत्यं सन् गुणः सन् कर्मे' इत्यादानुगमज्ञानं युक्तम् उपपन्नम् सद्दग्गप्रतीतिर्दा 'अनेन अयं समानः' इति वुद्धिर्वा निह 'युक्ता' इति सम्बन्धः । यत् परस्यं युक्तं तदाह—किन्तिर्दे किस्न तेषां इत्यादीनाम् एकेन असाधारणेन १५ सामान्यादिना सम्बन्धः समवायः तस्य प्रतीतिरेत् युक्यते नान्यातुभूतानामिक (नानामुक्तानामेक) स्त्रसम्बन्धम् समवायः तस्य प्रतीतिरेत् युक्यते नान्यातुभूतानामिक (नानामुक्तानामेक) स्त्रसम्बन्धम् समवायः तेषां प्रतीतिरेत परस्परिकथणानां युक्यते । नत्त समवायस्य अतिस्वस्थनेन अनुप्रक्षणाद् भ्रान्त्या. तद्तुवृत्तिज्ञानमिति चेत्; अत्राह—आन्तेरभावात् अनुवृत्तिज्ञानिमिति चेत्। स्थानिमानिमिति चेत्। क्ष्याय्योभिन्नयोः निर्णये[प्]कस्यं अन्यतरानुवृत्तिप्रतीतिरिति मन्यते ।

नतु यदुक्तम्-'वृज्यादिपु मिन्नेपु अनुवृत्तिक्कानं सामान्यनिवन्धनं न सवति' इति; तद्युकम्, अनुमानवाधनात् प्रतिक्कायाः । तस अनुमानेम्-'वृज्यादिपु मिन्नेषु अभिन्नं क्कानं ततो
मिन्निविश्लेपणनिवन्धनं तत्प्रत्ययविशिष्टप्रत्ययत्वार्त् पुरुषे दण्डीतिप्रत्ययवत् दिति चेत्, अश्राह्—
नचैक इत्यादि । न च नैव एकेन वस्तुना सामान्येन यः सम्बन्धः तमन्तरेण भिन्नेषु २५
प्रव्यादिपु समानप्रत्ययो न मवत्येन अपि तु भवत्येन, प्रतिषेषद्वयेन प्रकृतार्यगतेः । कुत एतत् १
इत्यत्राह्—सामान्यानाम् इत्यादि । सामान्यानां सत्त्वादिकातीनां स्वतः अन्यसम्बन्धरिहतानाम् आत्मनेव सत्त्वज्ञेयत्वादि आदिश्चनेन पदार्थत्वपरिष्रदः, तस्य प्रतितिरभावप्रसङ्कात् । 'नच'
इत्यादिना गतेन सम्बन्धः । अस्ति च तत्प्रतीतिः, ततोऽनैकान्तिको हेतुरिति मन्यते ।

<sup>(</sup>१) विशेषस्य, अवयविनो वा। (२) अनुस्यृतनुद्धयः। (३) इन्यत्वगुणस्वावीिन अपरसामान्यानि।
(४) वैशेषिकस्य। (५) इन्यादयः। (६) घटस्य पटस्य वा। (७) इन्यगुणकर्मसु सत्सदिति प्रत्ययो
विशेष्यव्यतिरिक्तानुगतिनिमत्तिवन्धनः मिन्नेषु खनुगतप्रत्ययात् नम्बद्धादिषु चीछद्रव्यसम्बन्धात् नीर्छं
नीर्छमिति ज्ञानवत्।…एवं दण्डीति ज्ञाने दण्डी निमित्तम्…"-प्रश्चा० व्यो० पृ० ६८७। प्रश्च० कृत्व०
१० ३१३। (८) इन्यादिप्रत्ययात् विशिष्टप्रत्ययत्वात्।

एतेन 'सामान्यं सामान्यम्' इति प्रतीतिः चिन्तिता ।

नतु किमुच्यते—'तद्भावंप्रसङ्गात्' इति, यावता स्वत एव तेषां तत्र सामर्थ्यम्, तत एव सेति चेत्, अत्राह—स्वतः इत्यादि । क्षेणाञ्चित् सामान्य-समवाय-अन्त्यविशेषाणां सन्तं विद्य-मानत्वम्, अन्यथा प्रधौनादिवत् कुतस्तद्व्यवस्था, नाऽपर(स्था, स्वतः अपर)सत्तासम्बन्ध-५ सन्तरेण अनुस्यृतिप्रत्ययदेतुत्वं नेतरेषां द्रव्यादीनाम् इत्येवम् अस्यापि वैशेषिकस्यापि न केवछं सौगतत्येव [१४२क] निष्प्रमाणिका प्रवृत्तिः ।

अत्र कश्चिदाह—'सामान्यादौ सत्त्वक्षेयत्वा वंसितसभिष्यित (त्वादौ असित सा भिष्या इति) कुतो योगिनामिप तर्तैः प्रधानादिविपर्ययेण सामान्यादिसिद्धिः १ कृषं च सा तेत्रोपचिता १ मिर्नसत्तादिवस्तुसम्बन्धमन्तरेण क्तंपैतेः; इञ्यादौ सा तर्था स्थात् , अत्रापि तद्भावाद् ''अप्रतीतेः। १० तदुक्तम्— क्षं ''न पश्यामः क्रचित् किञ्चित् सामान्यं ना'' [सिद्धिवि० २।१२] इत्यादि । तस्रतीतेः ''अत्र तद्गुमानं च चिन्तितम्। यदि पुनस्तत्र' तदुपचारात्, अत्र सा मिन्नविशेषण्निमत्ताः अन्यथा तद्योगादिति मतिः, सापि न युक्ता, अत्र '' वपचारात् तत्र'' मुख्या इत्यस्यापि प्राप्तेः । न च स्वयंकिस्पतात् मुख्योपचारविभागात् तत्त्वसिद्धः, अतिप्रसङ्गादिति ।

अपरस्त्वाह—'सामान्यं सामान्यम्' इत्यनुस्यूतिप्रत्ययस्य समवायहेनुत्वात् 'स्वतः' इत्या१५ ध्युक्तमिति, तन्न; इदिमहेतिप्रत्ययस्य तिन्नमित्तत्वात्" , इत्ररया 'घटोऽयं घटोऽयम्' इत्यादेपि
प्रत्ययस्य तिन्नमित्तत्वसिद्धेः किं सामान्येन ? अपि च, 'किमिवं सामान्यं नाम' इति प्रश्ने
किमुत्तरं वक्तव्यम् ? 'एकम् अनेकद्वति तत्" इति चेत् , अवयविद्वव्य-संयोग-द्वित्वादिसंख्यात्रौ 
प्रसङ्घः । अनुष्ट्वतिविज्ञाननिमित्तमिति चेत् , समवायः सामान्यं प्रसक्तम्" इति न 'सामान्यं सामान्यम्' इति ज्ञानं "विज्ञिमित्तमिति साभूकम्—'स्वतः' इत्यादि । अवतु तिर्दि सामान्यादीनामिष्
र० अन्यतः सत्त्वमसुस्यूतिप्रत्ययहेनुत्वं चेति चेत् ; अत्राह—अन्यया [१४२अ] इत्यादि । अन्येन स्वतः तत्तप्र(तत्प्र)त्ययहेनुत्वाभावप्रकारेण अन्यतः तद्भावप्रकारेण सामान्यानां समवायस्य च अनवस्थाऽनुष्कृत्त् 'अस्थापि" निष्प्रमाणिका वृत्तिः' इति सन्यन्धः। तथादि—इञ्यादिवत्त्यादि सामान्यानामपि अपरसामान्यसम्बन्धात् सत्त्वं तत्प्रत्ययहेनुत्वं वा, तिर्दे तत्त्वन्यात्त्यापि अपरसामान्यसम्बन्धात् सत्त्वं तत्प्रत्ययहेनुत्वं वा, तिर्दे तत्त्वन्यात्त्वापि अपरसामान्यसम्बन्धात् सम्वायस्य । धमवायस्य पि अन्यतः तत्त्वे दे समवायस्य वान्यः समवाय इति समवायानवस्था ।

<sup>(</sup>१) सस्वज्ञेयस्वादिप्रतीतेरमावप्रसङ्गात् । (२) सामान्यादीनाय । (३) सांस्याभिमत । (३) सस्यादिप्रतीतेः । (५) सामान्यादौ । (६) "भिन्नविद्येषणं मुख्यं दण्डवादिवत्"—प्र० वार्तिकाळ० १९५ । (७) इति चेतः । (८) उपचरिता। (९) भिन्नसत्तादीनां सम्बन्धानावात् । (१०) भिन्नस्य सामान्यस्य सप्रतितेः । (११) व्रन्यादौ । (१२) सामान्यादौ । (१३) अत एव गुक्या । (१४) व्रन्यादौ । (१५) सामान्यादौ । (१६) समवायदेतुकस्वात् । (१०) "स्वविपयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्तिः""—प्रश्चे मा० पृ० १९१ । (१८) सामान्यत्वप्रसङ्गः अनेकवृत्तित्वात् । (१९) समवायेऽपि समवायः समवायः इत्यनुवृत्तिज्ञात्वनिवन्यनं भवस्येव । (२०) समवायविभित्तस्य । (२१) वैशेषिकस्यापि । (२२) सन्वेत्तरस्यविद्वत्त्वे च ।

६ अर्थं मतम्—सामान्यसमवायानवस्था ६ अथ मतम्—सामान्यसमवायानामि सत्तासन्व-न्धे ; द्रव्यादिवदपरसामान्यसम्बन्धः स्यात्, न चैवमिति । अवमिप<sup>र</sup>परस्यैव दोषोऽस्तु न जैनस्य, तेन कचिदन्यतस्तत्त्वानभ्युपगमात् । क्षत्र एतत् १ इत्यत्राह्—सामान्य इत्यादि । [सामान्य-तद्वतोः] जातितद्वतोः तादात्म्यं कथिब्वदेकस्यं युक्तम् उपपन्नं यत इति ।

एवं ताबद्ध द्रव्यादिभ्यो भिन्नं सामान्यं निराकृत्य सांप्रतं तत्सम्बन्धं निराकुर्वेन्नाह्- ५ समवायस्य इत्यादि । नतु सोऽपि 'समवायानवस्थात्तपङ्गात्' इत्यनेन निरस्तः ; सत्यम् ; तथापि परतो जात्यादीनां तत्त्वे निरस्ते इदानीमन्ययापि निराक्रियत इति विशेषः । अत्र वपस्य अनेकं दर्शनम्-'स्वत एव समवायिषु समवायो वर्त्तते' इत्येकम्' । [१४३क] 'विशेषणीभाव-सम्बन्धात् इत्यपरम् । 'न वर्तते' इत्यन्यत्। तदेवद् दर्शनत्रयं चेतिस व्यवस्थाप्य प्रथमे तावद् दूषणं योजयति—समवायस्य समवायान्तराभावेऽपि 'स्वत एव' इति यावत् , वृत्तौ समवा- १० विषु वर्त्तते (वर्तने) अङ्गीक्रियमाणे कि पुनः इतरेषां इच्यादीनां तथेव येनैव प्रकारेण सम-वायस्य तेनैव वृत्तिर्न स्यात् ? स्यादेव । तथा च कि समवायकस्पनयेति मावः । अत्रैव दूप-णान्तरमाह-न च इत्यादि । न च इह विषाणादिप गौः शाखादिप वृक्षः इत्येवं प्रतीतिर्देखिः स्याद भवेत , समवायस्य कार्यत्वेन 'सम्बन्धिनी' इति सम्बन्धः । एवं मन्यते 'इह विषाणा-दिप गौ: शाखादिप वृक्षः' इति वृद्धेः समवायः साध्यते तत्कार्यभूतायाः, यदा त समवायः १५ स्तत एव कचिद् वर्तते तह (तिई) 'समवायो वर्तते' इति बुद्धिर्न समवायनिमित्ता यथा तथा "प्रकृतापि इति, अनेन तद्धेतोर्व्यभिचार उक्तः । द्वितीये समवायस्य समवायान्तराभावे अपि-शब्दाद् अन्यस्य विशेषणीमावसम्बन्धस्य मात्रे वृत्ती कि पुनः इतरेपां द्रव्यादीनां तथैव समवायाद् वृत्ति न स्यात ? स्यादेन, इति समनायतद्द्रव्यादीनामपि कचिद् वृत्तौ विशेषणीभाव-सम्बन्ध इति मन्यते । दूषणान्तरमाह-न चेह इत्यादि । पूर्वबद् व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः २० 'इह समवायो वर्त्तते' इत्यस्याः प्रतीतेः यथा विशेषणीसावः कारणारया (कारणं तथा) <sup>6</sup>अन्यस्या अपि इति । अथवा, विशेषणीभावः [१४३ ख] सम्बन्धो यदि सम्बन्धान्तरं (न्तरेण) स्वसम्बन्धिपु वर्तते , वह नि (तदाऽन)वस्थानात् नृचेत्यादि दूषणम् । अथ स्वतः; समवायोऽ-पि वियेव वर्तते इति समवायस्य इत्यादि तद्वस्थम् । यदि पुनः, न ते समवाये तथा प्रसङ्गः इति कुतः "ततः 'इहेदम्' इति प्रतीतिः १ वृतीयेऽपि समनायस्य तदन्तरामावे. आप्रिशन्तो ३५ भिन्नप्रक्रमः 'वृत्ती' इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः—वृत्ताविष्, अपिशव्दाच (बाऽ)वृत्तो 'कि पुनः समवायेन' इति विभक्तिपरिणासेन सम्बन्धः । क्रत एतत ? अत्राह—इतरेषां दृष्या-

<sup>(</sup>१) ई प्रतिब्रह्मन्तर्गतः पाटः पुनर्किखितः । (२) वैशेषिकस्यैव । (३) वैशेषिकस्य । (४) "अविमाणिनो वृत्त्पात्मकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति तस्मात् स्वात्मवृत्तिः।"—प्रश्नं मा० पृ० ३२९ । (५) "समवाये अभावे च निश्चेषणिशेष्यमावादिति"—न्यायवा० ११३१३ "तस्माव् विना सम्बन्धान्तरं विशेषणिशेष्यमाव पृणितन्य इति सिद्धस्"—न्यायवा० ता० टी० पृ० १११ (६) स्वत प्त । (७) इह शास्तादिषु वृक्षः इत्यादि वृद्धिरिषे । (८) 'इह शास्तादिषु वृक्षः' इत्यादि प्रतीतेरिषे । (९) स्वत प्त । (१०) समवायात् ।

दीनां तथैव वृत्तिर्न स्यात् । न खलु 'इदमलु(मत्र) वर्षते' इत्येतत् 'तद्सम्बन्धाद् युज्यते , यतः क्रुतिश्चत् तद्सुपङ्गात् । 'सम्बन्धात् स्यात्' इति चेत् ; क्रुतः सम्बन्धः समयायः, सम्बन्धाः सम्यन्धाद् (सम्बन्ध्यसम्बद्धत्वात् )गगनादिवत् व १ दूषणान्तरमाह्—न चेह् इत्यादि । अत्रायमर्थः— यत एव न द्रव्यादीनां कचिद् वृत्तिः अत एव तत्प्रतीतिरिप न स्यादिति, "अन्यथाईश्वरादेशेव ' स्यात् । कथं वा कस्यचित् प्रत्यक्षः समवायः इन्द्रियार्थसित्रकर्पामावात् १ सर्वथापि ('अन्यथा-पि) तत्प्रत्यक्षत्वे अलं चक्षुषोऽर्थेन सन्निकर्पसावनेन १

[अनेन] यदुक्तं परेण - 'सर्वस्यं सामान्यस्य सर्वगतत्वे समवायस्य च गोत्वादिप्रत्ययः साङ्कर्यमिति \* "द्धि खादेति चोदितः उष्ट्रमि घावेत्" [प्रव्वाव ३।१८३] "इत्यत्र चोचे प्रत्युत्तरम्-क्षसम्बन्धस्यापिवि (स्यावि)श्चेपेऽपि न सम्बन्धिनः सः, निह क्रुण्डवदर्गाः १० संयोगो यथा कुण्डे[बदरे च]वत्तेते तथा 'बदरमि" इति तद् दूषयम्राह-[१४४क] सामान्य इत्यावि । इदमत्र तात्पर्यम्—सर्वसर्वगते सामान्ये इदं प्रत्युत्तरम् , व्यक्तिसर्वगते वा १ प्रथमपक्षे सामान्यसमनाययोर्ग्यापित्वेऽपि क्वचिदेव द्रव्यत्वस्य प्रथिव्यादिषु एव गुणलस्य रूपादिप्नेव कर्मत्वस्य गमनाविष्वेव समीहितप्रत्ययहेतुत्वं द्रव्यादिप्रतीविनिभित्तत्वं नान्यत्र इत्येवं वैचित्र्यस्य तयोः" <sup>१९</sup>समर्थेतरस्वमावभेदेन शवलत्वस्य संभवे अङ्गीक्रियमाणे द्रव्यमेव १५ सामान्यविशेपात्मकं चित्रं भवितुमर्हिति । एवं मन्यते <sup>18</sup>तयोर्व्यापित्वपक्षे नेदं प्रत्युत्तरम्-\*''सम्यन्वस्याऽविशेषेऽपि तं (न) सम्बन्धिनः सः" इति ; सन्यन्धवत् सन्यन्धिनोऽपि सामान्यस्याविशोषात्, इदं तु युक्तम्-तद्विशेषेस्वा (पेऽप्या)त्ममूतकार्येजननशक्तिविशेषः इति । <sup>१५</sup>तत्र च सर्वत्रानेकान्तसिद्धिः । द्वितीये पक्षे<sup>३६</sup> स्वृविशोपव्यापित्वं वेशादिभिन्नानेकस्याकार-व्यापित्वं निरंशनिष्क्रियात्मनः सामान्यस्य समवायस्य च कथं केन प्रकारेण स्वस्थाः २० पिशाचाश्रापदतः प्रस्थापयेत् । नतु "तथाविधस्यापि सर्वोत्सना स्वाबारेषु (स्वाकारेषु) वृत्तेः तत्तस्य स त्रस्थापयेदिति चेत् , अत्राह—द्रञ्य इत्यादि । [इञ्यादिपु] अत्याघारं तस्य मेदात् स्वरूपहानेः 'कथ प्रस्थापयेत्' इति ? यत एवं तत् तस्मात् एतत् प्रस्तुतप्रसावव्यवस्थाप्य-मानं प्रत्यश्चं द्रव्यपर्यायात्म[क]मेव । यदि वा, एतत् विचार्यमाणं वस्तु प्रत्यश्चं तत्परिच्छेषं द्रव्यपर्यायात्मकमेव युक्तम् इति ।

<sup>(1)</sup> समवाययसम्बद्धात् समवायात् । (२) तुक्रमा-"इत्ययुक्तः स सम्बन्धो व युकः समधनिभिः।" आग्नमी० इन्छो० ६४ । (३) विष्ट स्वसिबिन्धिः असम्बद्धः किंवत् सम्बन्धो मित्रुमहिति।
(४) वृत्त्यमावेऽपि तत्मतितौ ईश्वरकान्धादेशेव सा प्रतीतिर्मंबतु इति दोषः। (५) सिक्तव्यमावेऽपि। (१)
वैश्लेषिकेण। (७) "चोदितो दिधे खादेति किमुद्धं नामिधावति।" (प्र० वा०) इति धौद्धस्य प्रइते। (४)
अविशेषः, येन दृष्यावयः सम्बन्धी उद्दृष्टपः स्वात्। (९) उम्यविष्ठस्वात् संयोगस्य। (१०) षदराव्यं
प्रव्यमुभयनिष्ठं व हि अविद्यमहित। (११) सामान्यसमवाययोः। (१२) क्रविदेव समीहितप्रत्यवद्वेतवा
सामर्व्यमन्यत्र तु सासाम्य्यमिति स्वयावमेदेन। "वद्यपि अपरिष्ठिन्यनदेशावि सामान्यानि भवन्ति
स्वयाप्युपन्नक्षणनियमात् कारणसामग्रीनियमाच स्वविष्यसर्वंगतानि" (१० ११०) वया कुण्डद्भाने।
संयोगैकत्वे सवस्यात्रवाक्षयात्रविमावनियमः तथा वृत्वत्वादीनामपि समवायैकत्वेऽपि व्यव्यवक्षक्रवाक्तिनेदरः
आवारावेयनियमः।"-प्रश्चाठ मा० प्र० १२०। (१६) सामान्यसमवाययोः। (१७) स्वमावमृत्वविक्तवेदः।
(१५) स्वमावमृत्वविक्तिविशेषस्वीकारे च। (१६) स्वव्यक्तिव्यवेगतत्वपद्धे। (१७) विर्ववस्य निष्क्रयस्यापि।

'अन्यथानुपपन्नत्वम्' इत्यादिकम्, अन्यश्च (अन्यस्य) स्वलक्षणादर्शनम् , वेशे-षिकस्यापि (स्यावि)भागिनो [१४४ख] वर्त्तनिषेघं च दर्शयनाह्-प्रत्यक्षम् इत्यादि ।

[ प्रत्यक्षं यतो द्रव्यं ग्रुणपर्यायात्मकं ततः । परोक्षमपि द्रव्यस्य सिद्धस्यानुमितोः स्वतः ॥२८॥

अन्तम् (अत्र) अपि शन्दो भिन्नप्रक्रमः 'प्रत्यक्षम्' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टन्यः । प्रत्य- ५ क्षमपि द्रन्यं घटादि परोक्षं दश्येतरात्मकं यतः ततो शुणपर्यायात्मकम् इति । क्षत एतत् १ इत्यन्नाइ—स्वतः स्वरूपेण सिद्धस्य निश्चितस्य द्रव्यस्य अनुमितेः अनुमेयत्वाद् अन्यथा सर्वो हेतुः आश्रयासिद्धः स्थात् । न नैतदिष्यते परेण ।

नतु यदि तैत्सिद्धं क्रथमतुमेयमिति चेत् १ कत्रा[इ—]फ्लोपजननशक्त्याद्यात्मना ! निष्टं व्यक्तित्त शिक्तरिपं तस्य प्रत्यक्षा, तेंद्रतुमानवैकल्यप्रसङ्खात्, तयाव्यवहारामावाश्च । यदि पुनः १० सौगतस्येव नैयायिकस्यापि अविकल्पं दर्शनं ततोऽयमदोषः इति, तद्दिपं नोत्तरम्, सौगतेन सहाय (न्य)स्मै जलाञ्जलेदोनात् । निश्चिते च न विश्वमभाव इत्युक्तम् । तत्र शक्तिः प्रत्यक्षाः । नापि शक्तिवद् व्यक्तिरिपं परोक्षाः, सर्वस्य आन्ध्यप्राप्तेः प्रमाणविरोधात् । एवमपि व्यक्ति-शक्त्योरमेदे न तैतो गुणपर्यायात्मकं तदिति चेत्, न प्रत्यक्षेतरैकान्तः स्यात् । मेदादिति चेत्, कथं दृव्यस्य शक्तिः इति व्यपदेशः अतिप्रसङ्गातः १ वत्र समवायात् ; न, अस्य निपेधात् । १५ इहेतिप्रत्यवहेतुः समवायस्य शक्तिः यदि वतो भिन्ना, कथं तस्य इति व्यपदिश्यतां समवायान्त-रामावात् १ वर्षितमेतदिति वत्विव्यदेतत् ।

वं प्रति दूषणान्तरमाह-सामान्यादेकान्तः (सामान्येत्यादि)।
[सामान्याद्यर्थसमवायादेविविक्तं ततो स्रसत्।
प्रत्येकं द्विबद्धम् कार्य स्वांदौः सर्वात्मना न ततः॥२९॥]

[सामान्यादि] एकान्तेन विविक्त मिन्नम् १ इतः १ अर्थसमवायादेः [१४५६] अर्थात् द्रव्यादेः समवायाद् आदिशब्दाद् अन्त्यविशेषात् । समवायादिश्रहणं दृष्टान्ता-धम् । यथा "तस्य सामान्यादि ततो विविक्तमदृश्यम् हि यस्मात् तस्माद् असत् तथा "अस्यापि इति । तथा च प्रयोगः—यद् यद्रूप्तया काळ्त्रयेऽपि न प्रतीयते न तत् तद्रूप्तया सत् यथा आत्मादि पुद्रुकरूपतया काळ्त्रयेऽपि अप्रतीयमानम् , तद्रूपतया असत्त्वेन प्रतीयते १५ च एकान्तेन अर्थसमवायादेः विविक्तं सामान्यादि इति । अत्रैव दृष्णान्तरमाह—प्रत्येकम् इत्यादि । सामान्यादि एकमेकं प्रत्येकं समवायिषु मध्ये । कथन्मतेषु १ द्विबहुषु द्वयोः परमाण्यादिद्रव्ययोः कार्य (कार्य) द्रव्यादि वर्त्तत इति द्विग्रहणं स्वांशीः स्वैकदेशैः सर्वोत्मना सर्वस्वमावेन न वर्ततेरं इत्युपस्कारः । चर्चिमेतत् ॥छ॥

इति र वि स द्र पारोपजीन्य न न्त वी ये विरचितायां सि द्धि वि नि ऋ य टी का यां ३० सविकल्पकसिद्धिः द्वितीयः प्रस्तावः ॥छ॥

<sup>(</sup>१) वौद्धस्य । (२) निर्देशस्य बृचिप्रक्षिपेश्वस् । (३) द्रव्यस् । (३) द्रव्यस्य । (५) शक्त्यसुमान । (६) व्यक्तिशक्त्यात्मकत्वात् । (७) अमेदे सति व्यक्तिः प्रत्यक्षा शक्तिः परोक्षेति द्वयारमकता न स्यादिति भावः ।(८) घटस्यापि पदः स्यात् । (१) समवायस्य । (१०) समवायात् । (११) समवायादेः । (१२) द्रव्यादेरित ।

# तृतीयः प्रस्तावः

#### [ ३. प्रमाणान्तरसिद्धिः ]

एवं प्रस्तावद्वयेन सविकल्पमध्यक्षं प्रमाणं प्रसाध्य अञ्चना स्मरणप्रत्यिमञ्चानोहानां प्रामाण्यमिवसंवादिनां व्यवस्थापियतुकामः वत्तवरूपाविसंवादिनवन्धनं प्रस्तुतप्रस्तावद्वयार्थं स्मरन्नाह प्रस्तावादौ सम्प्रम् इत्यादि वृत्तम् ।

[ सम्यक् सामान्यसंवित् व्यभिचरित न वै सत्स्वभावं परस्मात्, चित्तं निर्णेतुमनलं स्वमपगतं सिद्धसाध्यैकरूपम् । संभाव्यार्थाकारविरहं तदिप विरहितं चित्रमेकं यदीयुः, चित्रामं द्रव्यमेकं बहिरनुगमयत् तत्स्वतः पर्ययैस्तैः ॥१॥]

'अर्थः-सौगवानुसारेण स्मरणादिसंवित् सामान्यसंवित् इत्युक्तम्, 'तत्र तस्य एव सामान्यसंवित्तवात् । सा किम् १ इत्याह-सम्यग् इति । सम्यग् अविसंवादिती सती वा १० 'काचित' इत्यपेक्षम् । अत्र युक्ति (कि) 'च्यमिचरति' इत्यादिकामाह-चित्तं झानं च्यमिचरित [१४५छा] जहाति मचै नैव सस्स्व मावत(वं) अर्थात्मनोः विद्यमानं स्वरुषम् ,
कचित् प्छतौ (स्यतौ) छौकिकशास्त्रीयविश्रमे यदि विश्रमेतररूपमेकं झानं चेवित्वर्थः । तदेव
निर्णातुं निश्चेतुं स्वम् आत्मानम्, उपछक्षणमेतत् तेन परं च गृझते, अनलः[म]समर्थम् ।
क्रियं]मूत्तम् १ अपगत (तं) ज्यादृत्तम् । इतः १ परस्माद् अन्यसात् सजातीयाद्
१४ विजातीयाद 'अ[प]गतम्' इति वचनात् , अन्यथा तं निर्णेतुं समर्थमिति गन्यते, विद्वित्वर्थः । तदेव च यदि सिद्धसाद्येकरूपं सिद्धं निश्चितं सद्विवर्यं निर्णयजननेतरस्वमाववदित्वर्थः । तदेव च यदि सिद्धसाद्येकरूपं सिद्धं निश्चितं सद्विदिसाध्यं फछातुमेयं स्वर्गीदिपापणादिकम् एकं रूपं यस्य तत्तथोकं दृश्चेतररूपमेकं चेदिति
सन्यते । ज्यवहारापेक्षया उक्तम् ।

थः पुनर्यन्यते घ मों त्त रः-ग्रं 'स्यवीयान् एको प्राह्माकारो मिध्या विचार्यमाणस्य । अयोगात् , ततो न्यतिरिक्तं निरंशं संविन्मात्रं परमार्थसत् ।' इति , तत्राह-संमाव्य इत्यादि । संभाव्यः अर्थाकारनिरहः आलोक्यः सदादिभेदो यस्य कत्त्रशोकं चित्तमेकं

चिद् इति ।

योवि (योऽपि) मन्यते प्रज्ञा क र गुप्तः क्रिंग नीलादिसुखादिश्ररीरव्यतिरिक्तं
संवेदनमस्ति अनुपलम्मात्' [प्रव्यातिकाळ०] तदेव चित्रमेकं झातम् अपिनुप्रप्रिमाः
संवेदनमस्ति अनुपलम्मात्' [प्रव्यातिकाळ०] ह्रियादि वचनात् । तं प्रस्थाह-विचित्र इत्यादि ।
साउपि' [प्रव्यातिकाळ० ३।२२०] इत्यादि वचनात् । तं प्रस्थाह-विचित्र इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) कारिकार्थः । (२) सौगतमते । (६) "नीक्टाविसुस्नादिकमन्दरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यानुग्यस् पात्"-प्र० वार्तिकारकः ६।२१६। (४) "चित्रामासापि इदिरेडेव बाह्यचित्रविकक्षणस्यात् । शस्यविवेचनं चित्रमनेकमशस्यविवेचनाश्र बुद्देर्नीळाद्वः।"-प्र०शितंकाळः ।

नीलादिर्माद्याहरयाकारैः (नीलादिमाद्यहरयाकारैः) चित्रा सदला (शबला) भा प्रवीतियस्य वचयोक्तम् , चित्रमेकं यदि तदिप न विरहितम् [१४६क] किन्तु सहितम् । कैः १ पर्यायैः (पर्ययैः) क्रमपरिणामैः एक्तम् अभिक्तम् उक्तन्यायेन ईयुः सौगताः अवगच्छेयुः यदि इत्यनेनैतइशंयति । तदनवगमे सकल्क्यन्यता स्यादिति तदनगन्तन्यमिति । ततो निराक्रतमेतत् यदुक्तं परेण-\*"अनुभूते स्मरणम् इत्येतचानुमवेन ज्ञायते तेनं स्मरणाऽविषयीकरणे, ५ नानेनं अनुभवस्यापरिच्छेदात् ।" इत्यादि । 'तद् इदम्'इति समरणप्रत्यक्षे लेखक (यव तद्) व्यविरकेण नापरं प्रत्यभिज्ञानम् , "तदभावे न तकोंऽपि इति कथमुक्तम् 'प्रविपत्त्या वाधनात्' १ किं कारयत् तत्त्या यदि १ इत्याह-ख्रहः इत्यादि । बहिः स्वतः अन्यत्र अनुगम-यतुं (त्) ज्ञापयतु (त्) । किम् १ इत्याह-द्रव्य इत्यादि । यथैन हि तदेकं चित्राह (चित्राम)- मात्मानं विभक्तित्येष तथाविधं बहिर्गमयति । तथा च यदुक्तं परेणे-अ"स्मरणविषयस्य क्षणिक- १० स्वेन नाञ्चात् प्रत्यभिज्ञागोत्तरस्य अभावात् [न] प्रवृत्तौ प्राप्तिर्यतः तदिवसंवादः" इति ; तदनेन निरस्तम् । ततः स्थितम्-यदि तथाविधं चित्तंविहं सम्यक् सामान्यसंवि [वि] ति ।

तदेवं स्मरणादेः अविसंवादे सिद्धे यदपरं सिद्धं तदर्शयन्नाह-प्रमाणम् इत्यादि ।

# [ प्रमाणमित्संवादात् मिथ्या तद्विपर्ययात् । गृहीतग्रहणात्री चेन्न प्रयोजनमेदतः ॥२॥

24

Ro

प्रत्यश्वस्यापि प्रामाण्यमनिसंनाद्वात् नपुनरर्याकाराज्ञकारितया अतिप्रसङ्गात् । स पुनरज्ञभूतस्यतिर्यदे स्यात् प्रामाण्यं रुश्वयति । सनिकरूपेऽनिधगतार्थन्यवसायामावादयुक्त-मिति चेत् ; नः प्रयोजनविशेपात् , कचित् सदशाकारमेदविशेषाणाग्रुत्तरोत्तरपर्यायविशेष-साष्यार्थिक्रियानाञ्कायां तथैन प्रामाण्याविरोधात् । अन्यथा कालादिमेदेन अनिधगता-र्याधिगतेरपि प्रमाणतानम्युपगमात् ।]

प्रमाणं स्पृतिः । क्रुतः ? अविसंवादात् । मिथ्या अप्रमाणं स्पृतिः इति सम्बन्धः । [क्रुतः ? तद्] विपर्ययात् । विसंवादात् । 'प्रत्यक्षत्रदामासवत' इति निर्दर्शनमन्न

<sup>(</sup>१) अनुमतेन ! (२) अनुमृतस्वस्य परिच्छेवायोगादिति आवः । (३) स्मरणेन । (३) तुछवा"वनु अनुमृते वायमानमित्येतत् केन प्रतीयताम् ? व तावदनुभवेन तत्काळे स्मृतेदेवासस्यात् । व वासती
विपयीकर्तुं शस्या । न वाविपयीकृता सञ्चोपनायते दृष्यिनातिः । व चानुमवकाळे अर्थस्य अनुमृतताऽदितः,
तदा तत्यानुमृतमानस्वात् । तथा चानुमृतमाने स्मृतिरिति स्वात् । अथानुमृते स्मृतिरितेत् स्मृतिरितेत्
प्रतिपयते, न, वनया अतीतानुभवायंगोरविपयीकरणे तथा प्रतीत्वयोगात् ।"-प्रमेयक० १० ११६ । (५)
"तस्मात् स एवायमिति प्रस्यष्ट्रयमेतत्"-मन वार्तिकाळ० १० १२! "बदतीतं व तद् प्रात्नं व तस्या । स्मर्यमाणेन रूपेण तदतीतं व वस्तुसत् ॥ निश्चस्य इडत्वाच्य प्रमाण्यमुपपित्तम् । प्रत्यिक्षानसम्येनाणेन रूपेण तदतीतं व वस्तुसत् ॥ निश्चस्य इडत्वाच्य प्रमाण्यमुपपित्तम् । प्रत्यिक्षानसम्येनास्वर्ता । (७) वौद्धन । "अविसंवादसङ्गावाद् प्रमाणं ज्ञानीम्वते । वर्तमापेऽविसंवादो न तु
प्रविचाविति ॥ न स्याद्यदि तदेकस्यं कि सतोऽपंक्रिया न सा" "-प्रच वार्तिकाळ० १० ५१३ । (८)
विज्ञास्यकम् । (९) तुक्रवा—"प्रमाणसर्यसम्यन्यात् प्रस्वक्षान्यवित्ती स्मृतिः।"-प्रमाणसर्वः क्षी० १० ।

वक्तव्यम् । नतु नाविसंवाद एव प्रमाणलक्षणं येनैवं स्यात् , अपि तु 'अज्ञातार्थप्रकाशोऽपि । स्यतौ तैदभावात् न प्रमाणं सेति , तदाह— गृहीत्तग्रष्टणात् । गृहीतस्य दर्शनेन विषयीकृतस्य प्रहणात् स्मृत्या विषयीकृरणात् कारणात् नो न चेत् यदि स्पृतिः प्रमाणम् । अत्रोत्तरमाह— न इत्यादि । यदुक्तं परेण तन्त । कृतः 'प्रयोजन मेदतः । प्रमाणस्य हि प्रयोजनं फल्म्-अज्ञात्- ' निवृत्तिः प्रयृत्तिक्ष्य, तस्य मेदात् , प्रत्यक्षप्रयोजनात् स्पृतिप्रयोजनस्य विशेषात् । ततः यथैव हि प्राक् प्रवृत्तम् आत्मनोऽज्ञानम् अध्यक्षं निवर्त्तयति पुनः स्वगोचरे प्रवर्त्तयति जनं तथा स्पृतिर्पप विशेषाऽमावात् ।

नतु यदुक्तम्-'स्मृतिः प्रमाणम् अविसंवादात् प्रत्यक्षवत्' इति , तन्न सारम् , दृष्टान्ते अर्थसारूप्यात् प्रामाण्यसिद्धेः स्मृतौ <sup>\*</sup>ठव्मावादिति चेत् , अत्राह-प्रत्यक्षस्यापि हत्यादि । १० च केवळमन्यस्यकिन्तु प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यम् अविसंवादात् न पुनः अर्थाकारातुकारितया। क्कत एतत् १ इत्याह-अतिप्रसङ्गात् । अवतु अविसंवादात् तस्य तिविति चेत् , अत्राह-स पुनः इत्यावि । सः अविसंवादः पुनः अनुभृतस्य अर्थस्य स्मृतेः यदि स्याव् भवेत प्रामाण्यं लक्षुयति तत्स्वतेः इति । दूषयितुं परमतमाशङ्कते-सिविकलप् इत्यादिना । [सिविकलपे] सिवक ल्पकप्रत्यक्षपक्षे स्प्रतेः अन्धिगतार्थेञ्यनसायाभावाद् अयुक्तं प्रामाण्यम् । अनेन एतद्रश्यति-१५ "पर:-यथा मम अनिश्चितार्थनिश्चयात् समारोपव्यवच्छेदाद्य अनुसृतार्थमनित्यत्वाद्यनुमानम् , नैवं स्मृतिर्विपर्ययार्त् निश्चिते तदयोगार्त् इति एवं चेत् ; अत्राह्- न् इत्यादि । यहुक्तं परेण् तन्त । क्रुतः १ प्रयोजनविशेषात् । स च निगदितः । अत्र परेण सह एकवाक्यतामात्मनो दर्शयन्नाह-क्रचिद् इत्यादि । क्रचित् स्त्रादौ (स्तम्भादौ) सदद्शाकाराणां [१४७क] प्रत्य-क्षाणां ये मेदा घारावामि (वाद्दि) विशेषाः तेषाम् उत्तरोत्तरपर्यायविशेषसाच्यार्थिक्रियाः २० वाञ्छायां तथैव प्रयोजनविशेषप्रकारेणैव प्रामाण्याऽविरोधात् प्रयोजनविशेषात् स्यतेः प्रामाण्यं युक्तमिति । कुत यतत् १ इत्यत्राह-कालादिमेदेन आविशन्दात् क्षेत्रादिपरिग्रहः, अन्थया अन्येन प्रयोजनविशेषामावप्रकारेण अनियगतार्थाधिगतेरिष अगृहीतार्थप्रहणादिष न केवलम् अन्यतः तद्विशेपाणां प्रमाणताऽनम्युपगमात् सौगतेन यथा जलप्राप्त्येकार्थक्रियावाव्सायाम् अवान्तरदर्शनविशेषाणाम् , इतरथा जलाध्यवसायकारणं मरीचिकावर्शनं तहत् प्रमाणं भवेत् ।

२५ थदि पुनरयं निवैन्धः गृहीतम्रहणान्त स्मृतिः प्रमाणं वर्हि तव एव तद्वत्' सकर्ण[म्ब]॰ मानमपि प्रमाणं न स्यादिति दर्शयन्ताह—साकल्येन आदितो ज्याप्तिः इत्यादि ।

[ साकल्येनादितो व्याप्तिः पूर्व चेल्लिङ्गलिङ्गिनोः । अनुमेयस्यृतिः सिद्धा न प्रमाणं विशेषवत् ॥३॥

<sup>(</sup>१) "अज्ञातार्यंत्रकाशो वा"-प्र० वा० १।०। (२) अज्ञातार्यंत्रकाशासावात् । (६) "गृहीतः प्रहणान्नेष्टं सांवृतं ..."...प्र० वा० १।५। (३) वर्षसाङ्ख्यायावात् । (५) प्रत्ययस्य । (६) वीदः । (०) प्रहणान्नेष्टं सांवृतं ..."...प्रकाणं सवित । (८) व्यतिश्रितार्यनिश्रायकासावात् (९) समारोपायोगात् कर्षं तद्वयवच्छेद् इति साव.। प्रमाणं सवित । (८) व्यतिश्रितार्यनिश्रायकासावात् (९) समारोपायोगात् कर्षं तद्वयवच्छेद् इति साव.।

यावान् किन्नद् धूमवान् प्रदेशः स सर्वोऽपि अग्निमानिति व्याप्तावसिद्धायाम् अनुमेयप्रतिपत्त्यनुपपत्तेः । सिद्धौ एवमनुपानं स्मृत्यन्तराम्न विश्वेप्येत । ततो लिङ्गलिङ्गिझानयोः प्रमाणेतरव्यवस्था व्यतिकीर्येत । स्वयमनुभूताट् व्यतिरेके पुनरनवयवेन व्याप्तिसिद्धेरयोगात् । सामान्यविषया व्याप्तिः तद्विश्विष्टानुमितेः इति चेत् ; पूर्वानुभृतस्मृतेरपि
तथाविधविश्वेपानिराकरणात् यिकिञ्चिदेतत् ।]

साकल्येन सामस्येन आदितः बादौ सक्छानुमानप्रवृत्तेः पूर्व सिद्धा निश्चिता व्याप्तिः अविनाभावः चेत् । क्योः ? लिङ्गलिङ्गिनोः । अनुमेयस्मृतिः अनुमानं न स्यात् प्रमाणं 'साकल्येन' इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम् । अत्र दृष्टान्तमाह—विद्योषविति

अन्तुमानस्पृतिवदिति ।

यावात् इत्यादिना कारिकार्थमाह-यावान् कश्चिव् धूमवान् प्रदेशः, उपलक्षणमेतत् १० धातु (तेन) काळोऽपि गृह्यते स प्रदेशादिः सर्वोऽपि न केवळं कश्चिदेव अग्निमान् इत्येवं व्याप्ती असिद्धार्यां सत्यां अतुमेयस्य अप्रसिद्धस्य या प्रतिपत्तिः तस्या अतुपपत्तेः अतुपान (नं) स्मृत्यन्तरादः अलिहजात् स्मरणात् न विश्वेष्येत न भिद्येत । एतद्वक्तं भवति-यथा अननुभूते न स्मृत्यन्तरम् [१४७ल] अतिप्रसङ्गात् तथा ज्याप्यत्येनानिश्चितात् छिङ्गात् वयापकत्येना-निश्चितस्यानुमेयस्य प्रतिपत्तिरपि न युक्ता, अन्यथा भूमिगृहवर्धितस्य अकस्माद् धूमवर्शनाद् १६ अग्निप्रतिपत्तिः स्यात् । तवैवं (न चैवम्) व्यापकत्वेनागृहीतस्य ततः प्रतिपत्तिसंभावनाः अनुमानस्य स्मृतिविशेषत्वात् अत प्वोक्तम्—'स्मृत्यन्तरातृ' इति, ततः तदसत्त्वेन न विशेष्येत इति मन्यते । तथा 'यावाम् कदिचद्भावः स सर्वः क्षणिक एव' इत्येवं "तस्यामसिद्धायां सर्वं वाच्यम् । तस्यां सिद्धायां को दोष इति चेत् १ अत्राह-सिद्धी इति । सिद्धी निश्चये एवं 'व्याप्तेः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, अनुमानं स्मृत्यन्तरात् न विशेष्येत । कृत एतत् १ २० इत्याह-अनुमेय इत्यादि । "साध्यं शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धमनुमेयम् इति, [तस्य] या प्रतिपृत्तिः वस्याः अनुप्पत्तेः व्याप्तिज्ञानेन <sup>इ</sup>तस्य निश्चये तद्योगात् । तथा च \* "त्रिरूपाहिङ्गाद् यद्नु-मेरे ज्ञानं तदनुमानम्" [न्यायवि॰ २।३] इति वचनमात्रम् , सिद्धसाध्यविपयत्वेन तस्य प्रमाणामास्रवेति मन्यते । अनुमानमहणमपि उपलक्षणम् , तेन उत्तरप्रदेशादिप्रत्यक्षमपि "ततो न विशेष्येत व्याप्तिज्ञानेन प्रदेशारेरिप प्रदणात् , इतरया 'र्स सर्वोऽपि अग्निमान्' इति प्रतिपत्तेर- २५ योगात्, व्याप्याप्रतिपत्ती व्यापकाप्रतिपत्तिवत् आधाराप्रतिपत्तो आधेयप्रतिपत्तिरपि नास्ति, एवमर्थ च प्रदेशप्रहणम् , अन्यथा 'थानान् कश्चिद् चूमः' इति त्रूयात् । न च भावश्रणिकत्व-व्यतिरेकेण अपरं यत्त (यत् तज्) झानेनागृहीतम् उत्तराध्यक्षेण गृहाते । यत एव न तद्वधाप्ति-सिद्धिः। नाप्यतुमानमिष्यते इति [१४८क] प्र ज्ञा क र गुप्तः (प्रे न) क्यं #''ह्वे एव प्रमाणे'' [प्र० वार्तिकाल० ३।६२] इत्युक्तम् ? ज्यवहारेणेति चेत् ; तेनैवै तर्हि यथा ज्याप्तिज्ञानेन गृहीते ३०

<sup>(</sup>१) साध्यत्वेन । (२) अगृहीतव्याप्तिकस्य । (३) प्रुरुपस्य । (२) व्याप्ती (५) "साध्यं शक्यम-भिमेतमप्रसिद्धस्"—न्यायवि॰ २।३। (६) साध्यस्य । (०) स्मृतेः । (८) प्रदेशः । (९) 'यावान् कश्चिद् भावः स सर्वः क्षणिकः' इति प्रयोगे । (१०) व्यवहारेणैव ।

अनुमानं प्रमाणं तथा प्रत्यक्षानुमूते स्मृतेः इति \*''द्वे एव प्रमाणे'' [प्र० वार्तिकाछ०] इति मिध्यावचः । ज्यवहारे च प्रमाणमन्तरेण ज्याप्तिसिद्धौ किमन्यत्रापि तदन्वेषणेन इति स एव दोषो मिध्या तद्वच<sup>3</sup> इति । प्रतिमासाद्वैतादेश्च प्रतिषेधात् अत्रैव तेन स्थातन्यम् ।

तस्य वतोऽविशेषत् १ इत्याह—तत इत्यादि । ततः तस्य ततोऽविशेषत् ५ प्रमाणेतरच्यवस्था व्यतिकीर्येत । कयोः १ इत्याह—िक्किलिक्किन्योः विक्रहाने व्याप्तिहाने प्रमाणव्यवस्था व्यतिकीर्येत । कयोः १ इत्याह—िक्किलिक्किन्योः विक्रहाने व्याप्तिहाने प्रमाणव्यवस्था विक्रिहाने अनुमानहाने उत्तरच्यवस्था स्यात् । विषय्यश्चित्वत् परेण । अय विक्रहाननिषयाद् अन्यत्र विक्कि (विक्कि)ह्मानस्य वृत्तिरिष्यते ततोऽयमदोपः , तत्राह—स्यग्र् इत्यादि । स्यग्र् आत्मना अनुभूतात् व्याप्तिह्मानेन विषयीक्रतात् व्याप्तिसिद्धेरयोगात् सा विक्रानिषयस्य भेदे अङ्गीकियमाणे पुनः अनवयवेन साकल्येन व्याप्तिसिद्धेरयोगात् सा विक्रानिकीर्येत इति सम्यन्यः । उत्तरनुभूते तहैं कस्यग्रं , अन्यत्र तद्यप्रवृत्तिः इति मन्यते ।

सामान्य इत्यादि अ च ट "मतं दूपयितुं शह्नते—देशादिविशेषणरिहतेन अग्निना तथाभूतस्य धूमस्य व्याप्तिसिद्धिः सामान्यविषया व्याप्तिः इत्युच्यते, विशेषेण पह्मधर्मतावजाद्
देशादिविशेषेण तद्भेदेन विशिष्टस्य तैः अनुमितेः इति चेत् ; अत्रोत्तरमाह—पूर्वानुभूत इत्यादि ।
पूर्वं यदनुभूतं तस्य या स्मृतिः तस्या अपि न केवज्म् अनुमितेरेव [१४८वा] तथाविधस्य
१५ अनुमितौ कल्पितस्य विशेषस्य [अ] निराकरणात् कारणात् यत्किञ्चिदेतत् न किञ्चिदेविः
त्यथः । तथाहि—दे[शादि वि]शेषणरिहतस्य अनुभूतस्य तत्त्विहतस्य पुनः समरणे न वाषकं
पश्यामः । कथं तथाननुभूतस्य तथा समरणम् अतिप्रसङ्गाविति चेत् १ कथं तथाविधस्य व्याप्तिः
हानेनाविषयीकृतस्य अनुमितिः अतिप्रसङ्गात् इति समानात्मत्य (समानम् । "एकत्र) पश्चर्यः
ताप्रहणस्य "अष्ठते क्षयोपश्चमस्य वज्यमिति न विशेषः । दृश्यते हि केनचिद् विशेषेण रहितस्य
२० व्याज्यातुः प्रघट्टकस्य ग्रहणेऽपि पुनः समर्ग्विशेषात् तिह्रिशिष्टस्य समरणम् । अत एव "तदिनिराकरणात् इत्युक्तम् ।

पतेन यदुक्तं मीमांसकेन-

#"तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं नाधवर्जितम् । अदुष्टकारणारव्धं त्रमाणं लोकसम्मतम् ॥" भिहति ,

२५ तित्ररस्तम् ; पूर्वानुभूतस्मरणेऽपि <sup>१६</sup> अस्य अनुमानवद् भावात् सप्तमप्रमाणप्रसङ्गात् । अधुना नैयायिको भूत्वा स्रिः **#''सामान्यविषया न्या**प्तिः विशेषेण अनुमितिः'' इति <sup>१९</sup>वदन्तं प्रमाणान्तरमन्यदापादियतुमाद्द**नतदेवम्** इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) प्रामाण्यं स्वीकर्तं व्यमिति । (२) प्रमाणस्वीकारेण । (३) 'हे एव प्रमाणे' इति घवनस् । (१) अस्तु प्रमाणस्यापि विकोपः अहैतोपगमात् इति प्रकाकरगुसः, तत्राहः । (५) अनुमानस्य । (६) स्हत्यः न्तरात् । (७) अप्रमाणस्यं स्थात् गृष्टीतप्राहित्वादिति सावः । (८) अनुमानस्य । (९) प्रमाणेतरः व्यवस्य । (१०) व्यसिक्ताविषयीकृते । (११) मुक्ता-"सामान्येवान्यये सिन्धे प्रकामन्त्वयोगतः । विशेपविष्ठतः तस्य सम्बन्धप्रहणात्मना ॥"-प्र० वार्तिकाळ० १।४०। (१२) अनुमानस्यके । (१३) स्तृतो । (११) तस्य सम्बन्धप्रहणात्मन ॥"-प्र० वार्तिकाळ० १० २१। क्षोकोऽयं मीमांसकोक्तवेन उपक्रयते-सन्मति० दी० पृ० ३१८। प्रमेषक् ० ए० ६१। हेत्रुवि० टी० पृ० २८०। (१३) प्रामाण्यस्य । (१७) अर्चंद्रम् । ं

### [ तदेवसुपमावाक्यसंस्कारात्तत्र पद्यतः । तत्संज्ञाकंज्ञिसंबन्वे विशेष्येदनुमानवत् ॥४॥

'गोसद्दशो गवयः' इति वाक्यात् संज्ञासंज्ञिसम्बन्धमवगतवतः अस्येयं संज्ञेति विशे-यणप्रतिपत्तिः पुनरज्ञमानं नातिशेते यतः प्रमाणमजुमानं नापरम् । यदिः ]

'तत्' इत्ययं निपातः विस्मिन् इत्यस्यार्थे द्रष्टन्यः । विस्मिन् परोक्षे एसम् वक्तप्रकारेण प्रसित न्याये 'गौरिव गवयः' इति वाक्यम् उपमावाक्यं वेन आहितो यः संस्कारः तस्मात्तन्न सं'ज्ञानजो ज्ञानहेतुरुच संस्कारः'' 'इति बचनात् । कथं वद्याक्यात् स इति चेत् १
पारम्परेण ततः तस्य भावात् ततः स इत्युक्यते इत्यदोपः । वधाहि—वद्याक्यात् प्रतिपितिरिति
तद्विपयं ज्ञानम्, पुनः तत्सहकारिणा भनसा 'यावाम् किर्मित् पदार्थः गोसद्द्यः स सर्वो [१४९क]
गावयश्यद्याच्याः इति सामान्येन वाच्यवाचकसम्बन्धविषयमानसमन्यशं जन्यते, ततः संस्कारः १०
इति स्हतिः समरणं 'जायते' इत्यच्याहारः । क १ इत्यज्ञाह—तद् इत्यादि । तौ च तौ संज्ञासंज्ञिनौ च गावयश्यम् । सा किम् १ इत्याह—विद्योदयोतः स्यत्यन्तराद् मिश्रेव । कस्य १ पद्यतः ।
किम् १ गावयम् । सा किम् १ इत्याह—विद्योदयोतः स्यत्यन्तराद् मिश्रेव । किमिव १ इत्यज्ञाह—अनुमानचत् विद्य वद्यति । इदमत्र तात्पर्यम्—यथा सामान्यविषयायां व्यामौ विद्योपेण
अनुमानचत् वत्य समरणाद् वने गावयदर्शनाद् विद्योपेण तत्यतिपत्तिः अपूर्वार्थास्तु ।

चरपुनरत्रोक्तम्—'सामान्यस्य विद्योपनिष्ठत्वात् , तत्त्रति [पत्तौ वि]शेपप्रतिपत्तिः' इति ; तदसारम् ; अन्यत्र समत्वात् ।

कारिकं विशुण्यभाह—'गोसद्यो गवयः' इत्यादि। गोसद्यो गवयः इत्येवं वाक्यात् विद्यानात् विद्यानात् विद्यानात् विद्यानात् विद्यानात् स्वासंन्निसम्बन्धम् अवगतवतः ज्ञावववः सामान्येन पुनः कालान्त- २० रेण गवयवर्शनाद् अस्य प्रतीयमानस्य इयं गवयः इति संज्ञा इत्येवं विश्वेपेण प्रतिपत्तिः व्याप्तिवर्शिनः 'सामान्येन' इति सम्बन्धः। पुनः अनुमानं नातिश्चेते। यतः अविशायनात् प्रमाणम् अनुमानं नाऽपरम् व्यमानं न प्रमाणं स्थात्। 'यतः' इति वा आक्षेपे, यतो नापरं स्थात् १ स्थादेव, व्यमानं प्रमाणमभ्यप्रपगच्छेत्।

सौगतस्य इतरस्य वा प्रमाणान्तरं वृशेथितुं मतमाञ्चुते—यदि इत्यादिना । सुगमम् । व अत्र दूपणमाद्द्—'प्रमाणान्तरम्' इत्यादि ।

[ प्रमाणान्तरमन्यत्र तत्संज्ञाऽसंभवस्मृतिः । रे ।

तद्वाक्याहितसंस्कारस्य अगोषु स्वयं तक्षामासम्बन्धमर्थापत्या [उपगम्यते] यथा सामान्येन लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रमाणान्तरं तथेयमपि प्रत्यमिञ्चानं प्रमाणान्तरम्, न ग्वयोऽयं ताद्योपलब्धेः । अथवा, एकविषाणी खङ्गः सप्तपर्णो विषमच्छद् इत्या- ३० हितसंस्काराणां पुनस्तत्प्रत्यसद्शिंनाममिञ्चानं किक्षाम प्रमाणं स्थात् ? ]

<sup>(</sup>१) "ज्ञानबी ज्ञानहेतुब्ध संस्कारः"-प्र० वार्तिकाळ० ३।५२७। (२) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिः। (३) वानपविज्ञानात्।

खपमानाद्न्यत् [१४९ ख] प्रमाणं [प्रमाणान्तरं] स्यात् अन्यञ्च गवयाद् अन्येषु महिष्यादिषु गवय इति संज्ञा तत्संज्ञा वस्याः असंभवस्मृतिः ।

कारिकाखण्डं ज्याचष्टे-तद्वाक्य इत्यादिना । गोसष्टशो गवयः इति वाक्यं तद्वाक्यं तेन उक्तविधिना आहितः संस्कारो यस्य तस्य प्रतिपत्तिवतः । किं तत् १ तक्षामासंबन्धं ५ गवयामिधानसम्बन्धामावम् । क १ इत्यत्राह्-अगो[पु] विसष्टशेषु इति । स्वयम् आत्मना ।

नतु 'गौरिव गवयः' इति वाक्यप्रतिपत्तिसहकारिणा मनसा भवतु गौसहरोपुसामान्येन तत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिः विद्वसदृशेषु केन तज्ञामाऽसंबन्धप्रतिपत्तिः इति वेत् १ अत्राह—अर्थापत्त्या इति । यतो गोसहरो गवयः, ततोऽर्थात् 'विद्वलक्षणो न गवयः' इतिवाक्यप्रतिपत्तिः अर्थापत्तिः तथा त्त्यतेनैवतन्ते (अपगन्यते) वह्श्यंवि—यथा सामान्येन लिङ्गलिङ्गिनोः संज्ञा१० संज्ञिनोः सम्बन्धस्य प्रतिपत्तिः प्रमाणान्तरम् अनुमानादेः तथा इयमपि इति । किं जातम् १ इत्याह—प्रमाणान्तरम् अपमानावन्यत् प्रमाणम् । किं तत् १ इत्याह—प्रत्यभिज्ञानम् । कर्यभूतम् १ इत्याह—न गवयोऽयम् इति । अर्थं गोविसहन्नो दश्यमानी न गवयः न गवयशव्यवाच्य इति । 'अयम्' इत्यनेन सामान्यार्थापतेः अनुमानवदस्य विशेषं दर्शयति । तत् कृतो
जायते १ इत्याह—ताहन्नोपलञ्चोः इति । गोविसहन्नोपलञ्चोः इति प्रत्यमिज्ञानपदेन एतत् कथ१५ यति । यदि अस्य परी वैधन्योपमाने अन्तर्मानं त्रूयात् विद्वि जैनोऽपि अस्य उपमानस्य च
असाहन्नयेतरप्रत्यमिज्ञाने इति [१५०क] नानयोः ततः प्रमाणान्तरत्वं प्रत्यक्षादिव आगमादेरिष तद्भावादिति ।

अधुना अस्य कारिकाखण्डस्यं अन्यायों ज्याख्यायते-अन्यन्नोक्ताद् अ[न्य]स्मिन् विषये तत्संज्ञासंभवस्यतिः तस्य अन्यस्य संज्ञा नाम तस्याः संभवस्यतिः प्रमाणान्तरमेव।

२० तस्यान्याख्याने उत्तरोऽथोंऽकारिकार्थः स्यात् ।

पत्तदेव विवृण्वन्नाह—अर्थेच (अथवा) इत्यादि । अथवा इत्येतव् ज्याख्यानान्तरस्व-कम् । एकविषाणी खङ्गः सप्तपणों विषमच्छदः इत्येवम् आहितसंस्काराणां पुरुषाणां पुरुः पश्चात् तत्त्रत्यसदर्शिनां तत्स्वद्गादिकं प्रत्यक्षेण द्रष्टुं शीलानाम् अभिज्ञानम्—अयं स खद्गादि-शब्दवाच्योऽर्थः इति प्रत्यमिज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्यात् साधन्योपमाने वैधन्योपमाने वा अत्य १५ अनन्तर्भावात् तत्त्रस्रणत्वादस्यान्यनाम कर्त्तव्यमिति मन्यते ।

अत्रैबोदाहरणान्तरमाह तथे(स्त्र्ये)त्यादिना ।

[ रूयादिलक्षणश्रवणेन पुनस्तथादर्शिनः । संख्यादिप्रतिपत्तिश्च पूर्वापरनिरीक्षणात् ॥५॥

सोपानादिषु सह पृथग्वा दृष्टेषु पौर्वापर्यादिस्यृतिस्तद्पेक्षेव । ]
क्रा(स्त्र्या)दीनाम् हृन्द्वः, पुनः अस्य आदिशब्देन वहुनीहिः, अस्यापि लक्षणक्राव्हेन षष्ठीसमासः, अस्य च प्ट वणेन, तस्मात् पुनः तथा अवणप्रकारेण दृशिनः स्त्र्यादि-

<sup>(</sup>१) प्रसाणेन । (२) तकांख्यम् । (३) नैवायिकः

दिदर्शनवतः सेमभिक्षानं 'किन्नाम प्रमाणम्' इति सम्बन्धः । अपरमपि प्रमाणान्तरमस्य दर्शयनाह्-संख्यादि इत्यादि । संख्यैकत्वादिख्क्षणा आदिवेषां कार्यकारणभावपरवाक्य-दूरासन्नादीनां ते तथोक्ताः तेषां प्रतिपत्तिश्च 'प्रमाणान्तरम्' इति सम्बन्धः ।

'आत्मनो (आत्ममनो) ऽर्षसन्निकर्पजत्वात् मानसं प्रत्यक्षं ग्रुखादिप्रतिपत्तिवत् सा' ईत्येके । तत्राह—पूर्व इत्यादि । पूर्व आपर्आ जपर्आ तयोः निरीक्षणात् तत्रातिपत्तिः । अत्रायमिप्रायः— ५ यथा आत्ममनाअधुराधर्थ [१५० ख]सन्निकर्पाच् वायमानं क्षानं वश्चरादिप्रत्यक्षग्चच्यते नान्यत् , तथा आत्ममनोऽर्थसन्निकर्पात् मानसम् इत्युच्यतां न प्रकृतम् । यदि पुनः तदिपि क्षानत्वात् चसुरादिजनितरूपादिक्षानवत् इन्द्रियार्थसन्निकर्पज्यम्, तिईं अनुमानादिना व्यमिचारः । र्थस्यापि पश्चीकरणे मानसप्रत्यक्षत्वम् । तद्धेतुिकक्षादेरप्यपेक्षणान्न दोष इति चेत् , अन्यत्र पूर्वा-परिनरीक्षणस्य अपेक्षणान्न दोष इति न समानमिति ।

एवडिव्रण्वन्नाइ—सोपान इति । अत्र आदिशब्देन कारणादिपरिमद्दः, तेपु सह पृथग् वा दृष्टेषु सोपानेषु पृथगेव दृष्टेपु कारणादिपु संख्यादिमतिपत्तिर्मवन्ती उक्तन्यायेन प्रत्यक्षादेः अति-रिच्येत, ततः पृथक् प्रमाणं मवेत् । कथंमृता ? इत्याह—'पौर्वा' इत्यादि । पूर्वापरयोभीवः आदिर्भस्य स्थूछेतरस्वादेः तस्य या स्मृतिः तद्येद्वैव नान्यथा इति एवकारार्थः । तथाहि—पूर्व-दर्शनादितसंस्कारस्य अपरदर्शने सति ततः पूर्वस्मरणे च तस्माद् 'अयमेकः तेन द्वितीयः' १५ इत्यादि प्रतिपत्तिः, एवं कारणभावादौ योज्यम् ।

अन्यद्पि "तद्शेयन्नाह-नाम इत्यादि।

[ नामादियोजनाज्ञानं पर्चिताञ्चोपमानवत् । १ । पूर्वापरप्रमाणन्यक्त्यविनामाविशन्दादियोजनाञ्चानं सर्वं प्रमाणान्तरम् । ]

नाम अभिधानम् आदिर्थेषां जाविशुणादीनां ते तयोकाः तेषां योजनाञ्चानम् केषां २० वत् १ (तत् १) इत्याह—पञ्चताम् अभिधेयाभिधानादिकम् वपळससानानाम् । खशब्दो भिन्न- प्रक्रमः 'ज्ञानम्' इत्यस्यानन्तरं उष्टन्यः । तत् किम् १ इत्याह—उपमानवद् इति । तद्वत् प्रमान्यान्तरं स्थात् इत्यदेः ।

एतद्वःचाबछे पूर्वं इत्याविना । अभिधानामिधेयविशेषणावीनां पूर्वापरप्रमाणव्यक्तयः वदिनाभावि यत् शब्दादियोजनाज्ञानं तत् सर्वं निरवशेषम् [१५१क] उपमानमिव प्रमा- २५ णान्तरम् ।

किं पुनः आपाचान्येतान्येव प्रमाणानि आहोस्वित् पराण्यपि सन्ति इति किश्चत् ? सन्ति इति दर्शयन्तमाह—अर्थापन्तिः इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) 'इयं सा खीक्षण्दवाच्या' इत्यादि ज्ञासस् । (२) ''प्रत्यश्रिज्ञानं हि वास आराप्रत्यक्षतिरोत्ते द्वितीयदर्शने प्रामाहितसंस्काराभिव्यक्षी स्मृतिपूर्वं तृतीयं वृष्यंनस् ।"-न्यायवा॰ पृ० २००। "पृषं पृर्वं धानिवशैषितस्य स्तम्मादेविशेषणमतीसक्षणितप्य इति मानसी प्रत्यक्षिज्ञा।"-न्यायम॰ प्रमे॰ पृ० ३६ । (३) जायमानस् । (४) प्रत्यक्षिज्ञानास्यस् । (५) संस्थादिज्ञानस् । (६) अनुमानस्यापि । (०) तस्यास्तु श्वास्यादेव हेतोः मानसज्ञानवत् । (८) प्रमाणान्तरस्-अस्यमिज्ञानास्यस् ।

# [अर्थोपत्तिरियं चिन्ता मेयान्यापोहनोहनम् ॥६॥

देशकालादिनियतं परयतः शृष्वतो वा पुनः इदामित्थमेव नान्यथेति विधिप्रतिपेष्ट-लक्षणं विकल्पद्वयं कथञ्चन स्पार्तपेवेति संकीर्येत न वा १ संभवप्रत्ययस्यभावपवधारणकं स्मात्मेव । ]

प्रमाणपदकविज्ञातो यज्ञालुः (योऽर्थः) साच्यामावे नियमेनामवन् यत्र अरष्टमर्थं कल्पवेत सा अर्थापितः । तदुक्तम्-

#''प्रमाणपट्कविद्वातो यत्रार्थोऽनन्यथामवन्'।

अरुष्टं कल्पयेद्र्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥" [मी०इछो०अर्था०इछो०१] इति। 'अट्टयां गवयदर्शनात् नगरे गवि या स्मृतिः' इत्यनेन गृह्यते, अन्यत्याः प्रमाणान्तरत्वेन श्विक्षेपेण प्रसाधितत्वात् । 'यावान् कित्वद् धूमवान् प्रदेशः स सर्वोऽप्यग्निमान्' इत्यादि प्रतिपत्तिः चिन्ता । अथ इयम् अस्टम्रुतपूर्वो इति 'कि स्वरूपा सा' इति प्रष्टश्व तत्त्वरूपं वर्शियतुमाह-भेय इत्यादि । भेयोऽनुमेयः अन्यादिः विपक्षः (पक्षः) तस्माद् अन्यो वो अनग्न्यादिविपक्षः तस्याद्धेतोः अपोहनं व्यावृत्तिः तस्य ऊहनं वितर्कणम् ।

अथवा, मेयो धूमाविहेतुः तस्य अन्यस्माद् अनग्न्यादेः अपोहनम् तन (इत्यूहर्न १५ चिन्तन)मिति केचित् ; तद्युक्तमन्यथेति वा चिन्त्यम् , सूत्र एव तद्वयवन्याख्याने प्रयोजना-भानात्, "पृत्त्यविशेपत्रसङ्गात् अतित्रसङ्गाच । तस्माद् अन्यया ज्याख्यायते-मेयः प्रत्यकादि-प्रमाणपरिच्छेदाः स्वपररूपाम्यां भावाऽभावात्मको घटादिः तस्य ऊहनम् 'दीघोंऽयम् अन्यमा वा' इत्यादि रूपेण दर्शनानन्तरं मानसविकस्पेन विन्तनम् , तत्रैव अन्यस्य पटादेः अपोइनं च्याष्ट्रतिः, तस्य 'तिवृद्ध नास्ति' इति काह्ननं वितर्कणम् । एतदुक्तं भवति-यथा 'तवृत्र नास्ति' २० इति ऊहनदर्शनाद् अभावास्यं प्रमाणमिष्यते तथा 'इत्यमिदम्' इत्यूहनदर्शनाद् मावास्यमपि अपरं <sup>"</sup>तदिज्यताम् , मार्वाशनद् अमार्वाशस्यापि [१५१ ख] प्रत्याक्षादेरेव र्थन्यथा प्रहणाद् अभावा-स्यमपि तन्नाम्युपगन्तन्यमिति, तदेतत् सर्वम् उपमानवदिति सम्बन्धः ।

मध्यपदृह्यस्य उत्तरकारिकाद्वयेन यथाकमं व्याकरिष्यमाणत्वात् । आयन्तपदृद्वयं साधिकार्थं कृत्वा ज्याख्यातुमाह—'प्रयुतः' इत्यादि । प्रयुतः चस्नुरादिना साक्षात्कुर्घतः । किम्। २५ इत्याह 'देश' इत्यदि । आदिशव्देन ब्रव्यस्वमानपरिग्रहः, तैः नियतम् । अत्रायमभिग्रायः यथा स्वदेशादिना सत्त्वं भावस्य प्रत्यक्षतः प्रतीयते तथा परदेशादिना असत्त्वमपि । ततो निध-कृतमेतन्-

#"न तानदिन्द्रियेणैपा नास्तीत्युत्पाद्यते वितः ।

भावांश्रेनैव सम्बन्धः योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥"[मी०ऋो०अमाव०ऋो०१८]इति। यथैव हि तैंवो सावांशस्य प्रतीवेः तैंत्र वेद् योग्यं तथा असावांशस्यापि इति, अत्रापि

<sup>(1)</sup> अविनासूतः सन् । (२) चिन्ता । (३) व्याक्याकाराः । (४)दीकातः स्वस्य भेदो व स्यादिति मावः। (५) प्रमाणम्। (६) मास्तिरूपेण प्रहणसंग्रवात्। (७) प्रत्यक्षादैः। (८) सावारो। (९) प्रत्यक्षादि ।

तैद्योग्यमस्तु अविशेषात् ।

यस्तरेतेत्—'अभावः स्वसमानजातीयप्रमाणवेद्यः प्रमेयत्वात् माववत्' इति; तद्रप्यनेन निरस्तम्; प्रैत्यक्षवाधनात् प्रतिक्षायाः । तथा शृष्वतो वा अव्दात् प्रतिपद्यमानस्य वा देश-कालादिनियतम् । अनेन पूर्वस्य हेतोः व्यमियारं दश्चेयति अ''अग्निहोत्र' जुहुयात् स्वर्गकासः'' [छ० य० काठक० ६।७] इति' वाक्यात् स्वमावाद् अभिमतसस्तवद् अर्थनिमतासस्त्वस्यापि प्रतीतेः, किमन्यथा तदुबारणेनेति १ तस्य किम् १ इत्याह—पुतः इत्यादि । पुतः दर्शनभवणाद् कर्यं विकल्पद्वयं 'बायते' इत्युपस्कारः । कर्यभूतम् १ इत्याह— विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिपेधलक्षणं क्ष्यास्य इत्यादि । इदं दृश्यमानं च इत्यम् अनेन स्वदेशादि- विधिप्रतिपेधलक्षणं वान्यया परदेशादिमकारेण नैव । एवकारोऽत्रापि सम्बच्यते । च इति १० समुवये । पुत्तरे क्ष्यम् क्ष्यम् इत्याद्व भवति । क्षयम्बन् केनापि युक्तिभकारेण नेव । एवकारोऽत्रापि सम्बच्यते । च इति १० समुवये । पुत्तरेप क्षयम्भूतम् १ अवधारणपरमुक्तवत् । तिकम् १ इत्याह— क्षयञ्चन इत्यादि । क्षयम्बन् केनापि युक्तिभकारेण समाचित्र । स्वतिभवलक्षणिकस्यति विधिलक्षणाविकस्यति । विधि- विधिलक्षणाविकस्यारित प्रमाणान्तरं स्यादित मन्यते । तक्ष क्षया दि लः प्रमाणपरक्षवाद्विष्ट । १५० क्ष्यापाविकस्यारित प्रमाणान्तरं स्यादित मन्यते । तक्ष क्ष मा दि लः प्रमाणपरक्षवाद्विष्ट विधिलक्षणाविकस्योऽति प्रमाणान्तरं स्यादित मन्यते । तक्ष क्ष मा दि लः प्रमाणपरक्षवाद्वी ।

योऽपि प्र भा क रो मन्यते — 'नाऽभावः प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षावित्रमाणपञ्चकशेपत्वावृह्तर' इति तं प्रत्याह्—संभव इत्यादि । अस्यायमधेः—अनुमानार्थापत्तिञ्चपदेशभाकः, व शब्दोऽत्र पूर्व- चसुवयार्थो हृष्ठव्यः । 'विकलपद्धयम्' इति सन्यन्यः । कर्यमृतम् ? इत्याह—संभवः साध्यमावे भावः तियमेन तवभावे अभावः, दृश्यमानस्य श्वमाणस्य वा वेत्रकालावितियतस्य वयोः प्रत्ययः वितिशः अन्यथानुपपत्तिमद्ध इति यावत् । स एव स्व आत्मीयः कारणत्वेन माद्यो यस्य तत्त- २० कम् । अनेन यथा अनुमानस्य साध्याभावासंभवितयमित्रणेयव्यक्षणो हेतुः कारणं तथा अर्था- वितिश्च इति वर्षयात् कर्यमृतम् ? इत्याह—अवधारणपरं 'विवादिः सत्त्वादिश्यः परि-

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षादि । (१) "मेनो यहदमावो हि मावसप्येवमित्यतास् । आवारसरे वथा मेथे प्रावस्य प्रमाणता । तथैवाआवमेथेऽपि न यावस्य प्रमाणता ।" मी० श्को० अक्षाव० श्को० १५-१६ १ प्रत्यक्षेण वरायकावस्य प्रतीयमानत्वात् । (१) मैत्रा० ६१३६ । (५) अग्विहोग्रादिवारप्रतिपादमवत् । योदादिकविश्वतस्य प्रतियमानत्वात् । (१) मैत्रा० ६१३६ । (५) अग्विहोग्रादिवारप्रतिपादमवत् । वर्तते वर्तते वर्ति ह्रांठिद्वतस्य । (५) प्रविभागाव्यत् प्रसेतं वस्ताच्द्रश्रासंप्राण्युमवयुक्तर्यं आरमनः वर्षाते हि गास्तिक्यं नावरं व वाप्रसीयमाव्यत् प्रसेतं वस्ताचद्रश्रासंप्राण्युमवयुक्तर्यं आरमनः वर्षाप्रमीयमाव्यत् । सावस्या आरमनः वर्षाप्रमीयमाव्यत् । सावस्याव्यत्मव्यत् प्रसेतामावः । प्रमावायत् प्रस्ते (१०११९) अगावस्य त् स्वस्पान्तिः । अगावास्य प्रस्ते (१०११९) अगावस्य त् स्वस्पान्तिः वर्षाप्रमीतिः वर्षाप्रमानाः । प्रमावायान्तिः वर्षाप्रमान्यः । प्रमावायान्तिः प्रमेशसम्बादार्यस्य नीपपचते । प्रमेशसम्बाद्यत् वर्षाप्रमान्यः । प्रमावायः । प्रमावायः । प्रमेशस्य वर्षाप्रमान्यः । प्रमावायः । प्रमावायः । प्रमावायः । प्रमावायः । प्रमावायः । प्रमावायः । वर्षाप्रमावायः । प्रमावायः । प्रमावयः । प्रमावयः

णाम्येव नान्यथा' इत्यवधारणप्रधानम् । एतेन तैयोः [१५२ख] स्वरूपामेदं कथयति । तत् किम् १ इत्याह—संक्रीयेत न वा संकीयेत १ कथम् १ इत्याह—कथ्यन, अनुमानप्रकारेण अर्थापातप्रकारेण चैकीमयेद्वा न वा १ यदि संकीयेत, विहें यथा क्र मा रि छ स्य प्रमाणपद्कवाची वात्तेव तथा प्रकारस्य (प्र भा क र स्य) प्रमाणपद्यवक्ष्या क्रत्वेव (कथेव) । अथ न संकीयेत, त्रिरूपिट- ५ इजितवादनुमानानुमानद्वत्त (तनुमानात्) यथा साध्यम्येष्टप्टान्तरिहाचा अर्थापत्तेः मेदैः वधा तस्यौः पश्चधमेत्वविताया इति स्यानात् । यथा साध्यम्येष्टप्टान्तरिहाचा अर्थापत्तेः मेदैः वधा तस्यौः पश्चधमेत्वविताया इति स्यानात् । यवा साध्यम्येष्टप्टान्तरिहाचा अर्थापत्तेः मेदैः वधा तस्यौः पश्चधमेत्वविताया इति स्यानात् भावात्, नैवमर्थापत्तिविपर्ययात् तत्वत्तं योगे इति चेत , अत्राह—स्मात्त्रयेव इति । स्यतेर्वातं स्मात्त्रम् । एवकारेण एतत्कथयति—यदि अनुमानोत्थापकोऽप्रों ष्टप्टान्तस्मरणमन्तरेण अनुमानं नोत्थापयितुम्यस्म , वर्हि अर्थापत्त्रस्याकोऽपि तथेवाऽत्त । अथ विपक्षे सद्भाववाधकप्रमाणवळादेव अर्थोऽत्रापत्तिमुपजनव्यति , तथा अनुमाने सतोऽपि, अकिन्वित्तरस्य कि स्मरणेन इति समानः तद्मार्तः । अथायं निवन्धो छिद्वं द्यान्तमन्तरेण साध्यविनामावि इति स्मरणेन इति समानः तद्मार्तः । अथायं निवन्धो छिद्वं द्यान्तम्—स्मार्त्तमेव इति ।

नतु यदुक्तं स्मृतिः उपमानवदिति न दोषाय अभ्युपगमादिति चेत्, अत्राह्-गश्चि स्मृतिः १५ इत्यादि ।

# [ गवि स्युतिः प्रमाणं स्यात् गवयं पश्यतः कथम् । अन्यत्र तद्विलक्ष्येऽपि प्रयोजनवज्ञात्र किम्' ॥॥॥

उपमावानयाद् यथा कापि साहश्यप्रतिपत्तिस्तथा कस्यचित् केनचिद् बैठक्षण्यप्रतिपत्तिः अर्थापत्तेः। तदुत्तरप्रत्यक्षात् पूर्वस्यृतिरिविशेषेण प्रमाणमस्तु प्रयोजन[वशात्]
२० प्रसिद्धसाधम्यीत्साध्यसाधनप्रपमानम्", संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिश्च उपमानार्थं इति
किं परिसंख्यानेन ? कृतेन अकृतवीक्षणस्य सर्वस्यैन मवति उपमानम् । नन्वेनप्रपमानानुमानयोः अमेदप्रसङ्गः, तथास्तु । उदाहरणसाधम्यीवैधम्यीम्यां सह प्रथम्वा स एव तत्र
साधनम् । अत्रापि उपमानसाधम्यां नुमानयोरमेदः स्याद् विशेषादर्शनादिति विपरीतलश्वणप्रज्ञो जज्ञात्मा । ततोऽनुमानमेन, सर्वथा अविनामानसम्बन्धप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रमानः
२५, प्यानुपपत्तेः । प्रत्यक्षेऽपि समानः प्रसङ्गः । तथैवानुयानेऽपि । कस्यचित् कथिक्षत् स्वतः
सिद्धिमन्तरेण उत्तरस्याष्ट्रतेः चिन्तोपमानवत् । ]

<sup>(</sup>१) अनुमानार्योपस्योः। (२) अर्थापत्तो सायन्येद्धान्ते व्याहिप्रहृषं वावद्यकम् । "अविवासाविता चान्न तर्दैव-परिगृह्मते । य प्रागवगतित्येवं सत्यप्येषा व कारणम् ॥"—मो०इको० अर्था०इको० १०१ (३) अर्थापत्तेः। (४) अपि मेदोऽस्तु । "इति तङ्गिह्ताऽर्योपत्तिः माणं स्वात् ।"-न्यायकुमु० १० ५१९ । (५) अमारिकप्रमाक्तयोः।(६) अर्जुमानार्योपस्योः। (७) अस्त्वात् । (८) रह्मन्तामानः। (६) सार्या-(५) अमारिकप्रमाक्तयोः।(६) अर्जुमानार्योपस्योः। (७) अस्त्वात् । (८) रह्मन्तामानः। तङ्गित्रयां विनामावित्तया ज्ञातुं व शक्यते । (१०) पुरुषा-अर्था० । न्यायावता० वा०इको० १२। (११) "प्रसिद्धयाय-प्रमाणं कि स्वाद् संज्ञित्रतिपादनस्य ॥१९॥"—स्ववि० । न्यायावता० वा०इको० १२। (११) "प्रसिद्धयाय-प्रमाणं कि स्वाद् संज्ञित्रतिपादनस्य ॥१९॥"-स्ववि० । न्यायावता० वा०इको० १२। (११)

'गोरलासे गवयेन तत्कार्यं कर्तन्यम्' इति [१५३क] मुत्वा कश्चित् किन्तद् आटन्यं पृच्छिति 'क्यंमृतो गवयो भविते' १ स तं प्रत्याह—'गौरिव गवयः' इति । स पृष्टा एवं भुत्वा नगरे गामुपलक्ष्य पुनः अटवी पर्यटन्, यद्या (दा) तत्रे गवयमुपलक्ष्य गां समरित तदा सा गिव गवयसाहत्र्यविशिष्टे स्मृतिः प्रमाणं मीमांसकस्य वपमानाक्यं मानं स्याद् मनेत्, गवयं पर्यतः 
पुंसः । चेच्छन्दोऽत्र द्रष्टन्यः, कात्वा (काका) वा तद्यों न्याक्यातन्यः । अत्र दृषणमाह—'कथ्म् प्
इत्यादि । कथं केन प्रकारेण न प्रमाणम् अपि तु प्रमाणमेव । अन्यन्त्र कचित् महिष्यादौ
'स्मृतिः' इति सम्बन्धः । कथंभृते १ इत्याह—'तद् प्रद्यादि । तस्माद् गवयाद् विसहस्रक्षेण 
छश्यते इति तद्विलक्ष्यः तस्मिन्नपि न केवलं तत्सदक्षे गिव इति । एतदुक्तं भवति—यया 
साद्यविशिष्टे [गिव विद्विशिष्टे वा] साद्यये, गोमहणमुपलक्षणम्, स्पृतिः प्रमाणान्तरं तथा 
वैलक्षण्यविशिष्टे महिष्यादौ तद्विशिष्टे वा वैलक्षण्ये इति । नतु गोसदृशालम्भनादि यया १०
सर्श्यतेः प्रयोजनं नैवं वैलक्षण्यस्पृतेरिति चेत्, अत्राह—प्रयोजनवशात् इति । वैदिक्षद् 
वैतरप्रयोजनमावाविति भावः ।

कारिकां विद्युणोति उपमा इत्यादिना । 'गाँरिव गवयः' इति वाक्याद् यथा कापि गवि साद्यप्रतिपत्तिः तथा कस्यचित् महिष्यादेः केनचिद् गवादिना वैलक्षण्यप्रतिपत्तिः । कृतः ? अर्थापत्तेः, यत एवं तत् तस्मात् उत्तरप्रत्यक्षात् गवयप्रत्यक्षात् पूर्वस्य गवादेः स्मृतिः १५ प्रमाणमस्तु अविशेषेण, सद्शस्यृतिवद् विसदशस्यृतिरिप प्रमाणं भवतु । कृत एतत् ? इत्याद्द— [१६३ख] प्रयोजन इत्यादि ।

नतु यदुक्तम्-'चिन्तोपमानचत्' इति, तत्र साकल्येन [छिङ्ग]छिङ्किसम्बन्धबुिद्धिर्वेषि विन्ततेयस्याः (विन्ता, तस्याः) साक्षात् परम्परया मनोऽर्धसिक्षकर्षेद्धत्त्रसोनस्वप्रत्यक्षत्वेन प्रमाण्यत्यः (विन्ता, तस्याः) साक्षात् परम्परया मनोऽर्धसिक्षकर्षेद्धत्त्रसोनस्वप्रत्यक्षत्वेन प्रमाण्यत्यः । तात् प्रत्याद्द-प्रसिद्ध इत्यादि । प्रसिद्धेन पमानत्वादस्य, शेषं मानसमध्यक्षम् इति नैयायिकाव्यः । तात् प्रत्याद्द-प्रसिद्ध इत्यादि । प्रसिद्धेन गवादिना प्रसिद्धं ना यत् साध्यम्यं तस्मात् साध्यस्य संज्ञासिक्षसम्बन्धज्ञानस्य साध्यम् प्रमाण्यम् । अस्य फल्प् अर (आह्-) संज्ञा इत्यादि । उपमानार्थं जपमानफल्प इत्योदं 'च' शक्यः पूर्वसग्रचये कि परिसंख्यानेन परिगणनेन, न किन्त्यत् । कि तिर्द्धं भवतु १ इत्याद्द-कृतेन इत्यादि । कृतेन निश्चितेच [अ]कृतस्य परो-१५ अस्य यद् वीक्षणं क्षानं तस्य सर्वस्यैव निरवशेपस्यैव भवति उपपानस्, जपमानादपरं परोक्षं प्रमाणं मा मृद् इति मन्यते । एतदुक्तं भवति—यथा विश्वतेन्द्रयार्थसिक्षकर्पज्ञानसाधन्यात्

<sup>(</sup>१) वनवासिनम् । (२) अटम्याम् । (३) धमाणान्तरमस्तु । (४) वोसदसस्य थागादौ आलस्मानं क्रियते इति सदसस्य द्वारादौ आलस्मानं क्रियते इति सदसस्य द्वारादौ आलस्मानं क्रियते इति सदसस्य हिन्द्वा क्रियते इति आवः । (६) "तस्य प्रदर्ण प्रत्यक्षासुण्यस्यसहायान्यानसात् प्रत्यक्षात् । भूमानिमसङ्घरितमिन्द्रियोगोएङस्य अनग्नेहम् अलावेन्यां वर्तमानमञ्जूप्यस्मानं क्रियतिमिन्द्रियोगोएङस्य अनग्नेहम् अलावेन्यां वर्तमानमञ्जूप्यस्य माण्या वर्षमान्यस्य प्रमाणता भवति । (४) प्रमात्वप्रस्यापनम्यस्य प्रमाणता भवति ।

साक्षात् परम्परया तत्सन्निकर्पेजं विशद्मविशदं वी प्रत्यक्षग्रुच्यते तथा प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्य-साधनोपमानसाधर्म्यात् कृतेनाकृतज्ञानम् उपमानमस्तु अवान्तरविशेषस्य सर्वत्र भावादिति ।

पर आह-नन्वेयम् इत्यादि । नतु इति अक्षमायाम् । एवं सित उपमानाऽनुमानगेः अमेदप्रसङ्गः; भेवश्च तयोर्छोके प्रसिद्ध इति मन्यते । [१५४क] 'तथास्तु' इति वदन्तमावार्थ ५ प्रत्याह—स एव तत्र इत्यादि । तत्र तयोः उपमानाऽनुमानयोर्भच्ये साधनम् अनुमानम् । काम्याम् १ इत्याह—उदाहरण इत्यादि । उदाहरणं निवर्शनं तेन यत् साधम्यं कृतकत्वादि समानधर्मण सहशत्वम् वैधम्यं तद्धमाऽभावेन विसरशत्वं पक्षस्य ताम्याम् इति । सह इत्यनेन अन्वयन्य- तिरेकवत् पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोऽदृष्टम् इत्यनुमानं दर्शयति पृथम्बा इत्यनेन केवछान्वयिपूर्ववच्छेषवद् इति केवछन्यतिरेकि पूर्ववत्सामान्यतोऽदृष्टम् इति च अपमानस्वणामुक्तमितिनोच्यते।

१० अत्र दूषणमाह आचार्यः— अत्रापि इत्यादिना । न केवर्ड पूर्व (वं) व्याप्तिक्षान[स्य]
मानसाध्यक्षत्वकल्पने किं चैत्रापि (किन्त्वत्रापि) उपमानसाध्यक्षत्वकल्पने किं चैत्रापि (किन्त्वत्रापि) उपमानसाध्यक्षत्वकल्पने किं चैत्रापि (किन्त्वत्रापि) उपमानसाध्यक्षीतुमानयोरमेदः स्याद्

\*''प्रसिद्धसाध्यक्षीत् साध्यसाधनम्'' [न्यायस्० १।१।३४] इत्यस्य च विशेषाऽद्श्वीनात् इति मन्यते । तथा च
पर्रेः परमार्थतः तयोर्मेदं कथयति छक्षणं च समानं त्रूते इति विपरीतलक्ष्मणप्रक्षो जहात्मा
१५ इति । सत्यं निद्श्वनमात्रमेतत् तेन वैधन्योभयोपमानातुमानयोरमेदः स्यादिति च द्रष्टव्यम् ।

एवं स्वयम् आचार्येण नैयायिकं निरस्ते सौगताः प्राहुः-ततोऽतुमानमेव इत्याहि। अस्यायमर्थः-यस्मात् कृतेन अकृतवीक्षणं 'सर्वम्' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्यः।

अत्राह् परं:-प्रसिद्धसाधम्यादन्यतो वा साध्या[१५४व]विनामाविनः साध्यसाधनमतुमानमस्तु परं तु उपमानादिकं स्यादिति चेत् , अत्राह सौगतः-स्वंथा इत्यादि। सर्वेण प्रसिद्धसाधम्य२० प्रकारेण अन्येन वा सर्वंथा अतिनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तेः विना तमन्तरेण प्रामाण्यातुपपत्तेः
अनुमानमेव अस्तु इति सम्बन्धः । एततुक्तं भवति-यदि प्रसिद्धसाधम्यस्य अन्यस्य वा
अविनामावसम्बन्धप्रतिपत्तिरस्ति , सिद्धमस्मत्समीहितम् । अन्यथा ततो जायमानं न किक्कियः
माणम् अतिप्रसङ्गादिति । नतु यथा प्रत्यक्षस्य अविनामावसम्बन्धप्रतिपत्तिर्विना प्रामाण्यं तथा
उपमानादेः स्यादिति चेत् , अत्राह-प्रत्यक्षेऽपि इत्यादि । न केवलमन्यत्रं अपि तु प्रत्यक्षेऽपि
२५ समानः सदशः प्रसङ्गः प्रसक्तः 'अविनामाव' इत्यादिकस्य । 'तदपि हि वस्तुप्रतिकन्यात्
तत्र प्रमाणं नान्यथा ।

अत्राह चार्वाकः—अनुमाने वर्षि अविनामावसम्बन्धप्रतिपत्तेरमावात् प्रामाण्यं न स्यादितिः संत्राह—सथैव इत्यादि । तथा वेन प्रत्यक्षप्रकारेण अनुमानेऽपि न केवलम् अन्यत्र समानः 'प्रसङ्गः इति पदघटना । अस्ति च तत्रापि साँ' इति मन्यते । ततुक्तम्

<sup>(</sup>१) ज्ञानस्।(२) व हि किञ्जिवनाम्तरिविश्वेषमात्रेण प्रमाणान्तरस्वं भवति। (३) "तर्व्वर्वे मित्र्वेष्वे किञ्चित्रमानं पूर्ववच्छेपवरसामान्यतो हृष्टं चेति" (स्० ११९१५) "त्रिविधमिति अन्ययी व्यविरेकी अन्ययो चित्रा । (६) अविनाभावप्रहर्णं अन्ययंच्यित्रिकी चेति।" न्यायथा० ए० ४६।(४) नैयायिकादिः। (५) नैयायिकः। (६) अविनाभावप्रहर्णं विना यद् झानं साहस्याव् भवति सद् भवतु उपमानमित्यभिप्रायः। (७) उपमानावावेष। (५) प्रत्यक्षेप्रिप। (१०) अर्थाविनाभावप्रतिपत्तिः।

to

#''अर्थस्यासंसवेऽभावात् प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । प्रतिवद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे समं द्रयम्' ॥'' इति ।

एवं स्वमतं व्यवस्थाप्य सौगताः कदाचिदेवं मूयुः—अस्माकं कथं विनो ('चिन्तो) पमान-वद्' इति । तत्राह आचार्यः—कस्यचिद् इत्यादि । कस्यचित् घूमादेः कथिन्यत् केनापित्रका-रेण स्वतः[न]साधनान्तरेण झानापेक्षामन्तरेण सिद्धिः[१५५क]निर्णीतिः[ता]मन्तरेण उत्तरस्य ५ अध्यक्षद् (वत्) अनुमानस्याऽवृत्तेः चिन्तोषमानवत् इति । अत्रायमिप्रायः—अस्याः सिद्धेः सद्भावे ततः अनुमानमेव अस्तु इत्ययुक्तं प्रत्याख्या[नम्] ।

[प्रत्यक्षा]नुमानयोरन्यतरत्र तैदन्तर्मावात् न दोष इति चेत्, अत्राह्-मूता इत्यादि ।

[ भूता भव्याः सर्वे सन्तो भाषाः क्षणक्षयाः । इति व्यासौ प्रमाणं ते न प्रत्यक्षं न हैङ्गिकम् ॥८॥

परोक्षस्य सम्बन्धात्तद्विनामाविनोऽन्यतः सिद्धिरन्जमानमेवेतिः अत्र सम्बन्धो नैव प्रत्यक्षो भवितुमर्द्दित यतोऽनुमानव्यवस्था स्यात् । न हि कस्यचित् साकल्येन व्याप्तिज्ञानं कथित् कदाचित् प्रत्यक्षं सित्रिहितविषयवलोत्पचरिवचारकत्वात् । यदि तद्वलोत्पन्नं विकल्पज्ञानं न भवेत् अनुमानं च न स्यात् । अनिधगतिलङ्गलिङ्गित्रवलक्षणाच्यवसायेऽपि यदि न प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षमपि न स्यात् । तत्त्रत्यक्षानुमानाम्याम् अविकल्पित [सांष्ट्रता- १५ म्याम्] नार्याधिगतिर्नाम। समारोपव्यवच्छेदस्याप्यमावात् । यत् सत् तत्सवं धणिकनेवेति प्रत्यक्षसिद्धौ शब्दक्षणिकत्वमेव किमनुमेयम् १]

भावाः सन्तः पदार्थाः सर्वे निरवशेषाः। केते १ इत्याह-मृता इत्यादि । क्षणि-(ण)क्ष्या इत्येषं व्याप्तो व्याप्तिविषये प्रमाणं ते सौगतस्य न प्रत्यक्षं न लेक्किम् नानुमानम् । तैद्वभावाम्युपगमात्रायं दोष इत्येके । तेषां व्याप्तेरमहे नानुमानं नाम, इत्ययुक्ति- २० दम् -क्ष"प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाणे ।" इति । व्यवहारेण तद्मिषानाददोप इति नेतः व्यवहारेण तत् न परमार्थतः [इति] कुतोऽवसेयम् १ विचारादिति न युक्तम् ; अर्त्यं अप्रमा-णत्वे नीतस्तद्वसेयम् अतिप्रसङ्गात् । प्रमाणत्वमिष नाध्यक्षत्वेन [र्जनम्युपगमात् ] विरोधाव । नानुमानत्वेन, अनम्युपगमात् । तत्र विचारात् तद्वसेयम् । प्रत्यक्षादितिः नः एवंशादिनः स्वसं-वेदनप्रत्यक्षाद्न्यस्य असंभवात् । न च तत् स्वस्पादन्यत्र इतिमत् इति क्षतस्ततः 'अन्यत् २५ प्रत्यक्षम् अनुमानं च व्यवहारेण' इति प्रतिपत्तिः १ निहे नीटकानं पीतादिकम् इदंतया नेदंतयाः वा व्यवस्थापयितुमळम् , ज्ञानान्तरकरपनावैकस्यप्राप्तेः । अथ अन्यत् प्रत्यक्षादिकम् असतः

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षमनुमानञ्ज । (२) "क्षप्त एवाह्-अर्थस्यासंमवे"""-प्र० वार्तिकाळ० ३।११० । तस्वसं० ए० ए० ७७५ । आसप० ए० १७६ । न्यायवि० वि० प्र० ए० २० । सन्मति० टी० ए० ५५५ । न्यायावता० वा० वृ० ए० ८६ । "धर्मकीर्तिरप्येतवाह" प्रमाणसी० ए० ८ । (३) विन्तायाः तर्कस्य क्षस्य मावाद । (३) व्यासिकाव । (५) "द्विविधं सम्यन्कानम् । प्रत्यक्षमनुमानं च"-न्यायवि० १।२,६ । प्रव वा० २।३ । "प्रत्यक्षानुमानमेदेन द्विविधमेष प्रमाणं प्रतिषचन्त्रस्य ग्रं'-प्र० वार्तिकास्य २११ । (६) विचारस्य । (७) विचाराद । (८) निर्विकस्यकस्य हि प्रत्यक्षत्वमम्बुपगम्यते, विचारस्य च विकटपरूपत्यादिति भावः । (९) स्वसंवेदनप्रत्यक्षम् ।

असतझ सस्वेन अन्यर्था वा करपनं नान्यतो व्यवहारात् इति चेत् , कुतस्तदसस्त्रसिद्धः १ 'अनुपछन्मात्' इत्यनुत्तरम् ;स्वयसेव अतः परेणं अनुमानव्यवस्थानात् [१५५८] \* "प्रतिपेषाच् कस्यित्" इति वचनाविति । अस्य व्यवहारेण प्रामाण्ये कृतः अन्तः परमार्थतोऽन्यामाव-सिद्धिः यतः स्वसंवेदनाध्यक्षाद्वैतसेव इति युक्तम् । नाप्यत एव तदमावः सिध्यति, तत्र अस्य अव्यापारात् , इतरथा सुखादीनां परस्परमनुक्रन्मात् सर्वामावः स्यात् ।

एतेन "यदुक्तं प्र ज्ञा क रे ण-क्ष"प्रतिसासाहै तादन्यस्य अमावात् कथमुन्यते भूता इत्यादि" इति ; तित्ररस्तम् । 'अस्याः' प्रहणम् उपलक्षणम् , तेन अन्यस्यामि, तत्र तत्र प्रमाणम् इत्यतुमानोच्छेदः ।

कारिकार्थं दर्शयितुसाह-परोक्षस्य इत्यादि । परोक्षस्य इन्द्रियविषयस्य सम्बन्धात् १० तद्विनामाविनोऽन्यतः ततोऽन्यस्मात् सिद्धिः अनुमानमेव व प्रमाणान्तरम् । इति कवः परपक्षसमाप्ती । स्रि: आइ-अन्न इत्यादि । अन्न परपक्षे संबन्धो छिन्नछिन्नि नोः अविनामानो नैव प्रत्यक्षो भवितुमईति यतो यस्मान् वत्प्रत्यक्षभवनाईत्वात् अनुमानव्यवस्था स्यात । यत इति वा आक्षेपे, नैव स्यात् । यतदुक्तं मवति-क्र"उपलम्भः सुना"[प्रव्वार्तिकालः ३।५४] इति वचनात् प्रत्यक्षभवनाईत्वाभावेन सर्वचस्तद्भावे (सर्ववस्त्वभावे) नानुमार्व कारणामावे १५ कार्याजुत्पत्तेरिति । एतदेव दर्शयस्राह—नहि बत्यादि । हि वस्मात् न कस्यचित् सौगतस्य नैयायिकादेवा साकल्येन सामस्त्येन व्याप्तिझानं लिब्नलिब्रिसम्बन्धम्हणं प्रत्यक्षं क्रविद् ज्यवहारे परमार्थे वा देशे था कदाचित् संसारिदशायां योगिदशायां वा काळे वा मिन्तु-महित । वतो निराक्तवमेतत्— \* "वस्य यावता (ती) देशमात्रा" [१५६क] [प्र॰वार्तिकारू० ३।६१] इति । केनचिद् धर्मेण न ताबहैशयोन ; तत्र तद्मावात् तथा अव्यवहारात्। Pa तथापि तत्र तदङ्गीकरणे न किञ्जिदिनिसदं ज्ञानं भवेत् । नापि चक्षराचक्षप्रभवत्वेतः तत्र तद्व्यापारात् , अन्यया प्रत्यक्षसंख्यानियमञ्चाघातः । अभ्यासजत्वेनेति चेत् , अत्रेरं चिन्त्यते-विकल्पसार्त्रं वा अध्यासपरिकरगोचरीकृतं तत् स्वात् , अनुमानं वा १ प्रथमविकले न तत्म्रमाणम् , कामाञ्चपञ्जतद्रष्टिवत् । हितीचे ध्याप्तिझानादनुकृतान्वयन्यतिरेकं कारणम् #"नाङकारणं निषयः" "इत्यस्य #"प्रमाणतोऽर्धप्रतिपत्त्वा प्रश्नतिसामध्यीद् अर्थनत्

<sup>(</sup>१) असरवेन था। (२) बीह्य । (३) "वर्सकीतिरप्येववाह् -प्रमाणितरसामान्यक्षितरप्यियो गतिः। प्रमाणान्यस्सद्धावः प्रतिपेवाच्छ कस्यचित्।"-प्रश्नाि ए० ८। प्रमेषरस्तमा० १११। "त्वा चीर्ण स्वागतिः—प्रमाणान्यस्सद्धावः प्रतिपेवाच्छ कस्यचित्।"-प्रश्नाि ए० ८। प्रमेषरस्तमा० १११। "त्वा चीर्ण स्वागतिः—प्रमाणान्यस्सामान्यक्षितः " (५० २९०) "नाङ्कताव्यरं तत्त्वमित्नः—प्रश्न वार्तिकाल १० १०। (५) "वस्मामान्यति विवस्पा"—प्रश्न वार्तिकाल । (६) व्यक्तिस्त्वम्—प्रश्नेकान्यत्वयः प्रश्नाव्यक्ष्यः प्रश्नाव प्रश्नेकान्यत्वयः ए० २००। वर्षस्यायः प्रश्नावि व्यवस्थाः अर्थः । व्यवस्थाः वर्षः । वर्षस्यायि । (७) वर्षस्यायि वर्षः १००। वर्षस्य प्रश्नावि वर्षः १००। वर्षस्य वर्षः । वर्षावि वर्षः १००। वर्षः । वर्षावि वर्षः १००। वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः वर्षः । वर्षः वर्षः । वर

प्रमाणम्" [न्यायभा० प्र० १] #"अर्थसहकारिव्यवसायादिविशेषणज्ञानकं प्रमात्म्यमेयान्यामर्थान्तरं प्रमाणम्" इत्यस्य च वचनात् स्वविषयकार्वेण वेन मवितव्यम् , इति न स्वसन्मानसमयभुवो महणम् तस्य तदकारणत्वात् । यद्य कारणं तद्यि वहेशादिसन्निहितमेव न सर्वे विविश्वतम् , अन्यथा स्वान्यकार्यदेशादौ वेन तत्कर्तव्यमिति निरूपियक्यते अनन्तरमेव । ततः स्क्य्य-[सिनिहित्तत्वादि] सिनिहितः तत्कालानन्तरकालो यो विषयः तस्य वलेन तर्वयः ५ कारणात् प्रत्यक्षस्य, तज्ञानं (तज्ज्ञानं) न प्रत्यक्षं मिवतुमर्हतीति । हेत्वन्तरमाह—अविचारकत्वात् इति । अविकल्पकत्वाऽस्वमहणात्मकत्वाम्यां सिनिहितस्यापि विषयस्य अव्यवस्थापकत्वात् तैत्र तद्य मिवतुमर्हतीति । तद्य वाप्तिज्ञानं तर्वि अनुमानं स्थादिति चेत् ; अन्नाह—तद्वलाद् इत्यादि । न केवलं तज्ज्ञानं प्रत्यक्षं न मिवतु [१५६ख]मर्हती त्कं (त्थम्) किन्त्वनुमानं च तदिप स्थात्। यदि चेत् विकल्पज्ञानम्क (मृद्द) ज्ञानं न भवेत् । कथन्मृतम् १ तद्वलोत्पन्नं प्रत्यक्ष- १० सामर्थ्योत्पन्नम् #"ऊहो मितिनिवन्धनः" इति वचनात् । अस्ति तत्, केवलं प्रमाणं न भवति, प्रमाणमिप लितिक (लिङ्गलेक्निवन्धनः" इति वचनात् । अस्ति तत्, केवलं प्रमाणं न भवति, प्रमाणमिप लितिक (लिङ्गलेक्निवन्धनः" इति वचनात् । अस्ति तत्, केवलं प्रमाणं न भवति, प्रमाणान्तरम् । तथाहि—वदि चेत् , अन्नाह—अनिविग्वसायेऽपि च केवलम् अनन्यवसाये यदि न प्रमाणान्तरम् । तथाहि—वदि न प्रमाणं प्रत्यक्षमिप न स्थात् वस्यापि वल्लक्षणान्तरा-भावात् । यदि न तदन्तरं किन्तु अनुमानमेनमेष, अनुमानं न स्थात् अनवस्थानादिति मन्यते । १५

नतु सासूद् अनुमानं तथापि न सौगतस्य काचित् श्वतिः स्वयं तदभावोपगमात्। तस्ताभ्युपगतस्य प्रतिमासाद्वैतस्य प्रत्यक्षतः सिद्धिरिति चेत् ; अत्राह—तस्यस्य इत्यादि । ते च ते
सौगतकल्पिते परमार्थसंष्ट्रतिरूपे प्रत्यक्षम् (श्वा)नुमाने च ताभ्याम् , कथन्भूताभ्याम् १ इत्यादः—
अविकल्पित् इत्यादि । सुगमम् । नार्थाधिमृतिनीम् व्यवहारे अर्थस्य व्यक्तिलक्षणस्य परमार्थे
वैदद्वैतलक्षणस्य अधिगतिनै, प्रत्यक्षस्य सक्कविकल्पविकलस्य पैरं प्रति असिद्धेः, अनुमानस्य २०
च वांवृतस्य तस्याऽसाधकत्यादिति मन्यते ।

नतु यदुक्तम्-'भाँऽतुमा'--अनुमानेन नार्थाधिगतिः नाम इति, तत्सिद्धसाधनम्, तेनै तद्धिन्तिः नाम इति, तत्सिद्धसाधनम्, तेनै तद्धिन्तिः समाप्तिः समाप्तिः विक्रिक्तिः समाप्तिः विक्रिक्तिः समाप्तिः समाप्तिः विक्रिक्तिः समाप्तिः समाप्तिः समाप्तिः समाप्तिः समाप्तिः सम्पादिः समाप्तिः समाप्तिः सम्पादिः सम्पतिः समापतिः समापतिः समापतिः समापतिः सनिः समापतिः समाप

यस्तु मन्यते प्र ज्ञा क र शु प्र:-क्ष"योगिज्ञानं व्याप्तिज्ञानम्" इवि<sup>१९</sup>। वं प्रत्याह-

<sup>(1)</sup> समसमयमाविनीः कार्यकारणमावामावातः (२) व्याप्तिज्ञानसः (३) अत्यक्षसः (१) व्याप्तिज्ञानसः (५) प्रतिभाषाद्वीतस्वरूपस्य । (६) जैनादिकसः । (७) विकल्परूपसः । (८) सा अनुसा प्रमाणसः इत्यर्थः । (५) अनुसानेन । (१०) अनुसानसः । "वदा प्रवर्त्तमानेन समारोपध्यवच्छेदः कृती व मवतीति सदर्यमन्त्रत् प्रवर्तते ।"—प्र० वा० स्व० ए० १२५। "समारोपिववेकेऽस्य प्रवृत्तिति तम्यते ।"—प्रवातः ११४०। (११) समारोपव्यवच्छेदस्य । (१२) तुक्रमा—"अन्ये तु व्याप्तिप्रहणकाले प्रतिपत्तुर्वोगिन इवाहोपविचर्यं परिज्ञानमस्तीति मुवते ।"—प्रशा० व्यो० ए० ५७०। "वोगिप्रत्यक्षतो व्याप्तिसिद्धितिविदित्विदि दुर्घटम्"—त० इक्षो० ए० १९९। न्यायकुमुः ए० ११२। प्रमेयकः ए० १५९।

यत्सत् इत्यादि । यत् सत् अर्थक्रियाकारि तत्सर्वं क्षणिकसेव नित्यं न सवित इत्येवं प्रत्यक्ष-सिद्धौ शब्दश्वणिकत्वमेव किमनुमेयं किन्तु सर्वम् अनुमेयं स्थात् इति न किन्वित् प्रत्यक्ष-प्रमाणप्रमेयं भवेत् । अश्व सुखादि-नीलादि तैत्प्रमेयमिन्यते, तथा श्वणिकत्वमपि अस्तु तद्विशेषा-दिति न किन्विद्तुमेयम् । न च योगिज्ञानविषयीकृते समारोप्येभ्यासद्गाचदातः (रोपोऽनभ्या-५ सदशा च, यतः) तद्वथवच्छेदकरणाद्तुमेयं स्यात् , समारोपे वा न प्रत्यक्षतः तद्व्याप्तिखिद्धिः। न वा निश्चित्वलिङ्गवत् सौ अनुमानकरणमिति मन्यते ।

# एतेन सैन्वन्धसम्बन्धजं सानसमध्यक्षं चिन्तितम् ।

पवं तावत् सामान्येन परस्य साकल्येन व्याप्तिग्रहणे (णम)संभवीति प्रतिपाणं (ण)
यदुक्तम् " अ चै टे न—#" सर्वस्य श्रणिकत्वेन साकल्यव्याप्तिग्रहणं नाष्यश्रतः, अपि तु
१० अक्षणिकात् सर्वतः सन्त्वं व्यावर्त्तमानं तीरादिश्चिश्रकुनिन्यायेन गत्यन्तराऽमावात् श्रणिके
व्यवस्थिति कुर्वत् तेन व्याप्तिति निश्चीयते, ततः तद्व्याष्ट्रिश्च तद्व्यापिकाया अर्थक्रिया[याः] व्यावृत्तेः, अस्याश्च व्यापकयोः क्रमयौगपद्ययोः ।" इति । तत्राह्—सत्ताम्
इत्यादि ।

# [ सत्तां सर्वतोऽक्षणिकात् स्वनिष्टत्तौ निवर्तयेत् । च्याप्यामर्थिकियां चेत्सा क्षणिके केन सिध्यति ॥९॥

क्रमाक्रययोः व्यापक्रयो चत्सा क्षाणक अर्थिक्रयायाः अत्यक्षप्रवृत्तिरेव विषषे क्षाणकप्रमाणवृत्तिः । सा पुनः क्षणक्षयानुपञ्चणात् कर्य अत्यक्षा १ प्रत्यक्षप्रवृत्तिरेव विषषे व्यावक्षप्रमाणवृत्तिः । सा पुनः क्षणक्षयानुपञ्चणात् कर्य अत्यक्षा १ प्रत्यक्षापि कर्य तत्स-व्याविक्षनी । जातेः "कर्यप्रत्यक्षा । क्षणिकस्यार्थिक्रयासिद्धिमन्तरेण सत्ता व्यावर्तमाना कर्य-व्याविक्षणके सत्तां साधयेत् विषक्षानित्रज्ञायनात् । तद्यं क्षणिके अर्थिक्रयामेव क्रतित्वत् विषक्षानित्रज्ञायनात् । तद्यं क्षणिकस्य सत्त्वैवायिक्षयाप्रत्यक्षेति साधियत्यवर्षेति अन्यया विषक्षव्यावृत्त्यसिद्धेः । कारणस्य क्षणिकस्य सत्त्वैवायिक्षियाप्रत्यक्षेति विष्के व्याप्त्यक्षेत्र । कार्योत्पत्तिः अन्यव्या वाप्त्यक्षेति वाप्त्यक्षेति वाप्त्यक्षेति । वाप्त्यक्षेति समानम् । कारणाच्येत् ; किं केन व्याप्तम् १ ततः स्वमावानुपञ्चित् विषक्षे वाप्तकं प्रमाणम् । सा पुनः क्षणिकोपञ्चित्रपिद्धैच विप्रतिपत्तेः अन्यथा साधनवैयर्थ्यात् । ] प्रमाणम् । सा पुनः क्षणिकोपञ्चित्रपिद्धैच विप्रतिपत्तेः अन्यथा साधनवैयर्थ्यात् । ]

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षप्रमेयम् । (२) ज्याप्तिः । (३) मनासंयुक्तेन आत्मना सम्मद्धाः सर्वेऽयोः । (३) "नैव प्रत्यक्षत्रः कार्यविदद्दाहा सर्वशक्तिविद्दोऽक्षणिकृत्वे वच्यते किन्तु तद्ज्यापकविद्दात् । तयादि-क्रमयौगप्ति कार्यक्रियाः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्ष्याः विद्वानिक्षयः स्वति । स्व यद्दाः सर्वेदः वर्यद्वाति । स्व यद्दाः वर्षद्वाति । स्व वद्दाः वर्षद्वाति । स्व वद्दाः वर्षद्वाति । स्व वद्दाः वर्षद्वाति । स्व वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वद्दाः वर्षः वद्दाः वद्

सर्वतः इदस्यात् (कृटस्थात्) काळान्तरस्थायिनश्च यदि वा दृश्यामिमताद् [१५७ख] अन्यतश्च अक्षणिकास् चेत् सत्तां निवर्त्तयेत् । कथन्भृताम् १ व्याप्यां 'स्वव्याप्याम्' इत्यवगन्तव्यम्, यथा 'मातिर वर्त्तितव्यम्' इत्यत्र 'स्वस्याम्' इति । का १ इत्यत्राह—अर्थिकिया इति । किसन् सति १ इत्याह—स्वनिवृत्तौ इति । तत्र वृषणम् सा अर्थिकया स्वाहिमेत (स्वा-मिमत) क्षणिके वस्तुनि । केन प्रमाणेन प्रकारेण वा सिष्ट्यति, न केनिवत् । एतदुक्तं ५ भवति—अक्षणिके व्यापकयोः क्रमाऽक्रमयोरनुपल्यसः क्षणिकेऽपि इति तत्रापि तैद्मावो न वा कवितित ।

कारिकां विवृण्वन्नाह् - क्रम इत्यादि । ऋमाक्रमयोर्भेच्ये । कथंभृतयोः १ व्यापक्रयोः 'अर्थकिया' इति सम्बन्धः । अन्यतरेण क्रमेण अक्रमेण वा श्वणिके निरन्ययनश्वरे बस्तनि या अर्थक्रिया तस्याः प्रत्यक्षप्रवृत्तिः अध्यक्षोत्पत्तिरवा (रेव) विपक्षे अक्षणिके । यदा हि १० 'शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्' साञ्यते तदा अन्यैः सर्वैः क्षणिकः सपक्षो भवति अक्षणिको विपक्ष इति बाधकप्रमाणवृत्तिः 'अर्थकियायाः' इति गतेन सम्बन्धः । अन्वयप्रतिपत्तिरेव व्यतिरेक-प्रतिपत्तिः, कथमन्यथा #"निश्चितान्वयवचनादेव सामर्थ्योद् व्यतिरेक्षगतेः तैद्वचनं निग्रह-स्थानम्" उक्तं (इत्युक्तं) शोमेत १ सात्मके च कचित् प्राणादेखराँनेऽपि कुतिश्चत् निरात्मका-क्षिष्टतिः स्यादिति मन्यते । तथाभ्युपगच्छतो दोषमाह-सा इत्यादि । सा अर्थक्रिया । पुनः इति १५ वितर्के क्षणक्ष्यातुपलक्षणात् कथं केन प्रकारेण प्रत्यक्षा ? तस्या अपि क्षणिकैकान्ते क्षणिक-त्वेन अनुपञ्ज्यणाविति मन्यते । [१५८क] प्रत्यक्षाऽपि कर्यं तत्सम्मन्धिनी श्रणक्षयसन्त्र-निवनी सिच्येत् । दृष्टान्तम् आह्-जातेः इत्यादिकम् । कथं केन प्रकारेण प्रत्यक्षा । सुरासम् । मा सिवत् तत्सन्त्रनिवनी साँ, को दोष इति चेत् १ अत्राह-स्रुणिकस्य इत्यादि । श्रुणिकस्य अर्थिक्रियायाः या सिद्धिः निर्णीतिः तामन्तरेण क्षणिकात सत्ता अर्थिक्रया व्यावर्त्तमाना २० कथञ्चित्क्षणिके सत्ताम् अर्थेकियां साधगेत् । कृत एतत् ? इत्यत्राह्-विपक्षानितिशायनात् । चपसंहारमाह-तद् इत्यादि । यत एवं तस्माद् अयं सीगतः श्वाणिके अर्थक्रियामेव क्वतिश्रत प्रमाणात् साध्यितुम् अर्हति, अन्यथा तत्र तत्साधनाभावप्रकारेण विपक्षच्यावृत्तेरसिद्धिः (देः) विप[क्षाद] श्रणिकाद अर्थिक्रियायाः या ज्यावृत्तिः तस्या असिद्धेः इति । 'कीं' इति योगविमागात् का-सः तात्परः तपरः इति यथा । अपर आह-कारणस्य । कथन्मृतस्य ? २५ क्षणिकस्य सत्त्वेव स्वरूपसत्त्वमेव अर्थक्रिया, तदुक्तम् - # ' भूतिर्ये (यै)पां क्रिया सैव'' । कथं-भूवा सा १ इत्याह-प्रत्यक्षा इति एवं चेदु यदि । परामिप्रायसूचकः चेत् शब्दः । उत्तरसाह

<sup>(</sup>१) अर्थिकियाया अभावः । (२) प्रदोषादिः । (३) व्यतिरेक्वचनस् । (४) "कन्वपव्यतिरेक्वचनस् । (४) "कन्वपव्यतिरेक्वचनस् । (४) "कन्वपव्यतिरेक्वचनयां साधम्प्रविति वैधम्प्रविति च साधनप्रयोग एक्स्प्रैवानिष्ठानेन सिद्धभावात् द्वितीयस्पासामर्थ्यामिति तस्याप्यसाधनाद्वस्याभिधार्यं निम्नहस्यानं व्ययोभिधानादेव ।"—वाहन्या॰ १० ६५ । (५) अतीन्द्वित्या । (६) अणक्षपसम्बन्धित्या । (०) अर्थिक्या । (८) का इति पञ्चमीविष्यक्ते । इति पञ्चमीविष्यक्ति । इति पञ्चमीविष्यक्ति । १०) "क्षाणका सर्वसंस्कातः क्षियाणां कुतः क्रिया १ मूर्तिर्थेषां क्रिया स्वयं कारकं सेव चोच्यते ॥"—बोधिचर्यां १० १७६ । मध्यसकतृ १० ११६ दि० १। अ० सा॰ १० ५३१। स्वाकावः १० २६। स्या॰ म० इकी० १६।

आचार्यः—तथा तेन प्रकारेण अक्षणिकस्य कारणस्य सत्तेष अर्थक्रिया प्रत्यक्षा इति न तर्तः साध्यो व्यावर्त्तते इति मन्यते ।

अनन्ने (नन्ने)कस्य काळत्रयानुयायित्वम् अक्षणिकसत्त्वम् , न च तत् प्रत्यक्षतः प्रत्येतुं शक्यं तत्र तदसामध्यात् , [१५८सः] तस्य पूर्वापरकोटिविच्छिन्नत्वं क्षणिकसत्त्वम् , तर्वं तर्तः ५ प्रत्येतुं शक्यं ततोऽस्यानात् कथमुक्तमिति चेत् १ अत्राह्-अविशोषात् अस्य विशेषस्यामावा-दिति । यथैव हि एकस्य काळत्रयानुयायिसन्त्वं द्रष्टुमशक्यं तथा बाह्यस्येतरस्य वा परमाणोः श्रणमात्रसत्त्वम् । करपनया तु तदुमयं शक्यमिति मन्यते ।

नतु न परमाणोः पूर्वापरयत्ता (योरसत्ता) क्षणिकत्वमुच्यते, अपि तु दृश्यस्य स्थूलस्यै, सतोऽयं विशेष इति चेत्, अत्राद्य-प्रतीतीत्यादि । अत्रायममिप्रायः—अस्मिन् पक्षे यथा युगपदे१० कस्य स्थूलस्य एकानेकात्मकत्वं तथा क्रमेणापि इति, क्षणक्षयपक्षे प्रतीतिवा(वृत्त्व)लक्षणो विश्वोषः अक्षणिकपक्षाद् मेदः इत्रथा (रत्नापि अ) क्षणिकपक्षे प्रतीत्यतुम्हणलक्षणोऽन्य पक्षा सतान्यथा (णोऽप्यस्त्येव, ततोऽन्यथा) चिन्तितम् अन्यथा परस्य कार्यं प्रवृत्तम् ।

इतर आह-कार्योत्पत्तिः इत्यादि । अत्र दूपणम्-अन्यथापि (त्रापि) अक्षणिकेऽपि समानम् । 'तदुत्पत्तिः सा स्यात्' इति परमतमाशङ्कते-कार[णात्] इत्यादि । चेत् शब्दः परा-१५ मिन्नायद्योतकः । नन्येतद् आशक्कितं परिहतं च 'कारणस्य श्वणिकस्य' इत्यादिना, सत्यम् , तथापि दूषणान्तरप्रतिपादनार्थ तत्पुनः आशब्दयते, तदेवाह-किं तेन (केन) इत्यादि । किंसत्तं नानार्थं (केन नाम अर्थं)क्रियालक्षणेन व्यापकेन व्याप्तम् ? न केनचिदिति। एव (वं) मन्यते-यदा सत्तेव अर्थेक्रिया; तथाऽभेदान्न तयोः कल्पितोऽपि व्याप्यव्यापक्रमावः । निह तदेव ते । तथा सति यद् दूषणं तदाह-तत् इत्यादि।तत [१५९क] उक्तन्यायात् स्वभावस्य सत्तास्वरूपस्य २० अनुप्रुविधरेव उक्ता न व्यापकाऽनुपल्लव्यः विपश्चे सत्तावाधकं प्रमाणम् इति एवकारार्थः। अनेन अनुपछिष्विशेषापरिज्ञानम् अ र्चे ट स्य वर्शयति । सैवास्तु को दोपः इति चेत् , अत्राह्-सा पुनः इत्यादि । सा परेण उच्यमाना पुनः इति वितर्के खणिकोपलिब्धः अणिकसत्ता विषये विषयिशब्दोपचारादेवमुच्यते । अथवा 'वपलभ्यते इति वपलव्धः' इति ब्युत्पत्तेः । असिद्धैप अज्ञातैव । कुत एतत् ? इत्यत्राद-विप्रतिपत्ते : विरुद्धा अञ्चणिकस्य प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः तस्याः। २५ अनेन <sup>श</sup>तद्मावसाधने विरुद्धोपलव्धि दर्शयति। प्रतिपत्त्यमावाद्वा विप्रतिपत्तेः। अनेन स्वमावा तुपछ्किः । अस्यानभ्युपगमे दूपणमाह-अन्यथा अन्येन विप्रतिपत्त्यभावप्रकारेण साघनस्य क्षणिकत्वातुमानस्य वैयथ्यीत् सा असिद्धैव इति । समारोपन्यवच्छेदोऽपि प्रथमं चिन्तितः । इद्मत्र तात्पर्यम्—अनुपलव्घलसणप्राप्तायाः सत्तायाः न तावत् स्वभावानुपलव्घः विपक्षेऽभाव-साघनं स्वयमनभ्युपगमात्। नाप्युपछन्घिछञ्चणप्राप्तायाः, नित्यवत् क्षणिकेऽपि <sup>११</sup>तद्दक्तेने गत्यन्त-

<sup>(</sup>१) अक्षणिकाद । (२) काळत्रयालुमानित्वस् । (३) झणिकत्वस् । (४) प्रत्यक्षात् । (५) नित्वस्य। (६) अपि द्रष्टुमशक्यमिति सम्बन्धः । (७) अभाषः । (८) सत्त्वमेव । (९) व्याप्यं व्यापकं च । (१०) अपि द्रष्टुमशक्यमिति सम्बन्धः । (७) अभाषः । (८) सत्त्वमेव । (११) अक्षणिकामाव । उपल्रिक्षिः ज्ञानात्मिकः विषयिणी सस्याः विषयम् त्वायां सत्तायासुपचारः क्रियते । (११) अक्षणिकामाव । (११) अर्थक्रियाऽद्वर्शने ।

ų

रामावेन तदुपल्विष्ठञ्जणप्राप्तताऽसिद्धेरिति । तन्न प्रत्यक्षतः क्षणिकेऽर्थक्रियासिद्धिः । अत एव नातुमानतोऽपि, तैत्पूर्वकत्वादस्येति भन्यते ।

नतु यदुक्तम्-'अन्यत्रापि समानम्' इति, न समानम्; अक्षणिकात् कमाऽक्रमाभ्यां कार्योत्पत्तेः [विरोधात्, तत्परिहरन्नाह-पूर्विमित्यादि]।

### [पूर्वं नइवराच्छक्तात्कार्यं किन्नाविनइवरात् । कार्योत्पत्तिर्विरुध्येतं न वै कारणसत्त्रयाः ॥१०॥

यस्मिन् सत्येव यद्भावः तत्कार्यमितरत् कारणमिति खणिकत्वेन संभवत्येव सहोत्यत्तिप्रसङ्गात् कृतः सन्तानवृत्तिः ? ततः प्राक् तत्करणसामर्थ्ये अनुत्यन्नं तद्भाव एव
भावि तत्कार्यमिति मृत्वापि अङ्गीकर्त्तव्यम् । परपश्चे पुनः एतावानेव विश्चेपः कारणस्यः।
न च कारणामावेन तदुत्यत्तिर्विरुध्येत । तदेतत् कारणं कार्योत्यत्त्तीं तत्कालं वा तिष्ठतु मा १०
वा भृत् प्राक् तत्करणसमर्थ पश्चाक करोत्येव । न वै पश्चात् करोति अमावात्, तत्
स्वयं पश्चात् भवति, इत्यन्नापि प्रतिनियतकालमपेक्ष्यम् , [यतो] यथास्यं क्रमेण कार्यं
भवति ।]

पूर्व स्थसत्ताकाल इति यावत् [१५९ख] द्वास्तात् समर्थात् । इतः १ नद्दवरात् समिकात् कार्य 'जायते' इत्यध्याद्दारः । कदा १ पञ्चात् काळान्तरे । अत्र दूपणमाह—िक्स १५ इत्यादि । [किं] अविनद्दवराद् अक्षणिकात् आक् शकात् कार्य पञ्चाझ जायते १ तथो-त्यादनस्य अविशेपात । चन्येवं कार्यकालेऽपि कारण[सं]भव इति इतः कार्यमावै इति चेत् ; अत्राह—कार्योत्पत्तिर्विरुध्येत नवै नैव कारणसत्त्या किन्तु तद्मावेन ।

यदुक्तं परेण-क्ष''अँन्ययव्यतिरेक्तिनवन्धनः कार्यकारणमावः । तत्र अन्वयः कारण-भावे भावः, व्यतिरेकः तदभावे अभावः'' इति तन्निराक्त्य कारिकार्थं दर्शयितुकाम आह्— २० यस्मिन् इत्यादि । यस्मिन् सत्येव नाऽसति यद्धावः तस्य (तत्) कार्यस् इतरत् पूर्वं कारणम् इत्येवं खणिकृत्वे भावानाम् अङ्गीक्रियमाणे न संभवत्येव । क्षत पतत् १ इत्यता ह—सहोत्पत्ति इत्यादि । कार्यकारणयोः युगपद्धत्यतिप्रसङ्गात् क्षतः सन्तानश्चिः । पतद्धक्तं भवति—यदि सत् कारणं कार्य जनयति तर्द्धं स्वोत्पत्तिसमये जनयति, तदैव तस्य सस्यात् । तैथा तत्कार्ये "विश्व-

<sup>(</sup>१) प्रत्यसपूर्वत्यावसुमानस्य । (२) अव्हृष्टतोऽमय्-न्याववि० वि० प्र० १० ६०५ । (३) कारण-कार्ययोः सहमावविरोधात् । (४) "तद्रावे भाषः तद्मावेऽमावश्य अव्यक्षातुष्कम्भसाभनश्य कार्यकारणभावः"-हेतुवि० ए० ५४ । "यतोऽन्यव्यव्यतिरेकविवन्धनः कार्यकारणभावव्यवहारः"-हेतुवि० री० १० १७०। "माये माविति तद्रावः माथ एव च माविता । असिद्धे हेतुक्कते प्रत्यक्षानुष्कम्भतः ।"-सम्बन्धप् इक्षे० १६, प्र० वार्तिकाल्यः भू० । अमेयक० पृ० ५१० । "कार्यकारणभावप्रसाधनं मावामावप्रसाधन-माणाम्यां यया इटमस्मिन् सति भवति सत्स्वपि तद्रन्येषु समर्थेषु तद्यति इत्येवदेव हेतुक्क्षणं मगवतीक्तम्" न्यावन्या० १० १४ । "अस्मिन् सति इदं भवव्यस्योत्पादाविद्युत्वक्षते इत्येवदेव हेतुक्क्षणं मगवतीक्तम्" न्य० वार्तिकाल्य० ए० ६७, ६८, २७ । "कम्ययो नाम सर्वत्र सत्येव साध्ये हेतोमांवो व्याप्या । चासिति साध्ये हेतोरमावो व्यतिरेकः"-हेतुवि० री० ए० २२४ । (५) कार्यकारण्योः । (६)कारणकाले कार्यसद्भाव । (७) समस्राप्तत्रत्रस्थान्तिकार्यस्य ।

कार्यं स्वोत्पित्तसमय इत्येककाछीनता सकछसन्तानस्य इति । ततः तस्माद् अनन्तरदोषा[त] प्राक् स्वोत्पित्तसमये तत्करणसामध्ये तस्य विविध्यतस्य कार्यस्य करणं निष्पादनम् तत्र सामध्ये तिस्मन् सित अतुत्पन्नं कार्यं तद्भाव एव कारणामावे एव भावि तत्कारणामाव एव सवत् तस्य विनष्टस्य कार्यस् इत्येवं मृत्त्वा सिटत्वापि अङ्गीकर्त्तच्यम् । [१६०क] अयमत्रामित्रायः— ५ यथा प्राक् समर्थात् नश्चरात् प्रधात् जायमानं कार्यं 'तस्य' इति व्यपिद्वयते तथा अनश्चरात् पर्यात् जायमानं कार्यं 'तस्य' इति व्यपिद्वयते तथा अनश्चरात् पर्यात् वायमानं कार्यं 'तस्य' इति व्यपिद्वयते तथा अनश्चरात् पर्या इति न तन्नेतं दूपणं य मं की तिं ना कीर्त्तितं तत्कीर्तिमावहित । नन्नेतं तथोः अविशेष एव दिति न तन्नेतं दूपणं य मं की तिं ना कीर्त्तितं तत्कीर्तिमावहित । नन्नेतं तथोः अविशेष एव दिशितः इति चेत् ; अत्राह—परपश्च इत्यादि । परपन्ने अश्वणिकवादिपश्चे पुनः एतावानेव अधिको विशेषः क्षणिकपश्चाद् मेदकः । कोऽसो १ इत्याह—कारणस्य इत्यादि । तन्नेतं कार्योत्पत्तिनं स्यात् कारणसत्त्वया तिहरोधादिति चेत् , अत्राह—न च इत्यादि । किं विहें कारणाभावेन एतित्त्वर्त्वसितं करणता निर्वादि कारणं कार्योत्पत्तौ कियमाणायां विन्तिमत्तं वा तिष्ठत्त तत्कालं वा अवस्थितं करोत्त मा वाऽभूत् पूर्वमेव वा नीरूपतां अवन प्राक् तत्करणसमर्थं पथान करोति एवं (त्येव) किन्तु प्रागेव करोति ।

नतु सौगतस्य क्षणादूर्थं [न] तिष्ठन्ति मावाः तिकमर्थमिदमुच्यते—'तिष्ठन्तु' (तिष्ठतु) १५ इति १ दृष्टार्थ (दृष्टान्तार्थम्) । यथा 'अवतिष्ठमानं प्राच्यमर्थं तदैव सकळं करोतु' इत्युच्यते तथा तद्विपरीतमपि चच्यतामिवशेषात् ।

पर आह—नवै नैव पश्चात् करोति स्वयमभावात् पश्चात् इति । किं तर्हि १ तत्कार्य पश्चात् भवति 'स्वयम्' इत्येतद् अत्राप्यपेक्ष्यम्, इत्येतत्कारणात् प्रतिनियतकार्लं क्रिया-विशेषणमेतत् । यथास्वं क्रमेण 'स्वयम्' इत्यज्ञवर्तते, कार्यं भवति इति । [१६०ख] ततो २० निराक्षतमेतत्—\*''नाऽक्रमात् क्रमिणो मावाः'' [प्र० वा० १।४५] इत्यावि ।

नतु यथा नश्वरात तत्कार्यं पश्चाज्ञायमानमिष[न] सकलमेकदैव जायते तथा वित्यादिष जायते इति न युक्तम्—'प्रतिनियतकालम्' इत्यादि इति चेत्, अन्नाह—यद् यद् (यदा) इत्यादि ।

## [ यद् यदा कार्यमुल्पित्सु तत्तदोत्पादनात्मकम् । कारणं कार्यमेदेन न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥११॥

यथा क्षणिकं प्रदीपादि कारणं स्वमावनानात्वमन्तरेण स्वमावदेशादिभिन्नमनेकं क्रमभावि तैलदशाननदाहादि कार्यं करोति तथाऽश्वणिकं कालमेदिभिन्नम् कार्यः। यद- नन्तरं यन्नोत्पन्नं न तत्तरकार्यम् अश्वेपकारित्वात् कारणस्येत्ययुक्तं देशन्यवधानेऽपि तथा प्रसङ्गात्। कालस्यैवः।

<sup>(</sup>१) ''व चैवाक्षणिकस्य क्रचित् कदाचित् शक्तिरसि क्रमयौगपवास्यां कार्यक्रियाशक्तिविरहात्' ''
-हेतुबि॰ ए॰ ६३ । (२) यदि कारणाभावेष कार्योत्पत्तिविरोघो चास्ति तदा। (३)करोति । (४)क्रमरहितात्
नित्यात्। (५) उद्दश्तोऽवस्-म्यायवि॰ वि॰ प्र॰ ए॰ ४७५।

यत् सनातीयं विजातीयं च यदा कार्यम् उत्पित्सु तस्य तदा यदुरुपादनं सत्ता सम्बन्धिनः करणं तदात्मकम् । किं तत् १ इत्याद-कारणम् इति । नन्धेवं कार्यभेदात् तस्य भेदः स्यात्। तदुक्तम्-\*"क्रमाद्भवन्ती धीश्चेयं क्रमं तस्यापि संग्रति" [प्र० वा० १।४५] इति चेत्; अत्राह-कार्यभेदेन [न] भिन्नं 'कारणम्' इति पद्घटना । दृष्टान्तमाह-क्ष्मणिकं यथा इति ।

दृशन्तं व्याचप्टे-श्वणिकं प्रदीपादि कारणं स्वभावनानात्वयन्तरेण स्वभावदेशा-दिभिन्नम्, अत्र आदिशब्देन चिरन्तर (न्तन) बौद्धापेक्षया सामध्येपरिग्रहः इदानीन्तनापेक्षया कालपरिग्रहः, तस्य हि बल्ली दाहाद् एक (वर्तिदाहार्येक)स्मात् क्रमभावि १ तैस्य पीकोर्थादे' १ कार्यं जायते अनेकं तैलदैशाननदाहादिकं कार्यं यथा करोति । दृशन्तं व्याख्याय दार्शन्तिके योजयिन-तथा कालमेदिमिन्नम् अनेकं कार्यं करोति इति अक्षणिकं 'स्नभावनानात्वयन्तरेण' १० इत्येतदत्त्रापि अनुवर्त्तनीयम् । कृत पतत् १ इत्यत्राह—कार्यं इत्यादि । इतर आह—यदनन्तरम् इत्यादि । यत् तस्य अनन्तरं यद् वस्तु नोत्यन्तम् अपि द्व पञ्चात् कालान्तरे न तत् तस्य कार्यम्, कृत पतत् १ अश्वेपकारित्वात् कारणस्य । अस्योत्तरमह—इत्येवं परस्य अयुक्तम् । कृतः १ इत्याह—देशव्यवधानेऽपि न [१६१क] केवलं [काल] व्यवधाने तत् तथा प्रसङ्गात् ; तथाहि—यस्य अनन्तरदेशे यक्षोत्यन्तं न तत् तस्य कार्यम् अपेक्यकारित्वात् कारणस्य इति न योगिक्षानं १५ त्रैकोक्यकार्यिति सर्वेक्षानावः, इतरया सर्वार्थदेशेन तेर्नं भवितव्यमिति प्राप्तम् ।

अथ देशन्यवधानेऽपि जातं 'तस्य' इत्युच्यते न काळन्यवधाने; तदाह-कालस्यैव इत्यादिना । तत्रोत्तरमाह-'अप्राप्त' इत्यादि ।

## [ अप्राप्तकार्यकालस्वात् यथा व्यवहितमकारणम् । तदुक्तरं वा तत्कार्यं न च जातेस्तदस्यये ॥१२॥

श्यवहितस्य कार्योत्पत्ती ज्याष्ट्रत्यविशेषात् उपयोगो न विशेष्येत्, निष्टत्तेः निःस्य-भावत्वात् । भावस्येव कथिश्वद् विशेषोषपत्तेः चित्रनिर्भासक्षणिकज्ञानवत् ततोऽनेन प्रवेश्याभावे भवता अनिष्टेऽपि भवितज्यम् अमावस्य सर्वत्राविशेषात् । अन्यया स्वत एव नियतकालं कार्यलक्षणमितवर्तेते । अभावस्य च मेदायोगात् । निह आनन्तर्यममावं विशेषयित अर्थस्वभावान्वयापत्तेः ।]

अत्रायमित्रायः—ध मों च र्रा दी नां पूर्वमनन्तरं कारणम्, वत्तरं कार्यम्, विपरीतम् अकार्यकारणम्, तत्र यदनन्तरं तैः कारणमभ्युपगन्तव्यम्, तत् कारणं न भवति इत्यकारणम्। कृतः १ अप्राप्तः कार्यकारको येन तस्य मावाद् अप्राप्तकार्यकाल्यन्तात्। दृष्टान्तमाद्द-यथा व्यवहितमिति । यथा रण्डागर्मं प्रति परिणेता कार्वेन व्यवहितोऽकारणम् तथा प्रकृतमपि

<sup>·(</sup>१) कारणस्य । (२) ६ एतदम्बर्गसः याठी व्यर्थः । (३) दशान्वर्तिका तस्याः आननदाहः मुखदाहः इत्यर्थः । (४) योगिज्ञानेन । (५) गुरुना—"सत्यभवतः स्वयमेव नियमेन पश्चाद्रवतः तत्कार्यःशं विरुद्धम् , काळान्वरेऽपि किञ्च स्यात्तद्वभावाविक्षेपात् समनन्तरवत् ।"—अष्टश्च० अष्टस० ए० ९० ।

इति | द्वितीयं प्रयोगमाह—तस्य उत्तरम् अनन्तरं वा कार्यं वस्य कार्यं न सवति । क्वत एतत् १ इत्यन्नाह—जाते हत्पत्वे [:] तद्त्यये कारणामिमवात्यये । अत्रापि 'यथा व्यवहितम्' इति निद्र्शनं योज्यम् । यथा भाविकाळव्यवहितं विधवागर्मकार्यं विजव्यस्य परिणेतुनं भवति तथा प्रकृतमपि इति ।

प्रवासकायाः सुगमत्वाद् ज्याख्यानमकृत्वा यहुकं परेण—#"अप्राप्तकालत्वाविशेपेऽपि पूर्वः अनन्तरमेव कारणं न ज्यवहितं विचित्रत्वाद् भावशक्तः । निह प्राप्तकालमि सर्वं कारणमिति सन्दिग्धिपश्चज्याष्ट्रत्तिको हेतुः । एतेन द्वितीयोऽपि हेतुः चिन्तितः।" इति, यतत् परिहरलाह्—ज्यविहतस्य इत्यादि । ज्यविहितस्य विरिवेतप्रस्य अनन्तरनष्टस्य व कार्योत्पत्तौ [१६१ख] क्रियमाणायां ज्यावृत्तोः निर्वृत्तेः अविशेपात् उपयोगः ज्यापारो न कार्योत्पत्तौ । तथा च अनन्तरवद् ज्यविहतमपि कारणं त्यात् 'विचित्रत्वाद् भावशक्तेः' अत्रापि न वण्डधारितम् इति प्र झा क र गुप्त स्यै व मैतं न घ मों त रा दी ना म इति मन्यते । कुतो न विशिष्यते १ इत्याह—निष्टृत्तेः निःस्वमावत्वात् । नजु यदि निष्टृत्तेः निःस्वमावत्वात्र विशेषः, कस्य विहे विशेषः १ इत्याह—मावस्यैव नाऽमावस्य कथि श्वित्त केनापि समर्थेतरादि-प्रकारण विशेषस्य भेदस्य उपपत्तेः व्यवोगो न विशिष्ट्यत इति ।

श्य अत्राह कश्चित्—व्यवहितमि किञ्चित् कारणं जामकानादिः प्रवोधादेः, तस्य व सकाले भावत्वाद् विशेषोपितः इति साध्यविकले दृष्टान्त इति तत्राह—चित्र इत्यादि । चित्रो निर्मासी यस्य तत्त्रथोक्तं तब तत्स्य्विणकञ्चानं व तस्य इव तद्भत् इति । चित्रोक्षणिकञ्चानसमानस्य भावस्य परिणामिन इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति—यत् तद् व्यवहितस्यापि कारणत्ने जामद्विज्ञानं दृष्टान्तीकृतम्, तव निरंशैकपरमाणुपर्यवसितस्यभावम्, तर्हि न तैत् वादिनेः प्रतिवीदिनो दृष्टान्तीकृतम्, तव निरंशैकपरमाणुपर्यवसितस्यभावम्, तर्हि न तैत् वादिनेः प्रतिवीदिनो १० वा प्रमाणतः सिद्धमिति कथं निवर्शनं पुरुषवत् १ अय अः "चित्रप्रतिमासापि एकव द्वादः" [प्रव वार्तिकाल ३।२२०] इत्यादि वचनात् चित्रमेकम्, न तत् सौगतस्य वर्शनमनुसरित किन्तु जैनस्य अक्रमेण इव क्रमेणापि आत्मनो दृष्येतरस्यभावेनापि चित्रत्वप्रसाधनात् । तम् किञ्चिवेतस्य ।

वपसंहारमाह—यत एवं ततः अनेन । केन १ उत्तरेण कार्येण [१६२ क] कयन्मूतेन १
१५ पूर्वस्य कारणस्य अमाने एव न माने भवता जायमानेन । किंकत्तथ्यम् (किं कर्तव्यम्) १
६त्याह—अनिष्टेऽपि न केवलम् इष्टे अनन्तरकाले मिवत्तव्यमिति । इति पूर्वामावस्य तत्कारणस्य सर्वत्र काले अविशेपात् । न चाऽविकले कारणे कार्योग्रत्यादो युक्त इति मन्यते । नतु सर्वदा
तद्विशेषेऽपि कार्ये प्रतिनियतकालं जायते इति नेत् , अत्राह—अन्यया इत्यादि । अनिष्टकालेरपत्त्यभावप्रकारेण अन्यथा स्तत एव आत्मनैव नियतकालं यत् स्वातन्त्र्यं निर्हेतुकत्वं सूच्यत्
३० दुस्तरं कार्येलक्षणम् परायत्तत्वम् अतिवर्त्तेतं मावाऽमावयोः धौनायत्तत्वात् ।

<sup>(</sup>१) अभावस्य । (२) प्रज्ञाकतो हि ज्यवहितकारणवादी । (३) प्रज्ञाकरः । "गाडसुप्तस्य विज्ञार्ग प्रयोगे पूर्वभेदनाद । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चतम् ॥"-प्र० वार्तिकाळ० पृ० ६७ । (३) जाप्रदि-ज्ञानम् । (५) विज्ञानाद्वीतवादिनः प्रज्ञाकरस्य । (३) जैनादेः । (७) स्वतन्त्रस्वात् ।

20

स्यान्मतम्, पूर्वस्यामानो यचिष इष्टकाळवद् अनिप्टेऽिष काळे समिस्त तथापि अभिमताभावकाळ एव भवित कार्यमिति, तवाइ—अमावस्य च इत्यादि । अन्यस्माद् अमावाद् भिद्यमानोऽभावः कथिकिद्वावः [व]स्य ततो भेदाऽयोगात् इत्यिमप्रायः । कृत एतत् ? इत्य-व्याह—तिईं(निहं)आनन्तर्यम् इत्यादि । निहं]यस्माद् आनन्तर्य कार्योत्पत्तेः प्राग् अनन्तरम् अमावस्य भाव आनन्तर्यम्भावं विशेषयति अन्यस्माद्भावाद् व्यवच्छिन्ति, तुच्छामावस्य ५ विशेषयितुमशक्तेः । एतदिष कृतः १ इत्याह—अर्थ इत्यादि । अर्थस्य जीवादेः स्वभावस्य अन्वयापत्तेः । एतद्षे कृतः १ इत्याह—अर्थ इत्यादि । अर्थस्य जीवादेः स्वभावस्य अन्वयापत्तेः । एतदुक्तं भवित—यदा पूर्वस्य कथिन्वदुत्तराकारेण गमनम् अमावः, तदाऽसी केनिवद् वन्थ्यायुताद्यमाविछ्छते [वं व्यवच्छेचेत्]नान्यदा इति । वदि वा, कार्योत्पत्तेः प्राग् अनन्तरकारणस्य भाव आनन्तर्यं तद्भावं विशेषयति । निहं पूर्वमनन्तर[१६२ख] स्यामावो व सर्वस्य इति । कृतः १ इत्याह—'अर्थ' इत्यादि । पूर्ववद् योज्यम् ।

यदुक्तं सा (शा) न्त महे ण-\*\*''निरुष्यमानं कारणं निरुद्धम्'' इति, तदसारम्; यतो निरुष्यमानं यदि स्वोत्पत्तिसमये, हेतुफल्लयोः समकालता, अन्यवा तु तदेव नास्ति इति किं निरुष्यमानं नाम ? अन्यया अर्थ इत्यादि दोपः । ततः स्थितम्—यथा आक् समये नित्ये कारणे अलातं कार्यं पत्त्वात् स्वयमेव नियतकालं जायमानं [न] तस्ये कार्यं तथा क्षणिकेऽपि स्वसत्ता-काले समस्वेऽतुपजातं पुनस्तथा जायमानं न तस्ये इति ।

नतु च यत् यदा कार्यम् उत्पित्सु तत्त्वोत्पादनात्मकं कारणं नित्यं यदि क्षमक्त्रसङ्कारिकारणमपेक्ष्यते तदेव अनित्यत्वम्, तत्कृतसुष्कारमात्मसात्कृषेठो गत्यन्तराभाषात् । अन्यया कि तैद्पेक्षया अतिप्रसङ्गात् । तदुकम्—#"अपेक्ष्येत परः कार्यस्" [प्र०वा०२।१८०] र्श्तादि । इति चेत्; अत्राह्—हेतोः इत्यादि ।

### [ हेतोरात्मा न भिचेत स्थिरस्य सहकारिभिः । उत्पत्तौ च क्षणिकस्य फलानां विविधात्मनाम् ॥१३॥

सामग्रीवज्ञात् कार्यभेदेऽपि यथाऽक्षेपकारिणां खणिकानां स्त्रमावभेदो न मवति अनाधेयाप्रहेयातिक्षयत्वात् तथैव काळान्तरस्थायिनां क्रमोत्पित्छकार्याविशेपेऽपि स्वभाव-भेदो मा मृत् । कार्यकालः ]

हेतोः कारणस्य उपादानत्वेन अभिमतस्य । किन्भूतस्य १ स्थिरस्यं नित्यस्य आत्मा ३५ स्वस्यं न भिद्येत । कैः १ इत्याह— सहकारिभिः निमित्ताऽसमवायिकारणैः । किसम् सित १ इत्यत्राह—उत्पत्तौ सत्याम् इति । केवाम् १ इत्याह—फलानां विविधात्मनां देशादि-भिन्नस्तमावानाम् । 'सहकारिभिः' इत्येतद् अत्रापि सम्वन्धनीयम् । अतोऽयमर्थो जायते—सहकारिभिः कृत्वा फलानां विविधात्मनागुत्पत्तौ न उपादानोपकारोत्पत्तौ हेतोः आत्मा न भिद्यत इति । यदि पुनर्यं निर्वन्यः [१६३क] सहकारिण उपादानस्य वपकारं कुर्वन्त एव प्रकृतफलानि ३०

<sup>(</sup>१) निव्यस्य । (२) क्षणिकस्य । (३) सहकारिकारणापेक्षयाः। (४) "बदि विद्येत ।किञ्चन । यदिकिन्यकरं वस्तु कि केनचिद्येक्यते॥" इति क्षेपः।

जनयन्ति इति । तत्रेदं चिन्त्यते— रुपकारमुपादानस्य अपरसुपकारसुपकरयन्ताः प्रकृतसुपकारं जनयन्ति, अनुपकल्पयन्तो वा १ प्रथमपश्चे—अपरोपकारकरणेऽपि तदुपादानोपकारकरणित्यनवस्थायाम्, अपरापरोपकारकरण एव रुपयुक्काकीनां सहकारिणां प्रकृतकार्यजन्मिन व्यापारं (रो) [न स्यात्] । द्वितीयपश्चे—रुपकारोपादानस्य रुपकारमकुर्वन्त एव रुपकारं कुर्वन्ति सहकारिणे न कार्योपादानस्य तैमकुर्वतः (न्तः) कार्यमिति किं कृती विभागः १ अस्यैव समर्थनार्थं सौगत-प्रसिद्धं रुप्रान्तमाह—स्विणकस्य च इति । च शब्द इवार्थों निपातानामनेकार्थन्तात् । तदय-प्रश्चं उत्को भवति—यथा क्षणिकस्य रुपादानकारणस्य सहकारिभः औत्सा न भियत तैरैवै फळानां विविधात्मनासुत्यत्तौ तथा प्रकृतस्यापि इति । न हि तैस्यापि निरंशस्य स्वहेतोः उत्पन्नस्य अर्थैः किञ्चत् क्रियते भेव्प्राप्तेः इति ।

१० कारिकां विष्युण्यन्नाह—सामग्रीवशात् इति । सामग्रीवशात् कार्यभेदेऽपि फल्नानात्वेऽपि श्वणिकानां स्वभावस्य स्वरूपस्य भेदो यथा न सवित । कथन्यतानां तेषाम् १ इत्यह—अस्थिकारिणाम् इति अविल्ञन्त्र्यकारिणाम् इत्यर्थः । कुत पतत् १ इत्याह—अनाधेय इत्यति । तिर्येव तेनैव प्रकार्यकारिणाम् इत्यते । तथेव तेनैव प्रकार्यण कालान्तरस्थायिनां नित्यानां क्रमोत्पिरस्य [१६३ख] कार्य(पा)विश्वेवेऽपि स्वमावमेदो । पा भूत् 'सामग्रीवशाव्' इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम् । तद्यशावितीवे (दि वेशावि)भिन्नं कार्यमेव जायते न तेपाम् अतिकायाधानमहाणम् इति मन्यते । कुतस्तिवि क्रमेण कार्यमिति चेत् १ अत्राह—कार्यकाल इत्यादि । विचारितमेतत्— 'यद् यदा कार्यस्तित्पत्यु' इत्यादिनी । तथा अत्राह—कार्यकाल इत्यादि । विचारितमेतत्— 'यद् यदा कार्यसिति कर्मण कार्यमिति चेत् । वत्यहकारिकः तन्त्रिम् स्वर्यादि । वत्यहकारिकः तन्त्रिम् स्वर्यः त्यादानां किमर्थं गृह्यते तत्राऽसमर्थत्वात् १ अन्ययाः प्रागपि ततः कार्यं सहकारिणः समर्थोः जन-वपत्रानं किमर्थं गृह्यते तत्राऽसमर्थत्वात् १ अन्ययाः प्रागपि ततः कार्यं सहकारिणः समर्थोः जन-वपत्र विचानम् । इति कि कृतो विभागः १

तेषामेवे वा तदन्वयञ्यतिरेकानुविधानात् न नित्यञ्यापिनः सन्निधानेऽपि<sup>श</sup> अतिप्रसङ्गात् इति चेत् ; अन्नाह-नित्येख इत्यादि ।

[ नित्यैश्व जातेष्वर्थेषु अन्योऽन्यसहकारिभिः । तेष्वेकत्र समर्थेऽन्ये न निवर्तेरन्नकालिकैः ॥१४॥

२५ यथाकार्यकार्छ स्वमावतः कर्तरि स्वकारणा[त्तयोत्पन्नेषु] तत्करणसमर्थेषु पुन-रागन्तुकेषु परस्पर[उपकारिषु] तत्करणसमर्थेऽन्यतमिसन् सित व व अपरे निवर्तरत् प्रत्येकं तत्करणस्वमावत्वात् खणिकवत् । तदेवं खणिकेतरैकान्तौ नान्योन्यमितश्चयाते । कार्यकारणयोः सहावस्थाने दिधिक्षीरादिषु सहोपलम्भेन अमेदादिप्रसङ्गः इति चेत्, संविदो विभ्रमेतरस्वमावयोः सहमावेऽपि सहोपलम्भादेरमावात् । विश्वप्तेः तदन्यत्रापि ३० कल्ययन् केन वार्यते १ परिणामः । चित्रः

<sup>(</sup>१) डपकारम् । (२) स्वरूपस् । (१) सहकारिमिरेव । (१) क्षणिकस्वापि । (५) स्वसावमेवः प्राप्ते । (६) नित्वानास् । (०) १० १९४ । (८) सहकारिकः सकादात् कार्यनिष्यत्तौ । (९) यसुपावार्ग प्राप्ते । (१) नित्वानास् । (१०) समर्थमपि । (११) सहकारिणामेवः। (१२) तस्य कारणत्वस् । प्राप्ते समर्थम् । (१०) समर्थमपि । (११) सहकारिणामेवः। (१२) तस्य कारणत्वस् ।

चशच्यो भिन्नप्रक्रमः इवार्थः अकालिकैः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टच्यः। ततोऽयमर्थः-जातेषु निष्पाद्येषु । केषु १ अर्थेषु कार्येषु सत्सु । कैः १ इत्याह-नित्यैः इति । किंमूतैः १ इत्याह-अन्योऽन्यसहकारिभिः एककार्ये परस्परसहायैः इत्यर्थः । यदि वा, कचित् कार्ये एकस्य षपादानत्वे अन्येषां तत्सामग्रीपतितानां सहकारित्वम् , तेषाम् उपादानत्वे तस्य सहकारित्वमित्य-न्योऽन्यसहकारिणः तैः इति । किम् १ इत्याह-अन्ये इत्यादि । तेषु अर्थेपु एकत्र एक- ५ सिन् उपादाने सहकारिणि वा कारणे समर्थे व्याप्रियमाणे वा अन्ये सहकारिणः उपादान-पदार्था हेतवो न निचर्त्तेरन् किन्तु सर्वेऽपि तान् क्वर्यन्ति तत्करणैकस्वमावत्वात् । अत्र निदर्श-नमाह-अकालिकै: इति । [१६४ क] यथा अकालिकै: क्षणिकै: अन्योऽन्यसहकारिभिः जन्येष्वर्थे [पु ए]कन्न अन्ये न निवर्त्तेरन् हेतवः तथा प्रकृतेऽपि इति ।

यथा इत्यादिना कारिकां विवृणोति । कार्यकालाऽनतिक्रमेण यथाकार्यकालम् कत्तरि १० करिंमश्चित् जनके सति । कुतः ? इत्याह-स्वमावतः स्वस्वाभाव्यात् । केपु सत्सु ? इत्यत्राह-तृ इत्यादि । अत्रापि 'स्वमावतः' इत्येतद् अपेश्यम् । तत्करणसमर्थेषु यथास्वकालम् विरात्युकार्यकननशक्तेषु । किन्मूतेषु ? इत्याद-स्वकारण इत्यादि । पुनरपि किन्मूतेषु ? इत्याह-पुनः इत्यादि । पूर्वं समर्थे तस्मिन् सत्यिप पुनः पश्चात् आसन्तुकेषु । [पु]नरिप वानेव विशिनष्टि-परस्पर इत्यादिना । वस्मिन् सवि कि जावम् १ इत्याह-'तत्' [इत्यादि । १५ तत् ] इत्यनेन विवक्षितं कार्यं परायुवयते । तत्करणसमर्थे अन्यतमस्मिन् वपादानकारणे सहकारिणि वा सित नवै नैव [अ]परे निवर्त्तरन् । कुवद् (कुत एतत् १) इत्यत्राह-प्रत्येकस् इत्यादि । एकस्य एकस्य तत्करणस्त्रभावत्वादिति भावः । अत्र दृष्टान्वसाह-क्षणिकवदु इति । क्षणिक इव तहत् इति । यथा क्षणिके तत्करणसमर्थे अन्यतमस्मिन् अपरे [न] निवर्तेरन् तथा निल्येऽपि इति ।

यत्युनरत्रोक्तं पैरेण-#"क्षणिकस्य स्वहेतोः स स्वभावः यः सहकारिकारणापेक्षः कार्यजनकः, स न नित्यस्य, तद्भावात्, आकस्मिकत्वे अनियमप्रसङ्गः" इतिः, तदसारम्; कार्योणां नित्यानां वदनिवारणात् । एवमर्थः नोक्वं (मर्थमत्रोक्तं) 'तथेव कालान्त्रस्थायिनाम्' इत्यादि, अन्यथा 'कूटस्थानाम्' इत्यादि ब्र्यात्। [१६४स्व] कूटस्थपक्षेऽपि अर्थ न दोपः नित्यत्वात् तत्त्वभावस्य, अनित्यो हि स्वभावः स्वयमुत्यचमानोऽनियतः स्यात् इति युक्तम्। अतः २५ एवोक्तम्-'यथाकार्यकालम्' इत्यादि ।

प्रकृतं निगमयन्नाह—तदेवम् इत्यादि । तत् तस्माद् एवम् उक्तप्रकारेण क्षणिकेतरैकान्ती क्षणिकाऽक्षणिकैकान्तौ नान्योऽन्यं परस्परम् अतिश्वयाते मेदं छमेते ? क्षणिकवद् अक्षणिकेऽपि अर्थिकियासंभवेन ज्यापकातुर्पैछिवः (व्येः), सत्त्वेन ज्याप्तिसिद्धिः। अथवा, अक्षणिकवत

<sup>(</sup>१) नित्वेऽपि । (२) बीद्धेन । (१) 'सत्त्वसर्थक्रियमा आसम्, सा च क्रमयौगपद्यास्यास् , से च नित्यासिवर्तमाने स्वन्याप्यासर्यक्रियासादाय निवर्तेते, सा च स्वव्यार्थ्य सत्त्वस् इति' व्यापकानुपछ-विधवलात् सरवस्य क्षणिकस्वेत ज्याप्तिः साच्यते । यदा अक्षणिकेऽपि अर्थकिया सिद्धा तदा त सरव-क्षणिकत्वयो. ज्याहि. सिद्धेति भाषः। ब्रष्टव्यस्-पृ० १९० टि० ४ ।

क्षणिकेऽपि तर्दसम्बन्धे न तस्यै तद्व्यापितसिद्धिः इति सन्यते । यत्र उपलव्धिलक्षणप्राप्तं [यत्] नोपलभ्यते तत्र तन्नास्ति यथा प्रदेशनिशेषे घटः, नोपलभ्यते च तथाविधं कारणं कार्ये इति स्वभावातुपछव्धिः । तत्र तदुपछम्मे वा सर्वस्य सर्वत्रोपछम्म इति प्राप्तम् । न चैवम् , ततः प्रदेशिवशेषे घटवत् कारणे कार्यस्य तत्र च कार्रणस्य अनुपछिवधः दृश्यस्य अभाव इति क्षणि-५ कतासिद्धेः न युक्तम्-'तद्वेदम्' इत्यादि, इत्यमिप्रायवतो मतमाशङ्कते कार्य इत्यादि । कार्य-कारणयोः सद्दावस्थाने अभ्युपगम्यमाने । एतदुक्तं मवति-यथा सतः कारणस्य कार्ये अवस्थानं सथा कार्यस्य कारणे इति । [ततः] कि स्यात् ? इत्याह-दिधक्षीरादिषु सहोपलम्भेन 'कार्यकारणयोः' इति सम्बन्धः, अभेदादिप्रसङ्गः । अस्यायमर्थः-यदि कार्यं दध्यादि पूर्व कारणेन श्रीराविना, कारणं श्रीरावि कार्येण दृष्याविना पुनः सहोपछप्रयते तत् 'अस्य हरं १० [१६५क] कारणम्, इत्मस्य कार्यम्' इति यो मेदः तस्य अभावो अभेदः, यदि वा, वहा जैन-सांख्ययोः कारणे कार्यं तत्रं कारणं तादात्म्येन वर्तते तदा कार्यकारणयोः सहावस्थाने पकत्वेन अवस्थाने सति कदाचित् क्षीरादिपु । केन किम् १ इत्याह-सहोपलस्मेन एकत्वेपल-म्भेन अभेदः कार्यमेव कारणमेव वा स्यात् , आदिशब्देन वर्त्तमानत्वादिन्यपदेशाहिपरिष्रहः, तस्य प्रसङ्गः । इत्येषं चेत् ; अस्य उत्तरमाह-संविद् इत्यादि । संविदः तैमिरादिकानस्य गो १५ विश्रमस्त्रमाची द्विचन्द्रायपेक्षया #"तिमिराग्रुश्रमण" [न्यायिक १।६] इत्यादि वचनात् यश्च इत्रस्वभावः स्वरूपापेक्षयाऽविश्रमस्वभावः #"सर्विचत्तचैत्तानाम्" १।१०] इत्याद्यसिधानात् । अथवा, संविद्दो निखिलकस्पनाज्ञानस्य यो विभ्रमः स्वमावो \* ''अभिलापसंसर्ग'' [न्यायवि० १।५] इत्यादिवचनात् यश्च इत्रस्यभावः स व कियतः, तयोः सहुमावेऽपि न केवलम् असहमावे । किम् १ इत्याह-सहोपलम्मादेः इत्यादि । सहोप-२० छम्भः सहदर्शनम् आदिर्यस्य अमेदादेः तस्य अमावात् । न वै क्षिचन्द्रादिह्यानस्य प्रतिभाससमये एव तस्त्वमावीपलम्भोऽस्ति विप्रतिपत्त्यभावेन ततः कस्यचित् कदाचिद्पि कचित् प्रवृत्ता[त्य]-भावप्रसङ्गात् । न चैवम् , ततोऽपि प्रवृत्तिद्शेनाद् अँसत्त्वख्यात्यादिवादमेदामावप्रसङ्गात । एतत् सौत्रान्तिकं प्रति पूर्वोक्तस्य व्यभिचारप्रदर्शनार्यं व्याख्यानम् । तयोः सहभावेऽपि कथ-श्चिरेकत्वम्, भावेऽपि सर्वयैकत्वोपलम्भादेरभावादचोद्यमेतत् इति व्याख्येयम् [१६५स ]।

२५ साम्प्रतं योगाचरं प्रति व्याख्यानं क्रियते—संविदो यो विश्रमस्वमावो भाह्यपाहकसंवेद-नत्रयस्वभावः यश्च इतरस्वभावोऽद्धयसंवित्स्वभावः । तथा चोक्तम्-

#"अविभागोऽपि घुव्ध्यात्मा विपर्यासितव्र्यनैः। ब्राह्मज्ञाहकसंविचिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ मन्त्रांद्युपप्छताश्वाणां यथा मृच्छकलाद्यः। अन्ययैवावमासन्ते तद्रुपरहिता अपि ॥"

प्रिव वाव २।३५४, ५५] इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) अर्थक्रियाचा समावे । (२) सत्त्वस्य । (३) क्षणिकत्वेव स्थापिसिद्धिः । (३) कार्ये । (५) 'सर्वेचित्तचैत्तानाम्' इत्यादिना कस्यनाज्ञानस्यापि स्वरूपसंवेदनं अविश्रमात्मकमेष । (६) यदि ततः प्रवृत्तिनं स्थात्तदा ।

तयोः सहसानेऽपि युगपद्भावेऽपि कथिक्वदेकत्वमावेऽपि वा । किम् १ इत्याह—'सहोप' इत्यादि । पूर्ववद् व्याख्यानम् । तथाहि—तस्यां विश्वमः(म)स्वभावोपङम्भे न इतरस्वभावोपः छम्भः । न हि शुक्छे शङ्के पीततोपङम्भे शुक्छस्वभावोपङम्भः । वतो न युक्तम्—\*"अविभागोऽपि शुद्धयातमा" प्र० वा० २।३५४] इति,

ोऽपि बुद्ध्यात्मा'' [प्र० वा० २।३५४] इति, \*''नान्योऽनुभाष्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः ।

प्राह्मग्राहकवैध्य्यात स्वयं सैवं प्रकाशते ॥" [प० वा० २।३२७] इति च।

वदात्मनः (संविदात्मनः) पुरुपवत् स्वप्नेऽप्यदर्शनात् ततो आन्तिमात्रे व्यवतिष्ठेत । इत्यस्वभावादर्शनेऽपि गतेयं विश्वमवातां इति निर्धभिषेयमेतत्—\*'अवेद्यवेद्काकारा''[प्रव्वाव २।३३०] दैत्यादि । \*'अविभागोऽपि''[प्रव्वाव २।३५४] इत्यादि च । न सक्त वन्त्रम-स्यिवभागेऽवसासने वन्त्रद्वयप्रतिमासकस्पनत् (नं) कोकवाधनात् । प्र झाक रः (र स्य) \*'पूर्व- १० मविभागञ्जद्वयप्रतिमासकस्पनत् । तरप्रष्ठभाविना विकल्पेनं स प्राह्मग्राह्मकसम्वित्तिमेद-वानित्र कक्ष्यते'' इति वचनं [१६६क] निर्विकस्पकेन किव्चित्त कक्ष्यते नाम, इति सः' ध भ की तेंः अभिग्रायमज्ञात्त्वैव मन्यते, तथा तद्भिग्रायाऽभावात्, अन्यया \*'मन्त्राद्यप- प्रताक्षाणाम्'' [प्रव्वाव २।३५५] इत्यादि निदर्शनमप्रेक्षाकारितां तस्य स्वयेत् । निह् नाम सिवन्नमे अक्षविश्रमो निदर्शनम् , ईत्वरादिविश्रमस्य तज्ञातीयस्य भावात् । न वास्य द्विचन्त्राद्- १५ भ्रान्तिरपि इन्द्रियज्ञा इति सिध्यति । शक्यं हि वक्तुम्—प्रथमम् एकेन्द्रदर्शनम् , पुनस्तस्य विकल्पेन द्वित्वाध्यवसाय इति । तथा च वत्या इन्द्रियज्ञत्वं साधयती व भ की तेंः [अकीर्तिः] आयात्। शियमत्र प्रथमपरिच्छेनेऽभिद्वितं प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यस् । ततो यत्किव्चित्रत् ।

पतेन नैयायिकादिरिप जैनं प्रति #"कार्यकारणयोः" इत्यदि वदम् निवारितो , प्रष्टव्यः ।
वधाहि—संविदः संशयिवपर्ययज्ञानस्य यः 'स्थाणुवां पुरुषो वाऽवम्' इति, पुरुषे स्थाणो वा स्थाणु- २०
रिति पुरुषः इति वा विश्वमस्त्रमावः, यश्च 'अयम्' इति धर्मिमान्ने 'इतरस्वमावोऽविश्वमस्त्रमावः वयोः । शेषं पूर्ववत् । मवतु अविरुद्धमेकं ज्ञानमिति चेत्; अन्नाह—विश्वमेः इत्यादि । तृष् अनन्तरोक्तम् अन्यन्नापि अर्थेऽपि समानं कृत्ययन् केन वार्थते । कृत एतत् १ इत्यन्नाह—परिणाम इत्यादि । 'विन्नश्चेनमन्नेव हेतुमाह—चिन्न इत्यादिना ।

यत्पुनः परेणें भावविनाशयोरपि (रवि)नामाचसाधने एकम्-

२५

<sup>(</sup>१) सिवदः ! (२) संवित् ! (३) "यथा आन्तेनिरीह्यते ! विभक्तकशणप्राह्मग्राहकाकारविष्ठवा ॥" हित शेष. ! (४) "विकल्पेन अनुमताद्वुपत्तायमानेन व्यवस्थायते व्यवहारतः ! अनुवर्धनं दर्शनामुरूपो विकल्पः ।"-प्र० वार्तिकाळ० ३।३५७ । (५) प्रश्चाकरः ! (६) वर्मेशीर्तेः ! (७) द्विचन्द्रादिम्रान्तेः ! (८) "नीष्ठद्विचन्द्रादिम्रान्ते हित्रसाव्यपीत्ययम् ॥" किं वैन्त्रियं यदक्षाणां मावामावानुरोधि चेत् । तसुरूपं विक्रियावस्थेत् सैवेयं किं निषिध्यते ॥"-प्र०वा० २।२९०--९६ श्वादिना आन्तेरिन्द्रियत्तं साध्यतः । (९) अविक्रमस्वमावः ! (१०) द्वशन्त्रसाहितत् । (११) "कहेतुत्वाहिनाशस्य स्वमावानुत्रनिन्नता । न हि विनक्षरं तकावे हेतुमपेक्षते स्वहेतोरेन विनक्ष्वाणां मावात् ।"-प्र० वा० स्० ए० ३६० । "विनार्धं प्रति सर्वेपानमपेक्षतवा स्थितेः ।"-सर्वत्रैवानपेक्षास्य विवाधे वन्त्रस्वोऽन्त्रकाः । सर्वया नाशहेत्नां तत्राव्विन्त्रस्वतः ॥"-सर्वर्ते इक्षे० ३५३, ३५० ।

ų

### \*''विनाशनियतो भावः तं 'प्रत्यन्यानपेक्षणात्। तद्धेत्नामसामध्यात्'' इतिः

तदेतदन्यत्रापि समानमिति तत्साघनमिति दशैयन्नाह— 'उत्पादस्थिति मङ्गानाम्' इत्यादि ।

#### [ उत्पादस्थितिमङ्गानां स्वभावादनुषन्धिता । तद्धेतृनामसामध्यीदतस्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥१५॥

यथैव हि भावस्य विनाशहेतुः स्वमावभूतस्य विनाशं न करोति कृतस्य करणा-भावात् । नापि परभृतं करोति, तस्य करणेऽपि प्रागिव तद्वस्थस्य तथोपलम्भादिप्रस-ङ्गात् । सम्यन्धासिद्धेः अस्येति च्यपदेशोऽपि मा भृत् । न च व्यतिरिक्तो घटादेविनाशो १० नाम । सचपि तादात्मानमखण्डयन् तद्वस्थमेव स्थगयित यतो न दृश्येत । तद्यं विना-शहेतुः तद्ततिक्रयाविकलः कथमपेक्ष्यः यतः कादाचित्को विनाशः स्यात् ?]

प्रागसत आत्मलाभः क्यानः, सतः पुनरमानो [१६६ख] मङ्गः पूर्वस्य द्वितीयादिष्ठणे, अवस्थानं स्थितिः इति एतेपां स्वभावात् स्वरूपेण हेतुमूतेन अनुष्वन्धिता अविनामाविता। कृत एतत् १ इत्यत्राह—हे(लद्धे)तृनाम् इत्यादि । तेषाम् क्यावस्थितिमङ्गानां थे हेतवः तेषाम् १५ असामध्यात् , 'क्यादस्थितिमङ्गेपु' इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। अतः अस्मात् न्यायात् तस्यं जीवादिस्यरूपं त्रयात्मकम् क्यादिस्थितिमङ्गात्मकम् ।

सहष्टान्तं कारिकार्थं दर्शयन्नाह—येथैव हि इत्यदि । यथैव येनैव प्रकारेण, हिः इति वितर्के मानस्य घटादेविनाशहेतुः शहरादिः स्वभानभूव (तं) स्यात्म (स्वात्म)भूतं 'भावस्य' इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्, विनाशम् अभावं न करोति । क्कत एतत् १ इत्यन्नाह—कृतस्य २० इत्यादि । कृतस्य स्वकारणात् निष्पन्नस्य भावस्य करणामावाद् भावस्य स्वभावभूतिनाश- करणामाव एव कृतः स्यात् , तस्य च स्वहेतोः उत्यन्ते करणमिति मन्यते । अस्वमावभूतं तर्हि करोति, इत्याह—नापि इत्यादि । प्रभृतम् अर्थान्तरभूतं नापि करोति तस्य परमृतस्य विनाशस्य करणोऽपि न करणे (नाकरणे) प्रागिव तद्वस्थस्य पूर्वावस्थाऽविचितस्य मावस्य तथा पूर्ववद् उपलम्मादिशसङ्गात् । आदिशब्देन अर्थिकयादिशसङ्गात् इति गृह्यते । इपणा-

न्तरं दर्शयन्नाह—सम्बन्ध इत्यादि । सम्बन्धस्य पारतन्त्र्यस्य असिद्धेः कारणाद् अस्य घटादे-विंताहा इत्येवं व्यपदेशोऽपि, अभिधानमपि न केवलम् अनन्तर एव दोप इति अपिशव्यः,

मा भृत्।

नतु किमुच्यते [१६७क] सम्बन्धासिद्धिः (द्धेः) इति, यावता विशेषणीभावो भावाभा-वयोः सम्बन्धः सिद्ध इति चेत्, न, अत्र अनवस्थितेः प्रतिपावनात् । मामूत् तयोः सम्बन्धो ५ व्यपदेशो वा तथापि न दोषः, सम्बन्धरहितस्य अम्बुपगमात् इत्येके, तदपि न मुन्दरम् , साक्षात् परस्परया वा तस्य इन्द्रियेण असम्बन्धो न, अम्हणप्रसङ्गात् । तथापि म्रहणे रूपादेः तेनै सम्बन्धकरुपनमनर्थकम् ।

स्यान्मतम्—असावेन तस्य स्थगनात् तथोपळम्भाद्यमावाद्युक्तस्य (कं'त्स्य) क्राणेऽपि' इत्यादि। तत्रोत्तरमाह—नच इत्यादि। नच नैव व्यतिरिक्तो घटादेः अर्थोन्तरभूतो विनाक्षो नाम । १० स्फुटार्थे नाम शव्यः, तद्यादकप्रमाणाभावेन असावात् । दूपणान्तरमाह—तदात्मानम् इत्यादि। अस्यायमर्थः—सन्नापे तदात्मानं तस्य टश्यस्य घटादेः आत्मानं स्थभावम् अखुण्डयन् अविनाक्ष-यन् तद्वस्थमेव तदात्मानं स्थग्यति, न च यतः स्थगनात् न दश्येत । सता दि स्वविपयक्षान-अननत्योग्येन अवश्यं तत्कर्तव्यमिति मन्यते । तदात्मखण्डने स एव दोषोऽनवस्थां च ।

प्रकृतं निगमयन्ताह—तद्यस् इत्यावि । यत यवं तत् तस्माद् अयं छोके प्रतीयमानो १५ विनाश्चहेतुः सुद्रपदिः । तद्तत्कियाविकलो घट[स्वभावा]स्वभाविनाशकरणविकछः कथं नैय अपेक्यो 'विनाशकार्ये' इत्युपचारस्तो (पस्कारः, यतः) अपेणात् कादाचित्को मावस्य विनाशः स्यात् । यत इति वा आक्षेपे, नैव स्यात् , नित्यः स्यात् इत्यर्थः ।

अत्रैव दूषणान्तरमाह-विनाशो यद्यमाव[ः]स्यात् इत्यादिना ।

[ विनाशो यद्यभावः स्यात् कियामतिषेषाञ्च[चेत्] । भावं न करोतीति केनापेक्ष्येत तत्कचित् ॥१६॥

२०

ततः स्वमावनयरोऽर्थः सिद्धः, तथैव मावस्य उत्पादहेतुरिकिञ्चित्करः कृतस्य उत्पादने प्रयोजनामावात् । तत एवामावस्यापि स्वतः सिद्धत्वात् । प्रागमावं मावी-कुर्वन्तुत्पादहेतुश्वेत् ; प्रागमावममावीकुर्वन् विनाशहेतुः किलाजुमन्यते ? यदि पुनर्मावस्य प्रष्वंसामावोऽपि स्वत एव अभावान्तरवत् स्वहेतोरेच अमावत्वात् , तथैव भावस्य २५ स्थितिरिप । यथा च स्वयमजुत्पित्सोः उत्पादहेतुः स्थास्नोः स्थितिहेतुरिति उत्पादस्थिति-हेतुरिति उत्पादस्थिति-हेतुरिति। हित्ति हित्ति। हित्ति हित्ति स्वति। हित्ति स्वति स्वति। हित्ति स्वति। हित्ति स्वति। हित्ति स्वति। हित्ति स्वति। हित्ति। स्वति। स्

विनादाः यद्यभावः प्रसन्यप्रतिपेघरूपा [१६७ख] सावनिवृत्तिः यदि तर्हि अभावं ३०

<sup>(</sup>१) पूर्ववद्वपक्रमादिप्रसङ्गरुष्ठाः। (२) भाषामावयोः। (३) इन्द्रियेण सह । (४) आत्मखण्डनं भिक्षमभिन्नं चा क्रियते इत्यादि । (५) भिक्षाभिन्नचिनाशकृत्यरहितः।

सुद्ग रादिः करोति इत्येवं 'मावं न करोति' इति हेवोः क्रियाप्रतिषेधात्' घटादेः करणः निराकरणात् अकिञ्चित्करत्वं विनाशहेवोः, क्रियाप्रतिषेधरूपत्वात् प्रसन्यप्रतिषेधस्य इति [तत्] तस्मात् केन अपेक्ष्येत न केनचित् क्रचित् कार्ये इत्यर्थः ।

वपसंहरज्ञाह—तत इत्यादि । यत एवं ततः स्वभावतो नश्चरोऽर्थः सिद्धः । तथा व ५ प्रयोगेः—यो यं प्रति अन्यानपेक्षः स तत्त्वभावनियतः यथा अन्त्या कारणसामग्री सकार्योत्याद्वं प्रति अनपेक्षा तत्त्वभावनियता, विनाशं प्रति अन्यानपेक्षश्च भावः इति । एवं दृष्टान्तं व्याख्याय दार्ष्टान्तिकं विदृण्वज्ञाह—तथ्येव इत्यादि । तथ्येव तेनैव प्रकारेण भावस्य घटादेः उत्पाददेतुः अकिञ्चित्करः । कुत एतदिति चेत् १ अज्ञाह—'कृतस्य उत्पादन' इत्यादि । इदमत्र तात्यवैम्— यथा विनाशोऽभाव इति भाववतो भेदिनचारमहैति तथा उत्पादोऽपि तदिवशेपादिति । तथाहि— १० यदि सत एव स्वभावभृत उत्पादः क्रियते, तर्हि स एव क्रियते इति कृतस्य उत्पादने प्रयो-जनाभावात् हेतुस्वभाववदिति । एतेन स्वभावभूतोऽपि चिन्तितः । न सञ्च सतो घटस्य अर्था-न्तरभूतोऽपि सैंः क्रियसाणः कञ्चन अर्थं प्रकाति ।

स्यान्मतम्—अस्य विकल्पद्वयस्य निराळन्वनत्वात् नातः प्रकृतसिद्धिरिति चेत्, क्षत्राह्— तत् एव इत्यादि । तत् एव क्षनन्तरविकल्पभेदादेव नान्यतोऽभावस्यापि न केवळ्युत्पादस्य १५ स्वभावतः सिद्धत्वाद् 'उत्पादहेतुः अकिश्चित्करः' इति सन्वन्धः । अस्य [१६८६] विकल्पद्वयस्य निराळन्वनत्वे सौगतस्य इष्टाऽसिद्धिरिति सन्यते ।

परमतमाशक्कते—प्राग्नमावम् इत्यादिना । अथ कोऽयं प्रागमाको नाम १ वत्यत्तेः पूर्वममाव इति चेत्, स सृत्यिण्डादृन्यः, स एव वा स्यात् १ प्रथमपक्षे नैयायिकादेः तन्मतं न सौगतस्येति तन्मतानिमज्ञानात् । न च तुच्छममावं कश्चिद् भावीकरोति वन्ध्यासुतादेरिप तैत्करणप्रसङ्गातः, र भावीपादानकरूपनावैफरूयप्रसङ्गार्व । तन्नाद्यः पक्षः । द्वितीयेऽपि पक्षे 'सृत्यिण्ड एव प्रागमावः, तं भावीकुर्वन्' इत्युक्तम् , तैस्य पूर्वमेव सतः तद्योगात् । अथ तं व्यामावात्मकं भावीकुर्वन् इत्ययमर्थो विवश्चितः, सोऽपि न युक्तः, तैतो घटस्य मिन्नस्य भावात् व्यपदेशादिमेदात् । तन्न द्वितीयोऽपि युक्तः । यद्प्यत्रोत्तरम्—'प्रागमावम्' इत्यादि । तत्रापि चिन्त्यते—किमिदं प्राग्माव-मिति १ यदि विनाशात् पूर्वकाळमावी घटः प्राग(ग्)भावः तमिति, तद्दि बौदस्य न कश्चित् स्थ तुच्छो विनाश इति कस्य ततः प्राग् अन्यदा वा भावः १ व खळु बन्ध्यासुतात् प्राक् किश्चद् भवति । तत्र एव 'विन्त अमावीकुर्वन्' इत्ययुक्तम्; अमावस्य ततो "व्यतिरेकाव्यतिरेकायेयो-कदोषात् । अथ "तम् अमावीकुर्वन् कपाळीकुर्वन्' इत्युक्यते; तद्सारम्; तस्यैव कपाळमावः योगात्, घटनाशे कपाळमावायोगात्, ततो यत्विकश्चित्विति ।

(१) "अय क्रियानिपेषोऽणं आवं नैव करोति हि। तथाप्यहेत्वता सिद्धा कर्तुहें तुत्वहानितः ॥"
-तत्त्वसं० इको० १६६। (२) "यद्भावं प्रति चन्नैव हेत्वन्तरमपेक्षते। तत्तव नियतं होयं स्वहेतुम्यस्तयोदयात् ॥ निर्निवन्धा हि सामग्री स्वकार्योत्पादने यथा। विनार्धं प्रति सर्वेऽपि निरपेक्षात्र जन्मिनः॥"-तत्वसं०
हको० ३५४-५५। (३) स्वकार्योत्पादनस्वभावनियता। (४) उत्पादः। (५) सद्भावकरणप्रसङ्गात्। (६)
अभावादेव सर्वकार्योत्पत्तेः। (७) सृत्यिण्डस्य। (४) सृत्यिण्डस् । (१०) प्राग्थावस्।
(११) सिन्नामिन्नपक्षयोः। (१२) मावस्।

#"भेदज्ञानात् प्रतीयेते प्रादुर्भावात्ययौ यदि ।

अमेदज्ञानतः सिद्धा निरंशे न (स्थितिरंशेन) केनचित्।।" [न्यायि० इछो० ११४]

छत एव न स्वरूपासिद्धो हेतुः प्रत्यक्षादिवाधितो वा पक्षः । अनेन [१६९क] पूर्वस्य
हेतोविंग्रहत्विमित्यं कथयित—तत्र यहुकं प्राग्मायम् इत्यादि ; तन्युक्तम् ; यतो नञ्चरं चेत्
वनमाविक्ववंत् विनाशहेतुः कि तेन १ स्थयमेव नाशात् । विपरीतं चेत् ; तद्ग्गक्यम् । निष्ठ
अनश्चरं तं किञ्चद् अभाविक्तपुं समर्थ इति चेत् , अन्नाह—यथा च इत्यादि । यथा इति २०
षचनाद् अनुक्तमपि 'तथा' इति गम्यते । तथा स्वयम् आत्मनोऽपि अनुिपत्सोञ्च पुनः
उत्पादहेतुः 'अिकिञ्चित्करः' इति सम्बन्धः । प्रथमस्य [स्व]यम् उत्पत्तरम्यस्य श्वाविपाणचत् कारणसिन्नधानेऽपि अनुत्पचेरिति भावः । एवं स्थिताविष दर्भयति स्थास्नोः इत्यादिना ।
स्थितिहेतुः अिकिञ्चत्कर इत्येवं सर्वं समानम् । अनेनेव तदर्शयित—उत्पादस्थितिभङ्गान्
प्रति अनपेक्षत्वं माचस्य सिद्धं तत्स्वमावापेक्षणात् इति विह (तद्विद्ध)नागेऽपि । 'यदि पुनः २०
तं प्रति नापेश्रं तत्स्यमावस्य सर्वदा सिन्नधानात्' इत्युच्यते तथा प्रतितेः ; तदित्तरत्र समानमिति ।
तथा च---

#"विरुद्धान्यभिचारी स्थात् सर्वो हेतुः परोदितः । समत्वात् परपञ्चेऽपि यद्वा स्थात् कल्पितः स्वयम् ॥"

<sup>(</sup>१) ए० १९८। (२) श्रन्यः कारणसमूह । (३) "तथैव स्थिति प्रत्यनपेशं स्थास्त्र तदेवोरिक-न्वितकरत्वात् , तद्व्यतिरिकाञ्यविरिकाञरणादित्यादि सर्वं समानम्।"-अष्टरा० अष्टम० ए० १८५-८६ । (४) स्थितिरूपस्य घर्मिणोऽसिद्धिः । (५) अदेवत् । (६) अमेटस्यापि । (७) आवम् । (८) विनाराहेतना ।

<sup>(</sup>९) अगइवरस्वभावम् ।

नतु च उत्पादस्य श्रद्देतुकत्वे नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा । तदुक्तम्-\*''नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् । अपेक्षातो हि मावानां कादाचितकत्वसंमवात् ॥'' [प्र॰वा॰ ३।३४]

इति चेत् ; अत्राह—कांश्चित् द्रव्य इत्यादि । कांश्चिद् विविधतान् द्रव्यक्षेत्रकाल-५ स्वभाव[विशेपान् ] विशेषशब्दः प्रत्येकं द्रव्यादिमिः सम्बन्धनीयम्(नीयः), परिहृत्य । का (क) ? अन्यत्र अभिमतकाळादौ भवन् जायमानः वाशव्दो भिन्न[१६९ख] प्रक्रम इवार्यः 'उत्पाद' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तत उत्पाद् इव विनाशः तद्पेक्षो अन्यद्रव्यापेक्षः तद्धेतुः द्रव्यादिहेतुको युक्येत्। कुत्, एतत् १ इत्यत्राह—प्रतीति(ते)रिवरोधात् । अथवा. यथानिवेशमेव वा शब्दो व्याख्येयः । विनाशवद् उत्पादोऽपि स्वत एव इति स्वभाववादिनं प्रति 'कांश्चिद्' १० इत्यादेः अपन्यासात् । अत्र 'च' इति समुच्यये । श्चे पूर्ववत् ।

एवं सत्यिष दृष्टान्ते व्याप्तिमदृणाभावात् क्षणक्षयादौ सर्वहेतूनां गमकत्वं प्रतिपाय संप्रति दृष्टान्ताभावात्तत्त्रतिपादयज्ञाह—जीवच्छरीर इत्यादि ।

यदि वा, बदुक्तम् अ र्च टे न-क्क'सत्त्वादेः अन्वयामावेऽपि व्यापकातुपरुष्धेः विपश्चव्यतिरेकाद् गमकत्वम्' इति , तत्र इतं निषेष(धम्) वपसंहरजाह-जीवच्छरीर १५ इत्यादि ।

[ जीवच्छरीरे प्राणादिर्यथाऽहेतुर्निरम्बयात् । तथा सर्वः सत्त्वादिरहेतुः क्षणिके क्षवित् ॥१७॥

पत्तंविपक्षास्यां सर्वस्य संग्रहात् यथा जीवच्छरीरे प्राणादिरनन्ययः तथा क्षणिक त्वेऽपि सत्त्वकृतकत्वादिरिति । न हि श्रणिकत्वेतरास्यां तृतीया राधिरस्ति यत्र हेतुर्वर्तते २० शब्देऽपि तथाऽनिक्चयात् । अपरापरताच्वादिचक्षुरादितैलादिव्यापारसाफल्याच्छन्दाः दीनामपरापरस्वभावसिद्धेः श्वणिकत्वविनिक्त्त्रयः, तत एव अनित्यतामात्रं साध्यं क्षचित् सिद्धम्, तत्रैव तद्व्यापारस्य साफल्यात् ।]

जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिः हेतुः यथा येन प्रकारेण अहेतुः । छुतः १ इत्याह-निरन्वयात् साधम्येदृष्टान्तामानात् । तथा सर्वः श्रुँद्वाशुद्धस्वमानः सत्त्वादिः । तिरन्वयादहेतुः क्षणिके क्वचित् करिंगिधात् शब्दानौ साध्ये क्षणिकत्वे वा कवित् साध्ये । अथवा, जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिः हेतुः निरन्वयाद् अन्वयामानं प्राप्य योऽसी उक्तः स यथा येन व्यतिरेकामानप्रकारेण सत्त्वादिरहेतुः । श्रेषं पूर्ववत् ।

कारिकां विवृण्वज्ञाह—पश्च इत्यादि । जीवच्छरीरं सर्वं पश्चः, घटादिः विपश्चः, ताभ्यां सर्वस्य वेतनेतरजातस्य संग्रहात् यथा जीवच्छरीर(रे)प्राणादिः अनन्वयः साधर्म्यटेष्टान्तरिदः तथा श्वणिकत्वे साध्ये, अपिशच्दो मिन्नप्रक्रमः 'सत्त्वकृतकृत्वादिः' इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टच्यः । यदि वा, यथास्थानमेव श्वपिशच्दोऽस्तु । तत्रायमर्थः—श्वणिकत्वे अपिशच्दाद् अञ्चणिकत्वेऽपि इति । निहं तत्रापि सपक्षोऽस्ति, अनन्त्रयः इत्यपेक्षा । कृतः १ इत्यग्रह—निहं ५ इत्यादि । [िहं] यस्मात् न व्याप्तिसाधने सत्त्वादेः श्वणिकतरत्वाभ्याम् अविनामावसिद्धौ वृतीया राशिरस्ति सपक्षामिधाना प्रतिरत्र तद्रासौ (अस्ति यत्र तद्राशो) हेतुः सत्त्वादिः वर्तेत । शव्दादिः सतीया राशिरस्ति इति वेत्, अत्राह—श्वद्ध इत्यादि । अपिशच्दात् न केवछं विवादगोचरे वस्तुनि इति तथा श्वणिकत्वप्रकारेण अनिश्चयात् सत्त्वादेः इति । न च तथाऽनिश्चित-सत्त्वं वस्तु निदर्शनम् , इतरथा साध्यमपि स्यादिवशेषात् । यदा पुनः शब्द एव क्षणिक[ः] १० साध्यः तदा शब्दस्य सुद्धादिभः सह वपादानं तेनं तेपें समानताप्रतिपादनार्थम् ।

अत्रापरः प्राह्—अपरापरतास्वादि-चक्कुरादि-तैलादिव्यापारसाफ्रस्यात् शब्दादीनास् अपरापरस्वभावसिद्धिः(द्वः) क्षणिकत्वविनिश्चयः; तदसारमिति दर्शयकाह्—तत् एव इत्यादि । यत एव अपरः तैद्वयापारः अपरापरश्च्दादिस्थावमन्तरेण अनुपपन्नो वेफस्यात्, तत् एव अनित्यतामात्रं परिणामिनित्यत्वं साध्यं क्षचित् सौगतस्य तत्रैव तद्वयापारस्य चक्कविधिना १५ साफ्रस्यात् । पतदुक्तं भवति—ततो न्यायात् शब्दादौ परिणामाऽनित्यत्वं सिद्धं तिन्नदर्शनमुच्यते नान्यत्र सिद्धसाधनात्, तथा व दृष्टान्ताभावाचदसाध्यमुक्तम् । [१७० ख] पत्रकोक्तमिति किमनेनेति चेत्, न, अन्यथा अभिप्रायात् । यदुक्तं प्र क्षा क रे ण—#"श्वणिकत्वे साध्ये न दृष्टान्तामावो नीलादेः सर्वस्य, तत्र यद्य(द)वभासते तत्त्यथैव परमार्थसद्व्यवद्वारावतारि यथा नीलं नीलतयाऽवभासनं तथिव तदवतारि, सर्वभवभासते च श्वणिकत्वा ।" इति, २० तत्र पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनं देतोश्च असिद्धत्वमनेन कथ्यते । अथवा, श्वणिकत्वात् नीलादेरच्यतिरेके तंद्वत् तत्यापि स्वभावविभक्षं इति दृष्टान्तस्य साध्यसाधनोमथवैकत्यम् । तत्र तदनभ्युपगमे क देतोः वपसंदार इति प्रदर्शयते ।

स्थान्मतम्—साँगतस्य दानादिचेतांस्थेव पुण्यपापन्यपदेशभाखि, तेषां च स्वसंवेदनाध्यक्ष-विपयत्वात् न [स्व]माविध्रकर्षे इति साधनविकळता दृष्टान्तस्येति, तद्शिक्षितामिधानम्, यतः २५ ततः काळान्तरे फळाऽसिद्धेः, तदन्याभ्युपगमस्य अवद्यंमावात् । अथ मतम्—स्वभावविप्रकर्पेऽपि पुण्यपापयोः सर्वेरपि वादिमिः साधनात्, साध्यविकळता दृष्टान्तस्येति, तद्नुपपन्नम्, प्रक्रमाऽप-रिक्वानात् । ततः तद्साध्य : साधनात् । साध्यं त् उक्तमेव ।

साम्प्रतं हेतोविंग्द्धत्वात् न तत् साध्यम्, इत्याह-अनिष्टसिद्धेः।

<sup>(</sup>१) शब्देन । (२) ब्रद्भ्यादीनास् । (३) सम्बादिन्यापारः । (४) क्षणिकत्वचस् । (५) बीकादेरिप ।

## [ अनिष्टसिद्धेः पारार्थ्य यथाऽनिष्टं प्रसाधयेत्'। संहतत्वं तथा सत्त्वं राज्द[क्षणिकतान्वयि] ॥१८॥

परार्थाश्रश्रादयः निह विपक्ष एव निर्णयात् कृतकत्वस्य । \*"यद् यद्भानं प्रति अन्यान्यपेत्तं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यजननं प्रति" इति परस्य ' चोदितचोद्यमेतत् । तथा चेत् ; मानः कालान्तरस्थानोत्पादं प्रत्यंनपेत्तणात् तद्भावनियतः सिष्येत् नान्यथा । सतोऽर्थस्य पुनः उत्तरकालं स्थितौ किमपेक्षणीय स्यात् यतः कादा-चित्को स्थितिः स्यात्, तथा पुनकृत्पित्सोकृत्पत्तौ न किञ्चिदपेक्षणीयमिति समानम् । यदि पुनः भावः स्थास्तुकृत्पत्सुवी न भवेत् न कदाचिदपि तिष्ठेदुत्पद्येत वा खपुष्पवत्। निह तश्चवरत्यमेव साध्यतीति समझसम् अन्यत्राप्यविश्चेषात् । तदिमेऽर्थाः स्वरसत एवोत्तरीः भवन्तो यथायोगं परस्परोपकारमितश्चयाधानमात्मसात्कुर्वन्ति । कस्यचित् क्वतिश्चिद्वनाशे परोऽन्य एव जायते । नतु निरन्वयनिष्ठ्चत्तै कस्य कारणाहिता कार्योत्पत्तिः ?]

अनिष्टस्य परिणामाऽनित्यत्वस्य सिद्धेः तत्रैव सर्वहेत्नां वर्शनान तत्वाध्यमिति 'वैक-स्याच साधनस्य' इति शेषः, यद्यं तत्प्रयुक्तं तस्य असाधनात अनिष्टसिद्धं समर्थयते पारा-धर्यम् इत्यादिना । नक्षुरादीनां संबन्धि संहतत्वं कर्षे प्रसाधयेत् यथा येन [१७१क] १५ तत्रैव दर्शनप्रकारेण । किम् १ इत्याह—पाराध्यम् । किम्मूतम् १ अनिष्टम् तेषामेवे सांख्येन संहतं तत् साधयितुम् इष्टं संहतं प्रसाधयेत् । एवं परप्रसिद्धं निवर्शनं प्रतिपाध वार्ष्टीन्तकं प्रतिपादयित तथा सन्त्वं छुद्धेतररूपम् 'अनिष्टं प्रसाधयेत्' इति सन्वन्धः । किमूतं सन्त्वम् १ इत्याह—दादद् इत्यादि ।

कारिकार्यं प्रकटयति—परार्थाश्चश्चराद्यः इत्यादिना । इत यतत् ? इत्याह—नहि २० इत्यादि । विपक्ष एव परिणाम एव निर्णयात् इतकत्वस्य इति । नतु यद्यपि इतकत्वस्य तैत्रैव निर्णयः तथापि न तेन तद्व्याप्तिः अनुमानेन "तहिपरीतव्याप्तिप्रसाधनादिति परः । तदेव दर्शयन्ताह—यद् यद्भावम् इत्यादि । नतु पूर्वम् 'उत्त्पादस्थिति मङ्गानाम्' इत्यादिना सर्वमेत- दुक्तम्', इति किमर्थ पुनरपि उच्यते इति नेत् ? सत्यमुक्तम् , किन्तु पूर्व विनाशे अविमव ('अयमेव') स्वतन्त्रो हेतुः, अधुना अनेन इतकत्वादेः नाशित्वेन अविनामावः साध्यत इति विमागः । यद्य 'विपक्ष एव निर्णयात्' इत्यस्य हेतोभक्तेनैव परप्रधनासिद्ध तामुद्धानैव (हेतोर्थ- तेनैव परं प्रत्यसिद्धता उद्घाविता') वां परिहरित परस्य चोदितचोद्यमेतत् इति विभानार्थ (निदर्शनार्थम्) । यद्वस्तु यस्य मावो यद्मावः तं प्रति अनपेक्षं तद्वस्तु तद्भावनियतं हितीयेन तच्छव्देन यदुक्तं तस्य परामशेः । अत्र दृष्टान्तमाह—यथा इत्यादिकम् । अन्त्या चासौ कारण- सामग्री च इति तत्सामग्री स्वकार्यजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्भावनियतैव स्वकार्यजननं सामग्री च इति तत्सामग्री स्वकार्यजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्भावनियतैव स्वकार्यजननं सामग्री च इति तत्सामग्री स्वकार्यजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्भावनियतैव स्वकार्यजननं सामग्री च इति तत्सामग्री स्वकार्यजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्भावनियतैव स्वकार्यजननं सामग्री स्वकार्यजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्भावनियतैव स्वकार्यजननं सामग्री स्वकार्यजननं स्वतं स्वतं

<sup>(1) &</sup>quot;यथा परार्थाह्वश्चरादयः संघातत्वात् श्वयसस्वाधङ्गवदिति । तदिष्टासंहतपाराष्ट्रीवेपर्ययः , साधनाद् विरुद्धः ।"-न्यायवि॰ १।८७, ८८ । (२) चश्चरादीवास् । (३) विपक्ष एव । (४) पक्ष एव । (५) पुरु २०२ । (६) तद्भावं प्रत्यन्यानपेक्षत्वादिति ।

भावनियतैव । पक्षधर्मोपसंहारमाह—त्या इत्यादि । सुगमम् । चेच्छव्दः [१७१ख] परा-भिन्नायद्योतकः । अत्रोत्तरमाह—भाव इत्यादि । भाव इत्येतदुपछक्षणं तेन इतक इत्येतदिप गृह्यते । कालान्तरस्थान (नं) च उत्पाद्यं वौ प्रति अनपेक्षणात् तद्भावनियतः कालान्तर-स्थानोत्पादमावनियतः सिध्येत् । अस्याऽनम्युपगमे दूषणमाह—नान्यथा अतो हेतोर्विनश्व-राभावः सिध्येत् व्यभिचारित्वात् हेतोरिति मन्यते । एतदनेन दर्शयति—यथा क्षणिकत्वे सत्त्वा- ५ दिविषद्धः विषक्ष एव निश्चयात् , तथा अन्येन तस्य अविनामावसाधकोऽप्यनपेक्षणादिति हेतुः तत्रेष विनश्चयाविशेषादिति ।

स्यान्मतम्-'कालान्तरस्थानोत्पादौ प्रति अनपेक्षणात्' इत्यसिद्धम्, बद्धावनियतत्वे तौ प्रति सापेक्षत्वाद् भावस्य इति । तत्रोत्तरमाह—सतोऽर्श्यस्य इत्यादि । सतो विद्यमानस्य अर्थ-क्रियाकारिणो भावस्य पुनः इति विवकें उत्तरकालम् वत्यत्तेः स्थितौ किमपेक्षणीयं स्यात् १० न किञ्चिद्तत्यर्थः । सतोऽर्थस्य स्वभावभृताया अन्यस्या व केनचित् करणे विनाशे च दोवात्, यवमर्थं च सतोऽर्थस्य इत्युक्तम्, यतः अपेक्षणीयात् कादाचित्की स्थितिः स्यात् तथा वेनैव प्रकारेण पुनः उत्पित्सोर्भावस्य उत्पत्तौ न किञ्चदयेक्षणीयम् यत्तोऽपेक्षणीयात् कादाचित्वो (वित्को)त्पत्तिः स्यादिति । 'यतः' इत्याचनुवृत्तः। इत्येवं समानं विनाशवन्त्वाप्यतदत्तप्येतदित्त (वदन्यत्राप्येतदित्त) इति मन्यते ।

नन्यस्य अपेक्षणीयस्याभावेऽपि स्थास्तु-उत्पित्सु-स्वभावापेक्षणात् , अस्य च सर्वदाऽसिनि-षानाविसद्धो [१७२ क] हेतुः इति चेत् , अत्राह—यदि पुनः इत्यादि । भावो जीवादिः स्थास्तुः उत्पित्सु वति (र्वा न) भवेत् न कदाचिद्षि तिष्ठेद् उत्पद्येत् वा खपुष्पवत् इति । विष्ठति उत्पद्यते च ततः "तत्स्वभाव इति । नतु तद्भावं प्रति अनपेक्षत्वं नश्वरत्यमेव साधयति प्रत्यक्षाविषाधाऽभावात् न स्थित्युत्पित्तस्यभावं "विपर्ययादिति चेत् , अत्राह—निहं इत्यादि । हिः २० यस्भात् तद्भावं प्रति अनपेक्षत्वं नश्चरत्वमेव <sup>क</sup>नान्यत् साधयति इति न समञ्जसम् अपपन्नम् । इत्य एतत् १ इत्यत्राह—अन्यत्रापि । "आपायसाध्येऽपि अविश्चेपाद् विश्चेपाभावात् ; तत्रापि प्रत्यक्षादिवाधाऽभावादिति सन्यते ।

वपसंद्वारम्यानेन परकीयस्य हेतोरसिद्धतां क्य्येयन्नाह—तत् इत्यादि । यत एवं तत् तस्मात् इमे प्रत्यक्षतः प्रतीयमाना अर्था जीवादयः स्वरसत एव [स्व] भावत एव उत्तरी- २५ भवन्तः "पूर्वोकारपरित्यागाऽजहद्वष्ट्वतोचराकारं गच्छन्तः आत्मसात्कुर्वन्ति इति युक्तम् । किम् १ इत्याह—अतिक्षयाधानं योग्यतास्थापनम् । कथम् १ इत्याह—यथायोगमिति ज्त्यादिवनाशसद्दकारिकारणसंवन्चो योगः तस्य अनिविक्रमेण । कथंभूतम् १ इत्याह—परस्परो-पकारम् इति । परस्परोण सद्दकारिणा उपादानस्य अनेनं सद्दकारिण उपकारो यस्मिन् येन इति

<sup>(</sup>१) कथन्यिन्नित्ये । (२) विषक्ष एव । (३) खिरतेः । (३) उत्पत्तिस्थितिस्वमावः । (५) वाधास-ज्ञावात् । (६) उत्पत्तिस्थितिस्वमावस् । (०)ज्ञापार्थं यत् साध्यम् उत्पत्तिस्थितिस्वमावस्य र्वसित् । (८) प्रवाकारपरित्याताः उत्तराकारस्वीकारश्च परस्परस् सनहद्वृतः.-ब्रीव्यस्यं स्वीक्ववंन्नेव संवायते इति भावः । प्रध्यस्य-पृ० १ टि० ९ । (९) उपादानेन ।

वा विग्रहः । तद्नेन करपादं प्रतीविपनासं (प्रति इव विनाशं) प्रत्यिप भावस्य कृतकस्य वा सापेक्षत्वाद् मावस्य विनामावसाविनासाविनामाव (विनाशाविनामाव)साधने तेद्भावं प्रत्स-नपेक्षत्वमसिद्धमित्युक्तम् [१७२ख] मघति । नतु यदुक्तम्-'तिहिये (तिदिमे) अर्थाः स्वर-सत एव उत्तरीभवन्तः' इति , वव्युक्तम् ; कस्यचित् पूर्वस्य क्वतिश्चिद् विनाशे परः अन्य ५ एव जायते इति चेत् , अत्राह-नजु इत्यादि । नजु नैव निरन्वयनिवृत्ती अत्यन्वममावे कस्य कारणस्य कारणाकारणाहिता (कस्य कारणाहिता) कार्योत्पत्तिः अनियमप्रसङ्गादिति मन्यते। कथं वर्हि कार्योत्पत्तिः १ इत्यत्राह् अनादिनिधनम् इत्यादि ।

# [अनादिनिघनं द्रव्यमुत्पित्सु स्थास्तु नइवरम् । स्वतोऽन्यतो विवर्तेत क्रमाद्धेतुफलात्मना ॥१९॥

यदि सर्वे सत् उत्पादस्थित्यात्मकं सर्वदा न स्यात् सकृदपि तथा मा धृत् खर-वियागवत्, तथा तत् पूर्वोत्तरपरिणामात्मना सततं विवर्तमानं प्रतिक्षणं त्रिरुक्षणं हेतुफरू व्यवस्थायात्मनि विकल्पयन् परत्र कार्यकारणव्यपदेशमाग् भवतीति समजसम्, प्रत्यनी-कस्यभावाविनामावात् ।]

अविद्यमाना (तम्) आदिनिधनम् अनाविनिधनं, सादित्वे कार्यानुपादानकारणा-) १५ (ण) भावे <sup>६</sup> सदिप सहकारिकारणम् अकिञ्जित्करम् । न चैवं शक्यं वक्तुं कदाविवनुपानाना कार्योत्पत्तिः अन्यदा अन्ययेति ; तथाऽदर्शनात् । दर्शनानुसारेण च तत्त्वन्यवस्थानात् । क्यन्नैवं वादिनां कार्यदर्शनाद् उपादानकारणानुमानम् १ सर्वत्राऽऽशङ्काऽनिवृत्तेरति "तद्व्यवहारोच्छेदः। ैसान्तत्वे पुनः क्षश्चेषसन्ताननिष्ठितिरिति । निरूपयिष्यते चैतत् जी व सि द्वौं" । किन्तदित्य-म्भूतम् १ इत्याह-द्रव्यम् इति । न चैतत् चोद्यम्-'''रूपादिव्यतिरेकेण किं तत्' इति १ २० \* 'प्रतिमासैक्यनियम'' [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादिना प्रसाधनात् । पुनरपि कथन्शूर्त तिदिति आहोत्वित् [तिदित्याह-उत्पित्सु स्थास्तु नश्वरम् ] इत्यादि । तिकं कुर्यात् १ इत्याह-विवर्त्तेत । केन प्रकारेण १ हेतुफलात्मना सत्यण्डणटाहिस्वंभावेत ।

<sup>?°</sup>नतु च प्रधानं महदादिफळात्मना विवर्तते न <sup>?8</sup>तद् घेत्वात्मना **‡''मू**ळप्रकृतिरविकृतिः<sup>ण</sup>' [सांख्यका० ३] इति बचनादिति चेत् , न ; महदादिपरिणामजननस्वमानस्य अकादाधितकत्वे २५ <sup>94</sup>तब्हुपरतिरिति कपिछोऽन्यो<sup>38</sup> वा सुत्को न म कथं (वा कथं सुक्तः <sup>9</sup>) यदि पुतः कपिछादिना [१७३ क] संसर्गाभावात्तदुपरिति [रिति] मतिः, सापि न युक्ता, "अविकडे कारणे कार्यस्य

<sup>(1)</sup> हेतोः । (२) विनाशं अत्यन्यानपेक्षणादिति हेतुः असिन्दः इति आदः । (३) पर्यायस्य (१) उत्तरीक्षः उद्भतः-न्यायवि० वि० प्र० प्र० ४१४। (५) सर्वया नृतनस्योत्वादे। (६) उपादावः कारणामावे इत्यर्थः। (७) उपादानकारणाद् । (८) कार्यकारणन्यवहारासावः। (९) सर्वधा निरम्बयः विनाशस्त्रीकारे । (१०) चतुर्यंगस्तावे । (११) गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं नास्ति इति शङ्कानिप्रायः। (१२) सांख्यः प्राह । (१३) न प्रधानस् अन्यद्देषुतः ससुव्सूतं तस्य नित्यत्वादिति । (१४) अकार्यसूता नित्यति । (१५) महदादिकार्याणां सर्वदोरपचिः । (१६) जीवारमा । (१७) कपिळादिकं प्रति सहदादिकार्योत्पादस्या-भावः। (१८) नित्ये प्रधानाक्ये कारणे।

अवश्यंभावात् । अथ 'तत्संसर्ग एव स 'स्वभावो न पूर्वम् , इन्त कथम् #"मूलप्रकृतिः वास्यान् । [सांख्यका० ३] इति युक्तम् हेतुफलात्मना इति ।

एतेन वैशेषिकादिमतमपि चिन्तितम् । यदैव द्रव्यस्य हेत्वात्मता तदैव फलात्मता । अयं त्रु विशेष:-कदाचित् कस्यचिद्मिव्यक्तिः अनिभव्यक्तिस्वाह च (कि स्व, आह च-) \* [सर्व ] सर्वत्र विद्यते" इति कश्चित्"; तं प्रत्याह-क्रमाद् इति । क्रमम् आक्रित्य इत्यर्थः, इत्रया ५ सम्येतरगोविषाणवत् न हेतुफलव्यपदेशः । व्यक्त्यव्यक्षकभावेऽपि अस्य चोद्यस्याऽनिष्टृत्तेः ।

विवर्तते सदात्मना किन्तु स्त्रत एवेति पुरुषायद्वैतवादिनः #"पुरुष एवेदम्" [ऋक्ष्ष्ष्र १०१९०१२] इँत्यादि वचनात् । 'यद् चत्पद्यतेतत् परतः, नश्वरः, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्", चत्पत्तिसमये स्वमयभावाद्य । तथा परत एव विन (विनाशो न) स्वतः, सर्वदा विनाशप्रसङ्गात्' इति क्षेचित्', तान् प्रति आह्—स्वतः अन्यतः इति । '[वि]वर्ततः दित सम्बन्धः । स्वतः १० तथा विवर्त्तनस्वभाववैधुय्ये परतोऽपि न विवर्त्ततं स्वरःध्रक्षवत् , गगनच्वैयमर्थं (गगनवर्षः , एवमर्थं) च उत्पित्सु इत्याधुक्तम् । परतः तद्विवर्तनप्रतिपेवे प्रत्यक्षादिविरोधः ।

<sup>(</sup>१) कपिकादिसंसर्गे सत्येव । (२) कार्योत्पाद्यस्थमायः। (३) अविकुतिः—नित्येति कथ्रमुच्यते १ (३) सांस्य. । "िक सांक्यमतमयकन्व्य सर्वं सर्वंत्र विद्यते ।"—प्र॰ वातिंकाकः प्र॰ १८०। (५) समसम् यमाविनोः कार्यकारणमायाभाषात् । (३) हेतुफकात्मना । (०) "पुरुप प्वेदं यद् भूतं यद्य सन्यम् । उवास्त्वत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥"—नवे० ३।१५। (८) 'व स्वत हुँउत्प्यते" इति सम्यन्धः। (९) स्वमावतः प् व विनद्यतीति सम्यन्धः। इति बौद्धः। (१०) नैयायिकाद्यः। (१३) नैयायिकमतापेक्षया इद्युक्तस् । (१२) नहि स कहिन्त कृष्णो विद्यते यस्मात् व्यव्यात्मक्षणोत्पत्तित्वं मवति इति चरमक्षणस्य अभाव प्य। (१३) उत्पादात्मकम् । (१७) 'सत् कृष्णिकमेन' इत्यत्वमानं स्यात्। (१५) स्यास्तु । (१६) स्थित्यात्मकस् । (१०) यदा देवदत्तो न इत्यते तदा। (१८) यदि उपकव्यस्यैव सस्समावता व्यवस्थाप्यते तदा अदृष्टस्य—अनुपक्वस्य । (१९) खनिमत्तो यः प्रतिमासक्ष्यः स्वभावः तस्य असिद्धिः स्यादिति मावः। (२०) वेवदत्तादौ । (२१) खरविपाणस्य उत्यादाहिस्त्यमावश्चन्यस्य।

न्वार्थिमिति विभागः । यत एवं तत् वस्मात् पूर्वोत्तरपरिणामात्मना सततं विवर्षमानं क्षणं [क्षणं]प्रति प्रतिश्चणं त्रीणि उत्पादस्थितिमङ्गाः स्रश्चणानि यस्य वत् त्रिरुक्षणम् 'सत् सर्वस्' इति सन्वन्धः । वत् किं कुर्वत् किं करोति ? इत्यत्राह—हेतुफल इत्यादि । हेतुफलयोर्व्यं वस्या पूर्वः पूर्वो हेतुः परं परं फल्प्म इति लोकिकी स्थितिः वाम् इति । वदनेन यदुः कं केनिवत् \*\*"पूर्वं कार्यस् एवरं कारणस्" इति, वित्रिरस्तम्, \*\*"श्चृचि नरिश्चरःक्षमालं प्राण्यङ्गत्वात्ं" [न्यायप्र० प्र० २] इत्यादिवत् प्रसिद्धवाधनादिति । यदि वा, हेतुफलमेव विशिष्टा नाना-प्रकारा या अवस्था दशा ताम् इति । \*'स्वरूपमेव जन्यं जनकं च" इति, वदनेन निरस्तम्। फथम् ? वि[क्रलप्यन् ] जन्यजनकताप्रतितेः ज्ञात्मिन स्वस्वरूपेण कल्पनायाम् ततस्त्रव्यवस्थार्थाः काल्पनिकत्वं कृत्ययन् वस्थार्थाः काल्पनिकत्वं कृत्ययन् वस्थार्थाः काल्पनिकत्वं कृत्ययन् वस्थार्थः स्यात् । अत्यक्षवाधनम् इतरत्र समानम् । \*'निहि पूर्वोत्तरपरिणामरहितं किश्चित् कवित् क्रित्यत् क्षित्वत् क्षित्वत् क्षित्वत् अतिमाति" इत्युक्तम् ।

क्षथया, 'अवस्थातुः एकान्तेन अवस्था मिलाः इति सतम् अयुक्तमिति कथितं भवित । भवित परत्र सहकारित्वेन उपकारके सन्तानान्तरे सित कार्य व्यपदेशमाग्, ''उपकार्ये कारण-व्यपदेशमाग् भवित इति समञ्जसम् । कृतः पुनः सत् सर्व ''तथाविधम् १ इत्यत्राह-प्रत्यनीक १५ इत्यादि । उत्पादस्य प्रत्यनीकस्वमावः स्थितिः तद्विनामावाद् वस्तुस्वमावस्य उत्पादस्य ।

कुत एतद्पि इति चेत् १ अत्राह-द्रव्याद् इत्यादि ।

# [ ''द्रव्यात् स्वस्मादमिन्नाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम् । लक्ष्यन्ते गुणपर्याया घीविकल्पाविकल्पवत् ॥२०॥

गुणिनः कथश्चिद्मिनाः रूपादयः सुसादयो वा सक्वत्प्रतीताः क्रमेणः तथाः २० तिसद्धम्ः । यत्पुनरेतत् परमाणूनां संयोगे दिग्विमागेन अङ्गीक्रियमाणे पर्दश्वतापतेः। निरंशत्वे परस्पराजुप्रवेशास प्रचयमेद इतिः अत्रोत्तरम् ।]

द्रव्यात् इत्यनेन गुणपर्यायेकान्तं निषेचित, अभिन्नाद्ध इत्यनेन तेषां "वहरोनेंवै-कान्तम्, व्यावृत्ताद्ध इत्यनेन सांख्यमतम्", परस्परं वा (चाऽ) भिन्ना व्यावृत्ताद्ध इत्यनेनापि", स्वस्माद् इत्यनेन #"सर्वस्योभयरूपत्वे" [प्र०वा० ३११८१] इत्यादिकम्"।

गुणाः सहभाविनो जीवस्य ज्ञानादयः, पुद्रखस्य रूपादयः, पर्योचाः क्रमभाविनः सुखदुःखादयेः, शिवकादयर्वे स्टक्ष्यन्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन निक्षीयन्ते । अनेन प्रतीविसिद्धत्वेन काल्पनिकत्वम् वे

#''युक्त्या यद्म घटामुपैति तद्दं दृष्ट्वापि न श्रद्धे'' इति वदन्तं प्रति निदर्शनमाह— घीविकल्पाऽविकल्पवद् इति । घियो विकल्पाविकल्पौ इव तद्वत् इति । वया धियः सकाशात् विकल्पौ आकारौ भिज्ञो अभिन्नैव (अभिन्नाविव) छक्ष्येते तथा प्रकृतोः स्तद्र- ५ ज्याद् इति निष्ठुर्विचारचतुरस्यं अनेन स्वमतत्यागं दर्शयति । नैयायिकादिकं प्रति निदर्शनं नोक्तं प्रतीतिवछेन तेनै द्रव्यादिव्यवस्थोपगमात् । [१७४स] अथवा, घियः सम्बन्धिनो विकल्पां स्त्रैः विभ्रमेतर-संश्येतर-दश्येतर-माह्येतर-निष्ठेतराकारैः भेदाभेदौ ताभ्यां तुल्यं वर्त्तत इति तद्वत् ।

कारिकां विवृण्यश्राह—गुणिन इत्यादि । गुणिनः सकाशात् कथिन्यत् वत् सर्वात्मना अभिना रूपादयः मुखादयो वा सकृद् एकदा प्रतीताः परीक्षितप्रमाणप्रमिताः । किं कुर्व- १० नित १ इत्याह—क्रमेण इत्यादि । ट्यानुरूपत्वात् सर्वदा वत्त्वसिद्धेः इति भावः । वदनभ्युपगच्छतोऽपि इताद् (इठात्) आगच्छति इति दर्शयभाह—तथा इत्यादि । अत्रापि 'क्रमेण' इत्यादि संयोज्य व्याख्या कर्वव्या । प्रकृतं निगमयनाह—तिसद्धम् इत्यादि ।

नतु अस्ति स्यूळस्य एकस्य नानावयवगुणपर्यायात्सनो द्वुद्धौ प्रतिभासनम् , स नैकोऽवयवी
गुणी वा युक्तः विचारायोगात् । तदेव दर्शयन्नाह—यरपुनरेतद् इत्यादि । यत् परेण ययोक्तः १५ प्रमेयवृषणम् 'वक्तम्' इति शेषः । पुनः इति युक्त्यन्वरस्चने, एतिन्ववेद्यमानं स्यूळस्य सूक्ष्मभान्तरीयकत्वात् 'प्रमाणृनाम्' इत्युक्तम् । "ते च संयोगापेक्षा एव तं" जनयन्ति नान्यया अतिप्रसङ्गात् इति संयोगे इति 'सं<sup>3</sup> च एकदेशेन सर्वात्मना वा स्याद् गत्यन्तरामावात्' इति मनसि
निधाय प्रथमपक्षे दूषणमाह—'दिग्विभागेन' इत्यादि । [दिशः प्राच्यावयः] <sup>13</sup>तद्विभागेन संयोगे
अङ्गीकियमाणे परंशतापत्तेः 'विषामेव (क)परमाणुतेव न स्थात् सांशत्वात् घटादिवत् इति २०
मन्यते । द्वितीयपक्षे तदाह—निरंशत्वे परमाणृनाम् अङ्गीकियमाणे प्रस्परानुप्रवेशात् कारणात्
न प्रचयमेदः स्कन्ध[१७५क]मेदः इति शब्दः पूर्वपक्षसमाते । तदुक्तम्—

**\*"तत्र दिग्भागमेदेन पर्ह्याः परमाणवः ।** 

नो चेत् पिण्डोऽणुमात्रः स्यात् न च ते बुद्धिगोचराः॥" [न्यायवि० १।८६] इति। पतद् दूपयन्नाह—अत्र इत्यादि । अत्र पूर्वपक्षे उत्तरम् 'क्च्यते' इति श्रेषः ।

थया[तथा]श्रव्यावन्तरेणापि तद्म्यारोपात् प्रतिवस्तूपमासङ्कारमाभ्रित्य कारिका व्याख्यायते--

<sup>(</sup>१) जीवस्य । (२) मृदः पुट्टकस्य । (३) निषेषति इति सम्बन्धः । (४) उद्दूष्टतिमदम्-अष्टश॰, अष्टस॰ ए॰ २३४ । (५) गुणपर्यायाः । (६) युन्त्येकान्तवादिनः । (०) नैयायिकादिना । (८) "पट्केन युगपद् योगात् परमाणोः पर्वशता । पण्णां समानदेशत्वात् पिण्डः स्वादणुमात्रकः ॥"-विज्ञः विशिः इस्रो॰ १२ । चतुःशः ए० ४८ । तन्तर्सं ॰ ए० २०३ । (९) अन्तरा विना न भवतीति वान्तरीयकम् अधिना-मावीत्यर्थः । (१०) परमाणवः । (११) अवयविनस् । (१२) संयोगः । (१३) दिग्विमानेन । (१४) परमाण्यास् । यतः सर्वे पट्दिग्विमित्रं परमाणुसिः संग्रुज्यन्ते ।

## [ क्षणश्चित्क्षणमध्यस्थो न जहाति निरंद्यताम् । तथाणुरपि मध्यस्थः ततः प्रचयवर्षनम् ॥२१॥

विज्ञप्तिमात्रेऽपि ज्ञानस्य स्वहेतुफलमन्यवर्तिनः सांशस्त्रे अनन्तक्षणप्रसङ्गात् ताव-तैव परिसमाप्तस्वात्तद्दस्यकल्पनानर्थक्यम् । अनुप्रवेश्चे पुनः एकक्षणवर्ति निष्पर्यायं ५ जगत् स्यात् । यदि पुनः कथिश्चित्रिरंशस्वेऽपि तथा परमाण्नामन्तप्रवेशाभावात् प्रचयमेदः स्यात् । क्रमः । तथा सति⊸]

यथा चित्स्सणमध्यस्थः चिद्र्रूपो कारणकार्यमूची यौ क्षणौ तयोर्मध्यम् अन्तरं तत्र विष्ठति इति तत्स्थः । कोऽसौ १ इत्याह— क्षणो मागः पूर्वस्य कार्यमूवः कत्तरस्य कारणभूवः, सोऽपि चिद्रूप एव अन्यस्य तदमाचात् । स किं करोति १ इत्याह—न ज्ञहाति न परित्यनति। १० किम् १ इत्याह—[निरंश्वताम् ] निरंशस्य 'सर्वात्मा एकदेशेन' इति विकल्पाऽयोगात् केवछं तत्र तिष्ठति इति न्यायात् , तथा अणुरपि परमाणुरपि न केवछं निरक्षण एव मध्यस्थो 'न जहाति निरंशताम्' इति सम्यन्यः । तदः किं सिद्धम् १ इत्याह—नतः प्रचयवर्षनं तस्मान्न्यायात् काळप्रचयवत् देशप्रचयस्यापि वर्षनम् , 'स्यात्' इत्यध्याहारः ।

पतदुक्तं भवति—विस्क्षण (चित्स्वण) मध्यस्थः क्षणः पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां सान्तरः, निरन्तरो १५ वा १ न ताववायो विकल्पः , विरन्तनसौगतानां तथाऽभ्युपमामानात् , नैरन्तर्यविधिष्ठानामेव क्षणानाम् चपादानोपादेयमावाभ्युपगमात् । वेषामपि प्र क्षा क र ग्राप्ता ही वं तथाभ्युपगमः तेपाम् असंसृष्टा क्षणा एव स्वकार्यं क्रुनेन्ति न परमाणव इति कि क्रुते विभागः १ अतिप्रसङ्गोऽत्रापि दुर्वारः । तन्न परमाणृनां कार्योरम्भे संयोग्युपकल्पः [१७५ ख] विन्नवन्धनं वोषचिन्तनं न्याय्यम् । वागरणप्रवोधचेतसोः वपादानोपादेयभूतयोः २० व्यवधाने "नित्यवत् कार्यकारणमावनिपेधात् न सुरिश्वतं तन्मतम् । व्यवधानं व तयोः नामावेन नापि काळेन ; तदनभ्युपगमात् । अत एव न सजातीयविक्षानैः, स्वापादिव्हायां वर्षन्तभ्युपगमात् । विजातियैः व्यवधाने ; व विक्रित्मात्रं स्यात् । भवतु वा तैव्यवधानम् , तथापि तथमन्योन्यं तव्वतोभ्यां च पुनरिष सान्तरत्वे तदेव चोर्यं तव्वतिप्रयाम्पः प्रत्येषं गगनत्तळविसपिण्यो योच्याः । निरन्तरत्वे समायातो द्वितीयो विकल्यः । एवमर्थं च 'क्षणो १५ वित्क्षणमध्यस्थः' इति सामान्येनोक्तम् । सोऽपि न युक्तः संयोगवत् दोषात् । नैरन्तर्यम् संयोग इति शब्दमेदमात्रमुत्पश्यामो नार्यभेदमः । अन्ये तु मन्यन्ते सर्ववेतसां परसरं न सान्तरत्वं नापि विपर्ययः', तत्कथं 'क्षणो वितक्षण' इत्यादि दोप इति, तेन (ते) तत्प्रतीतिष्रयुवन्न-

<sup>(</sup>१) चितः प्रति कारणकार्यसावासावात् । (२) प्राचीनवीदानास् । (६) "क्षवांन्तराभिसस्यन्धा-क्षायन्ते येऽणवीऽपरे । उक्तास्ते सक्रिवास्ते हि निभिन्तं ज्ञानकन्मनः ॥ अण्नां स विशेषस्य नान्तरेणापरा-नण्त् ।"""-प्र० वा० २११९५-९६ । (४) असंस्पृष्टाः परमाणवः । (५) सर्वाक्रमना एकतेष्ठीन वा सपीताः इति संयोगिनिवन्धनस् । (६) स्नापात् प्राग् वर्ति जाग्रच्वेतः स्वापानन्तरसुत्थितस्य प्रवोधचेतः, तयोः मिणः कारणकार्यभावः स्वापायस्थायो ज्ञानासावनादिनः प्रज्ञाकरसतेऽन्तिः । (७) वद्या न निस्ये कारणकार्यभावः सवान्नापि । (८) स्नाप्रस्थायो इत्तिस्तावादः अश्वितिरक्तैः सर्वैः । (१०) निरन्तरस्यं धा ।

ŹО

निहतप्रज्ञासूर्त्तयः फिन्नास इदंतया नेदंतया व्यवस्थापयन्तीति यत्किश्चिदेतत् । सकृद् विज्ञान-स्यैकस्य चित्रताप्रतीतिर्न नैरन्तर्यादिप्रतीतिः इति पर्मागहनमेतत् ।

अपरस्तु आह-प्रतीयमानमेव ज्ञानं [न] पूर्वं नापि परिमिति कथमुच्यते 'क्ष्मणो वित्क्ष्मणमध्यस्थः' इति, सोऽपि न युक्तकारी, विचारायोगात् । तथाहि-नीलादिन्यतिरेकेण प्रहावचत्रभावात् । नीलाद्यस्य चित्रत्वात् नैकं युगपत् नीलादिचित्रत्वं प्रत्येति । न क्रमेण ५ सुलादिचित्रत्वमिति [१७६क] प्राकृतबुद्धिः ।

'क्षणो वा क्षणमध्यस्थः' इति च पाठोऽस्ति । तत्रायमर्थः—अचेतनो नीलादिरूपः चेत-तस्च तद्बुद्धिस्वभावः चेतन एव इति क्षणो वा क्षण इव क्षणयोः अचेतनयोः चेतनयोः तयोरेव वा कारणाकार्यसूतयोः सध्यस्थो न ज्ञहाति निरंद्याताम् अणुरपि इति । शेर्प पूर्ववत् ।

कारिकां स्पष्टयन्नाह—विद्वृप्ति इत्यादि । विद्वृप्तिमान्नेऽपि अन्तर्केयवादिमतेऽपि न केवछं १० सौत्रान्तिकमत इति अपिशव्यार्थः । ज्ञानस्य अत्रापि अपिशव्यो छुप्तो द्रष्टव्यः, तेन अज्ञानस्यापि । कथंभूतस्य १ स्वहृतुप्तलमध्यवर्तिनः स्वस्य स्वो वा यो हेतुः यच्च फल्म् तयोर्भध्ये वर्तितुं शिलमस्यति तद्वर्तिनः, षट्परमाणुमध्यवर्तिनः । परमाणोरपि च सांश्वारये अद्वीक्रियमाणे नत्तरक्षण (अनन्तरक्षण) प्रसङ्गात् कारणात् तावतेय तस्यानन्तरक्षणप्रसद्धमात्रणेव परिसमाप्तरवाद् अनाधनन्तसन्तानप्रयोजनस्य इति मन्यते । तद्वन्यकर्ण्यनामध्यस्यम् तेभ्यः अनन्तरक्षणेभ्यः ये १५ अन्ये क्षणाः तेषां कर्ण्यानर्थक्यम् । तथाहि— तन्मध्यवर्तिनः क्षणस्य स्वाशमध्यवर्तित्वेऽपि तद्परांशकर्णना, पुनरपि तिस्मन् सति तव्न्यकर्णनेति परं सान्तरत्वे (त्व)चिन्तने स एव प्रसङ्गिद्धन्तः । सहभाविनां स्वयन्तानान्तरक्षणानाम् एतत् संभवति न वेति विचारचतुर-क्षियो विचारयन्तु । यदि संभवति, किमयं परमाणव एव वपद्रस्यन्ते १ निरंशत्वे दृष्णं व्यायमह—अनुप्रवेश इत्यादि । 'ज्ञानस्य' इत्यनुवर्तते । तस्य तद्वर्तिनः पूर्वेत्र कत्तरत्र वा र्तयोक्षे १० वत्रानुभवेशे अद्वीक्रियमाणे [१०६क्ष] पुनः इति पक्षान्तरस्यन्ते । एकक्ष्मणवित् एकक्षणमात्रं जगत् स्यात् । किम्तम् १ निष्पर्यायम् पर्यायरहितमिति । अनेन सौत्रान्तिकयोगाचारयोः सकल्यमतिनेषं वर्शयति । प्रज्ञा क र स्य तथाम्युपगमं कुर्वतोऽपि कक्षम्—#'युगपच्चित्र-प्रतिपत्तिवत् क्रमेणापि तत्प्रतिपत्तेरिनिपेषात् प्रत्यक्षविरोधः' इति ।

'यदि पुनः' इत्यादिना परमतमाशङ्कते—यदि पुनः कथिन्त्रत् केनापि प्रकारेण निरं- २५ श्रत्वेऽपि '[इ]ज्यते' इत्यध्याद्यरः । कुतः १ इत्याद्य-अनुप्रवेशासावात् इति । तत्रोत्तरमाद्य-तथा परमाणूनाम् इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण परमाणूनां घटारम्मकाचेतनसृक्ष्मभागानां प्रचयमेदो रचनाविशेषः 'स्यात्' इति गतेन सम्बन्धः । अत्र निदर्शनम् 'क्रम्' इत्यादि ।

एवं सित यत् सिद्धं वहर्शयन्नाह—तथा सित इत्यादि । तथा सित—

[ अत्यक्तपारिमण्डल्यनानात्वादृश्यताणवः । तत्प्रत्यनीकमात्मानं संयोगैः विभ्रतेऽञ्जसा ॥२२॥

<sup>(</sup>१) डपहासपदमेतत्। (२) ब्रह्मवादी । (३) न पूर्वं कारणस् , नापि परस् कार्यस् । (४) क्षणानाससावात् । (५) परमाणोः । (६) ज्ञानस्य । (७) क्षणमध्यवर्तिनः । (८) पूर्वोत्तरपोवां मध्ये । (९) चित्रप्रतिपद्येः ।

परमाणवः पारिमण्डल्यं [भिन्ता] स्यूलमेकं स्वमानं स्वयप्रपगताः सप्रपलस्यन्ते तथापरिणामात् । न हि तथाज्यरिणतं तत् वित्रतिषेधात् । ]

एवं सित पीरिमण्डल्यं च निरंशत्वं [च] नानात्वं च अहश्यता च अत्यक्ताः पारिमण्डल्यनानात्वाऽदृश्यता चैः ते तथोकाः, ते च ते अणवश्च । ते कि कुर्वत्ति १ इत्याह५ तद् इत्यादि । तत्प्रत्यनीकं पारिमण्डल्यनानात्वाहश्यताश्यनीकं सांशमेकं हश्यम् इति
यावत् । आत्मानं स्वमानं विश्वते स्वीकुर्वन्ति । कैः १ इत्याह—संयोगैः नैरन्त्वैः ।
अञ्जसा परमार्थतः । अत्यक्तपारिमण्डल्यपदेन घटवत् तंत्यरावयवानामपि सांशत्वे
अनवस्था स्यादिति कल्पनं निरस्यति, अत्यक्तनानात्वष्यनिना अवयविनो निर्णत्वम्,
अत्यक्तादश्यतावचनेन [१७७६] इष्टे प्रमाणान्तरावृत्तिम्, 'अणवः' इत्यनेन प्रकृतिः
१० कारणप् , पुरुषः कारणप् इत्येतत्, तत्प्रत्यानम्, इत्यनेन वैशेषिकादिमतम् 'अञ्जसा'
इत्यनेन किर्यतत्वम् इति ।

नतु क्रुतः परमाणवः सिद्धा येनैवं स्यात् १ नतावत् प्रत्यक्षतः; वत्र तव्यविभाविषदः स्वयमनभ्युपगमात् । तक्ष युक्तम्— अभ्भं अत्र प्रत्यक्षानुपलम्माघनः कार्यकारणमावः १६६वि । १५ प्र० ५४] इति । तत एव नावुमानतोऽपि, प्रत्यक्षामावे वैन्मूलस्य तस्य अनवतारात् । नापि इन्द्रियवत् कार्यव्यविरेकतः तत्तिविक्षः, सस्य अन्येषु कारणेषु वैत्वसावे नियतेन (नियमेन) अनुपतायमानस्य कत्यवित् कार्यस्याऽभावात् , स्त्रूलादेव स्रत्यिण्डात् वैत्याविषयदोत्पतिवर्शनाम्।

यरपुनरेतत् "-'यरस्थू छं तद् अरुपपरिमाणकारणारकां यथा पटः, स्थू छं च अष्टाणुकारि कार्यम्, तत् स्व[स्प]परिमाणकारणमिति परमाणुसिद्धिः' इति; तदसारम्; यतः सूस्मम-२० पेक्ष्य स्थूछिमिति भवति । न च अष्टाणुकात् परं<sup>13</sup> रूपं सिद्धमस्ति यदपेक्ष्य अष्टाणुकं स्थू छं स्थात् । "अत एव तत्सिद्धिरिति चेत्; अस्यापि क्षुतः १ तत्ते इति चेत्, अन्योग्यसंभयः-सिद्धे हि ततः पर्यासन् तद्रूपे ततः तत्स्थू इसासिद्धिः, अस्याध्य तत्सिद्धिरिति ।

यशान्यत्—'यत् स्यूलं तिक्रवमानं वादि (घटादि) दृष्टम् , स्थूलं व अष्टाणुकम्, ततः तद्रिष भिराते तावद् अभिरामानभेदौर्पर्यन्तमिति तत्तिद्धिः' इति, तद्रिप विलक्षाभिधानम् , यतः अष्टा-

<sup>(</sup>१) अणुपरिमाणस् । "नित्यं परमाणुसनान्धु, तत्तु पारिमण्डस्यस् । पारिमण्डस्यमिति तत्त्व नाम । विद्याद्वि—परिमण्डस्यमिति तत्त्व नाम । त्याद्वि—परिमण्डस्यमिति तत्त्व नाम । त्याद्वि—परिमण्डस्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणस् ।"—प्रश०कन्द्व०—पृ०१३३। "वारिमण्डस्यं परमाणुपरिमाणस् ।" "पारिमण्डस्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणस् ।" (१) कपाळकपाळिकाद्वीनामपि । (३) सांत्वस्य । (४) सांत्वस्य । (४) स्वरस्य । (४) अनुसानस्य । (४) सर्वार्य । (४) परिमाणस् । (४) वर्वानिकृषं । विदः "" "प्रत्यक्षापुर्वकस्य । (४) अनुसानस्य । (४) वर्वानिकृषं । विदः "" "प्रत्यक्षापुर्वकस्य । (४) अनुसानस्य । (४) वर्वानिकृषं । स्याद्व तिहं क्यादिवानं व स्यादिति वर्व विदे परमाणवो व स्युः तिहं क्यादिकार्यं क्रत्य स्यादिति । (१०) स्याप्त तिहं क्यादिकार्यं क्रत्य । (१०) "तथा कार्याद्वत्यपरिमाणं समवाविकार्यं वस्याप्तम्यदृत्यपरिमाण्यसम्यद्वयपरिमाणं समवाविकार्यं वस्याप्तम्यदृत्यपरिमाण्यसम्यद्वयपरिमाणं समवाविकार्यं वस्याप्तम्यदृत्यपरिमाणं प्रमाण्यस्य निर्वतिकायपरमाणुपरिमाणेरार्विक्यां क्राव्यं निरितिकायपरमाणुपरिमाणेरार्विक्यां क्राव्यं निरितिकायपरमाणुपरिमाणेरार्विक्यात्व । (१६) परमाणु । व्यक्ति प्रमाणितात्वारं कार्यं निरितिकायपरमाणुपरिमाणेरार्विक्यात्व स्थुकात् । (१४) परमाणु ।

णुकस्य भेदनतः परं न किख्रिद् भवत्येव प्रमाणाभावात् । तन्न अणुसिद्धिः इति चेत् ; अत्र-प्रतिविधीयते—[१७७ख]

परिमाणस्य उत्कर्णीतिष्ठायात् विज्ञानैमहत्त्वपरिमाणकाष्टासिद्धिवद् अपकर्णीविपयात् (षीति-शयात्) पुद्रखाल्पपरिमाणकाष्टासिद्धिः । प्रयोगैः—परिमाणस्य अपकर्णः कचित् परमकाष्टावात् अतिशयवत्त्यात् तत्प्रकर्पवत् । न च साध्यशून्यो दृष्टान्तः, इत्तरथा सर्वेज्ञाद्यभावः प्रमाणवािषतो ५ भवेत् ।

यत्पुनहक्तं परेण-सदपकर्पकाष्टायां भावः किमास्ते, आहोस्वित् सर्वथा नश्यित इति न निश्चयोऽस्ति इति, तदसारम् ; सर्वथा तैद्विनाशामानात् युक्तिवाघनात् । वत्प्रकर्षेऽपि दोपाव।

कारिकां ज्याचष्टे—प्रमाणव इत्यादिना । प्रमाणवः 'सम्रुपलक्ष्यन्ते' इति सम्यन्यः, 'विश्वदावाधितक्ष्येण समीचीनेन लक्ष्यन्ते' इत्यस्य प्रदर्शनार्थम्—समैः अभिधानम् । 'स्वयं १० स्वप्राहकज्ञानसामीप्यम् उपगता न आकारसमर्थणेन' इत्यस्य कथनार्थम् उप्रयं, 'निश्चीयन्ते न अविकल्पवर्शनेन दृश्यन्ते' इत्यस्य र्च 'लक्ष्यन्ते' इत्यस्य कथनार्थम् उप्रयं, 'निश्चीयन्ते न अविकल्पवर्शनेन दृश्यन्ते' इत्यस्य र्च 'लक्ष्यन्ते' इत्यस्य । कि कुर्वाणाः किम् १ इत्याह—स्यूलमेकं 'प्रत्यक्षमात्मानम्' इत्यन्तवे । कवित् 'स्वमावम्' इति श्वते । उनरिप कि कुर्वन् १ इत्याह—पारिमण्डल्य इत्यादि । सुगमम् । कृत एतत् १ इत्यनाह—तथा इत्यादि । तथा तेन अनन्तरप्रकारेण परिणामात् । एतविप कृतः १ इत्यनाह—निष्टं इत्यादि । हिः यस्मात् १५ न तथा तेन अनन्तरप्रकारेण अपरिणतं तत् तदनन्तरं वस्तु भवति । कृतः १ विप्रतिपे-धात् इति ।

प्रकृतनिगमनव्याजेन उपमानादीनां स्वाभ्युपगतज्ञाने अन्तर्भावं कुर्वन्नाह्म 'तृदेसद्' इत्यादि ।

[''तदेतत् उपमानादि मतिज्ञानप्रभेदलक्षणम् अवग्रहादिमतिस्मृतिसंज्ञाचिन्तामिनि- २० वोघात्मकं द्रव्यपर्यायविषयं सामान्यविश्चेषविषयं च प्रागिमलापस्तर्गात् प्रमाणमि<u>त्रसंवा-</u> दात् तिहपरीतमपि तत्त्रभेदलक्षणम् । मिथ्याञ्ज्ञानम् अप्रयाणम् , यथा एकान्तविषयद-र्थनाजुमानादिकमन्यद्वा । ]

यत एवं तत् तस्मात् एतद् [१७८क] अनन्तरं निरूप्यमाणं उपमानादि 'ज्ञानम्' इति सम्बन्धः । तत् किम् १ इत्याह—मतिज्ञान इत्यादि । मतिज्ञानस्य प्रमेदः प्रपञ्चः स एव २५ छक्षणं स्वरूपं यस्य वचयोक्तं मविज्ञानविशेष इति यावत् । क्षुत एतत् १ इत्यत्राह—['अवग्रह' इत्यादि] अवग्रह आदिर्थस्याः सा चासौ मतिः समासः, सा च स्मृतिङ्घ संज्ञा च चिन्ता

<sup>(</sup>१) यथा विज्ञानस्य उत्कर्णातिस्ययद्धंनात् पराकाष्ठासिद्धिर्मवित यथा वा परिमाणस्य असिमहा-परिमाणस्पता च प्रसाध्यते तथैव । (२) "तथा घटादिकारणकारणेषु अस्पतरादिमावः क्वचिद्विद्वान्तः सरतमकान्द्रवाच्यत्वात् महापरिमाणवत् । यद्य विज्ञान्तस्ते परमाणय इति ।"--प्रशः न्यो० प्० २२६ । प्रशः कन्द्र पृ० ११ । न्यायकुमु० पृ० २१७ । स्था० रक्षा० पृ० ८७० । (१) सर्वेज्ञ-महस्वपरिमाण-योरभावो मनेत्, यद्य प्रमाणवाधितः । (४) प्रदर्शमार्थस्य नासामावात् । (५) परिमाणप्रकरेंप्रपि हर्यं दुष्कत्यना भनेत् । (१) उपसर्गस्य । (७) कश्चनम् । (८) प्रदर्शमार्थस्य । (९) कथनम् । (१०) चूर्णिप्रकरणमेततः ।

१५

50

च अभिनिवोधरच वे आत्मानो यस्य वत्तत्रोक्तम् । एतच वत्त्रमेदविशेषणमपि साधनं द्रष्टव्यम्, वतः वेच्हानं वदात्मकत्वात् मतिप्रमेदलक्षणम् इति ।

नतु उपमादीनादीनां वैत्रान्दर्भावो निरूपियतुमार्ञ्यः वित्कमर्थम् अवग्रहादिम्विस्मृति-म्रहणमिति चेत् ? सत्यम् , तथापि मिर्गिद्धश्रंझादिझानोत्पित्तक्रमस्य उपमानादौ प्रवृज्ञेनार्थं तद्-प्रहणमित्यदोपः । तथाहि—यथैव पूर्वपर्यायाऽनम्रहाचाहितसंस्कारस्यं परपर्यायावम्महात् पूर्वपर्याय-स्मृतौ प्रसिद्धसंज्ञाचिन्ताऽमिनिनोधाः तथैव गनयसदृष्ट्यगनाचनमहाचाहितसंस्कारस्य पुनर्गनया-द्यव्यहाद् गोस्मरणे सति 'तेन सद्द्योऽयम्' इति इति झानं जायते इति संम्रातो न भियते। एतेन वैद्यक्षण्यसंस्थादिङ्यानं चर्चितम् ।

नतु च अवभ्रहादिमतिस्पृतिप्रभवस्य ज्ञानस्य संज्ञात्मकत्वे सर्वतो व्याष्ट्रतस्य घटस्य १० अवभ्रहात् संस्कारे पुनः तैयाविषस्य भूतलादेरवमहाद् अवगृहीतघटस्मरणाद् 'इह स घटो नास्ति' इति ज्ञानं संज्ञा असेत् , न चैवम् , साटक्यैकत्वप्रत्यवमर्शस्यैव र्वस्वोपगमात् अ"प्रत्य-भिज्ञा द्विधा" [न्यायवि० २।५०] इत्योदि वचनात् । तस्माद् अमानास्यं तत् प्रमाणान्तर-मिति मीमांसकः । तदुक्तम्—

> \*''गृहीत्वा ''वस्तुसद्भावं [१७८खं] स्मृत्वा च ''प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायते असानपेक्षमा ।।''

[मी० रछो० अभावप० रछो० २७] इति चेत्,

तन्त सारम्; तस्यापि वैत्त्वोपगमात्, रष्टप्रत्यवमर्शात्मकल्वात् । #"प्रत्यभिश्चा द्विधा" [न्यायवि० २।५०] इत्यादि तु वचनम् एकत्ववत् सारस्ये प्रत्यभिश्चात्वप्रविपादनार्थं न परिगणनार्थम्, इतरया #"मतिस्मृति—" [त० स्० १।१३] इत्यादि सूत्रम् अध्यापम् २० (अन्याय्यं) भवेत् ।

स्यान्मतम् , घटम् त्रुयोः अन्योन्यविषेकस्य 'तैद्यत्यक्षाभ्यां गोगवययोः सारस्यवत् प्रतीतौ पुनः तत्प्रत्यवमर्शः प्रत्यभिज्ञानं भवेत् , न चैवं मानसनास्तिताज्ञानावेव 'तैत्प्रतीतेः। तथा चोक्स्-

### #''न तावदिन्द्रियेणैपा नास्तीत्युत्पाद्यते पतिः । भावांश्चेनैव सम्यन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥''

[मी० रखो० अमावप० रखो० १८] इति चेत्,

तन्न युक्तम्, सावांशवद् <sup>श्</sup>र्देतरस्यापि प्रत्यक्ष एवं । प्रतियोगिनः सर्वान्यसंस्रष्टस्य स्मरणे त कवित् प्रतिवेघः, अञ्जुपगमवाघनात् । तदसंस्रष्टस्य स्मरणं तथा पूर्वमनुमवे, अन्यथा अति-

<sup>(</sup>१) उपमानादिद्यानस् । (२) अवग्रहाचात्मकत्वात् । (३) मतिद्याने । (२) प्रस्पतः । (५) उत्पद्यनः । (६) उपमानस् । (७) सर्वतो ध्यापृत्यस्य । (८) प्रत्यमिनीः वस्यानः । (१०) ग्रह्मस्वितः । वस्य नसावः क्रियते सः प्रतियोगी तस् । वस्य नसावः क्रियते सः प्रतियोगी तस् । वस्य नसावः क्रियते सः प्रतियोगी तस् । (१३) प्रस्पभिद्यानस्यविष्यानः । (१३) वस्य नसावः क्रियते सः प्रतियोगी तस् । (१३) प्रस्पभिद्यानस्यस्यानस्यानस्यक्तिः । (१३) वस्य स्वयसान्यस्य। (१३) नमावप्रतिः । (१५) समावस्यापि । (१६) प्रतितिः ।

प्रसङ्गः । तत्रापि तद्न्यप्रतियोगिस्मरणात् वैधाप्रतिपत्तौ अनवस्था । घटविविक्तमूत्वस्मरणादिति चेत् ; अन्योऽन्यसंश्रयेः, ततो यत्किञ्चिदेतत् । तथा अवग्रहादिगतिस्मृतिसंज्ञाभ्यो जायमानं ज्ञानं चिन्तात्मकत्वात् तैस्प्रमेद्रस्थंणं न योगिप्रत्यक्षम् , तस्य विद्वरोधात् ।

एतेन 'मानसं प्रत्यक्षं तत्<sup>र</sup>' इति निरस्तम् । श्रष्ठुरादिप्रत्यक्षसामग्रीतो भिन्नसामग्री-प्रमन्त्वाच<sup>®</sup> । तथापि तत्त्वे अतिप्रसङ्गः ।

तहत् चिन्ताप्रभवत्वाद् अर्थापचिराप् प्रसिद्धा [१७९क] अनुमानवतः तत्प्रभेदछक्षणप् अभिनियोधात्मकत्वात् ।

स्यान्मतम्—एकत्वप्रत्यवस्याः प्रत्यिश्वानम्, न साहश्यादिप्रत्यवस्यांस्य तत्ममेद्रव्याणे अन्तर्माव इति चेत्; अत्राह—द्रव्य इत्यादि । अस्यायमर्थः—यस्मात् तदेवद् विक्वानं परेण उच्य-मानं द्रव्यपर्यायिययं सामान्यविशेपविषयं च तस्मात् यथोकः (तथोक्तम्) । सामान्यं हि १० साहश्यमेव तिष्ठपयं च क्वानं "परेणापि प्रत्यमिक्वानमिष्यते इति मन्यते । कि सर्वं तन्न लक्षणं (तक्तल्लणम् १) न इत्याह—प्राग् अभिलापसंसर्गात् इति । गवयादिशव्ययोजनात् [प्राक्] यज्ञायते उपमानादिक्वानं तत् न पुनः 'सोऽयं गवयशव्यवाच्यः' इत्यादि झानम् इति मावः । न केवलं तत् तल्लक्षणमेव किन्तु प्रमाणमपि इति दर्शयन्नाह—प्रमाणम् । च शव्योऽत्र द्रष्टव्यः । क्वाः १ अविसंवादात् । अन्यदिष झानं तत्यमेदलक्षणं वर्शयन्नाह—तद् इत्यादि । तस्माद् १५ क्काद् उपमानादेः विपरीतं 'गोरिव गवयः' इत्याद्यागमाहितसंस्कारस्यं 'शास्त्राविमान् दृक्षः सीराम्माप्रविभेचनतुण्डो इंसः' इत्याद्यागमाहितसंस्कारस्य च नैयायिकाद्युपमानादिक्कानं तदिपि इच्यादिष्वयं सत् "तत्प्रभेदलक्षणं प्रमाणं वादादिति (णमविसंवादादिति) सम्बन्दः ।

सान्त्रतमप्रमाणं दर्णयज्ञाह-मिथ्याऽज्ञानम् इति । मिथ्या 'अवमहादिमतिस्मृतिसंक्षा-चिन्ताभिनिषोधात्मकं क्षानम्' इति अज्ञ्यनम् अप्रमाणम् प्रमाणं न भवति 'सत्यज्ञानत्वातः' इति २० इष्टव्यम् । अत्र निदर्शनमाह-यथा इत्यादि । एकान्तस्य विषयस्य सम्यन्धि दर्शनाऽनुमाना-दिक्तम् आदि [१७९स्र] झटदेन आगमपरिप्रदं तस्यवेति (इः तदिवेति) । अन्यद्वा स्वप्नादि-क्षानं वा । अनेन कौकिकशास्त्रीयदृष्टान्तद्वयं दर्शयति ।

यदि वा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा एतद् ज्ञातन्यम्, तद्यथा पूर्वप्रसावद्वये यदवप्रहादि-धारणापर्यन्तं क्षानं चिन्तितम्, यच 'प्रमाणम् अविसंवादिस्मृतिः' इत्यादिना स्मरणम् अस्मिन्', २५ चतुर्थप्रस्तावे प्रत्यमिक्षानं निरूपयिष्यमाणम्, तत्रौने छेक्षतः क्षमप्राप्तप्रस्ताववनेन ''युता-'मट्याः'' र्थस्यादिना पूर्व चिन्तितं [तकें] ज्ञानम्, पष्ठे चिन्तियिष्यमाणम् अनुमानं च, 'पंक्रसु ज्ञानेषु क अन्तर्भाञ्यतामिति १ तत्राह—तदेतद् इत्यादि । तदेतत् निरूपितं निरूपयिष्यमाणं च।

<sup>(</sup>१) असंस्पृत्वप्रतिपत्ती । (२) घटविविक्तभूसकस्मरणाद् घटस्य सूतकासंस्पृत्वप्रतिपत्तिः, घटस्य सूतकासंस्पृत्वप्रतिपत्तिः । (३) सित्र मेदास्य स्व । (१) असावज्ञानस् । (५) न तत् प्रत्यक्षात्मकस् । (६) मित्रज्ञानस् । (७) सीमांसकादिनाणि । (८) मित्रज्ञानस् । (५) पतत्तु प्रुतमेव । (१०) पुंसः । (११) मित्रज्ञानस् । (११) तृतीयप्रसावे । (११) तृतीयप्रसावे । (११) सित्रज्ञावे । (१४) प्रतीय-प्रसावे । (१४) प्रतीय-प्रसावे । (१४) प्रतिस्वाविष्यस्यव्यक्षेत्रक्षावेषु ।

ŧ0

किम ? ज्ञानस् । तत् किम् ? इत्याह-[मिति]ज्ञानप्रमेदलक्षणं मितज्ञानाऽन्तर्भूविभित्यर्थः । किन्सूतम् ? इत्याह-अवग्रहादि इत्यादि । पुनरिष कर्वमृतम् ? इत्याह-द्रव्य इत्यादि । कि सर्वम् ? न, इत्याह-प्राम् इत्यादि । वैत्संसर्गाद् कर्ष्वं 'श्रुतम्' इति मन्यते ।

नतु च पूर्वम् अत्र अन्यत्र च स्मरणादि सर्व 'श्रुतम्' इत्युक्तम्, तत्कथन्न विरोध इति ५ चेत् १ न विरोधः, मुख्यश्रुतसाधर्म्याद् चपचारेण तैथानिधानात् । तद्य प्रसाणम् । कुतः १श्रवि-संवादात् । सर्वे तिहे तदात्मकं झानं तत्त्वक्षणं प्रसक्तम् ; इत्याह-तिद्विपरीतम् इत्यादि । तत् तत्सात् द्रच्यादिविपयात् तदात्मकाच्छानाद् विपरीतं विख्क्षणं 'झानम्' इत्यनुवर्तते मत्यञ्चानं मतिझानं नंभवति । कुतः १ अप्रमाणं यतः इच्यादिविषयं न मवति इत्यमिप्रायः । होषं पूर्ववत् ।

कचित्यस्तके— \* "प्रयाणमेक [१८०क] प्रध्यक्षमगौणमपरे विदुः" इत्यादि सक्छं १० चू र्णि प्र क र ण मस्ति, तत् कैरिचन्नै ज्याख्यातं, बद्गछं (१) पौनकक्तथस्य अप्रस्तुवाभिधानस्य च तत्र मावात्।

नतु यहुक्तम्—'मितिज्ञानश्रमेद् लक्षणं ज्ञानं प्रभाणम् अविसंवाद करवात्' इति, तरपुक्तम्, किविद् अ[बि]संबादामावात । तथाहि—[न] रूप्टस्य पुनः प्राप्तिः अस्ति, मृत्रुत् वा सा स्वजे-ऽप्यस्ति । यदि पुनरस्ते न तत्प्राप्तिः, कथम् अन्या १ विश्लेपाऽमावात् । अथ अर्थवर्शनस् १५ अविसंवादो न तत्प्राप्तिः, इदमपि तारगेव, विश्लवेऽपि अस्य मावात् । अथ अर्थतद्वय-वस्था विपक्षवत्; वत्प्रतीतिश्च प्रत्यक्षतः अनुमानतो वा गत्यन्तराभावात् १ परपर्यतुयोगोऽपि नातो युक्तः असम्बद्धप्रकापित्वप्रसद्वात् । भवतु तत् एव सा इति चेत् ; द्रव्यते (श्च्यते)—

> [ज्ञानी येनातिकोते भवशृतमितरं तत्प्रमाणं समन्तात्, हेयोपादेयसिद्धौ न पुनरतुभवोऽस्तकल्पोऽविकल्पः। स्यात्प्रत्यक्षस्यृत्यभिज्ञा स्वपरविषयतर्कातुमात्मा मतिः, चिन्ताऽचिन्त्यात्मिकेयं कलयति विषयादन्यमन्यत्र सिद्धौ॥२४॥]

शानी प्रत्यक्षाविद्यानवान्, येन प्रत्यक्षाविद्यानेन अतिशोने विजयते, अन्येन तर्विद्यायनाऽयोगात् झानेन इति अभ्यते । कमित्रोते १ इत्याह—अवसृतम् अविधाविकातिनी विश्वायनाऽविश्वायनायविश्वायनाय्य । कथंमृतम् १ इत्याह—इतरम् अझानिनं विश्वयान्ये (भावम् १ ए) कान्यत्तस्ये विपर्यासान[ब्य]वसायोपपन्नं नैयायिकाविकात् । तत् किम् १ इत्याह-तिवृ इत्यादि । स येन तम् अति [क्रेते] तत् 'तत्' इत्याविकाविकात् । तत् किम् १ इत्याह-तिवृ इत्यादि । स येन तम् अति [क्रेते] तत् 'तत्' इत्याविकाविकात् । तत्प्रमाणम् , अन्यथा अत्यत्तः स्वेष्टिसिद्धः वाहर्यवविदित्तं मन्यते । किम्बम् १ इत्यत्राह—समन्तात् इत्यादि । समन्तात् सर्वेष्टिसिद्धः वाहर्यवविदित्तं मन्यते । किम्बम् १ इत्यत्राह—समन्तात् इत्यादि । समन्तात् सर्वते विश्वसाय (थे) कान्त- स्यं तयोः सिद्धौ वित्यद्वितिमित्तम् । यहदुकं मवित—यदि च किन्वत् प्रमाणम् इतः अपि- स्व मति । विद्विद्वः १ तैवस्ति वेत् ; साकस्येन प्रमागङ्गविधानविरोषः इति ।

<sup>(</sup>१) शब्दसंसर्गाद । (१) श्रुवस्थामिधानातः । (१) व्याख्यातृथिः । (१) वर्षेप्राप्तिः । (५) सिध्याः ज्ञानेऽपि । (६) प्रमाणमस्ति ।

अपरस्तु आई-न किन्यिद् विज्ञानं प्रमाणम् नाष्यप्रमाणं सकलविकल्पातीतत्वात् तत्त्वस्यं, तस्य च स्वसंवेदनाध्यक्षप्रमाणतः सिद्धः, नापि प्रमायद्वविधानविरोधः वहिः वहिधानात् वहि । तत्राह्-न पुनः इत्यादि । न पुनः नैव अनुभवः 'प्रमाणम्' इति सम्यन्धः । क १ इत्याह्- हेर्योपादेयसिद्धौ हेर्य सकलविकल्पतत्त्वं वपादेयं वहहितं ' संवेदनमात्रम्, वित्सद्धौ इति । किंभूतोऽनुभवः १ इत्याह्-अविकल्प इति । व विद्यते सत्येतपादिविकल्पो भेदो यस्य स ५ सथोकः । इतः १ इत्याह्-अभृतकल्प इति । अभृतम् अवातं कृवश्चित् कारणात् महादि तत्त्वं तत्समानः । एतच विद्योपणमपि हेतुत्वेन द्रष्टव्यम्-अभृतकल्पत्वाद् इति । कथम-भूतकल्प इति वेत् १ क्वयते-ययैक्त्य अनेकात्मतामयात् नीळादिसुखादिभ्यो व्यतिरिच्यमान- इतिरं सर्वविकल्पातीतं केनचिद् महातत्त्वमिण्यते तथा ततै एव संवेदनतत्त्वं तथाविधं निरंशं स्विविकल्पातीतं केनचिद् महातत्त्वमिण्यते तथा ततै एव संवेदनतत्त्वं तथाविधं निरंशं स्विविकल्पातीतं कम्युपान्तव्यम्, तहदेव । तच न स्वपरच्यवस्थाहेतुः इति न प्रमाणमिति । १०

नतु न सेया परेर्ण बाऽष्टप्रसेषे तद्रश्युपगन्यसे येनायं दोपः स्यात्, अपि तु ययाप्रति-भासमिति वेत्; अन्नाह—प्रस्यक्ष इत्यावि । प्रत्यक्ष्मं अवमहाविधारणापर्यन्तम्, अस्यैन प्रकृत-स्वात् स्पृतिक्ष अभिक्षा च, स्वं च पर्श्व स्वपरो तो विषयौ यस्य स तथोकः, स चासी तक्ष्मं स च अनुसा च ता आत्मानो यस्याः सा तथोका सितः स्याद् भवेत् 'प्रसा-णास्' इति [१८१क] सन्वन्धः । अनेन एतत् कथयति—यदि यद्यप्रतिमासं संवेदनं प्रमाण-भिष्यते; तर्षि यथोका सितः प्रमाणियतच्या तस्यां एकत्र दर्शनादिप्राप्तिपर्यन्तच्यवहारोपयोगि-त्वेन प्रतिभासनात् । अथ अतिस्क्षमपरीक्षया व्यवतिष्ठमानं तद् बद्ध च किव्यिद् व्यस्यात् (व्यवस्येत्) परस्य गत्यन्तराआवात् इति ।

नजु स्वपरहाब्देन किमर्थ तर्को एव विशेष्यते नान्यत् प्रत्यक्षादिकम्, तद्दिप विधाविषमेव वैनस्येति वेत्; सत्यम्, वस्तया नेच्छति तं प्रति तस्य तथाविषप्रसाधनाय तकों दृष्टान्तीकर्तुं २० तथा विशेष्यते । यथा तको स्वपरविषयः वैतः साकत्यव्याप्ति साध्यसाधनायोः परेण इच्छता अभ्युपगम्यते तथा प्रत्यक्षादिकमभ्युपगन्तव्यमिति निराकृतमेतत्—कः नान्योऽनुभाव्यो सुद्ध्या-ऽस्ति' [प्र० वा०३।३२७] इत्यादि । कथं तकेस्तदिषयः ' १ इत्यादि—चिन्ता इत्यादि । चिन्ता इति तकेस्य संझा पूर्वाचार्यप्रसिद्धा । चिन्ता वर्कोऽचिन्त्यात्मिका अचिन्त्यः कथ-भेवं विवे(विघे)यम् इत्यविचार्यः आत्मा स्वमानो यस्याः सा तथोक्ता हृयं प्रत्यतुमान् प्रत्यक्ष- ६५ प्रमाणपरिच्छेवा । कृतः अचिन्त्यात्मिका १ इत्यन्यस्—करुयति इत्यादि । करुयति अध्य-वस्ति यतः । किम् १ अन्यस्य अर्थान्तरम् । कृतोऽन्यम् १ इत्याद् —विषयात् प्रत्यक्षादि-

<sup>..(</sup>१) ''तस्मान्न परमार्थतः किञ्चिदस्तीत्वस्तु यथा तथा संवृत्या प्रतावतापि प्रमाणाप्रमाणव्यव-रियतिनं काचित् श्वतिः । अभिग्रेत एव सवस्यक्षोऽस्माकस्मिति न वस्तुत्वस्वमतिकम्य वर्तितुं शक्यस् ।''- प्रक धार्तिकाळ० १० १८६ । (२) संवेदनाद्वैतस्य । (३) प्रमाणादिनिपेषकस्यात् । (४) सकळिषकस्पातिस् । (५) अद्वेतवादिना । (६) एकस्य अनेकास्मकतामगात् । (०) बद्धैतवादिना । (८) सौगतेन । (५) अद्यम्-अप्रामाणिकम् । (१०) मतेः । (११) स्वपरविपयकसेव । (१२) तकांत् । (१३) ''तस्या नालुसवोऽपरः । प्राह्ममाहएन्वैषुर्यात् स्वयं सेव प्रकाशते ॥'' इति श्रोपः । (१४) स्वपरविपयः । (१५) उमास्वाम्यादिना तस्वाम्यसूत्रात्री निर्दिष्टा ।

गोचरात् अन्यं परोक्षसित्यर्थः । क ? इत्यन्नाह-अन्यन्न स्वदेशाद् अन्यदेशे, उपलक्षणमेतत् तेन अन्यदा च इति गृह्यते । किमर्थं कल्यति १ इत्याह-सिन्द्ती निर्णीतौ अन्यस्य अन्यत्र सिन्दिनिसित्तिसित्यर्थः । अस्याऽनभ्युपगमे साकल्येन हेतोः साध्येन व्याप्तेरसिद्धेः-#"यद्व-भासते तत् ज्ञानं यथा सुखादि" [११८ख] इत्याद्यग्रमानं प्रतिहतप्रसरं भवेत् । न च ५ स्वांशमात्रावल्येना #"ज्ञहस्य प्रतिभासायोगात्" इत्यादिना विचारेण तेत्सिद्धिः, अन्यथा नील्ज्ञानात् पीतादिसिद्धिः स्यादित्यलं प्रसङ्गेन ।

अथवा, सविकल्पकप्रत्यक्षपक्षे स्युर्वेगृद्दीतमाहकत्वेऽपि 'न प्रयोजनविद्योषात्' ईत्यादिना प्रामाण्यं व्यवस्थाण्य संप्रति परपक्षोक्तं तस्य गृद्दीतमाहित्वं निराक्तवंनाह—हानी इत्यादि।

हानी सचेतनो येन स्वभावेन अतिद्येते । किम् १ इत्याह—इतरम् अचेतनं घटादिकम् ,येत

र क्वमावेन ततो भिद्यत इत्यर्थः । नतु स्वमद्दणविमुख्येन अर्थप्रहणात्मना धर्मेण तम् अतिहोते स

इति, सोऽपि धर्मः प्रमाणं स्यादिति चेत् , अत्राह—मवस्त्राम् इति । च शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः,

भवस्रतं च महेरवरपोपकं नैयायिकादिकंतत् प्रमाणं स्वपरव्यवसायक्वानं प्रमाणमित्यर्थः । किमर्थम् १ इत्याह—समन्ताद् इत्यादि । व्याख्यातमेतत् । अविकल्पानुमवेन मतं (स तम्) विनयते अतः स प्रमाणम् , इत्यत्राह—न पुनः इत्यादि । अस्तृतकल्पः अमूतोऽजातः खर्पनरूप षाणादिः ईषद्सिद्धः, अमूतकल्पः अविकल्पोऽनुमवः न प्रमाणम् नार्थपरिच्छेवकः । प्रयोगः—
अविकल्पोऽनुमवः न कस्यविद् माहकः, असत्वात् , गगनकुमुमवत् इति । अतः कथं तैद्गृहीतं
किव्यिदः विह्यानं गृद्दीति, (गृह्दाति) नान्यथा सोऽपि अन्यगृद्दीतं गृह्दाति इति स्यात् वदन्य
वत् । अविकल्पानुभवस्यापि नानुभवः, तदनुमवस्य अप्रमाणत्वे [१८२क] न किव्यत्प्रमाणं

भवेत् । अन्यस्य कस्यचिद्वनुपल्यम्भेन असत्त्वाद् इत्यपरः । तं प्रस्थाह—मन्यस्य इत्यादि ।

२० विद्यतम्, अस्याः प्रतिमासादिति मन्यते । निर्विकल्पानुमृतविषयत्वात् स्यतिः अप्रमाणमिति ।

अत्रैव दूषणान्तरं दर्शयन्नाह—चिन्ता इत्यादि । चिन्ता परकीया इयं गृहीतमारिहानं सर्वं प्रमाणम् इत्येवं रूपा[ऽ]चिन्त्यात्मिका[ऽ]चिन्त्यस्वमावा मानन्नाणरिहतातायाः
भर्तृत्राणहीनायाः कुल्योषित इव तद्रूपत्वात् । कुत एतत् १ इत्यत्राह—कल्यति इत्यादि ।
अन्यन्न अन्यत्याः सिद्धौ गृहीतौ, अन्यन्न इति वचनात् 'स्रेमेनिस काचिद् विविधता
२५ सिद्धिवर्तते इति गन्यते । अन्यन्न इत्यस्य संवन्धिकाव्यात् (त्वात्) ततो विविधतिसिद्धिविषयाद् अन्यं विषयान्तरम् एकान्येन कल्याति अध्यवस्यति यतः, न चैवमस्ति इति मन्यते ।
देशादिभेदेन एकत्रार्थे अनेकसिद्धिसंभवात् , न च सा प्रमाणं वतोऽप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । क्षणिकत्वादर्शस्य नैवं चेत् , न, अत्र प्रमाणामावात् । पूर्वोत्तरयोः मध्ये तस्यं च तर्त्रे अनुपळिवाः प्रमाणमिति चेत् ; न, अत्याः क्षणिकनिरंशपरमाणुतत्त्वैकान्ते सर्वथाऽसिद्धेः युगपत् स्वावयवात्मकवृत्वादितत्त्वसमयेऽपि' नितरां तत्र प्रत्यक्षाचात्मिकायाः सतेः प्रमाणत्वात् ।

<sup>. (</sup>१) संवेदनाद्वेतसिद्धिः । (२) पृ० १७५ । (६) स्मरणस्य । (४) अचेतनस् । (५) अचेतनस् । (६) विचिकस्पकगृहीतस् । (७) वस्तु । (८) अकळक्कदेवस्य । (९) अध्यस्य क्षणस्य । (१०) पूर्वोत्तरवोः । (११) जैनसतेऽपि ।

यदिं वा, अन्यथा पूर्वपक्षियत्वा इदं वृत्तं व्याख्यातव्यम् । नैतु प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणम् वित्तमर्थं वदनन्तरं स्मरणादि प्रमाणप्रयमत्र चिन्त्यते इति चेत्; अत्राह—झानी इत्यादि । झानी परीक्षावान् स्वयं [१८२ख] चार्वाको येन अतुमानकानेन अतिशोतः । कम् १ इत्याह—भवभृतम् भवः संसारः तं विमर्त्तं पुण्णाति समर्थयत इति मवभृत् जैनादिः तम्, इतरवत् निपेषकम् स्वशिष्यादिकम् अतिशोते वतो विशेषं स्मते । वदनुमानकानं प्रमाणं किमर्थम् १ ५ इत्याह—समन्ताद् इत्यादि । समन्तात् साकस्येन हेयस्य परलोकदेवताविशेषधर्माऽधर्म-प्रमाणान्तरादेः उपादेयस्य मृतचतुष्ट्यंपरचैतन्य-मुख्यप्रत्यक्षप्रमाणादेः सिद्धौ निर्णातिनिमित्तम् ।

नतु प्रत्यक्षातुमवादेव तत्सिक्षिः इति सँ एव प्रमाणमिति चेत् ; अत्राह्-न पुनः इत्यादि। न पुनः नेव अनुभवः प्रत्यक्षज्ञानं प्रमाणं 'हेयोपादेयसिद्धां' इत्याद्वनते । किमूतः ? विकल्पः निर्णयात्मा परापेक्षया इत्युक्तम् । पुनरिष किमूतः ? दत्याद्द-भूनकल्प इति । १० भूतानि प्रिवन्यादीनि तत्कल्पः तत्सद्दशः । एतदुक्तं भवति—यया प्रिवन्यादीनि भूतानि स्वयम् अनेतनानि न हेयोपादेवसिद्धौ प्रमाणम् , अन्यया ज्ञानकल्पनमनर्थकं स्यात् , तथा अनुभवोऽपि तंदुपादानतया स्वयमचेतनो न तत्र प्रमाणम् । न स्वस्तु अचेतनोपादानं चेतनं युक्तम् , इत्यया अचेतनात् सृत्यिण्डात् चेतनो चटः स्यात् । तथा च प्रयोगः-यहचेतनोपादानं व तत् चेतनं यथा प्रदादि, अचेतनतोपा(नोपा)दानं च परस्य ज्ञानमिति । नतु तदुपादानत्वेऽपि तस्य पत्या प्रतीतेः प्रत्यक्षवाधितः पक्षः इति चेत् ; सृत एव विज्ञानात् तस्य तथात्वप्रतिति गस्त्य-त्वावदेतत् (पात्तां तावदेतत्) चतुर्थपरिच्छेदे [१८३क] निरूपयिष्यामाणत्वात् । यदि वा भूतानि कल्प्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते विवर्यक्रियन्ते येन स भूतक्षलप् इति व्याक्ष्येपम् । न च सस्य तसिद्धौ सामर्थं परक्षोकादेः अवदिवयत्वात् । नापि यद् यद्विपर्यं न भवति तत्तस्य निपे- धकं व्यवस्थार्वं वा अतिप्रसङ्गात् ।

नतु भवतु अनुमानं प्रमाणम् , तथापि प्रकृते क चपयोग इति चेत् ? अत्राह्-प्रत्यक्ष्त इत्यादि । व्याख्यातमेतत् । अत्रायमित्रायः-अनुमानं प्रमाणिनच्छता पूर्वं छिङ्गछिङ्गिनाः सम्बन्धदर्शनम् , पुनः कचित् प्रायो छिङ्गदर्शनम् , सम्बन्धस्मृतिः, प्रत्यमिक्रानम् , तर्वः, पुनः अनुमानमित्यभ्युपगन्तन्यम् । अनुमानवद्य स्वविपयस्मृत्यादिकमपि प्रमाणिमिति चेति ।

नतु च प्रत्यक्षेण लिङ्गलिङ्गिनोः साकल्येन सम्बन्धप्रतिपत्तां प्रतिपत्तुः सर्वद्यत्तम् , तेर्नेच २५ अनुमानेन प्रतिपत्ती अन्योऽन्यसंकर्यः, तेर्वन्तरेण अनवस्था, तत्कथं सम्बन्धप्रतिपत्तिः यतोऽनुमा-निर्मिते चेत्; अत्राह्—चिन्ता इत्यादि । चिन्ता इत्यन्वर्थसंज्ञाकरणात् तर्कत्व मानसविकल्प-स्वोपवर्णनम् , प्रत्यक्षत्वनिषेधे तेर्ने साकल्यन्याप्तिं प्रतिपद्यमानस्य जैनस्य सर्वज्ञत्वं नाऽनिष्टाय अभ्युपगमात् इति द्रशेयति अनेन । सदुक्षम्—

<sup>(</sup>१) चार्वाकः । (२) मृतचत्रुष्टयात्मकं वद् परचैतन्यम् । (३)धनुभव एव । (२) सृतोपादनतया । (५) चार्वाकस्य । (६) झानस्य । (०) प्रत्यवस्य । (०) सिद्धे सन्वन्ये भगुमानोध्यानम् , वस्मिन्स्य सम्बन्धसिद्धः । (९) अनुमानान्तरोण व्यासिप्रतिपत्ती । (१०) मानसर्विकस्येन ।

## \*''अश्चेपविदिहि क्ष(विदिहेक्ष्य)ते सदसदात्मसामान्यवित् । जिन श्रृंकृतपानुपोऽपि किम्रुत अखिलज्ञानवान् ॥"

[पात्रकेसिरस्तोत्र रहो० १९] इति।

'अचिन्त्यात्मिका' इत्यनेन च विषयोत्पत्तिसारूप्ययोः लिङ्गाधितलस्य च अगा-५ वेऽपि योग्यतया स्त्रविषयपरिच्छेताल तत्पक्षमानी दोषः । 'इयझ्' इत्यनेनापि तस्याः प्रत्यातः स्वसंवेदनाष्यक्षवेद्यनया निपेषने 'प्रत्यक्षवाधनम् । [१८३स्व] सा किं करोति १ इत्याह्—कर्ष्ट-यति साकस्येन अवधारयति । किम् १ अन्यं साधनं साध्यात् तस्य अन्यतात् । किम् १ अर्थसिद्धौ सिद्धिनिमित्तम् । क १ अन्यद्य । साधनात् अन्यत् साध्यं तत्र अनुमानि-मित्तमिति यावस् । कुतः १ इत्याह्—विषयात् इति । यथा 'मातिर वर्त्तितन्यम् , पितीः १० शुक्र्षितन्यम्' इत्युक्ते 'स्वस्यां स्वित्मन्' इति गम्यते तथा 'विषयात्' इत्युक्तेऽपि 'स्वविषयाद् अन्यथान्तुपपन्नत्वलक्षणात्' इति गम्यते इति ।

> इति र वि भ द्र पादकञ्जञ्जसर अ न न्त नी में विरचितायां सि छि वि नि अ य टी का यां प्रमाणान्तरसिक्षिः नृतीयः प्रसावः ॥छ॥

<sup>(</sup>१) हे जिन, यदा सामान्यसनुष्योऽपि सत्त्वसामान्येन सर्वं वस्तुजातं जानन् सर्वं श्रे अवित तदा अखिलज्ञानवान् प्रदि सर्वं श्रो अवेत् किमन्न चित्रस्। (२) यदि विषेघः कियते तदा।

# [चतुर्थः प्रस्तावः]

#### [४. जीवसिद्धिः]

प्यं तावत् \*"प्रमाणस्य साक्षात् सिद्धिः स्वार्थविनिश्चयः" दैत्यपेक्ष्य स्मरणं प्रमाणान्तरं सप्रपञ्चं विन्तितम् । साम्प्रतम्— \*"पूर्वं पूर्वं प्रमाणं स्थात् फलं स्थादुत्तरोत्तरम्" [लंबी०इलो० ७] इत्यिभसमीक्ष्य तदेव प्रत्यक्षा(प्रत्यिमज्ञा)फल्जननात् विन्तयितुं प्रत्यिमज्ञानं च आत्मसिद्धिपुरस्सरं तर्कजननात् प्रज्ञावावौं (प्रस्तावादौं) विज्ञातान् इत्यादि (इत्याह्)—

[ विज्ञातान् विषयानशेषकरणैः स्मृत्वा मनोऽभिज्ञया , तर्कं तर्कितगोचरेतरविधिं नीत्वाऽभितो बुध्यते । ओन्नादिसमुपेतमेव विषयीकुर्चीन चक्कुर्न वै, वैपद्यत्येव हि सान्तरं प्रधुतरं रहमेः कुतो निःसृतिः ॥१॥ ]

þ

मन्यते बुध्यते अर्थान इति मनः आत्मा। स किं करोवि १ इत्याह-बुध्यते जानाति, व निरन्ययज्ञानसन्तानः प्रकृतिपरिणामो व्यवसायः प्रथिव्यादिषा हैति मन्यते । व चेदमत्र १० मन्तव्यम् 'सुखादिव्यतिरेकेण नात्मा अस्ति तत्क्यमसौ बुध्यते' १ सुखादिः आत्मत्येऽनिप्रति-सार्ष इति कृतः १ अः 'प्रत्यक्षं स्थणिकं विचित्रविषयाकारैकसंवेदनम्' [सिद्धिवि० २।३] इत्यादिना तद्व्यवस्थापनात् । वस्यति च तत्तिक्षिम् [१८४क] अनन्तरमेव । किं बुध्यते १ इत्याह-विषयाम् इति । इव्यपर्यायसामान्यविशेपार्थान् न विषयापितस्वाकारात् । ततो यदुक्तं केनिवत्-अः 'येन वेदते तत्ततो न मिद्यते यथा तस्यैव वेदकस्य स्वरूपम् , वेदते च १५ आत्मना नीलादिकम्' इति , तदनेन निरस्तम् , पक्षस्य प्रत्यक्षवाघनात् , वेदकस्य अहमह-मिक्या 'अन्यत्र अन्यत्र च घटादेर्व्यन्तात् , इत्यया 'कोकिळकुळं घवळं पक्षित्वाद् चळाकावत्' इत्यपि स्यात् । अथ कथम् आत्मा 'ततो मिकः अतदायत्त्वात्वित्त (त्त्वत्वतोऽस्ति) १ तथादर्श-नात्, कथमन्यया अर्थस्त्याविधः 'त्वनकः १ योग्यता अन्यत्वापिन वार्यते । श्वेषम्य चिन्तितम्।

एतेन यहुक्तं सांख्येन-#''इन्द्रियाणि अर्थमालोचयन्ति, अहङ्कारोऽभिमन्यते, मनः २० संकल्पयति, बुद्धिः अध्यवस्यति पुरुषश्चेतयते'' इति<sup>श्व</sup> ; तक्षिरस्तम् ; बुद्धयाकारबद्ध विषय-

<sup>(</sup>१) पृ० ११ (२) स्वरिवतक्षयिक्षये उक्स् । (३) तुक्या—''तान्तरप्रहणं न स्यात् प्राप्ती 
भागाधिकस्य च । अधिष्ठागाहहिनांक्षं न शक्तिविषयेक्षणे ॥२०॥ सर्वार्षसम्प्रयोगे तु सान्तराधिकयोग्रहः ।
पो इष्टश्मान्दक्षपात्र्यां वाध्यते स निरन्तरम् ॥११॥''-प्र० समु० ११२०, ४१ । (५) सांद्रयसम्मतः । (५)
'चार्याकामिमतः । (६) निर्वाधता । "परचात्तापोऽजुतापस्य विप्रतीसार इत्यपि''—अमरकोशः । "तन्न
विद्यणसमुदाचारोऽक्रवार्ष्ठं कर्माच्याचरित तन्न तत्रैय च विप्रतिसारवृद्धको अविते ।''-दिक्षासमु०पृ०१६० ।
न विप्रतिसारः अविप्रतिसारः, दोपरिहत इत्यर्थः । (७) अन्तः । (८) विहः । (९) प्रत्यक्षपाधितस्यापि
साध्यते । (१०) भागात् । (११) भागवनकः । (१२) "धृवं बुद्ध्यहङ्कारमवरुष्ठभूपो अमशो वृत्तिर्देशःचञ्च स्वर् परवित, मनः संकद्वपर्यति, अहङ्कारोऽभिमानवित, बुद्धिरध्यवस्यति ।''-सांस्यका० माठर०३० ।

स्येव (स्येव) साक्षाद् वेदनसङ्गावात् । कश्चायं नियमः—बुद्धिः तदनुर(भव)मन्तरेण दृश्यते न विषय इति । न च 'तस्यामज्ञातायाम् 'आदर्शवन्न (चत्) वत्प्रतिविम्बवेदनमिति । नतु यि सत्तामात्रेण <sup>व</sup>स तानु (तान्) में बुध्यते ; तिह्न तद्दिवशेषात् सर्वः सर्वेदर्शी स्यादिति चेत् , अत्राह्-अभिज्ञाया इति प्रत्यभिज्ञानेन ।

स्यान्मतम् —'तदेवेदम्' इति [ज्ञान]मिमञ्जा , तत्र 'तद्' इति स्मरणोल्छेखः, 'इत्म्' इति च वर्त्तमानोल्छेखः, न चापरं झानमस्ति यत् प्रत्यभिज्ञाभिघानं स्यादिति, तदसारम् , यतः प्रति-परमाणुनियतस्य वेदनस्य पूर्वमेव निषेघात् । प्रत्यक्षस्य स्मरणस्य वा उल्लेखः, खरविषाणोल्लेखः, युगपत् चित्रैकसंबेदनाम्युपगमः, पूर्वापर[१८४ःब]पर्यायमहणोल्छेखद्वयमुल्छिखन्तीं प्रत्यिन ज्ञामेकां समर्थयते । सापि प्रमाणम् । तथा च प्रयोगः-येन ज्ञानेन आत्मा विषयान् वुध्यते [तत् १० प्रमाणम्, यथा घटादिज्ञानम्, बुध्यते] च सं प्रत्यभिक्षानेन विषयान् इति । अथ मतं र्यवसौ गताः 'तया बुध्यते, तर्हि अदृष्टपूर्वस्यापि भावस्य पूर्वापरपर्यायैकत्वं प्रयमदर्शन एव तया स बुध्येत इति, तदृषि न युक्तम् ; इत्याह-विज्ञातान् इति । कैः ? इत्यत्राह-अञोषकरणैः समिहिते बीजपूरकारी यानि रूपरसगन्धस्पर्शविषयाणि अशेषानि समस्तानि करणानि चक्षरादीनि, ज्ञानानि वा "कार्य कारणोपचारात् , यदि वा पूर्वं यानि कृतानि<sup>१२</sup> यानि च पश्चात् प्रवर्त्तन्ते तान्यशेषकरणानि १५ तैं: इति । नन्वेवं विज्ञातविज्ञानाद् अभिज्ञा प्रमाणं न स्यादिति चेत्; अत्राह—ंन किं ते (तर्कित) इत्यादि। न किं तम् (तर्कितम्) अहतम् यद् अवधहादि तस्य गोचरो विषय इतरो विधिः स्वमायः, 'स्वकारणैर्विधीयते इति विधिः' इति व्युत्पत्तेः तं नीत्वा 'विषयान्' इति वर्तते। तथाहि-चक्षुषा वीजपूरादेः एकस्य स्थवीयसो रूपात्मकस्य प्रहणेऽपि न सोबाकस्य (रसाधा-त्मकस्य) प्रद्युणम् , रसवा (वे) दिनोऽपि तस्य रसाचात्मकस्य वेदनेऽपि न रूपात्मकस्य वेदनम्, २० तथा पूर्वदर्शनेन पूर्वपर्यायविशिष्टस्य अवसायेऽपि नोत्तरपर्यायविशिष्टस्य अवसायः, नापि अपर-पर्याचावम्रहेण पूर्वदशाविशिष्टस्य अवमह इति, प्रत्यमिङ्गया तु उभयावस्थाविशिष्टो बुध्यते इति नैकान्तेन गृहीतमाहित्वमिति भावः। नतु यदि पूर्वेण उत्तरेण वा दर्शनेन कस्यचिद् <sup>13</sup>एकसं प्रिव-पन्नं [१८५क] स्यात् युक्तं अत्यभिक्षया तस्यैं महणं वर्शनानुसारित्वावस्याः । न च पूर्वापरै कत्वदर्शनं संभवि। <sup>98</sup>मा मृत् , प्रत्यभिज्ञा च तद्विषया स्याविति चेत् ; उक्तमत्र-पूर्वदर्शनाभावेऽपि २५ स्यात् । तद्दर्शने सति इति चेत् , विस्पृततद्दर्शनस्यं । आशुस्मरणे सतीति चेत् ; पटवर्शनसम्पात् घटे तदेकत्वप्रत्यभिज्ञानं भवेत् । "तदेकत्वादर्शनान्नेति चेत्, तत एव अन्यत्रापि मा भूद् अवि-शेषादिति चेत् ; अत्राह-अभिननव (अभितः) इति । अभि नवं पूर्वपर्यायपरिहारेण अपरं यन्ति इति अभिमतः (अभिनः) निपातत्वाद्यमस्यार्थं उक्तः । पूर्वत्वं काळान्तरस्थानः

<sup>(</sup>१) बुदौ । (२) दर्पणवत् । (३) आत्मा । (४) अर्थात् । (५) "तस्मात् स प्वावभिति प्रत्य-द्वयमेतत् ।"—प्र॰ वार्तिकाल् ॰ प्र॰ २२ । (६) प्रत्यक्षस्मरणन्यतिरिकस् । (७) आत्मा । (८) आत्मा । (१) अवस्थाः । (१०) अभिज्ञवा । (११) इन्द्रियकार्यभूते ज्ञाने । (११) वातानि । (१६) वस्तुनः । (१४) एकत्वस्य । (१५) प्रत्यभिज्ञावाः । (१६) पूर्वापरैकत्वदर्श्यवसंभवो मा भूत् तथापि । (१७) पुरुषस्म स्यात् । (१८) घटगतैकत्व ।

वचो (तो) विषयान् 'विज्ञातान् विषयान् अञ्चोषकर्णौः' इति सम्बन्धः । तदुक्तम्— #''पृत्यन्द्वलक्षणान्येकम्'' [सिद्धिवि० १।९] इत्यादि । न चायमेकान्तः अपरापरवृशा-दृशेने तद्वात्रयं (तद्वानवश्यं) दृश्यते इति, कथमन्यथा मध्यक्षणस्य दृशेनेन पूर्वापरक्षणादृशेने ततो विवेकप्रतिपत्तिः १ शेषमत्र पूर्वमत्रापि चिन्तितम् ।

स्यादेवद् यदि विज्ञातान् विषयान् अशोषकरणैः आत्मा अभिज्ञया बुध्यते ५ तर्हि सर्वान् आजन्मनः सर्वःता (सर्वास्ताः ) तया बुध्यते (बुध्येत) इति नेत् ; अत्राह—स्मृत्वा इति । स्मरणेन विज्ञातान् पूर्वविषयान् कृत्योत्तर (कृत्वा उत्तर)विषयैः विज्ञानैः एकत्वेन ध्यसा (नाध्यवसाय) बुध्यते न सर्वानिति मन्यते । अनेन स्मृतेः प्रत्यिक्जानफळत्वेन प्रामाण्यं दर्शयति ।

सांप्रतं तर्कफळत्वेन प्रत्यभिद्वाया प्रमाणत्वमुपवर्णयनाह्—त्रक्तेम् इत्यादि। अस्यायमर्थः— अभिज्ञया करणमूत्रया करवा तर्कम् उदं नीत्वा विषयान् वर्कप्राह्मान् वान् करवेत्यर्थः । १० वान् विपयान् नीत्वा तं तद्प्राह्मापाद्य [१८५ ख] इत्यर्थः । किम्मूतम् १ इत्याह्—तर्कितम् इत्यादि । तर्कितः प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चितो गोचरः तस्मात् इत्रनेष्टन्यः वेशाद्यन्तरमानी मानः तत्र विधिः विधानम् क्त्यत्तिर्थस्य स तथोकः विभित्तः अभितः समन्ताद् विषयान् 'वर्केण' इति विभक्तिपरिणामेन संवन्धः ।

नतु स्मरणादिविषयस्य तत्कालेऽमावात् कथं तेन [म्रहणम् १] भाहकसमानसमयो हि विषयः तेन गृह्यत इति युक्तम् , अन्यथा चक्षुरादिज्ञानमपि सर्वातीतादिमाहकं स्यादिति चेत् ; अन्नाह—श्रोद्मादि इत्यादि । इदं वाक्यं यथातयाशव्दावन्तरेणापि प्रतिवस्तूपमाळङ्कारवशेन व्याहतं यथातयाशव्दां व्यालयेगम् । श्रोन्नम् आदिः यस्य प्राणादेः स तथोक्तः यथा ससु-पेतमेव स्वसिक्षप्रमेव नाऽसिक्षक्रप्टं विषयीकुर्तीत 'विषयम्' इति वचनपरिणामेन २० सम्बन्धः, चक्षुः नये नैव समुपेतमेव विषयीकुर्वीत वैदसमुपेतमेव विषयं विषयीकुर्वेन प्रतीयंत इति मन्यते । एतव सौगवस्य प्रसिद्धमिति न साधनमहित । यथा चक्षुरादिज्ञानं स्वकाळ-विशेषणं वस्सु विषयीकुर्वीत स्मरणादिकं तु मिन्नकाळविशेषणमपि इति, सर्वत्र तथाप्रतीतेर-विशेषात् ।

पतेनेवमिप निरस्तं यदुक्तं प्रज्ञा क रे ण—#"स्मरणादिकम् अतीतादी प्रवर्तमानं २५ निर्विपयं तँत्काले विषयामावात्" इति , तिज्ञरस्तम् , चक्षुक्षांनमिप तथा निर्विपयं स्यात् , विष्योमावात् इति । [१८६क]

नतु सीगतस्य चक्षुरिव श्रोत्रमपि न वै समुपेतमेव विषयीक्वर्वीत ''चक्षुःश्रोत्रमनसाम् अत्राप्यकारित्वस्'' इति रोद्धान्तात् किम्रुच्यते श्रोज्ञादि इत्यादि । तस्मादेवं वक्त[च्यं]

<sup>(</sup>१) अपस्थाः । (२) अभिज्ञया । (३) प्रत्यभिज्ञागं स्मरणस्य फलमिति सावः । (३) सकंस्य । (५) यातयावाब्दसहितस् । (६) चल्लाः असम्बद्धमेवार्यस् । (७) स्मरणकाले । (८) "गृह्यसाणे स्लृति-गांस्ति प्रद्गणानन्तरं हि सा । अतीतेप्रहणे तस्य स्थाभावे च सा स्मृतिः ॥ इदानीं स्मरणं जातं कयं जानाति प्रवेतास् । अविद्यमानं नीरूपं क्यं तङ्गूपता स्मृतेः ॥"—प्र० वार्तिकालः पृ० ६०२ । (२) "अप्रासान्य-श्चिमनःश्रोत्राणि"—अभिष्ठः को० १।४३ ।

व्राणादि इति । दूरे शब्दः निकटे शब्दः इति प्रतीतिश्च(तेश्च) बक्षुरिव श्रोत्रमप्राप्यकारि इति चेत्, आस्तां ताबदेतत्, खागमप्रस्तावे अस्य निरूपयिष्यमाणत्वात् ।

अत्राह वैशेषिकै:-श्रीत्रादिवत् वाह्येन्द्रियत्वात् चक्षुरि संसुपेतसेव विपयीकरोति, तत् किमर्थसुक्तम् चक्षुने चै इति; तं प्रत्याह-पर्यत्येव हि इत्यादि। हि यसादर्थः, यत् पर्यत्येव ५ ईक्षत एव न [न] पर्यति इति एवकारार्थः, चक्षुः इत्यनुवर्तते । नतु मनः पर्यति न चक्षुः अन्यया तैत्परिकल्पन[मनर्थकम्] इति चेत् , नः, आत्मानं विपयं पर्यन्तं चक्षुः [सह] करोति इति 'तत् पर्यति' इत्युच्यत इत्यदोपात् । किं पर्यति १ इत्याहं-स्तान्तरम् । सह अन्तरेण देशेन नद्यादिना व्रव्येण काचात् (अ)पटलादिना वर्त्तमानं घटादिकं 'विषयम' इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-चक्षुरिति यदि गोलकस्य लोकव्यवहारतः 'अमिधानमाश्रीयते, तिर्हे , तस्य देशादिव्यवहितेन घटादिना प्रत्यक्षतः ततोऽत्यन्तमिन्नेन प्रतीयमानेन सन्तिकर्पसावने प्रत्यक्षवाधितकॅर्मनिन्देशानन्तरप्रयुक्तत्वेन 'वाह्येन्द्रियत्वात्' इति कालात्ययापदिष्टो हेतुः स्यात् , यथा अश्रावणः शब्दः सत्त्वात् इति ।

वनैव युक्स्यन्तरमाह—पृथुतरम् इति । सर्पपादेः स्क्ष्मात् पृथु वक्षः तस्मात् अतिश्येन पृथु पर्वतादिकं पृथुतरं तत् 'पश्यित' इति सम्बन्धः । [१८६ख] अत्रायममित्रायः—पूर्वोक्तेन विधिना देशादिना देशादिन्यविहतेन पर्वतादिना प्रमाणवाधितत्वाक चक्षप्रसेन सिक्षक्षेऽसिः, सथापि पादप्रसारिकतया यदि इच्यते तिहे यतः (यावतः) पर्वतादिप्रदेशस्य पृथुनो जल्युद्बुद-सिक्षमेने चक्षण सम्बन्धः, तावत एव तेनै प्रहणं स्यात् न योजनादिपरिमाणस्य पृथुतरस्य । न खल्य इस्तेन अन्यस्य इस्तिहैस्तमात्रसिक्षकेषे संपूर्णहिस्तप्रतिपत्तिरस्ति । विधते च चक्षण प्रधुनस्य प्रह्मात् । विधते च चक्षण प्रमुनस्य प्रह्मात् । विधते च चक्षण प्रधुनस्य प्रस्थानकर्यः । विधते च चक्षण प्रधुनस्य प्रसुण प्रसुनस्य प्रसुण प्रधुनस्य प्रसुण प्रधुनस्य प्रसुण प्रसुनस्य प्रसुण प्रसुण प्रसुण प्रसुण प्रसुण प्रसुण प्रमुण प्रसुण प्रस

नतु न गोळकविशेपः चक्षुः येनायं दोषः स्थात् , अपि तु रश्मयः , तेषां व अर्थसिनकुष्टानां तत्मकाशनसाधनात् । अस्मिश्च पक्षे प्रश्चवरं तत् पश्यवि इति न विहन्यते, मूळे सूक्ष्माणां
प्रदीपादिरश्मिवत् अमे स्थूळानां भावादिति चेत् ; अन्नाह—रश्मेः इत्यादि । रश्मिः इति जाविव्यपेक्षयैकवचनम् , व्यक्त्यपेक्षायां तु रश्मीनां चक्षुष इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुतः । व न कुतश्चित् प्रमाणात् निःसृतिः प्रविपत्तः विषय्यक्त्य सरतेर्झानायत्वात् । न तावत् प्रत्यक्षतः ,
स्व तद्प्रविभासनात् । अनवस्थानात् वेषामि अपन (अपरनयन)तद्रश्चिमसंबन्धेन महणात् । नापि

<sup>(</sup>१) "प्राप्यकारि चक्षुः हृन्द्रियस्वात् धाणादिवत् ।"-स्वायवा० ए० ३६ । स्वायवा० ता॰ दी॰ ए० १२२ । "प्राप्तायं प्रकाशकं चक्षुः स्ववदितार्थापकाकाकस्वात् प्रदीपवत् बाह्येन्द्रियस्वात् स्विगिन्द्रियवत् ।" -प्रायाः कन्द् १ १० १३ । (१) "चक्षुःश्रोत्रे प्राप्तार्थं परिन्द्रिम्बत्ते बाह्येन्द्रियस्वात् स्विगिन्द्रियवत् ।" -प्रायवा० ता० दी० ए० ७३ । (१) मनःकव्यवा व्यवां । (१) साच्या । (५) अव्येन । (६) चक्षुण । (७) झुण्डावृण्यः । (८) "रक्त्यवंसिक्वर्णंविद्येपात्त्वप्रहृणम् ।" -प्रायवस् ११११२ । "त्योमेहद्ववीप्रहृणं चक्षुर्द्दमेरर्थस्य च सिक्वर्णविद्येपाद् सवित यथा प्रदीपरस्मरर्थस्य चेति ।" -प्रायमा० । "चक्षुर्वहिर्गर्वं बाह्याकोकसस्वन्वाद् विप्यपरिमाणसुपप्यते" "-प्रका० व्यो० ए० १५९ । "प्रधुप्रहृणस्वापि प्रव्यप्रत्या सहदेवोपत्ते: ।" -प्रका० किर० ए० ७३ । (१) चक्षु । (१०) स्व साह्यावित्यस्य ।

अनुमानतः ; तद्भावात् । नतु इद्मस्ति न्यिभवब्रह्यः स्वरिभि [सम्बद्ध] सर्वेत्र स्वार्थं प्रकाश-यति, तैजसत्वात् , प्रदीपवत् इति चेत् , क्वतोऽस्य तैजसत्वम् १ उष्णस्पर्शत्वात् , न , तिह्रहोपस्य तत्राऽभावात् । सोष्णतामात्रस्य ब्राणादाविष मावात् । [१८७के] मासुरस्पवत्त्वात् ; किमिदं स्पस्य मासुरत्वम् १ उष्ण्वस्त्वमिति चेत् ; न , अस्य निमित्तं (निश्चितं)निर्श्विशादो मावात् । किपिशत्वे सिति इति चेत् , न , तस्य वरनारीकोचनेषु दुग्धधवलेषु अभावात् , कनकवच्चकनक- ५ केतकीकुसुमद्दलेषु मावात् । एतेन भावार्यदिवस्तुरिप व्याख्यातम् ।

ः अपरेषां दर्शनम्—'चक्षुः वैजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इति , तेषां सर्वे घटादयः प्रसिद्धाः पावकवत् सत्त्वात्" तैजसाः किन्न स्युः ? अथ रूप्णमासुरस्पर्शरूप-विविक्तघटादिशाहिणा अध्यक्षेण पक्षस्य वाघनात् नैवम् ; प्रकृतेऽपि समानमेतत् ।

किंस, न तैनसं चक्षः अत्यासनाऽप्रकाशकत्वार्तः, यत् पुनः सैनसं तद् अत्यासन्तस्यापि १० प्रकाशकं यथा प्रदीपादिः इति [न्यति] रेकी हेतुः अत्र किन्न विज्ञृन्भते १ न चार्य परस्य अगमकः , अन्यथा अप्तिमकं जीवच्छरीरं प्राणादिमस्तात्'' ''इति न सुमाधितम् ।

यदि बा, तमःप्रकाशकत्वान्"; वत् पुनः तैज्ञसं न तन् समःप्रकाशकं यथा प्रदीपादि इति प्राह्मम् । तदुक्तम्-

#### \*"तयो निरोधि वीक्ष्यन्ते तमसा नावृतं परम् । कुट्यादिकं न कुट्यादितिरोहित गेत्कका (तमिनेश्वकाः) ॥"

[छघी० इछो० ५६] इति ।

१५

प्रदीपाद्याकोकासाबेऽपि च "कविद् रूपझानस्य उदयदर्शनात् कर्य तदाकोकस्य नियमेन रूपप्रकाशकत्वम्, यतः साधनविकको दृष्टान्तो न भवेत् १ तदेवं नायनरञ्मीनामसिद्धेः तेषां चस्रुःशव्यवाच्यत्वेन धर्मित्वे 'बाह्येन्द्रियत्वान्' इति आश्रयस्यरूपासिद्धोः हेतुरिति यत्तिकिञ्चिदेतत् । २० ... इदमपरं व्याख्यानम्—रहमोः चक्षरञ्मीनां कुतः कारणात् निःसृतिः निर्गमनं स्वाधि-छातात् । निह अकारणम् [१८७ख] अदृष्टं सत्त्वयां कल्पनमहित, अतिप्रसङ्गात् । अर्थप्रकाशनं तत्कारणम् इत्येके । तथा हि—इन्द्रियम् आत्मसंबद्धम्यं प्रकाशयब् दृष्टम् । तत्र यदि गोळक्षमत्

<sup>(1)</sup> तुल्ला—"कृष्णसारं रहिसवत् व्रव्यत्वे सति क्योपक्रक्षी वियतस्य साघमाद्वस्य निमित्तस्यत् । अध्या, रिमित्तस्युः व्रव्यत्वे सति निमत्तस्य स सति स्कटिकादिन्यविद्यार्थप्रकाशक्तस्यात् प्रदीपवत् ।"
—न्यायवा० प्र०३८१ । न्यायवा० ता० टी० प्र० ५२५ । (२) चक्षुपः । (३) उष्णताविद्येपस्य । (४)
साणीकृततीक्षणसन्तर्य । (५) "वक्तन्यत्ययत् दिमद्यंबाच । (५०) दृश्चन्ते हि नर्कं वयत्यस्मयो
नक्तस्याणां ,तृपर्वत्रप्रमृतीनाम् , तेन द्येपस्यानुमानम् ।"—न्यायसा० द्याश्यः । व्यवः वयत्यस्मयो
नक्तस्याणां ,तृपर्वत्रप्रमृतीनाम् , तेन द्येपस्यानुमानम् ।"—न्यायसा० द्याशः स्पृतः वयत्यस्य पृ० ४८० ।
(६) प्रष्टमम् पृ० ८ टि० ४ । (०) हेतोः । (८) तुल्ला—"कप्राप्यकारि चक्षुः स्पृतः वयत्रप्रमृतः । यदि
प्राप्यकारि स्यात् व्यतिन्त्रियवत् स्पृष्टमञ्जनं गृद्धीयातः । न च गृद्धाति ।"—न्यायवा० पृ० ६० ।
(९) नेपाविक्तस्य । (१०) "नेतं जीवच्छरिरं विरारमक्तम् अप्राणादिमस्वप्रसङ्गात् ।"—न्यायवा० पृ० ६६ ।
(११) न तैनसं चक्षुः । तुल्ला—"च तैनसं चक्षुः तम-प्रकाशकत्यात् ।"—न्यायकृषु० पृ० ८० । स्या०
रता० प्र०३२४ । (१२) नक्तस्रत्यते । (१३) सङ्ग् पेण । (१३) रिद्माकारणकम् । तुल्ला—"करणं
वास्यादि प्राप्यकारिकार् ।"—न्यायसं० पृ०३० ।

तद्रश्मीनामि अर्थसम्बन्धो न स्यात् कुतस्तत्मकाशनम् ? अस्ति च । ततो मन्यामहे रदमेः निर्गमनिमिति । मेनोवत् सम्बन्धसम्बन्धात् तत्मकाशनापत्तेः अदोषः । तथाहि—यथामन आस्मना संयुक्तम्, सोऽपि आकाशेन, तैदपि सर्वमावैः इति सम्बन्धसम्बन्धात् तद्र्षप्रकाशकम् । न खलु तस्यै तद्रश्मीना[च्न्य] स्वार्थेन संयोगः परैः अभ्युपगम्यते । तथा चक्षः मनसाँ, तद्दपि आस्मना ५ संयुक्तम्, सोऽपि आकाशेन, तद्दपि सर्वमावैः इति सम्बन्धसम्बन्धात् १ तैद्र्यप्रकाशकम् । न खलु तस्य तद्रश्मीनां स्वार्थेन संयोगः परैः अभ्युपगम्यते । तथा, चक्षः मनसाः तद्दपि आस्मना सोऽपि विषयैः संयुक्त इति सम्बन्धात् १ चक्षुरपि तत्मकाशकित्यलं एशिमनिगमनकस्पनया । न च इन्द्रियत्वाऽविशेपेऽपि मनः तथा प्रकाश पेपिरक्षः (यति न चक्षः) इति न विशेषं पश्यामः । एवं शाल्याचन्द्रमसोर्थुगपद्प्रहृणयुपपन्नं मवति, अन्यथा क्रमेण गच्छतां रश्मीनां पूर्वं शाल्या १० संयोग इति तस्याँ एव प्रहृणं पुनः चन्द्रमसां इति तस्याँ ग्रह्णिमिति क्रमप्रतिपत्तिः स्यात् । न चैवम् ।

अत्यख्पत्रशतवेधवत् शाखाचन्द्रमसोर्धेहणस्य आशुमावात् यीगपद्यप्रतिपत्तिश्चम इत्यन्ये"; तन्त ; मूर्त्तस्य असर्वगतस्य स्विद्रव्यस्य तत्पत्रैः भिन्तदेशैः क्रमेण सम्बन्धात् युक्तो युगपत्तव-विश्चमः नान्यत्र तिद्वपरीते, इतस्था [१८८क] एवम् एकक्कानवार्त्तां निर्मूला स्थाद् वराकी । १५ यदि भतम्-अन्यत्रापि "तथाविधस्य रस्मेर्भिन्नदेशास्यां शाखाचन्द्रमोस्याम् संयोगः क्रमेण

इति, स्यादेवदेवं यदि सूचीद्रव्यवत् कुतिष्वद् रिमगमनप्रविपत्तिः स्यात्, न सा अस्ति इत्युक्तम् । विद्विभ्रमाऽप्रविपत्ती अन्योऽन्यसंश्रयः । तथाहि—क्रमेण रिमगमनसिद्धौ <sup>32</sup>वद्विभ्रमसिद्धिः [विद्वि-भ्रमसिद्धौ च क्रमेण रिमगमनसिद्धौ न क्रमेण रिमगमनसिद्धौ विद्वारा

नतु यस्य सकछक्रेयप्रहणस्वभावं क्षानं तत्स्वभावश्च आत्सा कथं तस्य स<sup>भ</sup> कस्यचिद-२० त्यर्थस्य स्वयं प्राहको यतः अक्षापेक्षस्य अर्थे क्रमप्रहः स्यात् सर्वक्षवत् । आवरणसङ्गावात् स्वयम-प्राहक इति चेत् ; कुतः तत्सिद्धिः <sup>१०</sup> १ न प्रत्यक्षतः; तत्र तद्मतिभासनात् । देशादीनाम् आव-रणत्वे सर्वक्षाभावः, <sup>भ</sup>तेषां सर्वेदा भावात् । रागादीनां सङ्गावेऽपि विषयदर्शनभावान्न आवरण-स्वम् । अन्यस्य अनुमानतो न प्रतिपत्तिः ; तद्योपक( भवतुत्वापक) छिन्नाभावात् । अथ

<sup>(1)</sup> तुळना—"तथैव कारणत्वस्य समसा व्यक्तिचारिता । अन्त्रेण अनद्वायुबाटकाविकरेण वा ॥४८॥"
—त० इळो० पू० २६४ । न्यायकुसु० ए० ८२ । स्या० रस्ता० पू० १६० । (२) आकाशमि । (१)
चक्कुपः । (४) संयुक्तस् । (७) आत्मापि । (६) ६ प्वदन्तर्गदः पाठो हिकिस्तिः । (७) प्रकन—"पश्येषक्वुदिचराद् दूरे गतिमद् यदि तद्ववेत् । अत्यन्यासे च दूरे च द्धपं व्यक्तं न तक किस् ॥१६॥ यदि चक्कुः
प्राप्यकारित्वात् विषयदेशं गच्छेत् तदा उन्मिपितमात्रेण न चन्त्रतारकादीवर्यांत् गृद्धीयाद् ।" —चतुःत्र०
पू० १८६ । "चक्कुहिं शाखाचन्द्रमसावभित्रकाळसुप्यक्रमते" "—त० था० ए० ६८ । (८) शाखायाः ।
(९) सावन्यः । (१०) चन्द्रमसः । (११) "बत्युवरेतत्-जाखाचन्द्रमसोस्तुत्व्यकाळसृष्यमिति ; तदि
त ; अनम्युप्यमात् को हि स्वस्थात्मा आखाचन्द्रमसोः तुत्यकाळपृष्ठणं प्रतिपचते । काळमेदाप्रहणात्र
सम्याप्रस्यय पूपः उत्पळव्ळकत्वत्वतिमेदविति ।"—म्यायचा० पू० ६५ । न्यायचा० ता० टी० ए०
१२० । प्रश्च कन्द्र० पू० २३ । प्रश्च० व्यो० पू० १५९ । प्रश्च० किर० पू० ७४ । सुक्ता० पू० १७८ ।
(१२) सुर्वस्य । (१३) योगपद्यविक्रमसिद्धिः । (१४) आत्मा। (१५) आवरणसिद्धिः । (१६) देशादीनाम् अपायाऽसंभवात् । (१७) रावादीनास् । (१८) अनुमानप्रयोजकहेत्वभावात् ।

सर्वविषयप्रकाशनस्वभावस्य तद्यकाशनात् तत्विद्धिः , तत्त्वभावता कृतस्तस्य सिद्धा १ तदा-वरणापाये सर्वप्रकाशनस्वभावत्वात् , अन्योऽन्यसंश्रयः—सिद्धे हि सर्वप्रकाशनस्त्रभावे सित आवरणसिद्धिः, तत्तिद्धौ तत्क्षये तत्प्रकाशनस्वभावसिद्धिः इति चेत् ; अत्राह—मिध्याज्ञानम् इत्यादि ।

#### [ सिध्याज्ञानं विसंवादादप्रमाणं विषादिवत् । ज्ञातुरावरणोद्भृतेः दोषहेतोः स्वतः सतः ॥२॥

मत्यज्ञानभेदा अवग्रहाद्यः प्रमाणाभासा पिथ्याग्रहणात्मकाः, प्रमाणस्य अविप्रतिसारलक्षणत्वात् । स्वतः प्रमाणभूतस्य आत्मनः परतो विपर्यासोपपत्तः मत्तमूर्चिछतादिवत् । यदि पुनः स्वत एव ज्ञाता न स्यात् कृतः परतोऽचेतनवत् । न हि तथापरिणामरहितस्य तथा परिणामः । परस्य अन्यातिशयकल्पनायामात्मनः किस्न कल्प्यते ? ज्ञस्यभावस्य १० अप्राप्यकारिणः प्रतिवन्याभावे त्रिकालगोचरमञ्जेपं द्रव्यं कथिश्वज्जानतो न कश्चि-हिरोधः, आत्मनः स्वविपये वैश्वधमनुभवतः परोक्षप्रत्यक्षवत् । नास्माकमावरणक्ष-योपश्मवशात् स्वकारणश्चन्तेः। स्वलक्षणदर्शनाहितसन्तानविकल्पवासनाप्रकृतिः संवृतिः वस्तुमात्राध्यवसायात् व्यवहारमारचयतीति चेत्; न ; श्वणिकैकान्ते अर्थिकयाविरो-श्वनिणयात् । ततः ]

अस्यायमर्थः न्यत् तिसन् मिध्याज्ञानम् अप्रमाणं विसंवादात् वञ्चनात् प्रसिद्धं हि छोके प्रकृत्यादिविषयं तत् धर्मि । तत्र साध्यम् आह्—आवरणोद् मृतः इति । जीवस्य स्विषये प्रवृत्तिनियेषकं [१८८ सः] ज्ञानावरणीयादः कमे आवरणं तस्य उद्मृतिः स्वकार्य-करणामिमुक्यं तस्याः, 'भवति' इति श्रेषः । साध्यमेतत् । हेतुमाह्—द्योपहेत्तोः इति । द्योपः अन्यधाप्रहणं स एव हेतुः छित्रं तस्मात् । दृष्टान्तमाह्—विषादिवत् इति । विषम् आदिशेस्य २० मुप्तेः स तथोकः तस्मादिव तद्वदिति । एतदुक्तं भवति—यथा विषादेः उपजायमानं भूभ्रमणादि-विषयं विषादावरणोद् मृतेः भवति तथा प्रकृत्यादिविषयमपि, "तद्वदृष्टावरणोद् मृतेः इति । प्रयोगः—विवादगोचरायन्तं [मिथ्याज्ञानम् आवरणोद् मृतेर्यवित, मिथ्याज्ञानत्वान् ] मिथ्याज्ञानस्य उपछक्षणार्थत्वात् [तेन] अज्ञानत्वाद् अस्पप्टत्वादिति [च] गृह्यते, विषादिज्ञतिवत्वथाविष(धा)-क्रानवत्, एवमर्थं च विषादिम्हणम्, तदुपयोगे तत्रियाननिवृत्तेः (तिक्रितवानिवृत्तेः) इति । २५

अत्राह सौत्रान्तिकादिः—भिथ्याज्ञानात् प्राक् तदाधारस्य स्वविपयप्रकाशनस्यभावस्य भावे कस्यचिद् आवरणकल्पना श्रेयसी, न च सोऽस्ति प्रमाणामावात् । भिथ्याज्ञानमपि निराधारं जायते \*\*''आदेशाः चित्रवैतसिका (अदेशाः चित्तचैतसिकाः)'' इति वचनात् । ततस्तस्यापि'' आवरणकस्पना कीट्शी १ तत्र मावान्तरादर्शनादितिषक्षस्य प्रत्यक्षवाधो दृष्टान्तस्य साध्यवैकस्य-

<sup>(</sup>१) आस्मनः । (२) आवरणसिद्धिः । (१) आस्मनः । (१) सांस्थासिमतः । (०) "आस्रो ज्ञान-दर्शनावरणवेदनीयसोहनीयायुर्नामगोद्यान्तरायाः ।"-त० स्० ८।१ । (१) सिस्याज्ञानम् । (७) ज्ञाना-वरणोदयात् । (८) सिस्यात्मम् अञ्चानत्वसस्पटन्यञ्च । (९) आस्मनः । (१०) आस्मनोऽपि ।

मिति ; तं प्रत्याह—ज्ञातु: इति । 'यः प्राक् शङ्कं शुक्कतया झातवान् , संप्रति जानाति पीतवया, पुनक्रोस्यति शुक्कतया स झाता' इत्युच्यते । सं च कं 'प्रत्यक्षं श्वणिकं विचित्र [१८९क]विषया-कारैकसंवेदनम्'' [सिद्धिवि० २।३] इत्यादिना लेशतः प्रवृक्षितः, प्रपञ्चतः पुनरत्रैव प्रदर्शयिष्य-ते । तदुक्तं न्या य वि नि श्व ये--

> \*'' श्रत्यन्तमाहरायायां (सत्यं तमाहुराचार्याः) विद्यया विश्रमेण यः । सदर्थमसदर्थं वा पसुरोस्वावलोकतः (प्रश्लरेपोऽवलोकते) ॥"

[न्यायवि० १।३८] इति । वेशेषिकस्त्वाह्-झानोत्पत्तेः प्राक् आत्मा विद्यते, स तु तदा झानामायादेव विषयं सन्त-मिर न विपयीकरोति नावरणादिति, \*''दैवरक्ताः किंशुकाः'' इति न तर्त्र नः प्रयासः १० आवरणसाधने । तत्र केवछं धर्मादिसामग्रीतः समीचीनझानम्, अन्यस्याः निध्याझानमिति विभाग इति । तत्रोत्तरमाह्-स्वानः इति । स्वात्मरूपेण न अर्थान्तरज्ञानसम्बन्धेन 'ज्ञातुः' इति बुत्ती प्रतिपादिषच्यते ।

विश्रमैकान्तवादी प्राह—मनतु कदिवत् स्वयं झाता, सं च स्वभावतं एव विपरीतार्थपाही नावरणादिति, तत उत्तरं पठद्वि—सत्तोऽनितवस्य यथावस्थितस्वार्थप्रहणस्वभावस्य इत्यर्थः । १५ स्वतः इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम् , कथसन्यथा विश्रमैकान्तरयापि प्रतिपत्तिः । न हि विश्रमा-देव तैत्प्रतिपरिर्युक्ता, अतिप्रसङ्गात् । तदुक्तं केनचित्—

#"प्रमासु(स्व)रिपदं चित्तं प्रकृत्याऽज्ञान्तवो मलाः ।"

[प्र० वा० शार१०] इति ।

परः पुनरेवं मन्यते—स्वतस्तस्य मिध्यादर्शनात्मकत्वम् अन्यतो वशार्थदर्शनात्मकत्वमिति, २० स 'विदास्' इत्यनेन निरसः, विषाधुपयोगान्वयञ्यितरेकात्वविद्यायितया दश्यमानस्य मिध्या-वर्शनस्य अन्यतः कल्पने धूमोऽपि अग्निप्रमची न स्यात् । स्वतम्य मिध्यात्वेन सर्वसंविद्यां इतः स्वसंवेदनपरमार्थं [१८९क]सिद्धिः ? नहि तत्र पूर्वसंवेदनादन्यस्य ञ्यापारः #'वश्चुरादेविषय-प्रतिनियमः विपयात् तदाकारता आलोकात् स्पप्टता विद्यानाद् विज्ञानस्य विद्युपता ।'' इति यचनात्। नापि स्वसंवेदनपरमार्थाऽसिद्धौ सोगताः सुखमासिद्धं काळकलालेशमपि समर्थाः, कस्यनिद् विधिनिषेधायोगात् । ततः स्थितम्-'स्वतः सतः' इति ।

नन्वेवं चेदिष्मनुमानं तर्हि 'मिध्याञ्चानसप्रसाणस्' इत्येवास्तु, कि 'विंसंदादात्' इत्यनेन इति चेत् ? उच्यते—'विवादास्पदीमूर्वं मिध्याञ्चानम् अष्टष्टावरणम्' इति साधयन्तं प्रति यदा कश्चिद् व्रवीति 'कस्यविष् मिध्याञ्चानस्य अभावात् साध्यस्प्रान्तपर्मिणोरसिद्धिः' इति, तदा तं प्रति तद्धर्मिणः (णोः) साधनार्थम् 'विसंवादात्' इत्युच्यते । यतः अभ्युपगच्छतापि ३० प्र ज्ञा क रे ण प्रतिभासाद्धेतम् 'इदम् अतो जायते, इदमस्माद् दूरं निकटम्' इत्यादि विकल्पबुद्धीनां निविषयत्वाऽपरनामा विसंवादोऽभ्युपगन्तव्यः कथमन्यया प्रतिभासाद्धेतम् ? तया च

<sup>(</sup>१) ज्ञाता । (२) ज्ञानामानाच अङ्ग्रणभित्यच । (३ ) सति । (१) द्रीकायास् । (५) ज्ञाता । (१) विक्रमप्रतिपंतिः । (०) ज्ञानरूपता । (८) साध्यरप्टान्तवर्धमेगीः ।

कियं घर्म्यसिद्धिः १ तथापि 'निध्याङ्गानं विसंवादात्' इत्यस्तु किम् अप्रमाणपदेन इति चेत् १ न, 'अनुमानेन आवरणसत्ता साध्यते भवता, तद्य मिध्या तत्कृतः वैतो मावतैः वैत्सिद्धिः' इति वदन्तं प्रति एवमभिधानात् ।

अन्नायमिप्रायः—अनुमानं चेत् मिध्यात्व (ध्याप्य) पेर्स्यते, तिर्द्द विसंवादादप्रमाणं स्यात्, प्रमाणं चेष्यते, तन्न मिध्या इति । नन्न स्यादेदत् (तद् ) प्रमाणं यदि विसंवादकं स्यात् , यावता ५ मिध्यात्वेऽपि मणिप्रमामणिज्ञानवत् साष्य[१९०क]प्रतिवन्धादविसंवादकमिति चेत् , नन्न सम्यणिज्ञानम् अविसंवादेऽपि यदि न प्रमाणम् , कथमनुमानं तत्व्वक्षणव्यमिचारात् १ प्रमाणं चेत् ; प्रत्यक्षम् , अनुमानं वा १ अन्यत्र मण्यष्ययवसायः अर्च्यत्र मणिप्राप्तेः नाष्यक्षम् , इतरथा मरीचिकानिवये जलाध्यवसायः कृपादौ जलप्राप्तौ अध्यक्षं स्यात् । भवति जातपरितोषस्य इति चोदवदेत् (चेत् , स्यादेतत्) यदि मणिश्चान्तिः इन्द्रियज्ञानम् , न चैयम् , रूपसाधम्यदर्शनापेश्व-१० णात् , अक्षविकारमन्तरेण भावात् , वावकः । अस्यानन्तरेण समर्पणात् , प्रतिसंख्यानेनं वाधनात् , मानसी तु युक्त युक्त (धुक्तौ) रजनभान्तिवत् । अस्यां १ इन्द्रियज्ञत्वे सित्—

\*"नो चेद् आन्तिनिभित्तेनं संयोज्येत गुणान्तरस्"। गुक्ता वा रजताकारः रूपसाधम्यंदर्शनात्॥"

[प्र० वा० ३।४३] इति विरुध्यते । १५

मनोविश्वमं प्रति अक्षविश्वसस्य दृष्टान्तत्वानुपपचेः इति । भवतु मानसी नेरतस्य (नेतरस्य) प्रमाणमिति चेत्; प्रत्यक्षाद् अन्यस्यां तदनुरोधात् प्रत्यक्षात्वे दर्शनपृष्ठमाविनो विकल्पस्य व्यव-द्यारिणं प्रति स्वतित्ववर्णनमयुक्तम् । न खळु व्यवद्यारी दर्शनाद् विकल्पमन्यमिच्छति #''मनसो-यु गपद्वृचेः'' [प्र० वा० २।१३३] अव्हत्यादिवर्णनात् ।

असु नाम तमः (अनुमानम्) तदन्यत्र सणिप्राप्तेः चूमादग्निवत् , पूर्वं च तत्रमाञ्यवसायः १० स्यात् , वृक्षाध्यवसाये शिंशपाध्यवसायवत् , न चैवम्, अविचारैकमजातपरिजोपं ज्यवहारिणं प्रति तद्मामाण्यवर्णनात् । एतेन कार्यछिद्गत्वं तयोनिंरस्तम् , तद्ध्यवसायात् प्राग् अग्निज्यवसाय- वत् प्रमाध्यवसायेन गवित्रज्यमिति कृतसात्र मण्यध्यवसायः १ नहि धूमं निश्चिन्वतः [१९०ख] पावकस्य अन्यस्य वा अध्यवसायो हष्टः । तत्र मण्यध्यवसायस्य अनुमानत्वे ऋगम्प्रित्तिप्रम्योः । प्रवित्ति हत्यादि अवधारिति विशेषः एवमनुमानं करोति— २५ प्रमावानयं गृहप्रवेशविशेषः मणिसहितप्रमाविशेषत्वात् अन्यत्रोपळ्यवैविधतत्वत्रेशवत् । क्रुव्यि- कार्षिवरप्रमाविशेषो वार्यं मणिसंस्थानवान् तद्विशेषत्वात् पूर्वोपळ्यवद्विशेषवत् हति, [तत्र]

<sup>(</sup>१) तिस्वाज्ञानस्य प्रसिद्धेः । (२) अनुसानान् । (३) परसार्थतः । (४) आवरण । (५) सणि-प्रभामणिज्ञानम् । (१) प्रमाणम् । (७) क्रश्चिकाविवरस्थायां सणिप्रसायाम् । (८) अपवरकाम्यन्सरे । (९) प्रमाणम् । (१०) तुळवा—"कदाचिद्दन्यसन्ताने तथैवार्च्येत वाचकैः । टप्टस्मृतिसपेक्षेत न सासेत परिस्कुटस् ॥"—प्र० वा० २।२९८ । (११) तत्त्वज्ञानेन । (१२) प्रान्तेः । (१३) सादक्यादिना । (१४) निस्यत्वादिळक्षणम् । (१५) "सविकल्पावित्रक्ययोः । विस्तृतो ळवुक्तचेवां तयोरेनमं, व्यवस्यति ॥" इति क्षेपः । (०६) "सणिवुद्धानिकावतोः । सिक्याज्ञानाविद्योगेऽपि विद्योगोऽपंक्रियो प्रति ॥" इति होषः ।

4

to

का नार्ता ? अनुमानंमेन तर्दिति वृंगः । अयं तु निक्षेषः—यद्येतत् भिष्याज्ञानमर्प्रमाणं कथमन्यस्य तथाविर्धस्य अनुमानस्य प्रामाण्ये दृष्टान्तः स्यात् ? न खंछं साध्यमेन दृष्टान्तीभवति अतिप्रस-द्वात् । सतः स्थितम्—'अनुमानं चेत् भिष्याद्वानम् अप्रमाणं स्यात् , अर्थोद्धस्पत्तौं तैमिरिकज्ञान-वंत्' इत्यस्य प्रदर्शनार्थम् अप्रमाणमहणमिति ।

अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षियत्वां इदं ज्यास्येयम् । तथाहि—यदुक्तम् अनन्तरप्रस्तावे 
\* "तदेतद् द्रञ्यपर्याचसामान्यविश्वेषविषयम्" इत्यादि \* "प्रमाणम् अविसंवादात्" 
इत्यन्तम् ; तत्र तच्ज्ञानस्य वेदम (चेतन)स्वमावे आत्मिन समवायात् से एव तांस्तथा बुध्यत 
इति नैयायिकादिः । इतिरे संमवायात् इतिरे न मनः इति चार्षाकाः । प्रधानम् इति सांख्याः । 
तज्ज्ञानं स्थतः प्रमाणं न परतः इति मीमांसकाः । तद्वक्तम्—

\*"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुगन्येन पार्यते ॥"

[मी० इंछो० स्०२ इछो० ४७] इति,
तत्राह—मिध्याञ्चानम् इत्यादि । आतुः 'अवग्रहादिमतिस्मृति [१९१७] संज्ञाचिन्ताभिनियोधात्मकं प्रागभित्यापतंसर्गात् मित्रज्ञानंप्रभेदिलक्षणं ज्ञानम्' इति सन्दन्यः ।
१५ न शरीरस्य प्रधानस्य वा , तस्य क्रान्तवागाविति निरूपयिष्यते अचेतन्तवात् घटादिवत् इति ।
छतो क्रातः ! इत्याह—स्वतः स्वस्थागाव्यात् , नार्थान्तरक्रानसन्यन्धादिति व । तन्ज्ञानं च
प्रमाणमुक्तम् । छतः ! अविसंवादात् । सांप्रतं योच्यते, स्वतः सतो क्रातः । वतोऽयमर्थो
जायते—तन्ज्ञानं प्रमाणम् अविसंवादात् । सांप्रतं योच्यते, स्वतः सतो क्रातः । अनेन स्वकार्ये
प्रवृत्तिकक्षणे स्वप्रहणापेक्षणात् 'परतः तत्' इत्युक्तं भवति । स्वतो क्रातः सक्तावाद हति का
१० विभक्तिपरिणामेन संस्वन्धः, 'उत्पत्तः' इति श्रेपः, 'प्रमाणम्' इति घटनात् । किंमुतात् १
इत्याह—स्वतः संतः इति । विद्यतमिदम् । अनेनापि कारणगुणतस्तदुद्धवात् परतः "तद् इति,
मन्यते । अत्र दृष्टान्तमाह—प्रमाणं सिथ्याञ्चानं विसंवादात् आवरणोद् स्तेत्रभ्र यथा
'परतः' इति शेषः, आवरणाद् वद्मृतिः आवरणोद्मृतिः इणो (तस्याः) । कथंमृतात् १
दोष्ठहेत्तोः इति । शेषमं उक्तवत् अ न न्त की ति क्र तेः स्व तः प्रा मा ण्य भ क्षा द् अव१५ सेयमेतत् । -

यदि वा, "दोषेहेतोः" इत्यादि अन्ययांवतार्यं अञ्चना न्याख्यायते—क्र्वो तु खल्ल आव-रणोद्भृतिः १ यदिं स्वतः ; सिंध्याज्ञानमपिं तत (स्वत) एव अस्तु । परतश्चेत् ; स वक्तन्यः,न च सोऽस्ति, अप्रमाणत्वात् । नदि बीजमिव अद्कुरम् आवरणं जन्यन् कश्चिदुपरुभ्यते अतु-मीयते वा लिङ्गामावात् । रागादिः चपरुभ्यते , सत्यम् , किन्तु तदनन्तरमेव आवरणं जायमानं ३० नोपलभ्यते अनुमीयते वा । [१९१ख] अर्वतु वा सकारणमावरणम् , तथापि तेन मूर्तेन अमूर्वस्य आत्मनः पांशुराशिनां इव आकांशस्य न सम्बन्ध इति ; अत्राह—दोषहेत्रोः इत्यादि । दोषो

<sup>(</sup>१) सिद्धिवि॰ २।२४। (२) आस्मा। (३) खुम्बते। (४) बुम्बते। (५) ए० २१७। (६) 'का' इति पञ्चमीविमिक्तिः। (७) प्रामाण्यस्।

रागादिः स एव हेतुः कारणं तस्मात् आवरणोद् सृतेः यद्या स हेतुर्यस्याः तस्या इति । दृष्टान्तमाह-विषादिवत् इति । जीवोपयुक्तविषादेरिव तद्यदिति । तथाहि-मिध्याक्षानादृत्यम्ता
धावरणोद् सृतिः ज्ञादरागादिपूर्विका तद्युप्धातहेतुत्वाद् विषादिवत् इति । जीवोपयुक्तविषादेरिव
तद्वत् इति । यक्ष्यति च-स्पमनोध्यक्षायकर्मनिराश्रवैः (मनोवाक्षायकर्मिभरास्तवैः) शुभैरशुभैश्र यथास्यं पुण्यपापवन्थो जीवानाम्" [सिद्धिवि०मस्ता० ४] इत्यादि । यदुक्तम्-अमूर्तस्य ५
कथं मूर्तेन सम्बन्ध इति ! तद्य्यनेन निरस्तम् , तस्तम्बन्धहेतोवेषस्य अमूर्तेऽपि मावात् ।
पतदिप वक्ष्यति-स्पम्तिनिसर्गाद् वध्येत" [सिद्धिवि० मस्ता० ४] इत्यादिना । दोपस्य हेतोः
विषयादेरिव (विपादेरिव) तद्यद् इति वा व्याख्येयम् ।

कारिकां विदृण्वज्ञाह—मत्यादि (मत्यज्ञान इत्यादि ) मत्यज्ञानभेदा मत्यज्ञानविशेषाः, वपळक्षणमेतत् तेन श्रुताज्ञानादिमेदा गृह्यन्ते । के ते ? इत्याह—अवग्रहाद्यः । आदि [शब्देन] १० ईहादिपरिप्रहः । एतदिष वपळक्षणम् अनुस्मरणादिमेदानाम् । ते किम् ? इत्याह—प्रमाणाः-भासाः प्रमाणं न मचन्ति इत्यर्थः । कुतः ? इत्याह—प्रिथ्या इति । मिथ्या अन्यथाग्रहणा-रमका यतः ।

नतु अनुमानक्षातम् अन्यथास्थितं स्वलक्षणम् अन्येथा गृह्द्वि प्रमाणं ततो नेदमप्रमाणलक्षणं व्यमित्रारिति चेतः ; अत्राह-प्रमाणस्य इत्यादि । प्रमाणस्यापि (वि)प्रतिसारी यथा- १५
वस्यितार्णनिर्णयो लक्षणं [१९२६] यस्य तस्य भावात् तस्वात् । पतदुक्तं मवित-प्रमाणत्वं
यथार्थनिर्णयेम व्याप्तं सर्वप्राणस्तां सिद्धम् , मिथ्येकान्तादिप्रवादेऽपि वद्विषयस्येष परमार्थतो
क्षानस्य प्रमाणत्वोपवर्णनातः परेरिप, ततो यथार्थे निवर्तमाने वदिष निवर्तते यथा द्वक्षत्वे
निवर्तमाने शिश्यात्वम् , अन्यथा सर्वस्य प्रमाणमिति न कश्चित् स्वपक्षसिद्धिविकलः स्यादिति ।
अनुमानं चेत् मिथ्या अप्रमाणम् । शोपमत्र चिन्तत्वम् , चिन्तयिष्यते चानकस्य (चानेकथा । २०
कस्य) कथम्भृतस्य क्वतो अवन्ति १ इत्याह-स्वतः इत्यादि । [स्वतः] आत्मनो जीवस्य न
निराधारो नापि कारीरस्य प्रधानस्य वा । किंभृतस्य १ प्रमाणभृतस्य । यथार्थप्रहणस्वमावस्य
स्वतो नार्थान्तरक्षानसमवायात् । क्वतो भवन्ति १ इत्याह-प्रतो विपर्यासोपपत्तेः । अत्रापि
'आत्मनः' इत्योदस्यम् , आत्मनः परतः मृत्वैकमेणः सक्षक्षात् चा विपर्यासोपपत्तिः अन्यथास्वमावाणादनं तस्याः । अत्र स्टशन्तमाह-मत्त इत्यादि । मत्तमुच्छितस्य इव तहत् इति । यथा २५
मत्तादेः परतो विपादेः विपर्यासोपपत्तेः मिथ्याऽनमहावयः तथा अन्यस्यपि इति निदर्शनार्थः ।

एतेन इदमपि प्रत्युक्तं यहुक्तं परेण-क्र''कर्मणा आत्मस्वरूपाञ्खण्डने तद्वस्थं जैनस्य सर्वस्य सर्वद्वित्वम् , खण्डने आत्माञ्नित्यत्वम् । आवरणं च प्रकाश्यप्रकाशक्रयोः अन्त-राले वर्चमानं घटप्रदीपयोरिन प्रावरणम् प्रकाश्यस्यैन प्रकाशनं प्रतिवन्नाति न प्रकाश्यक्तस्य । निर्दे अन्तर्यवनिकया दीपस्य आत्मप्रकाशनं प्रतिहन्यते इति आत्मनः तेंस्मिन् ३० सत्यपि [१९२ख] सर्वथा स्वरूपप्रकाशनं स्यात् ।" इति , कथञ्चित आत्मस्वरूपखण्डनस्य

<sup>·(</sup>१) नीवे । (२) सामान्यरूपेण । (६) चार्वाकाश्चिमतस्य । (४) सांस्याश्चिमतस्य ।

4

अभिमतत्वात्, आत्मनः परतो विपर्यासोपपत्तिवर्णनात् , अन्यथा कोऽस्यार्थः स्यात् , कथिन्द-दनित्यत्वस्य व (च) सर्वथा अन्यत्रापि तदसंभवात् । दृश्यते हि किट्टिकालिकादिना कल्रपितवपु-षाम् अन्य(मण्या)दीनां स्वरूपेऽपि चित्रप्रकाक्षनम्-

\*''मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्यथाञ्नेकप्रकारतः । कर्मविद्धात्मनो व्यक्तिस्तथाञ्नेकप्रकारतः॥"

[लघी० चली० ५७] इति ।

'स्वतः प्रमाणभृतस्य' इत्यस्याऽनभ्युपगमे दूषणमाह-यदि इत्यादि । यदि चेत्, पुनः इति वितर्के पक्षान्तरसूचने वा, स्वत एव स्वस्तमावत एव स्वकारणादेव यो ज्ञाता यथार्थ-माही न स्यात् न भवेद् 'आत्मा' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र को दोषः १ इत्याह-१० प्रतः इत्यादि । स्वरूपात् स्वहेतोर्वो परं ज्ञानं ततः, क्रुतो नैय स्थात् 'ज्ञाता' इति सम्बन्धः । अत्र दृष्टान्तमाइ-अचेतनवत् इति । घटादिः अचेतनः तेन तुल्यं वर्त्तते इति तद्वत् इति । प्रयो-गश्च-यो ज्ञानस्त्रभावरहितो नासौ ज्ञाता यथा घटादिः, ज्ञानस्त्रभावरहितःच परस्य आत्मा इति। नतु किमिदमचेतनमिति ? चेतना[5]सँमवायिकारणम् ; तत्समवायिकारणं तर्हि चेतनं प्रस-क्तमिति आत्मापि चेतन इति कथम् अञ्चाता, चेतनस्यैव वैतद्व्यपदेशादित्यभ्युपगमविरोधः। १५ न च चेतनास्त्रभावो न सत्समवायिकारणम् ; अरूपादिस्त्रभावस्यापि वटावे रूपादिसमवायिकारण-त्बोपपत्तेः । अथ चेतनायाः अन्यद्चेतनम् [१९३क] स्यात् ; न च रतदस्ति, प्रमाणाऽपावा-विति दृष्टान्तमात्रमशेपमिति न साध्यधर्मिसंभवः, "तद्भावे वा तत एवासिद्धेः (एव सिद्धेः) किमेतेन अनुमानेन १ अत एवं तत्सिद्धौ अन्योऽन्यसंश्रयः-तथा हतो (हि-अतः) तस्य आत्मतत्त्वसिद्धौ अन्ये घटाद्यो दृष्टान्तीमवन्ति, ततश्च तत्सिद्धिः इति । यदि पुनः अचेतनत्वाविशेषेऽपि आत्मन २० आश्रयत्वं घटादेस्तत्" 'अचेतनवत्' इति सामान्यवचनेन छम्य[ते] इति चेत् ; न ; षमयथाप्य-बोबात् । तथाहि-अस्तु तायच्चेतनाऽसमनायिकारणम् अचेतनं घटादि, चेतनं च तत्समनाय-कारणम् , तथापि न इत्युपगममाद्यानिः (महानिः), वेवनगपरिणामकारणस्येव समवायिकारणत्वात् नान्यस्य, अन्यथा चक्कुरादेरिप "तत्कारणत्वप्रसङ्गात् । "तत्र "तस्याः "असमवायान्नेति चेत् ; अब कोऽवं तत्र समवायः ? तस्मिन् सति आत्मळाम इति चेत् , प्रसद्गः पूर्वचद्भवेत् । तत्रो-२५ त्किं (तत्वम् ; ) तरेव न तुष्यामहे । तस्मिन् सति तदात्मन उद्भव इति चेत् , न किञ्चित् परिहृतम् । 'तदाधेयत्वम्' इत्यपि वार्चम् , भूतले कल्झादेः समवायप्रसङ्गात् । अगुत्सिद्धस्य इति चेत् , किमिद्मयुतसिद्धस्य इति ? अपृथक्सिद्धस्येति चेत् ; न , [अ]पृथक्सिद्धस्यं यदि कारणादेकान्तेनामिन्नसिद्धत्वम् , सांस्यदर्शनम् । अथ कथञ्चित् , जैनशासनम् । स्यान्मतम्-

<sup>(</sup>१) इण्टान्ते सण्यादी । (२) चेतनस्य समवाविकारणं यज्ञ सवति तद्वेतनिमस्यवैः । (३) चातृ-व्यवदेशात् । (३) चेतनप्रस्ति । (५)चेतनसङ्गाने वा । (६) धर्मित्वस् । (७) दृष्टान्तस्यस् । (८) चेतनायाः समवाविकारणं यञ्च अवति तद्वेतनिमत्यर्थः । (९) यः स्वयं चेतमक्ष्येण परिणमति तस्यैव । (१०) चेतना-समवाविकारणस्वप्रसङ्गात् । (११) चञ्चरात्वै । (१२) चेतनायाः । (१३) समवावाभावात् । (१४) चञ्चरादौ सित चेतनाया आस्मकासस्य प्रतीतेः । (१५) सांक्येन कार्यकारण्योरमेवृत्वस्वीकारात् ।

कारणामिन्नदेशकाल्यभवत्वम् , आकाशादि 'समनायिकारणं किन्न स्यात् १ निष्ठ वदेशादि-परिहारेण चेतनासंभवः वेदसर्वगवत्वप्रसङ्गात् । बुद्ध्यात्मप्रदेशस्य चक्षुराधिमन्नदेशादित्वे बुद्धे-रपि बद्भवति न वेति चिन्त्यताम् । [१९३ स्त] वतः चेतनैत्र चेतनासमनायिकारणम् , वद-कारणमचेतनम् इति स्थितम् ।

यत्पुनश्कम्—अरूपादिस्वभावा घटादयो रूपादिसमवायिकारणिमिति ; तद्प्यनेन निरस्तम् ; ५ नतु घटादिवत् आत्मनोऽपि अतस्वमावस्य चेतनासमवायिकारणत्वे साध्यदृष्टान्त्ययोरिवशेष इति चेत् , आस्तां तावदेतत् , अवन्तरं निरूपणात् । भवतु वा चेतनाया अन्यद्चेतनम् , तथापि न सर्षस्य दृष्टान्ताऽविशेषः, अचेतनत्वेऽपि आत्मनः साध्यधर्मित्वेन चपादानात् , 'अन्यद् अचेतनं दृष्टान्तीमवति, यथा पिण्डोऽयं सास्नादिमाम् गोवत्' इत्युक्ते अन्यो गाः दृष्टान्तीमवति । न चान्यधर्मसिदिचोदनम् ; न्यायसिद्धे तस्मन् परारोपितधर्मनिपेशत ।

इदमपरं व्याख्यानम्—यदि पुनः स्वत एव स्वनैव रूपेण ज्ञाता अर्थेप्रहणपरिणामी न स्याद् आत्मा प्रतोऽसमवायि-निमित्तकारणात् कृतः स्वात् १ नवै नहि तथापरिणामस्व-मावरहितस्य कस्यचिद् अन्यः तथापरिणामः अचेतनवत् प्रथिव्यादिवत् इति, लोकायता-पेक्षया वटादिवत् इति ।

नतु यहुक्तम्—'आत्मनः चेतनस्यामेदे तहत्रै चक्षुराविरिष तत्समधायिकारणं स्यात्, मेदस्य १५ समवायस्य वाऽविशेवादिति ; तक्ष युक्तम् ; मेदाऽविशेषेऽिष कत्यचिदेव कत्स्याध्िवत् प्रत्यासत्तेः कार्यं प्रति "तत्कारणत्वोपपत्तेः, चित्रत्वाद् मावशक्तीनाभिति चेत् ; अत्राह्—प्रस्य इत्यादि । प्रत्स्य ब्राहः अन्यस्य कारणस्य अतिशयस्य सामर्ण्यस्य [१९४ क्ष] कृत्यनायां 'स्वत एव' इत्यत्वचते, अन्यया अनवस्या स्यादिति मन्यते । आत्मनः किञ्च कृत्ययेत् स्वत एव प्रदण्णतिश्यं नैयायिकः, कृत्ययेदेव न्यायस्य समानत्वादिति मन्यते ।

् अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षियत्वा इदं ज्याख्येयम्—'नात्मा स्त्रतः परतो वा ज्ञावा तस्य ज्ञानसम्बन्धाऽभावात् , अपि तु प्रधानं ज्ञातः विपर्ययात् , ततस्तस्यैव मिथ्याज्ञानप्रहादयः परतो विपर्यासोपपत्तेः परिणामित्वात् , नात्मनो विपर्ययात् इति सांख्यः ; तं प्रत्याद्द—प्रस्य इत्यादि । परस्य आत्मनोऽन्यस्य प्रधानस्य अतिश्चयक्तस्पनायां यथार्थेतर्ज्ञानसामर्थ्यकस्पनायाम् आत्मनः पुरुषस्य तमविशयं किन्न करूप्यते, यतः सांख्यप्रधानवद् आत्मनोऽपि परिणामाऽविरोधादिति २५ मन्यते ।

नतु भवतु स्वतो ज्ञाता आत्मा सावरणश्च तथापि आवरणामावे अक्ष्व्यापारसमकाल्मेव भावतोऽर्य विषयीकरोतु तन्मात्र एव तत्सामर्थ्यात् । तद्यथा—क्ष्म् 'श्रदीपः अनावरणोऽपि स्वयो-ग्यमेव प्रकाशयति न सर्वम्' इति प्र ज्ञा करः ; तत्राह—'ज्ञस्वभावस्य' इत्यादि । जानावि इति ज्ञः स्वभावो यस्य ज्ञस्वभावस्य आत्मनः जानवो न कश्चिद् विरोधः । किम् १ इत्याह— ३०

<sup>(</sup>१) घेतनासमवायिकारणस् । (२) आकाशस्य असर्वंगसत्वप्रसङ्खात् । (३) आत्मवत् । (१) समवायिकारणत्वोपपत्ते. । (५) प्रकृतिः सांक्यायिकाता ।

द्भव्यम्, न गुणपर्यायो । अनेन रूपाधनसवात्मन एकस्य स्थनीयसः तेन महणादिति मन्यते । वर्तमानकाळिविशेषणं तत्तस्य जानतो न विरोध इति चेत् ; अन्नाह्—निकालगोचरम् । त्रयः काळो गोचरो यस्य तत् तथोक्तं निकालगविरूपमित्यर्थः । एवमपि खण्डशो जानत इत्याह—अशोषं सर्वम् । केन प्रकारेण १ [१९४ख] इत्याह—क्ष्यञ्चित् । चेन केनचित् प्रकारेण । तथाहि— ५ पूर्वं चक्षुरादिना नवत्वविशेषणविशिष्टस्य घटस्य महणम् , पुनः तस्यैने तेन पुराणविशिष्टस्य, तदनन्तरं पूर्वपर्यायविशिष्टस्य समरणात् , प्रत्यमिक्षानात् पूर्वापरपर्याययोः तां यावः (तदेकत्वस्य), तकेण जन्मादिमरणपर्यन्तं पर्यायाणाम् एकत्वाविनामाविनां दर्शनस्मरणामिक्षानजन्मना साकस्येन सामान्यतः स्वसाध्याऽविनाभावे तेषां गृहीते सति, इञ्यस्य अनन्तता अनुमानतः प्रतीयते इति । एके अनुमानजन्मना सानसप्रत्यक्षेत्व (णेति : तत् ) कथ्यः इति विस्त्यम । अवस्त

एके अनुमानजन्मना मानसप्रत्यक्षेत्व (णेति ; तत्) कथम् इति चिन्त्यम् । अक्ष-१० जात्यत्वात् (अक्षातीतत्वात् ) न किञ्चिदप्रत्यक्षं स्थादिति चिन्तितम् ।

कदा ? इत्याह—प्रतिवन्धाभावे । यस्य ज्ञानस्य स्वविषये प्रवर्तमानस्य वत् प्रतिवन्धकं कमें तस्य अभावे सति । नज्ञ ज्ञानस्वभावस्य प्रतिवन्धर्यहतस्यापि अभिज्ञदेशकाळाऽधंप्रहणमात्मनः, अन्यया अतिप्रसङ्ग इति चेत्; अत्राह—अप्राप्यकारिणः । प्राप्तुं माहकसमानदेशकाळं कर्तुं शक्यं प्राप्तं (प्राप्यं) यज्ञ तथा भवित तद्याप्यं कर्तुं गृहीतुं शीळस्य अप्राप्यकारिणः, देशवत् काळमिज-१५ स्यापि प्रहणे विरोधाऽभावादिति मन्यते । "वस्तु मन्यते स्वरूपावन्यत्र न ज्ञानस्य प्रवृत्तिः । तत्क्ष्यग्रुच्यते अप्राप्यकारिणः इति १ स ह (प्र)प्रज्यो भवित—कर्यं स्वरूपे द्वतिः १ तत्र वर्तमानस्य । दश्चीनादिति चेत्; नवितरत्र समानम् । निरूपितु (रुपितं) चैतत् ।

अत्राह् ,सीमांसकः—तद्शेषं जानतः षड्सिः प्रमाणैनं कश्चिद् विरोवः' इति । तं प्रत्याह्-त्स्व इत्यादि । यथोपवर्णितस्य आरमनः स्वविषयं सत् सर्वम् [१९५क] अन्यशाः न्याप्त्यप्रतिपत्तिः', २० तत्र वैश्वद्यम्तुमवतो न कश्चिद् विरोधः 'प्रतिवन्धामावे' इत्यत्वन्ते । दृष्टान्तमाह—परोक्ष इत्यादि । नतु प्रत्यक्षपरोक्षवत् इति चक्कव्यम् न्याय्यत्यादिति चेत, नः परमतापेक्षया एवमिन्धानात् । तथा हि— यदुकं प्र ज्ञा क रे ण—क'क्ष्यमेकत्रे क्रमंविचयोऽत्रगम्यन्ते यतोऽशोषं द्रव्यं कश्यंविज्ञा(शश्चित्रजा)नतो न कश्चिद् विरोध इति स्यात्'' इति वद्धदिश्य परोक्षं साधारण-(णा)स्पष्टाकारविषयमानादिविकल्पज्ञानं तच तत्प्रत्यक्षं च स्वरूपापेक्षया तेन तुल्यं वक्ते इति २५ तद्वद् इति व्याख्येयम् । यथा एकं युगपद् आकारद्वयसाधारणसवगन्यते तथा क्रमेण अनेकवित्तसाधारणमिति सन्यते । सीमांसकग्रदिश्य समत्वका (समन्यका)रावन्तराऽविशद्दश्कादिज्ञानं परोत्तं तदिव । चकारामावे वि(ऽपि) सत् प्रत्यक्षग्रुच्यते तस्य इव तद्वत् इति व्याख्येयम् ।

पक्षे प्रमाणावार्ध दृष्टान्ते साध्यं दर्शयज्ञाह सौगतः—नास्माकम् इत्यादि । नास्माकं सौगतानाम् आवरणं च ज्ञानावरणीयादिकमे, क्षयत्रच उपद्यमञ्च अन्यस्य अप्रकृतत्वात् अश्रुतेः,

<sup>(</sup>१) त्रव्यम् । (२) घटस्यैव । (३) प्रयांपाणास् । (४) प्रज्ञाकरः । (५) "यदि पद्भिः प्रमाणैः स्थात् सर्वज्ञः केन वार्यते । एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो बेन करूपते । तृनं स-चक्कुण सर्वात् रसादीज्ञ प्रति-पद्यते ॥"-मी० इक्जो० चोदनास्० इको० १११-१२ । (६) ब्याप्तेः त्रिकालगोचरत्यात् । (७) आत्मिन । (८) क्रमज्ञानानि । (९) परोशं ज्ञानस् ।

स्वावरणस्यैव क्षय वपश्यश्च गृहाते तेषां च सा (वश्चात्) बुद्धिः नावरणवश्चात् मिथ्याबुद्धिः येन 'मत्यज्ञानभेदात्' (दा) इत्यावि शोभेत । नापि तत्स्योपश्चमवश्चाद् यथार्थबुद्धिः यतो 'ज्ञस्तमावस्य" इत्यादि च । क्षतः वर्दि सा १ इत्यज्ञाह—अपि तु, किन्तु स्वकारणशक्तेः मिथ्याबुद्धेः कारणं कवाचित् कळुषितं छोचनादि अ"तिमिराशु अमण्" [न्यायवि० १।६] इत्यादि '
धंचनात्, यथार्थबुद्धेः तदेव विपरीतम्, तस्य शक्तिः [१९५६] यथोक्तज्ञानजननसामर्थ्यम् ५
तस्या बुद्धिः इति सम्बन्धः ।

ततु यथा कामलागुपिलप्तान्वश्चरदेः इन्द्रियजा आन्तिः तथा कर्माऽऽवरणोपिलप्तात्मनः सा मानसी विकल्पआन्तिरितः अत्राह—स्वलश्चण इत्यादि । स्वलश्चणदर्शनेन आहिते स्थापिते सन्ताने या विकल्पवासना विकल्पकारणमृता वासना । यदि वा, तद्दर्शनाहिता स्व-कार्यजनने प्रत्यमिश्चसीश्चता पूर्वपूर्वविकल्पजनिता वासना तस्याः प्रकृतेः स्वभावात् नावरणो- १० इत्यूतेः संवृतिः स्वतः उद्भूता तत्त्वसंवरणात् सामान्यादिति (वि) कल्पजुद्धिः । सा किं करोति १ इत्याह—स्यवहारं मिण्येतररूपम् आरचयति । कृतः १ इत्याह—वस्तुमाभ्रव्यवसायात्—अस्व-लक्षणेऽपि स्वाकारे स्वलक्षणलेशाव्यवसायात् । अनेन मिण्यात्यमस्य द्शीयति । चेत् शव्यः परा-कृतोवृश्चोतकः ।

नतु मत्तमूर्विष्ठतादेः इन्त्रियजा मानसी आन्तिः विषादिम् त्येसवसंय (मृष्ठांशयसंपर्क) १५ फल्लितप्राक्तनात्मनसो दृष्टापि यद्दृष्टतथाविष्ठमावसंपर्कमनः पूर्विका करूयते, तर्हि हित्यादेः वीजसह [कृता]या दृष्टोऽपि अब्कुरः क्रळविळादिन्यवहिते वीजे अब्कुरो दृष्यमानः हित्यादे- देव किंत्रं करूयते १ तथा, येशया (१) यथा मिद्रादिप्रतिवन्धनिवृत्तिः तथा झानेपु निध्यात्म- निवृत्तिदेशापि यद्यन्यमा स्थात्; न तर्हि कारणनिवृत्तिप्रयुक्ता कार्यनिवृत्तिरित न किंपत् न्यवन्ति तिग्रेत इत्यमिप्रायवता 'मिध्याञ्चानम्' इत्यादि वदता एतत् परिद्वतं यद्यपितथापि मब्द्यन्तरेण २० [१९६क] परिदरकाद्यन्त इत्यादि । परोक्तियेषे न इति शब्दः । इतः १ इत्याद-श्वणिकै-कान्ते अर्थस्य कार्यस्य क्रिया करणं तद्विरोधस्य निर्णयाद्य अनन्तरातीतप्रस्तावे इति शेषः ।

ततः किं जातम् १ इत्याह-कार्य इत्यादि ।

[ कार्यकारणता नैव चित्तानां सन्ततिः कुतः । सन्तानान्तरबद्धेदात् वास्यवासकता कुतः ॥३॥

ર્ષ

सत्यां च कार्यकारणतायां कुतः कचित् सन्ताननियमः ? सर्वत्र सर्वेपामानन्तर्या-

<sup>(</sup>१) "तिमिराग्रुज्जमणनीयापसंक्षोजाचः"-विमिर्मक्ष्णोविष्कवः, इन्द्रियगतिमदं विञ्चमकारणम्। माञ्जुज्ञमणम् अकातादेः । मन्दं विञ्चममाणे अकातादी न चक्रज्ञान्तिक्ष्यत्वे तद्र्यमाञ्ज्ञप्रकृतेन विद्रोत्यते अभगम् । पृतच्य विषयत्वे विञ्चमकारणम् । ज्ञावा गमर्गं नौयानम् । गच्छन्यां नावि स्थितस्य गच्छ-वृह्णसानिक्रान्तिरूपदात इति यामप्रकृषम् । पृतच्य वाद्याश्रयस्थितं विञ्चमकारणम् । संक्षोजो वातपिकः इक्षेप्मणाम् । वाताविषु हि क्षोर्म गतेषु ज्विक्रतत्तम्माविञ्चान्तिरूपद्यते । पृतच्य अध्यातमातं विञ्चमकारणम् । संवरितः च विञ्चमकारणैरिन्द्रियविषयवाद्याध्यात्मिकाश्रयगतेः इन्द्रियमेव विकर्तन्यम् ।"-ज्याप-वि० द्ये० ११६ । (२) निर्यंक्रमिद्म् ।

विश्लेपात् । सत्यपि वास्यवासकता न मवत्येव प्रत्यासत्तेरभावात् । ततो विकल्प एव [न] मवेत् । ]

विद्योधनिर्णयात् कार्यकारणता कार्यता कारणता वा नैव । केपाम् १ इत्याह— चित्तानां 'क्षणिकैकान्ते' इत्यन्नवर्तते । अर्थकियाक्षपत्वात्तस्या' इति भावः। मा भृत् सा, तथापि ५ किम् १ इत्याह—सन्तिः सन्तानः कुत्तः 'चित्तानाम्' इति सन्त्रन्यः । कार्यकारणताविशेष-छक्षणत्वात् सन्ततेरिति मन्यते । भवतु वा तत्र तेपां कारणता तथापि दोपः, इत्याह—वास्यवा-सकता पूर्वेषित्तं तस्य(तस्य) वासकता, उत्तरित्तस्य वास्यता कुतः तेव । कुतः १ भेदात् नानात्वात् 'एकसन्तानत्वेन अभिमतिचित्तानाम्' इति वटना । दृष्टान्तमाह—सन्ताना-न्तराणामिव सन्ताना-तर्वद इति ।

१० कारिकां विष्युण्यज्ञाह—सत्यां च इत्यादि। च शब्दः अपिशब्दार्थः संभावनायाम् । सत्या-मपि कार्यकारणतायां कचित् रुक्षणैकान्ते (क्षणैकान्ते) कुतो न कुतक्षित् सन्ताननियमः— 'अथम् एकः सन्तानः, एते च नानासन्तानाः' इति विभागःः 'तदेकान्ते' इत्यतसम्बन्धः ।

नतु येषां क्षणानाम् आनन्त्र्येण पूर्वापरमावः तेषामेकसन्तानत्वम् अन्येषां विषयेय इति चेत्; अत्राह-सर्वत्र सर्वेषाम् इत्यादि । सर्वेषां भिन्नैकसन्तानपातिनां क्षणानाम् आनन्तर्याऽ-१५ विशेषात् सर्वत्र विहरन्तर्वा । यद्वा, सर्वत्र कार्यकारणामिमतानाम सर्वेषां तद्विशेषात् इति प्रत्येषम् ।

अत्रापरैः [१९६ख] प्राह—नानन्तर्यात् सन्तानित्यमः, अंन्यथापि तद्भावात्, जागस्त्रषोधचेतसोरिवेति, तस्य समानं कालंखये (कालं येपां तानिं) जामच्चेतांसि कस्यचित् प्रवोधस्य
एकसन्तानानि कृतो न भवन्ति १ देशादि देशस्य मेदस्य सर्वत्राविशेपात् । एकस्य अनेको२० पीदानामावात् [न] इति चेत् ; कथमेकस्माद् देवदत्त्वजाप्रद्विज्ञानात् प्रयोधज्ञानपञ्चकं कदाचित्
भवति । पंकस्यैय र्ततो भावे अन्येषामनुपादानत्वम् । तेषां विद्वज्ञानात् पूर्वज्ञानोपादानत्वे
'नैकसामायधीनः भावानां सहभावः' इति निःसारमेतत्—क्ष्मं 'एकसामग्रथभीनस्य'' [प्रव्वाव
३११८] इत्यादि । रसादीनां सहभावे हि एकसामग्रथभीनतानियमाभावात् । न कालभावा
(नैककालमाविनाम्) एकसामग्रीन्थपदेशता इत्युक्तम् । तद्भावेऽपि न ज्ञायते किं कस्य तत्रोपा२५ दानमिति । रूपज्ञानं रूपज्ञानस्य, एवमन्यत्रापि योच्यमिति चेत् ; आद्यं सौगतं ज्ञानमनुपादानं
प्रसक्तम् , पूर्वं तथाविधस्यं तद्धपादानस्यामावात् , अन्ययां कृतः सोपायं सुगतत्वम् १ अनुमानस्य विकल्पेन मिनसन्तानत्वे तु प्रत्यक्षं प्रति चपादानत्वम् , अन्यथा विकल्पस्य तद् इति
''अभेदात् सद्धारस्यत्याम्'' [सिद्धिवि० ११७] इत्यादि दूचणमविचल्यितम् । अतो यथा
एकमनेकस्य वपादानम् तथा अनेकमेकस्य, इत्रत्या जाप्रविज्ञानपञ्चकात् नैकं कदाचिद् [इति]

<sup>(</sup>१) कार्यकारणतायाः । (२) चित्तानास् । (३) व्यवहितकारणवादी प्रञ्जाकरः । (३) व्यवहितेऽपि । (५) समानकाळानि । (६) व्यवमेतत् । (७) प्रवोधचेतसः । (८) जाप्रच्वेतसः । (९) जाप्रहिज्ञानात् । (१०) सवीक्षातुः ज्ञानस्य । (११) वादि पूर्वमापि सीमतं सर्वक्र्यानमस्ति तदा क्रुतः 'उपायात् सर्वक्रयं जायते' इति स्थापः १

अन्येषामानर्थक्यम् । सहकारित्वान्नेति चेत् , वर्षि विषादिम् किञ्जतादिप्रतिवोधं प्रति वैनैतेयादि-ध्यानाादकमपायकम् । मिन्नकाळानामेकत्र सहकारित्वे अनुमीयमानरूपसमानकैत्यरसः पूर्व-रूपादेरुपजनने सहकारीति सामायेकदेशः सामाया छिङ्गमिति प्रसक्तम् ।

किन्न, एकत्र भिन्नकाळानेकोपादानसहकारिक्वानञ्यापारसंभवे न झायते भेटेकान्ते अस्तितिनयम इति तद्वस्थो दोपः। न च तेपां सजातीये उपयोगे अन्यत्र उपयोग इति चिन्ति- ५ तम्। तत्र प्रवोधभिन्नकाळे अपयोगो वा तयैकस्य क्रममाविनि कार्ये ञ्यापार इति #"नाऽक्रमात् क्रमिणो भावाः" [प्र० वा० १।४५] इति न बुद्धामहे।

अन्ये त्यादुः—स अनन्तरं नापि भिन्नकाळग्रुपादानम्, अपि तु सदशम्, अतोऽयं नियमं इति , तेपां शान्तचेतसः कुतिश्वद् <sup>ह</sup>आविष्टप्रवोधमावे कयं सँ इति निरूप्यताम् १ पुत्रस्य पितृचित्तधर्मातुवृत्तौ संमवेर्त्, नियमाभावः अन्यत्रापि । तन्न सन्तानितयम इति खितम् ।

भवतु वा तन्नियमः, तथापि वोषः इत्याह—सत्यपि इत्यादि । पूर्वेचित्तस्य वासकताः अपरस्य वास्यता न भवत्येव । इतः <sup>१</sup> इत्याह—प्रत्यासत्तेरभावात् ।

अय केयं प्रत्यासितः यस्याः त्वया अत्रासावोऽभिधीयते १ हेतुफलमाव इति चेत् ; सा अस्त्येव इति हेतोरसिद्धः, 'सृत्यिए' इत्यादि वचनात । "अन्ययाऽम्युपगमे वा दोषः । देशादि-नैकट्यम् ; तर्हि तदसावेऽपि" वपादानोपादेयसावषद् वास्यवासकमावोऽपि न विकत्यत इति १५ सिन्द्रग्विषक्षव्याद्यत्तिको हेतुः । यदि पुनः तदसावे अनुपादानेतरसावोऽपि नेव्यते , 'सृत्यिए' इत्यम्युपगमित्रोधः इत्युक्तो दोषः । यदि पुनः योग्यता , कृतस्तदसावो भेदैकान्ते १ वास्य-वासकत्वेन अभिनतयोः देशादिभेदात् , [१९७२ वक्तमत्रापि जन्यजनकसावयोग्यतासावात्, इयसपि योग्यता न विकथ्यत इति । द्रष्टत्वाव, दृष्टं अन्त्र जामित्रचे शास्त्रादिपरिज्ञानंपरि (नपरि)करं देशादिन्यविदेते वा नि(वि)रूपां वासनामाद्यानम् । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम् । २० न च स्वापादिदशाऽनु[भूयते]। यापि तत्परिकरचेतस्त्विचक्तकेः अनुभूयते विद्यासावस्यात् यतस्तत्र वासना करुप्यते इति तथा करुपंसादि (कार्पासादि कार्यसिद कार्यसिद कार्यादि कार्यसिद कार्यादि कार्याद स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् ।

थत्युनरेतत् निदर्शनम्—'सन्तानान्तरवत्' इति ; नदिष न स्कम् , वैषम्यात् , हेतुफल-भावस्य नियवस्थात् । अन्यत्रापि अस्य चोद्यस्य समत्वादिति ; वन्न , अन्ययाऽसिप्रायात् , १५ षयाहि—राज्ञा (राज्ञो) राजपुत्राणामिव भेदेऽपि यथाकयिचदस्तु लौकिकः सन्ताननियमः, वास्यवासकमावः पुनः कयश्चित् कारणानुरूपकार्यमावः । सं<sup>११</sup> पूर्वमेव कारणविनाहो न युक्तः ।

<sup>(</sup>१) गरुडण्यानाविकस् । (२) काले सवः काल्यः । (३) क्षणिकैकान्ते । (२) वा शब्दः 'यया' अर्थे । (५) सन्तानियसः । (६) क्रोधादिससावे । (०) एकसन्तानियसः । (८) एकसन्तानत्त्वस् । (९) नियसान्व पुत्रः पितृत्वित्तसमुवर्तते इत्युके प्राह । (१०) हेतुफलमावासावत्त्वीकारे । (११) देशादिनै- कट्यामावेऽपि । (१२) स्वापादिदक्षा । (१३) सुलना- "व्यवहितस्यापि साह्यास्यादेहपथानस्य दर्शनादिति" --प्र० वार्तिकाल० ए० ४६६ । "काक्षादिस्यायसिकावामिव बीजानं ""-मुस्त्वसं० प० ए० १८२ । (१४) वास्यवासकमावः कारणानुक्ष्यकार्यमावो वा ।

न हि यथा पितरि सृतेऽपि फालान्तरे तत्सन्तानं च गृह्वन्ति पुत्रादयः, दृश्यते अवापि राज्य-स्थितेन राज्ञ (ज्ञाऽ)जनितोऽपि स्वराज्ये पुनः निवेशितः तत्सन्तानव्यपदेशमाक् , तथा 'तदा-कारम् ; अन्यथा चिरसृतेऽपि मर्त्तरि विधवायाः चिरमायिनि वां कन्यायात्प्र(यास्त)दाकारम-पत्यं भवेत् ।

परपुनरेतद्धक्तम्—भृतेऽपि जाग्रच्चेतसि वद्युक्षं प्रघोधज्ञानमिति , तदिष न सारम् ,

#"सिद्धं यन्न परापेक्ष्यम्" [सिद्धिषि ११२४] [१९८ क] इत्यादि कारिकाविचारे
विचारितत्वात । अपि च, अदर्शनमात्रेण स्वापादी आत्मामावसिद्धौ घटादाविष स्यादिति न
निराक्तव्येतत् ॥ अपि च, अदर्शनमात्रेण स्वापादी आत्मामावसिद्धौ घटादाविष स्यादिति न
निराक्तव्येतत् ॥ अपि च, अदर्शनमात्रात्मनो घटादिपु अमावाऽप्रतिथिद्धौ घटादीनां नैरात्म्याऽसिद्धोः निरात्मकेम्यो घटादिम्यः प्राणादेः अनिष्ठत्तिः।" इ[ति]ना[इत्र्यानुपलम्म]
१० नादमावासिद्धिः, अपि तु प्रतिपत्रमिप्रायविषयाद् अवस्थाचतुष्ट्यादिवे [ति चेत्,] तिर्दि सात्मकाऽनात्मावासिद्धिः, अपि तु प्रतिपत्रमिप्रायविषयाद् अवस्थाचतुष्ट्यादिवे [ति चेत्,] तिर्दि सात्मकाऽनात्मावासिद्धिः, अपि तु प्रतिपत्रमिप्रायविषयाद् अवस्थाचतुष्ट्यादिवे [ति चेत्,] तिर्दि सात्मकाऽनात्मकावस्थामेदात् तद्धिपयात् घटादीनां नैरात्म्यं केन वार्यते १ यथा च प्रमो देवदत्तः सुपुप्तो
स्वो जीवति इति व्यवहारमेदः, तथा कारणात् कार्यात् स्वभावाद् अन्यत्वस्य स्थानास्थासे (कारणादीनामन्योन्यं व्यभिचारदर्शनात् सर्वत्रानाश्चासे) दृश्यादर्शनस्य व्यभिचारदर्शने स्थापादी किन्नाम
१५ (किन्न आत्म)सत्त्वाकृष्ताः स्यात्, यतः जामच्येतस्य प्य प्रयोचो नित्रचयेतः १ न च व्यवहारः
चैतन्यविर[हि]णीं स्वापादिदशां मन्यते, तद्वत्यिषे जीवद्वव्यवहारप्रवर्त्तनात् । वैवां च वत्र्यः
तद्मावमननादमावे न कचित् क्षणसङ्गर्तनं सिच्यत् । तिः अनुपलक्षितं वदित्तः त स्वापादिचैतन्यमः इति किं कृतो विमागः १

यर्पुनरुक्तम्—कार्पासादिक्कसुमे छाश्चादिरागात् फळे तद्रागनासना इति, तद्दग्यिसाहसम्, २० रिक्षतपुष्पस्य व्यवहितफळकारणत्वे अवान्तरनीजारक्करादिवैफल्यम् । कथव्येवम् 'अनन्तरोऽर्थः ज्ञानं स्वाकारं जनयित' इति नियमः, [१९८ख] यतस्तद्यिनां नियतदेशादौ पृत्तिः १ ततः स्थितम्—'क्षणिकैकान्ते वास्यवासकता न भनति' इति ।

तदभावे को दोप: <sup>१</sup> इत्याह-तत इत्यादि । यत एवं ततो विकल्प एव [न] भवेत् कारणामावादिति<sup>श</sup> मन्यते ।

२५ नन्त्रस्य सर्वस्य अभावो न बौद्धान् प्रति<sup>33</sup> प्रतिभासाद्वैतनादिनो वाघते अभीष्टत्वात् । न च पश्च एव विपक्षः अतिप्रसङ्गादिति चेत् ; अत्राह्—अन्यतोऽपि (तो विनिशृत्ता) इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) पिद्वः आकारं च हि तस्तस्तानत्वेन गुद्धन्ति । (१) मसंिर । (६) तुळना—"नेदं निरास्तर्कं जीवच्छरिरमप्राणादिमस्वमसङ्गत् । निरासकेषु घटाविषु दृष्टाद्देषु प्राणाखदर्शनात् सिन्तवृत्त्या आत्मगतेः । आद्द्यानुपकम्मादमावासिद्धे घटादेषु दृष्टादेषु प्राणाद्दरिनृत्त्वः ।"—प्र० वा० स्व० रू० ६२ । (६) आप्रस्तुससुपुस्रस्तेतिअवस्थावनुष्ट्यमञ्ज प्राह्मस् । (५) स्वापादिमस्यपि पुरुषे । (६) व्यवहारिणास् । (७) स्वापादिदशायास् । (८) वैतन्याभाव । (९) व्यवहारिधिः क्षणमञ्जस्यादम्यानात् । (१०) व्यवहारिधिः क्षणमञ्जस्यानात् । (१०) विकस्यस्य वासवाजन्यस्वकारात् । (१३) निर्यक्रनेतद् ।

#### [ अन्यतो विनिष्ट्ता घीः स्वभावमनुवर्तते । प्रत्यक्षादीस्तँथात्मैकः प्रतिक्षण[विरुक्षणान्] ॥४॥

सर्वतोऽन्यस्याद् व्याद्वतं चित्तं वहिरन्तर्भुखश्रान्ताश्रान्तस्यभावान्विय तत्क्ष-णिश्यितिधर्मकं परिकल्प्य आत्मानमेव स्त्रगुण[पर्याचात्मकं] स्वतः संवेदनिविष्ठितं प्रतिक्षिपतीत्ययुक्तम् ।]

अत्रायमभिप्रायः—वित्रमेकं ज्ञानं तद्द्वैतम् , निरंशानेकज्ञानमात्रम् , सर्वविकरूपातीतं विज्ञममात्रं वा यत्रेद्मुक्तम् क्ष"मायामरीचिप्रमृतिप्रतिमासवद् असन्तेऽपि अद्रोपः" [प्र० वार्तिकाळ० ए० २८६] इति १ तत्र प्रथमपक्षे—अन्यतः स्वातीयात् विवातीयात्र [वि] निष्टुत्ता अपस्तां घीः द्विद्धः स्वभावान् आत्मभूतान् आकारान् अनुवतिते व्याप्नोति । कान् तान् १ इत्याद्ध—प्रत्यक्षादीन् प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि विकृत्वधर्मक्षाः [स]संभवे अनेक्रमेव न किञ्चित् स्यादिति सवस्य सर्वत्रोपयोगादिप्रसङ्गः" इत्यादि निरस्तमिति दर्शयति । वित्रेकविन्तस्य विकृत्वधर्माक्यासेऽपि पत्ततोऽ(परमार्थतोऽ)भ्युपगमात् सौगतैरिति । तथा शव्यक्ष्यणात् यथागव्दः अत्र छप्तनिर्दिष्टोऽस्तमियते । तथा तेन एकस्य अनेकस्यमावभूताकारतादात्त्यप्रतिन्मासप्रकारेण, सहोत्पत्तिविनाशसंवेदनप्रकारेण सह्भुवां सर्वेपां क्षणानामेकत्वप्रसङ्गेन [१९९क] १५ एकसन्तानापत्तेः आत्मा पुरुपः एकः 'स्वमावोऽतुवर्त्तते' इति सन्वन्वः । क्रयंभूतान् १ इत्याद्ध—प्रतिकृता सत्यादि । एतेन अश्वक्यविवेचनमिति शक्यवपरिद्यासिति दर्शितम् । निद्धितम् । विद्वित्यम् । स्वाकारतादात्तस्यामासाद् अन्यया उक्तशेपाद् अपस्य । आत्मस्वभावानामध्य(मप) दर्ण प्रचण्डन्यतिवना(न)मित अश्वक्यसाधनम् । एनेन परमात्रेन(मार्येः) तेषां दर्शनं निरूपितम् ।

नतु प्रतिभासाँद्वेते विवक्षितधीव्यतिरिक्तस्याऽभावात् क्यमुच्यते—'अन्यतो विनिवृ-त्ता घीः' इति । नदि असतः किञ्चिद् व्यावक्ते । सतोऽपि अदर्शने कृतः कत्य केन विनिवृत्तिः प्रतीयते ? न च अ[न]न्यवेद्येपुँ वेदनेषु केनचिद् अन्यवेदनसिति चेत् ; उक्तमत्र अन्यमाव-प्राह्कप्रमाणाभावः । यथा च मुखेनाऽसंवेदनाद् दुःखामावः तथा तेन मुखभावस्याऽवेदनाद्भाव इति न किञ्चित् स्यात् । मुखेन अविषयीक्रियमाणं दुःखमस्ति न ज्ञानान्तराणि इति पत्रयत् परस्य २५ मुचियो (यो) दुश्चेष्टितम् ।

यत्पुनरुक्तम्-'सतोऽप्यविषयीकृता न कस्यिचिट् विनिवृत्तिप्रतिपत्तिः' इति , तद्िष प्रस्य स्ववना(वधा)य शूळ्तक्षा(तक्षणम् ) स्वप्रतिमासमात्रस्याप्यसिद्धेः, ज्ञानेन तद्विपरीतधर्माऽ-निषेधात् सैद्वर्शनोपगमात् । यदि पुनः, निर्पेक्षसुस्तादिवेदनसेव तद्विपरीतधर्मनिषेधनम् ;

<sup>(</sup>१) तुष्ठना—"न चैकस्य विरुद्धां स्वमावी संभवतः, विरुद्धवर्माध्यासेन तस्मैकस्वहानिप्रमङ्गात्।"
-देतु वि० टी० पृ० २२०। (२) अज्ञस्यविवेचनमणि। (३) मिन्नप्रकारस्। (४) स्ववेद्येपु हत्ययाः।
(५) तीहणकरणम् । (६) विपरीतवसर्माणासदर्शनात्।

अविषयीकृताद्पि तर्हि विनिवृत्तिः प्रतीयते' इत्यायातम् । अपि च, अयं स्वयमेव सर्वेविकस्पान् प्रतिपद्यमानोऽपि तैदतीतं वस्तं प्रतिपद्यते<sup>र</sup> वदति च \* "नाऽविषयीकृताद् विनिवृत्तिसिद्धिः" इति तत्कारी तद्देषी चेति वपेक्षामहीति ।

यच्चान्यदुक्तम्—[१९९ख] 'अनन्यवेद्येपु वेदनेपु न चान्यवेदनम्', तदिप न सुन्दरम् , ५ प्रतिमासाद्वैताऽसिद्धिप्रसङ्गात् सर्वसंविदां निराख्यवनत्वाऽसिद्धेः । ततः स्क्तम्—'अन्यतो विनिवृता धीः' इति ।

कारिकां व्याक्यातुमाह-सर्वतोऽन्यस्माद् इत्यादि । सर्वतो विजातीयात् उपादानोपादे-याभि (यानभि) मनात् क्षणाद् अन्यस्मात् स्ववो भिन्नाद् व्यावृत्तम् अपस्तं चित्तं ज्ञानं परिकल्प्य । कथम्भूतम् १ इत्याह-यहिरन्तर्भुखन्नान्तात् तत्स्वभावाचिप (त्रान्ताऽभ्रान्तस्वभावान्विप) १० वहिश्र अन्तश्र मुखमवसासनं ययोः तौ तथोक्तौ तो चती आन्ताऽश्रान्तस्वमावौ तौ अन्वेर्द शीलम् , तदन्त्रयो वा अस्यास्तीति तदन्त्रयि वैद्दिर्शसाभ्रान्तस्यभावान्त्रयि । यदि वा, बहि-रन्तर्मुखी यो स्वभावी आन्तो च (आन्ताआन्तो च) यौ स्वभावी वान् अन्वेतुं शीलिभित प्राह्मम् । तथादि--परस्यं सर्वं विकल्पक्षानं स्वरूपे अभ्रान्तम्, #"सर्विचित्तचैत्तानाम्" [न्याय-वि० १।१०] इत्यादि वचनात् , विहः अर्थरूपे भ्रान्तम् \* 'भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रया' १५ इत्यादि वचनात् । उपलक्षणमेतत् , तेन अविकल्पेतरनीलेतरस्वमावान्वयि गृह्यते । पुनरपि किन्मूतम् १ इत्याद-अक्षण (तत्क्षण) स्थितिधर्मकम् । न चैतत् 'सर्वतोऽन्यस्याद् व्याष्ट्रतस्' इत्यनेनैव कथितमिति कि पुनक्च्यते, यद् विसवंतो (यद्धि सर्वतो) ज्याष्ट्रतं तत्सणस्थिति-धर्मकमेव, अन्यथा न कं (न तत्) सर्वतो ज्याष्ट्र तमिति चेत्, सत्यम्, तथापि यः पूर्वापरक्षण-ज्यानुत्तं नेच्छति तं प्रति तत्साधनार्थिसदं तत्स्राण इत्यादि । तथाहि-यस्मात् क्षणस्थितिधर्मकं २० नश्वरस्वभाषं [२००क] तस्मात् नाशं प्रति अनपेक्षणात् प्रतिक्षणं नाशनियतमिति । यदि वा. पूर्वेण सह्माविनः सर्वेस्माद् व्याष्ट्रतमुक्तम्, एतेन 'पूर्वापराभ्याम्' इति विशेषः । किं करोति १ इत्याह-प्रतिक्षिपति-निराकरोति । किम् १ इत्याह-आत्मानमेव जीवमेव न विचत्तमेव इति एवकारार्थः । किन्मूतम् १ इत्याह-स्वराण इत्यादि । पुनरिष कथम्भूतम् १ इत्याह-स्वतः इत्यादि । स्वतः आत्मनेव संवेदनिष्ठितम् इति हेवोः अयुक्तम् अनुपपन्नम् परस्य सर्वमिति। सांप्रतम् उत्तरं विकल्पत्रयं दूषयितुकाम बाह्-'अभ्रान्तम्' इत्यादि । 24

> [अभ्रान्तञ्चासुञ्चन्ती न सुञ्चत्यात्मचेतनास् । बुद्धिः सीत्वा सदित्वा च आत्मानं प्रतिक्षणम् ॥५॥

चेतनोऽयमितीक्षमाणः परस्मात् सर्वतः पराष्ट्रतः प्रतिक्षणमात्मानं नात्यन्ताय वै

<sup>(1)</sup> सर्वविकल्पातीतस्। "परमार्थतस्तु विज्ञानं सर्वभेगाविकल्पकस्।"-प्र॰ वार्तिकाळ प्र॰ ३०८, ३९८। (२) इति महदाश्चवंस्। (३) वाल्यमिदं पुनरुक्तमिव माति। (४) बौद्धस्य। (५) "म्रान्तिरिप च वस्तुसम्बन्धेन प्रमाणमेव।"-प्र॰ वार्तिकाळ० ३।१०५। (६) सणास्यो व्याहृत्तमिति क्रियतस्।

सतो विनाशस्य स्वयानं करोति न सत्तासम्बन्धमिति चेत् ; कः पुनर्मावानामन्योन्या-भावप्रागयावकर्ता ? यतस्तरस्वमावस्थितिः । अस्ति कश्चिद्वश्चेषः । परस्परस्वभावदेश-कालपरिहारपरिणतिषमावं विद्यः । तथा हेतुमन्तं श्वणिकस्य विरुद्धप्रमाणवाधितम् । न हि अतीतेन वर्तपानस्य तद्वत्ता अतिष्रसङ्गात् ।]

अत्रायमभित्रायः-एकान्तवादिकल्पितस्य वस्तुनः प्रमाणामावेन असस्वान्न तस्य हेतुर्वा ५ (तुना) विनाश इत्युक्ति (क्तेः) छौकिकस्य अर्थस्य परेण स विनाशः कल्पनीयः, तत्रापि पूर्वोत्तरा-कारपरिद्वारावाप्तिरुक्षणविकारस्य विनाकोत्पत्तिरुपदेशे उभयत्रापि जैनमतसिद्धिः इत्युक्तमनन्तर-प्रस्तावे अहेतुविनाशपक्षे \*"उत्पादिशतिमङ्गानाम्" [सिद्धिवि० ३।१७] इत्यादिना, सहेतुविनाशपक्षेऽपि \* "अनादिनिधनं द्रव्यस्तिपत्स खासुश्च (स्थास्तु)नश्चरन् ।" [सिद्धि-वि० ३।२१] इत्यादिना । ततः शद्भ्यात् तेन नासोत्पाद्वत उत्पाद एकान्तेन भिन्नः अभ्य-१० पगन्तज्यः। एवं च विनाशस्य भावादेकान्तेन सिन्नस्य प्रष्वंसस्य हेतुसन्त्वे सकारणत्वे अम्युपगन्यसाने नाज्ञात् प्रश्वंसात् 'विनाज्ञास्य' इत्यनुवर्चते आदो घटाविः पुनर्भवेत् स्वोपलन्यार्थिकयाकारी पूर्ववत् पश्चाद्यि स्यादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति-परव्यापाराज्ञायमानी नाज्ञः अन्यो<sup>र</sup> वा कृतको अवति, \*\*"अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः [२०२७] कृतकः<sup>17</sup> [न्यायवि० ३।१४] इति वचनात् । क्रुतिश्चद् सवतोऽस्यापि<sup>3</sup> भावव्यपदेशाविरोधात् , १५ कुतकरच घटाविवद्वर्यं नश्यति इति । नतु यस्य कृतकः स्वकारणान्नरवरो जायते भवतु तस्याऽ-यं दोषो नास्माकम् , अनन्धरकृतकोऽपि हि सावः विनाशकारणसन्निपातादः विनश्यति न स्वसा-वतः । न च नाशस्य नाशकं कारणमस्ति इत्येके , तत्राह-नान्ययैकान्तिका इत्यादि । विना-शस्य नाशामायप्रकारेण अन्यथा नैकान्तिकाः अन्यमि (ऐकान्तिकाः न्यमि) चारिणो न सर्वे निरवशेपाः अनैकान्तिकाः स्युः इत्यर्थः । के ? इत्याह-हेतुमझारु।हेतवः सकारण- २० प्रथ्वंसस्य हेतवः विद्वानि कृतकत्वादीनि । यदि वा. तद्धेतवः तत्कारणानि सदरादीनि । यथैय हि विनाशकृतकत्वेऽपि न तन्नाशहेतवः अयद्यंभाविनः तथा घटादिविनाशहेतवोऽपि ।

कत्र कन्येषां दर्शनम्—[विनाशस्य] विनाशंऽपि भावस्य न प्राहुर्भावः, निह देवदत्तस्य इन्तरि हते देवदत्तस्य प्राहुर्भाव इति, तम सारम्, वैपम्याद् च्छान्तदार्छान्तिकयोः । निह यथा भावस्य प्रध्वंसमावः तथा देवदत्तस्य इन्ताऽपि, तेने आत्मनोऽन्यस्य देवदत्तेऽभावस्य विधानात् । २५ अस्य नाशे भवत्येय तस्य प्राहुर्भावः, इतर्या तद्माववैषस्यम्, तस्मिन् सित जीवतोऽपि देवद-त्तस्य अदर्शनप्रसङ्गः ।

अन्ये तु जुवते-घटस्य प्रष्वंसवत् र्तत्प्रध्वंसोऽपि उपस्रविध प्रतिचध्नाति इति वेददर्शनमितिः; वदपि न स्क्स् ; अतिप्रसङ्गात्। तथाहि-यदि अन्यामावोऽन्यस्य उप-

<sup>(</sup>१) जैनमतसिद्धिभगात् । (२) उत्पादो वा । (३) वाशस्थापि । (२) प्रव्यंसरूपेण परिणतिः सथा इन्तुः देवतत्तविनाशरूपेण परिणतिः । (२) इन्त्रा । (६) तिरोधानस्य । (७) तिरोधानारमकस्य अभावस्य । (८) प्रश्वंसप्रध्वसोऽपि । (९) प्रव्यंसरूपस्य कपाखस्य नाषोऽपि घटस्य दर्धनं च भवति ।

तत्र नित्यम् आगमगम्यत्वेन 'अयम्' इत्युल्लेखामावात् । नतु (नतु) आगमवत् तत्र स्वसंवेदनाध्यक्षमिप व्याप्रियते ततोऽयमदोष इति चेत् , अत्राह—'प्रा' इत्यादि । प्राष्ट्रतः अपस्तः
परस्माद् आत्मान्तराद् घटादेश्च तथाप्रतीतेः । नैवं 'ब्रह्मत्मा ; 'तद्वैतोपरमात् । मदीय
आत्मा तथा इति सांख्यः ; तत्राह—सर्वतः सर्वेण स्वरूपेण इव देशादिनापि प्रावृतः । सर्वतः
' आचादिपाठान्तम् । यदि वा, सर्वस्मात् सर्वतः नैवं सांख्यात्मा सर्वधा अ''सर्व सर्वत्र विद्यते''
इत्यस्य विरोधात् । अनेन आत्मनः सर्वगतत्वसाधनं सर्वमध्यश्चित्रीमिति दर्शयति ।

प्रतिक्षणनाशिक्षणसन्तानात्मा इत्यम्मृत इति सौगतः, वत्राह—प्रतिक्षणम् इत्यादि । क्षणं क्षणं प्रति आत्मानं स्वरूपं जहद्पि नात्यन्ताय 'नात्यन्तम्' इत्यस्यार्थेऽवंत (-वें चतुःर्थन्त) प्रतिरूपकोऽवं निपातो वर्चते, जहाति किन्तु कथिक्रत् । क्षत एतत् १ इत्यत्राह—१० स्त्रगुण इत्यादि । स्त्रे आत्मीया ये गुणा ये च पर्याया न द्रव्यानत्तरसम्बन्धिनः तेषु अन्ययः अतुगमनम् तस्य स्रक्षणं प्रहणं स एव [बा] छक्षणं स्वरूपं यस्य वत्त्रथोक्तम् तस्य भावात् तद्वस्तुनः वितनस्य इत्तरस्य वा भावस्य । आत्मानि प्रकृते । अपि च, वस्तुन इति सामान्यवचनं दृष्टान्ते न पराभ्युपतोपछित्रः इत्यस्य प्रदर्शनार्थमः । एतद्पि इतः १ इत्याह—तत्व्व्यतिरेकेण इत्यादि । तद्व्यतिरेकेण अनन्तरवर्णित [२०१क्ष] चस्तुन्यतिरेकेण भावस्य अक्षण इव निरंशविक्षान् १५ सन्तानस्यापि असुपप्तः प्रमाणाभावादिति सन्यते । ततः कि जातम् १ इत्याह—क्षृतो न किचत् (क्रतिचत् ) सहेतुः सकारणो अहेतुर्वा क्षकारणो वा अपिना #[''यो यद्भावं प्रत्यन्यानपेक्षः स तत्स्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण] सामग्री स्वस्वकार्योत्पादनं प्रति अनपेक्षया (क्षा) सती छअ (तद्) भावनियता, विनाशं प्रति अनपेक्षश्च सावः'' इति दुर्भावितं साध्याद्यन्त्यथर्थसिक्षिः (१) ।

पुनरिप परस्य सहेतुके विनाक्षे दोषग्रुपदर्शयन्नाह—हेतुमत्त्वे इत्यावि । [हेतुमत्त्वे विनादास्य नाद्याद्भावः पुनर्भवेत् । नान्यथैकान्तिकाः सर्वे इहेतुमन्नाकाहेतवः ॥६॥

विनाक्षो यदि भावस्वभावो न भवेत् तस्य किं क्वर्वाणो हेतुः स्यात् १ न तावहुत्पा-द्यति ; पूर्वाविधपरिच्छिनवस्तुसत्तासम्बन्धस्त्रभात्वादुत्पत्तेः । तस्य कथि इत् केनापि २५ कार्यत्वे भावस्वभावानतिकान्तेः भावः स्यात् , तन्त्रक्षणत्वाद् वस्तुनः । कादाचित्कं सदकार्यभिति प्रक्रियाच्यावर्णनमात्रं विरोधात् । तथा अनुत्पत्तिधर्मकस् अनाधेयाप्रहेयाति-श्यात्मकं तथा स्वविनाशहेतुभावान विनन्यतीति । विनाशे वा विनष्टस्य सत्ता । यदि वा सतोऽनुःपत्तिः उत्पत्तिहेत्वमात्रात् । घटादेरप्येवं प्रसङ्गात् । स्वसामग्रीजन्मनः तहिना-शकारणस्यावन्धंभावनियमायावान् किन्चद्वेतुर्व्यभित्तारी स्यात् । विनाशहेतुः प्राग-

<sup>(</sup>१) परव्याञ्चलः । (२) परस्वीकारे बहुँतवादिवरोधः । (३) चतुर्यौप्रतिरूपको निपातः । (४) तुलना—"चे यझावं प्रत्यनपेक्षास्ते चझावनियताः, यथा समनन्तरफला सामग्री स्वकार्योध्यान् नियता, विनाहां प्रत्यनपेक्षास्त्र सर्वे बन्मिनः कृतका भाषा इति स्वभावहेतुः ।"—त्त्वसं० प० ६० १६२ । प्रप्रत्यम्—ए० "दि० "।

२५

30

नितक(का) इत्यूर्वमनं (इत्यूर्ध्वमनन्तरं) द्रष्टव्यः। ततोऽयमर्थः—हेतुमतो नाशस्य परेण ये हेतवः यानि कारणानि प्रतिपादितानि ते न ऐकान्तिका नावस्यकाभ्युपगमनार्द्यः [२०३ख] तत्कृतनाशे सत्यिप तथैव घटादेः उपलम्भादिति मन्यते।

अथवा अनैकान्तिकाः अवश्यं तज्जनका नां (नाम) । यद्येवम् अनेन पर्याप्तमिति पूर्वदूपणमनर्थेक्तिति चेत् , न , हेतोः विनाशं तेन च भावस्य तिरोधानमभ्युपगच्छन्ति [ये] ५ तेपां 'विनाशो यदि' इत्यादिकस्य 'कादाचित्कमकार्यम्' इत्यस्य च वृत्तिप्रन्थस्य भेदो न स्यात् ।

अन्येन अर्थेन कारिकां विष्टुण्वन्नाह-विनाशो यदि इत्यादि । विनाशः प्रघ्वंसो यदि भावः स्व(भावस्व)मावो न भवेत् उत्तरपरिणामात्मको न स्वाद् अपि तु भावाद् मिन्नः स्वादित्यर्थः । तस्य विनाशस्य किं क्रवीणो हेतुः न किञ्चित्कवीणः कारणं स्यात सहरादिः । १० अथवा, तस्य माबस्य किं कुर्वाणो विनाशः स्थात् , विनाशस्य च किं कुर्वाणो हेतुः स्यादिति योज्यम् । तथाहि-यदा भावाद् भिन्न एव विनाशः तदा नासौ 'वस्य किञ्चितकरोति' इति व्यपहित्रयते उपकारापेक्षत्वात् अर्थान्तरयोः वास्तवसन्त्रन्यस्य, अन्यथा अतिप्रसङ्खाते । योग्यता-सन्वन्धेऽपि अविनाभाव एव रूपरसाहिवत् न पुनर्भावनिवृत्तिः । सैवै दस्य तेनै क्रियते इति चेत : यदि स्वभावभूता . प्रथमोऽपि विनामः 'तथैवारतु इत्यलं भेदैकान्तकस्पनया । अर्थान्तरं १५ चेत् : तदवस्यो दोषोऽनवस्या च । विनाशेन च विनाशकरणात् तस्यैव सोऽस्तु पावकस्येव धूमः। प्रथा विधना त एव (च विनाश एव) "तत्सन्वन्धान्तप्र इति स्यान्न भावः । भावसम्बन्धिनः" करणाव्योपश्येत् . उक्तमत्र, तेन तस्य उपकाराऽकरणात् 'सत्सम्यन्धिनः' इति घटनायोगात् । [२०४ क] भावेना यसी र कियते वतस्त्रत्सम्बन्धीति चेत् : उभयोः स्यात् , तव (न च) भावः स्विनाशहेतुः, सर्वदा प्रसङ्गात् , नित्यस्य अपेक्षायोगात् । विशेषणीमावसम्बन्धस्य तत्रैव मावात् २० कत्सन्त्रन्थी इत्यपि वार्तम् , भेदैकान्ते <sup>12</sup>तत्सन्त्रन्थस्याविनस्यि (स्थापि नियस्यि)द्वसङ्कः। तन्तिवृत्तिकरणाद् भावस्य विनाशः उपलम्भप्रतिवन्धकरणात् स्यादिति चेत् ; उक्तमत्र तदवस्यस्य <sup>भ</sup>तदयोगादिति । किञ्च,

तिरोहिता ग्रमावास्ते योगिभिः स्वयं नेष्यन्ते । (नेष्यन्ते योगिभिः स्वयं ।)
योगिनो [न च] युक्ताः [स्युः] क्यं सर्वार्यनेदनैः ॥
सर्वेद्यस्तं तथा [चैवं] वर्ण्यते यैः स्वमक्तिः ।
तेपामसर्वविद्यान्तर्गता (द्वार्ता गता) केस्यपि चिन्त्यताम् ॥
ते यदा तैः समीह्यन्ते तदा श्लीणा प्रतिश्लीणां (क्षणं) ।
योगिनः प्रति वार्त्तेयं नष्टानुत्पन्नगोचरा ॥
सांख्यस्य योगिनः सर्वे चिरं जीवं (जीवन्तु) साम्प्रतम् ।

<sup>(</sup>१) भावस्य ! (२) भिन्नवोः । (३) सर्वस्य सर्वन्यपदेशप्रसङ्गात् । (३) स्यात् । (५) भाव-निवृत्तिरेव । (६) मावस्य ! (७) वाक्षेत्र । (८) अभिन्या । (९) अभिन्योऽस्तु । (१०) विनाशसन्यन्यात् । (११) विनाशस्य । (१२) विवाशः । (१३) विशेवणीमावस्यापि । (१३) उपलम्मअतिबन्यायोगात् ।

ळिविष्रतिघातकृत्, ति पटासावः सकळस्य उपळिविष्रतिवन्धकारीस्यात् प्रत्यासित [२०२स] विष्रकर्पाभावात् । अद्या (अन्या)भावेनापि भावस्य विशेषणीभावस्य अस्य (अन्यस्य) वा सम्बन्धस्य परं प्रत्यसिद्धत्वात् , अनवस्थाना[त्] सम्बन्धान्तराभावात् । यदि पुनः, विशेषणीभावः अपरसम्बन्धरहितोऽपि कस्यचिद्धच्यते; ति समवायाधभावेऽपि गुणादिः कस्यचिद्धच्यतास-५ विशेषात् । इन्द्रियेणाऽसम्बद्धस्य च तस्यै अहणे किमत्र [किमन्यत्र] इन्द्रियस्य विषयेण सैन्बन्धन करूपनेन १

किञ्च, प्रध्वंसनाशवत् प्रागमावनाशोऽपि घटोपछिँच प्रतिवध्नाति हित न पुनः [घटोत्यितः स्यात् । अथ] घटमावेन तत्त्वाशयस्यु (तद्यागमावस्य) तिरस्कारात् नासौ तर्दुपछिष्यप्रतिवन्धकः, किमसौ तद्भावः प्रध्वंसकाछे नास्ति येन तस्कारेको (तित्तरस्कारको) न भवेत् । न
् चैकस्य एकत्र क्रियाऽक्रिये विरोधात् । अनादित्वात् प्रागमावस्य गगनादिवन्न नाश इत्येके, तेषां
प्रागिव घटोत्पत्तिकाछे दृश्यः सन् चण्छभ्यते इति तदापि घटो नाद्यापि वत्यधते इति अतीतिः
स्यात् पूर्ववत् । अथ घटमावेन तिरस्कारात् सतोऽपि वारानिकरस्येव भास्तता तस्याऽनुपछनमनम् ; नित्यस्य स्वविषयविक्षानोत्पादनयोग्यस्य (स्याऽ) समग्रेतरकारणस्य ति [रस्कारा]योगात । त
च नित्यक्यापिनो व्यवधानं शन्यवत् । तदेवम् अनुपछिषकारणेषु दूरत्वादिषु असत्स्विप अनुपरूप छभ्यमानोऽपि [२०३क] यदि प्रागमावो घटकाछेऽस्ति शब्दः तास्वादिक्यापारात् पूर्वभूर्वं प
तथा अस्ति इति तस्ये आकाशकार्यगुणस्वकस्पनमयुक्तम् ।

नतु यथा नित्यव्यापिनः सतो दृष्यस्यापि गोत्वादेः केनचित् तिरस्कारस्त्रया अत्रापि स्यादिति चेत्; नः तत्रापि समत्वाद् दोपस्य । यदि पुनरेतन्मतम्—"तद्मावेन <sup>1\*</sup>तस्य दृष्यवासण्डनात्तिरस्कार इति, तर्हि प्रागमावस्यापि नाशोऽभ्युपगतः स्यात् । अपि च, प्रध्यंसस्यापि
२० <sup>१३</sup>तद्भावः तिरस्कारकोऽस्तु भावतिरस्कारकत्वात् प्रागमाववत् । औंस्याऽनभ्युपगमे नानुमानव्यवस्था । ततः स्काम्—हेतुः अस्य इत्यादि ।

अत्र केवित् वोदयन्ति—यदि भावाद् भिन्नं विनाश्महृद्दय इदं दूषणमुच्यते सूरिणा, वर्दि भावस्य ''तत्काळेऽपि तद्वस्यस्यैन भावात् किमर्थमुच्यते—'विनाशस्य नाशाद्भावः पुनर्भ-वेत्' इति । निह गगनादेः सतः पुनर्भावो युक्तः । अय 'पुन'भवेत्' इति 'पूर्ववद् दृश्तादि-२' विषयो भवेत्' इति व्याख्यायते, तद्दि न सुन्दरम्, 'विदापि ततः तद्विषयतानिपेधात् । 'व्हित-ना अस्यापि दोषस्य अत्रैव निर्देशात् । तथाहि—हेतु[म] त्त्वे विनाशस्य अन्युपगमन्यमाने नाशात् ततो विनाशात् सकाशाद् भावो घटादिः पुनः इति अवधारणार्थः, अन्य्यवित्र अन्यते एवकारेण एकान्तेन भिन्न इत्यर्थः भवेत् साधि (स्यात् यदि) इति शेषः । अत्र पक्षे दूषणम् ऐकान्तिका इत्यादि । न इत्यर्थं भिन्नप्रक्रमः ऐका-

<sup>(</sup>१) द्रक्यस्य । (२) व्यमावस्य । (३) सक्तिकर्य । (४) धमावस्याविद्येपात् । (५) घटोत्पावेग । (६) घटोत्पावेग । (६) घटोत्पावेका । (७) प्रागमावस्य । (१०) घटदस्य । (११) प्रागमावस्य । (१२) प्रागमावस्य । (१३) प्रावस्य । (१३) प्रागमावस्य । (१३) प्रवस्य । (१४) प्रवस्य । (१४)

248

यति' इति सम्बन्धो भावः स्यादिति सन्यते । तवापि स क्रुतो भावः स्यादिति चेत् १ अत्राह-तुरुक्ष्रणस्वादु वस्तुनः इति । परमतापेक्षया स सत्तासम्बन्धो लक्षणं यस्य तस्य भावात् तत्त्वाद् वस्तुनः सद्वर्गस्येति व्याख्येयम् । स्वमतापेक्षया तु सः प्रागसतो हेतोरात्मळामो लक्षणं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् वस्तुनो भावस्य इति, स्वप्रागमावाद् अन्यथा प्रध्वंसो न विशि-ष्येत अवान्तरज्ञातिसम्बन्धविरहात्, इतरये। इन्यादिवत् सत्तासम्बन्धेः । यदि पुतः किचित्तद्- ५ (द् )विरहेऽपि तत्सम्बन्धो नेप्यते ; तर्हि [कर्य] तत्सम्बन्धविरहेऽपि इञ्यादीनामेव अवान्तर-जातियोगो न जात्यादीनामिति विमागः स्यात् । एतेन अन्यस्यापि विशेषकस्य धर्मस्य संमवो निरस्त इति मन्यते । ज्याख्याता एकेन अर्थेन कारिका ।

साम्प्रतं प्रथमेन न्यतिरेकतां न्याकुर्वननाह्-काद्वाचित्कम् इत्यावि । अत्रायसिप्रायः-अनन्तरन्यायेन प्रागसन् पुनः कुतश्चित् जायमानो विनाशः कार्यम् , अत एव वस्तुव्यवस्था मितं १० तत् (सा, अभिमतं च तत्)। इदानी विनाशलक्षणं वस्तु कादाचित्कं देशकाल्ड्रन्यादिनियतं सद-कार्यम् इति प्रक्रियाच्यावर्णनमात्रव्याष्टपष्टि (मात्रम् स्वेप्टि) षटितक्रतान्त्रपदार्थेपपञ्चकथनमात्रम्। मात्रकाच्देन अञ्चवस्थितं तस्यं वर्शयति । कुतः १ इत्याह-विरोधात् । पूर्वापराम्युपगमयोः अन्योऽन्यवाधनात् । तथाहि-यदि विनाश(भो) वस्तु प्रागसत्(सन् ) क्रुतिहेचत् जायते कथम-कार्यम् पटादिवत् ? अथाऽकार्यम् , गगनाविवत् कथं कादाचित्कं [२०५ख] [कावाचित्कञ्च १५ अका]र्यं चेति परस्परिवरुद्धमेतत् । ततः 'कादाचित्कत्वात् कार्यम्' इति मन्यते ।

तथा कादाचित्कम् 'अनुत्पत्तिधर्मकम्' इति प्रक्रियाच्यावर्णनमात्रम् । कृतः १ इत्याह-विरोधात् इति । तद्यथा तत्कादाचित्कं प्रागसत् पुनर्छन्यात्मलामकं कुढ्यादिवत क्यमजुत्पत्तिधर्मकम् अविद्यमानोत्पत्तिधर्मकम् १ र्वधारमलामस्येव उत्पत्तिरूपत्वस्यविद् (त्यात् । कस्यविद्) अर्थान्तरसत्तासम्बन्धनिवेधात् । अयाऽतुत्पत्तिधर्मकम् आकाशयद् वन्ध्यास्तन्धय- २० वत् . कथं कादाचित्कम् इति विरोधः ? तस्मात् कादाचित्कत्वाद् उत्पत्तिधर्मकमिति भावः ।

तथा, कादाचित्कम् अनाधेयाऽअहेयाऽतिश्वयात्मकम् अवन्याविनाशसामध्येस्वभावम् इति प्रक्रियान्यावर्णनमात्रम् । इतः १ विरोधात् । तथा च इतिश्चद् आत्मानं तल्छमते चेत्यदिवत् (चेत् पटादिवत्) दुरुपपादमनाघेयाऽप्रहेयाविशयात्मकत्वम् , अन्यत आत्मह्यसस्येव थायेयप्रहेयातिशयात्मकत्वात् । यदि पुनः गगनादिवत् अनाधेयाऽप्रहेयात्मकम् , कथं कादा- २५ चित्कम् १ अय जातस्य पुनः अतिभय आवानुपानेतुं वामभक्यत (आधातुमपनेतुं वा न शक्यते) इति तत्तदात्मकग्रुच्यते ; तदसत्य (तदसत् ) कादाचित्कत्वे अर्थकियाकारित्वे वा तत्र आधेय-प्रहेचाविशयात्मकर्त्वं घटादिवत् पुनर्तुर्मितेः प्रतिपद्यमानः केन वार्यते ?

तथैव कादाचित्कमविनम्बरम् इति प्रक्रियान्यावर्णनमात्रं विरोधात् , सर्वस्य कादा-

<sup>(</sup>१) प्रागमावत्वप्रध्वंसत्वादि । (२) बातिसम्बन्धस्वीकारे । (३) स्वात् इति क्षेपः । (४) सामा-न्यादी अवान्तरजातिनिरहेऽपि । (५) सत्तासम्बन्ध । (६) सिद्धान्त । (७) असतः आत्मलास एनोरपत्ति-रिति भाषः ।

4

सर्वदा [सर्वथा] मावा येभ्यःसोस्थोन (यैः कौटस्थ्येन) संखिताः ॥ योगिनः एवं चकारः (योगिनः वंचकाः) काकवद्मुवि वा तुः (१) ॥ कैरिक तैस्ता संतीनाः कं यान्तु संश्रयम् (१) ॥ सदोपळभ्यमाना हि काटाः (मावाः) किन्नाम नाशिनः । अन्यथा नाशिनः सर्वे भवेषुः गगनादयः ॥ इति कपिळमुनीशैः संस्तुते संस्त (सांख्य)मार्गे, अचळनिखळमावानाश्रिते किन्तु नद्येत् । सत वदत विनाशे नैव चान्येन योगः । सत इह सततं तत् तक्षियोषो न वार्ता ॥ इति ।

१० -तत् स्थितम्-'विनाञो यदि भावस्वभावो न भवेत् तस्य किं क्वर्गणस्य स्याद् विनाञाः' इति ।

नजु यदुक्तम्—'तस्य विनाशस्य हेतुः किं कुर्वाणः स्यात्' इति ; तत्र उत्तरोः कुर्वाणः स्यादिति वेत् ;'अत्राह—पूर्व इत्यादि । न तावद् उत्पादयति । तावच्छञ्दो वितर्के[२०४ अ] न क्रमायौं(थें) अन्यस्य प्रयोजनस्यावचनात् नोत्पादयति न जनयति हेतुः ग्रुद्धादिः १५ 'विनाशस्' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुतः १ इत्याह—पूर्वावधिः प्रागमावः तेन परिच्छित्रं विशिष्टं यद्वस्तु घटादिः तस्य सत्तया सम्बन्धः समवायः स यव लक्षणं यस्य तस्य भावात् तत्त्वात् । कस्य (कस्याः १) इत्याह—उत्पत्तेः इति । न च प्रागस्ततो विनाशस्य सत्तया सम्बन्धः , अवस्युपगमात् 'परस्य अ''त्रिपदार्थसत्करी सत्ता'' इति वचनात् । नापि प्रध्वंसस्य परेणे इञ्यादिष्यन्त स त वि (ज्वन्तर्भाव) इष्यत इति मन्यते ।

२० नन्वेवम् अत्यल्पिसद्युज्यते—'स हेतुः विनाञ्चं न तावद् उत्पाद्यति' इति, यावता घटादेहेंतुः तैमिष (पि) नोत्पाद्यति । तथादि—न तावद् घटादेः प्रागसतः तद्वेतुः आत्मलाम- छक्षणामुत्पित्तमुपजनयति, तद्म्योत्पत्तिकल्पनानर्थन्यप्रसङ्गात् । नापि प्रागसतः सत्तासम्बन्ध- छक्षणा (णाम्"), सत्तासमबायस्य नित्यत्वात् । न च कुतिश्चद्ञा (दजा)तस्य वन्ध्यामुतस्येव सत्तया अन्येनै वा सम्बन्धः, यतः किञ्चित् केनिचदुत्पादितं भवेत । जातस्येति चेत् , यद (यदि) २५ छञ्चात्मलासस्य, त[हिं] उक्तो दोषः—किमन्यया उत्पत्त्या १ कथमन्यथा क्षरम्हनुपेतेद इति चेत् ; अयमपरः परस्य दोषोऽस्तु । न खळु अत्स (अंश) दोपाः सन्तोऽपि र्थकलङ्कमुपळीयन्ते ।

नतु न विनाशस्याद्य(न्य)स्ये वा प्रागसतः सत्तासम्बन्धस्याः उत्पत्तिः हेतुना क्रियते यत्रायं स्यात्, अपि तु स्वरूपमेव क्रियताभिति चेत्, अत्राह—तस्य इत्यादि । तस्य विनाशस्य क्रथञ्चित् केनापि सत्तासम्बन्धकरणस्याने [२०५क] स्वरूपस्थाने वा प्रकारेण कार्यत्वे ३० हेतुमाजदत्वे (हेतुना जन्यत्वे) मावस्वमावानतिक्रान्तेर्भावरूपानतिक्रमात् 'न तावदुत्पाद-

<sup>(</sup>१) वैश्वेषिकस्य । "सदिति बतो इन्यगुणकर्मसु सा सत्ता"—वैश्वे० स्० १।२।७। (२) वैश्वेषि-केण । (३) घटमपि । (४) घटहेतुः । (५) उत्पत्तिसुपबनवर्ताति सम्मन्धः । (३) समवायेन वा । (७) वैश्वेषिकस्य । (८) कळक्ररहितस् अकळक्कन्यायस् । (९) घटादेः ।

ξo

तत् तच्छव्देन परामृदयते, तच तद्विनाशकारणं च इति तस्य, अन्तर्यभावनियमाऽभावात् कार-णात न कश्चित् छतकत्वादिः अनित्अत्वसाधनो हेतुः अव्यक्तिचारी स्यादित्यर्थः ।

यदुक्तम्—न प्रागसतो विनाशस्य सत्तासम्बन्धव्याणा व्यक्तिः केनवित् कियते अपि द्व स्वरूपमेवः त्रवाह सौगतः— विनाशहितुः इत्याहि । विनाशस्य हेतुः कारणं पराम्युपगतः प्रागसतः स्वोत्यतः पूर्वमसतोऽविद्यमानस्य विनाशस्य स्वभावं स्वरूपं करोति न सत्तासम्बन्धम् प्रहृत्येवं चेव् यदि । तत्र वृष्णमाह—कः पुनः इत्यादि । कः न कश्चित् पुनः इति अक्षमायाम् , यश्च प्रागमावां घटादीनां यः अन्योऽन्याभावः, अत्यन्तामावस्य एतद्विज्ञेषत्वात् प्रथगनिभानम् , यश्च प्रागमावः तस्य कर्ता, यतः कर्तुः तत्स्वभावस्थितिः १ यतः इति वा आक्षेपे , नैव तिस्थितिः । तथा च प्रयोगः—[यः]अभावः स स निर्हेतुकः यथा प्रागमावादिः, अभावश्च विनाश इति । नतु यदि नाम प्रागमावादेरहेतुत्वं नैतावता विनाशस्य तत् , अन्यथा गगनादेरहेतुत्वात् घटादीनामपि वैद्वतेत् । प्रत्यक्षवाधनस्य समानिमिति चेत् ; अत्राह—अस्ति वा इत्यादि । अस्ति विद्यते वा कश्चित् वृश्चादिकृतो विश्वोपः भेदः प्रागमावादेविनाशस्य १ नास्ति इत्यर्थः । पतदुक्तं भवति— यथा प्रागमावादयः कारणान्वयव्यतिरेकानतुविधायिनः अकृतकाः तथा विनाशोऽपि । नदि महित दण्डादिक्षिणाते महान् अन्ययाविधे अन्यया विनाशः; विनिष्टत्तिमात्रस्य [२०७कः] सर्वत्र अविश्वतिति । न च भावतः प्रागमावादयः सन्तिः इत्याह—परस्पर इत्यादि । परस्पर् अन्यान्यं स्वभावश्च देशश्च कालश्च तेषां परिहारः वेन परिणतिम् आत्रल्यामम् अभावं विद्यः 'भावानाम् इति सम्बन्धः ।

पर्व सौगतेनापि नैयायिकं विमुखतां नीत्वा अधुना सौगतं स्वयं वां नयन्नाह—तथा च इत्यादि । तथा च तेन च वत्यरणत्यमानवेदनप्रकारेण हेतुमच्चं सकारणत्वं विरुद्धप्रमाण-याधितम् । कस्य ? इत्याह—स्वणिकस्य 'मानस्य' इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । इद्मत्र २० वात्यर्थम्—नैयायिकस्य हेतुमतोऽपि विनाशस्य विनाशस्य विनाशस्य अतित्वत्वत्वते व्यक्षि-चारिणः, प्रागमाचादिकमहेतुमध्युपगच्छता विनाशो विनिहेतुः (शोऽपि निहेतुः) वद्मावो वा । वौद्धस्य पुनः स्वणिकत्वमध्युपगच्छतः छतकत्वादयः असिद्धा पच इति नासौ पर्त्मितिशेते इति । कृतस्तस्य न हेतुत्वम् ? इत्याह—न हातीत इत्यादि । [हि] यस्माद् अतीतेन कार्योत्पत्तेः प्रागव चष्टेन मावेन वर्षमानस्य तद्वता हेतुमत्ता [न] अतिप्रसङ्गात् सर्वेण अतीतेन सर्वस्य तद्वत्ताप्रस-२५ इत्याद । निरुपितं चैतत् कर्योक्षर्तारणता नैव" [सिद्धवि० ४।३] इत्यादि ।

नन्वेर्व नैयायिकस्येव सौगतस्यापि मतामावे सकळशून्यतैव स्यादिति चेन् ; अत्राह-समक्षम् इत्यादि ।

[ समक्षं गुणपर्यायस्वभावद्रव्यसाधनम् । विपक्षेऽर्थक्रियायोगाद् व्यावृत्तं विम्रमात्मनः ॥॥

(१) कारणेन । (२) गुलना--'च हि विनाशहेतुर्मावस्य स्वयावसेव क्रोतिः, तस्य स्वहेतुम्यो निर्वेसेः।''-हेतुविक पुरु पद । (३) बहेतुकस्यं स्थाद । (१) बह्ये । (५) परमार्थतः । (६)विद्युलतास्-युक्तिशून्यतास् । (७) वीदः । (८) नैयायिकस् । (९) हेतुमसा । (१०) पुरु २१९ । वित्कस्य विनवंबरत्वेन प्रतीतिः (तेः) घटादिवत् इति । तथा कादाचित्कं स्विवनाशहेतु(हेत्य)भावात् स्वशब्देन विनाश(शि) वस्तु परास्वयते तस्य विनाशः स्वो विनाशस्य आत्यीयो
वा विनाशः तस्य हेतोः कारणस्य अभावात् न विनश्यति इति प्रक्रियाच्यावर्णनमात्रं
विरोधात् इति स्वमतव्याघातात् । 'यो हि कादाचित्कत्वे जगतोऽपि विनाशकारणमध्युपगच्छिति
तस्य प्रकृते काऽक्षमा १ तथा 'विनाशे वा प्रचंसे वा 'विनाशवस्तुनः' इति सम्बन्धः । वा श्वदः अध्युपगमसूचकः पक्षान्तरस्चको वा, विनष्टस्य प्रध्वंसविशेपणवतः सत्तासम्बन्धिनो
घटादेः ।

यदि वा, सतो विनाशाद् भिन्नस्य स्वतो विद्यमानस्य अनुत्पत्तिः पुनरप्राहुर्भावः । कृतः ? इत्याह्-उत्पत्तिहेत्वभावात् इति । भावस्य उत्पत्ती त्रिविधो हेतुः-समवाधि-असम-१० वायि-निमित्तभेदेन । न च विनाशः वेपामन्यतमः । आदित्याङोकाभावरुक्षणे तमसि पुनः प्रदीपादिभावेन प्रहतेऽपि पुनः तदाङोकोन्मक्तनम् । नाप्यन्यस्य तत्कारणस्य भावनिषय इति प्रक्रियावर्णनमात्रम् । कृतः ? विरोधात् । यदि विनाशविनाशेऽपि प्राहुर्भावः ; न तिहं विनाश-विनाशः तद्भावः, तत्रुक्षणत्वादस्य, कथमन्यथा नैरात्स्यनिषेधे सात्मकत्वसिद्धः । ततो यदि [विनाश]विनाशः ; कथन्न आवप्रादुर्भावः ? न चेत् , कथं तन्नाशः ?

१५ यत्पुनरुक्तम्-वत्पतिहेतुभावादिति ; तदसारम् ; यतो वदोत्पत्तौ अवयवसंयोगः कारणम् , तस्यापि क्रिया [ , अ ]तः क्रियाविनाशाविनाशो तत्प्रादुर्भावः , ततः संयोगः ततोऽपि घटः । यदि वा, विभागेन संयोगविनाशः इत इति सहेतुकः "तस्यापि इतिहचनाशे संयोगोन्मजनम् । अथवा, घटाद् भिजस्य नाशस्य [२०६ख] भावे न तस्य किष्क्रिविति नाशनाशे निष्प्रतिद्वन्दिनः केवळप्रपळन्मो भवति तमोनाश इव इति कि हेतुना ?

२० यत्पुनरक्तम्—आळोकासावे तमसि नाशितेऽपि न दिनकराळोकप्रादुर्भोव इति; तदपि न धुपरीक्षितासिधानम् ; तत्रापि चोद्यस्य समत्वात् । न आळोकासावमात्रं तमः, साळोकापवरके वहळाळोकप्रदेशात् प्रविष्टस्य तमःप्रतिमासात् । विज्ञानासावे चात्र तससि सर्वेत्र तद्भार्षं एत-दस्तु नादित्याळोकासावैः ।

शान (ना)भावः तमः; अमाने न शानप्रातुर्भोवः। न खळु चि (कचित) तद्मार्व एव २५ मतः (तमः); इतरथा आलोकोऽपि तमोऽमावो भवेत्। भावप्रत्ययवेद्यत्वाच नाऽमावमात्रं तमो घटादिवत्। ततः सूक्तम्—कादाचित्कम् इत्यादि।

तत्रैन वूषणान्तरमाह—पटादेरिप इत्यादि । न केवर्ड विनाशस्य किन्तु घटादेरिप हेतुमर्थे (हेतुमर्थे) कादानित्कत्ने च सति एवं विनाशवत् प्रसङ्गात् कारणात् 'प्रक्रियावर्णनमात्रम्' इति सम्बन्धः । पुनरपि दोपान्तरमाह—स्वसामग्रीजन्मन इत्यादि । स्वसामग्या जन्म यस्य भावस्य ३० [२०७क] अमावस्य [वा] तस्य । तद्विनाशकारणस्य वित तद्विनाशकारणं परेण अभ्युपगतं

<sup>(</sup>१) बौद्धः । (२) विनाशहेतुस्थीकारे । (३) क्रियात्राहुर्योदः । (४) संयोगविनाशस्यापि । (५) घटस्य । (६) विज्ञानामाव एव तमोऽस्तु । (७) तमाः । (८) ज्ञानामाव । (९) तमोऽस्ति इत्यादि ।

नतु[मूर्त्ताऽ] मूर्त्त्योस्तयोः श्रेत्योगविश्वेषञ्चणः कयं वन्धो येनैषं स्यादिति चेत् १ अन्नाह-न च इत्यादि । न च नैव मृत्ताऽमृत्तियोः कर्मात्मनोः विरुद्धः संयोगः । कृतः १ इत्यन्नाह-पञ्चस्कन्य इत्यादि ।

नतु 'विषादिचत्' ईत्यनेन परिहृतं यत इत्यदोषः । पृञ्चस्क्रन्धा रूपाद्यैः तेषां कृद्यन्य-कृस्य समृह्त्य अभावप्रसङ्गात् कारणात् न च भूचीऽमूचयोर्विकृद्धः संयोगः इति पद्यटना । ५ तथाहि—कृष्णित भरीरे रूपस्कृत्यो मूर्चः, अमूर्चा बेदनादयः, तत्समृहरूपपरापररूपतया उपजाय-मानस्य संसारच्यपदेशात् । मूर्चेचरयोश्च संयोगविरोधः (धे) अन्यत्र रूपम् अन्यत्र बेदनादयः सङ्गिन्य्यविति न शरीरे [स्र]खाखनुभवनमिति प्राप्तम् ।

नतु तैंत्कव्यकं यदि संयोगः, तर्हि तैंदभावो न सौगतस्य दोषाय अभ्युपगमादिति
[२९९क] चेत् ; नैरन्तर्यस्य तेनाप्युपगमात् । न च नैरन्तर्यादन्यः संयोगो जैनस्यापि । ततो १०
यया पञ्चत्कन्यानां मूर्तेतररूपाणामपि नैरन्तर्यछक्षणः संयोगः तथा जीवकर्मणोरिति । आत्मनः
(आत्ममनः) सिक्षक्षपं आत्ममनसोः संयोगः, \*''आत्मा मनसा युद्धते'' [न्याम० प्र०७४]
इति वचनात् आदिः यस्य स तथोक्तः तस्य च अभावप्रसङ्गात् न च तैयोः संयोगो विरुद्धः ।
आदिशब्देन मनोगगनसन्निकपः प्रकृति पुरुषसन्निकपंश्च गृक्षते ।

[अस्तु] यभार्थमहणस्त्रभावस्य आत्मनो मिध्याझानादन्तुमितो वन्यः, स तु केन हेतुना ? १५ इत्यनाह—द्वामाऽद्वामीः इत्यादि ।

#### [ ग्रुमाशुमैइचेतनो जीवो बध्यतेऽचेतनैः स्वयस् । यथास्वमास्रवैश्च स्वैः मनोवाद्यायकर्मभिः ॥९॥

मनोवाकायकर्मिनः शुमैरशुभैश्वासनैः यथास्वं पुण्यपापवन्धो जीवानामित्यत्र न कश्चिद् विप्रतिपत्तुमहेति किन्तु सर्वेपामिवगीतोऽयमिति ।]

जीवः आत्मा। किंमूतः ? चेतनः स्वपरमहणस्वभावः न वैशेषिककित्तः "तस्य वन्यफलामावात्। तस्य हि फलं सुखदुःसादिकं मिध्याझानमन्यद्या। न च सर्वदा (था) अचेतनस्य "तद् युक्तं विरोधात्। भिन्नस्य व्यप्तार्वाप न तस्य किन्नित्वद् आतिप्रसङ्गात्, समवायनिपेधात्। स किम् १ इत्याह—बध्यते संयुक्यते। कैः १ इत्याह—अचेलनैः कर्मपुद्रलैः न सोगतकिर्तिः चेतनस्यैः कर्मभिः \*'चेतना कर्मे" [अभिष० को०४।१] २५ इति तयागतवचनात्। कृतः स्याः (कुवोऽस्याः कर्मेन्द्र (त्वम् १) विरोधात्, आत्मस्यमा-

<sup>(</sup>१) जीवक्संणोः । (२) ए० २२१ । (३)स्पवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः । (४)पञ्चस्कन्यसस्तृह् । (५) संयोगामावः । (६) अन्तरालामावरूपस्य सम्बन्धस्य । "प्राप्तावस्थाविशेषे हि नैरन्तरेण जातितः । ये पश्चस्याहरत्येप वस्तुनी ते स्वयंविषे ॥६६६॥ ये निरन्तरोरमञ्जे वस्तुनी ते स्व संयुक्तशब्दवावये ।" —सन्तर्मा प० ५० २२१ । (७) "संयोगोऽपि नैरन्तर्यावरियत्यार्थम्यविरेनेण अपरो न प्रतीयते ।" —न्यावकुमु ० ५० २७० । सन्मति । री० ५० ६७० । (८) मूर्तासृत्योः । (९) सांव्यामिमतः । (१०) सर्वया निर्यस्य निष्कर्म स्वयमचेदवस्य च । (११) सुखदुः सादिकस् । (१२) "नेतना मानसं कर्म"—अभिष्ठ को० । (१३) चेतनायाः ।

# इति स्थितमेतत् सर्वम् "गुण"]

समक्षं गत्यक्षं गुणक्ष पर्यायाक्ष स्वभावा आसानो यस द्रव्यस्य तस्य साधनस् विदिरन्तक्ष गुणपर्यायात्मकद्रव्यग्रत्यक्षत्वात् इत्यर्थः । [२०८क] अनेन सकछग्रन्यतां कल्ययतः प्रत्यक्षवाधां दर्शयति । स्यान्मवर्य—अस्ति प्रत्यक्षवृद्धौ वस्यै प्रतिमासः, स तु भ्रान्तः वाध्यमान- ५ त्वाद् द्विचन्द्राविभतिमासवदिति चेत् ; अशह—विपक्ष इत्यादि । विपक्षे भावाधेकान्ते अर्थकियायाः दर्शनादिष्ठक्षणाया अयोगात् व्यावृत्तम् अपस्तम् । कुतः १ विद्यमात्मनः भ्रान्तस्यमावात् 'समक्षम् इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति—यथा एकचन्द्रदर्शनमावाद् द्विचन्द्रदर्शनं भ्रान्तं तथा एकान्तदर्शनादिमावे अनन्तरसम्भ्रं भ्रान्तं स्यात् । न चैविमिति । कारिकार्यस्य नैकधा राजयथीकृतत्वात् प्रकृतसुपसंद [रज्ञाह—इति] दिश्वतमेतत् इत्यादि । स्थितं १० निश्चितमेतत् । कि तत् १ इत्याह—सूर्वम् इत्यादि । तथा परं स्थितम् इत्याह—गुण इत्यादि ।

नतु चेतनाऽचेतनयोः अभूर्तमूर्तयोः जीवकर्मणोः सम्यन्धामावेन एकस्य गमने खाते वा नान्यस्य नियमेन गमनं स्थानं वा गवाइषवत् । सम्बन्धेऽपि वदुत्पत्तिलक्षणे स एव दोषः घटकुलालवत् । वादात्म्यलक्षणे तु नायं दोषः क्रतकत्व-शब्दवत् , अँत्रापि अन्यतरदेव स्थात् १५ किएयतो वा भेद इति चेत् ; अत्राह—खेत्नना इत्यादि ।

# [ चेतनाचेतनावेतौ वन्धं प्रत्यपेक्षतास् ।

भिन्नौ लक्षणतोऽत्यन्तं हेमादिङ्यामिकादिवत् ॥८॥

परस्परविलक्षणाविष चेतनाचेतनौ बन्धं प्रत्येकत्वं प्रतिपद्येते हेमन्यामिकादिवत् । न च सूर्ताभूतयोः संयोगो विरुद्धः एक्षस्कन्धकदम्बकामावप्रसङ्गात् आत्ममनःसिन-२० कर्षादेश्च ।

चैतन आत्मा अचेतनः कर्मपदार्थः तो चेतनाचेतनो, व्यव्धणमेवत् तेन अपूर्वमूर्वी एती प्रत्यक्षानुमानप्रवीयमानी बन्धं संयोगविश्लेषम् प्रति अपेक्षकः (६प)ताम् वहधरादिकार्यसमानवादात्त्यं मिलद्रव्ययोः विद्योधात् । इतस्वादात्त्यं न गती १ इत्याह—भिन्नी
परद्रव्यान्तरमृतौ यवः । [२०८ख] केन १ इत्याह—स्वक्षणातः स्वव्रक्षणेन आधादिपाठान्तः,
त्वव्यक्षणमेव आश्रित्य । वयाहि—झानदर्शनोपयोगो जीवस्यैव ब्रह्मणम्, अचेतने रूपाधात्मकत्वं
पुद्रव्ययेव इति । कथं मिन्नौ १ इत्याह—अत्यन्तं काव्यवेऽपि परस्परं ब्रह्मणस्कानत्यमावमनेन
दर्शयित । रद्यान्तम्भयत्र दर्शयित हेमादिइ्यामिकादिवत् । एकेन आदिशव्येन माणिक्यादेः अपरेण किट्टादेः परिग्रहः ताविव वद्यदिति ।

कारिकां विदृण्वज्ञाह—प्रस्पर इत्यादि । प्रस्परस् अन्योत्यं विलक्षणाविपि विसदश-३० लक्षणाविपि चेतनाऽचेतनौ जीवकर्मपुद्रकौ बन्धं प्रति एकत्वं प्रतिपद्येते हेमक्याभिकादिवद् आदिशब्दः प्रत्येकसमिसम्बन्धते ।

<sup>(</sup>१) त्रव्यस्य । (२) तावासम्बस्यम्बन्धे । (१) बीच पूर्व स्थात् कर्मं एव वा । (४) "अगयोगो कक्षणम्"-त॰ स्॰ २१८ । (२) "स्पर्धारसगम्बस्यर्णवन्तः युत्रसाः ।"-त॰ स्० ५।२३ ।

ર્ષ .

तत्र च ढोंकिकन्यायापेक्ष्या सनःकर्मिसः इत्यनेन मानसा व्यापारा रागाद्योऽपि गृह्यन्ते, ततः सिद्धी न तैर्वेद्धान्ते वितास्त्रय् (व)त्वात्तेषामिति मन्यते । अनेन सर्वेण एतत् कथयति—'विवाद-गोचरापन्नं कार्यं वृद्धिमत्कारणं तत्त्वात् वटादिवत्' ईत्यत्र यदि चेतनेन आत्मना सास्रवेण आत्मनोऽचेतनैर्वेन्यः स्वयं क्रियते, इति से एव क्रियते इति स एव धीमान् तत्कारणं साध्यते, तिर्हि सिद्धसाधनम् । परच्चेत्, दृष्टान्तेऽपि म(न)तित्सिद्धिरिति ।

तन वध्यमानोऽसो <sup>ह</sup> आस्रवै: कृत्वा अचेतनैः स्वयम्, तथापि आत्मीयैरिव परकीयैरीप वध्यते इति मीमांसकः । स हि पुत्रादिसम्बन्धिमः तैः विरमृतानामपि पित्रादीनाम् विद्वित्व-सम्यपगच्छति, सोगतो वा अन्यकर्मभिः अन्यस्य, तं प्रति आह-स्वैः इति । स्वैः आत्मीयैः क्षास्रवै: न परकीयै:, अञ्चबस्थापत्ते: । न खळ पुत्रस्य सुरादर्गनाभिळापाद्यः पितरम् अत्यन्त-श्रोत्रियं सुरया योजयन्ति जीवन्तपि किमद्ग पुनः सृताम् <sup>१</sup> अन्यया कृतानेकयोगोऽपि पिता <sup>१०</sup> पत्रवोपात नरकं ब्रजेदिति न कश्चित प्रेक्षाकारी नियमेन सकृतकारी स्यात् । कदाचित् प्रत्रं दोपकारिणमाजङ्कमानः पुत्रो[२१०२३] या न जनतीयः । नहि वैरिणः स्वयधमाराङ्कमान एव तम आत्मनः सम्निष्टितमपनयति । यदि पुनः कस्यचित् कश्चित पुत्रः <sup>11</sup>श्चतकारी दृष्ट इति स्वयं पुत्रजनने प्रवृत्तिः—अन्योऽपि तादृशो भविष्यति, कदाचिद्र्थसन्देहो हि कृषीवछादियत् प्रवृत्तेः अङ्गमिति, तदसान्प्रतम् : यतः कस्यचिद्पकार्यपि ताहक्षो भविष्यति इत्यनर्थसंज्ञा- १५ (शड्डाऽ) निष्टतेः । ततः सुक्तम्-स्यैः इति । यद्वा. स्यैः अचेतनैर्यञ्यते, अन्यथा ठकपापैः सर्वोऽपि वध्येत । यदि असौं " अन्यसी ददाति, तदा सोऽपि वध्यते । तथाहि-सौगतः 'जन्म-(थन्म) योपार्जितं पुण्यं तेन त्याः " सर्वे सर्वे सत्त्वाः सुखिनो भवन्तु " इति " सर्वोऽपि वद्तीति चेत्; वतिनेता (नेतावता) सस्य पुण्पेन अन्ये सुखिनो नाम, <sup>16</sup> इतरथामतियेदैव पापो मणति 'मदीयेन अतिपापेन सर्वे योगिनो द्वाखिता भवन्त्' तदाऽसौ े सक्छसंसारदः खरहितो योगिनस्त २० तत्तिहिताः स्यः इति । यस्मै तद्दीयते स यदि (दी)च्छति, ततिहिं सर्वसेव तत्त (निह सर्व एव तत्र) योगिनः तदिच्छन्ति इति चेत्, न युक्तमेतत्, यतो यदैव स्त्रियमाणाय चिरंजीविनम् 16 इच्छति, वर्पशतायुः स्थायुः इदाति, तदातुः तदेव मरणम् अन्यस्य चिरजीविनस्तम् (वित्वं) मधेत्। न चैयम्। किन्न,

इष्टाय भाग्यहीनाय वक्रवन्ती (चक्रवर्ती) सपुण्यकम् । इदानः पुण्यहीनः स्यात् इष्टऋकिपदं क्रजेत् ॥

(1) मुक्तपुरुषाः । (२) रागादिरहितवात् । (३) कार्यस्वात् । (३) "महाभूतचतृष्टयमुपछिषमस्पूर्वकं कार्यःवात् '"—प्रश्ना० कन्द्र० ५० ५५ । न्यायकुसु० ५१३ । (५) स्वयं स्वः क्रियते । (६) आरमा ।
(७) आसन्ते । (८) क्षणिकत्वात् , अन्येन क्रियते अन्यश्च वच्यते इति मावः । (९) इति मन्येत ।
(१०) सकाशात् । (११) वेदानुसारी । (११) ठकः चौरवृष्या गृहीतं द्रव्यस् । (१३) ठकद्रव्यमाही पुरुपोदिष । (११) 'त्याः सर्वे' इति व्यर्थमञ्च हिर्किसितं स्वति । (१५) "''यद्यासमर्यकुश्चलं मयाऽमलं ।
तेन सर्वजगदर्यसाधिनी सिदिरस्य अगलोऽस्य सर्वदा ॥"-अ० वार्तिकाळ० ए० ६४८ । तस्वसं० प०
ए० ९३६ । बोधिच० ए० ए० ६०५ । (१६) कद्दिचत् पापनुद्धिः । (१७) पापी । (१८) कद्दिचित्रस्य स्व

वत्वाच्चेतनायाः। विपरीता चेतना कर्मेति चेत् , तस्याः क्रुतो मानः १ वासनातश्चेत् ; नः तिन्न-पेधात् अनन्तरसेव, तैस्याश्च तत्त्व-तद्धेदनकाल एव नरकादिप्रापणसामध्येवेदनात् , सर्वस्यापि हिंसादिचेतनादिभ्यः अपरोपदेशात् निवृत्तिः स्यात् तत्त्ववेदिता (नां) थोगिनामिव । न खलु कश्चित् सचेतनो दुस्तदीपातमतितया न कं (नरकं) जानन्नेव आचरते दुःखमीरः। न व ५ निष्केलदर्शने [२०९ख] ्रचेतनानिश्चयेऽपि तत्सामध्यानिश्चयकल्पनमिति सुविचारितमेतत्। तत्सामध्यांत्रहणे च तद्वतोऽप्यश्चहणयिति न अचेतनकर्मपक्षाद् विशेषः।

नतु वध्यन्ते (ध्यतेऽ) सौ तैः , स तु नश्वरम् (न स्वयम्) अपि तु महेश्वरस्रिरितैः ।
तयाहि—यः चेतनेन वध्यते स धीमता प्रेरितेन वध्यते, यथा चौरो निगडादिना, वध्यते च
आत्मा तथाविधस्तेनेति, योऽसौ तत्प्रेरकः स महेश्वर इति चेत् ; अत्राह—स्वयम् इति ।
१० स्वयम् आत्माना न ईश्वरादिना । यो हि चेतनः तैः वध्यते स एव आत्मवन्धनाय तेषांप्रेरकः
किं तत्र ईश्वरेण अन्येन मन्यत वा (घेति मन्यते) । न चेदमत्र चोद्यम्—अर्वागृदर्शी तीनि अपश्यन् कथं तेषां प्रेरक इति, स्वप्नादौ अष्टप्राचाना (प्राना) मि स्वकरचरणादीनां प्रेरकत्वर्शनाच् ।
यस्य च 'ईश्वरज्ञानमेकं नित्यमनात्मवेदकम् , तस्य ईश्वरः "ताति पश्यति' इत्यतिअद्येगम् ।
अतित्यं चेत् ; "तत्तिहं तस्यै अष्टप्रपूर्वकम् , अन्यथा अ''यत्तोऽम्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स
१५ धर्मः" [वैशे० स्० १।१।२] इति ज्याहन्यते, अनेन ज्यभिचारात् । तस्य च अष्टप्रसन्वन्धो
यदि अन्येन धीमता कृतः, अनवस्था । स्वयं चेत् ; अन्यस्यापि 'वैत्या अस्तु । इति साधूकम्—
स्वयम् इति ।

अश्य मतम्—यदि चेतनः तैः स्वयं मन्यते (धध्यते) युक्तास्मानोऽपि बध्येरम् विशेषाभावादिति चेत् ; अत्राह्—आस्त्रदेः इति । आसवन्ति समागच्छन्ति संसारिणां जीवानां
२० कर्माणि यैः येथ्यो वा ते आसवा रागादयः तैः करणभूतैः कृत्वा । न केवलम् पतैरेष अपि
तु मनोवाकायकर्मभित्र्चे मनोवचनकारीरव्यापारैश्च । यद्येव (धधासव)शव्यः रागादिवद्
एतेच्यपि प्रवर्तते निमित्तसाम्यात् [२१०क] तत्किमर्थ "वच्छव्देन रागादय उच्यन्ते इति
चेत् १ सत्यम्, मनःप्रसृतीनां स्वश्चव्देनावि (सि) घानात् , "वच्छव्देन तेषामेर्व" अभिधानम्
'यथा क्ष्मान्यात् विदः"[आप्तमी०श्लो०४] इत्यत्र दोपशब्देन आवरणयोरप्यमिधानेऽपि
२५ आवरणयोः प्रथामिधानात् दोपा रागादय उच्यन्ते स्व

यदि वा, आस्त्रवै: मनोवाकायकर्मसिः इति समानाधिकरण्येन सम्बन्धः करणीयः ।

<sup>(</sup>१) विपरीतायाः । (२) वासनायास्य । (३) निर्विकत्यदर्शने । (४) निश्चवानिश्चयकक्षणविरुद्धः धर्माध्यासप्रसङ्खात् । (५) कर्मिकः । (६) "अङ्को बन्तुरनीशोऽवसारमनः सुखदुःस्वोः । ईन्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वस्रं वा स्वर्गमेव वा ॥"—सहामा॰ वनप॰ ३०।२८ । (७) कर्मणाम् । (८) कर्माण । (९) वैशेषिकस्य । (१०) कर्माण । (११) वृंश्वरज्ञानस्य । (१२) ईश्वरस्य । (१३) स्वर्ग सम्बन्धोऽस्त । (१७) "कामबाङ्मनःकर्म योगः । स आस्रषः ।"—त॰ स्० ६।१, २ । (१५) आस्त्रवर्णदे । (१६) आस्त्रवर्णदे । (१६) साम्यवर्णदे । (१०) रागावीनामेव । (१८) "वन्नवासाम्यर्गद्वाचाविद्रांपः स्वपरपरिणामहेतुः । "अन्वरणात् पीद्रक्षिकञ्चानावरणाविकर्मणो विश्वस्वसाव प्वाञ्चानाविद्रांपोऽभ्यूकते ।"—अष्टस० ५० ५१ ।

मन्त्रादिसहितम्, वतोऽभ्युदयस्य ज्याधिशमनस्य भावादितिः तदयुक्तम् , स्वेच्छामात्राद् अर्थोऽ-सिद्धेः, अतिप्रसङ्गाद्य । वेदस्य प्रमाणत्वस्य निपेत्स्यमानत्वात् न तैवोऽस्य विभागस्य प्रतिपत्तिः , खापेटिकागमादिष वत्त्रतीतिप्रसङ्गाच्च । ततो यत्किञ्चिदेतत् ।

यदि वा, 'शुःभाऽशुःभैः पुषयापुष्यैरचेतनैः बध्यते' इति सम्बन्धनीयम् । तर्हि अविशेषेण [२१२क] चेतनं (तः) तैः वध्यत इति चेत् , अत्राह—यथास्वम् इति । यस्य ५ चेतनस्य यः स्वः सन्दतीव्रादिरूपः क्रोधादिस्वमावस्तस्य अनतिक्रमेण इति ।

कारिकां व्याख्यातुमाइ-मनोवाकाय इत्यादि । मनोवाकायकर्मिभः आस्रवैः । अथवा आस्रवैः इत्यत्र च शब्दो द्रष्टव्यः । किंमूतैः १ इत्याइ-सुमैरशुभैश्व ।

नतु कारिकायां शुभाऽशुभीः इति समस्तो निर्देशः इतः, अत्र किमर्थं व्यस्तः क्रियते इति चेत् ? सङ्करादिपरिहारार्थः । ये शुमाः ते शुमा एव, ये च स्वस्य ते स्वस्यैन नान्यस्य' इति १० प्रतिपादनार्थः तैयानिर्देशः । कथम् ? इत्याह—यथास्त्रम् इति । किम् ? इत्याह—पुण्यपापनन्धः । केपाम् ? इत्याह—जीवानाम् । न प्रकृतेनीपि क्रानक्ष[णस्य]। ता [कारिकायां सामान्यतो] जीव इत्युक्तम्, अत्र व्यवस्त्यपेशं 'जीवानाम्' इति वचनं जीववहृत्वप्रतिपादनार्थम् , इत्यथा अत्रापि 'जीवस्य' इत्येकवचनप्रयोगे मन्त्यतोः आश्रद्धाः स्यान्—'आवार्यमते [यक् ] एव जीवः' इति । न च तद्वन्धः तस्यै तत्कारणामावात् सत्तामात्रा (त्रे) प्रमाणमाच्च (णामावाच्च) । हारीर- १५ परिमाणस्य चेतनापरिणामस्य अनाधनिष्यस्य कर्तुमींकुः आत्माद प्रतिपादनार्थं जीवप्रहणम् । अत्रियेव प्रहणम् अस्येव तद्वाच्यत्वेन प्रसिद्धः, आत्मादिशच्वातां तु परिपर्भवा अन्यत्रापि प्रवृत्तेः।

नन्वत्र परवित्रतिपत्तिनिरासार्थं प्रमाणं वक्तव्यमिति चेत् , अत्राह्-अत्र इत्यादि । अत्र अर्थे न कश्चिद् वित्रतिपत्तुमर्हति ।

स्यान्मतम्—प्रमाणेन विषयीकृते प्रमेथे न कश्चिद् विप्रतिपत्तुमहिति । न वार्य तेन विषयी- २० कृतः । तथाहि— न तावत् प्रत्यक्षेण, तत्र [२१२ख] तदप्रतिमासनात् । न वे खळु "कातसा- दितैळादिसंपर्के वटादेः पांग्रुराशिसम्बन्ध इव मनोवाकायकर्मिमरास्त्रवैः ग्रुभैरशुभैश्च पुण्यपाप- वन्धो जीवानां प्रत्यक्षतः प्रतीयते, विप्रतिपत्तेरमावप्रसङ्खात् । नापि अनुमानेन, छिङ्कामावात् । न च तत्कर्मोक्षवाः छिङ्कम्, 'कारणात् कार्योन्जमानम्' इति प्राप्तेः । न चैवम्, व्यभिचारात् , #''गनावश्यं कारणानि कार्यवन्ति मवन्ति'' [प्र० वा० स्व० १।६६] । न च ते अन्यत्र २५ अन्यत्र तत्कारणत्वेन आवसत्तेळादिवत् प्रतीतं यतस्तेश्चो वन्धोऽनुमीयेत "माळवकातसतेळसंप- कादिव चद्रमळवन्धः । छिङ्कान्तरमत्र साध्यसमम् । आगमेन विपयीकृत इति चेत् , कथन्न तत्र कश्चिद् विप्रतिपत्तुमहिति १ तिहिषयीकरणादेव विप्रतिपत्तीनामतीन्द्रियार्थे '''प्रकृतिः कारणं पुरुपः" कारणम्' इत्यादौ दर्शनात्, अन्यथा आगमेनापि तद्विपयीकरणे निराळन्या विप्रतिपत्त्यो

<sup>(</sup>१) वेदात्। (२) इयं हिंसा पुण्यहेतुरियं च पापहेशुरिति। (३) प्रवङ्गिर्देशः। (२) सांख्यामि-सतायाः। (५) वीद्धासिमतस्य। (६) नित्यैकजीवस्य। (७) 'अस्यैन प्रइण्यः' इति पुनरुकस्। (८) वैशेपिकायपेक्षया। (९) नित्ये व्यापिनि निष्किषे च। (१०) अतीसीतिकादि। (११) इष्ट्रस्यस्–हेतुयि० टी० पृ० २१०। न्यायबि० टी० २१४९। (१२) मालनकतैकात् अतीसीतिकाद्वा। (१३) सांख्यस्य। (१४) वेदान्तितः।

ततो यत्किञ्चिदेतत् ।

कथंभूतैः तैः ? इत्याह-श्रुमाऽशुभैः इति । पुण्यहेतुभिः श्रुभैः अपुण्यहेतुभिः अशुभैः मनोवाकायकर्मभिः आस्रवैः इति । तद्धेतुत्वम् एतेषां [२११क] वृत्तौ निवेद्धिष्यति।

नतु च य एव पुण्यहेतवः त एव पापहेतवः शुभाचरणवतोऽपि अपायवर्शनात्, तथा य प पव पापहेतवः त एव पुण्यहेतवोऽपि हिंसाचतुप्रानरतस्यापि अभ्युत्यवर्शनात्। एवं च हेतुसङ्करे कथं प्रेक्षाकारिणा धर्माद्युपायाचरणमिति चेत्, अत्राह—यथास्वम् इति। यानि स्वानि थे वा प्रथास्वम् इति। एतदुक्तं भवति—यस्य श्रुभस्य अशुभस्य वा चेतनस्य शानि मनोवाकाय-कर्माणि स्वानि कारणत्वेन प्रत्यासन्नानि थे वा आस्रवाः तेषामनतिक्रमेण चेतनोऽचैतनेर्वभ्यते हिति। न खळु श्रुभस्य अचेतनस्य कारणानि अशुभस्य ग्रुता (खुता) भवितुमहेन्ति, अन्यथा १० शाल्यद्कुरकारणानि यवादकुरस्य स्युः। यस्तु श्रुभाचारवतोऽपि अपायो दृष्यते नासौ तैदावारात् तज्जन्यानाहा (ज्जन्याहा)कर्मणः, अपि तु पूर्वकृतदुष्कर्मणः, इत्रया तदाचारफळस्य तदेष निप्पन्न-[त्वाज] कश्चिद् भाविना मन्त्रदेवताविशेषाराधनादिफळेन तद्वान् स्यात्। यदि च कदाचित् श्रुभाद्वाऽनन्तरमपायदर्शनात् सँ एव तस्य तत्कारणस्य वा कारणम्, इन्त्र सविपं दिव्यमाहारं मुञ्जानस्य मृत्युः तदाहारकृतः! यदि पुनः प्रायशः तदाहारात् सँ न दष्टः, किन्तु विषाद् दष्टः १५ इति तदेर्वं तत्कारणं कर्य्यते नाहारः; एवं प्रकृतेति (तेऽपि) कर्यनायाम् किं विश्वभेत यतः सान क्रियेत ? अपायस्य वज्जळं (वन्धनं) विरुद्धादरात् वर्शनात् । नतु स्यादेतदेषं यदि शुभावणेत् (भावरणात्) पुण्यं क्रतश्चित सिद्धं स्यादिति चेत्, आस्तां तावदेतत् वृत्तौ वक्ष्यति ।

पतेन 'हिंसाग्रनुष्ठानात् कदाचिद् [२११ख] 'हिरण्यादिलाभोपल्म्मात् वदनुष्ठानं धर्मसाधनम्' इति निरस्तम् , तल्लामस्य पूर्वकृतसुकृतादेव माषात् । तदनुष्ठानेऽपि वस्त्रामा २० (तक्कामा)दर्शनात् । इदं तु स्यात्—इत्यं तेन कर्म कृतं यत्तदनुष्ठानसहितं फलं वदाति । 'तत एव च 'तद्भावे गुरुमार्थामिगमनादेः ['तत् स्यात् ] ।

पतेन <sup>१3</sup>इदमिप प्रयुक्तम्— **#''प्रस्य अनुकूलेपु अनुकूलाभिमानजनितो**ऽमिलापः अभि-लिप्तुः अर्थामिमुखिकियाकारणं, जनयित तत्तदात्पनोऽनुकूलेषु तञ्जनिताभिलापवत् ।'' इति; कथम् १ गुरुमार्यानुकूलेषु परपुरुपादिगमनादिषु पुत्रादेः तदनुकूलाभिलापस्यापि धर्महेतुत्व-• १२५ प्रसङ्गात् । गुरोः प्रतिकूल्त्वान्नेति चेत , सृते वा गुरौ स्यात् । यदि <sup>१४</sup> प्रतिकूले च सपिस भन्नुर (कर्तुर)नुकूलामिलापोऽपि पुण्यहेतुर्ने स्यात् ।

मीमांसकस्त्वाह्- केव (नैव) हिंसाद्यनुष्ठानं भन्त्रसिंहतम् , यथा विषं केवछं मृत्यवे न

<sup>(</sup>१) दीकायास् । (२) आस्नवकारकाः । (३) ग्रुसाचारात् । (३) ग्रुस एव । (५) अपायस्य । (६) दिन्याद्वारात् । (७) सुल्यः । (४) विषसेव । (९) यञ्चादिदक्षिणायास् । (१०) हिंसाखनुष्ठावादेव । (११) हिरण्यादिसुस्तराधनकामस्वीकारे (१२) श्रुस्तराधनकामः । (१३) तुकता—"परस्यानुक्केव्वनुक्काभिमानः जनितोऽभिकापः अभिकवितुरयाभिसुस्विक्याकारणसात्सविज्ञेषगुणमाराध्नोति अनुक्केव्वनुक्काभिमानवः निताभिकापस्वात् आरमगोऽनुक्केव्वनुक्काभिमानवः निताभिकापस्यात् आरमगोऽनुक्केव्वनुक्काभिमानवः । (१४) भ्यादे । (१४) भ्यादे । (१५) भ्यादे । (१५) भ्यादे । (१५) भ्यादे ।

२६१

इत्यमिधानात् न वन्धफळभावः [२१३ख] पारमार्थिक इत्येकः । एवमन्येऽपि कुनया वक्तच्याः । तदेव (वं) विप्रतिपत्तिदर्शनात् कथसुच्यते—'क्रिन्तु सर्वेपामविगीतोऽयस्' इति?

अत्र प्रतिविधीयते—'पुण्यपापवन्धो जीवानाम् इत्यत्र न कश्चिद् विप्रतिपत्तुमहीति' इति वद्तोऽयमिश्रायः—सर्वाद्वैतनिपेधात् जीववहुत्वसिद्धेः 'जीवानाम्' इत्यत्र न कश्चिद् विप्रतिपत्तु-महीत । कथं तत्प्रतिपेध इति चेत् १ उक्तमत्र, तथापि उच्यते किञ्चित्—विज्ञानलक्षणस्य अन्यस्य ५ या अद्वैतस्य अदृष्टस्य करूपने तथाविधानां परिणामिनामन्ययामृतानां वा सन्तानान्तराणां तैथा-करूपनायां तैस्याः पुरुवाधीनतया अनिवार्यत्वात् कथमद्वैतम् १ इप्टस्य करूपने; अन्यतो दर्शने अस्यं सिद्धः परमार्थतो प्राद्यामाव इति कथमद्वैतम् १ इत्या माह्यभेद्वत् न ततस्तिसिद्धः ।

पतेन आगमात् तॅत्सिद्धिः प्रत्युक्ता । स्वतो दर्शनं वे (चेत्,) ज्ञाने एतत् प्रतियताम् । निर्दे अप्रसाणकं स्वदर्शनसन्यद्वा क्यच्यव (स्वव्यव )स्थाम् अर्हति, अतिप्रसङ्गात् ।

अथ मतम्-नीळाद्यात्मकमेव तट्हैतम् , अन्यस्यात्रतिमासेनासत्त्वात्, नीळादेश्च स्वप्रति-भासात्मकत्वं सुखादिवत् प्रतिभासमानस्य सतोऽन्यप्राहकाद्शैनादिति, तत्र युक्तम् , यतः प्रति-भासवजेन तत्त्वन्यवस्थायां 'नीलमहं वेद्या, पीतमहं वेद्या' इति अहमहमिकया जानस्वरूपवत् ततो भिन्नं नीळादिकं प्रतियत् प्रती यते इति तथेव स्यात्, अन्यया न कस्यचिद्वेदकमिति स्वप्रहणमिति द्रोत्सारितम् । प्रत्यक्षवाधनसभयत्र । न चेदमंत्र चोधम्-'एकस्वभावेन स्वप्रयोः' १५ पेक्यम् । अनेकस्त्रमाचेन, अनवस्था, तस्यापि पुनः अन्यस्त्रभावान्तरेण प्रहणात् । [२१४क] न च प्रहणस्यभावस्य ज्ञानस्य अगृहीतः स्वभावः, विरोधात्' इति । कथम् १ यस्मादः एकमेव (मेक) स्वभावमि स्थपरो (रो) प्रविचत् प्रवीचते तस्मात् तौ "प्रत्येति । नापि तयोरैक्यं तदप्रवीते:. इतरथा नीटकानं येन स्वभावेन पीताद्र व्यावर्तते तेनैव रक्ताद् व्यावृत्ती 'त्रयोरेक्यमिति महती चित्राद्वेतवा ! स्वमायान्वरकस्पने तदवस्था अनवस्था । शेषमत्र चिन्तितम् । सबेत् (सब्दा) २० वा तदनेकस्वभावं तद्माहकम् तथापि नानवस्था, तद्वतो महणेऽपि स्वभावसृताया अपि योग्यतायाः प्रहणनियमाऽयोगात । केवछं कार्यदर्शनात् तदात्मिका<sup>93</sup> अनुमीय[तें] व्यवहारो नेदानी (वेदानी) प्रवस्त्रीते । वहतो महणे वद्महणेऽपि नानवस्था , वत्स्वमावात्मकस्य वथैव प्रविमासनात् । सध्या-दिता(भा)गात्मकनीलमन्या (नीलादा)कारज्ञानवत् । अस्यानभ्युपगमे कुतस्तद्द्वैत्सिति कथं जीवनानात्वनिराकरणमप्रमाणकं युक्तम् ? भावे वा तस्य शागमावप्रप्रवसामावाऽनम्यूपगमे न २५ <sup>18</sup>पुरुषाद्वेताद् भेद् इति सुस्थिता चित्राद्वेतता । <sup>83</sup>तद्भ्युपगमे वा कथं प्रकृतविकल्पद्वयनिवृत्तिः १ स्वाहि-येन स्वमावेन प्राक् पश्चाच तद्सत् तेनैव स्वकाळे सत्, स्वमावान्तरेण वा १ प्रथमपक्षे पूर्व परचाच्च भावः वकाळेऽपि मानात् , कार्यकारणमानप्रतिपेघो वा पूर्वोत्तरक्षणनिशेषयोरेव . तद्भावन्यपदेशात् । तदभावस्य विस्नप्तिमात्रेऽपि वपगमाद्दोष इति चेत् , कथमदोपः, यावता

<sup>(</sup>१) आस्मान्तराणाम् । (२) अद्धः । (३) कत्यवायाः । (४) अद्धैतस्य । (५) अद्धैतस्य । (५) अद्धैतस्य । (६) स्वद्र्वानम् । (७) वीकादेः प्रतिभासास्वीकारे । (८) वेदने । (९) स्वपर्योः । (१०) स्वपरी । (११) पीतज्ञानात् । (१२) पीतज्ञानात् । (१२) पीतज्ञानात् । (१२) पीतज्ञानात् । (१२) स्वपरी । (१५) प्रामानावप्रचंसाभावस्थीकारे । (१६) सञ्जावः । (१७) कार्यकारणभाव ।

34

न प्रवर्तेरन् । यदेव च विप्रतिपत्तिकारणं तत एव तिक्रवृत्तिरित न हेतुफळ्यवस्था । आगम-विद्योपोऽपि अतीन्द्रिये दुरवगमः, विशिव्युरुषप्रणीतत्वादैनिद्येतुमशस्यत्वात् । अथ 'तत्कर्मा-स्रवेभ्यः पुण्यवन्धो जीवानाम्'इत्यादि वाक्यं प्रमाणम्, अर्हद्यक्यत्वात्, परिणामिषटादिप्रतिपाद-कतद्याक्यवत्' इति, तद्पि न सुन्दरम् ; अत्र तद्वाक्यत्वाऽसिद्धोः । यदि पुनः 'तद्पि तद्वाक्यम् प अनेकान्तात्मकतत्त्वविषयत्वात् प्रसिद्धान्यतद्विषयवाक्यवत्' इति, तद्दिप तद्विषयत्वे परापप्रतीतत्वाविरोधात् । नद्दि एतन्नामकमतीन्द्रियं सप्तमद्रव्यं प्रतिक्षणं [२१३क] परिणामीति विकळविदो वदतो वक्त्रं वक्तीभवति । तन्न आगमेनापि विषयीकृतः ।

अपरे सन्यन्ते—न प्रयाससाध्योऽयसर्थः किन्तु सर्वेपामित्रातिऽयम्, सर्वेषां वादिनां विगानरिहतोऽयमिति न किन्तु सर्वेतनो विप्रतिपत्तिमपि (मर्हति) प्रमाणाब्कुशरिहताः स्वमत-१० समर्थनमद्वहद्यावद्धेपापन्ना गजा इव प्रवर्तमाना विप्रतिपत्तारः केन वार्यन्ते । दृश्यन्ते हि चार्या-काद्यः अत्रैव विवद्मानाः, न च ते तत्त्वप्रतिपत्तिं प्रति वपेक्षणीयाः समदिशिभः परिहतावधान-दीक्षाविद्धः अ क छ हैः । नापि तेपां विप्रतिपत्तय एवमेष निवर्त्तन्ते अपि तु प्रमाणात्, अत-स्तदेवै तान् प्रति वक्तव्यं किमनेन 'अन्न न क्रियत्' इत्यादिना ।

मीमांसकोऽपि \*''इनेतं छगगालमेत स्वर्गकामः'' इति वचनात् द्रव्यादीनामेव पुण्यत्व-१'१ मिच्छति, \*''ब्राह्मणो न ह्रन्तव्यः'' इत्यादि वचनाच्च ब्रह्मवधादीनामेव पापत्वम् , न ताभ्यां परं पुण्यपापवन्ध इति । प्र भा क र स्त्वाह्—

# \*''न मांसमक्षणे दोपः न मद्ये न च मैथुने ! प्रैवृत्तिरेव हि भूतानां निवृत्तिस्तु फलमिति (महाफला)॥''

[मलु० ५।५६] इति ।

२० सोगताः पुनः दानिहसादिचित्तादिकमेव पुण्यादिकं पठित्त । \*'दानिहसाविरिति-चेतसां स्वर्गप्रापणसामध्यीत् , तेपां प्रत्यक्षत्वेऽपि न प्रत्यक्षत्वम्'' इति स्रेवेचनाद् इद्मेवम् इत्यवसीयते । पैरमार्थतः कार्यकारणविरहाज कस्यचित् 'तैस्तद्वन्धे इत्यन्यः ।

सांख्यस्य तु अतम्-तैः" प्रकृतिपरिणामनिशेषो जायते, ततः तस्या" एव तद्वन्धो न पुरुषाणां शुद्धात्मनामिति । तत्रैव--

# #"गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमुच्छति । यत्तु दृष्टिपथमाप्तं तन्मायेन सुतुच्छकम्" ॥"

<sup>(</sup>१) अहं हात्रवत्वासिद्धेः । (२) परस्य प्रतिवादिनो वा अपप्रतीतिः तस्याप्यविरोधात् । (३) प्रमाणमेष । (४) "श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुषकमंशिः । चोदनाकक्षणैः साच्या तस्मानेव्वेव धर्मता ॥"—मी० इको० स्० २ । (५) "व बातु व्यक्षणं हन्यात् ।"—मतु० ८१६८० । उत्प्रतिमदस्—सन्मति० टी० पृ० ७३ । (६) "प्रहृत्तिरेपा मृतानां निवृत्तिस्तु महाकका।"—मतु० । (७) प्रतिमासा-सन्मति० टी० पृ० ७३ । (६) "प्रहृत्तिरेपा मृतानां निवृत्तिस्तु महाकका।"—मतु० । (७) प्रतिमासा-सन्मति । (८) अचेतनेः कर्मिमः । (९) "व बच्चन्ते च सुच्चन्ते उद्यक्ष्यप्यम्भिगः । संस्काराः पूर्ववत्यस्व द्वेतवादी । (८) अचेतनेः कर्मिमः । (९) "व बच्चन्ते च सुच्चन्ते । (११) प्रकृतेरेव । (१२) प्रकृतेरेव । (१२) प्रकृतेरेव । (१२) प्रकृतेरेव । (१२)

'नीलमहं वेद्यि' इति स्वप्नेऽपि न रयाद् श्रविषये तद्युत्तेः । नहि नीलदर्शी 'पीतमई वेद्यि' इति कदाचिद् न्यवहरति ।

यत्पुनरुक्तम्—'नील्सेव अव्दः (बुद्धेः) कुतो न आहकम्' इति , तद्पि तथा सुप्रतित्या परिद्रतम् । परस्यापि नील्डाकारं ज्ञानम् 'आत्मवत् पीताकारज्ञानस्य आहकं 'तद्वद् आत्मनो ना अप्राहकं न स्यात् । आत्मनो आहकत्वेन 'अन्यस्य अआहकत्वेन प्रतीतिरिति चेत् , अहमह- ५ मिकया बुद्धेः प्रतीयमानाबाः स्वपरप्राहकत्वेन नील्डादेक्च तद्गाह्यत्वेन प्रतीतिरिति समः समाधिः ।

यत्युनरेतत्—न नीलाहिस्वरूपव्यतिरेकेण आद्यता प्रतिभाति, स्वरूपं च यथा खुद्ध्य-पेक्षया [२१५ ख] नीलस्य नथा तद्येश्वयाँ युद्धेरपि इति , तदिप न सारम्, यसः सर्वभावा-नामन्योऽन्यं स्वरूपभेवात् । निह् एकस्य स्वरूपं [अन्यस्य], सर्वस्य एक[स्त]प्रसङ्कात् । तथा १० च युद्धे प्रोद्धं प्राहृकं च स्वरूपम् नीलादेः, प्राह्ममेव, तथाप्रतीतिरिति । इतरथा यथा योग्यतया नीलाकारम् आत्मसात्करोति नील्ड्यानं तथा पीतद्यानं तमात्मसात्कुर्यात् । अत एव न घिया वस्य गृहीतिः काचित् क्रियते, अपि तुस्वरूपमेव गृह्यते, यथा कारणेन कार्यस्य स्वरूपं जन्यते। क्षयः चैवंवादिनाम् आत्मनोऽपि युद्धिप्राहिका १ गृह्यतिकरणात् , प्रसङ्कः पूर्ववत् । अथ न तस्य सा प्राहिका किन्तु 'प्रकाशयति' इत्यपि स्थात् ।

यच्चाप्युक्तम्—न समसमयस्य इतरस्य वा माहिका इति , तत् सर्वगम् , तथाहि—ज्ञानम् आत्मनि नीलाद्याकारं वित्समकालम् इतरं वा विभक्ति इति सर्व वाच्यम् । 'यथावृशैनमिप', अन्यत्राप्युक्तम् ।

'नतु च नीलमहं वेद्यि' इति प्रतीतिः स्वप्नेऽपि , ततः किम् १ तत्रेर्व जामदृशायामपि २० नीलाविप्रतिमासः असदर्थः सिष्यति इति चेत् , न , एकत्र तथामावेन सर्वत्र तथामाव-नियमासिद्धेः , इतरथा स्ववेवनेऽपि तथामावसिद्धेः विद्रर्थवत् तद्पि त्यामाङ्गं तैतो विद्रर्थादिव साधनादिप्रयोजनासिद्धेः, इतरथा असत्यतिमासत्वाविशेषेऽपि तद्द्रीकरणात् " "अधेनैसस (वैश्वस) न्यायोऽस्रुष्टितः स्यात् । , ततो यथा प्रतिमासाविशेषेऽपि विद्रर्थप्रतिमा[सोऽ]सदर्थ [२१६ क] इत्यते सागतेन, न स्ववेदनप्रतिमासः, तथा परेण स्वप्नार्थप्रतिमासोऽसद्धं इत्यते न जाम- २५ त्यतिमा[सः । नस्रु यथा जात्रत्यतिमा]सादेः स्तम्मादेः परमार्थस्त्यं ततः स्वप्नेऽपि वित्तस्य भवेदिति माने को दोषो विद्रर्थनादिनः १ प्रमाणतदामासप्रणयनमन्थकमिति चेत् , सागतस्यापि

<sup>(</sup>१) प्रतिमासाद्वैतवाहितः। (२) स्वरूपवतः। (३) प्रीताकारञ्चानवद्वः। (४) प्रीताकारञ्चानस्य। (५) नीछ पेक्षया। (६) नीछादेः। (७) आस्मनः। (८) स्वप्नवशायामितः। (१) स्ववेदनातः। (१०) स्ववेदनस्वीकारात्। (११) "कार्वेवसन्यायः ॥२५६॥ यथा किस्वयन्यः क्ष्वकुद्येमांसभोतनकामः तस्यन्तित्वमम् वद्योवादिकं छित्वा युद्धस्ते, यदर च सन्तानार्यं स्थापवतीति यंया च संमवति तया प्रकृतेऽपि।"-यु० काकिकन्याय० पु० १०४। "त चार्ववेशसं युक्तं,तस्वज्ञाने विवक्षिते।" कुन्कुटादेरेको देशः
प्रस्तवाय कस्यते प्रयति देशान्तरमित्यर्थवेशसस् ' "-बुहदा० वा० टी० ११४।१२७६। काकिकन्या०
द्वि०। (१२) वीनादिना। (१६) स्तम्यादेः सस्वस्।

येनैव स्वभावेन क्रुतिश्वत् वायते मध्यक्षणः तेनैव चेद्परस्य कारणम् ; पूर्वापरयोरैक्यम् । तदन्तरकरपनायाम् आकरपमनवस्थालता सीगतमूक्दमावेष्ट्य वर्तते । [२१४ ख] पूर्वोत्तर- क्षणानभ्युपगमे च यथा अक्षणिकस्य अक्रमेण स्वकार्यकारिणो युगपत् सकलं स्वविपयं विज्ञान- मुत्पाच वपरतस्य द्वितीयादिक्षणा(ण)दर्शनामावात् शून्यता तथा क्षणमात्रावलिन्दती विज्ञानस्य ५ मवेत् न वेति सुधियः चिन्तयन्तु १ तदा च शून्यतायामपि यदि न परस्य अनिष्टं किव्चिद्यपद्यते सर्वेद् । भेरेवस्तु । प्रस्यक्षादिविरोधः अन्यत्रापि समानः ।

किञ्च, #"स्वयं सैंच प्रकाशते" [प० वा० २।३२७] हैस्येतद्रि एवं सित अयुक्तं स्यान्, स्वप्रहृणयोग्यतामन्तरेण बढार्थवत् वदयोगात्। सापि स्वप्राह्मता योग्यतामपेक्षते, तत्र त्व प्रकृतविकल्पद्वयवृत्तिः अवश्यंभाविनी यथोक्तयोपात्। वज्ञ प्रत्यक्षसिद्धं स्वपरावभासकत्वं १० चेतसां निर्विकल्पान् निराकर्तुं युक्तम् अतिप्रसङ्गात्।

नतु न समकाळस्य परस्य प्रकाशिका द्युद्धिः अप्रतिवन्धात , स्वतन्त्रयोः उमयोः प्रतिभारतनात् , पर एव वा नीळादिः "तर्ञकाशकः स्यात् । अथ नीळादो कमैता प्रतीयते ततः स
पत्या प्रकाश्यते न तेन बुद्धिविष्यंयादिति ; तत्र (तत्र ;) यतो नीळाव्य (न नीळाद् व्य)
तिरेकेण कमैतादर्शनम् । तत्स्यरूपमेव कमैतेति चेत् ; न ; बुद्धाविष "तस्य मावात् । यदि पुनः
१५ गृष्टीतिकरणाद् बुद्धिरेव तस्य ग्राहिकाः तर्हि सा यदि ततो भिन्ना क्रियते 'गृष्टीतिः बुद्धिः नीळम्'
इति त्रितयं स्वतन्त्रमामाति न किळ्यत् कस्यचिद् ग्राहकम् । गृष्टीत्यपि मिन्नस्य "तदन्तरस्य
करणे स पव वोपोऽनवस्या च, तेनापि तदन्तरस्य करणात् । न गृष्टीत्यपि मिन्नस्य "तदन्तरस्य
करणे स पव वोपोऽनवस्या च, तेनापि तदन्तरस्य करणात् । न गृष्टीत्यपि विहर्णवत्ता (वद्)गृष्टीताऽस्तिः । तद्गृष्टीतो च "अञ्चवद्धप्रसङ्गः, अनवस्या च तत्रापि अपरा[परगृष्टीत्यपेक्षणात्।]
अभिन्ना [२१५ क] चेत् , नीळादिरेव "तया क्रियते इति श्राप्तम् , तच्च न युक्तम् ; अन्यत
२० एव "तस्य मावात् , कृतस्य करणायोगात् । "तया च क्रियमाणो नीळादिः चत्रज्ञानवशतामेव
(वंश्वतामेव) स्यात् न अर्थः । अर्थोपादानस्वान्ति चेत् , न , अर्थाग्रहणात् तदुपादानस्वासिद्धिः । प्रहणे वा कर्यं न प्रकृतो दोपः अनवस्था चक्रकं भवेत् । अभिन्नायाः तत्रापि गृष्टीतेः
करणे तुनः पुनस्तस्यैव प्रवृत्तेः । तन्न समसमयस्य स्रमुच्या (श्रेष्ठच्या) परस्य प्रहणम् ।

पतेन भिन्नकालस्यापि <sup>\*\*</sup>तया श्रहणं स्वा(निवा)रितम् ; अविशेषातः , सर्वातीतानागत-२५ श्रहणश्रसङ्गाच्य । तन्न भिन्नस्य केनचित् कस्यचिद् श्रहणभिति न जीववत् कुड्यभिति<sup>35</sup> चेत्, न, उक्तमत्र, अविकल्पेन प्रत्यक्ष्(क्षेण) श्रतीयमानस्य बुद्धिनीखाद्योर्वेद्यवेदकभावस्य निराकर्त्तु-महाक्तेरिति । [न] च बुद्धिवत् नीलादेः प्रतिभासनम् <sup>38</sup>अपराधीनं परं प्रति प्रसिद्धम् , अन्यथा

<sup>(</sup>१) शून्यतेवास्तु । (२) "वान्योऽसुआब्यो बुद्ध्यास्ति सस्या वातुभवोऽपरः । आह्यग्राहकवेषु-यात्-""-इति पूर्वाशः । (६) स्वप्रकाशायोगात् । (४) बुद्धिप्रकाशकः । (५) बुद्ध्या । (६) स्वस्वरु-पस्य । (७) नीकादेः । (८) गृहीतिः । (९) गृहीत्वन्तरस्य । (१०) 'क्षस्ति' इति वन्तुं शक्यते । (१९) यः दोपप्रसद्धः वर्षपक्षे वस्ति तस्य अनुबद्धत्वसम्बापि स्वात् । (१२) गृहीत्वा । (१३) पूर्वनीकादेः । (१४) गृहीत्वा । (१५) बुद्ध्या । (१६) व चेतवस्य वीवस्य सिद्धियोपि कुट्यस्य अचेतवस्यिति सावः । (१७) स्वाधीनस्, व पराधीनस् अपराधीनस्' इति स्युत्पत्तेः ।

न पुनः साध्यधर्मिणि हेतोः इति कोऽयं नियोगः १ यदि वा प्रतिपाद्येच्छामात्रसिद्धं साध्यमादाय दृष्टान्ते तेन हेतोः न्याप्तिरिष्यते ; तर्हि <sup>१</sup>अस्वेच्छा (अन्येच्छा)मात्रसिद्धमादाय सा किन्नेष्यते १ अप्रमाणसतयोः स्वपरेच्छयोरविशेषात् । तथाम्युपगसे को दोष इति चेत् ; न कश्चित् ; केवछं साध्यवत् साधनस्यापि स्वेच्छाकल्पितस्य असिमतसाध्येन ज्याप्तिमावात् अ''स्वदृष्टार्थ-प्रकाशकं परार्थमनुमानम्" <sup>३</sup>इत्यत्र अर्थप्रहणमनर्थकम् । तमः स्वपरेच्छामात्रसिद्धेन साध्येन ५ हेतोर्व्याप्तिसिद्धिरिति कथन्न निरन्वयादिदोप इति चेत् ? अत एव, पक्षीकृतेऽपि तद्भावसिद्धेः हेतोः आनर्थक्यम् । न च प्रतीतस्य अनर्थकविकल्पितनिरासः अतिप्रसद्गातः । विकल्पस्यास्य तदतद्विपयत्वे तद्योगात् सकलकृत्यतानुकूलत्वाच्च । [२१७ ख] अथ जामत्मत्ययो याधक इज्यते. यतस्तरिमन् सति परमार्थसन्न सनति स्वप्रघटादिकम्, अपि तु तथा असद्िप सत्त्वेन मिण्या वितर्कितमिति व्यवहारप्रवृत्तोरिति चेत् ; न ; परेण तस्य तद्वाधकत्वाऽनम्युपगमात् । १० अभ्यपग्मेऽपि जाप्रस्तन्मादौ <sup>ह</sup>तद्भावान्न परमार्थसत्त्वामावः स्यात् । भवतु वा कथञ्चित् तरे (तत्र) तद्भावो नैतावता सर्वत्र तत्सिद्धिः, विपक्षे सद्भाववाधकप्रमाणामावे सन्दिग्यविपक्ष-व्यावृत्तिकृत्येन अनेकान्तिकृत्वात् । नहि परमार्थसदृव्र्शनमार्गावतारित्वं केन विज्ञानं तश्चित (केनिवक्तातं कृतिविद्) वाध्यमानं दृष्टं सर्वज्ञे वक्तुत्वादिवतः तथा सतः कस्यवि तिही-वर्शनात । तथापि तत्र तद्भावसाधने न वक्रुत्वादीनां (नाम)गमकत्वमिति सीमांसकं प्रति १५ विद्येपो तिर्निवन्धनः । वर्शने वा हेतोर्व्यभिचारः कथं परिहतः स्यात् १ स्रतपव न (नच) विरोन घोऽपि साक्षात तत्र तद्भावं वाधते. अहरेन हेतोः विरोधद्वयासिद्धेः ।

ननु परमार्थसत्त्वविरोधी तदभावः, तेन ज्याप्तो हेतुः, अतः परम्परापाया (परम्परया) विरोध इति चेत् ; यदि कचित् तयोः सहमावदर्शनात् तेन तद्ज्याप्तिः, कार्यत्वस्य नुद्धिमत्कार-णत्वेन ज्याप्तिः, कचित् सहमावदर्शनस्य अग्रापि भाषात् । 'विपक्षे वाधकम् अन्यत्रापि २० हुर्जभम् । भवतु ना विपक्षात् कथन्चिदस्य ज्यान्तिः, तथापि विशददर्शनगम्यत्वेऽपि परमार्थसत्त्वे हेतोः ज्यभिचारापरिहारः । ततो यत्किन्वदेतत् ।

नतु न बौद्धेन कवित् किञ्चित् साध्यते निषिध्यते वा तत्कृतः", केवर्लं यो ज्यवहारी प्रतिभासादिना जाग्रत्सन्मादीनां [२१८क] परमार्थ[त्वं] साध्यति ग्रतेन (स तेन) स्वप्नादी तद्व्यमिचारेण तद्म्युपगतेन निरान्त (राकि) यते, तेन तत्र परमार्थसत्त्वाभाषाभ्युपगमात् इत्येके। २५ तत्र कि पुरुपाभ्युपगमाद्शमाणकात् साधनं ज्यमिचारि भवति ? तथा चेत्, सत्त्वादि सर्वभन्नेकान्तिकं तद्वत् स्थात्, प्रतिपाद्येन अनित्यघटादिवत् नित्ये गगनाद्ये "तद्वन्नीकरणात्। यदि च प्रतिभासादिः अनैकान्तिकः ततः किं वहिर्धपरमार्थसिद्धः ? [न हि] सन्दिग्धव्यभिचारिणः

<sup>(</sup>१) च स्वेच्छा अस्वेच्छा, अन्येच्छा इत्यर्थः । (२) विश्वेषामाचात् । (३) "तत्र परार्थातुमानं स्वर्धार्थमकाशनिस्ताचार्यीयछक्षणम् ।"—प्र० वा० मनो० ॥१ । "तत्र परार्थातुमानं तु स्वर्धार्थ- प्रकाशनम्"—प्र० वार्तिकाछ० ५० १६७ । (१) प्रतिमासाद्वैत्वादिता । (५) वाप्रकालपस्य । (६) वाधका- भावात्। (०) अदर्शनमात्रेण । (४) स्वात् । (१) घटादौ । (१०) यथा कार्यस्वहेतोः विपक्षे वाधकं दुर्छमस् तया अन्यत्रापि विश्वदृद्धानगम्यत्वेति हेतौ हुर्छमस् । (११) पृते दोषाः । (१२) सस्वस्वीकारात् ।

#''सर्व मालम्बने, न स्वरूपे भ्रान्तम्'' [प्र० वार्तिकाल० प्र० २८०] इति किमेवम[न]श्रेकं न स्यात् १ अपि च, स्वापेतरयोः ततः परमार्थसिद्धौ मम प्रमाणतदाभासप्रणयनं वैकत्रस्य (न विफलं), सौगतस्य पुनः सकलं दर्शनं विश्वप्तिमात्राऽसिद्धोः इत्यहो तस्य परदूपणकोगलम् ।

अपरेपां वर्शनम्—स्वप्नवद् अन्यदापि सत्येतरप्रविभागवियोग इति ; तेपामि न विज्ञति
भात्रं प्रसिध्यति, ज्ञारेरिन सक्छिविकस्पातीतस्यापि सिद्धः वर्शनान्तरानुपद्गात् । किं तेन ताहशा
सिद्धेनेति चेत् १ किं इप्त्या १ न च अस्मिन्नेकान्ते न कस्यिनत् सक्छिविकस्पातीतता क्षणिकैकान्तो वा सिध्यतीत्युक्तप्रायम् । मेद्बद् अमेद्स्यापि विद्यन्तरच प्रतीतेः कुण्डलिद्धु सर्पवत् ।

न चेयं प्रतीतिः किल्पतस्पाः 'सः' इति प्रती (अती) तोस्छेसः 'अयम्' इति वर्तमान इति
विकल्पयतोऽपि अनिवृत्तेः, अ[उवं] विकल्पयतोऽपि गोवुद्धिवत् । तथा विकल्पयतः सक्छः

१० शून्यतापि चक्तः । [न त ]देकान्ते परेण वाघ इष्यते यतो निर्विषयत्वं स्यात् स्वप्रज्ञानेऽपि
तथानुषद्भेन तदेकान्तद्दानेः । कृत वृद्धं प्रतीतिरिति चेत् १ भेदप्रतीतिवत् चक्रुरादेः इति । क्रमः
अपरापरतिष्ट्रभाषाराद् अपरिविशेषस्च उपवर्णितः । केवछं पूर्वोत्तरपर्याय[२१६ख]स्मरणवृज्ञनाभ्यां 'स एवायम्' इति अत्यवमर्शोऽन्यो जन्यते, यतः अपरपरिणामेषु तिष्ठतः पूर्वपर्यायस्थिता व्यवसीयते । न च इन्द्रियज्ञानसेव सिवषयम् ; सर्वस्य स्वप्रतिमासिना विषयेण सिवप१५ यत्वात् । तदेकान्ते पुनः विश्लेषतः । एतेन कार्यकारणमावप्रतीतिरिपि निस्पिता, 'वृद्यसमाज्ञातम्' इति आविगानेन प्रतीतेः । तक्ष सर्वज्ञानानाम् विश्लेषकस्पना परस्य श्रेयसी ।

यत्पुनरेतत्—'यद् विशव्यर्शनमार्गायतारि न तत् परमार्थसत् यथा स्वप्नोपल्ल्यं मतद्व-'जादिकम्, विशव्दर्शनमार्गायतारि च जाप्रदृशादर्शनदृश्वसमार्गायकारे' इति , तत्रापि दृशन्ते कृतः परमार्थसत्त्वमायाः प्राप्तः यतस्तेन विशव्दर्शनमार्गायतारित्वस्य अन्यस्य वा हेतोः ज्याप्तिः २० सिध्येत् १ अप्रतिपन्नेन सात्मकत्वेनेव प्राणादेः आत्मना इय संहतत्वादेः (संहतत्वादेः) कस्य-विद् ज्याप्तयसिद्धेः । प्रतिपन्ने इति चेत्; यदि विशव्दर्शनात् परमार्थसत् , कथं हेतुः अज्य-भिचारी, अनेन ज्यभिचारात् १ अपरमार्थसन् (त्) चेत् , बहिर्ण्यन्त न तिसिद्धिरित स एव दोषः— न तेन कस्यचिद् ज्याप्तिः इति । एतेन अनुमानादिष तत्प्रतिपन्नता प्रत्युक्ता ; तत्रापि अपरनिदर्श-नान्वेषणे अनवस्था । जाप्रद्ष्प्रस्तम्मादि निदर्शनिपित चेत् ; अन्योऽन्यसंत्रथः—सिद्धे हि स्वप्त-१५ दृष्टमतङ्गजादेः परमार्थसत्त्वामावे ततो जाप्रद्दशोपल्ल्यस्तरमादेश्च तत्सिद्धः, अतश्च त्रसिद्धिः इति । यदि पुनः प्रतिपाद्येन स्वप्तरृष्टस्य घटादेः परमार्थसत्त्वामावेऽपि चपनामात् [२१७क] तेन हेतोः ज्याप्तिसिद्धेः, न हेतोः निरन्वयदोषः, दृष्टान्तस्य वा साध्यविकल्या सन्दिग्धमंता वा ; तथा सति सांक्योऽपि 'अचेतनाः सुखाद्यः अनित्योत्पत्तिमत्त्वात् घटादिवत्' इति वदन् किमिति ध मै की ति ना स्व (स्वर्ण) प्रष्टणं ज्याचक्षाणेन अकारणमेव निरस्तः १ प्रतिपाद्येन सौगतेन ३० छोकेन वा तत्र [अ]नित्योत्पत्तिमत्त्वादेः अङ्गीकरणात् । प्रतिपाद्यक्षेन च दृशन्ते साध्यसिद्धिः

<sup>(</sup>१) द्रष्टच्यम्-ए० ६४ टि॰ ५ । (२) सांत्रस् न निरंशस् । (३) अभेदप्रतीतिः । (७) पशुरादि-व्यापारात् । (५) पशयांत्रवश्चरादयः संघातस्यात् श्रववासनाद्यश्चत् इत्यादेः । (६) द्रष्टान्तं प्रतिपन्नस् । (७)सिभ्येत् । (७) पश्चक्षस्रणे उपाचं स्वयं सन्दं । (८) द्रष्टव्यस्-म० वा॰ ४।३०\*\*\*। (९) घटादौ ।

'पुंज्यम्' इति । तथा च प्रयोगः तेपार्म्—आगन्तुकविवादगोचरापन्नं सुखादिकं तत्संयुक्तविषा-दिकारणसमानकारणप्रभवम् आगन्तुके सति तत्परिणामत्वात् प्रसिद्धमिष्याज्ञानवत् ।

इंदमि तु सुभापितम्-'पुंण्यपापवन्थो जीवानाम् इत्यत्र न किश्चित् विप्रतिपत्तुपर्दति' इति । तथैव 'तेपां तद्धंन्यः मनोवाकायकमं मिः आस्रवैः श्चभाग्धः मैं इत्यत्र न किथित्
विप्रतिपत्तुमहिति' इति । तथाहि—विपादौ स्वपरात्मनोः अहिते हित्तुद्धिः मिण्याज्ञानतः, तत- ५
स्तत्र अविरतिः अत (अविरत) छक्षणा, ततोऽपि प्रमाणे (मादो) हितेतरविपयं मनसोऽप्रणिधानम् ,
तंस्माच्च छोभः तदादातुं मनोवाकायच्यापारः, ततस्तदानम् (तवादानम्) आत्मनस्तेनं संयोगः,
तेन पुनः अपरं मिण्याज्ञानम्, एवं परत्रापि वक्तव्यम् । तथा तत्रैव मिण्याज्ञानात् क्रोधादयः
तद्धः वापारः तदुपादानं मिण्यात्म (ध्यामा)नादिकमिति व्याख्यातव्यम् । तदद् विशिष्टोषधादौ
सम्यव्ज्ञानादेः तदुपादाने सुखादिकं व्याख्यातव्यम् । तदेवं सिद्धायां व्याप्तौ पुण्यपापवन्धोऽतुः १०
मितोऽतो मयति इत्यनुमीयते, आज्ञादि (अज्ञानादि) मिण्याज्ञानादिकं च [त]स्कारणमित्यपि ।
न च कारणात् कार्योतुमानमयुक्तम्, अन्यया दृश्यातुपछव्धः असद्व्यवहारसाधनम् अनिरुपितमेव स्यात्, तस्याः तैत्कारणस्तोपमात् । योग्यतानुमानेऽपि प्रतिवन्धवैकस्यसंमवाशद्वंयाः
कर्यं निःशद्वे तद्वुमानं तन्दुछादेः ओवनाचनुमानवत् । अत्र कारण[२१९व्ह]विशेपकस्पनांयाम् अन्यत् समानम् । तदुक्तम् —

#"एपोऽहं मम कर्म शर्म हरते तद्वन्धनान्यास्त्रवैः, ते क्रोधादिवशाः प्रमादजनिताः क्रीधादयः सो(तेऽ)व्रतात् । मिथ्याञ्चानस्रतात्ततोऽस्मि संतर्तं सम्यक् (क्त्यवान् ) सवतो दक्षः श्रीणकंपाययोगतपसा कर्तेति अस्तो यतिः ॥"

[यहा० च०पू० २४६] इति ।

24

ततुक्तोवाविभ्य (तत्र क्रोधादिभ्य ) एव द्वीनसंस्थानसंक्रांन्तित्वं तेभ्योऽन्यद्देष्टं तत्का-रणं जायते अंत(तथा)दंशैनाते इति । तदुक्तम्—

#''दुःखे विपर्यासमितः तृंच्या च बन्धकार्णम् । प्राणिनो यस्य तेन स्तःन संजन्माधिगच्छति ॥" [प्र०वा० १।८३] इति । चैव (१) पुनर्यन्य इत्यादि ।

्रिनः फलेविकल्पः स्योत् सुबद्धःसादिलक्षणः । पंथार्स्व कालादिसामग्रीसन्निषी बन्धसन्ततौ ॥१०॥

मूपिकालकंविपविकारवत् । ]

पुनः तेषां पुण्यपोपवन्यात् पद्मात् काळान्तर इत्यर्थः | फ्लिखिकल्पः तद्वरंच कार्यभेदः

<sup>(</sup>१) असेर्तनकमं बन्धं । (२) कर्मणा । (३) जनुंसीयते इति सम्बन्धः । (३) असर्द्व्यवंहारकारणे । (५) "अस्यारमास्तिमिताविबन्धनगतः तद्वन्धनान्यास्ति । ते कोषाविकृतः प्रमाद्वनिताः कोषाद्यस्तेऽ-व्रतात् ॥ मिन्यारवोपियतात् स एव समकः काकाविकञ्जी क्रियत् । सम्यक्तवन्नतद्शताकल्लपतायोगैः क्रमान्युच्यते ॥"-आरमाञ्च० इको० २४१ ।

साधनात साध्यसिद्धिरसन्दिग्धा छपजायते अतिप्रसङ्गात् । सन्दिग्धेऽष्टें सित को दोषः १ किं तेन व्यवहारासुपयोगिना समाश्रितेन इति १ किं पुनस्तत्त्वम् , यत् तत्परिहारेण समाश्रयणीयं स्यात् १ स्वसंवेदनमात्रमिति चेत् ; नतु च प्रतिमाह्मादिना तद्दिप् सिध्यति, स च अभ्युप्रसमेन व्यभिचारीकृत इति न किञ्जिदेतत् । अथात्र विक्षेत्रोऽभ्युप्रमन्यते परेण , अन्यत्रापि सोऽभ्युप्रभ् । साम्यते इति । न च अन्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसङ्गात् । सदुक्तम्-

**\*"इन्द्रजालादियु भ्रान्तिमीरयन्ति न चापरम्** ।

अपि चाण्डालगोपालवाललोलविलोचनाः ॥" [न्यायवि० इलो० ५१] इति ।
नन्वेनं विह्र्यंसाधनं प्रकृति (तं) लेत् ; उच्यते—यथा बह्रिर्थंमहणानुबन्धमजहत एव
झानस्य स्वप्रहणव्यापारः, स्वप्रहणानुबन्धं चाऽजहतो देशिमिन्नार्थंमहणव्यापारः, तथा काऱ्ण१० प्रहणानुबन्धमजहत एव कालिमिन्नकार्यमहणसिद्धेः कार्यंकारणमावः पारमार्थिकः सिध्यति,
वित्तिद्धेत्रच यथा कचिद् धूमदर्शनाद्दग्नेः सिद्धिः तथा कन्निष् वागुपलन्मात् वेतन्त्यसिद्धिः
इति [२१८ ख] यदुक्त्म्— \* "वाग्वुद्ध्योः प्रमाणामावेन कार्यकारणभावाऽसिद्धेनं बाचो बुद्ध्यनुमान्नम्" इति , तन्निरस्तम्।

तत्त्वे (ज़न्वे)कदा दुढ़ेवांचो दर्शनेऽपि न सर्वत्र सर्वदा तत एव, साळ्कात् साळ्कत्य १५ दर्शनेऽपि पुनः गोम्यादिप तद्दर्शनेन व्यमिखाद्रश्चक्काः तत्रापि, तं (तत् ) कथं वाचो दुद्ध्यद्यमान्म् इत्येके, ते चार्याकाद्व्यपि पापीयांसः ; स्वयमेव 'बादशाद् बादशसुपळ्य्यम् , अन्यदापि तादशादेव तादशमावम्' अभ्युप्गम्य पुनः विज्ञ्य[याभि] घानात् । कथं चैवं वादिनां सर्वे ज्ञानं स्वाग्नादिमा (स्वमाहि न) पुनः परम्राह्मताँ इति सिध्यति यतो मीमांसकादि-निष्टतिः स्यात् । निष्टि प्रत्यक्षमियतो व्यापारान् कर्तं समर्थम्, अविषये स्वयमयुत्तेः, एक २० वाक्य (एकं च तद्) द्वैतनिपेघात् । अथ यत् स्वप्राहि न सवति तज् ज्ञानमेव न भवति । क्रव एतत् १ स्वप्रहणात् तच्छक्षणान्तराभावात् इति । तद्पि क्रवः १ तथादर्शनात् । नन्वेकत्र तथा-दर्शने सर्वत्र तथाभावः कथंमृतस्य दृक्षस्य (क्ष्यमभूत् १ प्रत्यक्षस्य) स्वभावस्य एकदा दर्शनेऽपि स्वभावतिक्रमाऽनिवृत्तेः । एवं सत्यपि ज्ञानं स्वस्वभावं कदाचनापि न जहाति, कार्यं तु कारणं जहाति इति प्रचण्डनृपतिचेष्टितम् ! ततः साधुक्तम्—'जीवानाम् इत्यत्र न किर्चद् विप्रति-२५ पृत्यमृहिति' इति ।

'पुण्यपापबन्ध' इत्यत्रापि न किश्चद् विप्रतिपत्तुमृहीते । तद्यथा, तेषां यथावस्थितस्वपर-प्रकाशनस्त्रमावत्वेना प्रकृत्याश्चमाग्रुरीणम् झामंतुके (त्वेन प्रकृत्या भास्वराणाम् झागन्तुकं) मिध्याझानं विषादिभ्यः समुप्रकृत्य आगन्तुकं सुसादिकमपि तथाविधकारणप्रमवम् इत्यतु [मातु]महन्तु परीक्षकाः [२१९क] इत्रथा घूमादेः अम्न्यादि कथमनुमीयते १ एतावांस्तु विशेषः— ३० यतो मिथ्याझातादिकं विवादास्पदीमूर्वं भवति तत् 'पापम्' इत्याख्यायते, यतः सुसादिकं तत्

<sup>(</sup>१), कार्यकारणसावसिद्धेरूव । (२) श्रुद्धि । (३) व्यक्तिचारशङ्काप्रदर्शनात् । (४) ज्ञानं प्रेण प्रास् मिति । (५) कयं चैवं बादिनां सर्वं ज्ञानस् एकं च सिष्य्ति तदृष्टैतिनियेघात् इति सम्बन्धः । (६) स्वमा-चातिकम्स्य, स्नाशङ्का, स्यादिति मानः ।

अत्रापरः प्राह—यथा एकस्वभावेन कारणम् आत्मिन नानासामध्यै विभक्तिं, तथा तेनैव नानाकार्यं कुर्योदिति, इतरया अनवस्था इति; तन्तः, जैनस्य संमयाऽपरिक्षानात्। न खळु जैनस्य 'किञ्चित् केनचित् स्वभावेन तत्सामध्यै विभक्तिं' इति मतम् , अपि तु स्वकारणात् तदात्मकमु-त्पद्यते संश्चेतरस्वभावद्यानैवदिति ।

तदेतेन यदुक्तं केनिवत्— \* "रूपादिवद् वर्माऽवर्षसंस्काराणास् आधारव्यापकत्वस्" ५ इति, तित्ररस्तम्; सर्वत्र सर्वदा तत्कार्योदयप्रसङ्खात् , मोक्षामावप्रसङ्खात् धर्मावमाव-रूपत्वात्तस्य । तत्र तद्भावे नाधारव्यापकत्वं तेपाम्"; मोक्षे तद्रहितस्य आत्मनो भावात् । कथं वा तत्र्रं तद्भावोऽवसीयते ? तत्कार्यद्यारीरावभावात् ; किं पुनः 'कार्योऽमावात् कारणाभावगितः' इत्येकान्तः ? तथा चेत् ; कथं सर्वत्र धर्मोदिगितः यतः सर्वगतात्मव्यापकत्वं सर्वत्र तत्कार्योभावात् । अदर्शनात् स्त्वार्याभावात् तत्र तत्कार्योभावात् । अदर्शनात् स्त्कार्याभावात् तत्र तत्कार्योभावात् । अपर्यानात् इति नोत्तरम् ; रे० मोक्षेऽपि तथा प्रसङ्गात् ।

किं च, आत्ममनःसंयोगः स्वाधाराञ्यापकोऽपि चेत् सर्वत्र सर्वदा आत्मिन धर्मादिकं जनयति, धर्मादिः तथा स्वाधाराऽञ्यापकोऽपि सर्वत्र कार्यं करोति इति किं तेव्र वापकत्वकल्पनया ? इति यत्किञ्चिदेतत् ।

नतु न सर्वत्र सर्वं तत्कार्यं काळादिसाममीविकस्यात् [२२१क] तद्भावे द्व अवत्येवेति १५ चेतः; अत्राह—काळादि इत्यादि । काळ आदिर्येपां ते देशहञ्यक्शिपादीनां ते तथोक्ताः तेषां सामग्री तः [ते"] एव विशिष्टपरिणामोपेता" न पुनः तेम्योऽन्येवँ, तस्या एव कार्योदयः (थ) मसङ्गात्। भिनायाद्ये "तत्सम्यन्धाऽयोगात् समवायनिपेधात्। 'वंपकार्योपकारकमावकस्पने सामग्रीवत् ते प्व कार्यमुपकुर्वन्तु । पुनर्तपे तदन्तरकस्पने अनवस्था स्थात् । तस्याः सिन्निधौ सिन्निवाने अङ्गीक्रियमाणे उदय-उदीरणवशात् प्रळिविकस्पः स्थात् । कर्मणां वत्क्रतोपकारमावे २० तत्सिक्रधानवैयर्थ्यमिति मन्यते । यदि वा, तत्सिक्रधौ फळविकस्पः स्थात् , तिस्मत् सत्येव भावात् , कर्मेष्ठ तेषु सत्सविष पूर्वममावात् इति ज्याक्येयम् । 'पुनः वन्धसन्ततौ फळ-विकल्पः स्थात्' इत्यनेन दृश्यादेव सेवादेः विद्यक्त्यम् (स्पी निराकरोति 'समानसेवादीना-मिपं' कस्यिवद् अचिराद् अपरस्य चिरात् फळम् अन्यस्य चिरादिष फळं न' इति फळविकस्पस्य दर्शनात् । न व समाने कारणे फळविचित्यम् , अतत्यक्रस्वप्रसङ्गात् । नहि शुक्रपद्मवीनेभ्यः २५ शुक्काऽशुक्रपद्मसंभवः ।

पतेन दश्यभूतविशोपात् 'र्तत्संगवोऽपास्तः; परिम्नान्यस्मदिकमाजने न्यवस्थापितादपि जळात् नानाजन्तुजन्मोपळम्यात् । वत्र सुक्ष्मादश्यभूतविशेषकल्पनं कर्मवादान्न विशेष्येत ।

<sup>(</sup>१) बाद्ध । (२) यथा संज्ञयज्ञानं खाण्यात्वावर्थं संज्ञयक्तमणि स्थरूपे असंज्ञयात्मकं भवति तथा । (३) मोक्षस्य । (४) धर्मादीनाम् । (७) धर्मादीनाम् । (७) धर्मादीनाममावः । (४) कार्याणि सन्त्वपि व इत्यन्ते । (९) बात्मन्वापकत्व । (१०) काळाद्यः । (११) सामग्री । (१२) सिन्नेव । (१३) सामग्री । (१२) सामग्री । (१४) स

स्याद् भवत् । किं छक्षणः १ इत्याइ—सुख इत्यादि । तत्र आदिशव्देन इप्रानिष्टशरीयादि-परिप्रदः । किसन् सित स्यात् १ इत्याद— वन्धसिहितौ (सन्ततौ) इति । जीवकर्मणोः संयोगिविशेर्पः न समवायः चेतने समवायिवरोधात् वन्धः तस्य सन्तितः आफलायोः सन्तानेन समवस्थानम् । एतदुक्तं भवति—यदि क्रोधादिभ्यः आत्मसन्वन्धसन्तत्या प्राप्तफलकार्लं ५ किञ्चित्र स्यात् छतो जन्मान्तरे फलविकस्पः १ क्रोधादेश्च वन्मकाल एव विल्यात् । त ततः क्षणिकेकान्ते सन्तानिनेपेधात् सं गुक्तः ।

प्रतेन #''श्वेतं छाग्गाछमेत स्वर्गकामः'' इति वचनात् [नं] मनोवाकायक्रमेश्यः फळिविकल्पः इति निरस्तम्, द्रैञ्चादीनाम् ईष्टिकाळादावेव विनाशात् । तत्रवाहं(ह) स्थितौ वरं तेश्वेः समुत्यन्नकर्मणां तैत्रियतिरस्तु विरोधाऽमावात् , न द्रञ्चादीनां विपर्ययात् , ऐहिकफळ्रिः काळेऽपि [२२०क] तत्त्वन्ततेरप्रतिपत्ति । तस्यां सत्याम् कथं क्षतः स स्यात् १ इत्यत्राह—यथास्यम् इत्यादि । यस्य कर्मणो स (य) वद्यः फळोपजन[नं]सामध्येपरिपाकः यथाकाळ्म् , उदीरणम् अपकपरिपाचनं तस्य अनितक्रमेण यथास्यम् इति । तयोष्वेसा सामध्यात् स्वस्यात् (सपसः सामध्यात् वत्त्यात् ।) अत्रायमिष्ठायः—यदि स्वेन स्वमावेन प्रथममुत्यन्नं छुममञ्जमं वा कर्म तेनैव काळान्तरे स्थितमपि फळं जनयेत् , तदुत्पत्तिसमय एव तैत्त्यात् । निहकारणावैकल्ये १५ फळवेकल्यम् , अतत्कार्यत्वत्रसङ्गात् ।

स्यात्मतम्—इत्यंमृत एव असौ स्वभावः यत् काळान्तरे कार्यम् । दृश्यते हि सन्त्रतन्त्रा-दीनां स्वदेशे समर्थानां देशान्तरे कार्यकरणमिति, तन्न युक्तम् ; तत्कार्याणां काळान्तरेऽपि सह-भावप्रसङ्खात् । तथा च अस्य करपद्यते इदं कर्म इति योगिनोऽपि न दुद्धिः। न चपरस्य अकारणं विषयः \*\*'अर्थवत् अर्थसहकारि प्रमाणम्'' इति वचनात् । 'योगिनः अकारणमपि विषयः' २० इत्यपि वार्तम् ; अन्यस्यापि तथासंमावनाप्रसङ्खात् \*''यस्य यावती यात्रा'' [प्र० वार्तिकाछ० प्र० २२३] इद्ध (इति) न्यायात् ।

नतः ईश्वरज्ञानं नित्यमपि अर्थमाहकम्, तथा नित्यमतः, अन्यशा अनीश्वरयोगिनो ज्ञानं कि [अ] मर्थमाहकम् १ तत्कार्यत्वात् , कयमेकसमाद् एकस्वमावात् कर्मणः अन्यतो वा क्रममावि कार्यद्वयम् १ तथा स्वमावादिति चेत् ; स स्वभावः कारणस्य, कार्यस्य वा मवेत् १ न तावत् २५ कारणस्य, एकस्वमावत्वात् । निह च एव पूर्वकार्ये स एव अन्यत्र तद्वर्थापारे युक्तः, कार्यकाळमेदाऽमावत्रसङ्कात् । नापि कार्यस्य, उत्पन्न-अनुत्पन्विकरूपद्वये तद्योगात् । नाऽनुत्पन्नस्य; सरविषाणवत् । नाप्युत्पन्नस्य, अन्योऽन्यसंत्रयात्— उत्पन्नस्य [२२०छ] तत्त्वमावता, तस्यां च तथोत्पत्तिः इति ।

नतु यथा एकस्माद् एकस्यमानाच युगपद् देशियन्नं कार्यं तथा क्रमेण कालभिन्नमिति ३० चेत् , सवतु सौगतस्य न जैनस्य, तस्य सर्वदा कारणस्वमावमेदावेव कार्यभेदमानात् ।

<sup>(</sup>१) एक्स्नेतानगाई सत्यन्नोऽम्मानुप्रवेश्वसक्षणः। (२) फक्रविकस्यः। (३) प्रन्यगुणिक्रवादीनास्। (४) प्रक्रकाळ एव। (७) प्रव्यादिस्यः। (६) प्रवाहिस्यतिः। (०) फक्ष्म्। (८) नैयायिकादेः। (९) "न द्यकारणं प्रतीतिविषयः"—हेतुवि० टी० १० ८०।

अकास्मविद् इंप्रकलानां (कासाञ्चिद् विषकल्पानां) क्षतिञ्चल क्षयोपहासे कासाव्य्विच्च उद्यो-रीरणे प्राथमिकप्रवोधे स विश्वस इति मन्यते ।

'जीवादि' इत्यादिना कारिकां विवृण्यन् प्रथमं निर्दिशं मिध्यादृष्टिं विवृणोति—मिध्यार्श्वनम् । किम् १ इत्याद्द—जीवादि इत्यादि । आदिशब्दैन अजीवादिपरिमदः, स एव
तत्त्वार्थः प्रमाणोपपन्नत्वात् तत्र अश्रद्धानम् अक्षिः । तदेव दर्भयनाह—जीव इत्यादि । तावत् ५
व्दः क्षमवाची जीवे आत्मिन नास्तिक्यं नास्तिकस्य मावो 'मिध्याद्श्वनम्' इति सम्बन्धः ।

न्त्रैव अपरं दर्शयति अन्यत्र चेतनापरिणामग्रन्ये स्वयं कस्पिते वर्मिण सर्वगतत्वादिधर्मोपरके
जीवामिमानश्च 'मिध्याद्र्श्वनम्' इत्यन्त्वर्वते, अतस्मिन् तद्भिमानस्य तद्रकपत्वात् । किं पुनः
द्विवध्या तत्व प्रदर्यते १ इत्याद्द—मिध्यादृष्टिः इत्यादि । मिध्या दृष्टिः विवर्थस्य तस्य द्वध्या
द्विवध्या) नित्रमात् । ज्वतः १ इत्याद्द—[२२२ख] विप्रतिपत्तिः इत्यादि । वस्य जीवे विकद्या १०
वेपरीता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्त्यमावो यतः वा कृत्यो विकत्पार्थः
ित कृत्वः मिथ्याविवसमाप्तय्यः ।

नतु 'किं जीबोऽस्तु (स्ति)न [वा]' इति, तथा 'चेतनपरिणामस्यभावः अन्यो वा' इति संझय-पक्षोऽपि इतीयोऽस्ति सं कस्मान्नेहोच्यते इति चेत् १ न, तस्य अप्रतिपत्तिझन्देन चक्तवात्, उथा वा (च) प्रतिपत्त्यभावरूपत्वात् संझयस्य इति । कथंभूतस्य भिध्याद्रप्टेस्तद्भवः १ इत्याह् – १५ झायोपश्चमिक्तभावस्यापि कर्मणां यः अप्रदेच वप्यस्यस्य स्थापश्चमः तत्र भवो भावो यस्य उत्यापि मिध्याद्रप्टेः । तद्षि शन्दः तस्यैव इत्यवचारणे, वच्छता (मिध्यात्व) रहितस्य तद्भावात्। संभावनायां वा । क्षुतस्तत्त्वस्यिति चेत् १ अत्राद्य-त्तद्धाति इत्यादि । तच्छव्येन जीवः परायः-र्यते, तस्य जीवस्य धातिक्रमीणि यानि तत् कर्मसामान्यचचनेऽपि दर्शनोपघातद्धारेण तदु-पधातकानि प्रक्रमाद् गृह्यन्ते, तेपाम् उद्योदीर्णव्यात् इति । न केवलं मिध्याद्रश्चममेव तस्य २० छातो-भवति अपि तु मिध्याक्कानमिष इति दर्शयस्याह्—मृत्य इत्यादि । मृत्यक्कानम् मिण्याऽवमहाविक्रानम् आदिर्थस्य श्रुताऽज्ञानादेः स तथोकः स एव परिणितिः । च शब्देत्व (शब्दोऽज्ञ),
प्रष्टवः । ततोऽयमर्थः—तत्परिणतिकच क्षायोपश्चमिकभावस्यापि तद्यातिकर्मोद्योदीरणवशादिति ।

ज़ज़ च जीववदन्यत्रापि नास्तिक्यसंभवे 'जीवे तावत्' इति क्रमवाची शब्दः प्रयु-च्यते । न चान्यत्र तैदिति चेत् , अत्राह्—सन्त्र इत्यादि ।

#### [ तत्रेति द्वेषा नास्तिक्यं प्रज्ञासत् प्रज्ञप्तिसत् । तथादष्टमदष्टं वा तत्त्वमित्यात्मविद्विषाम् ॥१२॥

क्रुम्मस्तम्मादि दृष्टं प्रज्ञप्तिसत् संस्थानादेः स्वलक्षणेष्वमावात् । वृच्चि विकल्पा-नवस्थादोपातुवृत्तेः । स्थूलस्यामावात् , परिमण्डलादेरप्रतिमासनात् , तत्व्व्यतिरेकिणोऽ-सम्मवात् । विज्ञप्तिमात्रं परमार्थसत् ; यथादर्श्वनं प्रज्ञप्तिसत्त्वात् आन्त्रस्यापि नानैकत्व- ३०

<sup>(</sup>१) नेवाविकादिना । (२) सिध्यात्वात् । (३) सिध्यात्वस् । (३) संश्वयः । (५) संशयस्य । (६) नास्तिनयस् ।

ŧ ò

तिंद्देशेषो कदांचित् कचिदेव मवजात्मनः कारणंनियमं सूचियीत । आंकस्मिकेत्वे मिध्यांज्ञानादि-भेदोऽपि मिध्यांज्ञानादिनिमित्तास्वपूर्वको न स्थात् । ततेः स्थितं पूर्वबन्ध (पुनर्वनेधं) इत्यादि ।

दृष्टान्तमाह-[२२१ख] सूपिक इत्यादि । सूपिकाञ्चक्रेशव्ययोः कृतद्वन्द्वयोः विप-५ शब्दोन पष्टीसमासः तस्य पुनः विकारशब्दोन । यदि वा, सूपिकाञ्कीविर्णणां कृतद्वन्द्वानां विकरिशब्दोन तैत्समासोऽभिधेयः, तद्विकारेण तुन्यं वर्त्तते इति तद्वत् इति ।

'सुर्खेदु:खाँदिर्छक्षणः' इत्यन्ने आदिशब्देन विविधितं मिध्यादर्शनज्ञानंपन्ने निरूपि-

(पंचि) तुं कारिकासुपन्यस्यति उद्योदीरण इत्यादिना ।

# [ उदयोदीरणसङ्गावे दृष्टिर्घितवन्यकर्मणार्म् । मिथ्यादृष्टिषियौ कर्मप्रकृतीनां क्षयोपदांमात् ॥११॥

जीवादितत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादर्शनम् । जीवे तावशास्तिवेयंम् अन्यंत्र जीवी-भिर्मानद्रवं, मिथ्यादर्थेः द्वैविध्यानतिक्रमात् विभित्तपत्तिरंप्रतिपत्तिवितं । मिथ्यादर्थेः क्षायोपद्ममिकमावस्यापि तदातिकर्मणाम्रदयोदीरणवश्चात् मत्यज्ञानादिपरिणंतिः।]

नतु च आदिशब्देन उपद्शितोपदर्शनार्थं पुनः कारिका उच्यमाना पुनक्कतामावहेत्, १५ अतिप्रसङ्गञ्च इष्टानिष्टश्चेरीरादिफंड्येपदर्शनार्थयोरापे तथावचनप्राप्तेः इति चेत् ; नं; अन्यथा तदुपन्यासात् । तथाहि-'मिथ्याझानादेः अविरतिः, ततः प्रमादः, अस्मात् क्रोधादयः, तेम्यः आंसवः, [ततः] क्रमेवन्धः, पुनः बन्धसन्ततौ फलविकल्पः स्यात्' इति सूरेः अभिप्रायः, #''एपोऽहं सम कर्म अर्म हरते'' [यक्ष० उ० ४० २४६] इत्यादि वचनात्। तत्र प्रयसं मिच्यात्वादिकं वर्दे अकारणमन्यकारणं वा सर्वं तथैव स्वादितिः अत्रोह-उदयोदीरण इत्यादि। २० अत्रायमभिप्रायः-तद्पि मिर्थ्या[त्वा]दिकम् अन्यस्मात् कर्मोद्योदीरणवशाद् अनादित्वात् तत्प्रवन्धस्यं वीजाबकुरप्रवन्धवत् इति । यद्वा, तत्र आदिशन्देन इष्टस्थानसंक्रमणादिपरिप्रदः, न मिध्यादर्शनादेः तत्र विवादस्य अ"मिध्याज्ञानं विसेवादादप्रमाणम्" [सिंद्धिवि० ४।२] इत्यादिना निराक्तत्वात् । तदेव अत्र पुनर्राप दृष्टान्यार्थसुपद्शेथितुम् 'उदयोदीर्णा' इत्यादि-को कारिकामाइ । इदमत्र तात्पर्यम्-यथा मूषिकाळकेविषादि स्वकाळादिसामगी सत्तवा [सत्त्वे २५ फळवत् तथा] उदयोदीरणवशात् [२२२क] मिण्यात्वं किञ्जिद् उपरुम्य खागन्तुकम् अक्षणिक-त्वादिमिध्यात्वं तादृशादेव कारणादिष्यते तथा आगन्तुकसुखादिविकर्पोऽपि इति । उदये खदीरणे च सति । केवाम् १ इत्याह-दृष्टिः इत्यादि । तहकवि (तत्त्विकि) ज्ञानप्रतियन्ध-कर्मणाम् । कि स्यात् १ इत्याद-मिर्ध्यादृष्टिचियौ मिर्ध्याक्चि-मिष्याझाने 'स्याताम्' इति श्चिरं। [किं] सर्वेदा इति चेतं , अत्राह-कर्म इत्यादि । यदा काश्चित् कर्मप्रकृतयः क्ष्योपश-३० सर्वत्यो भवन्ति तदा आत्मनो विषयप्रहणांगिमुख्यम् , अन्यर्था मत्तर्मूच्छितवत् तद्वयोगात् , र्वदापि कासाश्चिद् छ्दयादिमावे मिथ्याक्च्यादिकमिति, यथा विषाशुपयोगे मूर्च्छितस्य ।

<sup>(</sup>१) पद्यीसमासः । (२) कर्मीवय-सिष्यात्वार्दिसन्तानस्य । (१) श्रीक्षीज्ञवायीगर्दि ।

सत् \* "प्रामाण्यं च्यवहारेण" [प्र० वा० ११६] इत्यिभवानात् । प्रशिथछा अविचारितरमणीया ज्ञाप्तिः अस्य इति च्युत्पत्तेः इति । परमापि नास्तिक्यं दर्शयति अष्टप्टम् अनुपटच्यं
धणिकपरमाणुरूपवेदनं पुरुपवत् सकछग्र्न्यत्वं वा परमार्थसत् इति । तत् अन्यद्गि दर्शयक्राह्मतथा इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण हष्टं दर्शनं प्रत्यक्षम् इति यावत् । टप्टमेव इति अवधारणीयम् , तेन न अटप्टं दर्शनाद्म्यत् अनुमानादिकमपि गृक्षते । तत् किम् १ इत्याह्म्तत्त्वम् ५
इति । तत्त्वविषयत्वात् तत्त्वं विषयिणि विषयोपनारात् यथा \* "उपलम्मः सत्ता" [प्र०वार्तिकाछ० ३।५४] इति । यदि वा, टप्टमेव दर्शनविषयीक्रतिमव (मेव) न अनुमानादिविपयीक्टतम् आत्मादितत्त्वं परमार्थसत् इति माह्म् इति एवम् आत्मविद्विषां नैरात्स्यवादिनां
सौगतछौकायवानाम् नास्तिक्यां द्वेषा इति सम्बन्यः

कारिकां विश्वपवन्नाह—कुम्मस्तम्भादि दृष्टम् इत्यादि । कुम्मस्तम्भी आदी यस्य १० चेतनेतरयस्तुनः तत् तथोक्तम् , तच तत् इष्टं च दर्शनविषयीक्ततम् इत्यर्थः ।

नतु च 'बुस्मादि' इति वक्तव्ये किमर्थं साम्भवचनमिति वक्तुं मव [ति]?स्तम्भस्य तद्वद्वा कुम्मस्य उपलम्मप्रतिपादनार्थम् , एकस्यापि तैदपलापे द्वयोरपि स मयेत् । यथैय हि कुम्मदर्शनेन स्तम्भो न दृश्यते तथा स्तम्भदृश्येन कुम्भोऽपि । परस्परपरिहारस्थिततद्वपरुम्भप्रतिज्ञाने क्षतः सन्तानान्तरनिपेघो यतोऽद्वेतम् । एकस्य तदात्मकत्वे तद्महणे वा क्रमेणापि तस्य तद्विरोधि १५ (घ) इति कथं नैरात्न्यं क्षणिकत्वं वा इति तैत्रतिपादने सिद्धं भवति । 'क्रुन्भादि' इति पुनरु-च्यमाने मेंतान्तररप्टम् आदिशब्देन पुरुषादि [२२४क] गृहाते इति आशब्स्येत । तत् किम् १ इत्याद-प्रज्ञप्तिसत् इति । प्रगतक्रप्ति सदि (सदि)त्यर्थः । तैमिरिकटप्रकेशोण्डुकवत् व्यवहारेण वा सत्। अत्र 'यद् विशवदर्शन' इत्यादि साधनं इष्टेब्यम् । तत्रीय युक्त्यन्तरमाह्-संस्थानादेः इत्यादि । संस्थानम् दीर्घत्वादिकम् आदिः यस्य द्रव्यसामान्यादेः तस्य स्वलक्षणेषु वहिरन्तः- २० परमाणुळक्षणेषु अभावात् । कृतः १ इत्यत्राह—वृत्ति इत्यादि । गुणिनि गुणानाम् अवयवेषु अवयविनः विशेर्पेषु जातेः समवायेन वर्त्तनं वृत्तिः तस्याः विकृत्यः 'किम् एकदेशेन उत सर्वात्मना, क्रमेण यौगपद्येन वा' इति मेद्नित्तन(चिन्तर्न) तेन तस्मिन् वा अनवस्था । 'एकदेशेन वर्त्तने तंत्रापि अपरमिन्नदेशकल्पनम् , तत्रापि अपरमिति देशाञ्यवस्थितिः, सर्वात्मर्ता गुणगुणिनोः अन्यतरदेव स्यातः, १ ऐवमन्यत्र गुणिनोः अन्यतरत् १ एवमन्यत्रापि वक्तव्यम् । तथा २५ सति गुणादयः "तद्वन्तस्य इति या व्यवहि (यो वृत्तिविकल्प आ) छम्यनादेः स तथोक्तः स नासौ दोपश्च तस्य अनुबृत्तेः सकाशात कुम्भस्तम्भादि हृष्टं प्रज्ञप्तिसद् इति सम्वन्यः ।

नतु मा भूत् संस्थानादिः आघारव्यविरिक्ता (को) यथोक्तदोषात् , स्वयमेव तु स्वरुक्षणं कुम्मादिस्यूलादिरूपं स्यादिवि जैनः, तत्राह्—स्यूलस्य अभावाद् इवि । स्यूलस्य महत्त्वोपेतस्य, वपलक्षणमेतत् , तेन दीर्घादेरभावात् 'स्वलक्षणस्य' इति वचनविभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 30

<sup>(</sup>१) नास्तिक्यस् । (२) उपकम्मविकोपे । (३) कुम्मस्तम्मादिमतिपादने । (३) पुरुपाद्वैतवादिदृष्टम् । (५) इष्टन्यस्-ए० २६३ प० ७ । (६) हम्मगुणकर्मसु । (७) एकदेशेऽपि । (८) वर्तने । (९)
§ एतदन्तर्गतः पाढो द्विकिसितः । (१०) गुणादिवन्तम् । ...

संभवात् ग्राह्य [ग्राह्कसंवित्ति] भेदावभासनात् संभावितैकरूपस्य स्वतोऽसिद्धेः परतश्च स्वभावनैरात्म्यं सर्वभावानां प्रमाणाभावे न प्रतिपत्तुमहिति शून्यवादी, भावे च । तद्यमात्मानं मिथ्याभिनिवेशेन अनर्थगेतं प्रवेश्यमानोऽपि न चेतयते । प्रमाणाभावेन प्रत्यक्षमेकं नापरं प्रमेथतत्त्वं वेति न तथा प्रतिपत्तुमहिति । प्रमाणान्तरप्रतिपेधे प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तेः । किं केन विद्ध्यात् प्रतिपेधयेद्वा यतः चातुर्यौतिकमेव जमत् स्यात् । यदि नाम स्वसंवेदनावेश्यमा बहिरन्तश्चोपञ्जतमिति स्कमेवैतत् , निराकृतपरदर्शनगमनात् । विश्रमैकानतस्र्योयस्य स्वसंवेदनेऽपि अपलापोपल्डचोः अन्यथा विप्रतिपेधात् चतुर्भ् तन्यवस्थामपि लक्षणमेदात् कथित्रामहिति । न च चतुर्भ् तन्यवस्थाकथनं युक्तम् परोक्षाणामपि लक्षणात् साकल्येन तन्त्वाप्रतिपत्तेरन्यथानुपपत्तेः ।]

तज्ञ 'क्षायोपश्चिमकमावस्यापि तद्घाति [२२३६] कर्मोद्योदीरणवश्चात् मिथ्या दर्शनम्' इत्येषं व्यवस्थिते सति मते वा नास्तिक्यं नास्तिकस्य मावः कर्म वा द्वेषा द्विप्रकारं वास्तिकस्य मावः कर्म वा द्वेषा द्विप्रकारं वास्तिकस्य मावः कर्म वा द्वेषा द्विप्रकारं वास्ताक्यात्मिकविषयभेदेन, यदि वा, जीवाऽजीवगोचरना[ना]त्वेन विद्यप्तिमात्रस्य (स्याऽ) मावात् , अथवा जाधत्त्वप्रविषयभेदेन वा भेदगोचरत्वेन च, यदि वा अनुमानादिप्रमाणतत्ममेथ-विषयभेदेन तद्विविते (तद् द्वेषेति) । यदि वा, जीवे यज्ञास्तिक्यं तस्य भेदं वर्शयमाद-लज्ञ इत्यादि । तत्र जीवे नास्तिक्यं द्विधा (द्वेषा) सौगतचार्वाकवर्षणभेदेन । अथवा, तत्र तयोः नास्तिक्य-अन्यत्रजीवामिमानयोर्मथ्ये नास्तिक्यं तद्देषा इति व्याक्येयम् । तत् किम् १ इत्याद्य-प्रज्ञास्तत् संवृतिसत् इत्यर्थः ।

नजु प्रज्ञाप्ति (प्रज्ञेति) शब्दो न कवित् संष्ठतिपर्यायतया रूढः तत एवं वक्तव्यं दृष्टं (स्पष्टं) संष्ठतिसत् इति, एवं हि स्पष्टो निर्देशो मधित 

मिकलपुद्धिः" इति सर्वेत्र प्रसिद्धेः तथा सत् इति । नापि एवंवचने कारिका मन् (अंश) इति चेतः, तक्षः परमतमेद्मद्गर्वेनार्थत्वात् तथावचनस्य । तथाहि—दृष्टं सर्वं चेतनम्या (चेतन-मंचेतनं वा) मिथ्येति मतम् अ"मायामरीचित्रमृति प्रतिमासवद्सन्त्वेऽपि अदोषः" [प्रव्वार्विकालं वा) मिथ्येति मतम् अ"मायामरीचित्रमृति प्रतिमासवद्सन्त्वेऽपि अदोषः" [प्रव्वार्विकालं ३।२११] इति वचनात् । क्षतः १ इत्याद-प्रज्ञासिसत् इति हेतोः, प्रगता ज्ञातिः यस्य तत् तथोक्तं प्रज्ञासिसत् सन्तं यस्य सर्वस्य तद्गि तथोक्तम् । नहि कस्यचित् परमायसन्त्वप्राहकं मानमस्ति, वपलम्मादेः स्वप्नेऽपि भावादिति । तथाद्वस्म् वपलम्मगोचरचारि प्रकृष्टाऽद्वयव्यति स्पेण सद् विद्यमानं सर्वं सुखादिनीलादि न जीवाऽजीवरूपेण । अ"यद् उपलम्यते (१) च नीलादि कम्" इति वचनात् । अपरं दर्शनम् तथा च [२२३क्ष] अन्यादृष्टं सर्वं प्रक्षप्रिसत् व्यवहारेण

<sup>(</sup>१) "समन्ताद्वरणं संबृतिः । अञ्चानं हि समन्तात् सर्वपदार्थतस्वान्त्वाद्वतात् संबृतिरिखुच्यते । परस्परसंभवनं वा संबृतिः अन्योऽन्यसमाअपेणेल्ययः । अथवा संबृतिः संकेतो कोकव्यवहार इत्यर्थः । स असिवानाभिवेपञ्चानञ्चेपादिकक्षणः ।"—माध्य० दृ० पृ० २४० । "असाममन्तरेण प्रतीत्विमानमार्त्र संबृतिः ।" "संबृतिनांस विकल्पविज्ञानसिक्ष्युक्तिमाह अनादिवासमातः ।"—प्र० वार्तिका० पृ० २।४ । "संब्रियत आव्रियते यथामृतपरिज्ञानं स्वमावावरणादावृत्वप्रकाशनावानवेति संबृतिः । अविधा मोहो विप-यांस इति पर्यायः ।"—वोधिच० प० पृ० २५२ ।

इति । यदि पुनः तद्दात्मनोऽपि तद्वत् परमार्थसम्बं परो मन्यते को दोषः स्यात् १ व किदचत् , ते गुण एव तु स्यात् । नानैकत्वस्य विपक्षसंक्रमनिवारणात् असौगतं जगत् स्यादिति चेत् ; न जाने अहमपि ईट्हाम् ।

नतु भवतु भ्रान्तस्य नानैकत्वसंभवः नाऽश्रान्तस्य वैन्धान्नस्येवि चेत् ; अत्राह्—[२२५ख]
ग्राह्म [ग्राह्कसंवित्ति] इत्यादि । ग्राह्मादिश्रच्यानां कृतद्वन्द्वानां भेदशब्देन पछीसमासः ५
वेन अवभासनात् 'वन्मात्रस्य' इवि विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । द्वितीयपक्षे—संमावितैकरूपस्य—संमावितम् अस्तिवि मनसा अववारि पुनं (अवभासिवं) न पुनः अत्यक्षादिना प्रमाणेन निरिचतम् एकत्र (म)सहायम् , अथवा सन्वानान्वरिनेषेचेन एकसंख्यायुक्तं रूपंस्वभावो यस्य
तस्य स्त्रतः स्वसंवेदनाष्य[अ]तो असिद्धेः अप्रविपत्तेः । निह् असुक्षिकया (अतिसूक्ष्मेश्विकया)
कालभेदमिव वेशमेदमपि चिन्तयतो नीलदिस्वभावम् अन्यथामूतं वा परमाणुरूपं वेदनमाभावि ।
यवि वा स्वतोऽसिद्धेः अनिष्यत्तेः अनुत्पत्तेः इत्यर्थः । निह् कस्यचित् स्वव उत्पत्तिः, अहेतुकत्वेन
सर्वत्र सर्वदा भावप्रसद्भावः , नीलादि पीतादिनौ मवेत् । वयापि वैन्नियमे अर्थाकार्यत्वेऽपि
क्वानस्य वैन्नियमः स्यादित्यलं वदुत्पत्तिसारूप्यकरूपनेन । विन्नयमवत् स्वरूपनियमोऽपि करपनावो नान्यतः सिध्यवि । एतेन नित्यस्यैकरूपस्य सहकार्यपेश्वस्य तत्कृतोपकारानपेश्वस्य क्रमसोऽपि कार्यकरणे स्वभावनियमो व्याख्यातः । ततः स्थितम्—स्वतोऽसिद्धेः इवि ।

तस्य परतोऽप्यसिद्धेः इति व्रश्यमाह्-प्रतृष्ण् अन्यतोऽप्यसिद्धेः अप्रतिपत्तेः। तथाहि-संमावितैकरूपस्य चक्षुपि गन्धस्य, एवं परत्नापि, न प्रतिभानमस्ति नीळाविसुखाविष्यतिरिक्तव (रिक्तस्य वि)वादास्पदत्वात्। तत्र तत्प्रतिभासनमावेऽपि परमार्थतो प्राह्मप्राह्मस्मावाऽमावेन स्मान्योऽनुभाव्यो वुद्ध्यास्ति" [प्र० २।३२७] ईत्यादि, स्मिन्सलम्बनाः [२२६क] प्रत्ययाः" [प्र० वार्तिकाळ प्र० ३८७] इत्यदि स्मित्यस्य तज्ज्ञानम्" इत्यादि च २० विरुच्यते, ज्ञानस्येव जहस्यपि परतः प्रतिमासाऽविरोधात्।

किञ्च परस्यापि तद्रूपस्य परतः सिद्धिः, तस्यापि परतः इत्यनवस्था । अतद्रूपस्ते किं सस्य निर्मागंध(गत्व)करपनया इति सन्यते ।

नतु तस्य स्वप्रतिभासरहितस्य परतः सिद्धौ विज्ञासिरूपतैन हीयते स्वप्रतिभासस्यक्षण-त्वात्तस्योः, तत्कयं परानम्युपगमो दूष्यतः इति चेत् १ सत्यम् ; तथापि यो (ये) श्रानिदिचत- २५ स्वसंवेदनरूपां प्राझादिश्चान्त्यन्यानुपपत्त्या तां न्यवस्थापयन्ति तान् प्रति इद्मुच्यते, #"श्रद्धयं-यानमुत्तमम्" इत्यागमाद्यौः।

इदमपरं व्याख्यानम्-प्रतिश्च स्वतः अन्यतः कारणादि असिद्धेः अनुत्पत्तेः। तद्यथा-

<sup>(</sup>१),परिणाम्यासमनोऽषि । (२) विञ्चित्तमाश्रस्य । (३) सद् अवेत् । (३) अहेतुकरवेऽपि । (५) वस्पत्तिनियमे । (६) अर्थप्रतिनियमः । (७) अर्थप्रतिनियमन्तत् । (७) विञ्चित्तमात्रत् । वस्यापि तुल्यचोष्यस्त् स्वयं सैव प्रकाशते ॥' इति श्रोपः । (९) विञ्चाहेः । (१०) विञ्चित्तमात्रत्तं व्यवस्थापयन्ति तात् प्रति ।''तया चोक्तम्-अद्वयं '''"—प्र•वार्तिकाळ ०२। ।।

तद्भावः पुनः कारणाऽभावात् । तैस्य हि कारणं वह्ववयवसंयोगः, से च सर्वात्मना एकदेशेन वा अवयवानां दुरुपपादः । अपेक्षाकृतत्वाद्वा, स्थूळादिकमपेक्ष्य [सूक्ष्मादिकम्, स्क्ष्मादिकं वापेक्ष्य] स्थूळादिकमात्मानं [२२४खं] छमते । न च अपेक्ष (क्षा)भाविनो घर्माः पारमार्थिकाः । अनेन अभेदवादो दर्शितः इति विसागः, तदमावात् कुम्मादिकं प्रश्नसिसद् इति घटना ।

परमाणवस्तिहिं परमार्थसन्तो मवन्तु इति चेत्, अत्राह—गरिमण्डल इत्यादि । [परिमण्डलं]
स्क्ष्मिनिरंशत्वम् आदिः यस्य झणमङ्गादेः तस्य अप्रतिमासनात् स्वलक्षणेषु इति वत् तस्तत्
इति । यथोक्तविशेपश्चन्यं नीळादिमात्रं परमार्थसत् इति चेत् ; अत्राह—तद्व्यतिरेकिण [इत्यादि ।]
तस्मात् स्थूळकुम्मादेदेशाद् व्यतिरिक्तस्य नीळादेः असंभवात् 'अप्रतिमासनात्' इति अनन्तरोक्तो हेतुः अत्र द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः—यथा अप्रतिमासनात् परिमण्डलवेरमाधः तथा तद्१० व्यतिरेकिणो नीळादेरिषे इति न युक्तमेतत्—\*''यद् यथावमासते तत् तथैव परमार्थसद् यथा
नीळं नीळत्याज्यमासमानम्।'' इत्यादि, नीळ्द्यान्ताभावात् । वथापि तत्कल्पनायां परिमण्डछादेरिषे सौ केन वार्यत इति तिम्रपेधवचनं पूर्वापरवाधितं 'तद्व्यतिरेकिणः' इत्यनेन एतद्
दृश्यति । यदि स्थूलादिस्वमावाज्यतिरेकिणो नीळादेः तथावमासनेन परमार्थसन्त्रमिष्यते,
सर्वस्य क्षणिकत्वस्य साधने तथावमासनहेतुनाः निह स्थूलादिप्रतिमासनवद् अञ्चणिकत्व [प्रति]१५ मासस्यापि कारणाऽमावादसिद्धो हेतुरिति । यदि पुनः नीळादेः तद्व्यतिरेकिणोऽपं परमार्थसन्तं
न तस्य इत्युच्यते; व्यभिचारी हेतुः स्यादिति । ततो नीळादेः तद्व्यतिरेकिणोऽसंमवात् क्षन्मादिकं तथासद् इति ।

संप्रति प्रक्रिप्तिश्वव्यस्य अपरमप्यश्रं दर्शयनाह—विद्वृप्ति [२२७क] मान्नम् इत्यावि । विशिष्टा
क्रितिरेव तन्मात्रम् 'कुन्मस्तन्भावि दृष्टम्' इति सम्बन्धः #''यद्वभासते तन्ह्वानम्'' इत्यादः
२० भिथानात् । तव कि भृतम् १ इत्यादः—परमार्थसव्, विक्रिप्तमात्रस्य परमार्थसन्तेन वपगमात् ।
प्र क्रा क रे णा प्युक्तम्—#''अज्ञातार्थप्रकाञ्चो वा इत्येतत् पारमार्थिकं प्रमाणलक्ष्यणम्''
[प्र० वार्तिकाळ० २।५] इति । एतत् माध्यमिकेन कद्यंथन्नादः—यथाद्ग्रेनम् इत्यावि । अत्राय-सभिप्रायः—यथाद्ग्रेनं वा विक्रप्तिमात्रं करुपेत (प्येत), अन्यथा वा १ प्रथमपक्षे यथाद्ग्रेनं दर्शनाऽमिक्रमेण प्रज्ञपितसन्त्वात् विद्ययनद् अविचारितसद् विज्ञप्तिमात्रं न परमार्थसद् इति मन्यते ।
२५ कृत एतत् १ इत्यत्राह—आन्तस्यापि इत्यादि । अत्रायमित्रायः—परेणं #''चित्रप्रतिमासापि
एकैन बुद्धिः'' [प्र० वार्तिकाळ० ३।२२०] इत्यादि वद्ता नानैकत्वेऽपि तस्योः परमार्थसत्त्वमङ्गीकृतं सर्वथा नैरात्य्यं निक्त्ययतो नानैकात्मनः वद्गत् संविदितात्मनः परिणामिनोऽपि आत्मनः
परमार्थसत्त्वम् । तदेवं स्नान्तस्यापि परिणामिन आत्मनः, न केवळम् अन्नान्तस्य विक्रप्तिमात्रस्य इति अपिश्चदार्थः । तस्य किम् १ इत्याहः—नानैकत्वसंभवात् । एवं मन्यते—यस्य
३० नानैकत्वसंभवो न तस्यान्नान्तत्वं यथा परिणामिन आत्मनः, नानैकत्वसंभवश्च विज्ञप्तिमात्रस्य
३० नानैकत्वसंभवो न तस्यान्नान्तत्वं यथा परिणामिन आत्मनः, नानैकत्वसंभवश्च विज्ञप्तिमात्रस्य

<sup>(</sup>१) स्यूकस्य । (२) संबोगः । (३) प्रज्ञस्यतः । (४) स्यूकस्य । (५) करवना । (६) स्यूकादि-स्वसावाव्यतिरेकिणः । (७) प्रज्ञस्रिसत् । (८) प्रज्ञाकरेण । (९) दुविः ।

कि क्रियमाणोऽपि ? प्रवेश्यमानोऽपि । किम् ? इत्याह—अनर्थगर्चे स्वयम् अनर्थत्वेन अभ्यु-पगमाद् अनर्थः परिणामादिः तेन उपलक्षितं तद्रू पस्ता (पत्वात्) गर्त्तमिव गर्त्तम् तत्प्रविष्टो युगसहस्रेरिप ततो नात्मानमुद्धरित । किम् अनर्थगर्त्तम् ? इत्याह—आत्मानं जीवमिति । केन ? इत्याह—प्रिथ्याभिनिवेश्चेन मिथ्या असत्यः अमिनिवेशः नैरात्म्याद्यामदः तस्य (यस्य) यस्मिन् चित्रैकप्रतिमासे स तथोकः तेन, स्वयम् आत्मना ।

यहा, आत्मा न स्वत्तवेत (स्वत्त्वेत,) अनुर्थान्त सक्छ्युन्यतागर्च प्रवेश्यमानोऽपि नात्मानं चेत्यते । कुतः पुनः 'अयमपि नात्मानं ने चेत्यते इति चेत् १ वच्यते—प्रमाणाभावे न तद्मावे सित वा [त्या] प्रतिपत्तुं वा अर्हति यदाः । किम् १ इत्याह—प्रत्यक्षमेकम् 'प्रमाणम्' इति शेषः, नापरम् अनुमानादिकम् इत्येतत् । किमेतदेव तथा प्रतिपत्तुमहिति नापर-मिप १ इत्याह—प्रयेयत्तस्यं वा । वेति पक्षान्तरस्त्वने । प्रत्यक्षपरिच्छेद्यमेकं नापरम् आत्मादितत्त्वं १० प्रमेयतस्यम् इति । पत्तव इतः तद्मावे न तत्प्रतिपत्तुमहिति १ इत्याह—प्रमाणान्तर इत्यादि । प्रत्यक्षप्रमाणाद् अन्यद् अनुमानादि तद्मत्तरं तस्य प्रतिपेष्वे निरासे स्वति प्रत्यक्षस्य विश्वणं वैश्वणं वैश्वणं वैश्वणं वैश्वणं त्रात्माणान्तर-मन्तरेण प्रतिपत्तुं [२२७ ख] शक्यं प्रत्यक्षस्य नियतगोचरत्वात् । अकृत्वछक्षणत्वाच न ततः विस्तिपत्तिः, 'तद्मावे न प्रतिपत्तुम् अर्हति' इति सन्यन्यः ।

इव्सपरं व्याख्यानम्—अमाणान्तरनिषेधे कर्तव्ये प्रत्यक्षकक्षणप्रहुणं तिमिषेधस्यं तस्यातु-पपत्तेः । निह 'सर्वथा प्रमाणान्तरं नास्ति' इति प्रत्यक्षम् इयतो व्यापारान् कर्तुं समर्थम् नापर-सिति तव्यावे न प्रतिपत्तुमहिति ।

अत्र त स्वो प प्रव क द्र आह—पार्वाकेश्वार पर्वितं—स्वयम् एवं छक्षणतः तद्युपपतिः वेषां न दोषाय, प्रत्यक्षोपगमस्तु ज्यवहारेण इति ; तत्राह—किं केन ? इत्यादि । तद्युपपतेः २० कारणात् किं प्रत्यक्षाविछक्षणस्य परकीयस्य अतिज्यात् पादिकम् , केन १ न केनियत् विद्वच्यात् क्र्यात् चार्वोकः । न दि प्रमाणमन्तरेण तद्दि कर्तुं शक्यं यतः \*'प्रपर्यत्युगेशपराणि चृ ह-स्प तेः स्त्राणि'' देति एकं स्थात् । किं तत् अतिज्यास्यादिकं केन प्रतिपेधयेहा यतो यस्मात् कस्याचेद् विधानात् प्रतिपेधयेहा यतो यस्मात् कस्याचेद् विधानात् प्रतिपेधाच्य अग्रत् स्थात् । कि भूतम् १ इत्याह—चातुर्मीतिकमेव चतुर्मिः प्रथिव्यादिमिः जपश्चतत्वात् मृतैरिवेगृहाते इत (मृतैरेवेति गृहाते यतः) इति । यदि वा, २५

<sup>(</sup>१) वार्षाकः। (१) 'व' इति निर्यर्कं साति। (३) अविष्कवेन सहितं वैनायस्। (४) प्रत्यक्षन्यिकः। (५) अनुमानः। (६) प्रत्यक्षात्। (७) प्रमाणान्तरिनिषेश्वः। (८) तरवीपश्चवप्रन्यस्य कर्तां व्यवसिक्षस्यः। 'वास्ति तरक्षं वा स्वर्गीदि-'उक्तं च परमार्थविद्धिरि-'कौकिको नार्गीऽनुसर्वं व्यः। छोक्य्यवहारं प्रति सदशौ वाळपण्डिती॥" इत्यादि। ननु यसुपन्छतस्यरवानां किमायाः अधातस्त्रस्यं व्याप्तास्यामः पृथिव्यवेनोवायुरिति तस्यानि, तस्यप्रदाये शारि निव्यविषयसंज्ञा इत्यादि । नः, अन्यार्थःवात्। किमर्थस् । प्रतिविम्मवार्थस्। किं पुनरम् प्रतिविम्मवार्थे। किं पुनरम् प्रतिविम्मवार्थे। किं पुनरम् प्रतिविम्मवार्थे। किं पुनरम् प्रतिविम्मवार्थे। विवार्यमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते किं पुनरम्मानि। (१०) ववेनसुपप्छतेष्वेन तस्त्रेषु अविचारितस्मणीयाः सर्वे व्यवहारा वद्यन्त इति। (१० १२५)-तस्त्रोप०। (९) प्रत्यक्षानुपपनिः। (१०) उद्चतिमदस्-सम्मति। र्द्यं प्रत्यक्षानुपपनिः। (१०) उद्चतिमदस्-सम्मति। र्द्यं प्रत्यक्षानुपपनिः। (१०) उद्चतिमदस्-सम्मति। र्द्यं प्रत्यक्षानुपपनिः।

समकालात् परतस्तदुत्पत्ती; वैदिष परस्य कारणम् अविशेषात्, तथा च सि अन्योऽन्यसंश्रयैः। अथापि किञ्चिदेव कारणं कार्य वा; तथा 'किञ्चिदेव करयचिदेव प्राहकं प्राह्मम्' इति [तथा] च निराक्षतमेतत्— "'नीलादिरिष झानस्य प्राहकः स्यात्' इति । यथा च तस्य परेण जन्यते स्वरूपं नापरोत्पत्तिः क्रियते, तथा जंत (झानेन) तस्य नीलादेः स्वरूपं गृहतिः क्रियते । ५ तस्मादेतदिष निरस्तम्— "झानेन अर्थस्य तेष्ट्रपाया गृहितिः करणे एँकत्र अर्थस्य करणम् अन्यत्र "अनवस्था' इति । एतेन मिजकालादिष वदुत्पत्तिः करणे एँकत्र अर्थस्य करणम् अन्यत्र "अनवस्था' इति । एतेन मिजकालादिष वदुत्पत्तिः क्ला । अपि च जन्यविज्ञानकालेऽस्तः परस्मादुत्पत्ती वन्थ्यायुतादिष करपितः स्यात् "मेदामावात् । अथ तस्ये 'तत्कालेऽस्तत्वेद परस्मादुत्पत्ती वन्थ्यायुतस्य ततोऽयमदोषः, नतु तस्य कार्यकालेऽसत्त्वत् सकाले सत्त्वं पदि न कुतिचत्त् प्रतीयते, तिहं वचनमात्रमेतक [२२६ल] समाधानमहिति । प्रतीयते क्ला यदि न कुतिचत्त्वत् प्रतीयते, तिहं वचनमात्रमेतक [२२६ल] समाधानमहिति । प्रतीयते क्ला यदि न कुतिचत्त्वत् प्रतीयते, तिहं वचनमात्रमेतक [२२६ल] समाधानमहिति । प्रतीयते क्ला वित्तः क्ष्यं प्राह्मप्रविद्वत्त्वत् स्था परेण यतः कर्यचिद्वत्तत्त्वम्यस्य सतः स्वतः परतो वा नोत्पत्तिः अत एव [न] विनाक्षः, ततो नित्यत्वम् इति सर्वस्य क्षणिकत्वप्रति- झाव्याचातः । ज्ञानवादिनां पुनः कालाऽभावाद् 'एकस्य काल्ययानुयायित्वम् , एकक्षणानुवृत्तिः क्षणिकत्वम् ' इति अपिलद्वान्तः ।

१५ ततः तद्सिद्धिरस्तु । ततः किम् १ इत्याह—स्वभावेन स्वरूपेण नैरात्स्यं स्वरूपतुच्छवा सर्वभावानां 'तद्सिद्धेः' इति पद्घटना । पवं शून्यवादिना विक्वासिषादिनं वासियत्वा अधुना शून्यवादिनं स्वयमेव निहन्ति प्रमाण इत्यादिना । प्रमाणस्य प्रत्यक्षादेः अभावेन करणभूतेन[न] प्रतिपत्तुमहिति शून्यवादी 'स्वभावनैरात्स्यम्' इति सम्बन्धः । यस्य हि सर्वं शून्यं तस्य प्रमाणामावोऽपि" । तेने तस्त्रतिपत्तौ तस्यापि अनेन (अन्येन) तद्भावेन प्रतिपत्तिः तस्याप्य- न्येनेत्यनवस्थिति मन्यते । यदि वा, तद्मावेने तस्यापि अमाणाम्वेषणिन इति १ अथ चेत्रैक (अथवा, पक्त्र) नीळादिगुखादिप्रतिमासेन सक्त्वरुद्धन्यताव्यवस्थाकारिणः प्रमाणस्य वाथनात् "तद्भावे न प्रतिपत्तुपहिति—प्रमाणामावे सित न प्रतिपत्तुमहित 'स्वभावनैरात्स्यम्' इति वा व्याख्यानम् ।

क्षत्राह प्रज्ञा क र गु प्रः - \* ''प्रतिसास एव कार्यकारणमावादिविकल्पभून्यत्वात् १५ पर्यु दासापेक्षया भून्यता यथा केवलं भूतलं घटभून्यता । तम्र च स्वसंवेदनाष्यश्च-[२२७क] प्रमाणभावात् कथशुच्यते तदमावे न तत् प्रतिपत्तुमईति ।'' इति , तं प्रत्याह-सावे च इति । भावेऽपि प्रमाणस्य प्रतिभासमात्रलक्षणस्वमावनैरात्म्यस्य वा अङ्गीकियमाणे । किम् ? इत्याह-तद्यम् इत्यादि । तत् तस्माद् भावाद् अयं प्रज्ञा क रा दिः न चेतयते ।

<sup>(</sup>१) उत्पन्नमानमि । (२) समकाळावात् । (३) परात् प्रकृतस्योत्पत्तिः, प्रकृताश्व परस्येति । (४) यदुच्यते प्रतिभासाद्वैतवादिना यदि समकाळं ज्ञानं नीकादेगोहकस्, तदा धीकादिरिप क्षतो च ज्ञानस्य प्राहक इति ? (५) अर्थादिभिश्वायाः । (६) समेदपश्चे । (७) सेदपश्चे सम्बन्धार्थस् उपकारान्तरस्वीकारे अनवस्या । (८) विद्यापामाधात् । (९) कारणस्य । (१०) कार्यकाळे । (११) ज्ञान्य एव । (१२) प्रमाणा-भावेत । (१३) प्रमाणाभावेत । (१४) प्रमाणाभावेत ।

कथमिव सतुष्य (सङ्गप्य)वराम्यते ? नापि अनुमानतोऽनभ्युपगमात् इति मन्यते । अन्यथा स्वसंवेदनाष्यक्षप्रतिज्ञाञ्याचातः ।

इदमपरं व्याख्यानम्—न तावतं स्वसंवेदनात् तद्व यवच्छेदः ; वेन तस्य विरोधाऽभावात्, अन्यया अन्येन अनुमानेन तद्व यवच्छेदः प्रकारेण विप्रतिपेधात् तस्य तद्व पळचेः इति । तद्यथा— यदि अनुमानेन तद्व यवच्छेदः ; कथं स्वसंवेद नप्रत्यक्षमेव प्रमाणम् ? वच्च (तच्चेत् ;) कथं ५ वेन तद्व यवच्छेदः ? व्यवहारेण अनुमानोपगमाददोष इति चेत् ;[२२९ क] अथ कोऽयं व्यवद्वारो नाम ? असत्यिप अनुमाने प्रमाणे जनस्य तद्वित्वविकस्यः स इति चेत् ; न, अत्र प्रमाणामावात् । न स्वसंवेद नप्रत्यक्षम् , कत्र मिथ्यैकान्त[म]नम्युपेत्य अपलापोपल्य्येः, न च स्वयमनविक्षतम् अन्यव्यवस्थानिवन्धनम् अतिप्रसङ्गात्। नाप्यनुमानम् , वेतदेव नास्ति तत्त एव तद्व यवस्थानिमस्यतिसाहसम् । संवृतिंसिद्धेन तेन तद्व यवस्थापि ताद्योव , अप्रावश्चो यक्षः १० तादक्षो विहः। इति क्यायात् ।

अन्यस्वाह— स्वसंवेदने विश्वमैकान्ताभ्युपगमः प्रमाणाल युक्तः, विश्वमात् तेंदसिद्धेः ।
तन्त युक्तम्—स्वसंविदित इत्यादि इति चेत् ; नः अत्र वहिर्यसिद्धेरनिवारणा [ति] दोषो मा भूत्
परमतगमनिति । तिर्द्धे वहिर्यि पृथिव्यादिमात्रे प्रत्यक्षं प्रमाणमिष्यते, तत्राह—चतुर्भू त इत्यादि ।
चतुर्णा पृथिव्यादीनां [भूतानां] व्यवस्था सङ्करव्यतिकरव्यतिरेकेण स्थितिः, तौ पत्र ताम्पि १५
छक्षणमेदात् धारणेरणव्यनानात्वात कथ्यितुमईति इति । तथा 'परो मिध्याभिनिवेशेन
स्वयम् अनर्थगतिम् आत्मानं जानंध जीवं (जात्यन्ध इत् ) प्रवेष्टयमानोऽपि [न] चेत्यते'
इति सन्वन्धः। तथाहि—यथा धारणादिस्वमावमेदात् कालत्रयेऽपि परसर्थं भिन्ता भून्याद्यः
[तथा] तभ्र्यः चेतनामूर्वत्वक्षमेदात् सहदर्शननिव्ययेऽपि भिन्तस्य आत्मा इति ।

नतु यथा पूर्वमुक्तम् 'प्रतिपत्तुमृहति' इति, एवमन्नापि वक्तव्यम्, किमर्थमुक्तम् २० 'कश्रियतुमृहति' इति वेत् १ उच्यते-कश्रयति परं प्रतिपादयति, से व प्रतिपन्न [वैतन्यः] प्रतिपादनीयः, अन्यथा पापाणादयः प्रतिपादनीयाः स्यः। अवेतनत्यान्नेति वेत्; प्रतिपाद्याभिमन्तेऽपि वैतन्यं क्रुतः प्रतिपन्नम् १ अध्यक्षतं इति वेत् , न, तस्य 'वत्र [२२९ख] अप्रवृत्तेः। निहे परः परमुखतुःखादिकं प्रत्यक्षयितुमृहति, अन्यथा सर्वज्ञनिपेषः"। वैतन्यमात्रं प्रत्यक्षयति, कथ्यमन्यथा शरीरदर्शनात् 'जीवति' इति प्रतीतिः स्यात् , निह विजेपणाऽप्रहणे तिहिश्चिय- २५ प्रतीतिः 'वैण्डा[प्रहणे वण्ड्य]प्रहणवद् इति वेत् ; न, वैतन्यस्य मुखाद्यव्यतिरेकात् । न च मुखाद्यमहेऽपि तद्वव्यतिरेकात् । इत्

नतु यथा <sup>१४</sup>मवदीयमते प्रतिक्षणपरिणामाऽमहेऽपि द्रव्यप्रहणम्, दूरे वा विशेषाप्रहणेऽपि

कि प्रथिञ्यादिकं जीवादिकं च केन विद्वन्यात् प्रतिपेषयेद्वा प्रमाणामाने वमयोः' अभ्युपंगमः प्रतिपेषो वा स्यात् इति मन्यते । एतदेवाह—यतो यसमाद् विधानातः प्रतिपेषाच्च चातुर्भौति-कमेव जगत् स्यात् चतुर्भृतनिर्मितमेव स्यात् । एतदुक्तं भवित—प्रमाणामाचेन आत्मादिवद् मृतपरित्याये सकळश्रून्यतापत्तेः, भृतवद् आत्मादिपरिमहे [२२८क] व्यवहाराविशेषात् कृतः ५ चातुर्मौतिकमेव विपर्ययमानात् १ तन्नार्यं सौगतम् अविशेते इति 'तद्यम्' इत्यादिकम् आदर्शयति - तत्र हि प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणं प्रतिविध्यते—तदुपळम्भादेर्वाधकामावस्य अन्यस्य वा तैल्लक्षणस्य स्वप्रेऽपि मावात् । अदुष्टकारणारव्यतस्य ज्ञातुमशक्तेः अतीन्द्रियस्येन्द्र्यस्य दुष्ट-स्वस्य द्वर्यस्य चा प्रत्यक्षत्रोऽज्ञाना[त् ज्ञा] नेऽपि पूर्वचोद्याऽनिवृत्तिः, प्रनस्तत्रापि अदुष्टकारणार्व्यत्यक्तरस्य वा प्रत्यक्षतोऽज्ञाना[त् ज्ञा] नेऽपि पूर्वचोद्याऽनिवृत्तिः, प्रनस्तत्रापि अदुष्टकारणार्व्यत्यक्षल्पने 'तदेव चोद्यम् तदेव चत्तरम्' इत्यनवस्था । ज्ञानप्रमाण्यात् तद्वाममे अन्योऽज्य-१० संभयः—तथाहिः सिद्धे कत्यामाण्ये ततोऽदुष्टकारणार्व्यत्वसिद्धः, तस्याः तत्यामाण्यसिद्धः इति । तन्त वहिः किञ्चत् प्रमाणम् , कस्यचिद् विधानं प्रतिपेष्यनं तु स्वसंवेदनप्रत्यक्षवळात् इति कस्यचित् यमैतोऽपि (यतत् होमेत) ।

[अपि च] त स्वो प प्र व करणात् ज य रा शिः सौगतस्तमबलम्ब्य मृयात् ; सत्राह-स्वसंवेदन इत्यादि । स्वेन स्वस्य वा वेदनं महणं तस्य उपेक्षया (अपेक्षया) अभ्युपगमेन १५ यदि नाम इत्यक्ष्यो । तथा स्रति बहिः उपप्छतम् , अन्तक्ष्य अन्यथा, [इति] सौगतमतमेव निरस्तप्रसरं त (न) वार्वाकम् इति 'प्रत्यक्षं प्रमाणम्' इत्येवसुकम् । यदि नाम इति सन्यन्यः। तत्र उपहासपरं वचनमाह-सूक्तेमेवैतत् अस्केऽपि 'स्कम्' इत्यमिधानात् , निराकृतपरदर्शन-गमनात् सकळस्ववर्शनत्यागात् स्कळेशोऽपि नास्ति इति एवकारेण वर्शयति । कस्मात् अस्कम् यसमाद् वपहास्यमेतदिति कवाचित् सौगतः तत्पक्षपातमुद्धह्न त्रूयाद् इत्याह-स्वसंनेदन इत्यादि । २० अत्र अपिशच्यो त्रष्टव्यः । वतोऽयमर्थः-[२२८ ख] न केवछं वहिः अपितु स्वसंवेदनेऽपि अग्रस्तापो (अपलापो)पलञ्चेः ग्रजापस्य (अपलापस्य) निह्नवस्य वपल्य्येः दर्शनात् (सूक्त-मेवे तत्' इति सन्बन्धः । किं कत्ता १ इत्याह-विश्वमैकान्तम्रुपेत्य इति । बहिरिय तत्रापि विश्रमस्य निरूपितत्वादिति नेदं पुनर्निरूप्यते । नतु सत्यं वित्रापि वपलापोपलन्धिरस्ति वहुजन्म-जात्मंनि जगित वत्रापि विवादषृत्तेरनिवारणात् , स तु उपलम्बसानोऽपि अपलापोयुत्त्या न्यव-२५ व्छिचस्ये (वाते इ)ति तस्य अपलापस्य व्यवच्छेदस्यापि तदुपळविषः इति सम्बन्धः। न ष अविरुद्धविधिः तद्वयवच्छेदकः ; अविप्रसङ्गात् । तद्मावः कुत इति चेत् १ अत्राह-अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन विरोधाऽमावप्रकारेण विप्रतिवेशादु अन्योऽन्यविरोधात् तस्य तदुपळचेः इत्यपेक्षम् । तथादि-यदि प्रत्यक्ष-अपल्यपयोः विरोधः ; वर्ष्टि स्वसंवेदन(ना)भावे तद्गावे धा स्वसंवेदनस्य वार्तापि दुर्जमा । न चैवम् । अय सहसावः; न विरोधगतिरिति । प्रत्यक्षं च ३० समानकालमन्यद्वा न तद्विरोधि ; अर्थप्रहणवत् दोषात् । विरोधोऽपि मिथ्यैकान्ते अनिदंते (निरंशे)

<sup>(</sup>१) पृथिन्यादि-जीवयोः । (२) चार्योकः । (६) प्रमाणकक्षणस्य । (४) अहुप्रश्वस्य वा । (५) अहुप्रकारणारकप्रश्वपरिज्ञाने । (६) ज्ञानप्रासान्ये । (०) सन्तम् । (८) स्वसंवेदनेऽपि ।

पृथिव्यादिस्वभावभेदं प्रतिपद्य विज्ञप्तिस्वभावभेदम्, हर्प [विपादाद्यनेकाकारम् ] अन्तःसमक्षं प्रतिक्षिपतीति कथं प्रेक्षानान् ! अपि च भृतप्रत्यक्षं यदि तत्त्वान्तरम् परिसंख्या विरुध्येत । संवित्तेः तेष्वन्तर्मावकल्पनायां तत्त्वमेकमेव स्यात् । ]

तथाहि- कुतिरचत् प्रीयन्यादिविशेषात् बुसुक्षादिपीद्यापाये एकदा प्रतिपन्ने यद् एवं-विधं तद् इयता काळादिना इत्यम्भृतप्राणिविशेषस्य तैर्पायकारणम् इति सिद्धायां व्याप्तौ पुनः ५ वस्य ताहशस्य वा दर्शनात् संम्त्रन्यस्पृतौ प्रत्यभिज्ञाने चिन्तायां दृश्यमानस्य तत्कारणस्यभाव-प्रतिपत्तौ प्रवृत्तिरिति प्रायिकमेतत् । तदुक्तमत्रैव-क"अक्षज्ञानम् (नैः)" [सिद्धिवि० १।२७] इत्यादि । न वैतत् पृथिच्यादेर्युक्तम् , पूर्वज्ञानस्य चत्तरज्ञानाकारपरिणामदर्शनात् सृतिग्ण्डस्य स्वासपरिणामवत् । तदास्तां विष्ठतु न विचारणीयम् । क्रुतः १ इत्याह् – प्रत्यक्षं यतः । न वै खळु पृथिज्याद्यसंभविगुणपर्यायोपचिततचा अन्यक्षं तत्त्वं पृथिज्यादिभ्यो भिन्नम् अन्यद्वा इति १० विचारमहीत, तेपामि परसरं तत्रसङ्गात् । किं तर्हि विचारणीयम् ? इत्याह-सृतगोचरम् इत्यादि । पृथिज्यादिविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इन्द्रियज्ञानम् इत्यर्थः ।

ततु अस्य आध्यात्मिकज्ञानादा (ज्ञानपदोपादाना) तत्परिद्वारेणेव परिद्वतं तत् किमथै पृथगेतदुच्यते १ सत्यम् , तथापि पूर्वं सामान्येन अयं विशेषेण रच्यते इति विमागः ।

अत्र परस्य अनेकं क्र्रांनम्-भृतस्वभावः तद् इत्येकम् । तत्परिणाम इत्यपरम् । तेभ्यो १५ मिलमतत्त्वं मरीचिकाजळवन् इति अन्यत् तत्त्वम् इति परम् । तत्कार्यत्वात् 'तत्रीव अन्तर्भवति इति पृथक् । तत्र अनेकं वाक्यम्-भूतं पृथिव्यादि भूतक्तपं चेत् यदि भूतगोचरं ज्ञानं प्रस्यक्षम् आस्तां पर्याप्तम् तेनेत्यः(त्यर्थः) । इतः १ [२३१ क] इत्याह-अभृतं स्थात् यतः अमृतस्वमावं मवेत् । नहि सर्वमृतानि नेतनारुपाणि संविद्रते जगतः प्राणिमयस्वप्रसङ्खात् । कवित् वैदाविभावितरोभावकस्पनापि पापीयसी सांक्याविशेपात् , भूतन्यवस्या मृतरूपैव स्याविति । २०

तथा अमृतम् ईषद्मृतरूपं परिणाममस्य कथान्त्रत् परिणामिरूपत्वात् चेत् यदि तद्पि आस्ताम् अभूतं स्यात् यतः कयक्रिद्पि भूतरूपं न भवेत् अचेतनस्य चेतन-परिणामविरोधात् ।

तथा अमृतं मृताद् अन्यत् चेद् अस्वतं (आस्ताम्) मरीचिकाजलवदसत् स्थात्। चेत् इत्येतद् अत्रापि सम्यन्धनीयम् । तदप्यास्ताम् । "तनः कस्यचित् विधानप्रतिपेधाऽभावात २५ इत्युक्तत्वात् ।

मूर्त परमार्थं तच्चेद् अस्तु पञ्चमं 'वत्त्वम्' इति शेषः । ववोऽन्यस्य सतो गत्य-न्तरामावात् इति मन्यते ।

तथा इदमपरम् - अम्भूतं मृतेभ्या न्यकात् कारणात् कार्यस्य अन्यत्वात् पटतन्तुवत् चेत् , तथापि मूर्तं चेद् भूतरूपं यदि, तत्कार्यत्वेन तत्रीव अन्तर्भावात् पृथिन्यां घटवदिति । ३०

<sup>(</sup>१) अञ्चादिरूपात् । (२) बुमुझादियोदानिधारकम् । (१) चार्वाकस्य । (४) इन्द्रिपङ्गानस् । (५) भूते एव । (६) सांस्थकांत्रत । (०) सत्यार्थम् । (८) ससद्रूपात् । (९) व्याख्यासम् ।

ξo

सन्मात्रप्रहणं तथा अत्रापि स्यादिति चेत्; न, तैत्यरिणामस्य प्राकृतपुरुवावेद्यत्वात् । तिहिशेषा-णाम् अतिदूरता(त्वा)दमहणं नैवं मुखादयोऽपि विपर्ययात् , तेषां स्वसंवेदनैकस्यभावत्वसिति चेत्; कृत एतत् ? इन्द्रियेणाऽप्रहणात् । एतदपि कृतः ? परत्र मुखादौ संशयात् । तत् चैतन्येऽपि समानम् । दूरत्वाद् इन्द्रियेण परस्य मुखाद्यप्रत्यक्षत्वे प्रत्यो (द्वयो)रन्योऽन्यं संश्लेषे ५ मुखाद्यनुभवनं भवेत् । शरीरान्तःप्रवृत्तेः मुखादेरनतुभवने चैतन्येऽपि प्रसङ्गः । तैदन्तः-प्रविशिता वा अनुभवनम् । तन्त प्रत्यक्षतः तत्प्रतिपत्तिः । 'जीविति अयम्' इत्ययं तु प्रत्ययः शरीराकारविशेषा(ष)दर्शनात् धूमवत्त्वदर्शनात् [क्रचित् ] प्रदेशे अग्निप्रत्ययवत् इति अनुमानत्वेन प्रमाणान्तरनिषेषस्य इत्यस्य प्रदर्शनार्षिति ।

यि पुनः तद्व्यवस्या न तंद्रदात्कथित्यस्ति इति , तत्राह्-अन्यथा। अन्येन तद्-१० भावेऽपि तत्कथनप्रकारेण अनवस्थाप्रसङ्गात् भूतचतुष्ट्यावस्थितेरभावप्रसङ्गात् । उक्षणमे-दाऽभावे उक्ष्यमेदाऽनवधारणात् । तत्त्वात्त [द] न्येन [२३०क] तत्प्रसङ्गात् इति वा वाच्यम् । सद्भेदादेव तर्हि कथितुमईति इति चेत् ; अत्राह्-न च इत्यादि । न च नैवं चतुर्भू तव्यवस्था-कथनाहंत्वं (कथनं) तथा उक्षणमेदप्रकारेण प्रत्यक्षेण करणभूतेन शुक्तम् उपपन्नम् । इतः १ इत्याह्-परोक्षाणामपि न केवलं प्रत्यक्षाणामेव भूम्यादीनाम् लक्ष्यणात् धारणादिस्वभावानां १५ झनात् ।

यदि वा, प्रत्यक्षेण छक्षणमेदेन तेंद्व्यवस्थाकथनकाले परोक्षणात् (परोक्षाणामपि छक्ष-णात्) पुनः तथा छक्षणयुक्तानां वर्शनात् । न च तत्त्रथा प्रत्यक्षेण युक्तमिति । निह धूमो देशा-न्तरादो धूमध्वजपूर्वकत्वेन चपलभ्यमानः पूर्वप्रत्यक्षेण तथा कृतव्यवस्थ इति भणितुं शक्यते परोक्षाणामपि तद्रूष्णेणाङ्गनीदिति । एतद्गि कुतः १ इत्याह्-साक्ष्रत्येन सामस्येन तत्त्वानां २० प्रथिव्यादीनां प्रतिपत्तेः निर्णयस्य अन्यथा परोक्षाणामपि स्वक्षणामावप्रकारेण अनुपपनाः (पत्तेः) तेषामपिं स्वक्षणान् इति सम्बन्धः ।

यदि वा, परोक्षाणामपि तथादर्शनादिति । एतत् कृतः १ इत्याद्य-साक्षरयेन इत्यादि । साकरपेन तत्त्वस्य प्रथिव्यादिस्वरूपस्य इदंतया नेदंतया वा प्रतिपत्तेः अन्यथा पुनः पुनः तथैव तेषां दर्शनाभावप्रकारेण अनुपपत्तेः इति । तथा सति वर्मोवर्मस्यमावाः परछोकातु- २५ यायिचैतन्यस्वभावा विशिष्टसुखङ्कानादिस्वभावा वा न सून्याद्य इति दुराराज्या प्रतिपत्तिः ।

अथवा 'साम्नल्येन' इत्यादि वाक्यम् उत्तरकारिकया सम्बद्धः व व्याख्यातव्यम्-साक्ष् ल्येन अनवयवेन तत्त्वस्य पृथिव्यादेः चृप्त्यादि (वृत्यादि)क्षार्यकारणस्वमावस्य या प्रतिपृष्तिः तस्याः [२३०खं] अन्यथा अन्येन आध्यात्मिकज्ञानामावप्रकारेण अनुपृष्तेः सकाशाद् आध्यात्मिकज्ञानं यद् अस्ति इति शेषः ।

#### [ आध्यात्मिकं यतो ज्ञानं प्रत्यक्षं मृतगौरवम् । मृतमभूतं भूतञ्चेदास्तां मृतपत्रमम् ॥१३॥

<sup>(</sup>१) धूर्वापरपर्यायरूपपरिणासस्य । (२) व्यतिनैक्ववात् । (३) परकायासुप्रवेशकारिणा पुरुपेण । (४) सक्षणमेदात् । (५) चतुर्मूतव्यवस्या । (६) स्त्रीकारात् । (७) परोक्षाणासपि ।

दचेतनवत् । द्वितीये तदवश्यम्भावात् । यदि पुनः अन्त्यक्षणस्य नोत्तरीमवनशक्तिः ;
अवस्तुत्वं स्वोपादानप्रवन्धामावं साधयेत् अर्थकियालक्षणत्वाद्वस्तुनः। समर्थं न करोति
चेति विरुद्धम् । सामग्रीजन्मनां विसद्धकार्याणां कादाचित्कत्वं न तु उत्तरीमवनस्य ।
वदेतत् अन्ते क्षयदर्शनमसिद्धम् , मध्ये स्थितिदर्शनमपि स्थिति प्रसाधयेदव्यभिचारात् । यदि
चेतनः अचेतनाकारेण विवर्तेत स्वापप्रवोधवत् ग्रेत्यमावसिद्धेः कथनानवद्यम्—अपरः । ५
चेतनेतरयोः स्वभावसिद्धयोः सङ्करच्यतिकरप्रतिपित्तरमुक्तेव दृष्टद्दानेरदृष्टपरिकल्पनाच ।
'जलबुद्बुद्ववज्जीवाः 'यदशक्तिवद् विज्ञानमिति परः अर्के कद्विमानं दृष्टा गुडे योजयति ।
विज्ञप्तेवदि स्वालक्षण्यादिविश्चेपञ्पि मदशक्त्यादिदृष्टान्तेन सन्त्वात्पित्तिकृतकत्वादेः भृतस्वभावत्वम् , तत एव परोजपि भूतानामपि बुद्धिचैतन्यविवर्तानितिक्रमं सुखादिस्वसंवेदनवत्
साधयेदिति विरुद्धाव्यभिचारीति मिथ्याभिनिवेशात् प्रमाणप्रमेयव्यवस्थामतिलङ्क्षयेत् ] १०

इत्मन्न तात्पर्यम्—संवित्तेः भूतपरिणामत्वेन वैतन्नान्तर्मावे अनिष्टं किञ्चित् सिध्यति इष्टं च न सिध्यति । अनिष्टसिद्धं ताबदर्शयति—स्याद् मवेन् पर्योपः परिणामः । कन्य कः १ इत्याह—पृथिक्यादेः सिल्लादिः । अस्यार्थं स्वयमेव वृत्तां विद्यति तन्नेह उच्यते । ततः पृथिक्यादें सिल्लादेः अन्तर्भाव इति भावः । इष्टासिद्धं दर्शयन्नाह—तथा इत्यादि । येन अन्वयक्यविरेकानुविधान [२३२ क] प्रकारेण पृथिक्यादेः पर्यायः सिल्लादिः तथा नये नैष १५ चित्तनोऽत्रप्रहादिः अचेतनस्य चेतनस्य चेतनस्य पृथिक्यादेः अचेतनः पृथिक्यादिः चेतन-स्य वा पर्याय इति सम्बन्धः । तवनेन \*'आत्मेवेदं सर्वम्'' [छान्दो० ७।२५।२] इत्याद्यपि निरस्तम् । अवप्रहाद् ईहायाः वतोऽवायस्य अतो धारणायाः स्यतेः प्रत्यमिज्ञाया अस्याः तर्कस्य अनुमानस्योत्पत्तिदर्शनात् । न चान्यस्य परिणामोऽन्यस्य , अञ्चवस्थापत्तिरिति सन्यते ।

स्थान्मतम्—यदि चेतनस्य नाचेतनः <sup>\*</sup>तस्य वा चेतनः"; कथं जाप्रदशातः स्वापदशा, २० तस्यादच प्रवोधदशा यतस्तदा अवप्रद्वादिसंभव इति १ तत्र केपाक्षित्परिहारः—तदृशायामविकल्पकं दृशंनमस्ति "ततः प्रवोधः । अन्येषां जाप्रद्विज्ञानात् सः" इति । "अपरेपां ज्ञानरिहतादात्मनः" इति । नान्त्यः तावत् परिहारः संभवति ; ज्ञानाद् अ्यतिरिक्तस्य आत्मनोऽन्यस्य वा भूताऽ-विश्चेषात्" । यद्यपि "कार्यभूतानां अणिकत्वमिति न स्मरणप्रत्यमिज्ञानादिसंमवतः (वः) तदापि (तथापि) तत्कारणभूतेभ्यः तत्संभवो नित्यत्वात्तेषाम्"। यद्यपि वद्युपाद्यः नास्मत्सदृशानां २५

Qo

एतदिप आस्ताम् । अभृतं स्यात् भृतरिहतं सर्वं स्यात् भृतानामन्योऽन्यं कार्यकारणभावेन अन्तर्भावाद् भृतव्यवस्था न स्यात् । यदि पुनः काष्टादेरन्तर्भृतपावकादेः पावकादिसमुद्भवं इति न दोपः ; तत्राह—अस्तु पञ्चमं तत्त्वं प्रथिव्यादेः अन्तर्भृतचेतसो भावात् इति मावः ।

कारिकां विष्रुण्वज्ञाह—पृथिव्यादि इत्यादि । पृथिव्यादेः स्वभावसेदं स्वरूपनानात्वं भ प्रतिपत्त्या (पद्य) अभ्युपगम्य विज्ञप्तिस्वभावसेदं बुद्धीनां सन्तानिभन्नानां रूपनानात्वं विज्ञप्ति-महणं सांख्यवैशेषिक-आत्मिनिपेधार्थम् स्वभावसेद्महणं [२३१ ख] सकछाद्वेतवाधार्थम् । किं भूतम् १ इत्याह—हर्षे इत्यादि । पुन्तपि किंमृतम् १ इत्याद—अन्तः इत्यादि । अनेन शरीरात् गृहादिव दीपस्य देशेयति । समक्षं स्वसंवेदनप्रत्यक्षविषयं प्रतिक्षिपति निराकरोति इति हेतोः कथं प्रेक्षावान् १ अपि च इत्यादिना अञ्चैव दूषणान्तरमाह—भूतप्रत्यक्षं प्रथिव्यादिगोचरम् १० इन्द्रियक्कानम् यदि तरं (तन्त्यान्तरं) प्रथिव्यादिभ्योऽन्यत्वे सति यदि इव्यान्तरम् , परिसंख्या चत्वार्येव तन्त्यानि इति परिगणनं विरुध्येत ।

इदमपरं व्याख्यानम्—त्तस्तं च पृथिव्यादिकार्यस्वेन अन्तरं च मिन्नम् इति चेत् , अन्नाह—संवित्तेः स्वपरप्रहणळक्षणायाः भूतप्रत्यक्षरूपचेतनायाः तेषु भूतेषु तस्त्यमावतया अन्त-भावकत्पनायां क्रियमाणायां तस्त्वम् एकमेन स्थात् तचात्वविध्यं हीयेत परस्पराऽन्तर्मावात् । १५ अथ पृथिव्यादीनां परस्परविविक्तानां प्रतिभासनात् भैनेवम् ; तर्हि संवित्तिविभक्तानां तथैव प्रति-भासनात् , अन्यथा प्राणिमयं जगत् स्यादिति प्रकृतमपि मा मृदिति मन्यते ।

यदि पुनः तत्स्वभावतया न तत्रान्तर्भावः अपि तु तत्परिणामतया तत्राह-स्यातः पर्याय इत्यादि ।

### [ स्यात्पर्योयः पृथिव्यादेः सिळलादिस्तथा न वै । चेतनोऽचेतनस्य वाऽचेतनश्चेतनस्य च ॥१४॥

पुद्गलद्रव्यं सक्ष्यं खरादिविवर्तमासाय पृथिव्यादिव्यपदेशमाक् पुनरन्यथा बहुलं परिणामि लक्ष्यते, यथा चन्द्रकान्तमणिः पृथिवीस्त्रमाचो द्रवति चन्द्ररमेः, क्षक्रशेणितं भरमप्रत्तिकादिपर्यन्तं रूपादिपरिणामं याति, तथेव स्रकाफलादि । काष्ठदिकमण्निसात् भवति अरण्यादिसंयोगात् । न पुनः चेतनश्चैतन्यं विहाय विपरिवर्तते अचेतनश्चेतनां २५ भवन् सँल्लक्ष्यते । तद्यस्रमयं चेतनेतरतत्त्वमेकीक्षुवन् पुद्गलद्रव्यलक्षणं पृथिव्यादिमेदेन चतुर्धा व्यवस्थापयन् कथं स्वस्थो विपर्यस्तवुद्धिर्देवानां प्रियः १ प्रत्यक्षस्यातीव-लक्ष्यात् । इहजन्मिन तावत् प्राणिनामाद्यन्त्रचित्तानि चित्तान्तरोपादानोपादेयभूतानि वित्तत्वात् यथा मध्यचित्तम् । अत्र पुनरन्यथानुषपचिरस्त्येव, जातस्य पूर्वाम्यस्तरस्त्य-नुष्कन्यात् स्यादिप्रतिपत्तेः । अनेन पथिकान्तेः व्वालान्तरपूर्वकर्त्वं प्रत्यग्निवत् इति ३० व्यभिचारचोदनं प्रत्युक्तस्, तेज-कारणपूर्वकरवस्य तत्र विरोधात् । सतश्चेतनस्य चित्रस्यावेन परिणमतः कारणान्तरानपेक्षत्वात् स्वयमक्षेपेण विवर्तोपपत्तेः अनैमित्तिकत्वा-

<sup>(</sup>१) न युतः पार्थिवात् काष्टावेरिनः वकाद्या पार्थिवं युक्ताफलाविकव् । (२) भिन्नत्वं दर्शवि । (६) न चातुर्विध्यद्वामिः । (१) परस्परविविकत्वया । (५) मृतेषु । (६) मृतपर्योगसया ।

संवित्तिरविकल्पाऽपि वैनैः किन्न सदा स्वयम् ॥ कार्यकारणसावोऽयसन्यया नियतः कुतः । अहेतुरन्यहेतुर्वोऽदृष्टहेतुः प्रसन्यते ॥

यदि स्वापे संवित्तिरनुपरुक्षितेति प्रबोधोऽहेतुकः, तर्हि सेघादिः अनुपञ्चोपादानः वैथैव अहेतुः इति सर्वे (वै) कादाधित्कमिप वैथैव अहस्यदेतुकः, वन्मेघाविरिप अन्यजाति- ५ कारण इति न चतुर्भू तन्यवस्था । अथ प्रश्चिन्यादेरेव तदुत्पत्तिदर्शनात् ; अदृष्टमिप जलपटलादेः संजातीयं कारणमनुमीयताम् ।

पतेनेदमपि प्रत्युक्तम्-\*"यथा अनिकल्पात् स्नापात् सनिकल्पप्रनोधसंभवः तथा अनेतनात् चेतनसंभवः" इति, कथम् १ अन्यजापि प्रसङ्गात्। शक्यं हि वक्तुं यथा सूक्ष्मप्रथि-ज्यादिभृतेभ्यः स्थूळतद् मृतभावः तथा जळादेः भून्यादिभावस्या इति स्थात् (वः स्यात् इति ।) १०

नतु यथा आत्मवत् [२३३ख] प्रथिव्यादयो भिष्णजातीयाः परस्परं कथं तह्रदेनेप्रथिव्यादेः सिंख्यादेपयोय इति चेत्, अत्राह—पुद्गलद्रव्यम् इत्यादि । 'क्परसगन्धस्पर्शवद्रव्यं पुँद्गल-द्रव्यं स्म्प्रम् । किं त्यात् १ इत्याह—पुथिव्यादिव्यपदेशभाक् 'स्यात्' इति होवः । अत्र आदिहाब्येन जळादिपरिष्रदः । किं इत्या १ इत्याह—आसाद्य प्राप्य । किम् १ इत्यादि स्वर् (त्याह—स्वर इत्यादि । स्वर )विवर्त्तमासाद्य प्रथिवीव्यपदेशभाक् । एवमन्यत्र योव्यम् । एत- १५ दुक्तं भवति—त प्रथिव्यादयो भिष्ठजातीया एकत्रव्यपर्योयत्यात् स्रतिण्डादिवत् इति ।

नतु प्रतीयमानपृथिव्यादिभ्यः किमन्यत् तद्व्यपदेशमागिति चेत् ; नः स्यूब्रत्य सूक्ष्मपूर्वेकत्यस्यापि अव्यक्षियात् पटवत् इति तन्तुसिद्धेः । एवमपि मवतु पृथिव्याः स्वयं रूपरसगन्यस्यशैवस्याः तथाविधकारणानुमानम्, न जलाऽनलाऽनिलेभ्यः गन्यस्सरुपविरद्वितेभ्यो
यथासंभवं किन्तु तदनुरूपं कारणान्तरमतुमीयते चेत् , न, तन्नापि "स्पर्शवस्ये सति गन्धायनु- २०
"मानाऽनिराकरणात् । कि पुनः तत् १ इत्याद्य-पुनर्न्यथा इत्यादि । धुनः पश्चाद् अन्यथा
अन्येन प्रथिव्यादिविद्धशण्यकारेण बहुत्वं परिणामि लक्ष्यते पुद्रलद्भव्यमिति । तदेव वर्श्यति
यथा इस्यादिना । 'पथा' इत्ययसुदाइरणअदर्शने, चन्द्रकान्त्यमणिः खरत्येन पृथिवीस्यमावो द्वयविति (द्रवति) जलीमवति । छतः १ इत्याद्य-चन्द्रस्त्रमः । न तन्मणिः द्रवति चपकम्माद् अपि तु तत्तंसका जलात्मकाः चन्द्ररमयः इत्येके । तेषां सद्द्रुतौ को दोषः १ अद- २५
शैनमिति चेत् , न, [२३४क] गन्यद्रव्यस्य सर्वेदा सर्वेदिश्च भागानां गमनेऽपि तावत एव चपकम्भात् , तद्रश्मेश्चाप्यवर्शनं किन्न स्यात् १ "तद्परापरोत्पत्तिः न तन्मणेः इति कि कृतो विमागः १
श्वक्रभोष्मितं द्रवक्षपं कळ्ळावेदादिक्रमेण स्व्यादिगरिणामं याति । कि मृतम् १ इत्याद्व-

<sup>(</sup>१) प्रवोधवत् कारणरहितः। (२) महित्वकीति । (१) प्रविच्यादिरेष तत्कारणं तर्हि । (१) इति म प्रविच्यादीनो तत्त्वान्तरम् । (५) मासम्बदेष । (६) "स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्रकार ।"-त० स्० पा२३ । (७) जलानलानिलादीनि वान्वरसरूपसहितानि सर्वावत्त्वात् प्रविचीवत् । (८) "वायुस्तावद् त्पादिमान् स्पर्शवत्त्वात् ।टादिवत् ।""आपो वान्ववत्यः स्पर्शवत्त्वात् प्रविचीवत् । तेजोऽपि रसवान्यवत् रूपवत्त्वात् ।" -स० सि० पा३ । (९) चन्द्ररहमेः । (३०) मतिक्षणं अपरापरचन्द्रस्थय उत्पद्यन्ते चेत् ; मणिरपि अपरापर पृथोपकोऽस्तु ।

प्रत्यक्षाः तथापि द्युद्धाः (तुद्ध्या)दयः तदाश्रितत्त्वेऽपि प्रत्यक्षाः, यथा आकाशपरममहत्त्वाच-प्रत्यक्षत्वेऽपि तदाश्रितः शब्दः प्रत्यक्षः ।

यस्तु मन्यते बुद्धेः शरीराश्रिवत्वे वैस्य क्षणिकत्वाद् देशान्तरादौ प्रत्यभिक्कानं न स्यादिति, स्यादेतदेवं यदि कार्यसंयोगिना कारणं न संयुक्त्येत, न चैवम् , पटसंयोगिना वन्तुसंयोगदर्शनात् । ५ नापि मध्यमध्यमशरीरस्य प्रवोध(धा)कारणत्वात् (त्वम्); तद्भावे भावाद् [२३२ख] अमावे अभावात् । न जाप्रिक्वत्तस्यं, तदभाव एव भावात् । तथापि वत् वत्य चेत् कारणम् ; विद्वं विद्यवाया गर्भः विरष्टताद् मर्तुः न सन्निहितात् परपुक्षात्, इति न साँ निप्राह्मा स्यात् ।

यदि मतम्-प्रबोधस्य शरीरकारणत्वे नाम्निचनामुकरणविरोध इति ; तदिष सुपरिहारम्; यतः कारणकारणस्यापि अनुका (क) रणसंभवात् तद्विरोधः। तथाहि—तच्चेतसः शरीरं प्राणादिवत्, १० ततः पुनरपरं शरीरं प्राणादेरिब प्राणादिः तावव् अन्ता दक्षा, ततः पुनः तदनुरूपप्रवोधः पित्रनुरूप-पुत्रवत् इति । तद्यथा पितुः शुक्रादिपातः पुनः तत्परिणामविशेपात् पित्रनुरूपमपत्यशरीरम् ।

यदि वा, शरीरं वोधोपादानकारणम् , तिष्यचं सहकारिकारणम् , परस्य व सहकारिकारणम् , परस्य व सहकारिकारणम् , परस्य व सहकारिकारणानुस्यं कार्यम् , अन्यथा कथमथां जुरूपं ज्ञानम् १ 'भिन्नकार्ळं कथं सहकारि' इत्यपि नोत्तरम् ; स्पाविद्दृष्टमूच्छितस्य पूर्वोमूच्छितः (व) वित्तं प्रति भिन्नकार्ळतास्यापि (छस्यापि) मन्त्रादेः सह-१५ कारित्वस्य परेरस्युपगमात् । प्रथमः पुनः अपर्याक्षोचित यव , स्वापादी हि श्वणिकसंवेदनोपगमे, जागरणात् तस्य विशेषो वाच्यः यतस्तत्र प्रत्यश्चसित्वं श्वणक्षयादिकं तत्प्रवृत्त्यादिकारणं मरणवद् इति न स्यात् । समारोपः इति चेत् ; न ; तत्र तद्मावात् । इत्ररथा तत्रुपछक्षणे न गाविनद्रा दशा नाम । तद्गुपछक्षणं तु अपन्ति इमाः कल्पनाः । प्रव वा० स्व० टी० प्र० १२७] इत्यादि प्रति न वित्ते पुनः निक्चयाऽभावो विशेषः; सोऽपि न युक्तः , तद्माव यव अस्तु । कथमग्रमुतं श्रणक्षयादिकमननुभूतं यतस्तत्र [२३३ क] तद्वयवहारो न स्यात् १ निर्विकस्याद्वस्याद्वभूतकरूपमिति चेतः ; न तिर्विकस्यादः संहताशेपविकस्यदशा भिद्यत इति वित्रेव अन्यत्रापि—

"संहत्य सर्वतश्चिन्तां स्तिमितेनाञ्चरात्मना ।
 स्थितोऽपि चक्षपा रूपमीक्षते साञ्चना मतिः ॥"

[प्र० वा० २।१२४] इति इक्ते।

विश्व तत्र नीळादिविकल्पसद्भावेऽपि वतस्तत्र संवेदनाऽप्रवेदनात् , चेतनस्य चेतनः वस्य बा अचेतनः पर्यायः इति न युक्तमेतत्—'नवै चेतनोऽचेतनस्य' इत्यादि इति वेत् ; अत्र प्रवि-विधीयते—

निर्णयेत्रसंवित्तेः सदाऽभ्युपगमाद्यम् । न दोषो जायतेऽस्माकं सौगतैकान्तपक्षवत् ॥ प्रबोधस्यान्यथायोगादन्तराकेऽनुमीयते ।

<sup>(</sup>१) भूताभितलेऽपि । (२) बाकाशाभितः । (१) शरीरस्य । (१) प्रवोधकारणस्वस् । (५) वाम-वितस् । (६) भ्रयोधिचत्तस्य । (७) विचया । (८) वामिवतस्य । (९) सवस्येव । (१०) "अम्रतिसंविद्या प्योदयन्ते व्ययन्ते वा वतः सस्योऽप्यसुपकक्षिताः स्युः" इति श्लेपः । (११) स्वापादिषत् ।

प्राणा दश 'आगमपठिता विद्यन्ते येपां ते प्राणिनः तेषाम् । पतेन सर्वसम्बन्धिनाम आद्यन्तचित्तानां धर्मित्वेन रपादीयमानानां प्रमाणादिसत्त्वेन (प्राणादिमत्त्वेन) अनुमानसिद्धत्वं दर्शयति.इत्रया प्रत्यक्षेण तेपीमग्रहणाद् अनुमानस्य वा[ऽ]वचने हेतोः आश्रयासिद्धिः आश्र<del>क्</del>येत । न च आत्मन एव तिचेचते तथा साधियतुमत्राभिप्रेत (तम्) 'चित्तानि' इति वहनिर्देशात् । नापि एकत्र आत्मिन आद्यन्तयोः बहुचित्तसंभवः । ततः सूक्तम्-'प्राणिनाम्' इति वचनं ५ सर्वसत्त्वाद्यन्तवित्तान् (तानामतु)मानपरिच्छेद्यत्यक्षापनार्थमिति । एवमपि वेषामनाद्यनन्तभृतानाम् आयन्तचित्तासंभव इति आश्रयासिद्धो हेतुः; यस्माद्धि न पूर्वेचित्तमस्ति तद् आदिः, यस्माच्च नोर्थ (नोऽन्तः) तद् अन्त्यम् , न चैतत् जीवानाद्यनित्रंघन (निधन) त्वे युक्तमिति चेत् , अत्राह-इहजन्मिन अस्मिन् जन्मिन । तावत् शच्दः क्रमवाच्येव पूर्वपूर्वजन्मस्विप तत्साघनक्रमप्रदर्श-नार्थः । आद्यन्तचित्तानि । कथम्भूतानि तानि <sup>१</sup> इत्याह्-चित्त इत्यादि । चित्तान्तरम् उपा- १० दानोपादेयभूतं येषां तालि तथोक्तानि । भूतक्षव्दः प्रत्येकमभिसम्बन्धते । ततोऽयमर्थः-आदि-वित्तानि वित्तान्तरोपावानस्तानि अन्त्यवित्तानि वित्तान्तरोपादेयस्तानि इति । सदि वा, चित्तान्तरस्य उपादानोपादेयभूतानि इति माह्यम् । तथा हि आदिचित्तानि पूर्वभवमरणा-न्त्यचित्तान्तरस्योपादेयभृतानि, अन्त्यचित्तानि भाविभैवाद्यचित्तान्तरस्य उपावानभृतानि । एवमिप "एवं वक्तव्यम् [२३५ ख] चित्तोपादानोपादेयमृतानि इति वक्तव्यं किमन्तरहाव्देन भेदस्य १५ उपादानोपादेयम्तववनादेव सिद्धेः "अन्यथा तदयोगात् , एकात्मवदिति चेत् ; न ; सारूयं प्रति सिद्धसाध्यवापरिद्वारार्थम् एवंवचनात् । सांख्यो हि सर्वत्र कार्यकारणयोरभेरैकान्तवादी 'चित्तो-पादानोपादेयभुवानि' इति वचने सिद्धसाध्यवा मन्येत । वत्कुतः वानि वयामृतानि ? इत्याह्-चित्तत्वात् , विभेषस्य साध्यत्वात् सामान्यस्य साधनत्वात् न प्रतिकार्थेकदेशाऽसिद्धो हेतुः इत्येके । विशेषयोः सामान्ययोर्वा एवं साध्यसाधनमावेऽपि नायं दोषः इत्यपरे । अन्यथा नित्यः २० .शब्दः शब्दत्वात् इत्यादाविप स्यात् । अत्र दृष्टान्तमाह् दर्शयितुम्-यथा इत्यादि । यथा यध्य-चित्तम् इत्यर्थः ।

नतु जैनस्य 'छोइछेख्यं वर्ज पायिवत्वात् काष्टवत्' इत्यादाविव न दृष्टान्तसात्राद् हेतुः गमकः, अपि तु अन्ययानुपपचेः, 'स च अत्र, [अतः] आह्-अत्र इत्यादि । अत्र हेतोः पुनः इति सीष्ठवे, अन्यया साध्यामावप्रकारेण अनुपपत्तिः अघटना अस्ति । 'एव' निपातेन मनागपि २५ वदुपपत्तिः नास्ति इति वदति । कुतः १ इत्याद्द-जन्म तस्य (जातस्य') इत्यादि । जातैवादीवा

<sup>(</sup>१) "पंच वि इंदियपाणा मणविकायेसु तिण्णि चलपाणा । आणापाणप्पाणा आतरापाणेण हाँति दस पाणा ।"—गो० जीव० गा० १२९ । (२) आधन्तविचानास् । (३) आहि, अन्तइच । (३) जन्म । (५) 'प्वं चक्त्व्यम्' इति निर्यकं भाति । (६) मेटामाचे उपादानोपादेयसावासंभवात् । (७) सामान्यस्य च विशेषनिष्ठत्वात् न निरम्वयदोपोऽपि । (८) "नजु प्रदाविद्योपो वर्मी सामान्यं साध्यमिति न प्रतिज्ञान्यं कदेशता ।"—प्रच वार्तिकाल० ए० ३८० । हेतु० दीकाको० ए० ३९६ । प्रमेयर० ११३ । स्या० रता० ए० ४१-७२ । (९) अन्ययानुपप्तिविकिष्टो हेतु । (१०) तदह-समुत्यवस्य बालकस्य । तुलना—"पूर्वान्यस्तरस्वत्यनुवन्याकातस्य हर्षभ्रवद्योक्तंभ्रतिवर्तः ।"—न्यायस्त्र० ३।११९ ।

भस्म इत्यादि । भस्ममृत्तिकयोः कृतद्वन्द्वयोः आदिश्चव्देन बहुन्नीहिः, अत्र आदिशव्देन पिण्डादिपरिप्रहः, पुनः अस्य पर्यन्तशब्देन से एव विघेयः । तथैव तेनेव विशिष्टीषधादि- प्रयोगप्रकारेण मुक्ताफलादि, आदिशब्देन हिमादि परिगृह्यते 'द्रवति' इति अनुवर्तते । यदि वा, पुद्रलद्वयं स्नेहविवर्त्तमासाय 'मुक्ताफलादिकं परिणामं याति' इति सम्बन्धः । अत्र ५ आदिशब्देन स्ततकादेः (स्तकादेः) गुटिकादिपरिणामो गृह्यते । काष्टादिकम् आदिशब्देन रणादिकम् अभिसाद् भवति । कृतः १ इत्याह—अरणि इत्यादि । आदिशब्दाद् विशिष्ट-द्वयादिसंयोगात् । ततः स्थितम्—पुद्रलद्वयम् इत्यादि ।

ति तहत् पुरुपचेतनः तथा परिणमते न पुद्गरहन्यमिति ; अत्राह्-न [पुनः] नैव चेतनो नहात्मा चैतन्यं स्वपरावमासित्वं विहाय विपरिवर्चते पृथिन्यादिरूपेण परिणमते । १० एतदुक्तं भवति-पुद्गरुन्यं यथा पृथिन्यादिरूपेण विपरिवर्चते तत्र तद्रूपाद्यम्वयदर्शनात्, तथा यदि पुरुपः तेत्रूपेण विपरिवर्चतेता (विपरिवर्चतेत) ; चैतन्यान्वयः तत्र प्रतियेत । न चैवमिति । अचेतनस्ति चेतनरूपेण परिणमत इति चेत ; अत्राह-अचेतनः पृथिन्यादिः पुनः चेतनो भवन् सँरुरुप्ति । 'न पुनः' इत्यनुवर्चते, स (सं) स्ट्यूयत इति । अनेनैतद् दर्शयति-[२३४ ख] यदि अचेतनः परिणामी चेतनः तत्परिणामः वत्र तद्रूपान्वयः स रुद्यते १५ (संस्ट्यूयते) । न च तद्सि रूपादिरहितस्य अन्तःचेतनस्य परिस्पुरणात् । न च तत्र रूपादी-नामनाविभावकस्पना अयसी ; भूतानामन्योऽन्यात्मिन रुक्षणानाविर्यावकस्पने न रुक्षणभेदेन विद्ययवस्थाकयनम् (न) युक्तं स्यात् ।

डपसंहरल्लाह—तद् इत्यादि । यत एवं तत् तस्माद् अयं वावाकस्वत्वं (चार्वाकः स्वयं)

पुद्गलद्रव्यलक्षणम् एकसंख्योपपत्रम् चतुर्घा चतुर्धाः प्रकारैः व्यवस्थापयत् । केन १ हत्याह—
२० पृथिव्यादिभेदेन क्षयं स्वस्थः भूतगृहीत इत्यर्थः । कुतः १ इत्याह—विपर्यस्तवुद्धिः । यथा
चन्द्रमसमेकं द्वित्वेन व्यवस्थापयन् तथाविधवुद्धिः तथा अवमपि यतः ।

नतु परनेतोष्ट्रतीनां द्वरन्यस्वात् तैयाविषनुद्धिरयमिति क्वतो झायते इति चेत् ; अबाह्र-देवानां प्रिय इत्यादि । देवानां मूर्काणां प्रियो यतः । निह स्वसौ सत्तामात्रेण तन्मयः (तित्रयः) स्वित्रसङ्गात् , अपि तु प्रमाणत्राणरिहतत्वोपदेशात् सुखसंविधितमतीनां तेषां प्रमाणविषये अप्रवे-२५ शात् , ततोऽसौ तेथादुद्धिः अवगन्यते । तथाविधतत्त्वो (ततत्त्वो)पदेशोऽपि वत्यस्य क्वतोऽवगन्यते इति चेत् १ अबाह्-प्रत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य वा अतीव लङ्कनाद् अन्ययैव प्रतिपादनात् । कि पुनर्यसेतदेव क्वने अस्वस्थः १ न , इत्याह्-चेतनेतरतत्त्वम् एकीक्ववेत् । क्ष्यमूतम् १ उभयम् १ अनेकशेपं पूर्ववद्त्रापि ।

तदेवं मध्यावस्थायां चेतन एव चेतनीमवति इति साकस्येन [२३५क] विपक्षेऽनन्तर-३० वाधकोपदर्शनेन सिद्धायां ज्यामौ यत्सिद्धं तदर्शयनाह-प्राणिनाम् इहजन्मनि इत्यादि।

<sup>(</sup>१) बहुब्रीहिः । (२) पृथिष्यादिरूपेण । (३) पृथिष्यादिषु । (४) चेतने । (५) चेतने । (६) पृथि-ध्यादिसृतचतुष्टयस्यमस्था । (७) विपर्यस्रबुद्धिः । (८) चार्वाकः । (९) विपर्यस्रबुद्धिः । (१०) ज्ञांबीकस्य ।

म व अकारणं कार्यं युक्तम् । सत्ताम् इति चेत् ; ननु च अनुत्यन्तासत् व सरिवपाणसमं कथं कर्स्यचित् वामुप्रजनयति ? स्वकाले सत्त्वाद्दोषः , कार्योत्पत्तेः प्रागिप वदा वत्सत्त्वे पूर्वभावि-त्यमेव कारणस्य अर्थादापतितं नानागतत्वम् । पश्चात् सत्त्वे प्रागेव उत्पन्ने कार्ये वद्किञ्चित्यत्त्वस्य करणाऽयोगात् । तत्र (तन्न) कार्यम् । नापि कारणम्, अर्वागृद्दर्शिना कार्योदर्शने विद्विशिष्टताऽविनिर्श्चयात् । वदर्शने अनुमानवैकत्यम् । [२३७क] न च तैन्मात्रं छिङ्गम् ; प्रति- प्रमध्नेकत्यसंभवात् । अनुमयस्ये प्रतिवन्धाभावात् अछिङ्गत्विमिति । वत्राह्—सतः चेतनस्य इत्यादि । सतो विद्यमानस्य चेतनस्य 'अन्त्यदशायाम्' इति प्रकृतेमाद् एतत्वरुभ्यते । अनेन एतत् कथयति—मध्ये चेतनस्य अन्यस्य वा सत्त्वं भिन्नकार्यकारित्वेनेव उत्तरस्यपरिणामकारित्वेन व्याप्तं प्रतिवन्तम् , तैविदानी यदि तदभावेऽपि स्थात् निःस्वमावत्वमिति कृतः कस्यचित् तत्त्व-मन्यद्वा शक्तम्यद्वा सर्वत्य स्थाप्तस्य स्वव्यापकामावेऽपि मावाशक्त्या अनुमानं जगत् स्थादिति । वित्रस्वभावेन विद्वरूपेण परिणमतो विवर्तमानस्य कारणान्तराऽनपेक्षत्वात् । यस्मात् कारणात् वत्यवते असौ चेतनः तस्माद् अन्यत् कारणं वदन्तरम् , तत्र न विद्यते अपेक्षा यस्य तद्वा न अपेक्यते इति तस्य मावाऽभावात् (तस्य भावात्) 'अत्र पुनः अन्यथानुपपत्तिः अस्त्येव' इत्यनेन सम्बन्धः ।

नतु वदनपेश्वत्वेऽपि तद्रूपेण परिणामो न अधिष्यति १ इत्याह—स्वयस् इत्यादि । स्वयस् १५ आत्मना अश्वेपेण झटिति विवर्तस्य उपपत्तेः । एतदपि कृतः १ इत्याह—अनैमित्तिक [त्वात्] इत्यादि । निर्हेतुकस्य अचेतनेचत् (तनवत्) प्रथिन्यादिव [त्] । परमाशद्वते द्वेष (दूप) यितुं द्वितीय इत्यादि । तत्र क्तरमाह— तद्वक्षयम् इत्यादि । तस्य द्वितीयक्षणस्य नियमेन भाषात्।

तु स तनस्य (सत्तश्चेतनस्य) इत्यावि अनम्युपगच्छतो दूपणमाइ—यदि इत्यावि । पुनः इति पक्षान्तरधोतने, अन्त्यश्चणस्य मरणचित्तस्य नोत्तरीभवनशक्तिः नोत्तरपरिणमसामध्येम्, २० अवस्तुत्वम् अन्त्यश्चणस्य । तत् कि कुर्यात् १ इत्याइ—स्त्रोपादान इत्यादि । स्व इत्यनेन अन्ते (अन्त्यः) क्षणः परामुश्यते तस्य उपादानप्रवन्धस्य अमावं साधयेत् । कुतः १ इत्याइ—अर्थ इत्यादि । [२३७] अर्थस्य कार्यस्य [क्रिया] करणं तत्त्वस्यात् वृ वस्तुनः । तैत्ता-मध्ये तेल्वसणम्, तच्वे सहकारिनैकल्यात् कार्याकारिणोऽपि तत्सणस्य अस्ति इति चेत् ; अत्राह—समर्थम् इत्यादि । समर्थम् अन्त्यक्षणनातम् इति न करोति च इत्येचं निरुद्धम् । तथाहि— २५ यदि समर्थम्, कथं न करोति १ न करोति चेत् ; कथं समर्थम् १ अन्यथा नित्यं समर्थमिष सहकारिवैकल्यात् सर्वदा न कुर्योदिति मन्यते । नार्थिकया नापि तत्सामध्यं तैल्वश्चणम्, अपि त सत्तासन्त्रम् इति व करमात्राश्चिति चेत् , अन्यापकत्वात् , सामान्यादाँ उत्यावात् ,

<sup>(</sup>१) क्रवांणस् । (२) अविद्यासानस् । (३) सत्तास् । (४) कारणमात्रस् । (५) कार्यकारण-उभय-व्यतिरिक्तस्य । (६) उत्तरिचित्तस् । (७) अनुमानस्यस् । (६) अविद्यासामर्थ्यस् । (९) वस्तुरुक्षणस् । (१०) वस्तुरुक्षणस् । (१०) वस्तुरुक्षणस् । (१२) वद्योपिकासिमतस् । "द्वश्यादीनां स्रयाणानिष सत्तासम्बन्धः ""-प्रशा मा०, न्यो० ए० १२१ । (१३) तेषां स्वतः सस्वात् सामान्यविद्योपसमवायेषु सत्तासम्बन्धाभावात् ।

(जातस्य) अन्त्यतस्य (उत्पन्नस्य) पूर्वम् अतीतजन्मन्यश्च (न्यभ्यस्त) स्तनादिपानादिकत्रस्य (कं तस्य) स्मृतेरसुवन्धात् अविच्छेदात् । एतदुक्तं भवति—मरणान्त्यवित्तस्य तत्त्वं यदि उत्तर-जन्मादिप्रवोधाविनामावि न भवेत् , तिहं तत्र तदाहितसंकारवेधुर्ये जातस्य स्पृत्यनुवन्धः [न स्यात् ] । मान्नपि ('भवन्नपि) पुरुषमात्रेण अन्येन कथमवगम्यते परनेतोष्ट्यतीनां [२३६क] ५ दुरन्वयत्वादिति चेत् ; अत्राह्—भयादि इत्यादि । मयम् आदिर्यस्य अभिष्ठाषादेः तस्य प्रतिपत्तेः ग्रुखविकारादिना निश्चितेः, अन्यथा कुत्तरिचत् परनेतोष्ट्रतिविश्चेपे प्रतिपत्त्यभावग्रुत्ने-क्षामहे । न चेवम् , अतो वत्कु (क्त्र)विकारादेः स्यादिप्रतिपत्तिः ततः वतः वद्युवन्धप्रतिपत्तिति।

पतेन 'जातस्य पूर्वाभ्यस्तस्यृत्यनुबन्धात्' इत्यस्य हेतोः स्वरूपासिद्विरपि प्रत्युक्ता ।

नतु मध्यचेवसि चित्तत्वं यद्यपि चित्तान्तरोपादेयत्वसहितं दृष्टं तथापि आद्यन्तनेतसि १० तत्तया न युक्तम् , अन्यया प्रैत्यनेन्वर्याळपूर्वकत्वदर्शनात् पिथकाग्नेरिपपूर्वं (तेत्पूर्व)कत्वं तेत्त्वाद्वः स्मियेत । व्यभिचाराशङ्का अन्यन्नापि इति चेत् , अन्नाह—पृथिकाग्नेः इत्यादि । 'अनेन' इत्यरं ज्ञाव्दः अन्ते करणात् 'प्रत्यग्निवत्' इत्यस्य अनन्तरं यद्यास्थानं च द्रष्टव्यः । ततोऽप्रमर्थः— पृथिकाग्नेः पृथिकसम्बन्धिनः पावकस्य, पृथिकस्य अनवस्थायित्वेन तत्संवन्धित्वस्य परोक्षताहापनार्थम् , अथवा ज्वाळान्तरपूर्वकत्वेत्तर्त्वं साध्यम् , अत्र हेतुः 'पृथिकाप्रत्यात्' इति द्रष्टव्यः ।
तिदर्शनमाह—प्रत्यग्निवद् इति । कश्चित् पृथिकः शीतार्त्वे अपितः पृथिकाप्रत्यात्' इति द्रष्टव्यः ।
तिदर्शनमाह—प्रत्यग्निवद् इति । कश्चित् पृथिकः शीतार्त्वे अपितः पृथिकाप्रत्यात् अन्यतो वा प्रक्वाक्तिः तिश्चीतो भृतात् (भूत्वा) कापि गतः, पुनस्तन्नेच अपरः पृण्डतमाना (मानी) समागत्य ततोऽन्तः प्रत्यग्नि प्रव्वान अनुमानं करोति पृथकाप्रि [ः] ज्वाळान्तरपूर्वकः वत्त्वात् प्रत्यप्रिवतः वत्त्वातः प्रत्यप्रिवतः वत्त्वातः अनेन भवदीयानुमानस्य [२३६ख] व्यभिचार हति यद् व्यभिचारः
२० चोद्नं तद्नेन अनन्तरप्रस्थेन प्रत्युक्तम् प्रक्ते हेतुळ्क्षणमावाद् अन्यत्र विपर्ययात् । तमेष द्रश्यन्नाह—तेजःकारण इत्यादि । तेजसः कारणं पुट्रळ्डव्यम् अनन्तरवर्णितम् तत्पूर्वकत्तस्य त्रत्र प्रयक्तिः [अ]विरोधात् । विरोधामावाक् ब्वाळान्तरपूर्वकत्त्वमस्य , नतु (नतु) चेतवे अभिहितनीत्या तत्पूर्वकत्त्वस्य अविरोध इति सन्यते ।

अथ सर्वत्र सर्वदा सन्तु तदाविचित्तानि इष्टसाध्यानि नर्जु (नतु) मरणान्त्यवित्तानि प्रमा-२५ णामावात् । तर्हि (निह्न) "अर्वाग्मागदिश्चिंप्रत्यक्षम् इयतो व्यापारान् कर्तुं [समर्थम्] सिन्निहित-विषयवळोत्पत्तेः । छिङ्गामावेन असावात् नाप्यतुमानम् । चित्तत्वस्य भावािर्छमाता वो (भावा-रिछङ्गाभावो) असिद्ध इति चेत् ; न , "तत् कार्यम् , कारणम् , अनुमर्यं वा स्यात् १ तत्र वप-देयािममतात् प्रागेव भावात् न कार्यम् । 'स्नानादेः प्रागिषभवन् चळादिस्तत्कार्यम्' इत्येके, तेषां "प्राप्यमर्थकियाजातं कि क्वर्षाणं जळादेः कारणम् १ अकिश्चित्करस्य "वदयोगाद् अतिप्रसङ्गात् ।

<sup>(</sup>१) समझिप स्मृत्यजुबन्धः । (१) स्मृत्यजुबन्धः । (१) श्वाकाः पूर्वंकरमम् (५) अग्वित्यात् । (१) अन्यपयिकाग्वित्र्वंकरयञ्चापनार्थम् । (७) पथिकस्य । (८) अग्वित्यात् । (१) पथिकाग्वैः । (१०) अस्मदादिप्रत्यक्षम् । (११) चित्तस्य (१२) आवि । (११) कारणत्वायोगात् ।

चेतनाकारेण विवर्तेत यदि स्वापप्रयोधयत् स्वापप्रवोधयोरित प्रेत्यमावसिद्धेः स्टल्य प्रनर्भव-नसिद्धेः कथं न कथिन्वद् श्रन्यद्धं स्यात् । किं तत् ? इत्याह—अपर इत्यादि । [२३८वा] प्रेत-दृम्युपगस्य दूषणमुक्तम् , यावता परमार्थतो नैतदस्ति इति । 'न पुनः चेतनः चैतन्यं विहाय' इत्यादिना उक्तं स्मारयन्ताह—चेतनेतर्भोः इत्यादि । चेतनो जीवः इत्रोऽचेतनः पृथिन्यादिः तयोः सङ्करश्च एकत्र प्रसक्तिः व्यतिकरश्च परस्परविषयगमनं तयोः प्रतिपृत्तिः अगुक्तैन । कर्य- ' भूतयोः ? इत्याह—स्वभावसिद्ध्योः एकैकपरिहारेण स्वस्वरूपेण सिद्धयोः । यदि वा, स्वस्मात् समानजातीयाद् मावात् निज्यन्नयोः । कृतः ? इत्याह—इष्टस्य वयोर्मेदस्य हानेः सर्वस्य प्रक्ष-यस्य (प्रत्यक्षस्य) सौ नासतां दर्शयति—नीळादिमुखादिप्रत्यक्षस्यापि वदनुपद्वात् । अदृष्टस्य प्रत्यक्षेण अविषयीक्रतस्य तयोः सङ्करादेः कल्पनाच्च इति । अनेनापि परस्य प्रमाणान्त[र] प्रसङ्गं दर्शयति तद्योगित् ।

नतु भवतु अदृष्टकल्पनम् अत्रमाणकं तु न स्थात् , व्यवहारेण वैदमेदसाधकस्य अनु-मानस्योपगमात् । तच्च अनुमानम्-चेतनो भूतपरिणामः तत्त्वमावो वा सत्त्वादिभ्यो जलबु-बुबुवबत् मदशक्तिवच्च इति । एतदेवाह-जल इत्यादिना । जलस्य बुबुबुद्धैः समानं वर्षते इति तद्वत् । के १ इत्याह-जीवाः । एतदुक्तं भवति-यथा सत्त्वादिसन्तो (सन्तो) ह्रदृहुदा जलात्मकाः तत्रैव भवन्ति विनश्यन्ति [च] तथा जीवाः पृथिन्यादिषु इति महस्य जातिकथा १५ मन्त्र्या (शक्त्या) तुल्यं वर्तते इति तद्वत् । किं तत् ? विज्ञानस् । इदमत्र तारपर्यम्-यथा भतीकिबोदिनिः (सती किण्वाविभिः) मद्शक्तिः आत्ममूता अभिन्यक्यते, तत्रैव पुनः सा तिरो-भवति तथा भूतैः विकानम् । अत्रोत्तरमाह-इत्येव (वं) प्रः केवलम् अर्कसा (अर्के) कट्डियानं [२३९ क] द्वपा गुहादाविष योज्यति-कटुको गुहाविः सत्त्वाविभ्यो गुहाविति (अर्कवत्)। तदनेन यथा अत्र पक्षस्य अत्यक्षवाघनं तथा प्रकृतेऽपि इति दशैयति । हेतुं दृषयज्ञाह-विज्ञाते । १० इत्यादि । विज्ञक्षे: परिणामिचेतनायाः, यदि 'साधयेत्' इति सम्बन्धः । किम् १ इत्याह-भूत इत्यादि । इतः १ इत्याद-सन्त्वोत्पत्ति इत्यादि । केन दृष्टान्तेन १ इत्याद-मृद्शक्याृद्धि इत्यादि । करिमन् सत्यपि ? इत्याह-स्वालक्षण्यस्य इत्यादि । अत्र आदिशब्देन पर्यायादि-विशेषो पृद्यते, तत्प्रतिवन्धामावं दर्शयति तस्य । दूषणमाद्द-तत् एव सत्त्वोत्पत्तिकृतकत्वादेः 'साघयति' इति सम्बन्धः । किम् १ इत्याह-नुद्धि इत्यादि । नुद्धिकन् प्रधानस्य आदाः परिणासी २५ शहदाक्यः चैतन्यं द्वपुरुषः वयोः विवर्त्तः परिणामः वस्य अनतिक्रमम् । केषाम् १ इत्याह-भूता-नामपि न केनछम् अन्यस्य । कत्य च (कत्येव) १ इत्याह-सुखादि इत्यादि । सुखादि स्वसं-धेदनं च तयोरिव तद्वत् इति । कः ? इत्याह-परोऽपि सांस्यः-#"तस्माद्रपि पोडशकात् पश्चम्यः पश्च मृतानि" [सांख्यका०२१] इति वचनात् । पुरुपाद्वैतवादीव (दी ना) \* "पुरुष .एव इदम्'' [ऋक्० १०।९०।२] इत्यायमिधानात्, न केवछं चार्वाक एव इति अविशन्दः ३०

<sup>(</sup>१) हानिः । (२) चार्वांकः । (३) चेतनाचेतनगोरमेद । (४) चळे एव । (५) सादिपदेन उत्पत्ति-मध्यकृतकत्वादयो प्राह्माः । (४) क्काद्शेन्त्रियपञ्चतन्यात्रासमृहरूपात् पोडसक्याणात् । (७) रूपरस्यान्ध-स्पर्शराज्द छक्षण पन्चतन्मात्राम्यः ।

प्रतिषिद्धत्वाच्च । तर्हि तदु'तरीमवनशक्तयमावैऽपि विकातीयकरणशक्ते तद्वस्तुत्वम् इत्याश-क्वनीयमिति चेत्; नः, चार्था (वाँ) कस्य तथा मतामावाद् मृतसग्रुच्छेदानम्युपगमात्। अत एवो-क्तम् 'अचेतनवत्' इति ।

नतु यथा चेतनस्य संसारे अवमहाद्यो न तत अध्य तथा मरणात् पूर्व सोऽपि नपन्ना-५ दिति चेतः, अन्नाह—सामग्रया जन्म येपाम् विसद्याकार्याणां केपां (तेपा) कादाचित्कत्वं सुवर्णे कटकादीनामिव स्यात् न पुन (तु न) च उत्तरीमवनस्य कादाचित्कत्वम् । 'अचेतनवत्' हत्ये-तद्वापेक्ष्यम् । न च 'अन्त्यवित्तानि चित्तान्तरोपादेयमूतानि' इति साध्यतः प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य यथा 'अभावणः शब्दः' इति साध्यतः । अन्त्ये (अन्ते) अयदर्शनादिति चेतः, अन्नह—तत् तस्माद् उत्तन्यायात् एतत् परेण उच्ययानम् अन्ते मरणाद् अध्ये यच्चेतनस्य परेण क्षयदर्शनम् १० वपनतम् तद् असिद्धम् अनिश्चितम् , तंत्र तत्क्षयाऽसिद्धः । अवर्शनं पुनः प्राणमिन्मात्रस्य (भून्मात्रस्य) तद्वहणसामध्येवेधुर्यात् । न च तद्दर्शनं पश्चवाधनाय अलम्, [२३८६] अन्यधा शब्दे नित्यत्वाऽदर्शनमपि तद्वाधकं स्यादिति मन्यते । अतश्च तद्वसिद्धम् इत्याह—पध्ये जन्मन अध्ये मरणात् प्राक् यत् स्थितिदर्शनं तद्पि न केवलम् उक्ते न्यायः स्थिति प्रसाध्ये(धये)द् 'अन्त्ये' (अन्ते) इति सम्बन्धः । कृतः १ इत्याह—अव्यक्षित्तारात् अविनामावात् । तथाहि— १५ यदि अन्ते स्थातुर्ने (स्थास्तुर्न) भवेत् भावो मध्येऽपि न सवेद् अविद्योपादिति सौगतं मतम् । यद्वक्तम्—

\*''जातिरेव हि भागोनां विनाशे हेतुरिष्यते ।

यो जातो न च विध्वस्तो नश्येत् पश्चात् सहेतव (सँ केन वा) ।।" इति । अथ मध्ये स्थितिः, तर्हि तत्रं यत्तस्य रूपं तदेवापि (तदेव अन्तेऽपि) इति पश्चात् स्थितिः २० केन वार्यते । एतद्प्युक्तम्—

> \*''यद्येकस्मिन् क्षणे जातः तिष्ठेत् क्षणिमहापरम् । क्षणकोटी(टि)सहस्राणि नत्तु तिष्ठेत् तथैव सः ॥''

क्षय मध्ये स्थास्त्ररिप पुनः क्षरादि (क्षुरादि) विपायित्रस्ययोपनिपाते नदयति इति मितः, सापि न युक्ता, थतः तथाविधस्यं गगनादिवत् तदयोगात् स्पत्तोऽस्थन्तविनाशाऽसंभवात्। २५ इत्युक्तत्वाच्न ।

सौगतमतानुसारी मूला कदाचित् चार्वाको मध्ये स्थितेरनुपल्डिंध मध्ये श्यितेरवर्शनस्य असिद्धेश्च कारणात्, न क्षेत्रलम् अन्यमिचारात् ''मध्ये स्थितिदर्शनस्' इत्यादिना सम्बन्धः । अनेन मध्ये स्थितिदर्शनस्य असिद्धता परिद्वता ।

ननु प्रसाधयतु सध्ये स्थितिदर्शनम् अन्ते स्थिति चेतनस्य, 'तां तु अचेतनरूपेण, ततो ३० विरुद्धो हेतुः इति चेत्; अत्राह—यदि इत्यादि । चेतनः सन् अचेतनाकारेण विवर्षेत पुनः

<sup>(</sup>१) अन्ते । (२) अस्पञ्चलादिति । (१) उत्पत्तिरेव । (१) उद्धतोऽवस् ---''जातिरेव -- सद्येत् पद्दतित् स केन वा"--वद्द० वृष्ट० ५० १२ । (५) अध्ये । (६) सदा स्थास्तोः । (७) विनाशासंभवात् । (८) स्थितिस् ।

साधन्यं तथा भूतचेतनयोः, अरूपादित्वात् चेतनस्य । तत्रापि तत्करूपने न प्रत्यक्षम्रे, साधना-न्तर्रानिपेधात् । नातुमानम् , अन्यथा 'प्रत्यक्षमेन प्रमाणं नापरम्' इति प्रमाणव्यवस्थामतिळङ्ग-यति सत्त्वादेः प्रथिवीद्दप्टान्तेन चेतते (चेतने) रूपादिमत्त्वसाधने वैत एव भूतानां प्रत्येकंतत्साध-नात् प्रमेयव्यवस्थाम् अतिळङ्कयति ।

'जीवे तावत् नास्तिक्यं मिध्यादर्श्वनम्' इति व्याख्यावम्, संप्रवि 'अन्यत्र जीवाभिमा- ' नश्च' इत्येतद् व्याख्यातुकाम आह्—[२४०ःख] तथा च इत्यादि ।

> [ तथा चात्मा गुणैः कर्त्ताऽविकार्येप्यर्थान्तरैः । भोक्तेति मतं मिथ्या व्यापकादेशकल्पना ॥१५॥

स्वतः प्रवर्तमानस्यैवानेकरूपस्य परोपकारसंगवात् । तिहिहायं पुनरिवकारिण एव प्रयक्षादृष्टसम्वायात् कर्तृत्वं पुनः सुखदुःखादिसम्वायात् भोक्तृत्वमिति वन्ध्यासनो-१० विक्रमादिगुणसम्पद्धकतुसुपक्रमते। परिणामो वस्तुलक्षणम् । तथा परो जीवस्य तन्त्वं चैतन्य-सुखदुःखादिपरिणामकर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणं चेतनः पुरुषः स्वयं स्वमावतः अकर्ता दर्शनात् भोक्तेति विभाजते । प्रतिपन्नकार्यकारणात्मनोऽचेतनस्य प्रधानस्य तद्ववृत्तिरिति सुखः। स्वतः प्रवर्तमानस्यै च करीरोपकारसंभवात् । ]

तथा तेनेव प्रकारेण गुणैः प्रयत्नाऽदृष्टाविक्ष्रणैः करणैः करवा आत्मा कर्ता । १५ किंमूतैः १ अधीन्तरैः तैतोऽत्यन्तं विभिन्नैः । किंम्तोऽपि १ इत्याह—अविकायपि अनावेयाऽप्रदेणतिकायोऽपि इत्येवं मत्मम् मिथ्या तमा (तथा) गुणैवृद्व्यादिभिः अधीन्तरैः आत्मा अविकायपि सुखायनुभवरूपतया गगनवद्परिणतोऽपि भोक्ता इति मिथ्या सुक्तिविधात् । एवं वैशेषिकादेः अन्यत्र जीवाभिमानं प्रदृश्यं सांक्यस्य वृश्येक्षाह—भोक्ता इत्यावि । तत्रायमर्थः—गुणैः सस्वरजस्त्रमोभिः कारणभृतैः अर्थान्तरैः प्रधानाभितैः १० आत्मा पुरुषः मोक्ता तदुपवृश्चितानामर्थानाम् अनुमविता अविकायपि तत्साक्षात्करण-परिणानरहितोऽपि इति मिथ्या । निह तथाऽपरिणतं तथा भवति, विप्रतिपेधात् । सदा तत्स्वभावत्वे जाश्रतस्त्रमाद्योवात् । वर्षाविभाविद्योभावकरपनापि अविकारिणो न युक्ता । एतेन पुरुपान्तरसुद्धपिताकारस्य सर्वेदर्शनम् उक्तम् । अवस्य न दर्शनस्य वियामकम् एकरूपत्वात्तर्ये । नापि दश्यस्य २५ निःस्वमावतापत्तेः । न च समानवर्शनानां कस्यविद् दश्येख वद्य द्ययं (दश्यमन्यस्यादृश्यं) द्यमिति । तथा भोकापि सञकर्तां इति मिथ्या, मोक्तुः अकर्तृत्विदयेधान्, सकर्क्षक्रिनिविद्यस्य भक्तिविद्यान्त्र अकर्तृत्वत्यः । अनुनात्रात्रोः साधारणं मिथ्यातं दर्शयनाह—उयापक इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) साधम्यमस्ति । (२) प्रमार्व साधकमस्ति । (३) सध्यादिग्यः । (४) वातमनः । (५) वर्षानस्य । (६) वर्षानस्य । (६) कृदस्यनित्यस्य प्रकृपस्य सदैकरूपत्यात् । (९) अदृष्टस्य । (१०) अविक्रियानाः कर्युरेव च मोक्नुत्वात् । (११) नैपायिक-सोर्ययोः ।

हित हेतोः विरुद्धाऽर्ज्यभिचारी 'सन्तोत्पिचिकृतकत्वादिः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, विरुद्धं साध्यं न व्यभिचरित प्यंशीळः चैतन्यमृत्परिणामवत् तेषामि अन्यपरिणामप्रसाधनात् । यदि वा, विरुद्धेन साध्येन [अ]व्यभिचारी तद्विनामानी विरुद्ध इति यानत् । तथाहि—विन्नसेः सन्तादि मध्यावस्थायाम् अनन्तरोक्तन्यायाद् विपक्षसद्भाववाधनात् चेतनोपादेयत्वाज्यभिचारि प अतिप्रापितं [२३९ ख] यथा च 'अन्तर्ज्यामा असिद्धायां वहिन्यीप्तेरिकिद्धित्करत्वं तथा 'म सिद्धायामिप इति । यद्धस्यति—अ मा ण सं म हे—क्ष'भिविष्यति आत्मा सन्तात्' [प्रमाण-सं० प्र० १०४] तत्र च न अचिद्रूपेण ; अनिष्टापत्तेः साधनवैपल्याच । नापि विद्रूपेण ; तत्साधने पृथिव्यादाविष सद्भावे न तद्व्यभिचारी विशिष्टस्य हेतुत्वात् । इदमपरं व्याख्यानम्— 'तत्त एव इत्यादि । भृतानामिष इति, अयमिपशञ्दो मित्रक्रमः 'विरुद्धाऽञ्यमिचारी' इत्यस्य १० अनन्तरं द्रष्टव्यः । ततोऽयमथों न केवळं विरुद्धाऽच्यभिचारी किन्तु व्यभिचारीप । विद्वप्तेर्भक्षां चौतन्यविवर्ताऽनतिक्रमेऽपि सन्त्वोत्पिकृतकत्वादेवीनात ।

इति इत्यादिना वपसंहारमाह-इत्येवम् अनन्तरप्रकारेण मिध्याभिनिवेशाद् असत्याऽऽ-महात् प्रमाणप्रमेयच्यवस्थाम् अतिलङ्घयेत् प्रमाणस्य प्रमाणत्वस्य, सावप्रधानत्वात् निर्देशस्य, च्यवस्था विश्वद एव अञ्चान्त एव ज्ञाने स्थितिः ताम् अतिलङ्घयेत् अतीव प्रच्यं नयेत् । तथाहि-१५ भूतोभ्योऽत्यन्तमिन्नं चैतन्यं भिन्नं (अत्यन्तमिन्नं चैतन्यमिन्नं) पश्यत् प्रत्यक्षं विद प्रमाणम्; द्विचन्द्रादिज्ञानं कथं न भवेत् यतो छौकिकी (कीं) प्रत्यक्षतदामासन्यवस्थामग्रस्यत् छौकायिकः स्यात् १ अथ अप्रमाणम् ; द्विचन्द्रादिज्ञानवत् सर्वभविशेषेण भवेद् भृतेभ्योऽभिन्नस्य स्वरूपस्य ततो भिन्नस्य सर्वेण प्रहणात् । निहं किश्चिद्विज्ञानम् आत्मानं रूपाचात्मकं प्रत्येति सारूप्यनिवे-धात् । तथापि तस्य तथा प्रवीतिकरुपने सर्वस्य सर्वदर्शित्वकरुपने [ऽ]छौकायिकं जगत् स्यात्।

२० किं च, तदात्मकत्वेन [२४० क] सर्वस्य ज्ञानस्य अवसासने चार्वाकचर्विता सर्वविप्रवि-पत्तिः इति किं शांकप्रणयनेन १ निह नीछादिकं प्रचयन्तं प्रति तदुपदेशः अर्थवान् । ऑन्तिक्य-बच्छेदार्थं तदिति चेत्; नः आन्तिद्युद्धेरि तदात्मकत्वेन अवसासने तदवस्यो होषः, ततः ततोऽ-मिन्नस्य स्वरूपस्य मिन्नस्य महणात् किन्नामाधान्तं. यत् प्रत्यक्षं प्रमाणं स्थात् १ भूतात्ममान्ने अन्नान्तमिति चेत्; स्यादेतदेवं यदि तन्मात्रस्य क्रविश्वत्सत्त्वं प्रतीयेत, दर्शनस्य तददर्शनेन व्यक्ति-२५ चाराद्, अत्रापि बाधकस्य दुर्लभत्वात्।

यदि तर्हि तद् भृतेभ्यो भिन्तमवभासते वयैव सत् इत्येके । वथापि तस्य वर्तोऽभेदे [न] कस्यचित् क्रुतिश्चिद् भेद इति न प्रत्यक्षप्रमाणन्यवस्था तत्प्रभेयन्यवस्था वा इत्यपरे ।

अपरस्य तु दर्शनम्—सत्यम् , तद् भूतेभ्यः कारणत्वेन अभिमतेभ्यो भिन्नं तथाऽवभासनात्, कार्यस्य कारणात् भेदाञ्च, तथापि यथा पार्थिवतन्तुभ्यः पटो जायमानो मिन्नोऽपि पार्थिव एव तथा ३० चैतन्यं भूतात्मकशरीराद् भूतात्मकम् इति, तदसत्यम् ; यतो नहि यथा रूपादित्वेन तन्तुपटयोः

<sup>(</sup>१) पक्ष एव साध्यसाधनवोध्यांसिरन्तव्यांसिः । सुरुना—''अन्तव्यांसावसिद्धायां बहिरक्षेमनयंकस्' प्रमाणसं पृकं १९१। (२) ना इति विरयंकस् । (३) अमाणस्' इति सम्बन्धः । (४) तदाकारताविराकरणात् । (४) स्तात्ममात्रस्य । (६) वायमार्व सिक्तमपि ।

(आत्मा) स्त्रमानो येन तस्य । कस्य १ इत्याह-प्रधानस्य । कि भूतस्य १ इत्याह अचेतनस्य इति । तस्य मुखदुःखादि (देः) वृत्तिः तत्परिणतिः इति । 'प्रतिपन्न' इत्यादिना प्रधानवद् यदि पुरुषस्यापि प्रतिपन्नकार्यकारणात्मता को दोषः स्याद् येन उतस्य अविकारित्वं कल्प्यते १ न च दोषमन्तरेण तत्त्यागः अप्रेक्षाकारितापत्तेः । स्यात् प्रत्यक्षादि वा वा (धाधा) दोषो यदि अविकार्यस्या (र्यत्वमस्य) प्रतीयेते (येत) [२४२क] दर्शयति 'मुख्य' इत्यादिना कृतोत्तरत्वम् । ५ कृतोत्तरं होतन्-क्ष"स्यात्पर्यायः पृथिच्यादेः" [सिहिवि ४।१४] इत्यादिना ।

ननु स्यादेवं यदि चेतनाः मुखादयः सिद्धाः स्युः, न चैवमिति चेत् , कथं पुरुषः चेतनः ? अभ्युपगमात् , सोऽयम् 'अन्यस्य सुखादावपि । न नास्ये' स्वपरसम्बन्धित्वकृतो विशेषः, तद-किक्कित्करत्वात् । एतेन 'आगमात्' इति चिन्तितम् । यदि पुनः स्वयम् आत्मनो प्रहणात् स बेतनः, सुखाविरिप स्यात् । नहि तस्यापि पर एव साधात्कारी कविचत् । पुरुष इति बेत् : १० तस्यापि तथा अन्यकस्पने अनवस्थितिः । अपरस्याऽदर्शनम् उभयत्र । अचेतनप्रधानपरिणामत्वात् पृथिव्यादिवतः अस्वप्रहणात्मकाः सुखाव्यः , प्रत्यक्षेण पक्षवाधनं शब्दाऽश्रावणत्ववत् । कथं वा-तत्परिणामाः ते इत्यपि चिन्त्यम् । अनारमग्रहणात् , अन्योऽन्यसंग्रयः । उरपत्त्यन्यत्वादेः (क्त्यत्तिमत्त्वावेः) घटादिवद्वेतनाः सुखाद्य इत्येके , तत्र (तन्न ;) सत्त्वात् <sup>१२</sup>तद्वत् पुरुषोऽ-प्यनेतनः स्यात् । तत्र यथा सस्नाऽविशेपेऽपि किञ्चित् चेतनम् , अपरम्<sup>१३ १४</sup>अन्यथा. तथा १५ स्तरत्याच (स्त्विमत्त्वाच)विशेषेऽपि स्यात् । अत्र अन्ये हेतोः असिद्धतासुद्भावयन्ति ; तन्न ; अन्यथासावस्य जत्यस्यादिव्यपदेशात् , तस्य सांख्यैरपि अङ्गीकरणात् अन्यस्य तद्व्यपदेशार्थस्य प्रमाणतः सौगतस्यापि असिद्धेः । ततः सुखादेः चेतनत्ववत् चेतनपरिणामत्वसुक्तमिति मन्यते । चेतनः पुरुषः स्वयम् आत्मना अकृत्ती केवछं प्रधानकर्तृत्वारोपाद् उपचारेण कर्ता इत्युच्यते इति 'स्ययम्' इत्यनेन वर्शयति, स्वभावतः स्वरुपतः न उपचारतः । दर्शनादः वृशितविषयस्य २० साक्षात्करणाद् भोक्ता इत्येवं जीवस्य तक्तं विभाजते । एवं मन्यते भोक्यत्ववत् [२४२ ख] कर्तत्वमपि बुद्धिपूर्व चेतनस्यैव युक्तं नेतरस्य , अन्यथा "तत एव सकळपुरुवार्थसिद्धेः पुरुष-कल्पना कमर्थ प्रजाति ।

स्वत इत्यादिनैव 'च्यापको देश (कादेश)कल्पना मिथ्या' इति च व्याख्या-तम् । तथाहि—स्वत् आत्मना प्रवर्त्तमानस्यैव युगपत् सर्वश्रारीयवयवान् स्वावयवैः व्याप्तुवतः २५ परस्य श्रुरीरो (श्रुरीरस्य छ)पकारो धारणादिः तस्य संभवाञ्च निश्रा (वात् मिथ्या थ) देशस्य'' सौगतकल्पिताविमागचित्तवद् इति । एतच चूणौ छध्यादे (''छटादेः) चीनसिद्धौ ''शालकृता चिन्तितम् अवधार्यम् । एतदपि कृतः इत्याह—अवस्तु (वस्तु) छक्षणम् इत्यादि । [परिणामः] सह क्रमेण वा अन्यथामावो मावळक्षणम् । श्रेषं पूर्ववत् ।

<sup>(</sup>१) प्रकृतितस्वस्य । (२) स्त्रीकियेत । (३) युक्पस्य । (४) जैनस्य । (५) अध्युपगमस्य । (६) जैनागमे सुखादेश्वेतनस्वयंगाद्य । (०) युक्पः । (८) इति चेद्य । (९) सुखादयः । (१०) आस्मरवेना-प्रहणाद्य । (११) सित सुखादेः आध्मरकेनाप्रहणे अचैतनप्रधानपरिणामसिदिः, तसिद्धी च अनारमप्रहण-सिद्धिति । (१२) प्रविव्यादिवद्य । (१३) युविव्यादि । (१४) अचेतनम् । (१५) युविव्यादिव । (१६) विर्मारः प्रधानादेव । (१६) विर्मारः प्रधानादेव । (१६) विर्मारः प्रधानादेव । (१६) विर्मारः प्रधानादेव ।

च्यापकस्य आत्मनोऽदेशकरूपना निरंशत्वकस्पना मिथ्या तैयोः निरोधात इति निरूप-यिष्यते । [२४१क] 'च्यापकादेविकरूपन्त(रूपना)'इतिकचित् पाठः । अत्र आदिशब्देन निरंशत्वादिपरिप्रदः, सोऽपि मिथ्या पैकत्र प्रमाणायाचाद् औन्यत्र देहाऽव्यापकत्वप्रसङ्गात् ।

स्वतः इत्यादिना कारिकार्थमाह-स्वत भारमना प्रवर्तमानस्यैव पूर्वाकारपरिहाराऽजह-५ द्वृत्तसुत्तरं परिणामम् अनुभवत एवानेकरूपस्य परोपकारसंभवात् परेषाम् आत्मनो मिन्नानां बुद्धादीनाम् अपकारो जनम् (जननम्) अथवा परैः सद्दकारिमिः वपकारः अतिशयो वा तक्तस्य (तस्य) संभवात् कारणात् तृद्विहाय् तत् स्वतः प्रवर्त्तमानं वऽतुखुत्यन्का (वस्तु मुक्त्वा) पुनर्राव-कारिण एव क्टस्थनित्यस्यैव आत्मनो जीवस्य प्रयत्नाऽदृष्टसम्वायात् सकाशात् कर्तृत्वं पुनः पश्चात् प्रयत्नाऽदृष्टाकृष्टेष्टपदार्थप्राप्तयनन्तरं सुखदुःखादिसमनायाद् भोक्तृत्वम् इत्येवं १० व्यासनो (वन्ध्यासनो)विक्रमादिगुणसम्पदं वक्तुम् उपक्रमते नैर्यायिकः। एतदुक्तं भवति-यथा वन्ध्यास्त्रतस्य परोपकाराऽसंभवात् न विक्रमादिगुणसंपत्कीत्तेनं न्यार्यं तथा अविकारिणः र्परोपकाराऽसंभवात् प्रयत्नाऽदृष्टयोरभावात् न तत्स्रमवायात् कर्तृत्वं न्याय्यम् , तेदभावात् तत्क्रुतः <sup>१</sup> सुखदुःखादिविज्ञानाऽभावात् तत्समवायाद् भोक्चत्वमपि तारगेव इति । प्रयत्नाऽरुष्टयोः सह-वचनं तयोः कार्यकारणसावाऽमावप्रदर्शनार्थम् । परेण हि प्रयत्नविशेषाद् अष्टप्टः, तस्माच्य १५ प्रयत्नविद्योप इति इच्यते । तत्र अविकारिणै एकस्याप्यनुत्पत्ती द्वितीयासावस्य युष्टमत्वात् । दृष्टान्तदाष्टीन्तिकमाषाऽमावप्रदर्शनार्थं वा- तेनं हि प्रयत्नस्य दृष्टान्तत्वम् अदृष्टस्य वार्ष्टीन्त-कत्त्वम् इष्यते [२४१ख]। तद्यथा-'प्रयत्तसमानधर्मेण हि देवदत्तराणेर्नं तदुपकारकाः पश्चादयः समाक्रयाः कार्यत्वे सति तदुपकारकत्वात् मासादिवत् इति ; तत्र प्रयत्नस्य अविकारिगुणत्व-निपेधे क्रुत एव अदृष्टस्य "तद्गुणत्वम् इति १

२० ततु मा भृद् वन्ध्यास्तोः अत्यन्तमसतो विक्रमादिगुणसम्बग (सम्पद्) व्यावर्णनम् आत्मनस्तु अविकारिणोऽपि सत्त्वात् कर्तृत्वादिव्यावर्णनमुपपन्नमिति वेतं , अत्राह्-नस्तु इत्यादि । वस्तुनो भावस्य स्रक्षणं स्वभावः । किम् १ इत्याह्-परिणामः । "तद्भावे वस्तुत्वाऽयोगात् । तस्त्रक्षणं वस्तुनो विद्वाय पुनः अविकारिण एव वस्तुन्धणपरिणायरिहतस्यैव अवस्तुन एव इत्यर्थः, स्वस्रणनिवृत्त्या स्वस्यनिवृत्तेरवद्यमावात् । श्रेपं पूर्ववत् ।

२५ पवं नैयायिकमतं निराकृत्य कापिछमतं निराकृत्वेन्नाह—तथा इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण परः सांख्यः जीवस्य आत्मनः तत्त्वं स्वरूपं चैतन्यसुखदुःखादिपरिणामः कर्नृ त्वभोक्तृत्वं स्वरूपं चैतन्यसुखदुःखादिपरिणामः कर्नृ त्वभोक्तृत्वं स्वरूपं विभाजते विख्मते । कि गजे च (किं वत्) कथम् १ इत्याह—प्रतिपन्न इत्यादि । प्रतिः पन्नः कथिव्वदमेदेन आत्मसात्कृतः कार्यस्य वचरोत्तरस्य महदादेः कारणस्य पूर्वपूर्वस्य आत्मः

<sup>(</sup>१) व्यापकत्य-निरंशात्वयोः। (२) सर्वंगत्रत्वयक्षेः। (३) निरंशत्वे। (४) परकृतस्य उपकारस्य अभावानायोगात्। (५) सल्कक्षणकर् त्वामाचात् परोपकारः इतः। (६) आत्मनः। (७) नैवायिकेव।

(५) अष्टप्रेन। (९) "देवद्वविद्येषगुणप्रेरितसृतकार्याः तदुमगृहीताञ्च शरीराद्रयः कार्यत्वे सति तदुपभोगसाधनत्वात् गृहवदिति।"—प्रश्न० किरणा० ५० १७९। (१०) विकायांत्रगृणस्वम्। (११) परिणामामावे।

### [सत्तां व्यामोति चेत्कार्यसत्तैवार्थकिया स्वयम् । कमाकमाभ्यां क्रृटस्थात् स्वनिवृत्तौ निवर्तयेत् ॥१८॥

तत्सत्तान्यतिरेकेण नार्थिक्रयां प्रेक्षापहे । सा पुनः क्रमयौगपद्याम्यां वस्तुसत्तां न्याप्तुयात् अन्त्यचित्तक्षणात् नित्याद्धा स्वयं न्यावर्तमाना तत्सत्तां निवतयेत् । अन्यापक-न्यावृत्तौ न्यावृत्त्यनियमात् । सा चः क्यमन्यभिचारी सन्त्वादिहेतुः यतः क्षणिकमेव ५

परमार्थसत सिध्येत । ]

सत्तां विद्यमानतां [२४३स] ज्यामोति चेत् यदि। किप् १ इत्याह—अर्थिकिया स्वयम् आत्मना । काऽसी अर्थिकया १ इत्याह—कार्यसत्तेच तत्का (तत्क) रणसामध्येम् , अस्य निरुप-पिज्यमाणत्वात् । साऽपि अर्थिकया क्रमाक्रमाभ्यां ज्यामा, 'चेद्' इत्यनुवर्तते, 'ज्यामोति' इत्यस्य कृतेप्र (त्य) त्ययपरिणामस्य अत्र सम्बन्धः । क्रूटस्थाद् अच्छात् नित्यात् स्वनिवृत्तौ १० सत्तां निवर्त्तयेद् अर्थिकया चेत् । अथवा 'क्रमाऽक्रमौ स्वनिवृत्तो निवर्त्तयतः' इति वंचन-परिणामेन सम्बन्धः 'अर्थिकयाम्' इति ता (इप् )विमक्तिपरिणामेन । नहि अन्त्यचित्तक्षणस्य क्रमारक्तवादेव 'अवस्तुसाक्षम्योद् ज्यक्तमवस्तुत्वम्' इति घटना ।

नतु अन्त्यवित्तक्षणो यद्यपि सजातीर्यं कार्यं न करोति, न चापि (तथापि) विजातीयस्य विषयविज्ञानादेः करणात् नाऽसिद्धो सदीयो हेतुः, भवदीय एव अकारकत्वादेव इत्यसिद्ध इति १५ चेत्; एतच्योद्यपिद्धारपुरस्तरं न परमातरी (१) इति गम्यते । तस्य सत्ता स्योत्तरपरिणाम-सञ्जावः तस्या व्यतिरेक्षः अभावः तेन ताम (स्वसत्ताम)न्तरेण इत्यर्थः । नार्थिक्रियां विजात्तिपकरणं प्रेश्वायहे अपि तु तया सहैव प्रेश्वामहे । एवं सन्यते यथा दिश्वपायाः कविद् धूक्ष-स्वभावतासुपकभ्य देशान्तरादाविष तत्स्वमावता, अन्यथा निःस्वभावतापत्तेः, व्यवस्थाप्यते, तथा तत एव मावस्य वहुलं सजातीयेतरकार्यजनतसामर्थ्यस्वभावता(ता)दर्शनात् सर्वदा सा २० किम व्यवस्थाप्यते विशोपामावात् १ इतरया सर्वातुमानोच्छेदः ।

नतु मवतु र्वत्स्वभावता, तथापि सजातीयं न करिष्यति इति चेत्, विकद्धभेतत् [२४४क] 'समर्थं न करोति च' इति नित्यवत् । जपादानवच्च उपादेयस्याऽपि अदृ इयताविरोधात् । अथ कार्येचया (अथ न कार्यसत्तया) भावसत्ता ज्याप्ता ततो विजातीयकार्यासद्भावेऽपि सौ न विकण्यते । इत एतत् १ तथादर्शनात्, तदितरत्र समानम् । यदि वन्धः (यदि पुनर्यं निर्वन्धः) सजातीया- २५ करणेऽपि विजातीयकरणम् इति, तथा विजातीयाऽकरणेऽपि सजातीयकरणशङ्कया भाज्यमिति व निरारेका सुगतस्य इतरस्य वा सर्वज्ञता' नाम १ कथ्यव्यवेवंवादिनां सामग्री जनिका १ यतः 
#"एकसामग्र्यधीनस्य" [प्र०वा० ३।१८] इत्यादि सुषदं स्थात्" । तस्माद् विजातीयवत् सजातीयस्यापि करणमस्सु इति ।

<sup>(</sup>१) व्याप्नोति इति क्रिया कुन्तप्रस्थयान्ता 'न्यासा' इति रूपं प्राप्ता अग्र सम्बन्धते । (२) दिवचन । (३) 'ता' इति पद्धीवेमकोः संज्ञा । (४) अग्र तु 'सर्येक्रियास्' इति द्वितीयान्तं सम्बन्धते । (५) अग्र पाठः त्रुटितः । (६) सस्या । (७) प्रराह्मियते । (८) साजातीयतेन्द्रस्थान्तवा । (९) साव-सर्त्ता । (१०) सर्वेठ्यां सनातीयमेव उत्तरक्षणं कुर्वन्तु न सर्वज्ञचित्तं विचातीयमिति भावः । (११) सप्र हि सन्नातीयसुत्तरक्षणं जनपर्वेव विचातीयं क्षणं प्रति सहकारिभावकस्यनेनैव निर्वाहः ।

नतु यथा चरमक्षणः अनर्षकियाकार्येपि परार्थेकियाकारिसाम्यात् [सन् ] तथा आत्मापि स्यात् ; तन्न युक्तं 'तद्विहाय' इत्यादि इति सांख्य-योगाः, तत्राह्—अन्स्य इत्यादि ।

#### [ अन्त्यचित्तक्षणेवातमा भावइचेत् कारको यतः । स्यादभावस्ततस्तद्भवभावेनाविद्योषतः॥१६॥

नित्यस्यात्मनः अन्त्यसुद्धिश्वणस्य च स्वयमिकिञ्चत्करस्यानर्थिकियाकारिणः क्वतिश्व त्कारकादिसाधर्म्याद् वस्तुत्वे पुनः अकारकत्वादेव व्यक्तमवस्तुत्वम् अवस्तुसाधर्म्यात् ।]

अन्त (अन्त्य) श्वासी चित्तक्षणद्व स इव आत्मा पुरुषीऽकारकः कार्यम-कुर्वन् भावो वस्तु स्याद् भवेत् । कुराः १ कारको यतः, अन्येन कारकेण समानधमीयतः । चेत् शब्दः परामित्रायशोतकः । अत्र दूषणमाह-अभावस्वच्छः (अभावस्तुच्छः) स्पात् १० 'आत्मा' इति सम्बन्धः । ततः [तद्भत् ] अन्त्यचित्रक्षणाष् (णवष्) अभावेन नीह-पत्येन अविद्योषतो विशेषाऽभावात्, जैनान् प्रति साध्यसमो दृष्टान्त इति मन्यते ।

द्यान्त-दार्शन्तिको एकेन तळप्रहारेण अपहस्तयन्नाह—नित्य इत्यावि । नित्यस्य अवि-कारिण आत्मनः अन्त्यसुद्धिश्रणस्य सोगतकित्पतस्य च इति समुच्चये । स्वयं न किश्चितक रस्य अन्यक्रियाकारिणः कुतश्चिद् वस्तुत्वे अङ्गीक्रियमाणे । क्वतः कुतिश्चद् १ इत्याह— १५ कारकसाधम्यीद् [२४२क] इति । कारकेण साधम्यात् होयत्वादिळक्षणाद् आदिक्रव्येन वस्तु-त्वादिपरिमहः ।

नतु ह्रोयत्वं स्वविषयद्वानजनकत्वम् , अतः तंच्चेत् तस्यास्ति, 'स्व्यम् अकिश्चित्कः रस्य' इति विरुण्यते । वस्तुत्वादिसाधम्यांच्च वस्तुत्वसाधने तदेव साधनं साध्यं च प्रसक्तम् । तत्र ह्रोयत्वादिमावे व (च) यह्रश्चयति—'अवस्तुसाधम्योत्' इतिः तद्यपि न सहतम्, खरशृद्धाः २० दिना साधम्याभावादिति चेत् ; नः अन्यथाऽभित्रायात् । तद्यथा, यथाहि—परेणं अन्त्यविचक्ष-णस्य आत्मनो वा स्वयमिकिविचत्करस्यापि वस्तुत्वं साध्यते कारि (र)कामिमतवत् केनिवद् चम्यत्र-विद्यमानेन धर्मेण, तदा हेतोरस्य असिद्धतोद्भावनार्थमाह—पुनः इत्यादि । पुना अस्य प्रयोगस्य अनन्तरम् अकारण (क) त्वादेव कारकसाधम्याऽभावादेव न हेत्वन्तरात् इति एष-कार्यार्थः । न हि स्वयमिकिविचत्करस्य केनापि धर्मेण कारकसाहच्यं सद्पि हातुं शक्यम् , तद्धमे-२५ क्रानोपायाऽसंभवात् । तदाः किम् ? इत्याह—च्यक्तं यथा भवति तथा अवस्तुत्वम् वस्तुत्वस्य साधनामावः प्रकृतस्य इति । इदं तुनिध्वतं स्याद् इत्याह—अवस्तु इत्यादि । अवस्तुना खर-विपाणेन साधम्याद् अकिविचत्करस्यादश्यात् व्यक्तम्यस्याद्वात्वस्याद्वे वस्तुत्वसाधने किल्पतं कारकसाधम्यीमच्छति तदा अकारकत्वादेव इत्यादि प्रतिप्रमाणमुच्यते ।

अन्त्यचित्तक्षणस्य अकिञ्चितकरस्य अवस्तुसाधम्यीदि (इ)वस्तुत्वे साध्ये अकारकत्वादेव इत्यस्य हेतोः परोपगतेन न्यायेन साध्यान्यमिचारं दर्शयज्ञाह-सन्ताम् इत्यादि ।

<sup>(</sup>१) ज्ञोधर्व । (२) नैयायिक-सौगतादिना । (३) आत्सनः । (४) अन्त्यचित्तक्षणस्य ।

सहकारिप्रत्ययवैध्ययात् । कार्याकरणेऽपि 'अस्ति' इति क्रुतोऽनगम्यते इति चेत् १ आह—समर्थम् इत्यादि । येन कार्य कृतं तद् इह समर्थं गृझते, अन्यस्य साध्यसमत्तात् , तेन तत्साहद्यात् कर्यचिद् आकारस्य समयत्र सद्भावात् । विवेचयन्ति हि छौकिकाः कृतमरणकार्येण साहद्याद् विशेषणा (विषेण अ)परमपि तत्समर्थमिति । वत्रोत्तरमाह—इत्ययुक्तम् । कृतः १ इत्याह—तित्यस्यापि न केवछं अणिकस्य सामग्रीसाकल्या (साकल्यवैकल्या) भ्यां कार्यकरणाऽकरण- ५ प्रसङ्गात् । [२४५क] कत्मिन् सत्यपि १ इत्याह—सामर्थ्येऽपि । कदा १ इत्याह—सर्वदा इति । वरमञ्जालस्य विशेषमपि दर्शयति—विशेषत्त इत्यादिना । विशेषः (विशेषतः) तत्स्यणाद् अति- इय्योत् , पुनः इति अविशयमावनायाम् नित्योऽर्थः करोति अपि, न केवछं न करोति । किं भूतः १ इत्याह—संगत्त्र(संभव)सामग्रीसिकिधिः । संभवात् (या) सामग्रीसिकिधिः अ- [स्ये] ति संभवछनैतहब्देन (संभवसामग्रीसिकिधिः इति शब्देन) यतदर्शयति । यद्यपि १० सहकारिणा तस्य न किव्यत् क्रियते, तथाप्यसौ तस्य संभवति सहमृय कार्यकरणात् क्षणिक-पश्चविति ।

नमु तथा अन्स्यक्षणोऽपि करोति इति न तस्माद्स्ये विशेष इति चेत् ; अत्राह्—स पुनः मैद अन्स्यक्षणोः करोति 'अपि' इति सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह—सर्वधा सामस्त्यप्रकारेण न पुनः कार्यकाले [अ] भावात् । न च असम् कार्यकम्मान ज्याप्रियते, इत्तरथा चिरस्रताव्पि साक्षात् १५ शरीरे प्रणादिप्रसव इत्याशद्भायां चित्रक्षणसन्तानास्मनापि न सात्मकत्वं जीवच्छरीरे स्यात् । यदि पुनः [स्व] काले सत् कार्यकृदिच्यते; तद्पि म सुन्दरम् ; यतः पूर्वं तत्समर्थेऽपि पश्चात् कार्यभावे न नित्यार्थनिषेदैः, तथा आग्रमाहकभावस्थापि अनिवारणात् । तद्ने[न] तत्य परमापि न ज्यापार इति तद्यपि गतम् यत् पिक्जने छप्नम् इति परस्य दिशितं भवति ।

नतु चरमः अन्यो वा झणस्थायी मावः कार्यं कुर्वन् वपळस्यते, नं पुनः नित्योऽर्यः तत्कयं २० तस्मादस्यं विशेष इति वेत् १ अत्राह—सहकारिण इत्यादि । विसटशकार्यंजन्मिन यः सहकारी वस्य संक्षिवाब सिन्नियो च स्वतः त्वरूपेण क्याञ्चित् न सर्वात्मना प्रवृत्तिरेव वसराकारेण गमनमेव मावळक्षणं [२४५ख] वस्तुरूपं 'तयैव दर्शनात्' इति मन्यते । वदेवम् अन्त्यचित्त- क्षण्स्य अवस्तुत्वे साधिते साधूकम्—'अन्त्यचित्ताक्ष्मणो वात्मा' इत्यादि ।

स्यान्मतम् - #''अकर्चा निर्शुणः शुद्धो मोक्ता सञ्चात्मागमे'' यथा ते तस्यैन निर्पेधे २५ शास्त्रविरोधः, न च शास्त्रमनेन न्यायेन वाच्याते (वाष्यते) भिन्नविषयत्वात् । तदुक्तम्-

<sup>(</sup>१) विषम् । (२) नित्यस्य । (३) तत्रापि पूर्वं सामर्थेऽपि यथासहकारिसितपातं कार्योत्पादात् । (४) विष्यस्य । (५) 'सित्रवाय' इति व्यर्थमत्र । (६) उद्श्रतोऽयस्—"असूर्तंश्येतनो मोगी वित्यः सर्वंगतोऽक्रियः । अकर्तां विर्गुणः सुरम आध्या कापिक्रवृश्तेन ॥" —स्या॰ स॰ पृ॰ १८५। पद्दृ॰ वृह० पृ॰ १९ । "अकर्तां विर्गुणः मोक्ता आस्या सांस्यविवृश्तेन ।"—स्वाक्रुः टी॰ पृ॰ २१ । "अकर्तां विर्गुणः शुद्धः" —न्यायक्रुसुः १० ११२ । यशः ४० पृ॰ २५० । "अकर्तां विर्गुणः शुद्धो वित्यः सर्वंगतोऽक्रियः । असूर्वंश्वेतनो मोक्ता आरमा कापिक्शासने ॥"—आत्माख्ताा ति॰ श्रो॰ १६०। तुलना—"तस्मास्र विपर्यास्तात् विद्धां साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । कैदस्यं माध्यस्यं इष्ट्रक्षमकर्त्यावश्च ॥"—सांस्यका० १९ ।

भवतु एवं ततः किम् ? इत्यत्राह्—सा अनन्तरोक्ता पुनः अर्थिकिया वस्तुसत्तां चेद् व्याप्तुयात् । केन प्रकारेण सा ? इत्यत्राह्—क्रययोगपद्याम्याम् इति । ततः किम् ? इत्याह्— व्यावर्त्तमाना अर्थिकिया अन्त्यचित्तस्यणात् नित्याद्वा तयोः सत्तां निवर्त्तयेत् । इत एतत् ? इत्यत्राह—स्वयम् आत्मना, अव्यापकस्य व्यावृत्तौ सत्यां व्यावृत्तोः अनियमाद् अवश्यंभावाऽ-५ भावाद् 'अव्याप्यस्य' इति शेषः ।

स्यान्मतम् — ज्यावर्त्तताम् अन्त्यवित्तक्षणाद् अर्थिकया तथापि सत्ता न निवर्तते अप्रति-धन्धात् इति चेत् ; अत्राह्—सा च इत्यादि । कश्यम् अव्यभिचारी न कथिन्यत् हेतुः सत्त्वादिः अनर्थिकयाकारिणि नित्येऽपि तद्भावाऽनिवारणादिति मन्यते । यतः ब्यभिचारित्वात् क्षणिकः भेव परयार्थसत् सिध्येत् ।

१० ननु न कार्यसत्तयां वस्तुसत्ता ज्याप्ता यतः तन्निवृत्ती साऽपि निवर्तेत अपि तु तजनन-सामध्येन, तैंच्च सहकारि [२४४]वैकल्यान् चरमक्षणस्य अस्ति इति नाऽसत्त्वमिति चेत्, अत्राह-सामग्री इत्यादि ।

## [सामग्री कारणं नैकं राक्तानां राक्तिमान् यदि । सामग्रीं प्राप्य नित्योऽषेः करोत्येवं न किं पुनः ॥१९॥

१५ नार्थिक्रिया निवर्तमाना वस्तुसत्तां निवर्तयित, तत्सामध्ये पुनरन्त्यक्षणस्यास्ति, व करोति सामग्रीवैकल्यात् । समर्थसादृष्ट्यादित्ययुक्तम् । निर्वेषतः पुनः नित्योऽर्थः संमय-सामग्रीसिक्तिधिः करोत्यपि न पुनरन्त्यक्षणः सर्वेथाऽमावात् । सहकारिसिकिधी च स्वतः कथित्रप्रदृत्तिरेव भावस्थणम् । तकागमो युक्तिवाघने समर्थम् च्याप्तेरसिद्धेः । ]

द्वाक्तानां गुणकार्योत्पत्ति प्रति समर्थानां सहकारि-उपादानहेत्नां या सामग्री समग्री समग्री सा मेव (सैव) कारणं कार्यजनिका इत्यर्थः, न तेपां सध्ये एकां (एकं) कारणम् इति । चरमश्र स्थण एक इति परो मन्यते । तद्मिग्रायद्योतनो यदिशब्दः । अस्य उत्तरं पठित-काक्तिः मान् इत्यादि । शाक्तिमान् सदा समर्थः सामग्रीं प्राप्य निस्योऽर्थः आत्मा अन्यो वा करोति एवं न [किं] पुनः । एतदुक्तं भवति—यथा क्षणिकं वस्तु चरमदशायां समर्थमि सामग्रीविकल्पात् (वैकल्यात्) कार्याणि न सम्पादयित अन्यदा तु विपर्ययात् संपादयित तथा अक्षणमि (अक्षणिकमि) सर्वदा समर्थमि सामग्रीवेकायां करोति नान्यदा इति ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—नार्श्वक्रिया इत्यादि । न अर्थिक्रिया कार्यसत्ता निवर्त्तमाना वस्तुसत्तां निवर्त्तयादि र्तस्याः तेनव्याप्तेः (तेयाऽव्याप्तेः) इति मानः । तत्सामर्थ्यम् पुनः इति सौप्रवे अन्त्यक्षणस्य अस्ति । कार्यं कस्मान करोति इति चेत् ? आह—सामग्रीवैकल्यात्

<sup>(</sup>१) अर्थिकियासत्तवोरिविताभाषामावात् । (२) कार्यैविवृत्तौ । (३) वस्तुसत्तापि । (४) तज्जवन् सामध्येष् । (५) कार्यौकरणेऽपि । (३) कार्यैवनकस् । (७) उपान्त्यक्षणादौ । (८) अर्थिकियायाः । (९) इस्तस्तत्त्रया ।

कारिकां विश्वण्यक्षाह-एककारणपूर्वकरने इत्यादि । एकम् अद्वितीयं यत् कारणंत्रघा-नाख्यं तत्पूर्वकरने विश्वमित्तत्वे साध्ये । केपाम् १ मेदानां महदावीनाम् ।

नतु कारिकायाम् 'अस्ति प्रधानम्' इति अन्यत् साध्यं निर्दिष्टम् , वृत्तौ तु 'भेदानाम् एककारणपूर्वकृत्वम्' अन्यविति कथं वृत्तिस्त्रयोः साङ्गत्यम् १ स्त्रातुरूपया च वृत्त्या मिवत-ध्यमिति नेत् , अत्र केचित् परिद्वारमाद्वः—श्रैषानधर्मिणः सत्तासाधने मावाऽभावोभयधर्माणाम् '१ असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिकसिति दोषदर्शनात् , एवंसाध्यान्तरकरणेऽपि विरुद्धतादोप इति प्रति-पादनार्थमेवं वचनमिति, तैः 'एककारणपूर्वकृत्वे' इत्यत्र अपिशव्दो इष्टम्बः, न केवलम् 'अस्ति प्रधानम्' इत्यत्र अपि तु तत्पूर्वकृत्वेऽपि विरुद्धा एव इति अर्थप्रतिपत्तिर्यथा स्यादिति तथा स्वेऽपि 'अस्ति प्रधानम्' इत्येतद् [२४६स्व] वपलक्षणत्वेन न्यास्येयम् , कथमन्यथा तद्माकृत्यपरिद्वारः १

इदमपरं व्याख्यानम्—'एक्क्कारणम्' इति प्रधानस्य अंपरमत्व (त्या) र्यक्रमिधानम् , तक्त तत् मह्वादिभ्यः पूर्वं मावात् पूर्वकं चेति तस्य भावे तत्तत्त्त्वे साथ्ये इति । पूर्वव्याख्याने 'मेदानाम्' इत्येतत् पूर्ववद् उत्तरज्ञापि सम्बन्धते । अस्मिन् उत्तरज्ञीय मेदानां महदादीनां वैश्वद्धत्यकारणमावात् नतु विरुद्धा एव इति । निद्यानमाह—नित्यादि । क्षतः १ इत्याह—परिणाम एव संभवाद् इति । स्वगुणपर्यायैनं परगुणपर्यायैः भावः परिणामः तत्र्रेष संभवात् १५ वैश्वद्धत्यकार्यकारणत्व पादी (त्यादी)नाम् इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । यतदपि क्षतः १ इत्याह—विश्वद्धत्पादिकारणानाम् इति । स्पम् आदि रसादेः असौ रूपादिः, विश्वो निर्वश्चेषो पादः (स्पादिः) [त्र] नैयायिकमतवद् विकेको रूपादिर्येषां पुद्रस्वद्रव्यामिमतकारणानाम् अः''ह्रपरसगन्यस्पर्शवन्तः पुद्रस्त्राः' [त० स्० ५।२३] इति वैयनात् , तेषां विश्वद्धपादिकारणानां 'परिणाम एव संभवात्' इत्यत्ववर्षते । एतदुक्तं भवति—

#!"प्रकृतेर्भहान् ततोऽहङ्कारः तस्माद् गणश्च योडशकः । तस्मादिष योडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भृतानि ॥"

[सांख्यका० २१]

इति बचनात् यथा भूतानि रूपादिमन्ति तथा तत्कारणानि पञ्च तन्मात्राभिमतानि", एवं ताबद्वक्तन्यम्—यावत् प्रकृतिः", विज्ञातीयात् कार्योत्तरपत्तेः इति । 'कारणानाम्' इत्यनेन २५ प्रधानस्य पुद्रञ्जापरनाम्नो विशेषापेक्षयो बहुत्वं दर्शयति । तदपिक्वतः एतत् ? इत्यनाह—स्वयमे-

<sup>(</sup>१) ज्यारवाकाराः । (२) प्रधानात्मकधर्मिणः । (३) आवसाधने ससिदः, असावे विरुद्धः उसव-घर्मे च अनैकान्तिकः । "नासिद्धे साधधर्मोऽदिः व्यक्तिषाष्ट्रं स्वाध्यः । घर्मो विरुद्धोऽसावस्य सा सत्ता साध्यते क्यस् ॥"—अ० वा० ३।१९० । (३) न विद्यते परमं द्वितीयं यस्य तस्य सावस्तवस् अपरस्तवस्, तद् वर्षो यस्येति अपरस्तवार्यकस्, पुक्रमेव प्रधानं च द्वितीयस्तित्वर्यः । (५) यथा नैवाविकसते अतनी रसगन्यी अछे गन्यः वायौ च क्यरसगन्या च स्विक्रियन्ते न तथा अत्र विकलस्वस् । (३) स्वर्णरसग-रूववर्णवन्तः पुत्रजाः"—त० स्०। (७) क्यरसगन्यस्यक्षेत्रध्दाः तन्माग्राः । (८) मूळकारणभूता । (९) कायपिक्षया ।—

## \*''अतीन्द्रियानसंवेद्यात् यस्यान्त्या(द्यान्पक्यन्त्या)र्पेण चक्षुपा । ये भावान् वव (वचनं तेपां) नाजुमानेन वाष्यते ॥''

[बाक्यप० १।३८] ईति ।

वत्राह—तम इत्यादि । तद्वस्तुभृतापरिणान्यात्मप्रतिपादकशास्तम् आगमः न युक्तेः 
५ अनन्तरोक्तायाः बाधने निराकरणे समर्थम् अपि तु सैवै तद्वाधने समर्था, अतीन्द्रियेऽपि तस्यौ 
[अ]प्रतिहतप्रसरत्वात् । च्यासेरसिद्धेः कथमन्यथा अनुमानप्रवृत्तिरिति मन्यते । यदि वा, 
तथाविवा(धा)त्मप्रतिपत्तिं विद्व (ध)च्छास्त्रं तद्वाधने समर्थं न सत्तामात्रेण अतिप्रसङ्गात् । 
तत्प्रतिपत्तिश्च न प्रधाने अचेतने घटादिवत् करोति । नापि पुंसि विद्वकारश्चन्ये परोश्चे न सी 
सत्यपि कमर्थ पुष्णाति १ स्वसंविद्ते पुनः प्रतिप्राणि सर्वेपाम् आत्मना(नां) स्वसंवेदनाध्यक्ष१० सिद्धत्वात् कि शास्त्रं करिष्यति १ न चाऽविकारिण भ्रान्तिः, यो तेन अपनीयते । ,

प्रतेन पुरुपाद्वैतनिषेधेऽपि न शास्त्रं वर्द्वीधनसमर्थमिति निरूपितम्। ततः श्चितम्-'तुक्त' इत्यावि।

नतु यदि कथिन्यत् प्रष्टृत्तिरेवै मावळक्षणम् साप्रधाने अस्ति इति तद्वस्तु, वतो नेतरवत् साब्र्व्यः एकान्तेन वृषितः स्थात् , तत्र च भेदानां परिमाणादेः साधनस्य भावात् न वैद्या-१५ वाशङ्कापि युक्तेति चेत् ; अत्राह्—'अस्ति प्रधानम् इत्यन्त्र' इत्यादि । [२४६७]

#### [अस्ति प्रधानमित्यत्र भेदानामन्वयादयः । अन्ययैवोपपचेरन् एकान्ते भावधर्मवत् ॥२०॥

भेदानामेककारणपूर्वकत्वे साध्ये वैश्वरूष्यकारणमावात् विरुद्धा एव नित्यादिवत्, विश्वरूपादिकारणानां परिणाम एव संभवात् । स्वयमेकस्यात्मनः पुनरेकस्वभावस्य २० विश्वरूपाद्यनम्युपगमात् । सामान्यविश्वेषात्मनां विकाराणां स्वभावानुरूपोत्पत्त्यविप्रति-पेशात् । न वै कारणसामान्यवचनेऽपि चिच्छक्तेः सहकारिकारणम् अपरिणामित्वात् । नन्वेवं सति श्रेषो मावः प्रसञ्येत ।

अस्ति प्रधानिमत्यन्न साध्ये भेदानां महदादीनाम् अन्वयः अनुगमनम् आदिः येपां परिमाणादीनां ते अन्वयादयः परेणे उच्यमाना हेतवः । कथम्भृताः १ इत्याह—अन्यथा २५ साध्यामावप्रकारेणेव उपपर्थरम् मनागपि वद्भावप्रकारेण नोपपर्थरन् ततो नाऽनैकान्तिकाः किन्तु विरुद्धाः एव इत्येवकारार्थः । अत्र दृष्टान्तमाह—एकान्ते नित्यक्षणिकैकान्ते साध्ये भावधर्मवत् मावः सत्त्वम्, उपञ्चर्यमेतत् , तेन कृतकत्वादिपरिष्रदः, स एव धर्मः पराश्रितत्वात् नेन तुल्यं वर्तते इति वद्वत् । स्वयम् 'अस्ति सर्वद्वाः' इति धर्मिणः सत्ताप्रसाधनात् तत्साधनदोषो नोद्धा-वितः स्वमतसिद्धतुकुळ्तादि [ति] विरुद्धतैव आविष्क्रता ।

<sup>(</sup>१) 'उक्तं व मर्गृहरिया'-सन्मति॰ टी॰ पृ॰ ७५३। (२) युक्तः। (३) युक्तः। (२) प्रतिपतिः। (५) श्रान्तिः। (५) श्रुक्तिः। (७) उत्तरपर्यायप्रवृत्तिः। (८) "भेदानां परिमाणात् समन्वयात् इक्तिःः प्रवृत्तिदेशः। कारणकार्यविमाणाद्विमाणाद्वैद्यक्षत्यस्य॥ ""-सांस्थका॰ १५। (९) साधनामावान् इक्तः। (१०) साङ्क्येम ।

इति शेषो भावः प्रसस्येत 'आत्मनः' इति सम्बन्धः । न चैवम् , अतः तस्यं सन्विमच्छता परिणामित्वमभ्युपगन्तव्यमिति कथं निदर्शनाऽसिक्षिरिति मावः ।

मनतु तर्हि तच्छक्तेः कारणम् आत्मेति चेत् ; अत्राह्- ['बुद्घ्य' इत्यादि]

[बुद्ध्यध्यवसिते चिच्छक्तिः पुंसः स्वत एव चेत् । ज्ञानादयः कथन्न स्युङ्चेतनस्यैव वृत्तयः ॥२१॥

चेतनस्य वैश्वरूप्यादेः परिणामः सिद्धः, सुखादिच्यतिरेकेण चैतन्यवृत्ते रतुपलन्धेः।
ततः दर्शनक्षाक्तः कार्यनिरपेक्षा बुद्ध्यध्यनसाययत् यतः बुद्ध्यध्यनसितमर्थं पुरुपश्चेतयते । उभवयोः वैश्यरूप्यादेः संभवात् कृतः अपरिणामिनी चिच्छक्तिः बुद्धिविवर्षमतुविवत्ते ?]

सुद्ध्यध्यवसिते 'इन्द्रियाणि अर्थम् आलोक्यन्ति' ईत्यादिकया प्रणालिकया गृहीता- १० कारकस्तृति (वस्तृति) पुंसः चिच्छित्तिः तद्दर्शनसामध्यं स्वत एव न परतः 'खूत्त्यः' इत्यनेन [२४८क] छव्येकवचनपरिणामेन सम्बन्धाव् वृत्तिः परिणामः, तथा 'स्युः' इत्यनेनापि जातैकवचन[परिणामेन] सम्बन्धात् 'स्यात्' इति भवति । चेद् इति परामिप्रायद्योत्तने । अत्र वृष्णमाह—ज्ञानाद्य इत्यादि । ज्ञानम् आदिवेंषां सुखादीनां ते तथोक्ताः कथं न स्युः स्युरेव चेतनस्येव पुरुषस्यैव खूत्त्त्यः परिणामाः । एवं मन्यन्ते यथा ज्ञानादिमेदानां वैद्य- १५ स्याद्यो नैकफारणपूर्वका इत्यथा झरीरादिवत् पुरुषाणामपि परिणामिनां किव्निद् अपरमेकं कारणं स्यात् इति व (न) सांख्यदर्शनम् तथा बटादिमेदानामि इति ।

कारिकां ज्याख्यातुमाह—चेतनस्य इत्यादि । चेतनस्य परिणामः सिद्धः । कृतः १ इत्याह—चैश्वरूष्यादेः सकाधाद् आदिश्वर्देन कार्यकारणमावाविपरिप्रदः । यतविष कृतः १ इत्याह—सुखादिव्यतिरेकेण चैतन्यपृत्तेः चैतन्यपरिणामस्य अनुपल्रव्धः, अलाधात्मकत्येन तत्त- २० दृश्तः (सैदृश्तः) उपल्रव्धेश्च इति भावः । प्रकृतअपसंहरन्नाह—ततः अनन्तरात् न्यायात् न दर्शनशक्ते (क्तिः) भृतान (किंभृता १) इत्याह—कार्य इत्यादि । कार्यशब्दोऽयं भावप्रधानः कार्यत्वनिरपेक्ष्या (क्षा) कार्यभृतेन इत्यर्थः । अत्र दृश्यन्तमाह—सुद्ध्यच्यवसाययद्दति । बुद्धेः अध्यवसायः स्वपरिवर्णयः स इव तद्धत् । यथा तद्ध्यवसायो न कार्यत्वनिरपेक्षः तथा तच्छक्तिः प्रत्यात् स्थरिनपंत्रस्य । यत्त इति वा आक्षेपं, तद्भावात् नैव चेतयते । तन्त युक्तम्—#"न अक्रेंतिन विक्रतिः पुरुषः" [सांस्थका० २२] इति ।

<sup>(</sup>१) आत्मनः । (२) इन्द्रियाणि वर्षमाळोचयन्ति बुद्धिरवधारयति मनः संकल्पति आत्मा चेतयते इति । "पूर्यं बुद्ध्यदृङ्कारमनश्यक्षयां क्रमशो वृचिर्यद्य-चस्नु रूपं पश्यति मनः संकल्पयति सह-झारोऽभिमानयति बुद्धिरप्ययस्यति ।"-सांख्यका० माठर० ए० ४० । (१) चैतन्यवृत्तोः । (१) उद्धत-मिद्स्-च० इको० ए० ५० । आह्यण ५० १६४ । प्रमेयक० ए० १०० । न्यायकुमु० ए० १९० । न्यायवि०वि० प्र० ए० २६५ । स्या० रत्ना० ए० २३३। (५) कार्यस्य । (६) कार्यस्य ।

कस्य इत्यादि । स्वयं सांख्येन विश्वं [२४७ क] संपूर्णं ह्रपादि यस्य प्रथिन्यादिकार्यस्य तत् तथोकं तस्य अनम्युपगमात् । कस्य सम्बन्धिनः ? इत्याद्द-आत्मनः पुरुषस्य । पुनः इति पश्चान्तरद्योतने । किम्मृतस्य ? इत्याद्द-एकस्वभावस्य । एकः चेतनालक्षणो न रूपादिलक्षणः स्वभावो यस्य तस्य इति । एवं सम्यते—यथा पुरुषस्य रूपादिर्यदृदृहतस्य न रूपादिसत्कार्यं तथा ५ अन्यस्या पातरता (पि, इतरथा) पुरुषस्यैन तैदितिकिं तैस्त्रान्तरकरपनयेति । पुनरपिकिसृतस्य ! इत्यत्राद्द-एकस्य [एक] संख्योपेतस्य । इदमत्र तात्यर्थम्—यथा तस्य देशकालस्यभावभित्रम् अनेकं रूपादिमद् अपदियर्भयुक्तं तथा एकस्य प्रधानस्य इति । इतश्च विश्वरूपादिकरणानं तत्रैव संभव इति दर्शयन्नाद्द-विकाराणाम् इत्यादि । विकाराणां विशिष्टकार्याणां न अविकारस्य प्रधानस्य । किंमृतानाम् ? सामान्यविशेषात्मनाम् इति । किं तेपाम् ? इत्याद्द-स्वभाव इत्यादि । १० तेषां विकारणां यः स्वो भावः स्वरूपं तद्वतुह्मप्य विकारान्तरस्य उत्पत्तिः या तस्याः अवि-प्रतिवेधात् कारणात् तत्रैव "तेषां संभवात् इति सम्बन्धः । तन्न युक्तम्—

**\*''मूलप्रकृतिरविकृतिः''** [सांख्यका० २२] ईंत्यादि ।

नतु मूळकारणामाने कृतः तक्कितारा इति चेत् ? अन्येभ्यो विकारेभ्यः तेऽपि अन्येभ्यः इति अनादि १ विजैतिपेधात् कारणात् तज्ञैय तेषां संभवादिति सम्बन्ध विषयं १ तत्ररम्परा इति १५ नै सांख्यं प्रतिपत्ति (प्रति यन्ति-) दर्शनग्रकम्—नित्यक्षणिकैकान्त (न्ते) सत्को (सत्त्वो)त्पत्त्यिकि [रि] तिः, तन्त युक्तम्, तस्य सवसिद्धेः । स हि सत्त्वादेः नित्येकान्ते साध्ये नित्यपुरुषवत् परिणामिन महदादौ सत्त्वस्य [२४७क्ष] भावाद् व्यभिचारिमच्छति, क्षतकत्वादेः तत्र मावेऽपिप्रकृति-पुरुषयोरभावाद् मागासिद्धत्वम् । क्षणिकत्वे पुनः सर्वस्य [श्वणिकत्वे] साध्ये नित्ये पुरुषे सत्त्वस्य भावात् तदेव व्यभिचारित्वम् , कृतकत्वादे[ः] सर्वेव मागासिद्धत्वम् । अय प्रधान-२० स्यैव तदुमयं साध्यते; मवेत् कृतकत्वादेर्विरुद्धत्वं परिणामिन्येव प्रधानादौ मावात्, न सत्त्वस्य नित्येऽपि पुरुषे तस्य भावात् ।

अध पुरुषोऽपि परिणामी इति नैते दोषाः, तन्नाह—म नै इत्यादि । न नै नैव कारणः सामान्यवचनेऽपि परिणामिकारणम् इह गृंखते । छतः १ "चिच्छक्तेः (क्तिः)" [योगमा० १।२] ईति वचनात् । निह आत्मा चिच्छक्तेः सहकारिकारणम् ; तस्याः "ततोऽज्यितरेकात् । १५ ततोऽयमर्थः—नैव परिणामिकारणम् आत्मा चिच्छक्तेः चेतनारूपसामध्यस्य । छतः १ इत्याह— अपरिणामि[त्वात् , परिणाम] रहितत्वाद् 'आत्मनः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तन्ति नित्यक्षणिकैकान्ते साध्ये सत्त्वादिर्विरुद्धः अपि तु ययोक्त इति कापिछो मन्यते । एतदाचार्यः परिहरन्नाह—नन्येवम् इत्यादि । नतु इति मावनायाम् , एवम् चक्तमकारेण सित तदकारणत्ये

<sup>(</sup>१) सर्वं कार्यं महदादिक्यस्। (२) प्रधानास्य। (३) प्रक्षस्य। (३) कार्यस्। (५) विकाराः धास्। (६) " सहदासाः प्रकृतिविकृतयः सस्। पोडशक्त्रच विकारों न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषा।। इति क्षेथः। (०) ६ पृत्रविक्षान्तर्गतः पाटः पुनर्जिखतः। (८) 'न' इति निर्धंकमन्न। (९) "विविद्यक्तिः स्परिवासिन्यप्रविसङ्कमाऽद्वितिविषया श्रुद्धाः चानन्ता च सस्वगुणात्मिका चेयस्।" न्योगभा०। (१०) आत्मनः।

अत्र नासिसस्त्रध्यते, ज्ञानं वृत्तिः इति । ज्ञानसिव प्रकृतमपि ज्ञानं मिथ्या । इदमपि किसिव
मिथ्या ? इत्याद्-अनात्मकम् इति । न विद्यते आत्मा यस्य तद् 'अनात्मकम् ज्ञानम्'
इति ज्ञानं यथा मिथ्या तथा 'जीवस्य व्यतिरेकिणो ज्ञानं वृत्तिः' इति ज्ञानं मिथ्या
इति । एतदुक्तं भवति—यथा 'अन्यात्मकं ज्ञानम् अनावर्षं न कस्यिनद् गुणः तथा व्यतिरेकिणोऽपि न गुणः स्याद् अतिप्रसङ्गात् । अय आत्मन एव गुणः तत्र समवायात् ; न , समवायस्य ५
अविशेषे त्वविश्वेषात् , प्रमाण (णा) भावेन असत्त्वार्षं । "तत व्यत्तेः तस्य तद्गुणत्वे ;
'कत्तरोत्तरं ज्ञानं पूर्वपूर्वस्य अणिकज्ञानस्य गुण इति तत्तोऽन्यस्य गुणिनः साधनमनवसरमेव ।
ययेव च अणिकस्य त्यसत्तासमये कार्यं कुर्वतः कारणत्वं दुरुपपादम् , हेतुफळयोः सहभावापत्तेः,
तथा [अ] अणिकस्यापि कार्यकाळिविशेषणात् "तद्गूपात् "पूर्वोत्तरतद्रूपयोः सर्वथा [अ] व्यतिरेके", तावन्मात्रत्वात्तस्य इति । यथेव चा [२४९ख] स्वसत्तासमये "वत्य "तत्कुर्वतः "तद् १० दुरुपपावम् कार्यकाळे स्वयममावात् तथा "इत्तरस्यापि पूर्वकाळिविशेषणाद् "क्याद् वस्तरस्य सर्वथा
[अ]मेशत्", "इत्तरथा एकमेव न किञ्चित् स्यात् । किञ्च, न परात्मनो युगपवनेकदेशकाळव्यातिः, निरंशत्याद् अनात्मकवित्तवद् इति । वपसंद्यरमाद्द-अनेवत् (कः) चेति मिथ्या
'ज्ञानम्' इत्यव्वर्वते ।

कारिकार्थं कथयन्नाह—'वृत्तिः अचेतनस्य' इत्यादि । वृत्तिः परिणामः अचेतनस्य १५ करणस्य । किम् १ ज्ञानस्, चेतनस्य पुरुषस्य उपलब्धिः दर्शनं वृत्तिः इत्येवं स्वयस् आत्मना न प्रमाणेन प्रक्रुप्तास् अपरिचित्तां (वपरिचतां) भेदकल्पनां प्राह सांख्यः । कृतः १ इत्याह— विश्वेषस्य ज्ञानोपळ्य्योः भेदस्य अनुप्रुच्येः ।

नतु अयमनैकान्तिको हेतुः अयोगोळक-पायकयोः विशेषानुपळस्मेऽपि भेदादिति चेत् , अत्राह्—अतिप्रसङ्गात् पुरुषचैतन्ययोरिप भेदप्रसङ्गात् । जन्यं वक्तुं पुंसः अन्यदेव चैतन्यम् , २० संसर्गाद् अयोगोळकविष्ठमेदा[भाव]वदमेदाच्यवसायः । च शब्दः अवधारणे । अतिप्रसङ्गादेव स्वयं प्रकल्यां भेदकल्पनां प्राह् इति । न च विष्णामवादिनं प्रति दृष्टान्त[ः] सिद्धोऽस्ति ; अयोगोळकस्य विष्ठापिणामात् । अतिप्रसङ्गं वर्शयन्नाह्—तथा इत्यादि । येन स्वमवापिका (मनीपिका)प्रकारेण सांख्यो बुद्धिचैतन्ययोभेंद्माह तथा परो यौगो द्रव्यस्य इति । सामान्य-चचनेऽपि प्रस्तावाद् 'आत्मनः' इति गन्यते स्वतः स्वरूपेण चैतन्यविकालस्य अवेतनस्य व्यति- २५ रेकिणम् अर्थान्तरमूतं गुणमाह् । नैतन्यं (तैतन्यन्तन्यणे) दर्शनम् । कुतः १ इत्याह्—[२५०क] सम्बन्धात् समवायात् , तथा च बुद्धिवत् चैतन्यसिप न पुरुषस्य रूपम् , इति न युक्तमेतत्— #"चैतन्यं पुरुपस्य स्वरूपम्" [योगमा० १।९] इति मन्यते ।

<sup>(</sup>१) सर्वया भिन्नम् । (२) निराज्ञयस्वात् । (३) वर्षस्य । (३) एकत्वे । (५) सर्वान् प्रति अवि-धेपात् । (६) समवायस्य । (७) वात्मन्। (८) वात्मतुणत्वे । (९) वौद्धः प्राष्ट् । (१०) तस्त्वस्थात् । (११) प्रवैक्षणवर्तिन व्यत्क्षणवर्तिनश्य स्वरूपस्य । (१२) अमेवे कारणत्यं दुरुपपादमिति सम्बन्धः । (१३) सणिकस्य । (१४) कार्यम् । (१५) कारणत्वम् । (१६) निरुपस्यापे । (१०) स्वस्त्यात् । (१८) एकस्पत्वात् कारणत्वं दुरुपपादमिति सम्बन्धः । (१९) अमेदेअपि एकस्वासावे । (२०) जैनादिकस् । (२१) अग्विसंसर्गोदगितस्वेन परिणामात् ।

नतु यदि नाम बुद्धाध्यवसायः कार्यत्वनिरपेक्षे (क्षो) नास्ति वच्छक्तेः किमायातं येन सीपि तस्य १ [२४८ख] निह एकस्य घमीऽविश्वेषण अन्यस्य इति चेत् ; अत्राह—वैश्व इत्यादि। वैश्व इत्यादि। वैश्व इत्यादि। वैश्व इत्यादि। वैश्व इत्यादि। वैश्व इत्यादि। कस्य सम्यन्धिनः १ इत्याह—उम्ययोः चैतन्य- शक्ति-बुद्धाध्यवसाययोः मेदानामपि इति श्रिं खुद्ध्यच्यवसितमर्थं नित्य (पुरुष) श्चेतय[ते]।" ५ इति च श्रुवाणेन बुद्धिवत् पुरुषोऽपि विपयाकारोऽम्युपगन्तन्यः, अन्यथा बुद्धिप्रतिवन्धवाद्धमर्थम् अनाकारोऽपि पश्येत् इति किं बुद्धिकल्पनया १ अयोब्यते वेदोऽपि तदाकारः; तत्राह—कुतः न कुतिश्वन्न्यायात् बुद्धिविवर्त्तः (तम्) बुद्धेः अर्थाकारं परिणामम् अनुविधन्ते अतुकरोति । का १ इत्याह—चिच्छित्तः। किंभूता १ इत्याह—अपरिणामिनी । वद्यविधाने दर्पणादिवत् परिणामिनी स्यादिति भावः।

१० इदमपरं ज्याख्यानम्—कुतः कारणात् सा अपरिणामिनी अपि इति, अपिशज्दोऽत्र द्रष्टज्यः।
तिद्विवर्त्तम् अनुविधत्ते यदि स्वतः अर्थमपि तत एव अनुविधत्ते इति अनन्ततद्विवर्तेन अर्थे
तदन्तरानवस्था स्यादिति मन्यते।

तथा इदमपरम् —चिच्छक्ति [र]परिणामिनी सदैकरूपा बुद्धेविवर्तं युगपस् क्रममान्य-नेकनीछादिसुखादिप्रतिविक्त्रपरिणामं कृतः अनुविधत्ते १ नैकरवेन तत्समा नानैव भवेद् विरो-१५ धात्। तथाहि—यदि सर्वदा एकरूपाँ; तर्हि न बुद्धिविवर्तां कुकारिणी। [सा] वेत् ; नैकरूपा। त च विवयनानात्ववद् विपिश्रणः तद्भहणशक्तिनानात्वमन्वरेण "तद्महणं युक्तम्, एकैकरव-भावस्य अनेककार्यकरणवत्।

तदेवं 'जानादयरचेत् तस्यैव वृत्तयः' इति प्रसाधिते यस्छव्यं तहर्शयज्ञाह-[२४९ क] ज्ञानम् (ज्ञानादिकम् ) इत्यादि ।

# १० [ज्ञानादिकमजीवस्य मूर्नस्य व्यतिरेकिणः । ज्ञानं जीवस्य वा मिथ्या अनेकं बेत्यनात्मकम् ॥२१॥

धृत्तिरचेतनस्य ज्ञानं चेतनस्योपलिब्धिरिति स्वयंत्रल्यां भेदकल्पनां प्राह विशेषातु-पलन्धेः अतिप्रसङ्गाच । तथा परो द्रव्यस्य स्वतक्ष्वैतन्यविकलस्य व्यतिरेकिणं गुणमाह सम्बन्धात् । सत्यपि भावतस्तदभावात् । कथमञ्जक्षेत्रनो नाम अर्थान्तरात् चैतन्यात् २५ अतिप्रसङ्गात् । तथा पुनक्ष्वैतन्यस्य मूर्तस्य इतरस्य ज्ञानमनात्मक्रमिति च मिथ्यादर्शनानि ।]

ज्ञानादिग्रहणम् सपळक्षणं सुखादेः, तेन ज्ञानादिकं दृतिः अजीवस्य अनेततस्य प्रधानस्य । किंमूतस्य १ मूर्तस्य रूपादिमत इति यज्ज्ञानं तत् मिथ्या यथोक्तन्यायवचनात्। अत्र दृष्टान्तमाह्—जीवस्य इत्यादि । वस्यमाणको वा शब्द इवार्षः अत्रापि सम्वन्धनीयः । ततोऽ- यमर्थः संपद्यते जीवस्य आत्मनः । किंमूतस्य १ व्यतिरेकिणो ज्ञानाद् एकान्तेन भिन्नत्य । ३० 'मूर्तस्य' इत्येतद् विशेषणम् असंमवात् , परेण तथाविधस्यापि आत्मनः अमूर्तत्वेन उपगमात्,

<sup>(</sup>१) चैतन्यशक्तिराप । (२) प्रस्यः । (३) ब्यास्थानस् । (४) अनेकैव न अवेदिति अन्तयः । (५) चिच्छक्तिः । (६) बुद्धिविवर्तानुकारिणी चेत् ; । (०) विचयप्रदृष्णम् । (८) कारणस्य । (९) साह्यमेन ।

4

नतु यदुक्तमत्रैव प्रस्तावे प्रथमफारिकायाम् 'मिध्याज्ञानं स्वतः सतो ज्ञातुः आवरणोद्भृतेः' ईत्यादि, तद्युक्तम्, अमूर्तस्य आत्मनो युक्तस्येव मूर्तेन आवरणामिमतेने सम्यन्धाऽमावात् । न चासम्बद्धम् आवरणम् , अतिप्रसङ्गात् । एतवेवाह्-[क्रथमित्यादि]

[ कथं पुनरसूर्तस्य सम्बन्धः कर्मणेति चेत् । माणिक्यादिने वै मूर्तिः मलसम्बन्धकारणम् ॥२२॥ मलैनिसर्गाद् बध्येत जीवोऽसूर्तिः स्वदोषतः । १।

जीवस्य मूर्ति कलपयित्वापि कर्मवन्धनियित्तं स्वदोपान्तरं कल्पितव्यं माणिक्या-दिवत् । ततः पुनरमूर्वस्य चेतनस्य नैसर्गिका मिध्यादर्श्वनादयो वन्धहेतवः । ]

क्यं न कथित्वत् पुनः अमूर्त्तस्य कर्मणा मूर्वेन सम्बन्धः । नतु 'मूर्वेन' इत्यत्र न भूयते तत् कथं सम्यमिति चेत् १ 'अमूर्त्तस्य' इति वचनात् । यदि कर्माऽपि अमूर्त्त १० स्यान् तैद्वचनमनर्थकं स्यात् , अमूर्त्तयोः [२५१क] सम्बन्धाऽविरोधात् । 'कर्मणा' इति वचनात् इतिरस्य कर्मत्वाऽवोगात् । न व मूर्त्ताऽमूर्त्वयोः विरद्धः संवोग इति; अतः प्रस्तुतत्वाद्धा । चेतृ इति पराभिष्ठायद्योतकः । अत्र कर्तरमाह्—मलैनिसर्गाद् इति ।

नन्येतत् 'परस्परिविश्वश्वणाविष' इत्यादिना प्रन्थेन प्रतिपादितम्, 'शुभैः' इत्यादिनी य तहुन्धकारणम्, तत् किमर्थं पुनरप्युच्यते इति चेत् १ तस्यैव प्रकारान्तरेण समर्थनार्थम् । १५ तथादि-'मनोवाकायकप्रिभः' इत्यादि 'न किन्नियः विप्रतिपत्तुम्हिति' इति पर्यन्तवचने ऽपि 'पञ्चत्कन्धवत्' इत्यादिक्युन्छङ्कच्य कश्चिद् ववति मूर्त्तां एव हेमावयः मूर्तेः दर्यामादिकाभिः सम्बन्ध्य (म्बद्ध्य)माना दृष्टा इति मूर्तिरेव वन्धकारणम् , अत्मिन तद्मावाक तहुन्धः इति, तं प्रति चच्यते-मुद्धः इत्यादि । नवै नैव मूर्तिः सूछ (मुछ)संबन्धकारणम् । किं कारणम् १ इत्याद-माणिक्यादिः वस्यतः । कैः १ इत्याद-मुद्धः किन्नुकादिनिः । 'मूर्त्तः' २० इति विमक्षिपिणानेन सम्बन्धः । व चैवम् , अन्यवापि तस्य वर्शनादिति मन्यते ।

अत्राह पर्श्च (पर:-स्व) दोषतः इति । स्वस्य स्वो वा दोषः "दुष्टाकरप्रभवत्वादि-छश्चणः तेन ततो ब्रह्मेत माणिक्यादिः 'इति' वा अनुवर्तते । कृतः ? निसर्गात् स्वभावतः । एवमन्वयः- सदोपो गाणिक्यादिः सम्बन्धते मणैः (सलैः) नेतरः, तथैव तस्य स्वामान्यात् तथा दर्शनादिति । तस्य अत्तरमाह-जीवोऽस्मृत्तिः इति । छप्तः 'अपि' शन्दः अत्र द्रष्टन्यः २५ ततो जीवोऽपि न केवले (लं) माणिक्यादिरेव । किंमूतः ? इत्याह-अमृत्तिः अविध-मानमृतिः । मलैः कर्ममः निसर्गात् स्वभावतः [२५१क] स्वदोषतः आत्मीयेन मिध्यास्वादिदोपेण ।

प्रकृत (तं) संमाज्य कारिकां विष्युण्यन्नाह—जीवस्य इत्यादि । जीवस्य सूर्ति करपयि-त्यापि कमेवन्यनिमित्तं स्वदोपान्तरं मावकमेळकाणं कल्यितज्यस् साणिक्यादेरिच तद्वस् ३०

<sup>(</sup>१) ४० ६२१ । (२) कर्मणाः (६) असूर्ववचनस् । (३) सविद्यादेः। (५) ४० २५४ । (६) ४० २५५ । (०) ४० २५५ । (८) कविसादिसिः। (९) सूर्वसावाद्। (१०) सक्युक्तवानिजन्यस्यात्।

'स आह-किमुच्यते 'तथा' इति, यावता प्रमाणवलेन अहं सर्वमेतत् कथयामि इति ।
तत्राह-विद्यमानेऽपि सत्य[पि] सम्बन्धि(सम्बन्धे) द्रव्यचैतन्ययोः अत्यन्तभिन्नयोः समवायरूपे, अपिशब्दः संमावनायाम् भावतः प्रमाणामावेन तद्मावात् । बहिरन्वश्च जात्यन्तरप्रतिभासे 'इह अवयवे अवयवी' इत्यादि प्रत्ययामावे धर्मिणो विरहात् विद्वपयानुमानाष्ट्रतेः
५ इति । कथम् अञ्चे (ज्ञः अ)चेतनः सत्तात्मा (सन्नात्मा) चेतनो नाम १ नैव । कुतः १
इत्याह-अर्थान्तरात् ततो मिन्नाच्चैतन्यात् इति । कुतो न स्यात् १ इत्याह-अतिप्रसङ्गात्
गगनाहिरपि 'ततः चेतनः स्यादिति वुद्ध्यादेविशेषगुणत्वं 'नवद्रव्याणि' इति व द्रव्यसंख्या विद्वन्यते, तत्सम्बन्धस्य सर्वगतत्वेन "तत्राप्यविशेषात् । अथ सम्बन्धस्य [अ]विशेषे
सम्बन्धिनोविशेष इप्यते ; न , सम्बन्धवैफल्यप्रसङ्गात् । ययैव प्रत्यासत्त्या "तद्विशेपेऽपि
१० "तद्विशेपेष्टः तयैव 'अस्य अयम्' इति व्यपदेशनियममावात् ।

किंच, यदि आत्मस्येव चैतन्यमुपलभ्येत , युक्तमेतत् , न चैवं तदात्मनोऽनुपलिक्षः (च्छेः) । तथापि तत्र ने तत्कल्पने अन्यत्रापि तदस्तु अविक्षंपादिति । यदि वा, अर्थक्षव्हेऽषं घटादिविपयवाची, तस्मादन्यः तद्वत् स्वतो सिन्नक्षानमाह्यत्वं ग्रृतः] तदन्तरं विषयान्तरं तस्मात् स्वयम् अङ्गः सन् कथं चेतनो नाम १ कृतः १ इत्याद-अतिमसङ्गात् भयजाविसन्वन्धेऽ१५ पि चेतन[ः] स्यात् । अथ अर्थमहणात्मकत्वाच् ज्ञानस्य, वैतत्सन्वन्धादेव [२५०ख] वेतनः नेतरसन्वन्धात् तस्य विपर्ययरूपत्वात् ; वित्य स्वमहणामावे अर्थमहणमपि दुर्लमं चटादिनदिस्युक्तमायमिति ।

अतिप्रसद्गं पुनरिप सांख्यस्य दर्शयकाह्— तथा पुनः इत्यादि । तथा तेन सांख्यकस्पनाप्रकारेण पुनः सांख्यादिकस्पनायाः परचात् चैत[न्य]स्यं भूत्तं स्य प्रथिव्यादिचतुष्ट्यस्य झानम्
२० अनेन पो रं[न्द रं ] मतं दर्शितम् । अथवा \* "पुरुष् एव इदं सर्वम्" [ऋक्० १०।९०।२]
इत्यादि दर्शनम् । यदि वा, "स्वदर्शनम्, अत्र 'मूर्त्तस्य' इति न सम्बन्धनीयं जैनचेतनस्य अमुर्त्तसं (तित्वात् , मूर्तत्वं) "कादाचित्कमत्र अनुपयोगीति न वक्तव्यम् । इत्रस्य अचेतनस्य वा
भून्यादेः मूर्त्तस्य, अनेन अ वि द्ध क णै स्य समयो दर्शितः । झानप्रहणे अनुवर्त्तमाने पुनः
झानप्रहणं तद्व ववहितमिति सिनिहितसन्यन्धार्थम् अनात्मक्म् आत्मग्रद्भं (इत्रानम्' इत्येतद्त्रापि
२५ सम्बन्धनीयम् । च इति समुचये-इति च एवं सिति मिथ्यादर्शनानि एकान्तवादिसंबन्धनीति
(न्वीनीति) शेपः । उक्तानामपि यौगादिमतानां कापिकमतानन्तरं पुनः प्रदर्शनं तत्र अतिप्रसद्वप्रतिपादनार्थम् ।

<sup>(</sup>१) नैयायिकः । (२) अञ्चलैतन्यात् । (३) "रूपरसगण्यस्पर्शस्नेहसांसिद्धिकद्ववस्यबृद्धिस्रवहादे सुखदुःसे क्छाद्वेपप्रयत्नवर्माधर्मआवनाक्षन्यः वैश्वेषिकतृणाः ।"—प्रक्षा० प्रा० १० ३९ । (४) तत्र द्वन्याणि पृथिष्यते जीवाय्वाकाक्षाकाकविगास्ममासि सामान्यविद्योषसंज्ञ्चयोक्तानि नवैषेति ।"—प्रक्षा०भा० पृ० ३। (५) चेतना-समनायस्य । (६) आकाकोऽपि आवात् । (७) सम्बन्धाविद्योपेऽपि । (८) सम्बन्धनोविद्योषतः स्विकियते । (५) किं सम्बन्धकपनया । (१०) बारमि । (११) अर्थान्तरस् । (१२) अन्यगुण । (१३) ज्ञानसम् । (१४) केंतन्यविद्याप्टस्य । (१७) चार्याकः सम्बन्धि । (१४) जैनदर्शनस्य । (१९) कर्मसम्बन्धदशायास् ।

ततः कि प्राप्तम् १ इत्याह-निष्कर्माणि [इत्यादि]-

#### [ निष्कर्माणि वा गुणिनः कारकाणि गुणैर्विना । समवायेन किंवृत्तिस्तद्वदेव दुरन्वयम् ॥२४॥

कर्मन्योऽपस्तानि निरस्तकर्माण्येवं वाचा (ण्येव वा) इत्यवधारणे । कारकाणि कर्त्री-दीनि गुणिनो द्रव्याणि सर्वेर्गुणैर्वा विना 'स्युः' इत्यनेन गतेन सम्बन्धः, परस्परानापन्ना ५ एव स्युः इति मन्यते ।

मतु नार्य दोषः जातितद्वतोर्गुणगुणिनोः कर्मतद्वतोः भेदेऽपि सं समवायष्ट्रस्या जात्यादीनां तद्विति वर्तनादिति चेतः; अत्राह—समवायेन समवाय एव च अवृति (एव वा यृत्तिः) किस् १ नैव वृत्तिः, कृत्सिता वा वृत्तिः इति, वतः समवायस्य समवायिषु वृत्तौ 'इह समवायो वर्त्तते' इति प्रत्ययः सम्बन्धान्तर्यनवन्धनः स्थात्, पुनर्पि तद्वन्तर्यनवन्धनः इत्यनवस्थाः, अन्यथा १० 'तन्तुषु पटः' इत्यादिप्रत्ययोऽप्यनेनैवं [२५२ल] व्यमिचारातः न समवायसाधकः स्यात् । तेषु त्रैष्वच्चो वा न कस्यचित् सम्बन्धोऽपरायत्तत्वाद् आकाशवत् । अत एव इह्प्रत्ययकर्वत्वमपि तस्य तद्वदेव दुरन्वयम् , इत्या संयोगेऽपि प्रसङ्गः असम्बन्धेऽपि इत्येवं युक्तिवाधितं संकित्यते वैद्योपिकः ।

अनेन \* "कार्यविरोधी कर्नु फलदार्या" इति व निरस्तं वोद्यव्यम् ॥ छ ॥ १५

इति र वि म इ पार्पद्दुनश्रमर-अ न न्त वी वै विरचितायां सि दि वि नि अ य टी का यां जीवसिद्धिः चतुर्थे प्रस्तावः।

<sup>(</sup>१) 'स' इति निरर्थकम् । (२) हम्मादौ । (३) सम्बन्धान्तर । (४) 'हृह' समवाधिपु समवाधाः' इति प्रत्यपेनेव । (५) समवाधिपु । (६) सम्बन्धत्व-प्रसङ्घः । (५) समवाधिपु । (६) सम्बन्धत्व-प्रसङ्घः । (५) सम्बन्धत्व-प्रसङ्घः । (५) सम्बन्धत्व-प्रसङ्घः । (५) सम्बन्धत्व-प्रसङ्घः । (५) सम्बन्धत्व-प्रतः । (१०) कार्यं सुखदुःखादिफर्कं विरोधि यस्य । आर्धे हि स्वकार्यं कृत्वा विनह्यतीनि सावः । (१९) धर्मं. हृति । हृष्टक्यस्-पृ० ३०८ टि० ३ ।

इति । ततः तस्मान्न्यायात् पुनः अमूर्तस्य नैसर्गिका वन्धहेतवः । कस्य १ इत्याह-चेतु-नस्य । के १ इत्याह-मिथ्यादर्शन इत्यादि ।

नतु किममूर्त्तस्य मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धकल्पनया, यावता [अ] मूर्तेनापि तेर्ने तद्गुणादि-समवाये न कश्चिद् होषः । तदुक्तम्-\*''आत्मविशेषगुणः कर्तृ फलदायी कार्यविरोधी ५ संयोगजोऽदृष्टो धर्मोऽपि व्याख्यातः'' ईति चेत् ; अत्राह्-जात्या इत्यादि ।

## [ जात्या व्यतिरिक्तयाऽधीः स्युरन्या जातिः स्वतः सती । तथैवार्थान्तरैः किन्न द्रव्यं स्याद् गुणकर्मिभः ॥२३॥ ]

जात्या इति सामान्यवचनेऽपि 'स्पुः' इति वचनात सत्ता परिगृष्टते । निह अन्यया अर्थाः सन्तो भवन्ति । किंसूत्या १ उयतिरिक्ताया (क्त्या) द्रव्यादेः पकान्तेन मिन्नमा । किं १० तया १ इत्याह—अर्थो द्रव्यगुणकर्माणि अ'द्रव्यगुणकर्मसु अर्थः'' [वैको० स्० ८।२।३] इति वचनात् । स्पुः सन्तो भवेषुः । किन्नैव १ 'किस् इत्यनेन वस्यमाणकेन सम्यन्यः । निह स्वयमतद्रूपम् अन्येन तद् भवति, अन्यथा रूपादिना रादना (गगना)दिकं तहत् स्थात्। तथाविधया जात्या अर्थानां समवायसम्बन्थोऽपि अत्रैव युत्ते विराकरिष्यते ।

किञ्च, जातिरिप यद्यसती; कथं तथा किञ्चिदसत् सत् स्यात् १ निह्—वन्ध्यासुतो १५ गगनकु सुममाञ्च्या सन्नाम । सती जात्यन्तरेण चेत् , अनवस्था । स्वतो यदि; तत्राह परै:—अर्थेश्न्यः अन्या जातिः सत्तासान्यं स्वतः आत्मना स्थात् सत्ती भवेत् 'किम्' इत्यनेत 'स्वात्' इत्यनेन वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । [२५२क] अर्था अपि तथेव स्वेयं स्थः इति मन्यते । तवनेन द्रञ्यगुणयोः अभावात् \* 'आत्मविद्येपगुणो धर्मादिः'' इति निरस्तम्, [गुण] 'कर्मणोरमावात् क्र' 'आत्मपनाःसंयोगजः' देति चे । निह कर्माऽमावे संयोगः, वत्युवैक-त्वाहस्य । अथवा, देवद्तं प्रति वपसर्पतां पद्मवादीनां पराञ्चपगमेन कर्माऽमावात् ततो धर्माय१० त्वाहस्य । अथवा, देवद्तं प्रति वपसर्पतां पद्मवादीनां पराञ्चपगमेन कर्माऽमावात् ततो धर्माय१० द्वाहस्य । अथवा, देवद्तं प्रति वपसर्पतां पद्मवादीनां पराञ्चपगमेन कर्माऽमावात् ततो धर्माय-

भवन्तु वा यथाकथिन्वत् परस्य अर्थाः, तथापि दोपं दर्शयन्नाह-अर्थान्तरैः द्रव्या-दरयन्तं भिन्नैः द्रव्यं प्रथिव्यादि स्याद् भवेद् धवलं सहस्वेयादि गन्त्रादिकम् । कैः १ हत्याह-गुणकर्मिभः । गुणैः रूपादिभिः कर्मिभः गमनादिभिः याथासहरूपेन गुणैः धवल २५ (ठं) सहस्वयादि कर्मभिः गन्त्रादिकम् । 'किम्' इत्येतद् अत्रापि सम्बन्धनीयम् , अन्यथा आत्मादिकमपि स्यात् अविद्योपात् ।

<sup>(</sup>१) अश्टावयेन । (२) स्वीक्रियमाणे । (३) "वर्मः पुरुष्पुणः कर्तः प्रिवहितमोक्षहेतः वर्तीनिद्रयोऽस्त्ययुद्धसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंगोगिषद्भुद्धाभिसन्धिनः ""-प्रश्ना० मा० पु० १३८ ।
(४) "अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु"-विषे स् । (५) रूपि । (६) भिज्ञणा । (७) वृत्ती, इलोके था । (८)
तेतः । (९) सन्तः । (१०) "धर्मः पुरुष्णुणः"-प्रश्ना० मा० पु० १३८ । (११) गुणपदार्थस्य कर्मपदार्थस्य
स । (११) "पुरुषान्तःकरणसंगोगिषद्भुद्धामिसन्धिनः "-प्रश्न० मा० प्र० १३८ । (१३) निरस्तम् । (१५)
कियापूर्वकरवात् । (१५) "देवद्त्वविद्येपाणमित्तिम् तृत्वकार्याः वद्वपग्रहीताम श्रारीरादयः कार्यत्वे सति तद्वपभोग्रह्मविद्याप् गृह्वविद्याः "-प्रश्ना० किरणा० ए० १४९ । प्रश्न० स्थे० ५० १११ । प्रश्न०कन्द् ० ५० ८८ ।

24

ततु यद्यपि स्वार्थं साधितवन्तं न निगृह्याति विहं तूर्णाभवन्तं निगृह्याति इति चेत् ;
अत्राह-तूर्णाभवन्तम् इत्यादि । अत्रादिमतिप्रायः (अत्रायमभिप्रायः) तूर्णाभवन्तं किं
परः स्वपश्चं साधयन् निगृह्याति, किं वा त्वया साधनामिधाने अधिकारिणापि न किञ्चिदुक्तम्
मौनमेव अतुष्ठितम् इत्यद्धा (इति, यद्धा) स्वार्थसिद्धानुपयोगि बुवन् , स्वयं तूर्णाभवन् वा १
तत्र प्रथमपश्चे वक्तम्-'पश्चस्थापनया' इत्यादि । द्वितीय आह-तृष्णा भवन्तम् 'न' ५
[इति] सम्बन्धः । किं कुर्वन् १ ब्रुविश्वानि । बुवन् तूर्णाभावम् वद्धावयन्, अन्यद्धा असम्यद्धम् प्रस्तपन् वा पुरुषः । किंमुतः १ परेण निप्राह्मेण सम एव [२५३स्ते] पूर्व एवकारोऽत्र द्रष्टव्यः । कस्मिन सति तत्समः १ इत्याह-स्वार्थोसाधने इति । यथैव हि तूर्णाभवतः
साधनानिभवाने न स्वार्थसिद्धिः तथा वदुद्धावयतोऽपि अन्यद्धा बुवतः । निह तेदुद्धावनमात्रेण
स्वार्थसिद्धिः परस्य । श्रेपमत्र निरूपिययते । एतीयेऽप्याह-सोध्ये त्याहिद (सोऽप्यन्य १०
इत्यादि ) बुवतोऽन्यः इतरः तूर्णाभृतः, सोऽपि तूर्णाभवन्तं न निगृहाति । केन कारणेन १
इत्याह-साध्या ( स्वाकूतोज्झया) करणमृतया इति ।

नतु 'वादे निगृह्णाति' इत्युक्तम् , सत् को वादः १ इत्यन्नाह्-'समर्थवचनम्' इत्यावि ।

#### [ संमर्थवचनं जल्पं चतुरङ्गं विदुर्वेधाः पक्षनिर्णयपर्यन्तं फलं मार्गप्रभावना ॥२॥

वादिनः तत्त्वप्रतिपादनसामर्थ्यमन्तरेण यथैवोन्मार्गशोधनेन मार्गप्रभावना न संभ-वित एवं परिषद्ध छस्य यथाई सत्यदोपनिवेद नसामर्थ्येञ्सति । स्वयमेबोद्धू एत्य न्यायवादिन-मिप न्यापारन्याद्वाराम्यो प्रतिश्विपतां दर्श्यनात् स्वयमौद्धत्यप्रच्छाद नार्थम् । छळजातिनि-प्रद्वस्थानानां भेदो छक्षणं च नेह प्रतन्यते । तैः साधनोपाछम्भो जल्प इति कैश्रिष्ठक्षणात् । २० ततश्रतुरङ्ग एय जल्पः वचनस्थापि सांकर्यं तदन्यतरतत्त्वेतरिर्मणयावसानमेव, न पुनः वक्त्रमिप्रायस्चनम् । साधनद्पणतदामासन्यवस्थायाः वस्तुतत्त्वप्रतिवन्धात्, वक्त्रभि-प्रायस्चनामिषानस्य सर्वत्राविश्वेपात् । प्रतिवन्धामाचात् कथं श्रुट्दैः स्वार्थप्रतिपादन-मिति चेत् ; ]

समर्थवचनं जरूपं विदुः बानीयुः । के १ इत्याह—बुधाः विद्वासः स म न्त म द्र २५ स्वा भि प्रमृतयः । यदि वर्दि तेषां जरूपळक्षणपरिद्वानं किमिति न्यायान्तरवद् वादन्यायो न निर्दिष्टः; वदनिर्देशे च कृतः वैत्यरिक्वानं तेषामवगम्यताम् १ वचनिर्देशे च कृतः वैत्यरिक्वानं तेषामवगम्यताम् १ वचनिर्देशे च कृतः वैत्यरिक्वानं तेषामवगम्यताम् १ वचनिर्देशे कि वन्त्रचेतोविशेषा असर्वविदामिति चेत्; क एवमाह—से तैने निर्दिष्टः इति १ यावता—

<sup>(</sup>१) त्याँ सृतो भवानिति क्यनसञ्जेण । (२) तुळवा—"समर्थं वचर्न वाद् । अकृतार्थं प्रत्यायनपरं साक्षिसमझं किगीपतोरेक्त्र साधनवृष्णवचर्च वादः।"—अमाणसं० ए० १११ १ त० २छो० ए० २८० । प्रमेयरनमा० ६१४७ । प्रमाणनय० ८११ । प्रमाणमी० २।११६० । (१) बस्यपरिज्ञानम् । (४) समन्त-महादीनाम् । (५) बस्यः।

## [ पञ्चमः प्रस्तावः ]

#### [ ५ वादसिद्धिः ]

पवम् अनन्तरप्रस्तावद्वयेन अशब्द्योजनं समरणादि श्रुतं व्याख्यातम् । यदुक्तमः (म्) 'शब्दैः परमन्यद्योजितं श्रुतम्' इतिः तत् ' संप्रति व्याख्यातुम् अवसरप्राप्तम् , तच्च परार्थ-मिति, परप्रतिपादनाय च तैरप्रयोगे न्यायवादिनमपि केचिदेकान्तवादिनो वचनाद्युपालस्मच्छलेन पराजयेन योजयन्तः समुपलस्यन्ते तन्निपेधार्थं वादन्यायप्रस्तावं प्रस्तुवन् तदादौ संप्रदृष्टचमाद् – ५ पक्षस्थापनया इत्यादि ।

[ पक्षस्थापनया निरस्तविषयं वादे निगृह्णाति न, स्वाक्तोज्झमसाधनाङ्गवचनादोषोक्तिसंकीर्तनैः । स्वार्थ साधितवन्तमस्तविषयस्तृष्णीम्भवन्तं त्रुवन् , अन्यद्वा प्ररुपन् परेणस समः स्वार्थासाधने (खार्थे असंसाधिते) ॥१॥ ]

पक्षो व [क्ष्यमाणळ]क्षणः तस्य स्थापना समर्थनं तथा वादी प्रतिवादी वा निगृξe ह्याति विजयते । क १ वादे । कम् १ इत्याह-निरस्तो विषयः पक्षो यस्य स तथोक्तः तं वादिनं प्रतिवादिनम् । वादी अँन्यथा कुवोत् भिक्षाति (कुतो न निगृहाति १) इत्याह्-न इत्यादि। स्त्राकृतशब्देन स्वपक्षः पराम्रथ्यते तस्य उत्स्य (उज्झा) त्यागः क्रियाविशेपणमेतत्, स्वोक्तुत्तोज्झा यथा भवति तथा न निगृहाति । पक्षस्थापनाष्ट्रीनो न निगृहाति इत्यर्थः । कैः ्५ कत्त्वा १ इत्याह-[२५३क] असाधनाङ्गम् [न साधनाङ्गम्] असाधनाङ्गम (हैं) तस्य वर्च-नम् , अथवा न साधनाङ्गवचनम् । न दोषोऽदोषः तस्य उक्तिः, यदि वा नदोषोक्तिः अदोषोक्तिः विद्यमानस्यापि दोषस्य अनुवारणम्, असाघनाङ्गवचनं वादोक्तिश्च (प अदोषोक्तिः तयोः संकोर्त्तनानि प्रकाशनानि तैरिति । कंतैः न निग्रहाति १ इत्याह-स्वार्थ साधितवन्तम् । किंमूतः १ इत्याह्-अस्तविषयः निरस्तपक्षः । नन्वयमर्थः 'स्वाकू-२० तोज्झाम्<sup>१</sup> इत्यनेन चक्तः किमर्थं पुनक्च्यते <sup>१</sup> सत्यम् चक्तः, तथापि पूर्वमनाश्रितपक्षो<sup>6</sup> न निगृह्वाति इत्यस्य प्रतिपादनार्थम् । तदुक्तम् - \* "सतो नादिना उभयं कर्त्तव्यं स्वपक्षसाधनं परपक्षदूपणं च" इति । जाचं (अयं) पुनः आश्रितपक्षोऽपि निरस्तविषयो न निगृहाति अस्येति विशेषः । इदमपरं व्याख्यानम्-स्वाकृतो ज्ञानं (तोज्झं न) निगृह्णाति, न च स्वार्थं साधितवन्तं तत्संकीर्तनैः अस्तविषयः असिद्धमहामहीप्रा(पा)न्तरितविषर्यः ।

<sup>(</sup>१) श्रुतस् । (२) सठदप्रयोगे कर्जन्ये सति । (३) कययन्तस् । (४) अन्यैः छळादिभिः उपायैः । (५) साधनाद्वस्य अवचनस् । (६)चैतिष्डकः । (७) "विज्ञिगीषुणा उमयं कर्जन्यं स्वपरपक्षसाधनद्पणस्" -अष्टत्तरः, अष्टसद्द १ ए० ८० । (८) असिद्धश्रासौ सहासद्दीपः सद्दासूपाकः तेव अन्तरितः आक्रान्तः विषयः पक्षः यस्य असिद्धपक्ष इति यावद् ।

निह ते' स्वयं प्रयुक्ताः स्वपश्चं साधयन्ति साधनवैयध्येप्रसङ्गात् , परत्र च बद्घानिताः परपश्चं निराकुर्वस्य (न्त्य) विरोधात् । तैत्ययोगेऽपि सम्यक्साधनवादिनः साध्यसिद्धेरप्रविवन्धात् पर-व्यामोहनार्थम् एकवृत्तम् (एतद्वृत्तम्) अनुप्टेयम् असार्या (असामध्यो) वरणम् । उभयत्र असि-द्धानैकान्तिकोद्भावनमपि ताद्दगेव, तर्थे (तद्ये) विस्मन् जल्पे वितण्डाभावः । तथाहि— #'सँ प्रतिपश्चस्थापनाहीनो जल्पो वितण्डा' [न्यायस्० १।२।३] इति, तत्र प्रतिपश्चस्थापनाहीनः ५ स्वपश्चसमर्थ[न]रहितद्वेत् , न समर्थवचन इति क्वतो जल्पः यतो वितण्डा स्यात् १ अथ वैतण्डकः परपश्चदूषणाय अवद्यं यतते तसस्तद्दृषणवचनं 'समर्थवचनम्' इत्युच्यते, तदिप न सारम्, यतः स्वपश्चसिद्धसमावे परपश्चाऽनिपेधात् । यथाह— #''वितण्डा आत्मितिरस्कारः'' इति चेत् , अयं परस्वैव वोपोऽस्तु ।

यि मतं समर्थवयनस्य जल्पत्वे ज्याख्यानादिपु अविप्रसङ्ग इति, तत्राह्—चतुरङ्गम् इति । १० यदि वा, कथं जल्प एव वादः तथोविषयभेदाद् , विजिगीपुविपयः [२५५क] जल्पो न वादः अस्य शिष्टाविषिपयत्वात् इति , तत्राह—चतुरङ्गम् इति । चत्त्वारि वादि-प्रतिवादि-प्राप्तिर्क-परिषद्धळळक्षणानि अज्ञानि, नावयवाः, वचनस्य तदनवयवत्वात् ।

द्वितीये तु व्याख्याने अङ्गशब्दो अवयववाची संभवति, 'चतुरङ्ग(ङ्गं) समर्थ(थे)चचनं जल्पं वादं विदुः' इति । [वादि]प्रतिवादिवचनात् न व्याख्यानादिषु समर्थवचनं जल्प १५ इति दशैयति तत्र तैदभावात् । सभा (सभ्य) सभापतिवचनात् तस्य विजिगीपुविषयताम् अन्यया व्याख्यानादिवत् तत्यिप्रहवैफल्यम् । यतावदेव च वादस्यापि निष्णहवतो रूपिसिति कथं तैयोः विषयभेद इति १

एतेन एकस्य वावित्रतिवादिमेवकल्यनेऽपि न "तहचनं जल्प इत्युक्तं मवति । यदि तहचनं जल्पः तदनवसानम्" तिज्ञयमकारणस्य असाधनादिः (असाधनाङ्गादेः) अवचनादिति चेत्, अत्राह्— ३० पक्षिनिणीयपर्यन्तम् इति । पक्षस्य विचादगोचरार्यस्य निर्णयः विप्रतिपत्तिपरिहारेण अव-स्थानं पर्यन्तो चस्य स तथोकः तम् इति न वाविप्रतिवादिगुणदोषसंकिर्तनपर्यन्तिमित भावः। नतः यदि 'वादिसम्बन्धिपक्षनिर्णयपर्यन्तम्' इति गृक्षते जल्पाप्रवृत्तिः, पूर्वभेष "तिम्रणीय-

<sup>(</sup>१) छलाद्वर । (२) परपञ्चेण सह विरोधामाबात । (३) छलाद्विप्रयोगेऽपि । (४) जल्यः । "यत्र विनिर्गोपुः विक्रिगोपुणा सह लामपूनाक्यातिकामः स्वपराजवार्धं प्रवर्तते सा विजिन्गोपुक्या । विनिर्गोपुक्या लल्पवित्यन्दासंज्ञोका ।"-न्यायसा० ए० १६ । न्यायक्रिक ए० १६ । (५) "तत्र वादो नाम यत् परस्परेण सह सासपूर्वं विगृद्धा क्यवति । स वादो द्विविधः संप्रदेण जल्पो वितयहा व ।"—चरन्सं० ए० १६ । "वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रद्धः स्था । सा द्विविधा—वीतरागक्ष्या विनिर्गापुक्या चित्रं । यत्र वीतरागो बीतरागोण्ये सह सत्त्वनिष्यार्थं साधनोपाक्रम्यो करोति सा वीतरागक्ष्या वादसंज्ञ्या उच्यते ।"-न्यायसा० ए० १५ । "वादो नाम बीतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रद्धपूर्वेकः प्रमाणतर्कपूर्वेक्या उच्यते ।"-न्यायक्रिक ए० १५ । "वादो नाम बीतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रद्धपूर्वेकः प्रमाणतर्कपूर्वेक्यसम् । (१) "उक्तं च-स्वसम्बपरसमयज्ञाः कुळ्जाः पक्षद्वविद्याः क्षित्रयः । वादपयेष्यमिष्ठाः । समा प्रादिनकाः प्रोक्ताः॥"-न्यायप्र०वृत् ए० १४ । त्रमाणमी० ए० ६६ । न्यायता० दी० ए० १५ । वादिपक्षस्य निर्णात्वस्यादिः । (१०) वादिपक्षस्य निर्णात्वस्यादिक्षर्यः । (१०) वादिपक्षस्य निर्णात्वस्यादिक्षर्यः । (१०) वादिपक्षस्य निर्णात्वस्यादिक्षर्यः ।

# \*"अन्वर्थसंद्धः सुपतिः स्नुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम् । यतः श्रेपेषु मतेषु नास्ति सर्विक्रियाकारकतन्वसिद्धिः ॥"

[बृहत्स्व० इस्रो०१७]

हत्यादिना भगवतो न्यायेन प्रतिपाद्यजनप्रतिवोधनं स्तुवद्भिः सर्वत्र तदेव अभ्युपगतिमिति
५ ज्ञायते । केणचरादिवत् स्वशास्त्रे कचित् छछाद्यनिमधानाच्य । यो हि स्वयमयुक्तमकुर्वन् परं
युक्तकारिणम् अभिनन्दति स छोके अभिमतयुक्तकारिणं त्व (कारी) इति अवगम्यते ।

कयं पुनः तेनमेस्तस्य तस्युतम् (तेन तस्तुतम्) इति चेत् ? उच्यते—सुमितः सुनिः त्वम् अन्यर्थसंज्ञः अनुगतार्थाऽभिधानवान् । [२५४क] केन कारणेन ? इत्याह—थेनकारणेन 'त्वया' इति अध्याहारः, स्वयं मतं स्वपक्षः सुयुक्ता (त्त्या) अवाधितयुक्तया प्रमाणात्मिकया न तच्छ्छा- १० सात्मिकया नीतम् अर्थिजनं प्रापितं स युक्त्या प्रवोधित इत्यर्थः । विपक्षे वाधकमाहुः यत्र इत्यादि । ततः 'पक्षस्थापनया' इत्यादि अ'वादिना उभयं कर्त्तच्यम्' इत्यभिद्धानेन वक्तं न चेति परीक्षकाः चिन्तयन्तु । यदि युक्तम्; किमिति तैः बादन्यायो नोक्तः ? तेषामेष च सूत्रकृतां भगवतां प्राष्ट्रतजनाचेसाभिप्रायाणामिभप्रायः सूरिणा आक छ हो न वै। ति क का रेण सप्रपञ्चः प्रकृतिक्रयते ।

१५ अँध 'को वादः' इति प्रश्ने किमर्थ 'जल्पं विदुः' इति उत्तरमुच्यते वाद्वलस्योः भेदात् । प्रश्नानुरूपेण च उत्तरेण भवितव्यम् अन्यथा स्वात्प्रष्टः कोऽपि दाराम् (आझात् प्रष्टः कोविदाराम्) आवण्टे इति स्यात् । अथ तयोरभेदः, एवमि प्रकृतानुरूपं वक्तव्यम् 'वादं विदुः' इति । नव (न च) कारिकामिप्रायेण एवमिष्ठानाद् अल्पमतीनां तेंद्रेद्विश्रमनिवारणार्थम् । अत एव वितण्डापि न कथान्तरम् , जल्पस्य वादादभेदे कथं वितण्डा तेंद्विशेषः तैतो भिषेत । २० निहं घटस्य पार्थिवत्वे तैद्विशेषाः पदार्थान्तरम् । यदि [वा] 'वादं विदुः' 'वादे' इत्येवद् अनुवर्त्तमानं विभक्तिपरिणामेन इह सम्बन्ध्यते, तन्न जल्पाद् अन्यो वाद इति मन्यते ।

किं तत् जरुषं विदुः १ इत्याह—समर्थवचनम् । अथवा कथम्भूतं जरुपं वादं विदुः १ इत्याह—समर्थवचनम् इति । समर्थं चेद् (चेदं) वचनं च । यदि वा, समर्थं वचनमिमम् जरुपे तम् इति । किं पुनः वचन (नं) समर्थम् १ येन स्वयमिम्रेतोऽर्थः [२५४७] साध्यरूपः १५ साधनरूपः विरुद्धदूषणतरूअभण्य परं प्रति प्रतिपादाते वचनेन तत्समर्थम् इति उच्यते । वचनं च यथा अर्थप्रतिपादकं तथा निरूपियन्यते । वदनेन त्रिरूपिछङ्खवाक्यमेर्वं पञ्चावयवमेर्वे वाक्यं वाद इति एकान्तं निराकरोति । परप्रतिपादनाय वहुदाहारो' न व्यसनेन । वत्र यावता वचनेन 'तत्प्रतिपत्तः वावत् समर्थम् इति कि नियमेन १ [वेन] \* ''छलजातिनिग्रहस्थानसाध-नोपालम्भो जलपः'' [न्यायस्० १।२।२] इति निरस्तम्, छळादीनाम् असमर्थवचनत्वात् ।

<sup>(</sup>१) नैयायिकवैशेषिकवत् । (२) तस्वार्यवार्तिककारेण इत्वर्यः । अथवा प्रस्तुतप्रन्यगतम् एउरकोका अपि वार्तिकवाटदेन उच्यन्ते, सत्कर्या । (३) नैयायिकः प्राष्ट्र । (४) वाद्वत्वरयोर्भेदश्रमनिराकरणार्थम् । (५) कल्यविशेषः । (३) वादात् । (७)धद्रविशेषः । (८) वौद्धाभिमतस् । (९) नैयायिकस्वीकृतस् । (१०) उदाहरणम् उदाहरः कथनसित्वर्यः । (११) परप्रतिपत्तिः ।

'तेन 'एवं त्या स्थातन्यम्, त्या एवं सम्येख यथाष्ट्रतमेव खस्मि निवेदनीयम्' इत्यल्खनीयमाण्डापनं कर्तन्यम्, तेत्र सामध्येंऽसति पुनर्न स्यात् तच्छोधनेन तैत्रभावना इति । छतः ?
इत्याह—स्ययमेव उत्धूद्ध इत्यादि । न्यायवादिनमिष न्यायं वदित इत्येवंशील्युणमिष वादिनं
प्रतिवादिनं (तां) प्रतिक्षिपतां दर्शनात् । काम्याम् ? इत्याह—न्यापारन्याहाराम्याम् अद्योपुक्तिकया । किमर्थम् ? इत्याह—स्यथम् आत्मना वा अद्भत्य (औद्भत्य)प्रच्छादनार्थम् । ५
नतु सम्याः तिष्ठवारकाः, तान् उल्ल्ख्यन्तं क्षिपतां दर्शनात् इति सन्यते । न्यायशासमेव
तिर्दे नियामकमिति चेत्; अत्राह—छल इत्यादि । \*'वचनविधातोऽर्थविकलपोपपत्त्या छलम्''
[न्यायस्० १।२।१०] \*'द्पणाभासासत् जातयः'' [न्यायवि० ३।१४०] \*विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्'' [न्यायस्० १।२।१९] एपां भेदो लक्षणं च नेह प्रतन्यते
विस्तरभयाद् अन्यत्रेव तद् इष्टन्यम् इति केचित् (कैरिक्त्") तैः साधनम् उपालम्भश्च १०
यस्मिन् स तथोकः । कोऽसौ ? इत्याह—जल्पे इत्येवम् वादात् प्रथगेव जल्पस्य कैरिक्त् नेयायक्षादिभः लक्षणात् , [२२६क्ष] 'वाभ्यां तं प्रतिपक्षिपतां दर्शनाह्' इति सन्यन्यः ।

र्डंडावीनाम् आक्रोशचपेटाविसमत्वाविति मन्यते । तथाहि—'आँक्योऽयं नवकन्यडअस्वात्' इत्युक्ते स प्रतिवादी टद्भावयति 'मा अस्य नव कन्यद्धः किन्तु एकः' इत्यसिद्धो हेतुरितिः, तत्रेदं विन्त्यते—िकं सन्यक् साधनप्रयोगे पुरः स ए (प्रयोगपुरस्तरे) तदुद्भावने प्रतिवादिनः पराजयः, १५ विपरीते वा १ तत्राधपक्षे स्वपक्षसिद्ध्येव वादी प्रतिवादिनं विजयते किमन्येन १ यदि पुनः 'द्विवद्धं सुवद्धं भवति' इति तदुद्भावनेनापि, 'तव्सत्यम् , गुक्त्या निगृहिते' तदिफल्यात् , "विषोन्पयोगमृते सत्तोमिह (शत्रौ नहि) तद्वन्यापादनाय स्वस्पचपेटादिकं मुझते । कथव्यवेवं हेत्यन्तरं' निम्नहस्थानं न दूषणान्तरोद्भावनम्' इति विभागः, यतो वादिनो गुगपत् जयपराजयौ न स्याताम् १ तस्मात् नवकन्यडस्थादि [ति] हेत्यवेद्य विवक्षित्यत्वात् नायमसिद्धो हेतुः। प्रकरणादि- २० सिश्च अनेकार्येषु शब्देषु नियतार्थसंप्रत्ययः कर्त्तन्यः, अन्यथा सर्वेशब्दानामनेकार्थत्वात् सर्वोऽपि एवं हेत्वादिः दुष्टः स्थात् 'नास्त्यत्र सीतस्यसो (शीतस्यशों) चूसकेतोः —िशिखनः' इत्यादि प्रयो-

<sup>(</sup>१) राज्ञा । (२) आज्ञापने । (३) मार्गप्रभावना । (१) नैयायिकैः । (५) "ययोक्तोयपज्ञः छ्रुकातिनिम्रहस्थानसाधनोपाक्रम्भी जस्रः"-न्यापस् । १११२ । (६) तुष्ठमा—"तस्वरस्थायं सद्धिरपहर्त्तः व्यमेन छ्ञादि विक्रिगीपुनिरिति चेत् ; नस्वचेदसस्त्रप्रहारादीपनादिनिरिप इति वक्तथ्यम् । तस्माज्ञः व्यावानयं तस्वरस्थापानः ।"—वाव्न्या० ए० ७१ । "क्ञृत्रद्वपेटादिनिस्तरस्यकारस्यापि तस्वाध्यवसाय-संरक्षणायं व्यावुक्तव् ।"-न्यायकृष्ठु० पृ० ६३८ । (०) "नवक्त्यकोऽभं माणवक इति प्रयोगः । सत्र नवः क्रम्वकोऽस्येति वक्तुरिभप्रायादिविक्तित-सन्यार्थम्—नव क्रम्यक अस्येति तावदिनिहितं सवता इति क्ष्यविति । क्ष्यपित्ता वार्सभवेन प्रतिपेशित प्रकोऽस्य क्रम्यकः क्रुतो नव क्रम्यकः इति । विदेदं सामान्यस्यन्ते । क्ष्यप्रस्यानम् । सोऽपमञ्जववानार्योक्ष्यन्ते । परवावयोपाक्रमो न क्रम्यकं हति ।"-न्यायमाक । शाश्यायः । सोऽपमञ्जववानार्योक्षस्य परवावयोपाक्रमो न क्रम्यकं हति ।"-न्यायमाक । शाशायः । सोऽपमञ्जववानार्या । (०) प्रतीवाविति । (११) छञ्जदिप्रयोगाविष्यपात् । (१०) प्रतिवाविति । (११) छञ्जदिप्रयोगावेषप्रति विद्योपिकञ्चतो हत्वस्तरस्"-न्यायस् ० ५१६ । (१३) निप्रहस्थाविति । (१४) ज्ञानिः इत्यस्यार्थं 'विक्रिपति प्रवाने क्रियानां क्रियानित । (१४) अन्याने हत्वस्यार्थं 'विक्रियानितः हति प्रयोगे क्रियमाणे कव्तव्य तिवित्रस्यः प्रतिपत्ति । (१४) निप्रहस्याविति ।

भावात्, स्वैनिश्चयवद् अन्यस्य निश्चयोत्पादनाय वद्धेतुप्रयोगात्, इतरथा गोपालवत् क्वतस्तरः जल्पे विकारः (जल्पेऽधिकारः) । एतेन प्राशिकवैक्षिणं [य] पर्यन्तमिति विन्तितम् "सिद्धान्तद्वयन्वेदिनः" इति वैचनात् निर्क्षातोभयपद्याणामेव प्राशिकत्वात् । पार्थिवैः पुनः पार्थिव इव न सर्वः स्वयं सिर्क्षणयवान् "तैन्निर्णयपर्यन्तम्" इति च दुरवगाहम् । नापि 'प्रतिवादिवन्निर्णयपर्यन्तम्' ५ इत्युपपन्नम् ; स्वदुरागमाहितद्वद्वविश्व मस्य प्रतिवादिनः [२५५क्ष] प्रतिपद्य (पाष्टा)मानस्यापि तन्निर्णयपर्यन्तम् इति चेत् ; न मुन्दरमेतत् , यतः साध्याविनाभाविस्य वनप्रयोगोपन्यासाद् अपहाय प्ररूढमपि ज्यामोहं प्रतिवादिनः परपश्चं प्रतियन्तः प्रतीयन्ते अभिमानिनोऽपि, आतुरा इव परमौषधम् । येऽपि च केचिन्न प्रतियन्ति क्षज्मतयः तद्येक्षया तैद्यन्यासजनितः सत्यनिर्णया [ज्ञातो]भयकृतान्तानाम् अन्यवचनात् "प्रतिपत्तिः १० (तोः) जायते, इतरथा जन्मन ("तन्मन)सि वादीवरगुणदोपप्रति[पत्ति]विद्ववैधुर्यात् कृतो "निक्रपोपङम्भसमा (षोपङसमा)नत्वं यतस्तदपेक्षा" स्यादिति ।

किं पुनरस्य फल्डम् <sup>१</sup> इत्याह-फल्डं 'जरूपस्य' इत्यनुवर्त्तते । किम् १ इत्याह-मार्गस्य सम्यन्त्रानादेः प्रभावना प्रकाशनम् ।

नजु तत्त्वस्य आत्मादेः अध्यवसायः कुतश्चित् स्वयं निर्णयः तस्य दस्युभ्यः सौगतादिभ्यः १५ संरक्षणं तत्फलमस्तु अ''तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणार्थं फण्टकः शाखावरणवत्'' [न्यायस्० ४।२।५०] इति वचनादिति चेत्; यदि प्रमाणतः तत्संरक्षणम्; अजुकूलमाचरित प्रमाणविषये प्रवृत्तेः, तत एव ''तत्मकाशनस्य अवश्यंभावात् । ''अन्यतश्चेत् ; तम्र युक्तमिति निवेदयिष्यते । दस्यवोऽपि यदि प्रमाणतः ''तिमराकुर्वन्ति न छलदिचचनाद्ममण-कात्' तस्य ''त्राणं प्राक्षिकाः पश्चपातरिहताः तत्त्ववेदिनो मन्यते । यदि सप्रमाणकात्', स्वत २० एव तद्रक्षितम्, कि तत्र छलदिप्रयासेन १ वैवरक्ता हि हिंसकाः [किंग्रुकाः केन रक्यन्ते नाम] ।

नतु च वादिना प्रतिवादी सभ्याद्य प्रतिपादनीयाः न सभापतिः सुकुमारप्रहाः, ततः किं तेने इति 'ज्यह्नं जरूपं विदुः' इत्येवास्तु [२५६क] इति चेत् अत्राह्—'बादि' इत्यादि । वादिनः प्रतिवादिप्राश्चिकयोः तत्त्वप्रतिपादनसामध्यम् उपलक्षणमेतत् तेन 'प्रतिवादिप्राश्चिकयोः तत्त्वप्रतिपादनसामध्यम् इत्यापि गृह्यते तदन्तरेषा यथैव येनैव प्रतिपाद्यतित्योः अभावप्रकारेण १५ सन्मार्गस्य एकान्तस्य शोधनेन अपसारणेन मार्गप्रमावना न संभवति वश्यमाणविधिना । एवं परिषद्धस्य राहः यथाई यथायोग्यं सत्ये, राहे वादिप्रतिवादिनं (नां) दोपनिवेदने सति

<sup>(</sup>१) सुळना—"स्विम्मयवद्न्येपां निम्मयोत्पाद्नं वुषैः । परार्थं मानमास्त्रातं वाक्यं ततुपवारतः ॥"
—न्यायावता० इको० १० । (२) स्वपक्षिणंयासावे । (३) पदानिर्णय । (४) "अपक्षपिताः प्रावाः
सिद्धान्तद्वयवेदिनः । असद्वादिनिपेद्धारः प्राविनकाः प्रमद्दा इव ॥ इत्येवंशिषप्राविनकांमः ……"—प्रमेयक०
पृ० ६४९ । (५) राजा, समापतिपदे स्थितः । (६) अतः । (०) समापतिपक्षिन्णेयान्तवः । (८) अविनासाविसाधनप्रयोगनितः । (९) प्राविनकादीनास् । (१०) वादिवन्यनाव्यायसानायाः प्रतिपत्तेः सकाशाद ।
(११) प्राविनकादिन्वेतसि । (१२) कसौटी इत्याक्यः पापाणः सुवर्णपरीक्षणोपयोगी । (१३) प्राविनकादः
पक्षा । (१४) मार्गंप्रकाशवस्य । (१५) छळादितः । (१६) स्वक्रततत्त्वाध्यवसायस् । (३७) क्रियमाणं ।
(१८) संरक्षणस् । (१९) यदि सौगतावयः सम्माणकवाक्यात् त्वन्तं निग्रकुर्वन्ति । (२०) समापतिना ।

किञ्च, साधनामाव(स)वादिना परस्य छछे समुद्भाविते किं तस्य तैद्धादिना(ता) नष्टा येन जयं ज्यवस्थापयन्ति ? तदुद्भावनेन तिरोधानाजुष्टा (नाजष्टा) इति चेत्; तैदु-द्भावनमपि साधन-दोपेस(ण) तिरोधानाजष्टमिव किज स्थात ? प्रवमेतत्, से दोपो यदि प्रतिवादिनोद्भायोतात् भावने (नोद्भाव्येत । अनुद्भावने) किं स्थात् प्रतिवादिनः ? सतोऽपि दोषस्याऽजुद्भावनं निम्नद्द इति चेत्, तस्य तद्यां (तद्द्वयं) प्रसक्तम् तन्न वां, अन्यतरं दोषमुद्भाव्य वादिनो जय- ५ मिच्छतः अंदोन पर्यसुयोज्योपेक्षणप्रसक्तिः । च्ययदोपप्रकावनेऽष्युक्तम् । एकप्रकाशने नवरि [द्वि]तीयप्रकाशनमिति वत्तच्छळवादिन (नं नि)गृहाति ।

नतु यदा छळवादी दोपसुद्भावयति तदा का गतिः १ सक्क्वयेतरप्राप्तिः । यदि वादी छळसुद्भावयेदिति वेत् ; तया वादिनोऽपि तत्प्राप्तिप्रकाशनेऽपि तस्य दोपद्वयमायातम् , छळाप्रकाशं साधनामासववनं च । तत्र च चिन्तितं [२५८क] दूषणमनन्तरमेव । तस्मात् न साधनामास- १० वाद्यपि छळवादिनं विजयते । एतेन पूर्वपक्षवादी छळं वदन् परेण जीयते इति मतं चिन्तितम् , प्रकृतविकल्पद्वये तथैव दोपात् ।

नतु छर्छ त्रिवियेम्-वाक्छल्य, सामान्यछल्य, रपवारछर्छ चेति । तत्र आधस्य व्याख्यानम्-स्त्रत्रम्(स्वयम्) #''अविशेषाभिहितेऽर्धे वश्तुरिमित्रायाद् अर्थान्तरकत्यना बाक्-छल्य्'' [न्यायस्० १।२।१२] अस्यायमर्थः-अविशेषण अत्यग्र-संख्याविशेषवाचिसामान्य-१५ शब्देन अभिहितेऽर्थे 'नवकम्बल्त्वात्' इति हेतोः वक्तुरिमित्रायात् तदा उक्त (तद्वुक्त)प्रत्यप्रकम्ब-छाप्ति (छात् यत्) अर्थान्तरस्य नवसंख्योपेतार्थस्य कस्यना बाक्छल्य । यथा हि 'एपः नव-कम्बल्तात्' इत्युक्ते 'कुतोऽस्य एककम्बल्स्य नव कम्बछाः' इति वचनम् ।

सामान्यछळव्याख्यानस्त्रम्—कं''संभवतोऽर्थस्य अविसामान्ययोगादसद्भृतार्थेक्वप-ना सामान्यछळम्'' [न्यायस्० १।२।२३] संभवतः श्र्यमाणस्य अर्थस्य अविसामान्य-२० योगात् अनैकान्तिकसामान्ययोगाद् असङ्गृतार्थकल्पना तस्य अनेकस्य सामान्यस्य अद्देतोः देतुत्वकस्पना तथा वचन व्याख्यातः (निधातः) स नो (सामान्य)छ्यम् । यथा 'ब्राह्मणोऽयं विधाषरणसम्पन्नः' इत्युक्ते कश्चिदाह—'संभवति ब्राह्मणे विधाचरणसम्पद्' इति र्वत्सुतिः । तत्रापरः प्राह्—यदि ब्राह्मणत्वं तत्सम्पद् देतुः क्वापकः कारको वाऽस्य, ब्रातोऽपि (ब्रास्योऽपि) द्विजः 'वतसम्पन्नः स्यादिति ।

उपचारछळ्याख्यानम्—#"धर्मिविकल्पनिर्देशे अर्थसद्भावप्रतिपेष उपचारछळम्" [न्यायस्० १।२।१४] अयमत्रार्थः—उपचितार्थाभिष्ठाने [२५८ख] प्रधानार्थकल्पनया वचन-ज्याधातः तच्छळमिति । यथा 'मञ्चाः क्रोशन्ति' इत्युक्ते 'न मखाः क्रोशन्ति किन्तु तह्नताः , प्रष्पाः' इति । तदेतत् त्रिविधमपि छळं छळमात्रम् न निम्रहाय उक्तवत् ।

<sup>(1)</sup> साधनाआसवादिता ।(२) छळोद्भावनमपि । (३) साधनाआसदोपः । (३) अथवा किमपि न स्यादिति आवः । (५) "तत् त्रिविधं वाक्छळं सामान्यळळपुपचारछळं चेति ।"—न्यायस्० ११२११ । (६) अत्यत्त तृतनस् । (०) "यद्विचिद्यमर्थमामोति च अत्येति च तद्विसामान्यस् । यया आह्मणलं विद्याचरण-सम्पदं क्षचिदामोति क्रिचेद्दस्ति ।"—न्यायसा० ११२११ । (८) ब्राह्मणस्य प्रशंसा । (९) असंस्कृतोऽपि । (१०) विद्याचरण्युकः ।

गेऽपि तेंदु-द्रावनसंभवादिति । एवससौ निनारणीयो न तावैता निम्म्हणीयः, समीचीनसाधनप्रयोगविफल्यम् अन्यथा स्यादिति । सावे च सकृत् त्रयपराज्ञयौ वादिनः । किं पुनरेवंनादिना
तेंदु-द्रावनं न कर्त्तव्यम् १ 'न निम्म्ह्बुद्ध्या प्रकृतदोपात् अपि तु निवारणबुद्धाः इति वृमः ।
अनु-द्रावनं को दोपः १ न कश्चित् , यदि हेतुं समर्थयते । 'निम्म्हः' इत्यपरे', तदसाम्म्रतम् ;
५ यतः प्रतिवादिप्रयुक्तछ्छानु-द्रावनं [२५७क] वादिनः पराज्ञयाधिकरेणं यदि सं एव 'मया प्रयुक्तं छ्छं छपया (वर्षा) नोद्धावितिमिति पैर्यनुयोन्योपेक्षणात् निम्म्हितोऽसि'इति व्यवस्थापयेत्;
विहें तस्यैर्वं तदु-द्रावनं त्रयां स्वदोषोद्धावनात् । अस्ति वा स्वमावतदु-द्रावनावस्थयोः विम्नेवः १
ए द्रयन्ते हि स्वयम् बद्धावितेनापि दोपेण निम्म्हम्मणाः चौरम्भ्यतयः । 

\*'किं हि स्वं कौपीनं विष्टुण्यात्' दिते विचनात् स्वयं तदु-द्रावनायोगाच्च । अश्व सम्याः त्रि, ते तिर्हे यथा तदनु-द्रावनं
१० तस्यै पराज्ञयं व्यवस्थापयिति (न्ति) तथा समीचीनसाधनवचनं जयमपि व्यवस्थापयन्तु । 

[सह जयेतरौ स्यातामिति चेत् , त्रि वोषोऽपि मा भूत् , अहो मध्यस्थाः प्राधिकाः यदस्यदोपेण महागुणमि साधनमसमीचीनं मन्यन्ते, न पुनः 'तद्गुणेन अस्पदोषम् 'अहोपम्' इति । तम आध्यक्षे समीचीनसाधनप्रयोगपुरस्सरे छछोद्धावने वादी परं विज्ञवत इति ।

्ष नापि द्वितीये, ह्योः समस्वात् कस्य विजयः १ अपरस्यापि पराजयो वा स्यात् १ यथैव प्रतिवादिनः छळप्रयोगो दोपः तथा वादिनः साधनासासप्रयोगः । विद प्रतिवादी रैतहुद्धावयेत् तथैव, अन्यथा सं प्रव पराजयवान् स्यात् यदि वादी जयवान् न चेत्, तथोः परस्परोप्षस्तात्। भवित इति चेत्; तत्र प्रतिवादिनः पर्यतुयोक्योपेक्षणमनुद्धाव्यते, तर्हि सोऽपि वा नो दोपमनु-द्धाव्य जयित इति पुनरिप सकृत् जयेतरौ । यदि चद्धाव्य, वादी एव जीयते इत्युक्तं स्वयोप-२० [२५७क] प्रकाशनात् । अथ प्राक्षिकाः वादिदोषानुद्धावनं (ने) प्रतिवादिनो निग्रहं कल्ययन्ति, ते एव वादिनः साधनामासवयनेन प्रतिवादिनः छळवचनेन इति तदवस्था युगपद् हयोजवैतर-च्यवस्था । अथ तयोः परस्परदोषोद्धावनं प्रतिवादिनः छळवचनेन विश्व विरचयन्तिः पत्रस्यापे परस्परदोषोद्धावनं प्रतिक्षय जयेतरव्यवस्था ते विरचयन्तिः रेत्रस्य स्वयोजवैतर-च्यवस्था । अथ तयोः परस्परदोषोद्धावनं प्रतिक्षय जयेतरव्यवस्था ते विरचयन्तिः रेत्रस्य स्वयोजवैतर् का वार्ता १ विरचयन्तिः सम्योन व्यवस्थापनमिति चेत् ; इत्र एतत् १ अन्यतरस्यापि पक्षाऽसिद्धौरिति चेत् ; तदुद्धावनेऽपि तदेने अस्तु विक्षेषाऽस्थावात्, अन्योऽन्यदोषोद्धावनविक्षेपभावेऽपि प्रकृतः व्यतस्थारपरिसमाप्तेः । नापि प्रत्येकं जयेतरप्राप्तिपरिहारः ।

<sup>(</sup>१) छलोद्वावन । (१) अनेकार्यक्रसब्द्यवायमान्नेण । (३) छकोद्वावनम् । (४) नैयाविकाः । (५) तदा स्यात् यदा । (६) प्रतिवादी । (७) प्रतिवादिना । (८) वादिना । (६) ''निम्नहमासस्यानिम्नहः पर्यनुयोक्योपेक्षणम् ।'' -न्यायम् ७ पारार । निम्नहस्याने इतेत्रिप 'चिगृहोतोऽद्वि' इति अवचनात् । (१०) प्रतिवादिन एव । (११) स्वकृतछ्ळाणुद्धावने । (११) तुळ्वा-'प्तच कस्य पराज्य इत्यनुयुक्तमा परिपदा वचनीयम् , व खळ निम्नहं प्राप्तः स्वकौपीवं विद्युत्वाविति ।''-न्यायमा । पारा । (१६) वादिनः छळाचनुद्धावनमुद्धावयन्ति । (१४) वादिनः । (१५) छक्कावित्रयोगं जस्य स्वीकुर्यंतो नैयाविकस्य । (१६) तिहि । (१०) छळाचनुद्धावनम् । (१८) साधनायां । (१८) होष. । (२०) साधनायां समुद्धावयेत् । (२०) प्रतिवादी । (२२) जव-पराजवयोः । (२६) निम्नहं कव्ययन्तु । (१९) प्राहिनकाः । (१५) होपानुद्धावने । (२६) वादिम्प्रतिवादिनोः । (२०) सास्यन व्यवस्थापनमस्तु ।

विसु) त्वाव् अक्रियत्वसस्यास्तु विश्वेषाभावादिति । एतव असदुत्तरं पूर्वहेतुन्याप्त्र यसण्डनात् । 
उपल्क्षणमेतत् , तेन चदाहरणसाधम्येणापि प्रत्यवस्थानं वातिः । तद्यथा—'निष्किय आत्मा 
विमुत्वाव् आकाशवत्' इति , अत्र प्रत्यवस्थानम्—'सिक्रिय आत्मा क्रियाहेतुगुणयोगित्वात् लोष्टवत् 
अविशेपात्' इति । एतदिप तंत एव [२५९ख] असदुत्तरम् । वैधम्येणोक्ते हेतौ प्रत्यवस्थानं 
दर्शयति से एव 'उदाहरणवैधम्योत् साध्यसाधनं हेतुः' इत्यस्य चदाहरणसाधम्येण प्रत्यवस्थानं 
प्रातिः' इति शेषः । यथा 'न चेतनायतनं तृणाद्यः प्राणादिरिहतत्वात् , यत् पुनः चेतनायतनं 
तत् प्राणादिमद् एष्टं [यथा] जीवच्छरीरम्' इत्यत्र यदि जीवच्छरीर्विवन्याद्वेतन्तत्वं तर्हि 
तत् ]साधम्यात् मूर्तत्वात् तृणादीनां चेतनत्वमस्तु विशेपहेत्वमावात् इति । चपल्श्रणमेतत् , 
तेन 'चदाहरणवैधम्यात् साध्यसाधनं हेतुः' इत्यस्य उदाहरणवैधम्येणापि प्रत्यवस्थानं जातिः इति । 
तत्रोदाहरणम्—'अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् , यदनित्यं न भवति [न तत् कृतकः] यथा आका- १० 
शाम्' इत्युक्ते पर आह—यदि नित्यवैधम्यात् कृतकत्वाद् अनित्यः शब्दः तर्हि अनित्यवैधम्याद् 
वस्यजेवस्यात् नित्योऽस्तु । कथिता जातिः । विश्वहस्थानानि पुनरत्रेव यथावसरं कथिप्यन्ते ।

निगमयन्नाह—ततः चतुरङ्ग इत्यादि । 'समर्थवचनं जरूपं विद्धः' इत्युक्तम् । तत्र कि तत्य साधर्म्यम् (सामर्थ्यम् ) १ इत्याह—वचनस्यापि इत्यादि । वचनस्यापि न केवलम् लब्धलिक्षयोरेव सामर्थ्यम् (अस्तः' इति वाक्यलेखः । किन्भूतम् १ इत्याह—तदन्य इत्यादि । १५ तच्छल्येन बादिप्रतिवादिनोः तत्त्वे प्रकृते परास्त्रचेति [ते इ] ति तदन्यत्तरस्य वादित्वम् (वादिनः) तच्छल्येन बादिप्रतिवादिनोः तत्त्वे प्रकृते परास्त्रचेति [ते इ] ति तदन्यत्तरस्य वादित्वम् (वादिनः) तच्छल्येन बादिप्रस्य वा यो निर्णयः स्य व अवसानं पर्यन्तं सस्य तत् तथोकं न इतरकिष्यतम् इति एवक्तरार्थः । वक्त्रमिप्राय स्तमेव (स्वनमेव) [२६०क] तत्त्त्तत्त्रयेति चेत् , तन्नाह—[न] पुनः नैव न्वन्नभिप्रायस् चनम् । यवकारोऽनापि इष्टल्यः अवधारणार्थो वा पुनःक्षत्रदेति चेत् , तन्नाह—[न] पुनः नैव न्वन्नभिप्रायस् चनम् । यवकारोऽनापि इष्टल्यः अवधारणार्थो वा पुनःक्षत्रदेति । क्राः इत्यादि । साधनं च तृपणं च तदामस्य साधनन्यपणमात्रं (णतदानासाः) तेषां व्यवस्था २० क्षिधानविकल्यातिमका विश्वतः तस्या वस्तुवत्य(तन्त्व) प्रतिवन्धात् । अस्याऽयमर्थः—वस्तु परमार्थसत् यत् साधनादितन्त्रचं नत्रं प्रतिवन्धाद् आयत्त्यात् । यतदुक्तं सवति—साधनादिविकल्यः विद्ववयः, अन्यययाततः तैत्त्वद्रः वह ववहारोच्छेदः, अविकल्पनियेवात् । क्षनियेवेऽपि [न] ततोऽपि, इत्यथा अकिञ्चल्करादेरपि वत्तिद्रः 'कृतकः शन्दः अनित्यत्वात् चटादिवत् 'इत्यपिस्यात् । तद्वि-कल्पमयात्रः विवरं तिह्ययाः, इति निराक्षतमेवत्—्व विवर्ययोनयः व्यवद्राः' ईत्यपिस्यात् । तद्वि-कल्पमयात्रः विवरं तिह्यस्याः, इति निराक्षतमेवत्—्व विवर्ययोनयः व्यवद्राः' ईत्यपिस्यात् । विद्व-कल्पमयोनयः वावदाः' विवर्षः

<sup>(</sup>१) पूर्वहेतीः भ्यासेरक्षण्डनादेव । (२) आध्यकारः । "वैकस्येण चोपसंहारे निक्तियः आस्मा विश्वलात् । क्रियावद् इच्यमविश्व इष्टं गया कोष्टः, न च तवात्मा सस्माज्ञिष्क्रियः इति । वैवन्येण प्रत्यवन् स्थानं निक्कियं इल्यमविश्व इष्टं गया कोष्टः, न च तवात्मा सस्माज्ञिष्क्रियः इति । व चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्वैधम्यांत् निक्कियेण भवितव्यं न पुनरिक्ष्मिय्यांत् क्रियावद्वैधम्यांत् निक्ष्मियहेतुः क्रियावद्वैधम्यांत् निक्ष्मियः । अथ वैवन्यंत्रमः निक्ष्मावद्विप्राण्युक्तो कोष्टः परिष्ठिको इष्टः, न च सम्मात्रा तस्मात्र कोष्टवत् क्रियावातिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावत्यावस्मात्यांत्र क्रियावातिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावत्याचम्यांत् क्रियावत्या स्थितव्यं न पुनः क्रियावद्विद्यांत्रिक्रयोतिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावस्मात्र च्यापात्र च्यापात्र विशेषहेत्यः । विश्वस्थिति । विशेषहेत्यः । विश्वस्थान् विशेषहेत्यः । विश्वस्थान् विशेषहेत्यः । विश्वस्थान् । वस्तुति विशेषहेत्यः । विश्वस्थाः । वस्तुति । वस

एतेन जातिरिप ज्याख्याता । का पुनिरियं जातिः ? \* 'साधर्म्यं देधर्म्यारयां प्रत्यवस्थानं जातिः । [न्यायस्० १।२।१८] तत्र प्रत्यवस्थानं जातिः इति जातेः सामान्यदक्षणम्। § प्रत्यवस्थानम् § प्रत्यवस्थानमात्रं (नमत्र) प्रतिपेघामास इत्येके, तदसत्यम्, प्रत्यवस्थानस्य उत्तरसामान्यवचनस्य तदामासे असत्य(त्या)र्थादौ वृत्तिविरोघात्। न चात्र तद्सि।

पत्पनरत्रोदाहरणगुक्तम्—'अनित्यः शब्दः क्रतकत्वात् घटादिवत्' इत्युक्ते वैश्लेषिकेणः, किर्मिदाह—यथा घटेऽनित्यत्वे सिति क्रतकत्वं दृष्टं तथा औकाशगुणत्वामावेऽि, तत इदमिर प्रसक्तम्—'न आकाशगुणः शब्दः क्रतकत्वात् घटवत्' इति, प्रत्यवस्थानमात्रमेततः, कथम् १ अप्रस्तुताकारत्वानागुणत्ववाधनेपि अतिन्य (अप्रस्तुताकाशगुणत्ववाधनेऽि अनित्य) त्वावाधनात् । आगमवाधोऽिष इत्येके । तत्र वैश्लेषिकस्य ग्रुभापितम् आगमवाधनेऽिष अनित्य) त्वावाधनात् । आगमवाधोऽिष इत्येके । तत्र वैश्लेषिकस्य ग्रुभापितम् आगमवाधने सर्वत्र भं आगमः प्रतिज्ञाः' [न्यायभा ० १।१।१] इत्यस्य विरोधात् । न च विभागेन वदागमस्वमः, अन्यत्रापि अनादवासापत्तेः । अनेन पूर्वहेतोक्यारेरखण्डनात् तत्मात्रम् इत्यपरे; तेपामखण्डतप्राप्तिका (क्याप्तिकात्) प्रकृतसाधनसमर्थात् [प्रा] क्तनादेव हेतोः जयेतरव्यवस्थानात् नेदं निम्रहस्थानम् , इतरथा तद्वैफल्यम् । इत्यां निम्रहेऽिप कक्तम् । [२५९क] कर्यं वा अनेन तद्वयाप्तेः अखण्डनम् , यावता घटादौ आकाशगुणत्वाभावसहचरितस्य कृतकत्वस्य अनेन तद्वयाप्तेः अखण्डनम् , यावता घटादौ आकाशगुणत्वाभावसहचरितस्य कृतकत्वस्य । प्रायतः । पर्यात् इत्येवं तत्र प्रतिवादिनः अभिग्रायतः । पर्यात् वेतेन (ते न) तद्वयाप्तिः अनित्यत्वेनापि न स्थात् इत्येवं तत्र प्रतिवादिनः अभिग्रायतः । पर्यातः । पर्यातः स्थान् । पर्यातः विवादिनः अभिग्रायतः । पर्यातः । पर्यातः विवादिनः अभिग्रायतः । पर्यातः । पर्यातः विवादिनः अभिग्रायतः । पर्यातः । पर्यातः । पर्यातः विवादिनः अभिग्रायतः । पर्यातः । पर्या

यत्पुनवक्तम्-आकाशाऽप्रतिपत्तौ अप्रसिद्धविश्लेपणः पक्षः, शब्दगुणात् तत्प्रतिपत्तौ न तत्प्रतिपेध इति आकाशगुणत्वाभावेन न कृतकत्वस्य व्याप्तिः इति न पूर्वसमानता इतिः तन युक्तम् ; यतः आकाशस्य प्रतिपत्ताविष 'न शब्दात् प्रतिपत्तिः' इति निरूपिष्वयते, ततो यत्कि-२० व्यवेतत् ।

तस्याँ विभागार्थम् \* "साधम्ये वैधम्याम्याम्" [न्यायस्० १।२।१८] इत्वेततः। साधम्येणोक्ते हेती प्रत्यवस्थानं दर्शयति माध्यकारैः— "उदाहरणसाधम्यात् साध्यसाधनं हेतुः" [न्यायस्० १।१।३५] इति, अस्य उदाहरणवैधम्येण प्रत्यवस्थानं 'जातिः' इति शेषः। तत्र उदाहरणम्— 'क्रियावान् आत्मा क्रियाहेतुगुणयोगत्वात् अष्टवत्' इति । अत्राह परः—यदि क्ष्यावद्द्रज्यसाधम्यात् क्रियाहेतुगुणसम्बन्धात् र्तथा आत्मा साध्यते; तहिं तद्रज्यस्य (वहद्

<sup>(</sup>१) ह प्रत्नन्तर्गतः वाठो द्विकितितः । (२) उत्तरामासे । (३) यतो व घटः आकाशायाः । (४) जातेः । (५) "साधन्यैवैधन्योन्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ।"—न्यायस्० ११२१४८ । (६) "साधन्यैणी-पसंहारे साध्यप्यतिपर्ययोपपण्डोः साधन्यैणीन प्रत्यवस्थानमितिष्यमाणं स्थापनाद्वेद्वाः साधन्यैसमः प्रतिपेधः । निदर्शनं क्रियाधानात्मा द्वन्यस्य क्रियाद्वेद्वगुणयोगात् । द्वन्यं कोष्टः क्रियाद्वेद्वगुणयुक्तः क्रियावात् । प्रत्या चारमा तस्मात् क्रियाधानात्मा द्वन्यस्य क्रियाद्वेद्वगुणयोगात् । द्वन्यं कोष्टः क्रियाद्वतुगुणयुक्तः क्रियावात् स्थाप चारमा तस्मात् क्रियाधानिति । प्वयुपसंहते परः साधन्यैणीन प्रत्यवित्वत्वते निक्षिय आत्मा विद्वती द्वन्यस्य विद्वति । व चारित व च स्थाप्ताः निक्ष्यस्य स्थापनिति । व चारित व च पुनरक्षियसाधन्योक्षिक्षयेणीति विद्वोपदेत्वमावात् साधन्यैसमः प्रतिपेधो सविति ।"—न्यायमा० ४१३१२ । (७) क्रियाद्वेद्वगुणः श्वष्टस्य । (८) क्रियावात् ।

स्यान्मतम्— अ''न तत्तेः किञ्चित् किञ्चित् प्रतिपादयित प्रतिपद्यते [२६१क] या केवलं तेमिरिकद्वयवद् आन्त्या अञ्दत इदं मया अयं प्रतिपादितः अहं च प्रतिपन्नः इति वक्तः प्रतिपन्तः वित्वतः अविवन्धः अतिपन्नः इति वक्तः प्रतिपन्तः अविवन्धः अववन्धः अववन्यः अ

नतु तस्य जञ्दादिष वस्तुप्रतिपत्ति ततः तत्प्राप्ति सन्यमानस्य तत् झानं प्रमाणं स्यात् , अयमस्यैव दोपोऽस्तु, अतो लिङ्गादिवत् शब्दादिष अनेन व्यवहारं क्वर्वता "तद्वत् "तस्य [२६१छ] १५ वस्तुतस्वप्रतिवन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति स्थितम् ।

भवत्वेतत्, तथापि शञ्दो छि[र्झ] गमयति न साध्यमिति चेत् , अत्राह—'शक्तस्य सूच-नस्' इत्यादि । शक्तस्य साध्यक्षापने छिङ्गस्य समर्थस्य सूचनम् । किम् १ इत्याह—हेतुवचनं त्रिरूपिछङ्गवाक्यम् । किम्भृतम् १ इत्याह—अञ्चक्तमिप साध्यक्षापनेऽसमर्थमिप स्यम् आत्मना इति । साध्यं (ध्य)वचनं किंभृतम् १ इत्याह—साध्योक्तिः अनित्यः शब्दः इति प्रविज्ञावचनम् २०

<sup>(</sup>१) ज्ञान्तात् । तुल्मा-"क्षमेत्र युवद्वि विराकृतस्-अद्वेते कथं परप्रतिबोधनाय प्रवर्शते हृति । स्वाप्ताराय्यायंस्थामिद्धः । अयं परोज्द् न परः हृति स्वस्वेद्वनसेवत् उदयसासाद्यति । अत्य परमार्थतो विभागः-अर्हं प्रश्नविता परः कथनित । हृयोत्पि स्वाकारोपरक्षप्रस्वयसंवेद्वनसेवत् न तृ विभागः स्वप्ताप्तयम् उत्स्वयत् उत्स्वप्तर्यभक्षपयद्व । उत्मन्तर्वि वादी कथं ततोद्धेतप्रतितिरिषे १ नतु सर्वप्रस्वयभक्षय् प्रवारं प्रवर्तते नाम्र प्रतिदेद्वयः । किंतिष्ट्रं प्रतिवादिनाऽन्येत्र वा कर्षं न्यस् १ किं क्ष्यसाणं किल्वित् इत्यते १ अत्यापं प्रवर्तते नाम्र प्रतिदेद्वयः । किंतिष्ट्रं प्रतिवादिनाऽन्येत्र वा कर्षं न्यस् १ किंतिष्ट्रं प्रतिवादिनाऽन्येत्र वा कर्षं न्यस् १ किंतिष्ठेत्व विश्वयापं । (४) विद्यापं विरोधि व्याः -विरोधि व्याः -विराधि व

'वक्त्रभिप्राय' इत्यादिना परमतमामङ्कते दूषियतुम् । वक्तुः साधनादिवादिनः अभिप्रायः साधनादिविकलपः स्ट्यते अभिक्रप्यते येन तत्स्चनम् अभिधानं तयोः समाहारलक्षणो इन्द्रः तस्य सर्वत्र साधनादिसः झावनत् तद्भावेऽपि अविशोपात् । एतदिष कृतः ? इत्याह-प्रतिवन्धा-भावात् साधनादिसः सह वक्त्रभिप्रायस्चनस्य तादात्म्य-तदुरपत्तिलक्षणाऽविनाभावा [भावा] ५ त कारणात् कर्यं शुद्धः अपलक्षणमेतत् , तेन विकल्पः स्वार्थस्य साधनादिलक्षणस्य प्रतिपा-दनिमिति चेत् ; अत्र परस्य सवयचनविरोधं दशौयतुं कारिकां नोपनेयम् इत्यादिकामाह-

## [ नोपनेयं कचित् किञ्चिदसिद्धं नापनीयते । वाचाऽङ्गं सूच्यते चेति वक्ता कथमनाकुछः ॥३॥

शन्दाः कथं कस्यचित् साधनमिति ब्रुवन् कथमवधेयवचनः ? तैत्कृतां तत्त्वसि-१० डिग्रुपजीवतीति साधनाङ्गवचनाद् भूतदोपोद्भावनाद्वा । शंकस्य द्वचनं हेतुवचनं स्थयम-शक्तमित, साध्योक्तिः पुनः पारम्पर्येण नालमिति परः त्राकृतशक्तिः । ]

काचित् शव्दादिधर्मिण किञ्चित् असिद्धम् अनित्यत्वादिकं नीपनेयं नोपढीकनीयम् । [२६०ख] कया ? वाचा अनित्यत्वशव्देन, साधनानधंक्यम् अन्ययेति मन्यते । तत
पव कुत्तिश्चित् शब्दादेः किञ्चित् नित्यत्वादिकं नापनीयते न निराक्रियते वाचा 'न नित्यः'
१५ इति चचनेन । तदुक्तं वि नि अ ये— अ 'ते तर्हि कचित् किञ्चित् उपनयतोऽपनयतो वा
क्रयं कस्यचित् साधनस्'' इति । किं वर्हि तयाँ कियते १ इत्याह— वाचाऽङ्गं छिङ्गं स्च्यते
च अ ''परार्थं तु अनुमानं स्वदृष्टायम्भाशनस्'' [ अ० वार्तिकाल० ४।१ ] ईति वचनाद्
इत्येवं यो चक्ता स कथम् अनाकुलः आकृत्य एव पूर्वापरिकद्धाऽभिधानात् । 'वाचा'
इति वपलक्षणम् , तेन विकल्पेनापि 'सूच्यते च' इति वा वपलक्षणम् , तेन व्यवसीयते व।

कारिकां विवरीतुमाह—शुब्दा इत्यावि । शुब्दाः कश्चं न कथिन्वत् कस्यचित् साधनम् इत्येवं त्रुवन् सौगतः कथमवध्यवचनः ? कृतः ? इत्याह—तत्कृतां शब्दकृतां तत्त्वस्य सिद्धिं निर्णीतिम् उपजीवति इति हेतोः । एतदपि कृतः इत्याह—सिद्धिः साधनं तत्य अङ्गं निमित्तम् त्रिक्तं छिद्धम् ; साध्यते अनेन इति वा साधनम् , अस्यां पक्षधमैत्वादेः (दिः) अवयवः तत्य वचनात् प्रतिपादनात् 'शब्दैः' इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । भृतस्य विद्यमानस्य दोषस्य २५ असिद्धादेः उद्भावनाद्वा । इदमत्र तात्पर्यम्—साधनदूषणवचनेन त्रैदप्रतिपादने साधनाद्वस्य अव-चनाद् दोषस्य च अनुद्धावनाद् अनर्थकवचनाच्च निम्नह्माप्तिः तहक्तुः । प्रतिपादने अयं दोषः अनुपद्गी इति ।

<sup>(</sup>१) तुछना—''तत्कृतां वस्तुसिद्धिमुपनीवित न तहाज्यतां चेति स्वदृष्टिरागमान्नमनवस्थानुपङ्गात्।''
—सष्टका अष्टस० पृ० १३०। (१) पूर्वपक्षः—''साध्यामिघानात् पक्षोक्तिः पारम्वर्षेण वाष्यछम्। शक्तस्य
सूचकं हेंत्वचोऽशक्तमपि स्वयम्॥''—प्र० वा० ॥१७०। (३) वाचा। (४) "स्वेम दृष्टं स्वदृष्टं वाविमितसादिम्यां प्रतिपाधप्रतिपादकाम्यां स्वदृष्टस्येत्यर्थः। यदि प्राह्मिकाः तेपामधिकाशत्। विप्रतिपत्तिमितस्य
सामर्थ्यादेष प्रसिद्धः। प्रकाश्यतेऽनेन स्वप्रतीतोऽभैः परं प्रति। तच काववाग्विक्तसिरूपम्। एन स्वदृष्टेश्यैः
सिक्तम् ।''—प्र० वार्तिकाळ० ॥१। (५) सिद्धौ। (६) साघनदृष्यकरपदार्थाकथने।

चेत् : अयमपरोऽस्य दोपोऽस्तु ।

कारिकाया उत्तरार्घस्य व्याख्यानमकृत्वा सुगमत्वात् पृक्षार्थं समर्थयितुं पृर्वपश्चयन्नाह—सेर्व एव [२६२ख] इत्यादि । सर्व एव कार्यहेतोः स्वभावहेतोवां अयं प्रतीयमानः अनुमानानुमेय-व्यवहारो लिङ्गलिङ्गव्यवहारो विकल्पारुहेन विकल्पावमासिना। केन १ इत्याह—धर्मः सत्त्वादिः धर्मी शब्दादिः तयोः न्यायः \* "सर्वे मानाः स्वभावेन" [प्र०वा०३।३९] इत्यादि \* "धर्मा- ५ न्तरप्रतिश्चेपाऽप्रतिश्चेपी" इत्यादिश्च, तेन । तर्हि तिष्ठकल्पस्य वस्त्वाश्चयत्वात् तृहयवहारः पारमार्थिकः इति चेत् १ अन्नाह—न विहरपेश्चते तृहयवहारः । किम् १ इत्याह—सदसत्त्वम् । सैन्वमसन्त्रं च धर्मधर्मिणोः , इत्यपेश्चते, विकल्पस्य निर्विपयत्वािति मन्यते । चेद् इति पराभि-प्रायद्योतकः । तत्र दूपणमाह—कथं न कथंचित् अर्थादेव वन्तुस्तादेव लिङ्गात् सत्त्वभूमादेः न कल्पितात् पश्चसपक्षाऽन्यतरत्वादेः इति एवकारार्थस्य (एर्थः । अर्थस्य) अन्न्यादेः सृतिः १० प्रतिपत्तिः १ इत्यते च परेणं \* "अर्थो हि अर्थं ग्रमयिति" इति वचनात् । कथं वतः स्ति न स्थादिति चेत् १ उच्यते—यदा हि धर्मधर्मिविकल्पो निर्विपयः तदा धर्मा इत्यः तद्वमाः सत्त्वाद्यः पश्चसपश्चान्यतरत्त्वादेनीतिरिच्यन्ते इति ।

नतु उक्तमत्र धर्मधर्मितया भेद एव बुद्धिपरिकल्पितो नार्थोऽपि इति चेत्; अत्राह्-कृशं च इत्यादि । धर्मधर्मिणोर्भानः तत्ता तया यो भेदः स एव बुद्धिपरिकल्पितो नार्थेच्यशेषि १५ (नार्थोऽपि) छिद्ग छिद्ग [२६३क] छम्रणो न केवछं तत्त्रया भेद एव कर्यं वा न बुद्धिपरिकल्पितः किन्तु तत्कल्पित एव । इतः १ इत्याह्—विकल्पानाम् इत्यादि । इदमत्र तात्पर्यम्—उक्तविधिना न अन्तर्वदिवां निरंगोऽर्थः संभवति सांश च (सांशञ्च) विकल्पविषयत्वात् , विकल्पानां च सोंगतेः अवस्तुसंस्पर्शाऽभ्युपगमात् #"विकल्पोऽवस्तुनिर्मा[सो वि]संवाद्युद्धपुद्यः" दित वचनात् , [न] अर्थोऽपि 'बुद्धिपरिकल्पितः' इति सन्यन्थः । पश्यतु प्र ज्ञा क र स्य २० #"सर्वविकल्पातीतं प्रतिभासमात्रं तत्त्वम्" इति मतम् । वत्य सत्त्वादयः अर्थस्पत्यापि विकल्पिता भवन्ति नवेति चिन्त्यमेतत् । यदि सवन्ति , कथम् #"अर्थो हि अर्थं शमयति" इति ध में की तिं वचनम् असी गच्छत् १ मवन्तु तर्दि वस्तुविपयाः ते" इति चेत् ; अत्राह—वस्तु धहिरन्तश्च सांशो भावः आश्रयः कारणम् अवलल्पत्यं थेपां तेपां भावात् तत्त्वात् । वस्तुविपयत्वे अद्वीक्रयमाणे 'विकल्पानाम्' इत्यत्ववर्चते, कथं केन प्रकारेण तत्त्वविषय (ग्रं) न भवेत् । २५ किम् १ इत्याह—हेतुचचनम् । किम्तुतम् १ इत्याह—हेतुचन्तरेण अनुपपनम् । किम्रुतं हेतुम् १

<sup>(</sup>१) "तया चातुमानानुमेयन्यनहारोज्यं सर्वो हि बुद्धिपरिन्स्यतो बुद्ध्यारुदेव धर्मधर्मिमेदेनेति वक्तम्"-प्र० वा० स्वद्द् १।३। ''वाचार्यदिग्नागेनाप्नेतदुक्तमिरवाह-त्या देत्यादि"""-प्र० वा० स्वद्द्व वि० ए० २४। (२) "स्वस्थमावन्यवस्थितेः। स्वमावपरमावाग्यां यसात् व्यावृत्तिमागिनः॥" इति शेषः। (३) सस्वं धर्मस्य असत्वं च घर्मिणः। (३) "अर्थाद्यंगते."-प्र० वा० १।१५। (५) विकल्पात्। (६) अर्थगतिः (७) "अयोक्तम्-विकल्पोध्यस्तुनिर्मासाद् निर्मबादाद्वपप्रवः इति।"-प्रशः कन्द्र० ए० १९०। सन्मति० टी० ए० ५००। स्याल्सा०ए०८२। धर्मसंकपृ० १३४। सर्वद्र० पृ० १४। (८) "विचार्यमाणं हि सक्कमेव विश्वपिते नाहैताव्परं तत्वसिक्त"-प्र० वार्तिकाछ० पृ० १३। (९) प्रज्ञाकरस्य। (१०) विकल्पाः।

पुनः न केवलं साधनात् साध्यसिद्धेः साक्षाद् अपि तु वचनवत् पारम्पर्येणापि नाऽलं साध्य-प्रतिपादने न समर्थो (र्थम् ) साध्य (च्या)प्रतिपादनाद् इत्येवं परः प्राकृतशक्तिः प्राकृत प्राकृते वा शक्तिः अस्य, शक्तवत् साध्यप्रतिपादनसंभवादिति मन्यते ।

न तु (नतु) छिङ्गस्येव साध्यस्यापि प्रतिपादने वचनस्य सामर्थ्ये तैत एव साध्यसिद्धेः ५ हेतुवैफल्यमिति चेत् ; अत्राह**्सम्यग्यिवचारिता** इत्यादि ।

### [ सम्यग्विचारिता वाक्यविकल्पास्तत्त्वगोचरम् । साघ्यं पर्वाद्वरज्ञे यं प्रायः प्राकृतवुद्धिभः ॥४॥

सर्व एवायमतुमानातुमेयव्यवहारो विकल्पारुढेन धर्मधर्मिन्यायेन न वहिः सद्-सन्त्रमेपक्षते इति चेत् ; कथमधर्यदेव लिङ्गादर्थगतिः ! कथव्य धर्मधर्मितया मेद एव १० बुद्धिपरिकल्पितो नार्थोऽपि, विकल्पानामवस्तुसंस्पर्धाभ्युपगमात् । वस्त्वाश्रयत्वाद्वस्तु-विषयत्वे कथं साध्याविनाभाविहेतुमन्तरेणातुपपन्नं हेतुवचनं तन्वविषयं न भवेत् ! }

सम्यक् साध्यायिनाभाविसाधनोपन्यासेन विचारिताः परीक्षिताः तत्त्वगोचरं 'नयन्तः' इति वाक्यहोयः । के ? इत्याह—बाक्यामां कार्यभूताः अर्थविकल्पाः । यहि वा, वाक्यानि विकल्पाश्च इति माह्मम् । वाक्यग्रहणं तस्यैवं केवल्यणंपदपरिहारेण व्यव-१५ हारोपयोगप्रतिपादनार्थम् । विकल्पग्रहणं हष्टान्तार्थम् । यथा वक्तविधिना सन्यग् विचारिता विकल्पाः तत्त्वगोचराः तथा वाक्यान्यपि, 'क्ष्पादिहाव्वा निर्विषय (या) विकल्पयोनित्वात् भैषा-नादिहाव्यवत् इत्यत्र हेतोः असिद्धतोद्धावनार्थं वा [२६२क] ।

सर्वेण अनेन एतदुक्तं सवति-शब्दोऽनित्य इति प्रतिपायसाना अपि स्वैसमयावष्टम्माद्
२० अनर्थकान्यशब्दसाधन्यांद्वा [न] प्रतिपचन्ते तानुदित्य हेतूपन्यास इति, तर्हि हेतोरेष साध्यसिद्धेः किं साध्यनिर्देशेनेति चेत् १ अत्राह-'प्रायः' इत्यादि। प्रायो बाहुल्येन श्वणिकलादिरूपेण न शब्दादिस्वमावेन यच्छव्दादि साध्यम् अनुमेयम् तदशोयम् अपरिच्छेद्यम् । कैः १
इत्याह-प्राकृतवुद्धिभिः सौगतैः । तेपां झानं सर्वमविकल्पम् , विकल्पस्यापि स्वरूपवद्
धहिरपि एतोः (निर्विकल्पकत्वापत्तेः) एकस्यै रूपद्वयविरोधात् । किं क्षविद्वः १ इत्याह२५ पद्यद्विः इन्द्रियाणि तत्र व्यापारयद्विः, इन्द्रियग्राह्यं न सर्वदित्यर्थः ।

एतदुक्तं भवति—यथा हेतोः सिध्यति साध्ये तत्प्रतीत्यर्थं वक्त्रविग्रहमावहति तथा
चक्षुरादिव्यापारोऽपि दृण्टुः अविद्योपात् । को हि विद्योपो येन इन्द्रियमनर्थकं दोषाय, अपि हु
वचनमेव । यदि पुनः छिङ्गाद् गम्यमानेऽप्यर्थे नेन्द्रियव्यापारा स्किरतं (व्यापारितरकारः
तद्) बुद्ध्युत्पत्ताविप नापरापरस्य तस्य वैफल्यं स्यात् । अथ धर्मिमात्रे तत्ताफल्यानायं दोषः;
३० क्षणिकत्वादिधर्मे स्यात् । एकत्र गुणः सर्वत्र गुणं करोति न दोपो दोपमिति चिन्त्यमेवत् ।
ततोऽस्मादोषाद् विभ्यता प्रतिज्ञावचनमिव इन्द्रियमि तत्र परिहरणीयम् । धर्म्यसिद्धिः स्यादिति

<sup>(</sup>१) वचनादेव। (२) चानवस्थैव। (३) सांख्याभिमतः। (४) समतामहात्। (५) एउस्प विकल्पस्य स्वरूपे निर्विकल्पकर्स्व बहिरवें च विकल्पकःचमिति रूपहुर्च च संभवति विरोधादित्यर्थः। (६) सति। (७) इन्द्रिक्यापारस्य।

च वाक्यम् । तथा यत् यत्कार्यं न भवति तद् भ्रान्त्यापि तन्त्र गमयति यथा सं एव धूमः अपा-वकम् , अकार्यं च वाक्यम् अर्थस्य इति । यदि पुनः तथापि तया तत् तत्र द्विद्धि जनयति क्वतिश्चत् प्रत्यासत्तेः ; तत एव तर्हि परमार्थतः किञ्जिदकारणे ज्ञानं करिष्यति, तिद्वज्ञानं च तत्र प्रमाणं स्यात् अविसंवादासिमानिनः यथा कुञ्चिकाविवरमणिक्कानं मणौ ।

स्यान्मतम् , न नाक्यं कथिन्वद्िष अर्थे ज्ञानं जनयित विवक्षाया अन्यत्र, केवर्णं विकल्पा- ५ न्तरसेवं जायते अतो वाक्यावर्थः प्रतीय [ते] इति , न , तथा क्रमत्रतीतेरभावात् पूर्वं वाक्याद् विवक्षाविकल्पः पुनः अर्थविकल्प इति । ततः स्थितम्-'[तत् ] सूचितेन लिङ्गेन कथं तत्त्वव्यवस्थितिः' इति ।

इदमपरं ज्याक्यानम्-'विवक्षाप्रभवमिष इति 'अपि' शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । वाक्यं स्वार्थेन स्वामिधेयक्तुना प्रतिबध्यते कथम्' इति प्रक्षे तत्स्यूचितेन लिङ्गेन तत्स्य रूक्टियतियतः इत्युत्तरम्।

कारिकां विशुण्यन्नाइ—चक्त्रभिशायमात्रं भविद्रः अर्थं वाक्यं स्त्वयित इत्येवम् अविश्वेषण आक्षिपन् क्रोडीक्वर्वन् सौगतः पारम्पर्येणापि न केवर्णं सन्ते तो (साक्षात्) वाक्यात्
तक्तं साध्यं वस्तु न प्रतिपद्येत । अथ 'वाक्यात् लिक्स्म, अतः' तक्त्वम्' इति , परार्थातुमानं
स्यादिति सन्यते । द्वितीयं कारिकाव्याख्यानं व्यतिरेकमुखेण अनेनैव दर्शितम् , वक्त्रमिप्राय- १५
त्वक्ततं [२६४ख] वाक्यस्याभ्युपगन्य दूषणमुक्तम् , इदानीम् एकान्तेन तदिपि नास्तीति
वश्येषनाह—नच नैव वक्त्रभिप्रायम् एकान्तेन अवश्यम्मावेन स्व्चयितः स्व्यत रह्यत (इति ।
कृतः १) इत्याह—श्रुति इत्यादि । आदिशब्देन अर्थान्तरगमनपरिमहः । अत्रापि 'श्रुतिर्देण्या
(श्रुतिदृष्टा)देः' इति पाठः, तत्र आदिशब्देन कस्पनादुष्टादिपरिमदः । श्रुतिदृष्टादेः अन्यत
एव प्रसिद्धेः । आदिशब्दव्यध्यमर्थम् व्वाहरन्नाह—पद्यादम् इत्यादि । "पश्चो धर्मा अवयवे २०
समुदायोपचारात् , तस्य धर्मः तदंशेन तस्य पक्षस्य अशेन साध्यधर्मेण न तदेकदेशेन पक्षशब्दोन
समुदायायचनात् व्याप्ति व्याप्तियोगात् । व्याप्तिश्च व्यापकगता तत्र यत्रासौ साधनधर्मो भाव
एवं नाभावे (वः) । व्याप्यगता तत्रैव यत्रासौ साध्यधर्मो नान्यत्र । किम् १ इत्याह—पुनः इति
विवक्षे हेतुरेव मनागिपि [अ] हेतुनं भवित इत्येवकारार्थः । कित प्रकारः १ इत्यत्रह—स हि स
हेद्यः सद्ध त्रिधा । कृतः १ इत्याह—विकृद्ध इत्यादि ।

अत्र चोराते—यदि पक्षधर्मः , कथम् असिद्धः १ स्वयम् आश्रयस्य च सन्देहे असिद्धो (द्धे) वाऽसिद्ध रुच्यते । व च तदा कस्यचित् पक्षधर्मता । तथा यदि तदंशेन व्याप्तः ; कथं विरुद्धोऽनैकान्तिको वा १ तदंशक्याप्तिवचनेन अन्वयव्यतिरेक्क्योरिसधानेन तिन्तिरासात् । स हि विपक्षे सन् असन् सपक्षे विरुद्धः, उभयत्र सन् संसाव्यमानो वा अनैकान्तिकः, न वास्य तदं-

<sup>(</sup>१) अनिनकार्यः । (२) अकारणसूताऽर्थं विषयकस् । (३) क्षिष्ठातः । (३) 'पक्षो धर्मी अवयवे ससुदास्योपचाराद''-हेतुवि० पृ० ५२ । (५) ''व्याप्तिहिं व्यापकस्य तत्र माव एव, व्याप्यस्य वा तत्रैव मावः ।''-हेतुवि० पृ० ५३ । (६) व्यापकस्य माव एव नासावः कदाचन । (०) वर्तते तत्रैव व्याप्यस्य मावः । (८) विरुद्धानैकान्तिकनिराकस्थातः ।

4

ξo

इत्याह—साध्य इत्यादि । वस्तुनो विकल्पाः ततः तद्वधनमिति मन्यते । अनेन पूर्वाधं समर्थितम्। एवं तावत् लिङ्गलिङ्गिविकल्पानां केषाञ्चिद् बहिरशैविपयत्वप्रतिपादनेन तज्जन्मनोऽ-भिधानस्यापि विद्विषयत्वं प्रतिपादितम् । संप्रति विवक्षाप्रमवत्वेन तस्ये [२६३ख] तद्विषयत्वं परेण<sup>3</sup> यदुक्तं <sup>\*</sup>तत्पूर्वपक्षयित्वा निराक्कर्वन्नाह—विवक्षा इत्यादि ।

# [ विवक्षाप्रभावं वाक्यं स्वार्थं न प्रतिवध्यते । तत्स्वितेन लिङ्गेन कथं तत्त्वव्यवस्थितिः ॥५॥

यक्त्रभित्रायपात्रं वाक्यं स्चयतीत्यविजेपेणाक्षिपन् पारम्पर्येणापि न ततस्तन्तं प्रतिपद्येत । न च वक्त्रभित्रायपेकान्तेन स्चयन्ति श्रुतिदुष्टादेः अन्यत एव प्रसिद्धेः ।

\*''पश्चघर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुत्तिधैव सः। अविनामावनियमात् हेत्वाभासास्ततोऽपरे॥''

[ हेतुवि० इस्रो० १ ]

इत्यादिना स्वयमनभिमतस्यापि वस्तुनः प्रतिपत्तेः । तथा अनेकार्थेषु केनार्थोऽयं विवेचितः येन वक्त्रभिप्राय एवार्थः । ज्ञब्दैः क्वित् विसंवादात् स्वयमनाद्वासे किं ज्ञब्दविकल्पन्यभिचारचोदनया स्वल्पकल्पनया, ज्ञानमेव किन्न प्रतिक्षिपेत् ! ]

१५ विवसीय प्रभवः कारणं यस्य 'प्रभवित अस्मात्' इति ज्युत्पत्तेः, विवक्षाया वा प्रभवो यस्य, ततः प्रभवित इति वा यत् तथोक्तम् । किम् १ इत्याह—वाक्यम् । तत् किन्न कियते १ इत्याह—न प्रतिवध्यते । क १ इत्याह—स्वार्थे स्व आत्मीयो वादिनो हेतुरूपोऽर्थः विसन् , इति काका अर्थोऽत्र इष्टज्यः । अत्रोत्तरमाह—तेन वाक्येन यत् स्वृत्त्वितं तेन । केन १ छिन्नेन विवक्षा विकल्पारुका इति मन्यते । अन्यस्य तेन स्वतस्य परैः अन्यस्युप्तमात् कथं न कथित्रतः रथन्त्र विवक्षा विकल्पारुका इष्टस्य [क्षण]क्ष्यादेः । पतदुक्तं अवति—यत् तेनं विकल्पारुकं छिन्नं स्वितं न तस्य तत्त्वे प्रतिवन्धः, यस्य च तत्र प्रतिवन्धो न तत्त्वेन स्वितम् । न व अन्यस्य स्वने अन्यत्र प्रतिपत्तः प्रदृत्तिकं, अन्यथा स्व (अश्व)इत्यदेन अद्यवक्षचने गवि सां भवेत् । अध्य तद्दारुकेण प्रयोजनाऽसिद्धेः "अन्यत्र सा भवेत् , तन्न, अतिपत्तक्षात् । यदि पुनः तत्त्वतक्तेन स्वनेऽपि भ्रान्त्या [त्रि]रूपं छिन्नं स्वितमिति प्रतिपत्तिः ; सापि न युक्ता , अविषये भ्रान्तेरपि २५ प्रतिपत्तेरयोगात् , इतस्या ततः अद्यवक्षव्यात् गवि प्रतिपत्तिः स्यात् । असाद्ययान्तेति चेत् ; किं पुनः विकल्पाकार-अर्थस्वभावयोः साद्ययमस्ति १ तथा चेत् ; प्रत्यक्षवद् विकल्पानामर्थविषयत्रं केन वायते १ प्रत्यक्षस्यापि सर्वया तद्ममावात् ।

यस्तु मन्यते-'तदमावेऽपि आन्तरोपप्रविषक्षात तथाप्रतिपत्तिः' इति ; सापि न [२६४ क] तत्त्वदृष्टिः; यतः यद् यत्कार्य तत् तदेव गमयति प्रतिवन्धात् , यथा घूमः अग्निम् , विवक्षाकार्य

<sup>(</sup>१) बहिरयंविषयत्वस् ! (२) शब्दस्य । (३) बौत्चेन । (४) "शब्देऽप्वश्विमायतिवेदनात् ॥३॥ "वक्तृव्यापारिवपयो योऽयों शुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र श्लब्दस्य नार्यंतत्त्वतिवन्त्रनस् ॥४॥"-प्र० वा० ११३-४ । (५) शब्देन । (६) वस्तुस्त्वार्थस्य । (७) प्रतिपत्तिः । (८) वस्तुस्तेऽर्थे । (९) साहस्यासावात् ।

साध्योपलन्धेः प्रत्यक्षं पारम्पर्येण नाप्यलम् । इक्तस्य सूचिका साक्षात् काचन सर्वा न कल्पना ॥६॥ परमार्थेकतानत्वे बुद्धीनामनिबन्धना । न स्यात्प्रवृत्तिरर्थेषु समयान्तरमेदिषु ॥७॥

प्रमाणाभावे ज्ञानमेव किन प्रतिक्षिपेदिति । प्रतिक्षेपासिद्धिरिति वाक्यप्रतिक्षेपेऽपि ५ समानम् । तत्त्वप्रतिपत्ति प्रति वाक्यविश्वेपैः अनुमानवृत्तौ व्यवहर्तारोऽतिशेरते नान्यथा । तत्कार्यव्यभिचारेऽपि यथा गमकत्वं तथा शब्दस्य । ]

श्वन्यं हि वक्तु म् इत्यादि । हि यस्मात् श्वन्यं वक्तु म् । किम् १ इत्याद् —साध्योपछडधेः साध्यस्य क्षणक्षयस्य स्वसंवदेनाऽनन्यवेद्यादेः या उपलिधः दृष्टिः साक्षात्करणं तस्याः
प्रत्यक्षं 'वतुर्विधम् अविकरुपद्धंनं नाऽस्त्रम् न समर्थम् । कथम् १ इत्याद्य—पारम्पर्येणा १०
'अपि' शब्वोऽत्र व्याख्येयो भिक्तप्रक्रमन्यायात् । [न] केवलं साक्षाद् अपि तु पारम्पर्येणापि ।
तथाद्यि—न तावत् साक्षात् , परमार्थामावेऽपि तल्पवृत्तेः उपप्रवद्यायाम् । तथा सति यदवभासते न तत् परमार्थसत् यथा तैमिरिकोपल्य्यमानं [२६६क]केशोद्र(शोण्ड्)कादिः अवभासते
च क्रानत्य स्वसंवेदनादि । न वैतन्मन्तव्यम्—केशोण्डुकादेः क्रानात्मकत्वे तत्सत्त्वात् साध्यविकलो दृष्टान्त इति ; सारूप्यनिवेधात् , माद्यमादकाकारमेदमतितेः अन्येन अन्यमद्यणाविरोधात् १५
वननवत् । अस्यामाये विक्रानवादिनोऽन्यमानाभावः । तिद्धि त्रिक्पलिक्रजामित्यते तद्यमावसम्ययुपगच्छन् कथम् सं'यद्वभासते तत्त्वानं यथा सुखादि अवभासते च नीलादिकम्''
इत्याचनुमानं वदेत् १ अस्य सांवृत्तवे कृतः अतो नीलादेः गमावतो क्षानत्वसिद्धः अतिमसङ्गात् १
अय सं'याद्यो यक्षः ताद्यो विलः'' इति वचनात् सापि ततस्त्यां नेष्यते , वस्तुतः किं
नीलादिकमस्तु १ 'क्रानम' इति चेत् , कृतः प्रमाणात् १ अत प्रवेति चेत् , इत्त इतोऽसि, २० ८
प्रकृतविरोधात् । यदि चेदमनुमानं परम्परयापि न "तत्र प्रतिवद्धम्, कथमस्य "तद्वयमिचारः १
तव्यापि तद्भावे (वे)

#''(लिङ्गलिङ्गिधियोरेर्नं पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिवन्षात् तद्ममासभूत्ययोरप्यवश्चनम् ॥'' [प्र०वा०२।८२] इति ध्रवते ।

यदि पुनः परम्परया तत्कार्यंत्वेनोपगमान्नार्यं दोषः , तथा सति सर्वमसुमानम् क्षन्य- २५ मिचारम् "अत एव स्यादिति न तदामासो नाम । ततोऽस्य तत्र प्रतिवन्धाऽमाने न क्षन्यभिचार इति नातस्तत्सिद्धिः । प्रत्यक्षत इति चेत् , न , तस्य तावति न्यापारे सामध्योमावात् । न हि "इदं सर्वं नीळादि 'ज्ञानम्' इति प्रत्येतुमहाति, अनेन " (अन्येन) अन्यप्रहणप्रसद्गात् । न च

<sup>(</sup>१) इन्द्रियमन.स्वसंवेबनयोगियत्यक्षमेवेन । (२) अनुसानम् । (३) परमार्थतः । (३) "अद्वैतेऽपि क्यं वृत्तिरिति क्षोग्रं निराकृतम् । यथा विकस्तया यस इति किं केन सङ्गतस् ॥"-प्रश्वार्तिकाछ० पृश्व १९३ । (५) परमार्थतः । (६) इति चेस् । (०) स्वार्थे । (८) अनुसानस्य । (५) अर्धान्यक्षिचारः । (१०) परम्परमा तकार्यस्थात् । (११) प्रत्यस्थां । (११) अन्येम=प्रत्यक्षेणः ।

4

शञ्याप्तिरिति ; न ; परापेक्षया एवमभिधानात् । परो हि सत्त्वादीनां पक्षधमैत्वं सदंशञ्याप्ति प [अभ्युपगच्छिति] कुतोऽनेकान्तवादिनस्तस्य [२६५क] प्रमाणता १ ते न कवित् सत्त्वादिसंभवः इति असिद्ध उच्यते, अनेकान्त एव वा अस्य त्वोद्विराद्धः (संभवाद्विरुद्धः) कित्पितस्य क्षणिकैकान्तवद् अक्षणिकैकान्तेऽपि व्यभिचारी इति, यद्वक्ष्यति—

\*''असिद्धः सि द्ध से न स्य विरुद्धो दे व न न्दि नः। द्वेधा स म न्त भ द्र स्य हेतुरेकान्त्रसाधने॥" [सिद्धिवि० परि० ६] इति।

ततः परपरिकल्पिवात् कार्यादेः अपरे कार्यादयो मरणादौ साध्ये अरिष्टादयः हेत्वा-भासा न [हेतवः] 'भवन्ति' इत्यध्याहारः । कुतः १ इत्याह—अविनाभावनियमात् । अस्येव व्याख्यानं तत्त इत्यादि ।

१० द्वितीयं व्याख्यानमाह्—ततः परे "संयोग्याद्यो हेत्वामासा भवन्ति इति । छतः १ इत्याह— अविनाभावनियमात् । अस्यायमर्थः—विना भाव्य (साध्य)मन्तरेण अभाव्य (व) नियमः सा[ध्या]भावे अभावनियमः, पुनः अस्य न ज्ञायोगे (न चायोगे) साध्यामावेऽपि भाव इत्युक्तं भवति, तस्माद् इति । ततः कि जातम् १ इत्याह—स्त्र्यम् आत्मना आदिना (अपिना) अनिम-मतस्यापि न केवछम् अभिमतस्यैव वस्तुनः अर्थस्य प्रतिपत्तेः 'शब्देभ्यः' इति विभक्तिपरि-१५ णामेन सन्यन्धः । न च वक्त्रसिप्रायम् एकान्तेन स्च्यन्ति शब्दा इत्यपेक्षम् (स्यम्) ।

नतु यद्यप्येवं भावना (भावेन) व्याख्यायते—यथा (तथा) प्ययमस्य अर्थो न भवित किन्तु वक्त्रभिप्रायोऽर्थः इति चेत् ; अत्राह्—तस्य (तथा) इत्यादि । तथा तेन उक्तप्रकारेण अनेकारेंषु इाव्देपु सत्यु केन पुरुपेण प्रमाणेन वा अर्थोऽयं निर्दिश्यमानो विवेचितः प्रथक्षतः येन विवेत्र-केन (विवेचनेन) वक्त्रभिप्राय एव नान्यः स्याद्येः न केनचित् इत्यर्थः ।

२० एतेन [२६५ ख] <sup>६</sup>पत्रमपि चिन्तितम्।

अथ कदाचिद् अर्थामावेऽपि वृत्तेः अनर्थकाः शब्दाः ? इत्यन्नाह्—क्वचित् न सर्वत्र विसं-वादात् वञ्चनात् । कैः ? इत्याह्—गुब्दैः संवादेऽपि बहुछं शब्दैः इत्यपेक्षम् (क्ष्यम् ) स्वयम् आत्मना बौद्धेन अनाश्चासे कियमाणे किं स्वल्पकल्पनया । किंमूत्या ? इत्याह्—शब्दानां विकल्पानां व्यभित्वारस्य चोदनं यस्यां तया । तिहें किं क्वर्णात् परः ? इत्याह्—ज्ञानमेव विकल्पानाम् अनन्तरं निर्देशात् ज्ञानशब्देन 'दर्शनम्' इह गृक्षते, तदेव, न शब्दविकल्पानाम्", तत्प्रतिक्षेपेणेव वत्प्रतिक्षेपणात् "तन्मूब्ल्वात्तेषामिति मन्यते । किच प्रतिक्षिपेत् ? बहिः प्रतिक्षि-पेदेव तस्य स्वप्रादी अर्थामावेऽपि दर्शनात् इत्यके । येन स्वसंवेदनेन ज्ञानं 'ज्ञानम्' इति मवित तत् 'ज्ञानम्' इत्युच्यते, तदेव किन्न प्रतिक्षिपेत् ? द्वयनिर्मासवत् तत्रापि' अनाश्चासात् ।

एतदेव दर्शयन्नाह-[शुक्यं हि वक्तुम्-

<sup>(</sup>१) बौदः । (२) बौद्धस्य । (३) सम्भवात् । (४) आविकारणवादिप्रज्ञाकरकविषताः । (५) वैद्योपिककविषताः । (६) पद्मवाक्यं द्वावेकार्यं अविति । (७) ज्यसिचारचोदनया । (८) दृशैवसूलत्वात् विक-स्पानास् । (९) प्रतिभासाद्वैतवादिनः । (१०) स्वसंवेदनेऽपि ।

ततु प्राह्माकारवत् स्वरूपेऽपि विश्वमे विश्वमोऽपि व सिध्यति । वतस्तन्मात्रमस्तु इति चेतः; स्रताह-हाक्तस्य इत्यादि । दाक्तस्य छिद्गस्य सूचिका आपिका [का]चन कल्पना व सर्वा, व सत् (व सा) । साक्षात् तत्स्चवे समर्था विद्वषया इति यावत् । कल्पनाप्रहण-गुपछक्षणम् , तेन शब्दोऽपि गृह्यते । यदि वा, कार्ये कारणस्य वत्र वा कार्यस्योपचारात् कल्पना-शब्देन शब्द उच्यते । पतदुक्तं भवति—यया प्रविमासाविशेषे स्वरूपपरिहारेण अन्यत्र भान्तं तथा ५ शक्त [२६७स] स्वक्शब्दविकलपपरिहारेण प्रधानादिशव्दाविश्वान्तत्विमित् ।

यत्पनरेतत् —परमार्थेकनानत्व इत्यादि। तत्र दूषणमाह—परमार्थेकतानत्वे इत्यादि। परमार्थः सब्वक्षणं तस्मिन् एकः प्रधानमृतः नानः वादात्त्यादिप्रतिवन्धो यासां वासां भावे तस्से अइगीकियमाणे। कासाम् १ बुद्धीनाम् इति। तस्यां कि स्यात् १ इत्यत्राह—स्यात् भवेत् प्रञ्चतिः वर्षनम् । क १ अर्थेषु । किमूतेषु १ समयान्तरमेदिषु विदः परस्परिविक्तनवः १० क्षणिका निरंशाः परमाणवो दर्शनविषया अन्तर्य अद्वयं वेदनम् इति दर्शनम् इह 'समयः' इत्युच्यते, नान्यः अप्रसावात् , वतोऽन्यः तदन्तरम् वद्भेत्तं सौगतसमयाद् अन्यत्वेन व्यवस्था-पनशिथेषु, स्थिरस्यूळसाथारणादिस्यमावेषु समस्तवो (समतन्त्रो)िकन्यायात् । किमूताः १ इत्याह—निनिबन्धना आल्यन्तरदिता इत्यर्थः । वतो मन्यामहे—विद्यन्तर्य बुद्धीनामविश्रेपेण परमार्थे-कवानत्वं नास्तीति शञ्दानां निर्विषयत्वं व्यवस्थापयितुकामस्य बुद्धीनां तदाजातं (तदायातम् ) अतः १५ संभिकार्थिन्याः पतितं तद्पि च यत् पिक्तने लग्नम् ।'' इत्यापिततम् ।

वहिरन्तश्च कस्यवित् प्रमाणाभावात् तद्भावसाधनं त्व (च) सिद्धसाधनमिति मन्यमानस्य प्र ज्ञा क र स्य भतं पूर्वपक्षेणैव दूषवित्वा कारिकाद्वयस्य तात्मर्थं कथयकाद्द-प्रमाणाभाव इत्यादि। अस्यायमर्थः यदुक्तम्-'ज्ञानमेव किं न प्रतिक्षिपेत्' इति । वत्र वत्मतिक्षेपे प्रमाणप्रतिक्षेपो [२६८ क] ज्ञानत्मकत्वात् प्रमाणस्य, अस्य वा भावे प्रतिक्षेपासिद्धिः ज्ञानस्य अन्यस्य वा २० निरासाऽसिद्धिः । परमार्थासिद्धिवत् तत्मतिक्षेपोसिद्धिरपि प्रमाणमन्तरेण नोपपद्यते । तदुक्तं न्या- य वि नि ज्ञ ये-क्ष'प्रमाणमात्मसात्कुर्वन्'' [न्यायवि० १।४९] "इत्यादि । ततो वेदनमात्रमस्तु इति मन्यते । इत्येवं नेत् , अत्राह-वाक्यप्रतिक्षेपोऽपि वाक्यस्य सविषयत्वनिरासेऽपि न केवलं कानस्य समानं सद्भाव् । न त्वरो कमे (१) । तदेन दर्भयकाह-सम्ब इत्यादि । तन्त्वस्य [क्षण] क्षयादेः प्रतिपत्तिं प्रति अनुमानस्य वृत्तौ प्रवृत्तौ ।

नतु च वित्रतिपत्तिरेव अनुमानं तत्कथिमिद्गुच्थते इति चेत् १ न ; उपचारेण अनु-मानशब्देन िक्नामिधानात् । कैः १ इत्यत्राह—माक्यिविशेषैः त्रिरूपिक्स्यचचनैः । तस्यां किम् १ इत्याह—क्यवहर्षु (हर्तारो)क्याख्यातारोऽपि विसेरते (अतिशेरते) नान्यथा नाऽपरेण प्रकारेण । इद्मत्र तात्पर्यम्—'सर्वं वाक्यं विहर्यंशून्यम्' इति प्रतिपाद्यतो न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् । यदि पुनः 'यद्यताप्रतिवद्धं न तत्तत्र यथार्थंप्रतिविजनकं यथा धूमोऽपावके, वहिर्योऽप्रतिवद्धं च सर्वं वाक्यम्' ३०

<sup>(</sup>१) कारणे। (१) बहिरवें भ्रान्तं प्रत्यक्षस्। (३) "परमार्थेश्तानत्वे शब्दानामनिवन्यना । न स्यात् प्रवृत्तिरवेंषु समयान्तरमेतिषु॥"—प्र• वा॰ ३।२०६। (४) निर्विपयन्तं प्राप्तन् । (५) "प्रतीतिम-तिल्ड्यपेत् । वितयज्ञानसम्तानविश्चेषु न केवलस्॥" इति श्रेषः। (१) तस्वप्रतिपत्तित्व।

सर्व नीलादि मबदीयज्ञानाद् घिहर्मूतम् इति युक्तिरस्ति , अत्र सतोऽन्यस्यापि अनिवारणात्। [२६६ ख] भवदीयानुपलम्ममात्रस्य तदमावसाधने साधम्यात् (नेऽसामध्यात्), इतरथा सुखेन दुःखस्य अनुपलम्भादभावः स्यात्।

नतु [न] मदीयमध्यक्षम् अश्चेषस्य नीलादेः ज्ञानात्मकत्वमवैति किन्तु स्वयं विषयीकृतस्य
५ इति चेत् , न , तत्र विवादात् । तथाहि—त्वत्पत्यक्षं नीलादिकमात्मभूतं प्रत्येति इति कः प्रत्येति १ तदेवेति चेत् ; अन्यस्य प्रत्यक्षं वत्त् स्वतो मिन्नं प्रत्येति । तथा व (च) तत्त्रथा प्रतिपद्ममातमान्सानं प्रत्येति तदेवेति न विज्ञप्तिमात्रसिद्धिः । स कथमिदं परस्मै निवेदयति १ कथं केन प्रक्षेण (प्रत्यक्षेण) स्वदीयप्रत्यक्षस्य परप्रतिपत्त्यहेतुत्वात् , ज्ञानान्तरविधध्येप्रसद्गात् । अन्यज्ञानस्य अधिपतिप्रत्ययो भवतीति चेत् ; तिष्टे तस्य केनचित् प्रत्यासितिप्रकर्णभावात् सर्वस्य भवेदिति १० न विवादो नाम भवेत् । न चैवं जैनान् । कथं चैवं कार्यकारणभावो न भवेत् , यतः तद्वत परेण परस्य प्रहणं विरुद्धता न्ययापि (विरुध्येत । अपि) च प्रत्यक्षं तथा परप्रतिपत्तिहेतुः तथैव (तवैव) स्यात् । मम नेति चेत् ; सबदीयमन्यस्य न इति समानम् । नाप्यनुमानेन , कत्त्रोपात्।

यत्पुनरेतल्—विवक्षितप्रत्यक्षात् नीळादेरभेदात् स्वात्मभूतमेव तत् त्रिक्षत्यत्येति इति तस्य ततोऽभेदः, क्षतस्तेन प्रहणम् १ तद्यथा—यद् येन गृद्यते तत् तेन स्वात्मभूतं गृद्यते यथा स्वरूपम्, १५ गृद्धते च नीळादिकम् इति । न त्विदमञुमानम् उक्तम् (युक्तम्) । तञ्च अस्य परप्रतिपादनोपायोऽक्ति । परामावाञ्च स प्रतिपाद्यत इति चेत् , तदेतद् अन्यत्रापि समानम् । शक्यं हि अन्येनापि वक्तुम् [२६७ क] अहं तावत् नीळादिकं स्वतो मिन्नं पश्यामि, न चान्यः प्रतिपत्ता अस्ति यो मया प्रतिपाद्यते, मां प्रति चोद्य स्वा (धं स्वी)करोति, प्रतिपक्षात् नः स्वार्थसिद्धिः ।

यत्पुनरेतत्—कथं स्वतो भिन्नं तत् तत्प्रत्येति इति १ अभिन्नं कथं प्रत्येति १ तथावर्शनात्", २० अन्यत्र समानम् । तत्र केशोण्डकादिकं ज्ञानात्मकं युक्तम् । ततो वहिर्मूतस्य परमार्थसस्ये च न विज्ञप्तिमात्रं प्रत्यक्षच्छाणे" वा अभ्रान्तग्रहणम् अर्थनदिति । तस्यसस्याऽसस्यविकरूपविकछतापि एतेन चिन्तिता । ततः तद्मप्रुपगच्छता बहिः तैमिरिककेशादेः असस्यमम्बुपगन्तव्यमिति न साध्यश्च्यो दृष्टान्तः ।

नतु प्रत्यक्षे सञ्चेतनादेः प्रतिसासने कथं न शदुपल्लिघः १ तत्समर्थमिति चेत् , न ; २५ परमार्थोपल्लिघः (च्घेः) निवक्षितत्वात् । अत एव साध्यप्रहणम् । आन्तस्य साध्यत्वे क्षेशमार्यं भवेदिति । तत्तत् (तत्र) साक्षात् साध्योपल्लेघेः प्रत्यक्षं समर्थम् । अत एव तद्विषयानुमानं जनकत्वेन पारम्पर्येण<sup>१२</sup>; सर्वथा आन्त्या तद्नुत्पत्तेरिति मन्यते ।

<sup>(</sup>१) जैनस्य । (२) वीकादिकस् । (६) "सरवारः प्रस्थमा हेतुस्वाळस्वनमनन्तरस् । तथैवाधिपतेषं च प्रस्थयो नास्ति पञ्चमः ॥"-माध्यमिकका० १।२। तुळवा-"बीकाभासस्य हि चित्तस्य नीकादालस्वनप्रस्व-याजीकाकारता । समनन्तरप्रस्थयाच् बोचरूपता । बङ्कुपोऽज्ञिपत्तिप्रस्थयाच् रूपग्रहणप्रतिनियमः । आलोकाद् सहकारिमन्ययाद्धेतोः स्पष्टार्यता ।"-म०शा०भासती २।२।१९।(६) प्रति विधादसङ्गावाद् । (५) प्रत्यक्षस् । (६) नीकादिकस् । (७) प्रस्यक्षेण नीकादेग्रहणमिति भेदमयोगः । (४) परः । (५) नीकादिकस् । (१०) इति चेत् । (११) कृष्यनापोदसङ्गान्तं प्रत्यक्षमित्यन्त्र । (१२) साच्योपळक्ष्वो प्रस्यक्षं व समर्यमिति ।

24 /

न [ताहशात्] । वाहशास्त्रि वायमानं वाहशं नान्यथा । ६ वाहशान्याहमञ्यद्धि वायमानं वाह-शन्तमघा ९ वाहशान्यादशञ्यवस्थैन न स्यादिति । तदेतदुत्तरं शञ्देऽपि समानम् । यथैन च धटशब्दं समानं सर्वत्र जनो मन्यते तथा काष्ट्रमणिजनितं विह्नम् , सदशञ्यवहारदर्शनात् ।

यस्तु सन्यते-इन्थनात् पावको जायते, तदिन्धनं काप्टवन् सणिरपि, तत्र तादृशादेव तादृशोद्भव इति । तत्र किसिद्सिन्धनम् १ पावकज्ञननयोग्यं वस्तु इति चेत् ; तर्हि घृमोऽपि ५ तज्जननयोग्यात् शकसूर्घावेर्भवस् तादृशात् तादृशः स्यात् । व चैतावता शकसूर्घादिः अग्निर्भवति, इत्रया काष्टं सणिः 'स्याद्विशेषात् ।

अन्येषां तु दर्शनम्—मक्ति शन्दः देशान्तरादौ अर्थः तत्कथं से छिद्यम् । न हि महान-सचूगो महोद्धिदहनस्य छिद्यम् । कयं तिर्द्धं पर्णकाद्या(प्रादः) देशान्तरादि तस्छी(वस्छी) दाहस्य कथं वा अन्यत्र प्रमुप्तस्य अन्यत्र प्रवोषस्थानान्तरादिनेतसो यतः प्रजा क र स्य १० निरुपादानः प्रवोधो न असेत् । स्वयं च तळचन्द्रादेः चन्द्रादेरनुमानमिच्छति, [यदि] दं [२६९ख] दर्शनमविद्यत (ते) ततो यत्किखिदेतत् ।

नतु यदि कार्यं कारणं व्यक्षिवरित मा भूत् ततस्तदनुमानिति चेत्; एतदेवाह—सामग्रीभ्यः विचिन्नाभ्यः काष्ठा दिभ्योऽनिस्ंभवे सित कार्ये छन्तं विख्नाभ्यः काष्ठा दिभ्योऽनिस्ंभवे सित कार्ये छन्तं विख्नाभव [न] भवति । तत्रोपरमाह—हाव्य [म्] इत्यादि । यतः शब्दात् तत्त्वम् अभिमतं वस्तु प्रतिपद्यते सँगतः १५ वार्याको वा स शब्दः किम् १ अयमजाऽभिप्रायः—उक्तरोपावनुमानं त्यज्ञपि स हाव्यं त्यक्तुमहंति म्कताप्राप्तेः। तद्यपित्यागे कम (प्रत्यक्षादिकं) यद्यप्रमाणं न तर्तः तत्त्वं प्रतिपद्येत, अन्यया क्यं प्रक्षावान् किमग्रं वा अन्यत्र प्रमाणान्वेपणम् १ प्रमाणं चेन्; सिद्धं नः समीहितम्, एवमर्थं चश्चाः। 'किम्' इति सामान्यवचनम्।

कारिकायाः प्रथमार्थस्य तात्पर्यमाह—'तुस्त्रप्रतिपत्तेः' इत्यादिना । द्वितीयस्यै आह २० 'शाब्दम्' इत्यादिना ।

नतु शव्यात् तस्त्वप्रतिपत्तेरमावादसिद्धो हेतुरिति चेत् ; अत्राह-[स्तार्थातुमानेऽपि श्त्यादि] न केवछं परार्थातुमाने अपि तु स्वार्थातुमानेऽपि प्रयोगदर्शनम् अन्यथा अन्येन वैत्तत्वप्रयोगदर्शनम् अन्यथा अन्येन। तत्त्वप्रतिपत्त्यमावप्रकारेण अयुक्तमेव तत्त्रयोजनामावा-दिति मावः ।

इदं वा अन्यथा अयुक्तमेव इति दर्शयन्नाइ—'तस्त्व' इत्यादि ।

[तत्त्वप्रत्यायनाद्वादी जयति प्रतिवाचपि । भूतदोषं समुद्राज्य युगपत्संभवात्त्र्योः ॥९॥

शब्देन वक्त्रमित्रायस्चनाङ्गीकरणे वादी निगृह्यते तत्त्वतः साधनाङ्गावचनात ,

<sup>(</sup>१) § 'रतदन्तर्गतः पाठः पुनर्लिखतः । (२) वल्मीकात् । (३) धूमोत्पादकरवात् । (४) क्षान्यु-त्पादकत्वाविश्चेष त् । (५) शब्दः । (६) अप्रमाणमृतप्रत्यक्षादेः । (७) द्वितीनार्थस्य तात्पर्यमाह । (८) १ पुतदन्तर्गतः पाठः पुनर्लिखतः ।

इत्यनुमानं तत्र प्रमाणम् । अस्य वाक्यस्य छिङ्गप्रतिपादने प्रतिक्षा स्ववचनविरोधिनी, तद-प्रतिपादने कृतः परस्य छिङ्गप्रतीतिः इति ।

परमुपहसम्राह—तद्यम् (तत्कार्य) इत्यादि । अग्न्यादेः काष्टादिजन्मनोऽपि मण्यादे-र्देशेने तत्कार्यस्य व्यभिचारेऽपि यथा गम[क]त्वं तथा शब्दस्य कविद् व्यभिचारेऽपि । तद्शीयन्नाह—सामग्रीभ्य इत्यादि ।

### [सामग्रीभ्यो विचित्राभ्यः काष्टादिभ्योऽग्निसंभवे। प्रतिपद्यते यतस्तत्त्वं किं शब्दं त्यक्तुमहैति॥८॥

तत्त्वप्रतिपत्तेः ' '' श्वाब्दम् '' । स्वार्थानुमानेऽपि प्रयोगदर्शनम् अन्यथाऽयुक्तमेव ।]
सामग्रीभ्यः कारणकलापेभ्यः । किमृताभ्यः १ [२६८ ख] विचित्राभ्यः भिन्त१० जातीयाभ्यः । पुनरिप किमृताभ्यः १ काष्ट्रादिभ्यः आदिशब्देन मण्यादिपरिमहः । तेन
काष्ट्राद्य एव विशिष्टाः सामग्रीशब्देन उच्यन्ते नान्या तेभ्यः सा इति दर्शयति । यदि स्वात्
काष्ट्रादीनाम् इति त्रूयात् ।

किंच, अस्या पत्र कार्यनिष्पत्तेः काग्राविकम् अनर्थकं स्यात् । [न] चान्यत उत्पन्तं कार्यमन्यस्य युक्तम् अविप्रसङ्गात् । अय तत्सन्वन्धिन्या जनकत्वे तस्याः तद्पि जनकं तत्स-१५ स्त्रन्थनाक (त्) । कुतः १ तत्र समवायात् । अस्य सर्वगतत्वे कुतः कस्यचिदेव सा इति चिन्त्यम् । यदि पुनः समवायसन्यन्धाविशेपेऽपि सत्सन्वन्धिविशेप इज्यते , इज्यतां मिन्ना सामग्री त न सिभ्यति । ययैव प्रत्यासत्त्या समवायाविद्योपेऽपि केचिदेव काविचदेव सामग्री विश्रति तयैव ते तत्कार्यं कुर्वन्तु "तया किम् १ समवायनिवेधाच न तत्सम्बन्धिनी । कार्यत्वादिति चेत् , तां तर्हि काष्टादयोऽस्वरूपेण जनयन्ति कार्ये कः प्रद्रेषः यतः "तत् ते न जनयन्ति १ २० अपरया सामायेति चेत् ; स एव दोषः, अनवस्था चेति । अग्निसंभवे अपिशन्या ह (शब्दोऽत्र) द्रष्टव्यः संभावनायाम् । नहि अग्निवद् धूमस्यापि विजातीयामावे कार्यं छिद्गं संभवति । तत्संभवेऽपि कार्यं लिङ्कम् \* "सुनिवेचितं कार्यं कार्णं न व्यभिचरितं" इति न्यायात् न द्वाब्दः । किम् १ लिङ्गम् इत्यनुवर्तते । किम्तः १ इत्याह-यतः शब्दात तत्त्वं लिझ लक्षणम् अन्यद्य प्र[ति]पद्यते सौगतः । तथाहि-बोऽर्थे सित भवति शब्दः सोऽन्यः, वंद यदच 'तदमावे सोऽपि अन्यः । [२६९ क] #''सुविवेचितं कार्यं कारणं न व्यभिचरति" इत्येतत् न सौगतकाककुळवर्वितम् । न चैतत् चोद्यम्-य एव घटशच्दो घटे सति दृश्यते स एवं "तद्भावे, तत्कर्यं लिङ्गमिति ; तदेकत्वाऽसिद्धेः, "वमयोरिप देशादिभेदात् इति । सादस्यम् अन्यत्रापि न वार्यते ।

स्यान्मतम्-काष्ठादिजन्मना पावकेन सण्यादिजन्यस्य तस्य<sup>१२</sup>न सादृश्यं कारणवैसादश्यात्,

<sup>(</sup>१) वार्क्यं न बहिरर्वेत्रतिपादकमिति प्रतिज्ञा । (२) सामग्री । (६) सामग्रीः । (४) सामग्रीः । (७) सामग्रीः । (७) सामग्रीः । (७) सामग्रीः । (१) सामग्रीः । (१) सामग्रीः । (१०) घटासावे। (११) शब्दयोः । (१२) पावकस्य ।

इत्याह-भृतः इत्यादि । [भृतस्य] सर्वोऽपि असिद्धादिदोपस्य अप्रकाशनात् ।

हितीयेन वां ज्याख्यातुकाम आह्—तत्त्वम् इत्यादि । तत्त्वं प्रमाणतः [अ] प्रतिपादयतः साँगतस्य प्रतिज्ञादि असाधनाङ्गवचनम् भृतदांपं समुद्धाचयति १ काका ज्याख्येयमेतत् । 'यदि' अव्दो वा अत्र द्रष्टव्यः । कः १ इत्याह—प्रतिवादी इति हेताः युगपत्रिग्रहप्राप्तिः । कृतः १ इत्याह—त्र्यमात् 'युगपद्' इत्यन्नत्तेते, मृतदोषात् पराज्यवत् तत्त्वप्रत्याय- ५
नात् जयोऽपि वादिनोऽवद्यंमावी इति मन्यते । उपसंहारमाह—यत एवं तत् तस्यात् न कस्यचित्
लयो नाम । केन विना १ इत्याह—स्वपश्च इत्यादि । केन कृत्वा १ इत्याह न्यूनता इत्यादि ।
कृतः १ इत्याह—प्रार्गस्य सम्यव्दर्शनादेः प्रमावना प्रकाशनं रुश्चणं वस्य [तस्य] मानात्
[२०१क] तत्त्वात् । कस्य १ जयस्य इति । यत एवं तस्यात् निराकृतपश्चत्वमेव निराकृतः पश्चो यस्य तस्य भावः तत्त्वमेव नान्यत् प्रतिज्ञादिकं निग्रहस्थानं वादिनः प्रतिवादिनो १०
वा । तत्तु असम्यक्साधनवादिनि जैने सौगतस्य प्रतिज्ञादिवचनमुद्भावयतोऽपि अर्त्याति सँ एव
निग्रहते इति भावः ।

एतेनेव्सिप प्रत्युक्तं यदुक्तम्— \*\* 'पञ्चावयवोषपद्यः'' [न्यायस्० १।२।१] इत्यत्रं नेयाविकादिना अवयवन्यूनता-विपर्यास-आधिक्यं निम्नहस्थानम् इति, पर आह अत्य छ (स्प)मिव्युक्यते— 'निराकृतपश्चत्वमेव निम्नहस्थानम्' इति; यावता तूर्णामावोऽपि तदिति चेत् ; १५
अत्राह—क्स्यित् वादिनः प्रतिवादिनो वा तूर्णाम्मावे सति तावता तूर्णाम्मावमात्रेण
परस्य प्रतिवादिनो वाविनो वा जयाभावात् कः केन निगृह्यते । इतः १ इत्याह—युग्पद्
इत्यादि । नं केवछं साधनाऽसाधनाङ्गप्रतिक्षादिवचनोद्भावनयोः युगपत् संभवः किन्तु तृष्णीम्मावस्यापि युगपत् संभवात् । एतदुक्तं भवति—यदि वादिनः तूर्णीम्भावात् पराजयः तस्यापि
कदावित् तैद्भावात् वादिनैः संभवेदिति सङ्कव्यवेतरी स्थाताम् इति ।

नतु कस्यवित् तूष्णीम्भावमात्रेण न परस्य तयो (तयोः प्रसङ्गः) येनायं दोषः स्यात् , अपि द्व तथोद्भावयतः, न च द्वयोः तूष्णीम्भाने र्तत्स्तीति चेत्, अत्राह—साधन इत्यादि । साधने ये (साधनं च) दूषणं च असिद्धत्वादि, तद् इत्यनेन साधनदूषणं परास्ट्रयते तदिव आभासत इति तदामासम् च तत्त्वतो (तेपाम्) असिद्धादेः (अन्यतरस्यापि) तथा भावेन उद्भावस्मान (ते)

<sup>(</sup>१) कारिकास्। (२) सीगत एव। (३) "प्रमाणतकंताघनोपालस्मः निद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावय-वीपपन्नः पक्षप्रतियक्षपरिप्रहो वादः" (न्यावस् ११२१) इति वाटकक्षणे। "लनेन च 'हीनसम्यतसंताः प्यवयवेन न्यूनस्, हेत्दाहरणाधिकमिषकस् इति न्यूनाधिकयोक्तावनमजुनायते। मिद्धान्ताविरुद्धग्रहः गेवापि 'सिद्धान्तसम्युपेल तद्विरोधी विरुद्धः" इति विरुद्धाध्यहेत्वासासो वादे चोदते नार्वकानिरोति निप्रहस्थानाम्त्रुत्तावभीयानि। अन्ये वदन्ति—विरुद्धः एव हेत्वासासो वादे चोदते नार्वकानिर्हितित कथमेतद् युज्यते ? 'निप्रहस्थालेम्यः प्रथणुपविष्टाः हेत्वासासा वादे चोदनीया सविष्यन्तिः इति माण्य-कारवचनात् प्रमाणपदेन च सम्मूकावयवाह्मेपात् प्रमाणामासमूक्षविरासे सवि यन्त्रहेत्वासासोज्ञावनमिष् वश्र सिद्धान्ति। सिद्धान्ताविरुद्धग्रहणेन सिद्धान्तमम्युपेत्याविरमात् न्याप्रस्त्रोऽपसिद्धान्त इत्यप-सिद्धान्तास्यनिप्रहस्थानानि वादे बद्धाव्यन्त इति।"-न्यायस० प्रमे० पृ० १५०। (१) निप्रहस्थानस्। (५) प्रतिवादिनोऽपि। (१) तृष्णीस्मावात्। (०) वयः। (८) बद्धावनसस्ति।

तथा प्रतिवाद्यपि भृतदोषमप्रकाश्ययन् । तन्तं प्रमाणतोऽप्रतिपादयतः असाधनाङ्गवन्तं भृतदोषं सम्रद्धावयति प्रतिवादीति युगपिनग्रहप्राप्तिः जयनात् । तन्न स्वपक्षसिद्धियन्त-रेण कस्यचिज्जयो नाम न्यूनतयाः 'मार्गप्रभावनालक्षणत्वाज्जयस्य । तस्मान्निराकृत-पक्षत्वमेव निग्रहस्थानम् । कस्यचिन्तृर्णीभावे तावता परस्य जयामावात् कः केन निगृह्यते १ । साधनद्पणतदाभासोनायन्यतरस्य तथोद्धाच्यमाने तृष्णीभावस्थापि युगपत्संभवात् । ]

तत्त्वस्य त (त्रि)रूपहेतुरूपस्य, यदि वा साध्यरूपस्य प्रत्यायनाव् सौगतो जयिति 'प्रतिवादिनम्' इत्यध्याद्दारः। न केवलं वाद्येव अपि त प्रतिवाद्यापि स एव जयित 'वादिनम्' इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। [२७० क] कि कृत्वा १ इत्याद्द—मृतदोषं पारमार्थिका-सिद्धादिदोषसुद्भाव्येत (दोषं समुद्भाव्य इति) 'अन्यंथा अग्रुक्तमेव' इत्यवचते, अन्यंथा १० प्रतिपत्त्यभावप्रकारेण तत्त्वप्रत्यायन-भृतदोषोद्भावनयोः अत्यन्तमसंभवात्। एतदेव दर्शयंत्राह्म युगपद् इत्यदि। युगपद् एकदेव संभवात् तयोः व्ययपावययोः। तथाहि—यथा सौगते समीवीनसाधनवित परः तद्विपरीतः पराजयवान् तथा सौगतोऽपि स्यात्, सतोऽपि तत्वाधनस्य तेनाऽवचनात्। तथा, यथा सदोपसाधनवादी वैशेषिकादिः निम्हवान् प्रतिवादी वौद्धोऽपि तयैव, तेन दोपस्य सतोऽपि अनुद्धावनात्।

१५ अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षियत्वा कारिकेचं पठितव्या । यदि शव्यो (सत्त्वं) हेतुः 'वित्य पद साध्यसिद्धेः, युनः कृतकत्वासुपादाने हेत्वन्तरं नाम निम्नहस्थानं स्थात् । एतेन शाब्यं प्रमाणान्तरं व इत्येतदिप निरूपितमिति, अन्नाह—तत्त्व इत्यादि । नन्येतत् 'सम्यग् विचारिता' इत्या- दिनां शन्यपरिहृतम् , किमर्थं पुनरा [ह १] दूषणान्तरप्रतिपादनार्थम् इत्यदोषः । वादो वैनो जयितः, मितवादिनम् । कृतः १ इत्याह—तत्त्वस्य जीवादेः समीचीनसाधनप्रतिक्षादिवचनेत प्रत्यायनात् प्रतिपाद्येपि (वाद्यपि) सौगतो वादिनं जयित । किं कृत्या १ भूतदोषं प्रतिक्षादिवचनं परमार्थदृषणमनुद्भाव्य (णं समुद्भाव्य) । न चैतद् युक्तम् इति मन्यते । कृतः १ इत्याह—गुगपत् संभवात् त्योः अयेतरयोः । तथाहि—यदेव वादी श्वामिततं युक्तिः [२७० क्ष] प्रतिपाद्य परं विजयते, तदेव परोऽनर्थकप्रतिक्षादिवचनमुद्भाव्यं, तत्र चैकदा संमर्वः ।

२५ पर्श्वेर्नं कारिकां विष्णुण्यज्ञाह—चक्त्रसिप्राय इत्यादि । चक्त्रसिप्रायस्य सूचनं शब्देनं कार्यिल्ड्गेन यञ्ज्ञापनं तस्य अङ्गीकरणे वादी सौगतो निगृह्यते नैयायिकादिना । कुतः १ इत्याह—साधनाङ्गस्य पक्षधमेत्वादेः । यदि वा, साधनमेव अङ्गं साध्यप्रतिपत्तेः निमित्तम् । अथवा, सिद्धिः साधनं तस्य अङ्गं कारणं तस्य, अवचनाङ् 'वादिना' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कथम् १ इत्याह—तत्त्वतः परमार्थेन । निहं अन्यसूचकेन तत्त्वतोऽन्यः स्वितो कृतः १ नाम अतिप्रसद्गति । तथा तेन प्रकारेण प्रतिवाद्यपि सौगतो 'निगृह्यते' इत्यत्ववर्तते । कुतः १

<sup>(</sup>१) 'अनित्यः क्रवेंद्रः संस्थात्' इत्येत्र । (१) सस्यादेव । (१) एकस्मादेव साध्यसिद्धी द्वितीयदेषः
पादाने हेर्स्वन्तरं बार्म विग्रहस्थानं अधित । "अविद्योगोक्ते हेर्ती प्रतिपिद्धे विद्योगित्रच्छती हेर्स्वन्तरंस् ।"पादाने हेर्स्वन्तरं बार्म विग्रहस्थानं अधित । "अविद्योगोक्ते हेर्सा प्रतिपिद्धे विद्योगोर्थेवं ।
पादाने अधित । (१) प्रव ३२२ । (५) वादिनं अथतीति सम्बन्धः । (६) द्वितीपार्थेवं ।

दस्युता १ समयान्तरावेशात् 1; तैत एव प्रतिपाद्यते तदावेशपरित्यागेन प्रतिपादकसमये समावेशो यया स्यात् । दश्यन्ते हि समयान्तरानुषक्षिणोऽपि तत्र विशेषप्रतिपादनवशाद् अन्यमार्गानु-सारिणो भवन्तः । केचित् न सर्वे इति चेत् , न वर्हि कश्चित् प्रतिपादः, विह अन्योऽपि प्रति-पाद्यमानोऽमीष्टसमय एव वर्तते, तत्राप्रवर्षनस्य कस्यचित् समयान्तरे प्रवर्षनस्य च दर्शनात् । कथमेवं शिष्टादिः दस्युर्न भवेत् वादप्रवृत्तिकाले तैत्समावेशात् , इतस्या तैत्र प्रवृत्तिः कुतः १ ५ सर्वदा नेति चेत् , अन्ययोपि (अन्यस्यापि) सर्वदा स इति कुतो निश्चयः १ एतेन चोद्यकृत् विष्योऽपि दस्युः स्यादिति विक्रयम् । अथ नियह्युद्धाः प्रवृत्तिकृत्वा, उक्तमत्र शिष्टादेः स्यात् ।

फिल्म, त्र्णमासीनो यदि वादी दस्युत्वाम प्रतिबोध्यते, केवळं न (नि)गृहाते, ति व् वादिनाऽपि अनेन पॅरोऽत एव न समीचीनसाघनात् प्रतिवोधनीयः, तं प्रति मौनं [२७२ल] विधातन्यं यत्किल्मिद्धा भापणीयम् । एवं सति स एव निगृहीति (निगृहातीति) चेत् , तत्र १० ठकप्रयोगः कर्तन्यः यतोऽसी विं मुखो भयति, तत्पिक्तानाय च ठकाः सेवनीयाः वादं विकीर्षुमिः, न साधनपरिक्तानार्थं तत्त्ववादिनः । ततस्तत्मयोगात् निर्मुखीमूत एवं वक्तन्यः पर्यनुयोक्योऽपि अहम्रपेक्षितस्त्वया ततो निगृहीतोऽसि इति । तथा असाधुता स्थादिति चेत् , न , वस्युनिप्रहे तक्षोगात् , अन्यत्र समस्वात् ।

इदमपरं व्याख्यानम्—साधनाङ्गं यद्ग भवति तस्य वस्त्रम् , दोष्टे यो न भवति १५ तस्य उद्भावनं द्वंपोर्निग्रहस्यानम् इष्टं सेत् कि पुनः साध्यसाधनैः इति । तथाहि— प्रतिज्ञादिवयनम् असिद्धादिवयनं च भूतदोषग्रुद्धाव्य वाहिनि निगृहीते पुनः पुनः स्वयक्षसाधनाय प्रतिवादिनः प्रयासो निष्णहस्याने स्थात् । तथाऽभूतदोषोद्धावनग्रुद्धाव्य प्रतिवादिनः व्यादेश निष्णहस्याने स्थात् । तथाऽभूतदोषोद्धावनग्रुद्धाव्य प्रतिवादिनः वाहिना निर्निते पुनः तस्य स्वयक्षसाधनं विद्यास्योते ।

परः पुनरेतत् परिहरित—नैव कश्चित् निप्रहोत्तरकारुं स्वपक्षसिद्धये यतते प्रयोजनाभाषात् , २० 
#"वादिना उभयं कर्त्तन्यम् स्वपक्षसाधनं परपक्षद्पणम्" इति" त्र वादिप्रवृत्तिनियमार्थम् ।

वादिना हि [न] यत्किञ्चन भाषणीयम् अपि तु स्वपरपक्ष्योः साधनदूषणे, 'वादिना' इति
वचनात् , इतरश तस्य निप्रहः स्यादिति, तत्र सारम् , यतः नासाधनाङ्गं विरुद्धसाधनमत्र गृहाते,
तस्यपक्षसाधनंकत्वेन (परपक्षसाधकत्वेन) साधनाङ्गत्वात् , ततो निप्रहस्यामिमतत्वात् , 'तस्मात्

निराकृतपक्षत्वमेव निप्रहस्यानम्' इति वचनात् , अपि तु 
""असिद्धानैकान्तिकप्रतिज्ञादि- २५

[२०३क] तद्वचनम् असाधनाङ्गवचनं वादिनो निप्रहस्थानम् ।" [वादन्या० प्र०६६]
कृत यतत् १ ततः तत्पक्षासिद्धरिति चेत् ; किं पुनः परस्य पक्षसिद्धरितः यतोऽसौ विजयी १

न च तक्षयमन्तरेण इतरस्य निमहो नाम, परस्परापेक्षत्वात् जयपराजययोः । न स्वपक्षसिद्धशा

<sup>(</sup>१) चेत्, । (२) समयान्तरमविद्यार्थमेष । (३) स्वमतावेद्यात् । (४) वादे । (५) प्रतिवादी । (६) स्वम् । (१०) वादे । (१०) विद्यहायेष । (१०) वि

14

तयोश्च 'ग्रुग्पत् संमवात्' इति सम्बन्धः । एवं मन्यते वादिना [२७१ख] असिद्धादीनां साधनदोषाणाम् अन्येन्य विस्मत् (अन्यतरिसन्) प्रयुक्ते वजोद्भावयति परः किन्तु अन्यसेव यदाः तदा कस्य जयः पराजयो वा १ न कस्यचित् , अन्यया द्वयोरिप सकृत् स्यात् , समतैव तु न्याप्या । क एवं व्यवस्थापयति १ 'समा' इति चेत् ; कुतः १ द्वयोरिप तत्त्वसिद्धेरभावात् , पक्त्ये तुष्टसाधनवचनाद् अन्यस्यै अन्यदोपप्रकाशनात् । "सैव वर्षि तूष्णीम्भावसात्रप्रकाशनतेऽपि, कस्यचिदिष्टसिद्धेरभावात् अन्यया साधनोपयोगामावं तयोः समतां व्यवस्थापयितुमहाति। यदि पुनः वादिनः तदोपप्रकाशनाद् इतरो जयवान् इत्युच्यते; तिष्ठतु तावदेतद् 'असाधनाङ्ग' इत्यादि कारिकथा निरूपयिष्यमाणत्वात् ।

यदा परस्यै अन्यदोपोद्धावनमुद्धाव्यते तदा वादी जयित इत्येके, तत् केन उद्घाव्यते १ १० वादिनेति चेत्; सफुज्जयेतरों, परस्येव आत्मनोऽपि दोपस्य तेनैव प्रकाशनात् । एतेन 'सभया' इति निरस्तम्; सा हि यथा (यदा) वादिनोऽपि सन्तं दोपं नोपळक्ष्यते (नोपळक्ष्यति तदा) अम-ध्यस्थताप्रसङ्गादिति ।

अत्रैव दूषणान्तरं दर्शयकाह-असाधनाङ्ग इत्यावि ।

[ असाघनाङ्गवचनमदोषोद्भावनं द्वयोः । निग्रहस्थानमिष्टं चेर्त्ं किं पुनः साध्यसाधनैः ॥१०॥

वादिनस्त्र्णींमावादसाधनाङ्गवचनाच निग्रहस्थानपर्यन्तजलपपरिसमाप्ती समस्। असाधनाङ्गस्य (साधनाङ्गस्य अवचनम्) अनुच्चारणं तृष्णीन्मावः अदोषोद्भावनं दोषस्य सतोऽपि अप्रकाशनम् वपेक्षणं द्व्योः यायासङ्कोन वादिप्रतिवादिनोः निग्रहस्थानम् इष्टदं म्वेत् यदि [किं न] किञ्चित् साध्यैः साधनेश्च 'क्वातैः' इत्यध्याहारः। ध्यात्र
१० (व्यत्त्य)पेक्षया वमयत्र बहुनचनम् । पुनः इति वितर्के । इदमत्र तारपर्यम्—तरपरिक्वानं यदि
स्वाधमेनः परप्रतिपादनाऽसंभवात् , क्वतः कस्यचित् क [२०२क] कार्वणिकत्वं यतः क्षिष्योपाध्यायव्यवस्था । प्रतिपादकामाने वा कथं कस्यचित् तत्परिक्वानम् इत्यपि चिन्त्यम् । स्वत इति
वेत् , सर्वस्य स्यादिति शास्त्रप्रयन्तमनर्थकम् । परार्थम् अपै (नै)ति चेत् ; किमर्थं तृष्णीन्भृतः
कश्चित् निगृक्वते ? स तावत् प्रतिपादनीयो यावत् तत्त्वं प्रतिपद्यते अन्यथा किमर्थररेवा (किमर्थस्थात् ।

क्यं परोपन्यस्तमजान [न्] तैः पुनः पुनः प्रतिपाद्यते न पुनः स्वसाधनम् इति कोऽयं नियोगः-अन्यः सर्वः प्रतिपाद्यते न वादी प्रतिवादी वेति च । 'दस्युत्वात्' इति चेत्; क्यं

<sup>(</sup>१) प्रतिवादी । (२) वादिवः । (३) प्रतिवादिकः । (४) समा एव । (५) प्रतिवादिकः । (६) पूर्वपक्षः—"असाधनाद्व चचनमदोषोद्गावर्न द्वयोः । निग्रदस्थानसम्बक्षु न बुक्तमिति चेष्यते ॥"—वादम्याः इस्रो॰ १ ।

तस्यैर्वं निग्रहप्राप्तिः' इत्युक्तत्वात् । यदि पुनः परत्रें भूतदोषप्रकाशनात् तयः स्वात्मनि भूत-दोषो(षा)विर्मावनाद् विपर्ययोऽपि स्यात् । अय भूतदोषोद्भावनगुणेन तिरस्कारात् नासौ दोषः, तेन अस्य तिरस्कारात् कथमयं गुणः १

किञ्च, यदि अन्यात्मदोषप्रकाशनात् स्वदोषाः स्वात्मिन दोषात्मतां जहित , ति असि-द्वादीनां हेत्वाभासानामन्यतमं तदामासं स्वयमेवोच्चार्यं निव्चरं (निर्भरं) वक्तत्र्यम्—मया असि- ५ द्वोऽन्यो वा हेतुः प्रयुक्तोऽपि क्रिया (त्वया) नोद्भावित इति । तया च सस माह—(तथा च समग्र् । इत्याह—) 'वादिनः' इत्यादि । [वादि]नः पूर्वपक्षवतः तृष्णींभावाद् असाधनाङ्ग-वचनात् त्वपरपक्षयोः साधनाङ्गं यत्र भवति प्रतिज्ञाद्यदिखदा (ज्ञाद्यसिद्धा) दि, तस्य वचनात् , न पुनः क्ष'न साधनाङ्गयचनाद् असाधनाङ्गवचनात्'' इति व्याख्यानम्, अस्य 'तूर्णीं-भावात्' इत्यनेन गतत्वात् । 'च' इति समुच्चये । निग्रहस्थानं पर्यन्ते वस्य जलप[स्य] १० वादस्य तस्य परिसमाप्ती सत्याम् ।

नतु वादिवत् प्रतिवादिनोऽपि तूर्णामावे यत्किञ्चनमापणमावे वा द्वयोः समत्याञ्च तत्य-रिसमाप्तिरिति चेत् ; अग्राह्—भृत् इत्यादि ।

> [भूतदोषं समुद्रभाव्य जितवान् पुनरन्यथा । परिसमाप्तेस्तावतैवास्य कथं वादी निगृद्धते ॥११॥

84

तन सुमापितम् - "पिजिगीपुणोभयं कर्षव्यं स्वपक्षसाधनं परपक्षद्वणं च"इति ।]
भूतदोषं त्रणाम्भावादिपरमार्थदोषम् उत्भाव्य (ससुद्भाव्य) कथसुद्भाव्य ?
इत्याद्-जितसान् इति । यदि वा, तसु (ससु)द्भाव्य वादी जितसान् यतः ततः
पुनः पश्चाद् वितके च पुनः इति : [स्व]पक्षसिक्षिप्रतिपतमातः (दि प्रतिपत्नवता) प्रतिवादी
निग्रस्थते । इतः ? इत्याद्-तावतेव भृतवोपोद्भावनमात्रेणेव [२०४ख] प्रस्या (अस्य) २०
वादिनिग्रद्धस्य परिसमाप्तेः इति । अस्यथा वदपरिसमाप्तिप्रक्षाकरेण (प्रकारेण) कथं
वादी निग्रस्थते न कथव्वित् ।

वयाहि—र्तां प्रति वत्प्रयत्तः नाहिनो निम्नहार्थः, प्रतिवोधनार्थः, सता (सभा)प्रतिवोधनार्थः, एवमेव वादिति (वा स्याविति) चत्नारः पक्षः । तत्र आखे पक्षे तद्वैषत्त्यम्; अन्यत एव तन्नि-महात्, त्ष्णीन्भावादेरिप ठकप्रयोगाद्भावात् । द्वितीये त्ष्णीन्भावादेरिप्रहानुपपत्तेः । [न] २५ हि पर्प्रतिपादनाय कृतावासना (कृतौ असता) दोषमात्रेण परान (न्) निम्नहेण योजयन्ति

<sup>(</sup>१) वादिनः । (२) प्रतिवादिवि । (१) पराजयोजि । (३) "अथवा तस्यैव साधनस्य यज्ञाङ्गं प्रतिकोपनयनिगमसाठि तस्य असाधनाङ्गस्य साधनवान्य उपादानं वादिनो निप्रहस्थानं व्ययोधियानात् ।"
-वादन्या० पृ० ६१ । (५) "अथवा सिद्धिः साधनं तद्धः धर्मो यस्यार्थस्य विवादाप्रयस्य वाद्यप्रसावहेतोः स साधनाङ्गः तद्व्यतिरेकेणापरस्याप्यविद्यासितस्य विद्योपस्य शास्त्राध्यव्यानिहितः प्रस्तेपो मोपणं च परन्यामोहनानुमापणशक्तिविधातादिहेतोः, तद्व्यसाधनाङ्गवचनं वादिनो निप्रहस्थानमप्रस्तुतानिधानात् ।"
-वादन्या० पृ० ६६ । (६) स्वपस्रसिद्धि प्रति ।

परो वादिनमिभविति किन्तु तद्वचनदोषमात्रात् । न चैवं भूनर्तनादेरिप अमिभवेद् अविशेषात् । भवत्येव तंतः परपक्षसिद्धिरिति चेत् ; न; इतरदोषमात्रात् तदयोगात् , अन्यथा साध्यस्य यानि साधनानि तद्विनामावीनि तैं: किम् १ कथं चैवं नादिनो असिद्धाद्िः विरुद्धाद् विशिच्येत १

वतः स्थितम्-असाघनाङ्गस्य वचनं वादिनो निम्रहस्थानम् इष्टं चेत् किं पुनः

पसाधनः इति । तथा अदोषस्य उद्भावनं प्रतिवादिनो निम्रहस्थानं चिन्त्यम् ।

यदा हि वादिना अकलक्ष्कसाधने उपन्यस्ते परोऽदोषो (पे) दोपमुद्धावयति, तदा तत एव चेहसी निगृह्यते किं साध्यसाधनः साध्यस्य सिद्धये यानि साधनानि उपन्यस्तानि तैः न किञ्चित् ।

परनिम्रह्ययं तदुपन्यासैः स च अन्यतं एव जात इति मन्यते । नतु तद्भावे अदोपोद्भावनमेव न क्षायते; तस्य अन्यथापि परिज्ञानात् ।

रै॰ किंच, सम्यक्साधनप्रयोगे यदा परो दोपं नोद्भावयति तदा क्रुतोऽसौ तिगृह्यते १ तैल्ला-योगादिति चेत् ; तत पत अदोपोद्भावनेऽपि निगृह्यताम् । निष्ट तत्त्रयोगः तैदा तत्रयोगो भवति, अन्यया अदोपोद्भावनमपि दुरन्ययम् । अयाभ्य (न्य)त एव निष्रहे किं ततः तेन १ त (तत) एव तद्भावे किसन्यतः तेन इति समानम् । [२७३वां] अत एव आह-किं पुनः साध्य-साधनैः इति । अस्यायमधः—अदोपोद्भावनं परस्य निष्णहस्थानिष्टं चेत् , किं पुनः साध्य-रेप साधनैः तत् १ 'इष्टम्' इत्यस्वतत्ते । इष्टं चेत् ; अदोषोद्भावनमनर्थकमिति मन्यते ।

स्यान्मतम्—अदोषोद्धावनं सदिष चेद् वादी निम्नधं नोद्धावयते; सिद्धं पर्यत्रयोन्योपेक्षणात् से एव निगृद्धते निराक्षतपक्षत्वात् । तदुद्धावनेऽपि सर्वं समानम् । तदुम्[यन्य निम्ह] स्थान-मिष्टमिति चेत् ; आस्तां तायदेतत् 'वादिनोऽनेकहेत्तूस्ती' [सिद्धिवि० परि०५] इत्यादिना निरूपियन्यमाणत्वात् ।

२० अपरः प्राह्—न साधुसाधनप्रयोगे अदोषोद्भावनं निष्णहस्थानसिष्टम् , अपि तु तिष्टपरीतप्रयोगे इति, तत्राह्—कि पुनः साध्यसाधनेः इति । तात्पर्यमिद्मत्र—वादिना हेत्वामासे
प्रयुक्ते प्रतिवादिना च अदोषे समुद्भाविते न वादी प्रतिवादिनं निगृहाति, सदोपचेतनस्य (सदोचत्वेन तस्य) जयामावात् , न तमन्तरेण इतरस्य निष्णहो नाम । तथा सित प्रतिवाद्यपि वादिनं
निगृह्वीयादिति गुगपत् जयेतरौ स्थाताम् , ततः तथोः समतैव गुक्ता । तथापि प्रतिवादिन एव

२५ स्थापयन्तः कथं प्रादिनका मध्यस्था यतो वादे अपेक्ष (क्ष्य)न्ते १ साध्यं साध्यते थेषु तैः साध्यसाधनैः सम्यैः किम् इति ।

नसु स्यात् समता यदि वादी प्रतिवादिनः अदोषोद्भावनं नाविभीवयेत , आविर्भावते सु मतं न यतीति (सैं तं वे अवतीति) चेत् ; तत्रेदं चिन्त्यते स्वदोषं प्रकाश्य, अन्यया वा विसीवयेदिति । तत्र न तावदन्त्यः प्रक्षः; स्वदोषाऽप्रकाशने 'मया प्रयुक्तो द्रोषः अनेन [२७४७] ३० नोद्भावितोऽपि फ्रत्य (सु अन्य) इति श्लातुमशक्तेः। नापि आधः; 'स्वयं स्वदोषप्रकाशनात

<sup>(</sup>१) वादिपक्षे दोषोद्धावनात् । (२) प्रतिवादी । (१) सावनोपन्यासः । (१) अदोपोद्धावनादेव । (५) साधनाभावे । (६) प्रतिवादी । (७) सम्यब्द्धाधनप्रयोगात् । (८) तदैव । (९) बादी । (१०) वादी । (११) प्रतिवादिवस् । (१२) तस्य प्रतिवादिवः अदोषोद्धावनमाविभाववेत् ।

30

परित्यन्य चक्षुषी निमील्य समुन्मील्य वा चिन्तय ता [वत्] तत्तथा साधम्ये वैधम्ब्रियोः सह युगपत् 'वत् सत् तदित्यं यथा घटः, संख्य शन्दः, यदि (यद्)नित्यं न भवति तत् सदिपि न भवति यथा आकाशं तथा च शन्दः' इति यद् वत्तनं तेन समानम् 'वत् सत् तत् सर्वम-नित्यम् घटवत्, संख्य शन्दः' इत्यादि साधनवाक्यं [२७५७] भवेद्वा न वा इत्यादि सर्वं वक्तन्यम्।

ततु 'अनित्यः शब्दः' इत्यनेन प्रतिज्ञावचनेन 'संख्र शब्दः' इति पक्षधमित्वचनं समानं '४ मान्यम् , साध्यस्य तिर्देशात् । यथैव हि विप्रतिपन्नं प्रति अव्यस्य अनित्यत्वं साध्यम् , तथा सत्वादिकमपि अन्यथा तद्वचनानर्थन्यं स्यात् । 'अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात् , यत् कृतकं तद्नित्यं दृष्टं यथा घटः, कृतकश्च शब्दः' इति चैपनयवचनेन चं । यथैव हि 'शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्' इत्यनेन चक्त पव अर्थः 'कृतकञ्च शब्दः' इत्यनेनोच्यते तथा 'यत्कृतकं तद्नित्यम्' इत्यनेनोक्तमेव 'कृतकञ्च शब्दः' इत्यनेनापि उच्यते । साकस्यव्याप्तिवचनात् शब्दकृतकत्वाभि- १० धानात् सामान्ये विशेषस्य अन्तर्भावात् । अन्यथा शब्दकृतकत्वनत् अन्येस्यापि तेनानभिधानात् च्याप्तिवचनमत्रर्थकमापश्चेत ।

पतेन 'तस्मावनित्यः' इत्यनेन <sup>3</sup>निगमनवचनेन <sup>र</sup>तस्समानसिति चिन्तितम् । यथा खछ हेतुसामर्थ्येन उक्त एव अर्थो निगमनेन अभिधीयते तथा न्याप्तिवाक्येन उक्तः पक्षधर्मस्ववचनेन ।

तथा साधर्म्पवैधर्मयोः सहवचनेन साधनवाष्यंसमानम् । यथा वै खळु निश्चितेऽन्वये १५ उक्तं व्यतिरेकस्य, अव्यतिरेकान्वय (व्यतिरेकं च अन्वय)स्य अर्थापत्त्या गतिः तथा विपक्ष-सङ्गावाधकंत्रमाणवळात् साकस्येन व्याप्तस्य अवगतस्य हेतोः वचनात् पक्षधर्मत्यं सपश्चे सत्त्वम् अर्थापत्त्या अवगतस्य हेतोः वचनात् पक्षधर्मत्यं सपश्चे सत्त्वम् अर्थापत्त्या अवगतस्य हेति चेत् , अत्राह्—यद्(दि)समानम् हिति कि प्रतिज्ञादिवचनैरिव (रेव) प्रतिज्ञादिवचनैरेव [२०६क] किम् इति, 'निगृष्ठोत' हिति पद्घटना । नहि तेहचनैः हेतोव्योप्तिः सण्ड्यते तत्परिज्ञानं वा यवस्तत्वविधन्धः स्यात् । २०

नतु परार्थमतुमानं न हेतुदोषादेव दुष्टम् अपि तु वादिदोपादपि, अस्ति च दोपः प्रतिक्षादिवचनरिहतस्यापि साधनस्य साध्यसिद्धौ यत्सामध्यै तदपरिज्ञानम् , र्अन्यथा न तद्य-षोगं कुर्यात् । को हि धीमान् अन्येके क्वानं नेव (अनर्थकक्षानेनैव) आत्मानं क्लेगयित इति चेतः; अत्राह्—साधन इत्यादि । साधनस्य सत्त्वादेः सामध्यस्य परिज्ञानम् उभयत्र प्रतिक्षादि-षचने पक्षधमैत्वादिवचने च एकविधिना समानम् । ततः सत्त्वादिवादीव पक्षधमैत्वादिवादी १५ च पक्षधमैत्वादिवादापि निगृक्षेत इति मन्यते ।

किं च, यदि परार्थे अनुमाने साधनसाधन्यां (सामर्थ्या )परिज्ञानं दोपः इति वादी निष्ठक्षेत तर्हि सौगतस्य इत्मपरं निष्ठहस्थानं स्यादिति वर्क्यकाह्-सत्त्वादेख इत्यादि ।

> [सत्त्वादेव क्षणस्थाने उत्पत्त्यादौ निगृद्धते । धर्माधिकोक्तितो वादी तत्सामध्योनभिज्ञया ॥१३॥

<sup>(</sup>१) हेतीरुपसंहार उपनयः । (२) समानं आध्यमिति सम्बन्धः । (३) प्रतिङ्गाया उपगंहारी निगमनम् । (४) पक्षधमीत्वथनम् । (५) प्रतिङ्गादिवचनैः । (६) साधनसामध्येपरिङ्गाने ।

शिष्याणि (ष्यान्) च सिद्धान्तद्वयवेदिनं (नः) प्राश्निकाः । तृतीयविकल्पनार्तापि न युक्ता । चतुर्ये तु वक्तुः असम्बद्धाभिघायित्वम् , साक्षिसमक्षम् आत्मोत्कर्षज्ञापनार्थं तां प्रति यतते प्रतिवादी न तत्परिसमाप्तौ नितराम् आलोक्षाया (१) ज्ञापितः स्यादिति सैव क्रियताम् ।

अथ ततः तत्परिसमाप्तौ न कश्चित् स्वपक्षसिद्धिं प्रति यतते इति, अत्राह-त्व इत्यादि।
५ तत् वस्मात् ततः तत्परिसमाप्तेनं सुभाषितम् । किम् १ इत्याह-विजिगीपुणा वादिनाप्रति-वादिना वा उभगं कर्त्तव्यम् स्वपश्चसाथनं परपश्चद्पणम् इति । तथाहि-प्रतिवादिना विजिगी-पुणा न तावत् तत्कर्तव्यम् अपि तु तेन वादी यतः क्रुतिश्वत् निर्मुखः पिशानो वा विधातव्यः। न तेनापिः, प्रतिवादी तथा विधातव्यः।

एतेन 'अदोषोद्भावनम्' इत्यपि व्याख्यातम् । ततः स्थितम्-कस्यचित् तूप्णीम्माव १० इत्यादि । यदि ज्ञाव्दो हेतुः ज्ञाव्दं प्रमाणं ना, 'अनित्यः ज्ञव्दः' इति वचनादेव साध्यसिद्धेः कि [२७५क] कृतकत्वादिना, तत्सिद्धौ तद्वचनं निग्रहस्थानमिति ।

अत्रैव दूपणान्तरमाह-साकल्येन इत्यादि ।

### [साकल्येनाविनाभावे सिद्धे हेतोः प्रसिध्यति । ततः सत्त्वादिवादीव पक्षधर्मत्ववाद्यपि ॥१२॥

१५ साकल्येन व्यासहेतुवचनात् पुनः पश्चधर्मत्ववचनं प्रतिक्कोपनयवचनेन समानं भनेद्रा न वेति तथागतरागं परित्यव्य चक्षुपी निमील्य सम्रुन्मील्य वा चिन्तय तावत् तत्त्वधा साधम्यवैधर्म्ययोः सहवचनेन साधनवाक्यं समानं भवेद्रा न वा १ यदि समानिमिति किं प्रतिक्कादिवचनैरेव १ साधनसामर्थ्यपरिज्ञानम्रुभयत्र समानम् ।]

साकल्येन अ [न]वयवेन अविनाभावे सिद्धे निश्चिते सित । कस्य १ हेतोः । २० तत एव हेतोः सकाशात् प्रसिध्यति सित साध्य (ध्ये) सक्वादिवादी [व आदि] क्रवेन एपनयादि गिरमहः । पक्षधमैत्ववाद्यि 'स्यात्' इत्यध्याहारः । पक्षधमैत्ववादी सत्त्या[दि] बादीव वत् (तद्वत्) सहशः सत्त्वा[दि]वादी स्यात् इत्यर्थः । निह 'अनित्यः शब्दः' इत्यस्तत् 'सन् कृतको वा शब्दः' इत्यादेः विशेषं पश्यामः । अपि शब्दात् 'यत् सत् कृतकं वा तदनित्यं यथा घटः, सन् कृतकश्च शब्दः' इत्यादिवाक्यवादी गृहते । हि उपनयति (यिन)गमन (ते) २५ युगपत् साधर्म्यवैधर्म्यप्रयोगवादिनो न विशिष्यते (ध्येते) इति प्रवृत्तो (तिवृत्तां)निरूपयिष्यते ।

कारिकां व्याख्यातुमाह—'साकल्येन' इत्यादि । साकल्येन व्याप्तस्य हेतोः 'यत् सत् कृतकं वा तदनित्यं यथा घटः' इत्यादि यद्वचनं तस्मात् पुनः पश्चात् पक्षधमत्ववचनं समानस् सदृशम् । केन १ इत्याह—प्रतिज्ञोपनय इत्यादि । सवेद्वा नवेति तथागतरागं सुगताप्रहम् अथवा तथा तेन 'प्रतिज्ञादिवचनं निश्रहस्थानम्, पक्षधमत्ववचनम्' इति प्रकारेण आगतरागं

<sup>(</sup>१) वादिनापि, सत्कर्तेन्यमिति सम्बन्धः । (२) द्येकायाम् । (३) ध्वयदा तस्यैव साधनस्य 'यसाङ्गं प्रतिक्रोपनयनिगमनादि, तस्यासाधनाद्वस्य साधननास्ये दपादानं वादिनो निम्रहस्यानं स्वयंभिः

तथावसासनात् #"यथावसासते" इत्यादि वचनात् । वैदेव च सत्त्वम् #"उपलम्मः सत्ता"
[प्र० वार्तिकाळ० २।५४] इति वचनात् , तेनायमदोष इति, तेषामपि इदमेवोत्तरम् । तद्या सत्त्वादेः क्षणिकत्वेन अवसासादेव [२७७६] सर्ववस्तुनां क्षणस्थाने सिद्धे निदिचते अङ्गीक्रिय-माणे निर्मृद्धोत सौगतः । कृतः १ इत्यत्राह—धर्माधिकोत्तितः इति । धर्मश्च अधिकरच सयोः उत्तितः । निहि एकान्तक्षणिकता[वमा]सनं सर्वभावानां धर्मिणां धर्मः प्रत्यक्षतोऽ- ५ सुमानतो चा सिद्धः । न तावत् प्रत्यक्षतः, तत्र तद्यतिमासनात् । न खळु चक्षुरादिबुद्धौ क्षणि-कत्वेन अवभासमाना भावा भासन्त इति निश्चयोऽस्ति 'क्रण्डळादिपर्यायानुगायिनः सर्पादयः तैत्रावमासनते इति निर्णयात् ।

विरोधादयोऽपि एवं कृतोत्तराः । मेदाभेदैकान्तर्यकरुपः पर्यायतद्वतोः अनैकान्तेन निरा-कृतः । तत्र अनवस्थोद्भावनम् अ व व ट स्य स्वपक्षवातीव स्वस्यते । हेतुत्रिरूपत्वनिश्चयेऽपि १० तत्तंमवात् अभिस्तप्येतराकारद्वयस्य तत्रोपगमात् , इतरथा निर्विकरूपक्रकान्ते धर्मधर्मिमावामा-वान्त हे तु वि न्दो र पि करूपनयापि स्यवस्था ।

नतु पूर्वपर्यायप्रस्यक्षस्य नोत्तरपर्यायें, र्तस्यस्यस्य पूर्वपर्याये द्वितिरिति कथं तेनै तर्युः यापित्यं र्कस्यिन्त् प्रतीयते इति चेत् ; तर्ष्टि स्वरूपमात्रपर्यवसितं तेत् कथमन्येषां प्राहकं यदः तत् क्षणिकत्यावमासनं प्रतिपत्तेत्, धर्मप्रतिपत्तेः धर्मिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात् इति कथं सिद्धो १५ हेतुः १ अत एव नाऽनुमानम् , "तद्माने तद्भावात् । यदि पुनः संवृतिसिद्धं सर्वं क्षणिकत्वाष-भासनमञ्जुपगन्य हेतोः सिद्धिः प्रार्थ्यते; परोऽपि" संवृतिसिद्धम् एकस्य त्रिकाळानुयायित्वाव-भासनमञ्जुपगन्य असिद्धं [त]त्त्रथैन व्यवस्थापयेदविशेषात् ।

अध स्वयम् [२७७स] उपलभ्यमानाद्भावात् (मानान् मावान्) श्वणिकत्वावमासन-धर्मीतुपलभ्य सर्वेऽपि तद्धर्मका व्यवस्थाप्यन्ते; अत्रापि तत्वस्थं चोचम्—केन तथा व्यवस्थाप्यन्ते १ २० नाष्यक्षेण असुमानेन वा; उक्तदोपात् । संवृत्या तद्व्यवस्थापने ततः श्वणिकत्वमपि संवृतिसिद्धं स्यादिति न पारमार्थिकमावस्थमावनिश्चय इति महती सौगतस्य मावस्यभावनिरूपणकुकाळता !

किंवा स्वयम् उपल्लभ्यमानेषु भावेषु क्षणिकत्वम् ? अपरापरकोटिविच्छिन्नतेति चेत् ; कोटियहणपूर्वकमध्यक्षं यदि कस्यचित् तिहाच्छिन्नत्वं गृहीयात् , न तिहें ''अनुगमप्रहणं दूषितं स्यात् , विच्छिन्नत्ववत् तिहापर्ययस्यं <sup>अभ</sup>क्षन्यप्रहणसंमवात् । अन्यथा चेत् ; तथैव अनुयायित्वं २५

<sup>(</sup>१) प्रतिमासनमेव । (२) प्रत्यक्षे । तुल्वा-"तस्मादुस्यहानेन क्यावृत्यनुगमात्मकः । पुल्वोऽग्युपगन्तक्यः कुण्डलादिषु सर्पवत् ॥"-मी० क्लो० आत्मवाद् क्लो० २८ । "प्रत्यक्षप्रतिसंवेदाः कुण्डलादिषु
सर्पवत् ।"-न्यायि० २।११६ । तत्त्वसं० क्लो० २१६-१४ । (३) "पुकान्तेन विभिन्ने च ते स्थातां
वस्तुनी स च । तयोः केन विभिन्नाम्यासमेदस्य विमेत्तः । तेपासमेदिसद्घ्यां मामिन्ने पदि त्त्यते ॥
अन्यः स्वमावस्त्रस्यापि तद्मेदप्रसिद्धये । कस्पनीयः स्वमाविक्यः तथा स्वाद्नविक्यितः ॥"-हेतुवि०
टी० पृ० १०५ । (४) विश्वयो हि सर्पक्षे विकक्षकोऽपि सन् स्वक्षे अविकक्ष्यको भवति । (५)
वृत्तिरिति । (६) उत्तरपर्यां गप्रत्यक्षस्य । (०) प्रत्यक्षेण । (८) वर्मिणी द्वच्यत्य । (९) प्रत्यक्षम् ।
(१०) प्रत्यक्षामावे । (११) जैनोऽपि । (१२) प्रवांपराजुवाधित्व । (१६) अविध्विक्षस्यस्य । (१४) अन्येन
प्रत्यक्षेण प्रहणसंभवादिति मानः ।

२०

२५

केवलस्यापि मावस्य विनाशसाधनसामध्यीत् पुनः उत्पत्तेः कृतकत्वाद्वेति उपा-धित्रिशिष्टोपादानात् निग्रहस्थानम् स्वपरव्यापारापेक्षमावलक्षणत्वात्तेपाम् । न हि येनावश्यं निग्रहस्थानं तेन शिष्या व्युत्पादनीयाः । न हि श्रुद्धस्यापि साधनत्वे पुनरु-पाध्यपेक्षणं युक्तम् ।]

सत्त्वाद् विद्यमानत्वाद् भिन्नामिन्नोपाधिरहितात् इति एवकारार्थ [:] क्षणस्थाने किचिद् धर्मिणि क्षणक्षये सिद्धे निश्चिते सित उत्पत्त्यादी क्रपितः आदिर्थस्य कृतकत्वादेः स तथोकः, तिसन् 'प्रयुक्ते' इत्यध्याहारः निगृद्धाने 'वादी' इति शेपः ।

नतु उत्पत्तिशन्देन प्रागसतः आत्मलामन्द्रशणं सत्त्वमुन्यते, कृतकशन्देनापि तदेता (देवाऽ) पेक्षितपरन्यापारभावम् , एवं प्रयत्नानन्तरीयकत्वादाविष वक्तन्यम् , ततो यथा 'अनित्यः शन्दः १० सत्त्वात' इत्युक्ते न निप्रद्यः तथा उत्पत्तेः कृतकत्वात् प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद् इत्युक्तेऽपि न स युक्तः । न हि शन्दान्तरोण तदेव उच्यमानं निप्रद्वाय वायते [२०६२३] अन्यथा धूमोऽपि तेने उच्यमानो जायेत इति चेत् ; अत्राह—अर्म इत्यादि । अर्मेण प्रागसत्त्व-परन्यापारादिरूपेण मिन्नामिन्नविशेषणेन अधिकस्योक्तितः उक्ते 'सत्त्वस्य' उत्पत्त्यादिना इति उभयत्र विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति—यञ्चुद्धसत्त्वं सत्त्वशन्देनोच्यते तदेव उत्पत्त्यादिश्वण-भेदेन च शिष्यच्युत्पादनार्थं सत्त्वकृतकत्वादिश्वन्दैः अभिधीयते।' इति प्रवते ।

किंच, क्रतकत्वादिशब्देपु सङ्केतमात्राश्रयणं न व्युत्पत्तेः कथमेवं सित प्रयत्नानन्तरीय-कत्वस्य सपक्षेकदेशव्यापकत्वम् , तस्मिन् वा साध्ये अनित्यत्वस्य अनैकान्तिकत्वं शुद्धे सन्ते सद्योगात् १ अनेने विशिष्टं तदुच्यते नोत्यत्त्यादिना इति किं कृतो विभागः १

एतेन अर्थान्तरं नोच्यते इति निरस्तम् ।

नतु भवतु । धर्मोदि [धि]कस्य सत्त्वस्य अभिधानम् उत्पन्त्यादिना तथापि कथं तत्र निगृद्धोत इति चेतः; अत्राह—तद् इत्यादि । तच्छच्द्रेन सत्त्वं परामुख्यते तस्य सामध्यं केव- छस्य साधनशक्तिः तस्यानभिज्ञया अपरिज्ञानेन । प्रचंमन्यते यदि—शुद्धस्य सत्त्वस्य साधनस्मामध्यं किं विशेषणननोन्ये (णेनान्येन) यत्तदुपादा [नं] न निष्रहस्थानमिति ।

"अन्ये पुनराहु:- नोत्पत्त्यादेः कचित् क्षणिकत्वं साध्यते परमार्थतस्तदभावात् , अपि तु

<sup>(</sup>१) विशेषण । (२) शब्दान्तरेण । (३) सरवशब्देनैव जरपरवादिवचने । (४) तुलना-"यथा यर सत् तत् सर्वं क्षणिकं वथा धटादयः, संद्रच शब्दः ।"-हेतुविव ए० ५५ । (५) "उपाधिमेदापेश्रो वा स्वभावः केवलोऽप्रवा । उच्वते साध्यसिद्ध्यय" नाशे कार्यत्वसत्त्वत् ॥"-प्रव वा० ११९८५, १८६ । (६) "क्षचित् स्वभावसूत्वधर्मपरिग्रह्दारेण यथा तत्रैवोरपत्तिः।"-प्रव वा० स्व० ए० १९९ । (७) "यर सत् तस्तवं मनित्यं यथा घटादिरिति झुद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः। बहुत्पत्तिमत्त्वदित्वाद्यो स्वभावस्य प्रयोगः। बद्धत्वत्तिः त्रयोगः। क्षुत्पत्तिमत्त्वदित्वत्वये सुत्रधर्ममेदेन स्वभावस्य प्रयोगः। बच्चत्वतं तद्दित्वत्वये त्रयाप्तमेदेन स्वभावस्य प्रयोगः। बच्चत्वतं तद्दित्वत्वये त्रयाप्तमेदेन । एवं प्रत्ययमेद्रमेदित्वत्वये त्रयुक्ताः।"-प्रव वा० स्वष्ट्वतः। ""-प्रव वा० १९९ । "य्तेष प्रत्ययमेद्रमेदित्वाद्यो स्वाख्याताः।"-प्रव वा० स्वष्ट्वतः पृष्टक्ताः।"-प्रव वा० स्वष्टवः। (१) प्रयस्तावन्तरीकत्वे। (१०) सत्त्वेन। (११) प्रतिभासाद्वेतवादिनः प्रञ्चाकराद्यः।

#### वा अनिमज्ञायते (ज्ञया इति)।

कारिकां विश्वणोति केवलस्य इत्यादिना । अपि शब्दो सिलप्रक्रमः, केवलस्यापि न केवलं घूमादेः केवलस्य विनाशः साधनं साधम्यात् (विनाशसाधनसामध्यात्) कारणात् पुनः इति परामर्शे । वैवाधिना 'शागसतः' इत्यादिना विशिष्टस्य उपादानाऽ(नात् प्र)प्रयोगात् 'भावस्य' इत्यतुवर्त्तते । कथम् १ इत्याद्द—उत्पत्तेः कृतकत्वाद्वा इत्येव (वं) । ततः किम् १ ५ इत्याद्द—निग्रहस्थानम् वादिनि (वादिन इति) जेवः ।

नतु यथा केवलो भावः सत्त्वशब्देन उच्यते, तद्धद् उत्पत्त्यादिशब्देरिति , अत्राह—स्वपर इत्यादि । स्वप्रयोः ज्यापार्योः अपेक्षा यस्य तौ वा अपेक्षते इति तद्पेक्षः स वासौ मावश्च इति तत्यक्षाः ज्यापार्योः अपेक्षा यस्य तौ वा अपेक्षते इति तद्पेक्षः स वासौ मावश्च इति तत्यक्षाः त्र्यतिः अत्यादि । स्वव्यपारापेक्ष्मावल्क्षणा उत्पत्तिः अत्याद्यः व्याद्यः अत्याद्यः अत्याद्यः अत्याद्यः स्वय्यव्यापारापेक्षाः इति पादः । तत्र तद्यपेक्ष्यां भाव इति व्याद्ययम् । श्रुद्धस्य सामर्थ्यति (पि) सिद्ध (शिष्य) व्युत्पाद्वनार्थं तद्विक्षिष्टोपादानयिति वेत् , अत्राह—निद्वि इत्यादि । एवं मन्यते—येन प्रयुक्ते (क्तेन) अवस्यं निग्रहस्थानम् न १५ तेन श्विष्याः तद्वस्थानम् । श्रुद्धस्य निग्रहस्थानम् न १५ तेन श्विष्याः तद्वस्थानम् । व्युत्पादनीया इति ।

इव्सपरं व्याख्यातम्—क्रेन्नलस्य सजातीयविजातीयविविक्तनिरंशक्षणस्य यो भादाः सत्ता विषयिणि विपयोपचारात् , वस्तुनो वा उपलम्भो वा तस्यापि न केवलम् अन्यस्य यस् परेण विनाशसाधनसामध्येमस्युपणतम् , यद् उपल्लिधलक्षणप्राप्तं यत्र नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कविल्यदेशे तथाविधो घटाः, उपल्लिधलक्षणप्राप्तौ च पूर्वापरक्षणी सध्यक्षणे, सा (क्षसौ<sup>8</sup>) वा तत्रँ २० नोपलभ्यते च । यदि वा अर्थं यद् यथावभासते'' इत्यादि प्रयोगापेक्षः, तस्मात् तस्य निप्रहस्थानम् । कस्मादिय १ इत्यत्राह—उत्पत्तोः कृतकृत्वाद्वा इति । 'वा' इति इवार्यः ।

पतदुक्तं भवति—यथा प्र हा क र स्य निरंशाद्वैतवादिनः न किविचत् प्रागसत् उत्पचते अपेक्षितपरव्यापारं छतकं वा, तथापि तद्धेतु (तुं) बद्तो निप्रहस्थानम् तथा न तस्य कस्यचिद् भाव उपलम्मो वा स्वभावविकद्वस्थूलैकस्थिरप्रतिमासेन वाचनात्, तथा तस्यैव तस्सामध्यात् २५ पुनः पश्चाद् उपाधिना सपक्षसत्त्वेन विश्विष्टोषादान (नं) निप्रहस्थान (नम्) । यदि वा, पक्ष-धर्मत्वं सपक्षे सत्त्वम् असपक्षेऽसत्त्वम् उपाधिः [२७९स्व] तद्विशिष्टहेतोः उपादानाद् इति मास्यम् । तया स्व स्थवादी (तथा च वादी) तयोः व्यापारी साधनप्रयोगी तद्वपेक्षो यो भावः वल्लक्षणत्वात् स्थन्ताच तेवाम्, प्र हा क र ग्रु प्र म (ग्रु मे न) प्रयुक्तविनागहेत्नाम् 'निप्र-

<sup>(</sup>१) विशेषणेत्र । (२) उत्पत्तिशब्देत्र । (३) "स्वमावनिष्यत्ती अपेक्षितव्यापारमाधी हि फूतरः । तेनेषं कृतकश्रुतिः स्वमाधाभिचायिन्यपि परोपाधिमाक्षिपति ।"–प्र० वा० स्व० पृ० ३४८ । (४) स्वपर-प्यापारापेक्षया । (५) शिष्त्रानुप्रहामावात् । (६) मध्यक्षणो वा । (०) पूर्वापरक्षणयोः । (४) प्रज्ञानरम्य ।

गृह्णीयात् इत्युक्तम् । देशव्यविद्ववत् काळव्यविद्वतस्यापि प्रत्यक्षेण श्रष्टणमिकद्वम् सारूप्यिनिपेधात् । न दृष्टान्तासिद्धिरिति चेत् (च) । तन्न प्रत्यक्षतः प्रक्षधमैतासिद्धिरस्य । नाप्यनुमानतः, तैत्पूर्वकस्य अस्य तद्भावे अभावात् । भवतु वा क्रुतिश्चित् तिसिद्धिः तथापि हेतुसिद्धित एव साध्यसिद्धेः अनुमानमन्यकम् । तथाहि—पूर्वापरिविच्छन्तत्वेन मासने श्वणिकत्वावमासन[म]५ निश्चितस्य हेतुत्वायोगात् । तच्चेनिश्चितम् , किमनिश्चितं यदनुमानसाध्यम् १ तद्वध्वद्वार इति चेत् ; नः अस्यै निश्चयात्मकत्वात् । तदिव्यायातम्—घटविविक्तभूतळं निश्चिन्वतोऽपि न घटामाव-विनिश्चय इति । कथं चैवंवादिनः सविकल्पप्रत्यक्षगृहिते [२७८क] व्यवद्वाराय मा (अ) नुमानं प्रवर्तेत १ षथं वा भावेषु श्वणिकत्वमिनच्छन्तः तथावमासनमिच्छन्ति १ परमार्थतः भाव-धर्मप्रतिपत्तेनान्तरीयकत्वात् । श्वणिकमावधर्मद्रच तथावमासनम्, अन्यथा श्वभित्रतिपत्तेनान्तरीयकत्वात् । श्वणिकमावधर्मद्रच तथावमासनम्, अन्यथा श्वभित्रविष्ठम् भावं नेच्छत्' [प्र० वा० स्वदृ० २।१९३] इत्यादि सुभापितं १ कथम् १ यथा च श्वणिकत्वमनिच्छन्तो दृश्चन्ते तथा तथावभासनमपि । ततः स्थितम्—हेतुसिद्धावेष सिद्धिः साध्यस्य अनुमानमपार्थकम् निग्रहस्थानम् । एतदेवाह—अधिकोत्तितः हेतुनिश्चयाद् अधिकस्य अनुमानस्य उत्तित्तो निगृह्यते इति ।

यदि वा, क्षणिकाः सर्वे भावाः तथावभासनात्, यदि पुनः तथावभासमाना अपि तथाँ न १५ स्युः नि (नी)रूपर्ता स्थात् संविन्निष्ठत्वात् प्रमेयव्यवस्थितेः इति । एतावतैव चेत् (च) प्रकृतं सिध्येत् नीळादिवद् इत्यने (इति) । न हि पुरुपाद्वैतवादिनं प्रति दृष्टान्तेऽपि परमार्थसावने उपा-यान्तरमस्ति अनवस्थापत्तेः । न च तं प्रति क्षणिकत्यं साध्यं विवादाऽविशोपात् । ततोऽधिकस्य दृष्टान्तस्य उक्तेः निगृद्धते ।

यदि वा, अयमेकान्तः -यद् यथावमासते तत् तथैव परमार्थसत् ; ति सन्माद्यः २० स्यूलैकतानात्यस्यमावत्या प्रतिमासमानाः तथैव सन्त इति स्प्रायामरीचिप्रभृतिप्रतिपास-त्येऽपि (सन्दसन्त्येऽपि) अदोपः । प्र० वार्तिकाळ० ३।२२१] इति प्रवते । अक्रमवत् क्रमेणापि सांशयितैक (सांशान्वितैक) वस्तुसंभवे च कर्य प्रतिहाहेत्वोः संभवः । वस्त्रिवमास-निपेधे च सर्वनिपेधनमिति नानुमानोत्थानं धर्मा (धन्यो) धसिद्धेः । असमन्त (असन्त) श्लेत् तैरेव हेतुः अनैकान्तिक इति तहचनात् निगृद्धेत । तदाह -धर्माधिकोक्तितः [२७८वः] २५ धर्मश्चासो अधिकश्च इति कामचारेण विशेषणविशेष्यत्वमिति अधिकस्य विशेष्यत्वम् । अधिकत्वं पुनः पद्यसपक्षस्यापि धर्मत्वात् निगृद्धेत । तथा सन्त्यादेव क्षणस्थानवद् उत्पत्त्यादौ सिद्धे अङ्गीक्रियमाणे सौगतो विकद्धान्यमिचारिहेतुवचनात् निगृद्धेत । उत्पत्त्यादौ इत्यत्र आदिशब्देन स्थितिवनाशयोर्भहणम् । केन हेतुना निगृद्धेत । इत्यत्रह—तत् इत्यादि । तस्य हेतुसाधकस्य प्रमाणस्य साध्ये यत् सामध्येम्, अथवा तस्य हेतोर्द्यान्तरहितस्य यत् तत्, ३० यदि वा स्वहेतोरिव परहेतोरि, सस्यानभिज्ञया । यद्वा तस्य हेतोरमावेन तत्सामध्येस्य

<sup>(</sup>१) प्रत्यक्षपूर्वकस्य । (२) व्यवहारस्य । (३) क्षणिकाः । (४) तुच्छत्वं स्थात् । (५) उपायान्तर-करपने । (६) अधिकदाव्दस्य ।

'इति' क्रव्यः प्रत्येकमिसस्यक्यते—'यत् सत् तव्नित्यं यथा घटः संध शव्यः' हृत्येवं वास्पम् , एवं सर्वत्र योज्यम् । वास्यप्रहृणसुपळक्षणम्, तेन सिक्तत्यादि पदमिप गृह्यते । तत् किं कर्तव्यम् ? इत्याह—संक्षेमच्यम् । कथम् १ इत्याह—सद् उत्पन्नम् इत्यादि । सदिनित्यम् इति, जत्पन्नम् अनित्यम् इति, पवं सर्वत्र योज्यम् । नतु 'सर्वनाम्ना विमा वाक्यं संक्षेप्तव्यम्' इत्युक्तम् न 'हष्टान्तेन विना' इति, तत् किं रष्टान्तो मणनीयः १ इत्यन्नाह—'सद्' इत्यादि । या ५ इति प्वंहेतुसमुद्यये, ततः सद्नित्यम् उत्पन्नमित्यम् कृत [क] मनित्यम् यन्नित्यमनित्यम् इत्यादि । या ५ इति प्वंहेतुसमुद्याव व्याप्ता व्याप्ता सद्वित्यम् विनामनित्यम् कृति मित्यम् विनायां च द्यान्तस्य अकिञ्चित्वन् क्रित्यात् तथा तत् संक्षेपव्यम् इति सम्बन्धः । तथा संक्षेपे को दोषः ; इत्यन्नाह—तथा च वेनेव अनन्तरोक्तप्रकारेण प्रतिज्ञैवेयं सद्दिनत्यम् इत्यादिरूपा व्याप्तिः स्यात् । निह 'क्षव्योऽ-नित्यः', 'सद्दिनत्यम्' इत्यवस्ययोः विश्वेपोऽस्ति, हेतुरत्र न कश्चित्तस्यादित्येवकारार्थः । तथादि— १० सद्दित्य प्रनहेतुत्वेन रुपादाने प्रतिज्ञावैकदेशता । यदि पुनः सद्वेन अनित्यत्वं गमयेत् तिई तस्य सर्वदा मावात् सर्वता ततः साष्यप्रतितेः विवादाभादः । भवतु प्रतिज्ञैव तत्र को दोपः १ इत्यन्तः तस्माद् रुकात् न्यायाद् वरं विनाशी श्वदः इत्येवं प्रकृतं प्रस्तावगोचरापन्नं प्रतिज्ञातुं वत् प्रकृतं [२८०ल] प्रतिव्यते हिरस्तादं कन्वतोऽपि प्रतिज्ञावा अनिवृत्तेरित मन्यते ।

नतु हेतोः साध्यसिद्धौ कि प्रतिक्रया ? तस्मिन् सिद्धौ किं हेतुना इति चेत् ? अत्राह्य- १५ [वि] नाक्ति हत्यादि ।

यदि च (वा), क्तन्यायेन दृष्टान्तस्य अफिक्रिकारत्वे सिद्धे सितं शन्त्त्वादेरसाधारणस्य वचनं हेतोः न निम्रहस्थानमिति सदृष्टान्तं दृश्यमाह-विनाद्गी इत्यादि ।

#### [ विनाशी भाव इति वा हेतुनैव प्रसिष्यति । अन्तर्ज्योद्यावसिद्धायां बहिर्ज्योद्यिरसाधनम्' ॥१५॥

विपक्षे हेतुसद्भावयाधकप्रमाणव्यावृत्तौ हेतुसामध्यमन्यथानुपपत्तेरेव । ततो यथा सत्त्वं शब्दस्य नित्यत्वे नोपपद्यते तथा शब्दत्वम् ।]

वा शब्दः इवार्यः, निपातानामनेकार्यत्वात् , 'विनाशि भाय' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः—भावः सन् सर्वो विनाशी 'सद् , अनित्यम्' इति वचनात् , यथा हेतुनैव न सद्नित्यम् इति प्रविकामात्रेण प्रसिध्यति तथा श्विनः शब्दो विनाशी इति हेतुनैव प्रसिध्यति । १५ एवं मन्यते यथा 'सद्दित्यम्' इत्युक्त्वा हेतुं वदतो न वोपः तथा शब्दोऽनित्यः इत्युक्त्वापि इति ।

<sup>(</sup>१) तुक्रना-"अन्तर्न्यांस्रावसिद्धागां बहिरद्वमधर्यकस् ।"-प्रमाणसं० ए० १११ | "अन्तर्व्यापयेव साध्यस्य सिद्धौ वहिरुदाहृति. । व्ययां स्थाधदसङ्गावेऽव्येषं न्यायविद्यो विद्धः ॥"-न्यायावता० क्ष्ठो० २० | "अन्तर्व्याप्या हेतोः साध्यप्रव्यायने शक्तावशक्तौ च बहिष्यांसिद्धावनं व्ययंस् । यसीकृत एव साध्यस्य साध्येन व्यासिरन्तर्व्यापि. अन्यत्र द्व वहिष्यांसिः । यथा व्यक्तिग्नतासकं वस्तु सत्त्वस्य तथैवोपयत्ते., व्यतिन माध्यं वेशो पूमवत्त्वात्, य एवं स एवं यया पाकस्थानस् ।"-प्रमाणनय० ६।३५, ३६ । धर्मसं० वृ० ए० ८२ । जैनतर्वभा० ए० १२ ।

१०

हस्थानम्' इति सम्बन्धः । शक्यं वक्तुं यद् यत्र यथा उपछ्टिघछक्षणप्राप्तम् उपछम्यते तत् तत्त्वतः तथा विद्यते यथा चित्रकानं स्वाकारेषु, कथिनद्युपछम्यते च वैथाविधो मानः स्वपर्यायेषु क्रमभाविषु । तथा निर्वाधवोधे यद् यथावभासते [तत्त् तथा परमार्थसत्] स्वसंवेदनवत् , प्रतिभासते च सर्वम् उत्पाद्व्ययप्रोठ्यात्मकत्वेन । यथा (तथा) 'यो 'यं प्रत्यतपेक्षम्' (हाः) ५ ईत्यादिकमपि वाच्यम् । निहं शुद्धस्थापि हेतुदृष्टान्तरिहतस्यापि 'मानस्य' इत्यनुवक्ते साध-नत्वे हेतुदीनस्य प्रत्यक्षत्वेन, साध्यसायकत्वदृष्टान्तरिहतस्य छंगंधे (गमकत्वे) पुनः उपाधिः (घेः) पक्षधमत्वार (त्वादेर) पेक्षणं यत्मिन् छिङ्गे सत्त्योक्तम् , उपाधिः(घेः) सपक्षसत्त्वस्य अपेक्षणं युक्तं समर्थम् उपपन्नं या ।

पुनरिप तत्रैव पूर्वपक्षे दूपणान्तरं दर्शयन्नाह-सर्वनामना इत्यादि ।

[ सर्वनाम्ना विना वाक्यं तद्धितेन विना पदम् । संक्षेत्रच्यं समासार्थनिग्रहस्थानभीरुणा ॥१४॥

यत् सत् उत्पत्तिमत् कृतकं प्रयत्नानन्तरीयकं चेति वाक्यं सदुत्पन्नमित्यादि संक्षेप्तच्यं सद्नित्यमिति वा । विषक्षे हेतुसद्भाववाधकप्रमाणवलेन व्याप्ती सिद्धायां दृष्टान्तस्याकिञ्चित्करत्वात् । तथा च प्रतिङ्गैवेयं व्याप्तिः स्यात् । ततो वरं विनावी १५ शब्द इति प्रकृतं प्रतिञ्चातुम् ।

सौगतेन छिद्रप्रतिपादकं यद् वाक्यम् इष्यते तत् संक्षेष्ठन्यम् । कथम् १ इत्याह— सर्वनाम्ना विना । 'यत् तत्'पदप्रयोगमन्तरेण । तत्रैव वाक्ये यत् पदं तदिष 'संग्रेप्तन्यम्' इति सम्यन्यः । कथम् १ इत्याह—लैंद्धितेन विना । केन १ इत्यजाह—['समा' इत्यादि ।] समान एवः (समास एव) पदस्य पदान्तरेण प्रत्ययस्य प्रत्यक्षा (प्रकृत्या) यस्याधेः स २० तथोकः तेन निम्नहस्थानं तत्र नीरुणा (भीरुणा) सोगतेन नाऽपरेण ।

कारिकां विष्टणोति—'यत् सद् [२८०क] उत्पत्तिमत् कृतकं प्रयत्नानन्तरीयकं च' इत्यादि । तत्र प्रतिहेतुवाक्यभेदेऽपि । 'वाक्यम्' इत्येकवचनं जात्यपेक्षम् । यदि च (यदि वा)

<sup>(</sup>१) डएक विश्वकक्षणप्राप्तो भावः । (१) स तत्त्वभावनियतः, यथा क्षत्त्वा कारणताम्त्री स्वकार्याः एपाद्मे । (१) तुळ्ना—"सस्वयात्रेण नश्वत्यस्यिद्धौ उत्यक्तिमस्यकृतकःवादिवचनमतिरिक्तविशेषणोपादानाद्य क्षत्रक्तव्ययत्वानन्तरीयकादिपु च कम्प्ययातिरेकाद्यस्यकाकृत्वकःय एराज्ञयाय अभवेत् """—अष्टतः अप्यतः ए० ८६ । "कथं कृतकःवादिति हेतुः क्षत्रिहृद्दतः स्वाधिकस्य कमत्ययस्य चचनम्, परकृतकं तदनित्यं दर्धानित व्याधि प्रदर्शयते यस्त्व चचनमधिकं नाम विद्यहृद्दाः स्वाधिकस्य कमत्ययस्य चचनम्, परकृतकं तदनित्यं दर्धानित व्याधि प्रदर्शयते यस्त्व चचनमधिकं नाम विद्यहृद्धानं न स्याप्, तेन विनापि तदयं प्रतिपत्ते । सर्वत्र चृत्वि-पद्मयोगादेव वार्थां प्रतिपत्ते संभाव्यमानायां वाष्त्रस्य वचनं कमयः प्रव्याति येनाधिकं न स्यात् ""त्वः इक्षिः ए० २९१ । "क्षन्यया त्वध्यमोगेऽपि स्वाधिकस्य विद्यत्वा । यस्त्यदं च दोपः स्वात् प्रतीतार्थात्य । इक्षेत्रस्य तत्वस्तेन विनापि वचनं त्वया । कन्यया विद्यहृद्धान्यदे सिद्धिविनिश्चये। सर्ववान्ना विना वार्व्य तिद्वितेन विनापि वचनं त्वया । कन्यया विद्यहृद्धान्यस्य स्वाविक्षितः सर्वेश सर्ववान्ना विना वार्व्य तिद्वितेन विना पदम् । संक्षेत्रक्यं समासार्थानियहस्थानामित्या ॥"-स्वाविक विः द्विः पृ २११०-१८। (१) तद्वितीयो यः 'स्वार्थं कः' इत्यादि प्रत्ययः तेन विना । 'कृतकस्' इत्यत्र 'इत्यत्र' इत्येष प्रयोक्षक्यसिति सावः।

अतः साध्ये अस्य अन्तर्न्याप्तिसिद्धिः, अस्याद्ध साध्यसिद्धिः । ततः साकस्यन्याप्तिः श्रेयसी इति चेत्; अत्राह—साकल्येन इत्यादि ।

# [साकल्येन कथं व्याप्तिरन्तर्व्याप्त्या विना मवेत् । रे ।

बहिर्न्याप्तिमात्रं व साधनम् , साकल्यन्याप्तिः साध्यसिद्धिमाक्षिपत्येथ, ततः श्रेयान् साध्यनिर्देशः । क्रमः शब्दत्वः । ततोऽन्तन्याप्तिरेव श्रेयसी, तदमावे साकल्येन ९ व्याप्तिसाधने वहिर्दे प्रान्तामात्रात् न कश्चित् हेतुः स्यात् । पश्चकल्पना फलवती । तद्भाव- हेतुमावयोरवाच्यत्वाद् कि विदुषः अति तादात्म्यतद्वत्पित्रदर्शनेन दृपान्तेन १ यदुक्तः स्यासमर्थने साधनस्य निग्रहस्थानं स्यात् । तत्र साधनस्य दोपवन्त्वान्त्रिग्रहस्थानमिति युक्तस् । \* "दोपवन्त्रेऽपि यथा वाद्युक्तदोपोद्भावनायां प्रतिवादिनः सामर्थ्यात्रिग्रहस्थानम् ।" इति परस्य बालभापितम् अनवस्थाप्रसङ्गात् । तत्र व्याप्तिवचनं प्रतिज्ञा- १० मतियोते ।]

साध्यधिर्मिण अत्र (अन्यत्र) च साध्येन साधनस्य ज्याप्तिः साकल्येन व्याप्तिः कथं न कथिन्वद् असेत् अन्तर्ज्याप्त्या विना तया स्याद् इति यानत्। विहिष्न साध्य-धर्मिण्यपि ब्याप्तेः वीद् (प्तिः सर्वत्र) इतस्या प्रादेशित्यु (शिकी) व्याप्तिः स्यात्। वयैव अवतु सेति चेत्, तत्मतिपचौ कथमात्मदोषम् आत्मिन परिहरेत् १ अथ पक्षे सा न प्रतीयते अपि १५ द्व सपक्षेः न तिहं तत्मतिपचौ कथमात्मदोषम् आतमित्रितेषकः अवत्रपूरत्वात्। यदि पुनस्तत्र तत्मतिपहो-[पत्तिनें] ब्यते, कथमेवम् अविप्रसङ्गो न अवेत्।

कारिकार्षं व्याचय्ये—चहिन्यांसिमात्रम् इत्यादिना । वजस्य छोहलेख्यत्यसाधने प्रत्यक्ष-विरोधात् तन्मात्रं [न] साधनस् । यत्रं तु न वहिरोधैः तत्र साधनसेव इति परः, नः वादात्म्य-प्रतिवंश्यभ्यवेपि (प्रतिवन्धसद्भावेऽपि) वहिरोधसंसवे अन्यत्र कः समाध्वासः १ छेक्षणयुक्ते २० बाधासंभवे तत्त्छक्षणसेव दूपितं स्यात् । वत्प्रतिवन्वसावः पुनः काष्ठादौ च [त] एव पार्थियत्वं तत एव छोहलेख्यत्ववर्धनात् । निहं तद्भावे हैत्वंगपेक्षा (हैत्वन्वरापक्षा) नाम । तत एव तस्य सद्भावे नित्यं तदमाव (वद्भाव)प्रसन्नो नाष्टावत् [२८२ख] इति चेतः न, योग्यवाया नित्य-मविरोधात् । काष्ठादेः पार्थिवस्य छोहलेख्यत्वेऽपि व सर्वस्य तद्भावो विपर्यये वाधकामायादिति चेत्, विहं सकल्व्याप्तिः खभ्युपगता स्यात् । तथिति चेतः अत्राह—सिकल्येन व्याप्तिः १५ साच्यसिद्धिम् आश्विपत्येव, तदमावे तैत्रतिपत्तेरयोगात् इति मन्यते ।

प्रकृतसुपसंहरजाह—तत इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात् श्रेयान् साध्यनिर्देशः प्रति-ज्ञावचनम् , अन्ययानुपपन्नत्वोपेतहेतुनिर्देशे र्वव्निर्देशः प्रशस्यः, ततोऽपि तम्निर्देशो वास्तुद्धय-

<sup>(</sup>१) पक्षे सपक्षे च सर्वत्र साध्यसाधनयोः घ्वासिः सक्कध्यासिः। (२) व्यासिः। (३) प्रत्यक्ष-विरोधः। (४) प्रत्यक्षविरोधसंभवे। (५) तुष्ठधा-"ळक्षण्युके वाधासंभवे तहरूक्षणमेव दूपितं स्यादिति सर्वत्राताश्वासः॥"--प्र० वा० स्वयु॰ ११२२। प्र० वार्तिकाष्ठ० ३।७१। (६) लोहलेस्यत्वस्। (७) साकस्यव्यासिप्रतिपत्यसंभवात्। (८) साध्यानिर्देशः। (९) साध्यनिर्देशः।

नजु न मया सर्व सद् अनित्यत्वेन ज्याप्तं हेतोः साध्यते किन्तु प्रत्यक्षतः । प्रत्यक्षं हि तद (सद)नित्यमेव प्रतीयते हति चेत् ; अत्राह—अन्तर्व्याप्ती असिद्धायां 'विवाद्स्थाने साध्येन साध्यनस्य ज्याप्तिः, तस्यां विपक्षे बावकवळेन असिद्धायां सत्याम् , दृष्टान्ते ज्याप्तिः बह्निज्याप्तिः असाधनं 'साध्यस्य' इति होपः । ततोऽन्तर्ज्याप्तिसिद्धिमिच्छता साध्यवत्यवत् ५ (वत्येव) परोक्षा सापि हेतोरेव साध्येति मावः ।

हितीयपातनिकायां कारिकाञ्याख्यानम्-विनाद्यी दाञ्दः इति यत् प्रतिज्ञातम्, तत् प्रसिध्यति । केन १ इत्याह-ध्विनिः इति भावप्रधानोऽयं निर्देशः, इति शञ्दस्य अनन्तरं इष्टञ्यः ध्वनित्यं शञ्दत्यम् इति यो हेतुः तेनैय, न हेत्वन्तरेण । [२८१ क] निर्दर्शनमाह-विनाद्यी इत्यादि । वा शञ्दः पूर्वत्र द्रष्टञ्यः, इतिशञ्दोऽत्रापि योज्यः । ततो यथा भावः १० विनाशी 'भावः' इत्यनेनैव हेतुना प्रसिध्यति तथा प्रकृतमपि इति । नहि भावस्य अनित्यत्वेन ज्याप्तिसाधने हेत्वन्तरमस्ति ।

इदमत्र तात्पर्यम्—'अनित्यः शब्दः' इत्यत्र अभिशब्देन अशब्दव्यावृत्तेः वक्तत्वात् पुनः 'शब्दत्याद्' इति यथा भणितुं न छभ्यते तथा 'सद्नित्यम्' इत्यत्र सच्छब्देन असद्व्यावृत्तेः कथनात् 'सत्त्वात्' इत्यपि'।

१५ नतु 'यत् सत् तत्सर्वम् अनित्यम्' इत्येतेन सर्वस्य असतो व्याष्ट्रतोः उक्तत्वात् 'संश्र शब्दः' इत्यपि ताष्ट्रशमेव<sup>8</sup> । अयमपरोऽस्य दोपोऽस्तु ।

स्यान्मतम्-अदृष्टान्तं शब्दत्वम् असाधनमिति ; अत्राह्-'अन्तः' इत्यादि । सुगमम् । कारिकार्थं प्रकटयन्नाह्-विपक्ष इत्यादि । विपक्षे हेतोः सद्भावनाधकं यत् प्रमाणं तस्य या व्यावृत्तिः तत्यां सत्यां हेतुसामध्ये विज्ञस्य स्वविद्विज्ञापनशक्तिः । सा इतः १ २० इत्याह-अन्यथा अन्येन साध्यामावप्रकारेण या अनुषप्तिः विद्वस्य अघटना तस्या एव न पक्षधमैत्वसपक्षसत्त्याम्याम् इति एवकारार्थः, ततो यथा विपक्षे बाधकप्रमाणवृत्त्या हेतुसामध्ये द्वितेऽपि दृष्टान्तादिकमन्तरेण तद्प्रतिपन्नवन्तं प्रति दृष्टान्तवचनं तथा प्रतिज्ञावचनमन्तरेणापि तद्प्रतिपत्ति ज्ञा (पत्तौ प्रतिज्ञा)वचनमिति सन्यते ।

द्वितीयमर्थं दर्शयित—तत् इत्यादिना । ततो विपक्षवाधकप्रमाणवृत्तिन्यायाद् यथा सन्तं ,२५ शब्दस्य अन्यस्य वा नित्यत्वे सित नोपपद्यते तथैव शब्दत्वम् इति शब्द (सन्त)वत् शब्द[त्व] मिप हेतुः [२८१ स्व] इति भावः ।

नतु पक्ष एव साधनस्य साच्येन व्याप्तिः अन्तव्याप्तिः, साच #''द्विष्ठसम्बन्धसंवित्तिः'' [प्र० वार्तिकाछ० १।१] इत्यादि वचनात् साच्ये प्रतिपन्ने प्रतीयेत नान्यथा । "तत्प्रतिपत्तिश्च यदि प्रमाणान्तरात् ; अस्य वैकस्यम् । ['अस्मादेव ,] इति चेत् ; अन्योऽन्यसंत्रयः–सिद्धे

<sup>(</sup>१) पक्षे । (२) वक्तुं च शक्यस् । (३) न वक्तव्यसिति । (३) सौगतस्य । (५) सपक्षसध्य-शून्यस् । (६) प्रतिपाद्यस् । (०) साध्यप्रतिपृत्तिक्षः । (८) अनुसानस्य । (९) अनुसानात् ।

अत्र दूपणमाह-तत्र इत्यादि । तत्र पूर्वपक्षे साधनस्य दोषवन्तात् निग्रहस्थानं स्यात् इत्येव युक्तम् सैव निर्दोपता दृप्यान्वेन प्रकाश्यवे इति, नः तस्यां अन्यथापि प्रकाशनात् इत्युक्तप्रायम् । पूर्वके तु व्याख्याने 'तन्न' इत्यादि दूषणान्तरम् उद्यम् ।

पर आह-दोषवृक्तेऽपि 'साधनस्य' इत्यनुवर्त्तते । यथा येन प्रकारण वादिना उक्तो दोपः तेन उद्भावनायां प्रतिवादिनः सामध्ये वस्मात् प्रतिवादिनः निग्रहस्थानं युक्तम् अन्यथा ५ दोषस्य सतोऽप्यप्रकाशनात् प्रतिवादिनः सामध्ये वस्मात् प्रतिवादिनो निग्रहस्थानम् । इदं व्याख्यानं चिन्त्यम् , दोषवद्देन (वक्त्वेन) साधनस्य, धादिनिग्रहाधिकारे अन्यानधिकारात् । अत्राह आवार्यः—हृत्येवं सापितं प्रस्य बालसापितम् । इतः १ हत्याह्—अनवस्थाप्रसङ्गात् इति । तयादि—वादिना दोष इति (वित) साधने प्रयुक्तेऽपि यदा प्राक्तिकाः तस्य निग्रहं व्यवस्थापयन्ति प्रतिवादिनः वदुद्धावनसपेक्ष्य, तदा स तम्, अन्यं दो (अन्यं १० वा दोपयु) द्वावयेत् , न किञ्चिद्धा वद्भावयेत् इति त्रयः पक्षाः । वत्र प्रथमपक्षे यथा प्रयुक्तेऽपि दोपे तत्रसक्तावारोक्षा तथा [२८३ख] तत्र प्रकाशितेऽपि तत्पिद्दारपेक्षा पुनः तत्समर्थनापेक्षा इत्यनवस्था । यदि पुनः मृतदोषोद्धावनामात्रेण प्रतिवादिनः ते वत्यिद्दारपेक्षा पुनः तत्समर्थनापेक्षा इत्यनवस्था । यदि पुनः मृतदोषोद्धावनामात्रेण प्रतिवादिनः ते वत्यिद्धारपेक्षा पुनः तत्समर्थनापेक्षा द्वावनमात्रेण परावत्यं व्यवस्थापयेयुः अलं दित्रतीयोपन्यासापेक्षणेन । अथ तीवनमात्रेण पैरस्य तथोद्धावनासामर्थं न हायते इति तद्वपन्यासापेक्षणम् , तिर्वं तद्वपन्यास-१५ मात्रेण इतस्य तत्यिद्दारसामर्थंमपि न कायत इति त्रतीयोपन्यासापेक्षणं इटादापतित । प्रतेन उत्तरं विकरपद्वयं निरूपितम् ।

प्रकृतसुपसंइरफ़ाइ-तज्ञ इत्यादि । यद प्रवं तृत् तस्मात् न 'क्रसर्वम् अनित्यम्' इति च्याप्तिवचनं प्रतिज्ञाम् अदिशेते । वेदवनं प्रतिज्ञैव स्यात् इत्यमिप्रायः ।

अत्राह् परः—खर्कुक्तम् 'साकल्येन व्याप्तिसाधने नहिष्टप्टान्तो भाषात्' (बहिर्देप्टान्ताभाषात्) २० इति ; सारम् (तवसारम्) विवादगोचरस्य भावस्य क्षणिकत्वेन व्याप्तिसाधने अन्यस्य दृप्टान्त-भाषादिति ; तत्रोत्तरमाह—'न क्षणान् स्वमस्थानम्' इत्यादि ।

> [न क्षणादृष्वमस्थानं तत्प्रत्यक्षात् प्रसिष्यति । उपलब्धिलक्षणप्राप्तं तत्रैकान्ते [च] किं पुनः ॥१६॥

अर्थिकियायाः कृतो विषक्षाद् च्याष्ट्रतिः श्वणिकपक्षे प्रत्यक्षतानुपपत्तेः। तम्र २५ आधिक्यदोपग्रुद्भाच्य परमार्थवादिनं परो विजयते इति घटाग्रुपदौकते ।]

परिमाणोत्प्रदन्तर (परमाणोस्तदन्तर ") ज्यतिक्रमकाल [ः] क्षणः तत ऊर्ध्व भावस्य यदव (यद) स्थानं विनाशः तत्प्रस्यक्षणात् (क्षात् ) न प्रसिध्यति । निरूपितं चतत् \*"पत्र्यन् स्वलक्षणान्येकम्" [सिद्धिवि ११९] इत्यादिना । एतदुक्तं भवति-यदि क्षणिको

<sup>(</sup>१) निर्दोपतायाः । (२) दोपस् । (३) प्राह्मिकाः । (३) प्रतिवाद्युद्धावनापेक्षणेत । (५) प्राह्मिकं सदोपसाधनवादिनः पराजयबोपणेत । (६) प्रतिवादिनः । (७) प्रतिवादिनः कृतस्य दोपोद्धादनस्य अपेक्षा । (८) वादिनः । (९) व्याक्षिवचनस् । (१०) परमाण्यन्तर ।

तुम्रहार्थत्वात् प्रशस्यत[र] इति श्रेयान् इत्युच्यते । यदि वा, तस्मात् साकल्येन व्याप्तिः तद्गृहीतिः विषयिणि विषयोपचारात् साध्यसिद्धिम् आक्षिपत्येव ततः श्रेयान् साध्यनिर्देशः।

एवं मन्यते—साकल्यव्याप्तथाबिष्ठप्तस्यापि साध्यस्य पुनः हेतोः साघनं तथा प्रतिज्ञावचनेनापि इति शव्दत्वसाघनिनिर्देशस्य प्रशस्यमसमर्थनाह (स्यत्वमिति समर्थनार्थ) माह—क्रम इत्यादि।
५ नन्वेतद् 'विपक्षे' इत्यादिना समर्थितम् किं पुनः समर्थ्यते १ न अस्य अन्यथावतारात्।
तथाहि—साकल्येन व्याप्तिः साध्यसिद्धिम् आक्षिपत्येन, यदि सकळव्यापकप्रतिपत्तिनान्तरीयका
सकळव्याप्यस्य तदिवनामावसम्बन्धपतिपत्तिः। न चैवम् ,किन्तु विपक्षे वाधकप्रमाणपूर्विका इति
चेत् ,अत्राह—क्रमेत्यादि। सुगमम्। शव्दत्वप्रहणम् उपळ्क्षणम् तेन आवणत्वादिष्रहणम्। ततः
किं जातम् १ इत्याह्—यत एवं तत्तोऽन्तव्याप्तिः एव न बहिव्याप्तिः साकल्यव्याप्तिर्वा श्रेयसी
१० इति। [२८२ख]।

इतश्य सेव अयसी, इत्याह—तद्भाव श्विपक्षे वाधकप्रमाणवृत्त्यसावे साक्रखेन कत-वयवेन सत्त्वादेः अन्यस्य या व्याप्तिसाधने व्याप्तिसिद्धौ क्रियमाणायां वृद्धिः द्वान्तामावात् न कस्यचित् (कश्चित्) स्वभावः कार्यं वा हेतुः स्यात् । यदुक्तं परेण—क्षः ''लक्षणकाले धर्मी प्रयोगकाले धर्मधर्मिसप्रदायः व्याप्तिप्रहणकाले साधनधर्मः (साध्यधर्मः) पृक्षः।'' इति ', १५ वदनेन निरस्तम् ; न हि यावान् कश्चिद् भावः धूमो वा स सर्वोऽपि विनाश-दहनाभ्यां व्याप्तः इति, अत्राह—त्य पृक्ष (तत्पक्ष)कल्पना फलवती । नतु साकस्येन व्याप्तिसाधने विहर्णत्वा-भावात् मासूत् तदन्वेपणम् विपक्षे वाधकवृत्तेः वित्सद्धेश्च, प्रयोगसमये तु तद्मा (दमा)वावन्वे-षणं युक्तमिति, अत्राह—तद्भाव इत्याद् । किं न किव्यत् 'प्रयोजनम्' इत्याध्यादारः । केन १ इत्याह—दृष्टान्तेन । किंसूतेन १ इत्याह—तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रदर्श्वनेन । कान् प्रति १ इत्याह— १० विद्वपः प्रति [वि]पश्चे हेतुसद्भाववाधकप्रमाणप्रवृत्तिप्रतिवृत्तमावयोगस्यिपरिक्षानवतः प्रति । कृतः १ इत्यत्राह—अवाच्यत्वात्।कयोः १ इत्यत्राह—तद्भावहेतुमावयोः इति । अत्रापि 'विदुपः प्रति' इति सम्बन्धनीयम् । एतदुक्तं भवति—'तादात्म्यतदुत्त्वती दृष्टान्ते न प्रवृत्यते (दृश्वते) साधनस्य, ते वदन्यतो क्षायेते किं तेन १ यदुक्तम्—

\*"तव्भावहेतुमावौ हि दृष्टान्ते तद्वेदिनः।

२५ ख्याप्येते विदुर्ण वाच्यो हेतुरेव हि केवछः ॥'' [प्र० वा० १।२७] इति । किंसूतेन ट्यान्तेन किम् १ इत्यत्राह—यदुक्तस्य येन ट्यान्तेन असमर्थने । कस्य १ [२८३क] साधनस्य छिन्नस्य । किंसूतस्य १ उक्तस्य उच्चरितस्य निग्रहस्थानं स्यात् 'तेन ट्यान्तेन किम्' इति सम्बन्धः । अन्यत एव तत्समर्थनात् इति मन्यते ।

इदमपरमस्य न्याख्यानं यत् परेणोक्तम्-अनिदुषः प्रति दृष्टान्तेनोक्तस्य स्वशन्देन प्रति-३० पादितस्य साधनस्यासमर्थने निग्रहस्थानं स्पात्। 'इति' शञ्दोऽत्र द्रप्टन्यः। पूर्वपक्षोऽयम् ;

<sup>(</sup>१) अन्त-वांप्त्यभावे । (२) "अत्र हेतुलक्षणे निर्वेतन्ये वर्मी अनुमेवः । अन्यन्न तु साध्यप्रति-पत्तिकाले समुदायोऽनुमेयः । न्याक्षिनिक्षयकाले तु वर्मोऽनुमेवः इति"-न्यायवि॰ टी॰ श८ । (३) तादातम्यतदुत्पत्ती ।

तद्प्युक्तम्-नासमर्थितमेव साधनमिष्यते निग्रह [प्राप्तेः] श्रव्दत्वं साधनमेव साध्यन्यापक-स्वभावत्वात् साकल्पेन अनित्यत्वसाघने सन्वादिवत् तदेकलक्षणोपवचेः, अन्यथा दृष्टान्ते सत्यप्यगमकत्वात् ।]

वचनम् उक्तिः अनित्यत्वविशिष्टा साध्या चासी उक्तिश्च अनित्यः शन्दः इति ।
कि सा १ इत्यत्राह—साधनं हेतुः इत्यर्थः । कुतः १ इत्याह—दाञ्दस्य अ [वि] नियुत्ती ५
अपरिणामे [अ] संभवात् कारणात् 'साध्योक्तिः साधनम्' इति । ततः किं जानम् १
इत्याह—न भावः कृतक्तर्यं वा 'साधनम्' इत्यतुवर्त्तते, शन्दाऽनित्यत्वस्य र वसंमावि
(असंभवादिति) वचनाद् अन्यत एव सिद्धेः । यदि पुनः 'अनित्यः शन्दः' इत्युक्त्वा 'सत्त्वान् कृतकत्वाद्वा' इति त्रूपान् , तोई उक्तस्य शम्द्रत्वस्य [स्तय]मसमर्थस्य तत्सामध्योपरिज्ञानेन सत्त्वादिकश्चन्यमानं हेत्वन्तरत्वा निमहस्थानं स्वादिति मन्यते ।

नतु यदि शब्दो हेतुः , 'तस्य सदा भाषात् ततः सदा साध्यप्रतितेः न कदाचित् कस्यचित् नाभ नित्यत्वे विवादः स्यादिति चेत् , अत्राह्—असाधनम् इत्यादि । 'भाषः कृतकत्वं द्या' यतद् इह अनुवर्तृते । बाशब्द इवार्थे । ततोऽयमर्थः—माव इव कृतकत्वमिव शब्दः साधनं नासमर्थितम् अपि तु समर्थितमेव । समर्थेनं च तत्य न सदा इति कृतः ततः सर्वदा व्य (साध्य) अतीतिः, इत्रथा अन्यत्रापि समानमेतन् ।

महि इत्यादिना कारिकां विवृणोति । एतावता अञ्चस्य परिणाससन्तरेण [२८५ क] असंभवनात्रेण प्रकृतार्थपरिसमास्त्रो अञ्चर्यपरिणाससिद्धिनिष्यत्ते किं सन्त्रकृतकत्वादिना 'प्रयुक्तेन' इत्यध्याद्दारः । ननु सर्वस्य सर्वदा भावाद् अर्थभतीतेने विवाद इति चेत् , अत्राह—तनु इत्यादि । ननु इति शिरःकम्पे, एतद्प्युक्तम् अतिपादितम् । किम् १ इत्याह—नासपर्थितमेव साधनम् इष्यते । इतः १ इत्याह—निम्नह इत्यादि । न च सर्वदा तत्समर्थनम् , यतस्त्रथेव साध्यप्रतीति- २० दिति भावः ।

नतु दृष्टान्तेन तत्समर्थन (नं न) व सोऽत्र इति चेत् ; अत्राह्-शृब्द्दस्यं आवणत्यं या साधनमेव असाधनं न भवति । कुतः ? इत्याह्—साध्य इत्यादि । साध्यश्रासां व्यापक्षत्रच्य सः स्वमानो यस्य तस्य भावान् तन्त्वात् । केव किसिते त्याह (किसिते चेन् ? आह्-) साक- ल्येन अनित्यत्वसाधने सत्त्वादिचत् । एतद्पि कुतः ? इत्याह्—तस्य एकं यल्लक्षणं तत्य २५ उपपत्तेः, अन्यथा एकलक्षणोपपत्त्यभावप्रकारेण दृष्टान्ते सत्यिप अग्रपकत्वात् । यथा 'प्रयत्ना- नन्तरीयकः अनित्यत्वाद् घटवत् अत्र साध्यसाधनयोः वादात्य्यं सिद्धम् , अन्यथा 'अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् ' इत्यादि न स्यात् । निहं इदं साध्यं क्रियमाणं वादात्य्यं ज्ञहाति । न साधनम् इति युक्तम् । यदुक्तम् अ चे टे ने—क्ष"प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्वभावम् अनित्यं

<sup>(</sup>१) राज्यस्य । (२) रष्टान्तः ।(३) "विद् प्रयत्नानन्तरीयकण्यमन्तरेनापि कृतकरवस्य भावादः तत्स्यभावत्वम् ; अनित्यस्वेश्च्ययमेव वृत्तान्तः । तत्क्ष्य तादास्यविष्हात् प्रयत्नानन्तरीयकायस्यानि यन्वेन्नान्वयो न स्यात् , तिक्षवृत्ती वा निवृत्तिरिति कर्यं तत्तस्त्रन् प्रतीयते ? नैप दोष , प्रयत्नानन्तरीयकप-दार्यस्यभावस्यैव अनित्यस्वस्य तेन साधनात् ।"-हेतुसि० डी० ५० ७३-०४।

भावः कचित् प्रत्यक्षसिद्धः स्यात् 'तन्निदर्शनेन अन्योऽपि तथा स्यात् । न चैवमिति ।

स्यान्मतम्—पूर्वापरकोटिविच्छिक्षस्य मध्यक्षणस्य विद्विविक्तयोवां तत्कोट्योः प्रत्यक्षेण धपलम्भाः (लम्भात्), अन्यथा एकष्क्षण [२८४ क] मानं (त्रं) प्रसन्येत, तत्र केवलं दश्यानु-पलन्धेः अभावन्यवद्दारः साध्यते इति ; तत्राह—तन्त्र इत्यादि । [तन्त्र] वस्मिन् बाह्येतर्यनरंशः प्रतिरन्वयक्षणिकपरमाणुरूपे । कस्मिन् १ इत्याद् —एकान्ते । किम् १ इत्याद् —स्यादि । एतुदुक्तं भवति—तत्र एकान्ते यदि वपलन्धिल्यस्णप्राप्तं किञ्चिद् भवति तस्य अनुपलम्भा (लम्भाद्)भावः तद्व्यवद्दारो वा प्रसिध्येत् , न चैतदस्ति इत्युक्तप्रायम् । तत्ल्यक्षणप्राप्तं तस्य अनुपलम्भात् तत्र अभावः सिध्येत् । स तु नैकान्तेन, अकमोणेव क्रमेणापि एकस्य अनेकरूपसंभवादिति च, तत्तस्य १० कस्यिचद्वावस्य क्षणक्षयदर्शनात् सर्वस्य तेन न्याप्तिसिद्विदिति स्थितम ।

यत्प्रनक्तम् अ च टे नै-क्र''सत्त्वस्य विपक्षाव् व्याष्ट्रतेः क्षणिकत्वेन व्याप्तिसिद्धिः न बहिर्दे धान्तवलेन, दृष्टान्तवलनं तु कार्यहेत्वपेक्षया स्वमावविद्योपापेक्षया ल।'' तिलरा- कुर्वन्नाह—'अर्थ' इत्यादि । कुतो न कुतिश्चत् प्रमाणात् विपक्षाद् अक्षणिकामिमताद् व्यावृत्तिः। कस्याः १ इत्याह—अर्थिक्षयायाः । 'तया हि सत्त्वं व्याप्तम् , 'सा ततो व्यावर्तमाना 'तदावाय १५ निवर्ततः ; सैर्व तु ततो न निवर्तते । कुतः १ इत्याह—क्षणिकपक्षे प्रत्यक्षतातुपपत्तेः । 'अर्थिकियायाः' इति सम्यन्धः । यदा हि क्षणिकपक्षे क्रमयौगपद्याभ्यां प्रत्यक्षा अर्थिकया भवित तदा ''कुतिश्चत् तयोः'' निवृत्तौ सा' विनिवर्तते । यदा तु अक्षणिकवद् 'ईतरत्रापि न प्रत्यक्षा, तदा कुतः सा तते" एव व्यावर्तेत इति सावः ।

वपसंहारमाह—तन्नेत्यादि । यत एवं परस्य [२८४ ख] सद्नित्यम् इत्यादि संक्षेप-२० करणं प्रसक्तम् तत् तस्मात् न आधिक्यादिदोषम् उद्भाव्य परमार्थवादिनं परः प्रतिवादी विजयते इत्येतद् घटाग्रुपदीकत इति ।

यदि पुनः आधिक्यादिदोषसुद्भाव्य परमार्थवादिनं परो विजयते, नहीदम् (वहींदम्) अपरं दूपणम् इति दर्शयन्नाह—साध्योक्ति [ः] साधनस् इत्यादि ।

> [साध्योक्तिः साधनं शब्दाविनिवृत्तावसंभवात् । न भावः कृतकत्वं वा असमर्थितमसाधनम् ॥१७॥

न हि ... एतावता प्रकृतार्थपरिसमासौ कि सत्त्वकृतकत्वादिना १ नन्वेत-

<sup>(</sup>१) तसुदाहरणेन । (१) मध्यक्षणशिक्षयोः पूर्वापरयोः । (३) "सा हि साध्यविपर्यये हेतोर्याधकः प्रमाणवृत्तिः । यथा वस्सद् तस्क्षणकमेव, अक्षणिकत्वे अर्थक्रियाविरोधात् सस्कक्षणवस्तुत्वं हीयते ।"-हेतुर्वि० ए० ५४ । "स्वमाधहेतौ विपर्यये वाधकप्रमाणवृत्त्वा तादास्त्र्यसिद्धिविवन्धनत्वात् ।"-हेतुर्वि० धि० पृ० ५४ । (१) अर्थक्रिया । (५) अर्थक्रिया । (६) विस्थात् । (७) सस्यम् । (८) अर्थक्रिया । (१) निस्थात् । (१०) विस्थात् ।

समध्येते इत्यह्न-साधनं यदि समध्येत् अनुक्त्वा पश्चवत् । अत्र दोवः किं कुत्सितम् ।
किप् १ इत्याह्-यत् कृतकम् इत्यादि स्पष्टम् । प्रस्य प्रतिवादिनः साधनम् अप्रत्युच्चार्य ।
तत्प्रत्युच्चारणं (णे) प्रतिक्षावचनं अवश्यन्मानीति मन्यते । दूपणसंभवे दूपणोद्भावनं (न)संभवे 'साधनस्य' इति 'विमक्तिपरिणासेन सम्बन्धः । कथ्यम् साधनसयुक्तं युक्त्या (मनुक्तम्
अनुक्त्या) न समध्येते समध्येते । कृतः १ इत्याह्—तद् इत्यादि । त[दिति] निपावः तस्य ५
एतस्यार्थे । तस्य एवंवचनस्य समय्वेत्ते वाधनस्य दूषणा (णे) समर्थने वा (चा) विशेषादिति ।
ततः किं परस्य जातम् १ इत्यज्ञाह—तद्न्यतरोक्तौ तथोः साधन-तत्समर्थनयोः अन्यतरस्य
साधनस्यैव समर्थनरदितस्य समर्थनस्यैव वा साधनरदितस्य उक्ती सत्यां यत् परेण निग्रहस्थानम् उक्तम् 'एकत्र उक्तस्य साधनस्य असमर्थनम् अन्यत्र 'साधनाद्गस्य अध्यनम् तद्यु[क्त]म् इमयवचनेऽपि तदविशेषात् इति मन्यते ।

यहक्तं परेण-'शब्द[ः] प्रमाणान्तरं च इत्यत्र यदि शक्त्रो छिङ्गं तत एव तर्हि सक-छसमीहितसिद्धेः [२८६ख] अन्यहेत्पादानात् वादिनो निप्रहरथानम्' इति, तत्राह—वादि-

नोऽनेकहेत्रुक्तौ इत्यादि ।

#### [वादिनोऽनेकहेतुक्तौ निगृहीतिः किलेष्यते । नानेकदृषणस्योक्तौ वैतण्डिकविनिग्रहाँ ॥१९॥

साधनस्यैकदोषग्रुद्भाच्य श्रेपस्यानुद्भावनात् प्रतिवादिनः सक्रुज्जयपराजयौ स्याताम् । अनेकदोपोद्भावने कथमनेकसाधनवादिनपतिश्रयीतः ?]

वादिनो जैनावैः निगृहोतिः कैलेत्यव्वा (किलेत्यव्वा) विषयते सँगवेन । किसम् ? इत्याह—अनेकहेतूक्तौ एकत्र साथ्ये अनेकस्य झापकस्य उक्तौ सत्यां प्रकाशितप्रकाशनवत् , एकेन हेतुना गतेऽर्थे अन्यवैक्तर्यादित सन्यते परः । तत्रेदं चिन्त्यते—वादिना वसयं कर्त्तव्यं २० स्वपक्षसाधनं परपश्चदूषणमिति सौगतो वादी स्वहेतुमेकमिभधाय परपश्चे अनेकान्ते विरोधवैय- धिकरण्यानवस्थाऽभावादिदोषमनेकं वदन् निगृह्यते, एकस्मादेवं दोषात् परपराजये अन्यवैक्तर्यम्। विहें तेन सर्वत्र एकमेव दूपणं वक्तव्यमिति नियमेन कात्त्र्यंन परपश्चो दूपितः स्यात्। एवमर्थं च 'किल' इत्युच्यते । अथ 'हिवंदं सुवद्धम्' इति वचनाद् अनेकदूषणवर्यानेऽपि न] निगृहिति तरत (तिरिष्यते, अस) एव अनेकृहित्वीवचनेऽपि न स्यात् । एतदेव दर्शयन्नाह— २५ नानेकत्वूषणस्योक्तौ चादिनो न(नि)गृहीतिः इत्यनुवर्चते । चैत्रिण्डकस्य न वादवतो विनिग्रहः । यदि वा, 'वादिनः अनेकहेत्तृक्तौ निगृहीतिः' इति वचनात् प्रविवादी तदुद्धावने जयवान् वक्तव्य इतरया र्वद्योगात् । तत्र च वादिनोऽनेकदोपसंभवः, अनेकस्य वचनं सेन दोपो वचन (वेन्न होपवचनं) परस्य सर्वस्यावचने अनेकहेतुवचनवत् प्रसङ्गः । एतदेव आह— निगृहीतिः अनेकदृष्णस्योक्तौ परस्य । श्रेषं पूर्वविति ।

<sup>(</sup>१) पछी । (२) प्रथमिकक्ते । (२) द्वितीयनिकक्ते । (४) द्वेतोः । (५) उद्धतोऽयम्-न्यायिक वि० प्र० १७६। (६) जैनमते । (७) विरोधास्थात् । (८) वीदिनो निप्रहायोगात् ।

साधनमेव तन्मात्रम्" [हेतुवि० टी० ए० ७४] इति , न ; सर्वानैकान्तिकविलोपप्रसङ्गात् । पुनरपि आधिक्यादिदोषोद्भावना [त्] परमार्थवादिपराजये दूषणं दर्शयन्नाह—सं वा (ता)मनुष्तत्वा इत्यादि ।

### [स तामनुक्त्वा वाऽनुक्तं साधनं चेत् समध्येते । साम्यवद्दूष्यमन्यच अप्रत्युचार्यं दूष्यते ॥१८॥

पक्षमजुक्त्वा साधनं ब्रुवन् स्वयं पक्षीकरोति, पुनः समर्थनात् । साधनं यदि अतु-क्त्वा समर्थयेत् किं यत्कृतकम् इत्यादिना १ परस्य साधनमप्रत्युचार्य दूपणसंमवे कथमजुक्तं न समर्थ्यते १ तदुभयत्राविशेपात् । तदन्यतरोक्ती यदुक्तं निग्रहस्थानं तदुभयवचनेऽपि।]

संवास नित्यः (स ताम् 'अनित्यः) शन्दः' इति प्रविज्ञामनुक्त्वा तहचने निष्णह्माप्तिः १० अनर्थकाभिधानाहा वंवेत् (चेत्) [२८५ख] किम् १ इत्याह—साधनं सत्त्वादिछिद्गम्। अत्र-दूषणम्—समध्येते असिद्धनिकद्धानैकान्तिकत्वमछिषक्छं क्रियते किन्न, 'किन्नकारयोः व्यव-हितयोः अभिसम्बन्धः । किंभूतम् १ इत्याह—अनुक्तम् अनुक्वारितम् ।

नन्त्रेवं साधनाङ्गस्यायन्धना (वचनात्) निग्रहस्थानम्; उक्तस्य समर्थने प्रतिज्ञावचनं स्वयमभ्युपगतं निग्रहस्थानम् इत्युभयथा याप्तारज्ञः (पाञारज्जः) ।

१५ स्यादेतत्, उक्तं साधनं किमिव समध्येते ? इत्याह—साध्यवत् शब्दानित्यत्ववद् इति । अनुक्तस्य समधेने को दोपः इति नेत् ? उच्यते—साध्यवत् तत्र विप्रतिपत्ती साधनान्तरात् समधितात् समधेनम् , तस्यापि अनुक्तस्यैव समधेनं तदन्तरात् तस्यापि अनुक्तस्यैव तदन्तरात् तस्यापि अनुक्तस्यैव तदन्तरात् तस्यापि अनुक्तस्यैव तदन्तरात् इत्यावस्थानात् साधनप्रयोगोऽनवसरः । कि व, वादिना उमयं कर्त्वच्यम्—स्वपक्षसाधनं परपश्चदूषणं च । तव (तत्र) प्रतिपक्षः तदा वृपितो भवति यदा प्रतिज्ञादिनिगमनद्वपक्षसाधनं परपश्चदूषणं च । तव (तत्र) प्रतिपक्षः तदा वृपितो भवति यदा प्रतिज्ञादिनिगमनद्वपक्षसाधनं परपश्चदूषणं च । तव (तत्र) प्रतिपक्षः तदा वृपितो भवति यदा प्रतिज्ञादिनिगमनद्वप्या न भवेत् ? इति दर्शयनाह—वृष्यम् इत्यादि । दृष्यम् निराकरणमन्यदीपं (णीयम्
अन्यत्) 'साधनम्'इत्यनुवर्तते, पश्चादीनाम् उपरुक्षणभूतम् । च इति पूर्वसमुचये । प्रत्युद्वार्य पूर्वपक्षयित्वा दृष्यते निराकियते 'किम्' इत्यनेन सम्बन्धः । शास्रे वादकान्ने वा

२५ एतेन नैयायिकादेः वादिनः सौगतः प्रतिवादी साधनं प्रत्युच्चार्य दूषयन् निरस्तो वेदित्व्यः । यदि पुनः नियसेन तदप्रत्युच्चार्य [२८६ क] दूष्यते , तत्राह-दूष्ट्यं च इत्यादि । च इति यथाऽर्थे । यथा साधनमप्रत्युच्चार्य दूष्यते तथा अनुक्तं किन्न समध्येते ?

कारिकार्थं स्पष्टयति-पश्चमनुक्त्वा इत्यादिना । 'शब्दोऽनित्यः' इति पश्चम् अनुक्ता साधनं भुवन् सौगतः पश्चीकरोति स्वयम् उच्यमानं साधनं साध्यं करोति । कुतः ? इत्यत्राह-३० पुनः तहःचनोत्तरकालम् समर्थनाद् असिखादिदोषविकल्या व्यवस्थापनात् 'साधनस्य' इति' विभक्तिपरिणामेन पद्घटना । तच्च अवश्यम् अभ्युपेयम् अन्यया निमहप्राप्तिः । अञ्चकं तत्

<sup>(</sup>१) सौगतः। (२) 'किस्' 'नं इति शब्दयोः। (३) पद्यीविमक्ति। (४) साधनम्।

सन्देहः । यदा वादी तथैव परिहरित तदा पराजयः । अपरिहारे अन्यथापरिहारे वा वादोव पराजीयते **अ"ऐकान्तिकपराजयाहरं सन्देहः"** इति<sup>°</sup> प्रतिवादी वैतिण्डको भूत्वा प्रतिज्ञादि-वचनसुद्भावयति । तथा वाद्यपि वस्मिन् उद्भाविते तथा यदि उत्तरं न वदति तर्हि तस्य ऐका-न्तिकः पराजयः स्थात् , उत्तरमात्रे द्व उक्ते सन्देहः । यदा परः वयेत द्वयेत् जयवान् स्थान् अनुषणे अन्यशानुषणे वा पराजयबान् इति रेकान्तिकपराजयवान् इति, रेकान्तिकपराजयाद् ५ वरं सन्देहः इति बाद्यपि वैवण्डिको भूत्वा उत्तरमात्रं द[दा]तीवि नायोनरो (नान्यतरो) वैतण्डिकः आपि त हानपि नैतण्डिकानिति । एतदेन दर्शयनाह-न नै इत्यादि । न वै नैव तदन्य-तरो बाद्मितिवादिनोः अन्यतरः वैतिण्डिकः किन्तु ही अपि वैतिण्डिकौ इति मावः । क्रतः १ इत्याह-प्रत्युचाय्यन्ते द्य (च्चार्य इत्यादि), अन्यया <sup>र</sup>अननुभाषणं निम्नहस्थानं स्यात् । किम् ? इत्याह-साधनं वादि हेच्छं (हेतुं) तत्कि कुर्वेतः १ दूपयतः प्रतिक्वादिवचनोपालम्भच्छलेन निरा- १० कुर्वतः । कस्य १ इत्याह-प्रतिचादिनः । वस्य किम् १ इत्याह- [२८८ क] प्रति (प्रत्य)-वस्थानात् निराकरणात् । केन ? इत्याह—स्वयम् आत्मना वाविनापि । कथम् ? इत्याह— कयश्चित् यक्तिश्चिद् उत्तरमभिघाय इति गन्दः पूर्वपक्षसमाप्ती, 'वा' इति पर्यामप्रायचोतने । क्षत्र दूपणमाह्न-तथा वेन क्कप्रकारेण तयोर्वादिप्रतिवादिनोर्वं तण्डिकत्वे अभ्युपगम्यमाने बाद-न्यायः परिपूरिपूर्णस्यान् (परिपूर्णः स्यात् ) उपहस्रनपरमेतन् । वितण्डेव स्थात् न वादन्याय १५ इत्यर्थः ।

किञ्च, इदमसिद्धं द्रव्यो (द्वयोः) यदि प्रतिक्वादिवस्तात् समीश्रीनसाधनवाधिप वादी निमहार्हः कथमसी नेता विद्वचनरिहतसायनवस्तेन इति चेत् १ एतन् पूर्वोर्धेन प्रदर्श स्तरा-र्थेन च दूपयन्नाह्—कारिकां जल्पाक इद का (इत्यावि)।

> [ जल्पाकः साधयन्नर्थमनधिकोत्तया जयस्यसौ । प्रतिवादी किन्निगृद्धो त न प्रत्युवारणादिभिः ॥२१॥

वादिनः "साधन[ नाङ्गचनात्] प्रतिवादिनो निग्रहस्थानप्राप्तेः तथानुप-पचेरिति फल्गुप्राथमिति : साधनप्रत्युचारणवत् दोपान्तरोक्ति-अनुक्तिप्रभृतिभिः दोप-वत्साधनवादिनापि पुनर्निगृह्येत । तदेतेन अप्रतिमादिः प्रत्युक्तः । कस्यचिद् विप्रति-पचौ अप्रतिपचौ वा परस्य स्वपक्षसिद्धियन्तरेण जयामावात् कः केन निगृह्यते १ यन्तुनः २५ इष्टस्य अर्थसिद्धिः साधनं च तद्कं पक्षधमैत्वादित्रिलक्षणास्त्रयो हेतवो गमकाः तद्-विनामावनियमात् , तत्र पक्षधमैत्वकार्यत्वपूर्वत्वादिलक्षणम् असाधनम् , अन्यथानुपप-चिमनिश्चिन्वानः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यतदुत्पची कर्यं प्रतिपद्येत १ तत्प्रतिपचौ किं सम्बन्धान्तरेण अन्तर्गद्वना १]

<sup>(</sup>१) "तयापि ऐकान्तिकपरासयाहरं सन्देह इति युक्तं तत्ययोगकरणेन स्फुटाटोपकरणम् ।"-ज्याय-म॰ प्रमे॰ १० १५२। (२) प्रतिष्ठादिवकने। (३) प्रतिवादी। (१) "तिज्ञातस्य परिषदा द्विरमि-हितस्यापि अप्रस्तुवारणमनतुमापणम्"-न्यावस्॰ ५।२।१६। (५) वादी। (६) प्रतिष्ठाटिककन। § प्रतदन्तर्गतः पाठः पुनर्लिसितः।

कारिकां व्याचष्टे—साधनस्य प्रतिपक्षसावनस्य वादिना उपन्यस्तस्य च एकदोपग्नु-द्भाव्य श्रेपस्य [२८७क] सतोऽपि दोपस्य अनुद्भावनात् प्रतिवादिनः सकुंज्जयपराजयौ स्याताम् । पुनः अनेकदोपोद्भावने कथमनेकसाधनं वा नम (नवादिनम्) अतिशयीत 'प्रतिवादी' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः ।

प् प्रतिज्ञादिवचनोपालम्भच्छलेन न्यायवादिनमपि निम्नष्टणेन संयोज्य आत्मानं मन्यमानं परमुपद्दसज्ञाह—पद्मम् इत्यादि ।

#### [पक्षं साघितवन्तं चेद्दोषमुद्गावयन्नपि । वैतण्डिको निगृह्णीयाद् वादन्यायो महानयम् ॥२०॥

स्वपक्षस्थापनाहीनोऽपि प्रतिवादी तत्त्वं साधयन्तं सिद्धेरप्रतिवन्धकं दोषं वितण्ड-१० योद्भावयन् जयतीति फल्गुप्रायम्, समर्थयोरेव विवादात् कथमन्यतरो वैतण्डिकः संमा-च्येत ? न वै तदन्यतरो वैतण्डिकः साधनं प्रत्युचार्य दूपयतः प्रतिवादिनः प्रत्यवस्थानात्, स्वयं कथन्विदुत्तरमभिधायेति वा, तथा तयोवैतण्डिकत्वे परिपूर्णो वादन्यायः स्थात् !]

पक्षम् स्वाभिन्नेत्तमर्थं साध्याविनाभाविसाधनेन साधयन् न निगृह्णीयात् । अपि शब्दः भिन्नम्बनः चैतिपिञ्जक इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः, चैतिपिञ्जकोऽपि स्वपक्षस्यापनाः १५ हीनोऽपि \* भ प्रैतिपक्षस्यापनाहीनो जल्पो वितण्डा।" [न्यायस्०१।२।३] इति वचनात्, अतिपक्षो हिस्तमितहस्तिन्यायेन स्वपक्ष वच्यते चेद् यदि तत्र दोषो वादन्यायो महानयम् वादन्यायो न भवति किन्तु वितण्डा स्यात् । प्रतिक्वादिवचनवत् छळादेरप्यनर्थकस्य निम्रह्वदुष्या उद्भावनसंभवादिति मन्यते । कि कुर्वन् स तं निगृह्णीयात् १ इत्यत्राह—दोषमुद्भावयन्, पक्षसं साधितचन्तम् इति वचनात् पक्षसिद्ध्यप्रतिवन्यकमुद्भावयन्ति । ग्यते ।

२० कारिकां वियुण्यनाह—स्वपश्चस्थापनाहीनो जयित इति फलगुप्रायम् । कः १ इस्याह—प्रतिवादी । कया १ वितण्डया । किं क्वंच १ उद्भावयन् । किंभूतं कम् १ इस्याह—सिद्धेर-प्रतिवन्धकं दोपम् इति । कम् १ इत्याह—तत्त्वं साधयन्तं वैतण्डिकस्य इयमेव गितः यत् यथा-क्यिवित जयित इति चेत् ; अत्राह—समर्थयोः इत्यादि । समर्थयोरेच सन्यक्साधनदूषणवचने शक्तयोरेच नाऽसमर्थयोः वादिप्रतिवादिनोः विवादात् [२८७ ख] समर्थस्यासमर्थन(थेन) २५ तस्य वा समर्थेन सह विवादासंभवात् प्रचण्डम्पतेरे व (रिव) क्षीवेनेति । कथम् अन्यतरो वादी [प्रतिवादी] वा वैतण्डिकः संमान्येत वस्य विद्यपरीतत्वात् ।

स्थान्मतम्—वादिना सम्यक्साघने प्रयुक्ते प्रतिवादी "मूतदोषमपदयन् यदि प्रतिझादिनवर्गं सिद्धेरप्रतिवन्धकमपि सन्तं नोद्धावयेत् तस्य" ऐकान्तिकः पराजयः स्थात् । तदुद्धावने तु तत्र

<sup>(</sup>१) प्रतिपक्षोऽत्र स्वपसः,प्रतिचादिपक्षापेक्षया वादिपक्षस्थापि प्रतिपक्षस्वात् । (२)"उत्तरपक्षचादी वैत्तपिदकः प्रथमचादिप्रसाध्यमानपक्षापेक्षया इत्तिपतिइत्तिस्यायेन प्रतिपक्ष इत्युच्यते तमसावस्युपगच्छत्येव न तत्र साधनसुपदिक्षति परपक्षमेवाक्षिपचास्ते ।"—स्यायम० प्रमे० ए० १५३ । (३) असमर्थस्य । (४) य्यार्थं । (५) प्रतिचादिनः ।

प्रयोगप्रदर्शनम् अन्यथाऽयुक्तमेव' इत्यनेन (इत्यन्तेन') च समर्थं च सद्वनं च इति समर्थ-वचनम् इत्येतच्च', 'तत्त्वप्रत्यायनात्' इत्वादिनां 'पार्यप्रमावनालक्षणत्वात्' इति पर्यन्तेन' "पुनः पक्षनिर्णयपर्यन्तेन पुनः 'पक्षनिर्णयपर्यन्तं फलं मार्गप्रभावना' इति चैं। 'कस्यचित् तृष्णीमाव' इत्यादिनां विषक्षे वाधकमुणवृक्षितम् ।

संप्रति 'समर्थस्य साध्य सिच्चो (सिद्धो) शक्तस्य वचनं जल्पं विद्धः' इत्येतद् ५ व्यवस्थापियतुकामः परमतं दूपियतुमुपन्यस्यति 'यत्युनः' इत्यादि । यत् वादळश्रणं पुनः इति पद्यान्यस्योति । किं तत् १ इत्याह—इष्ट्रस्य वादिनोऽनिमतस्य अर्थसिद्धिः साधनम् अनुमेय-प्रतीतिः इति यावत् , साध्यते अनेन इति साधनं छिद्धम् इत्यर्थः । च इति पूर्वसमुच्चयार्थः । तद्दुम् तस्य साधनस्य छिद्धस्य अद्धम् अवयवः । किं तन् १ इत्याह—पूर्वपक्षधर्मत्वादि,'' आदिशब्देन "सपश्चे सपश्चे सस्यमसत्त्वं वा पश्चे (असपश्चे) गृह्यते, तस्य वा सिद्धिः । उप-१० (अय) साधनस्य अङ्गं निमित्तं के १ इत्याह—त्रिलक्षुणाः [२८९ क्ष] त्रयः पक्षधर्मत्वाद्यो छक्षणं वेपां ते तथोकाः । कियन्तः ते १ श्रय इति कार्य-स्वमाव-अनुपळम्ममेदेन । ते किम् १ इत्याह—हेताव (हित्वो) गमकाः । यदि वा, पक्षधर्मत्वादीनि त्रीणि छक्षणानि वेपाम् इति प्राह्मम्।

इद्मपरं ज्याख्यानं नैयायिकाद्यपेक्षया । तस्य अनन्तरसाधनस्य अङ्गुम् अवयवः । किम् १ इत्याद्य-पश्चधमेत्वादि । केवलान्ययिनः साधनस्य पश्चधमेत्वम् । आदिशब्देन स्वपश्चे १५ सवं (सपश्चे सक्तं) गृद्धते । ततः \* "पूर्ववच्छेषवत्" [न्यायम्० १।१।५] इति "स्त्रं संगुहीतम् । साधनादिस्यः पूर्वः पक्षः पूर्वम् अभिधानात्", स यस्यास्ति तत् "तद्वदिति । पश्चाद्
क्काद् बद्धरितः होषः सपश्चो यस्यास्ति वचद्वन् । केवल्यविरोक्षणो [लि]इत्य पश्चधमेत्वम् ,
आदिशब्देन सामान्यतो रुष्टं चेति गृद्धते । तेन \* "पूर्ववत् सामान्यतो रुष्टं च" [न्यायम्० १।१।५] इति स्त्रपर्विपदः । सामान्येन व शब्दाद् विशेषणेनैव (शेषेणेव) अरुष्टं विपश्चे इत्यर्थः । २० अन्ययन्यतिरेकवतः अङ्गं पश्चवमेत्वम् । आदिशब्देन होपवत् सामान्यतो रुष्टं च इति गृह्यते । अतः रुत्तीयमपि स्त्रम् अनुगृहीतम्— "पूर्ववच्छेपवत् सामान्यतो रुप्टं च व" [न्यायस्० १।१।५] इति । तस्याः सिद्धेः अङ्गं निमित्तं तदस्यां त्रयो हत्तवः केवलान्यय[केवल्व्यतिरेक-अन्त्वय]

<sup>(</sup>१) पृ० ६६० । (१) पृ० ६११ । ब्याख्यातस् हृति सम्बन्धः । (३) पृ० ६६१ । (४) पृ० ६१ । (१) पृ० १६ । (१०) पृ० १६ । पृ० १६ ।

जल्पाको नादी जयित इति नेत् । किं दुर्वत् १ इत्याह—साध्यन् । किम् १ इत्याह—अर्थ स्वपक्षम् । कथये (कथा १ इ) त्याह—अनिधकोक्त्या न' निवते अधिका (कम्) उपलक्षणमेतत् तेन न्यूनमिप यस्यां सा वयोक्ता वयाइति । तिर्दे वादिनो नय एव प्रतिवादिनः पराजय इति कस्यामवस्थायां दोपः स्यात् १ ति [हु]द्भावनं वा प्रतिवादिनः पराजयः स्यात् । ५ न तावद् अनिधकोक्त्या अर्थं साधयान् (साधयेत् ) । अत्रापि इदं चिन्त्यते किं सतोऽपि (सतामिप) स्वदोपाणामञ्जद्भावनात् , समीचीनसाधनववनाद्धा नादी जयित १ तत्र अन्त्ये पक्षे कर्तं जल्पादि विरुध्येत इति, स एव परस्य पराजय इति । प्रथमपक्षेऽपि स एव वादी स्वयं स (स्व)दोपमुद्भाव्य जयित तिर्दे तस्य पराजय इत्युक्तम् । यदि पुनः प्रारिनकप्रकाशितात् वद्युद्भावनातः ; ते तिर्दे यथा दोपस्य अनुद्भावनं [२८८ क्व] परस्य पराजयं व्यवस्थापयन्ति १० तथा वादिनोऽपि वचनमिति यत्विव्यदेतत् । एतेन सदोपसाधनवचनकालोऽपि निक्पितः। तत् तिस्मन् पश्चे च प्रतिवादिनः परोक्तः पराजयः। एतदेन वृद्धिमहाह—प्रतिवादी निगृद्धौतः तत् तिस्मन् पश्चे च प्रतिवादिनः परोक्तः पराजयः। एतदेन वृद्धिमहाह—प्रतिवादी निगृद्धौतः किं नैव । कैः १ इत्याह—प्रतिवादी निगृद्धौतः । आदिश्वव्येन होपोद्धावनादिपरिप्रहः।

कारिकार्थ प्रकाशयकाह—चादिन इत्यादि । गतार्थमेतत् । कृत एतत् १ इत्यक्षह—साधन इत्यादि । प्रतिवादिनो निग्रहस्थानप्राप्तेः तथा परोक्तश्रकारेण अनुपपन्तेः फलगुप्रायस् इति १५ साधनप्रत्युचारणवद् दोषान्तरोक्तिश्र अनुक्तिश्र प्रसृति येपाम् अदोपोद्भावनादीनां तैः इति वादिजयादेव तन्निमहस्थानप्राप्तेरिति मन्यते । तैरेव वत्याप्तः "नावः इति चेत् , अनाह—दोप-वत्साधनवादिनापि न केवलम् अन्येन पुनः एवं सति निगृद्दोत् प्रतिवादी इति सम्बन्धः । शेषमत्र चिन्तितम् ।

पतदन्यत्रातिसं (तिविश) आह्—त्तदेतेन इत्यादि । तृत् इत्ययं निपातः तेन इत्यस्य अधे २० वर्तते । तेन पश्चस्थापनया इत्यादिना एतेन इदानी चेवसि प्रत्यक्षत्रया प्रतिभासमानेन । 'एतेन' इत्युच्यमाने अनन्तरे संप्रतिपत्तिः स्यात् , 'नेन' इत्युच्यमाने चिरव्यवद्विते, तस्मात् 'तदेतेन' इत्युच्यते । प्रत्युक्तो निरस्तः [कथम् ?] इत्याह—अप्रतिमा इत्यादि । वैत्तराप्रति[पत्तिप्रति]-मा आदिर्येषां निप्रहस्थानानां तानि तथा । कैत्यां प्रपञ्चः स नेह प्रवृत्यते प्रन्थगौरवभयात् कथा त्र य म झाँ द् अवगन्तव्यः । [२८९ क] कयं प्रत्युक्त इत्युक्तः ? इत्यादि (६-) कस्यचिद् वादिनो [प्रतिवादिनो] वा विप्रतिपत्ती अन्यया व्यवस्थितस्य परमार्गस्य अन्यया-प्रहणे अप्रतिपत्ती तद्यहणाभ्य वेच (णामावे च) परस्य प्रतिवादिनो वा स्वप्रक्षसिद्धिमन्तरेण जयामावात् कारणात् कः केन निगृह्यते न किचत् केनियत् ? जयपराजययोः अन्योऽन्यापेअस्वादिति ।

वदेवं 'वादिप्रतिवादिप्राक्ष्तिक' इत्यादिना 'चतुरङ्ग एव' इत्यनेन (इत्यन्तेर्न) ३० 'चतुरङ्गं विदुर्शुधाः' इति व्याख्यातम् । 'वचनस्यापि' इत्यादिना' 'स्वार्थानुमानेऽपि

<sup>(1)</sup> वादिनः। (२) प्राहिनकाः। (३) निम्नह्माप्तिः। (३) व वादिनवात्। (५) "उत्तरस्याप्रति-पत्तिरप्रतिमा"-स्यायस्०पार। १८। (६) निम्नहस्यानानसः। (०) पत्तवासकाद् प्रस्मविशेषात्। (८) ए० ३११। (९) ए० ३११। (१०) ए० ३११।

किं सम्बन्धान्तरेण तादात्म्यादिलक्षणेन ? किंभूतेन ? अन्तर्गेडुना अनर्थकेन । अन्यथातु-पपत्तिसम्बन्धेन तत्त्रयोजनप्रसाधनादिति मन्यते ।

स्यान्मतम्-सम्यन्धान्तरमन्तरेण 'सापि न सती निश्चीयते वा तत्कर्यं तस्य अन्तरं गतः नेति (अन्तर्गहुतेति) चेत् ; अत्राह-एकलक्ष्मणसिद्धिः [इत्यादि] ।

#### [ एकलक्षणसिद्धिर्वा साकल्येन कथं तथा । एतत्पूर्ववृदादौ च योजनीयमसाघनम् ॥२२॥]

'एक' प्रधानम् अन्यथानुपपन्नत्वं यत् साधनलक्ष्मणं तस्य सिद्धिः निर्णोतिः साक-स्येन कथम् इत्यादिना 'कृता' इति अध्याहारः । वस्यमाणानन्तरपरिच्छेदे] करिय्यते इति वा। एषं तावत् 'पूर्वत्वकार्यत्वादिछक्षणं सौगतकस्पितम् अन्यथानुपपत्तिरहितत्वावसाधनम्' इति प्रतिपाद्य [नैयायिकं] प्रति पूर्वत्वादिलक्षणं तेंद्रहितत्वादसाधनम्' इति प्रतिपादयसाह—सथा १० इत्यावि । तथा तेन अनन्तरप्रकारेण योजनीयम् असाधनम् इत्येतत् । क १ इत्य-त्राह-पूर्वेवद इत्यादि । आदिमञ्देन बीतादिपरिग्रहः। तथाहि-पूर्वेवच्छेपवत् पक्षसपक्षवत् , न साधनम् अन्ययानुपपत्तिरहितत्वात् तदन्यवत् । इतरया 'विवादास्पदं सर्वमनित्यं सत्त्वात् वीपादिवत्' इत्यपि स्यात् पूर्ववच्छेषवद् इत्यस्य छक्षणस्य भावात् । अय अनित्यत्वाभावेऽपि सत्त्वस्य आत्मादी भावात् नेहं साधनम् , किं तर्हि स्यात् १ यत् तदभावे नियमेन न भवति; १५ अन्ययानुपपत्तिरियम् , इति अन्तर्गेहुना कि 'पूर्ववद्' इत्यादिना ? तथा पूर्ववन्सामान्यवीदप्टं [२९१क] विपक्ष (पक्षविपक्षवत्), इत्येशद्पि तेंद्रहितं न साधनम् , अन्यथा 'स्वसंवेदनं चटादि-क्षानम् आत्मविशेपगुणत्वात् , यः पुनः स्वसंबेदनो न भवति स तेंद्रिशेपगुणो न भवति इति यथा रूपादिः' इत्यपि स्यात्, पूर्ववस्वस्य विपक्षे सामान्यतो विशेषतो वाऽदर्शनस्य च भावात् । अध मतं स्वसंवेदनामावेऽपि प्रयत्नादौ तद्विशेषगुणत्वस्य भाषात् नेदं साधनमिति; किं तर्हि स्यान् १ २० यत् तद्शावे नियमेन न भवति , टक्तमत्र अन्यथानुपपत्तिसमर्थनमिति । तथा पूर्ववच्छेपदत् सामान्यतोऽरप्टम् इति वचन[म]युक्तम् , कथमन्यथा 'पकान्येतानि फलानि पवंरसानि च एकशाखाप्रभवत्वाद् उपयुक्तफळवत् , यानि पुनः एवंविधानि न भवन्ति वानि एकशाखाप्रभ-षाणि न भवन्ति यथा अविवक्षितफछानि' इत्येषमाद्यपि युक्तं [न] भवेत् । वाधिवविषयत्वात् नेति चेत्; नतु अ''लक्षणयुक्ते वाघासंभवे तल्लक्षणमेव दृपितं स्यात्'' [४० वा०स्वयृ० २५ पृ० ६६] इति कथमन्यत्र समास्वासो यतः पूर्ववस्तादि साधनं स्यात् ? अवाधितत्वस्यापि तल्छक्षणात् (क्षणत्वात्)। नाऽस्य छक्षणयोगः इति चेत् ; किसिनं वाधिततत्त्वम (धितत्वम् १) साध्यामानेऽपि साध्यधर्मिणि दर्शनम्; अवाधितत्वं वैद्रमाने नियमेनाऽदर्शनम् इति अन्यधानुप-पन्नत्वम्-अवाधितत्वम् इति नीनयोः अवस्थयोः विशेषः ।

<sup>(</sup>१) अन्यथानुपपत्तिरपि । (२) अन्यथानुपपत्तिरष्टितत्वात् । (३) अन्यथानुपपत्तिरद्दितम् । (४) आत्मविद्योषगुणः । (५) साध्यामाने-विपत्ने इत्यर्थः । (६) अवाधितत्व-अन्ययानुपपद्यत्वयोः ।

व्यतिरेकिणः । किं छक्षणाः १ त्रिलक्षणाः । वपछक्षणमेतत् तेन द्विछक्षणप्रहणम् । यदि वा, पक्षधर्मत्वादीनि त्रीणि लक्षणानि येपां ते तथोक्ताः । उपलक्षणमेतत् ततः पक्षधर्मत्वादिक्षा-दिलक्षणा अपि गृह्यन्ते । त्रयो हेतवः कारणाकार्य [कारण-कार्य-अकार्यकारण] सामान्यमेदेन ।

' एवं च उपूर्ववत् [२९० क] कार्यात् पूर्वं जायमानत्वात् पूर्वं कारणम् अस्य अस्ति
' इति । श्रेषवद् इति शेषं कार्यम् अस्ति इति शेषवद् इति । सामान्येन [अ] कुर्युकारणत्तेन्
सामान्यतोदृष्टं रसादीनि (दीति) सूत्रत्रयम् अनुसृतं भवति । एतेन वीतादिं व्याख्यातम् ।
कुतः तद्द्रम् १ इत्याद्द—तद् इत्यादि । तेषु पश्चघमत्वादिषु त्रिषु हेतुषु वा अविनाभावस्य
नियमाद् इति । वादाधिकारात् तद्वचनपरित्रद्दः । तत्र दूषणमाद्द—तत्र इत्यादि । [तत्र] तस्मिन्
पूर्वपक्षे पश्चघमत्वं च कार्यत्वं पूर्वत्वं च तदादिर्यस्य तत् तथोक्तं तल्लस्यणं यस्य वदिष
'० तथोक्तम् । आदिशव्दः प्रत्येकमभिसम्बन्धयते—पश्चधमत्वादिः, तदस व्याप्तः (तदंशव्याप्तः)
इत्यस्य संमद्दार्थः । कार्यत्वादि, "ततः स्त्रभावत्वादिपरिप्रदः । पूर्ववत्त्वादिः, श्लेषवत्त्वादेः आदिशब्देन मदणम् । तदसाधनम् अल्झिम् । कृतः १ इत्याद्द—अन्यया इत्यादि ।

नतु भवतु त इ (ते ई) हितत्वं तथापि पक्षधर्मत्व-कार्यत्वादिरुक्षणं साधनमेव वादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिवन्धादिति चेत्; अन्नाह—साध्य इत्यादि ! साध्यादमेदात् साध्यक्षेत्र १५ स्वभावहेतुः वच्यते, ततोऽभेदात् । साधनशन्देन कारणो हेतुः । तयोः तादात्म्यं च साध्यक्ष्यत् स्पता तदुत्पत्तिकच साध्याद् आत्मछामः वे तादात्म्यतदुत्पत्ती कथं न कथंवित् प्रतिपद्येत सौगतः । कि कुर्वन् १ अन्यथा साध्यामावप्रकारेण असुपपत्तिमघटां हेतोः सतीमसतीं वा अनिश्चन्दानः । पतदुक्तं भवति—अन्यथानुपपत्त्या तादात्म्यतदुत्पत्ती व्याप्ते । नहि यद् यद्भावेऽ-पि भवति तत् वत्स्वभावं तत्कार्यं वा मनीविणो मन्यन्ते । ततः तस्यां निश्चयामावे क्षेत्रयोः २० [२९० स्व] अनिश्चयाम् । पूर्वत्यादिकार्यत्वादिरुक्षणम् असाधनम् इति निश्चिनोति नाम इति चेत् : अन्नाह—तत्प्रतिपत्ती तस्या अन्ययानुपपत्तेः प्रतिपत्ती निश्चये अङ्गीक्रियमाणे याः (१)

<sup>(</sup>१) "त्रिविधमिति अन्ववी व्यतिरेकी अन्यवव्यतिरेकी चेति । त्रप्तान्वव्यतिरेकी विवक्षिततजातीवीय । वी विपक्षावृत्तिः वथा अनित्यः बाबदः सामान्यविद्येपवर्षे सति असान्।विवाद्यकरणप्रत्यक्षस्वाद्

यटविदित । अन्वयी विवक्षिततज्ञातीयवृत्तित्वे सति विपक्षद्वीनः । यथा सर्वादिखल्यापकरवे सति असान्।वृत्ताद्व स्वित्यः

शवदः कृतकस्वादिति । अस्य हि विपक्षो बास्ति । व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकरवे सति सपक्षामाचे सति
विपक्षायृत्तिः यथा नेर्वं अविष्ठतिर्थां निरास्तकस्य अप्राणादिमस्वप्रसङ्गादिति ।"-न्यायवा० पृ० ४६ । (२)

क्षेत्रकान्ययिनः विपक्षेऽसस्वाभावात् , केनक्व्यतिरेकिषक्षः सपक्षसस्वाभावात् । (३) "पूर्वविदिति यत्र

कारणेन कार्यमञ्जायिते यथा मेघोजल्या भविष्मति वृष्टिरिति । क्षेत्रवत् तत् यत्र कार्यण कारणमञ्जायिते

पूर्वोद्कविपरीतमुदकं नद्याः पूर्णेलं वीव्यत्वं च इष्ट्रा ज्ञोतसोऽजुमीयते मृता वृष्टिरिति । सामान्यतोदधं

मत्रप्रयम् वावत् द्विषं वीत्ययीतं च । अन्वयमुक्षेन प्रवर्तमानं विधायकं चीत्रम् , व्यतिरेक्षमुक्षेन

प्रवर्तमानं निपेषकमवीतम् । तत्रावीतं क्षेत्रवर्तः चीतं हेषा पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं च ।"-सौक्यतः कै०

का० ५ । (५) 'तूर्वतम्' इति पुनवक्तम् । (४) इत्यत्र आदिक्षन्दः । (०) आविववन्दात् । (८) इष्टसिद्धिः ।

(५) अन्वयाञ्चपत्तेः । (१०) तावात्यवद्वदृत्वस्थाः ।

į

नतु साकल्येन साध्यामाचे साधनाभावस्य प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तौ प्रतिपत्तुः सर्वेज्ञत्वम् । क्रान्हमानतोऽनवस्था<sup>र</sup> । न च मानान्तरमिति चेत् ;अत्राह्-'सत्तर्केणोस्मते रूपम्<sup>र</sup> इत्यादि ।

# [ सत्तर्केणोद्यते रूपं प्रत्यक्षस्येतरस्य वा । अन्ययानुपपन्नत्वं हेतोरेकलक्षणम् ॥२३॥

सिक्कुष्टं विप्रकृष्टं वार्थं साकल्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य ५ अन्यथाभावविष्यंस्तर्कः परं शरणं नापरम् , सर्व [विषयत्वात्] ततः शब्दविकल्पयोस्त-स्वसाधनमञ्ज्ञ्घ्यः ेतं प्रचण्डभूपतेर्वा ।]

त् (सत्त) द्वित स्ववेदनामावे ज्ञानत्वानुपपत्तिरुक्षणान्तरामावाद् इति अस्पष्टोद्दविकल्पेन[न] दर्शना। भू : क्ष्णे वितवर्थते यद् रूपं स्वमावः । कस्य १ इत्याह्-हेतोः विकल्पेन[न] दर्शना। भू : क्ष्णे वितवर्थते यद् रूपं स्वमावः । कस्य १ इत्याह्-हेतोः विज्ञ । क्षिम् । किम्तुस्य १ द्वित्यक्षम् अन्यक्षम् । विव्यव्यान्यस्य वा । विद्वित्यक्षम् अन्यक्षम् अन्यक्षम् अन्यक्षम् । विव्यवे वा अनन्तविर्यय । क्षण्य च (एतच्च) अस्मदाचपेक्षया क्षण्य , अन्यस्य अशेषं प्रत्यक्षमेव । क्षि तहः त्राव्य । क्षण्यानुपपञ्चत्वम् साच्यामावे नियमेन साधनस्य अघटनम् । सान्यते । अविकल्पकर्यः प्रकारकर्यां प्रधानक्ष्यणम् । कस्य १ इत्याह्-हेतोः इति आदृत्या सम्बन्द अविकल्पकर्यः इति न प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा निश्चतं रूपम् एकं रुक्षणं हेतोः यतः १५ प्रतिपत्तुः स्व इति वाचनात् । किन्तु मनोविकल्पेन । सर्वज्ञत्वमतस्तस्येण्यत एव । यदाहः

## \* "अञ्चेषविदिहेर्यने सदसदात्मसामान्यवित्।

जिन प्रकृतिमार कियुताखिलज्ञानवान् ॥" [पात्रके० श्लो० १९] इति ।

नतु तर्को नास्ति अ ्रीभात् सरिवपाणवत् , क्यं तेने असता किश्चिद्द्यते ? सतोऽ-पि वा आनर्थक्यम् , तद्र्यस्यान्यतः सिद्धिः तेति (सिद्धरिति) चेत् , अत्राह्-सिक्कृप्टम् २० इत्यादि । सिक्किष्टं पुरुपमात्रवर्कानयोग्यं विप्रकृष्टं वा तद्विपरीतम् अर्थे सत्तव-धूमादिकम् साकल्येन देशकाखान्तरञ्याप्या इदंत्या अनित्यदि-अग्निस्वमावकार्यतया नेदंत्या वा नित्य-अनग्निस्वमावकार्यतया अन्य(ञ्यव)स्थापितुकामस्य छोकस्य तर्कः प्रं प्रकृष्टं श्रूरणम् । किम्तः १ अन्यथा साध्यामाव [अभावः] स विषयो यस्य स तथोक्तः । इद्युक्तं भवति— अनमिमतपरिद्वारेण अभिमतं तत्त्वम् अनवयवेन [२९३ कं] ज्यवंस्थापयितुमिच्छता अनुमानमे- २। प्रज्यम् । तिद्य्यस्युपगच्छता छिक्नं साध्याविनामावनियमैक्ष्यक्षणम् तक्ष्वय स च (तिष्ठश्चयश्च) तर्कोत् नान्यतः इति तर्कमम्युपगम्य नियेषतो द्विष्टकामितेति ।

यत्पुनरुक्तम्—स्ववोपि (सत्तोऽपि) वानर्थक्यं तदन्यस्य (वर्व्यस्य) अन्यतः सिद्धेरिति ;

<sup>(</sup>१) तस्याप्यन्यतोऽज्ञुमानास् सम्बन्धमतिविधिति । (२५ धवन्तसुखस्य वा । (१) धुमुश्रायमावे साध्ये । तुक्रमा—"केवली व सुक्के रागद्वेषामावानन्तवीर्यसद्वाया-व्यवानुपपत्ते. ।"—प्रसेयक० ए० १००। "वनाकाङ्कारूपयोऽप्यस्या दुःखरूपतवा अवन्तसुक्षे मगवस्यसंभवात् ।"—प्रमेयक० ए० १०५। (४) सर्वज्ञस्य । (५) तर्वेष । (६) अनुमानमपि ।

किन्न, अवाधितिवृष्यत्वं किं वाधकस्यादर्शनात् , उत पूर्ववच्छेपवत् सामान्यतोऽदृष्टम् इत्येतस्मात् , आहोस्वित् विपक्षे वाधकप्रमाणदिति त्रयः पक्षाः । तत्र आखे पक्षे व्यभिचारः, सतोऽपि वाधकस्य कुतिश्चदर्शनसंभवात् , पुनः पैयायेण दर्शनात , [२९१कः] अदृष्टदोपेपु शास्त्रेपु परी-क्ष्या पुनः दोषदर्शन(नात् ) । काळत्रयवाधा[ऽ]दर्शनम् अन्तर्व्याप्तिमन्त्राकषेति । द्वितीये प्रकृत-५ सपि परिहृतम् । तृतीये सिद्धो नः सिद्धान्तः ।

यत्पुनरेतन्-पूर्ववन् कारणवन् इति; तद्य्यसारम्, वीतरागाभावप्रसङ्गात् । क्षणवयान्यो या (कणैवरोऽन्यो वा) वीतरागत्वेन अभिमतो रागादिमान् पुरुषवन् । पुरुषो हि रागादीनां कारणमिष्यते बुद्ध्यादीनां कार्याणां तद्विशेषगुणत्वोपगमात् । वीतरागृत्वेनोपगतो न तेत्कारणम्; न तिहि संसारिणो मोक्षः स्यान्, इति तद्यंमनुष्ठानमनर्थकम् । न वेत्म्यन्तर्र्यम्—सामग्री रागादि-१० कारणं न केवलः पुरुषः, तस्याः तद्नुमाने सिद्धसाधनम्, पुरुषाद् व्यभिचार इति; नित्यस्य अपेक्षानिषेषात् तस्योः तत्कारणत्वानुपपत्तेः । यदि पुनस्तस्य तस्कृतोऽषस्थाविशेपः तद्व्यभिचारी इति; तत् एव तद्नुमानम् एकलक्षणकासनम् ।

यवान्यत्—'शेपवत कार्यवद्' इति, तद्य्यप्रन्दरम्, यादश एव घटादेः संस्थानविशेषः चक्रचीवरनारदण्डादेभैवति तादशस्यैव ''पाकजोत्पत्ती ''तद्मावेऽपि स्वयमभ्युपगमात् । एवं च सित १५ चक्रादिवत् उपळव्यमदमावेऽपि कचित्तत्संभवाशङ्कायां कथमतः पर्वतादौ बुद्धिमत्कारणातुमानं निःशङ्कम् । अथ यथा चक्राद्यमावेऽपि तद्दर्शनं [तथां] बुद्धिमद्भावे यदि कदाचित् स्थात् को विरोधः ? विरोधे वा तत एव गमकत्वोपगतेः (त्वोपपत्तेः) कि 'शेषवत्' इत्यनेन ।

यत् पुनरन्यत्—[२९२क] सामान्यतः सामान्येन अकार्यकारणत्वेन दृष्टं रूपाद्रौ रसा-दिकम् विक्नम् त्रिं तद्यसमीक्षितामिधानम् ; यतः विक्रम् कृतिक्षित् यस्य कस्यवित् प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्। अथ २० एकस्मिन् द्रव्ये ततस्तदनुमानम् , अतोऽयमदोषः ; ति रसाद् रूपवत् कवित् फले बुद्ध्यादेर-नुमानं सहमावस्य कदाविष्ठकानं (नात्)। तत्रै तस्य (विक्वाऽ)समवायाण्चेति चेत् , एकार्थसम-वायः ति गमकत्वे नियन्धनम्। भवतु को दोप इति चेत् , न, वैतः तद्वत् विक्वेणोऽनुमितिः स्यात् तद्विशेषात्। तथापि रूपादेरेव वित्तस्य किमेकार्शसमवायेन ? यदि च रूपरसादेः कवित्ते सहभावदर्शनाद् अन्यत्र रसाद् रूपगितः; ति स्थान्तवादेः तत्र दर्शनात् स्पर्शात् जलादौ २५ गन्धादिप्रतिपत्तिरस्तु । अत्र अनुमीयमोनजलिदस्तातीये गन्धायदर्शनात् नैवम् ; अत एव सर्वत्र तदनुमानम् । नचायमेकान्तः तत्सजातीये एव दृष्टसम्बन्धिक्षित्ननं गमयित तत् वित् अन्य-थाप्यिनरोधात् , इतस्या कथक् परसतिसिद्धिरित यत्किञ्चित्वदेतत् ।

<sup>(</sup>१) क्रमेण (२) अवाधितस्वमि । (३) कणादः इत्यर्थः । (४) रागादिकारणम् । (५)सामप्रमा । (६) रागाधनुमाने । (७) यतः सामग्री रागादिकारणम् अतः केवलपुरुषात् सदुत्पादो न भवति । (८) पुरुपस्य (९) सामप्रमाः । (१०) पुरुपस्य । (११) अनितंयोगळ्यापुत्पत्ती । (१२) चक्राधमावेऽपि । (१३) "सामान्यतोद्दर्धं तु यदकार्षकारणम्लास्टिकात् तादसस्यैव छिन्निनोऽनुमानं थया कपित्थावी रूपेण रसानुमानम् ।"-न्यायम० प्रमा० पृ० ११९ । (१४) 'कृतः' इति द्विकिंसितस् । (१५) फले । (१६) वृद्ध्यादेः । (१०) प्रकार्थसमवायात् । (१८) रूपवत् । (१९) क्रियायाः (१०) अनुमितिसंभवे । (११) फले । (११) एको । (१२) विक्रम् ।

ातु जब्दः स्त्रार्थे योग्यो ज्ञानकार्यजननार्वसीयते, तच सङ्केताट् इति । कुतस्तदव-। चेत् १ अत्राह-शाञ्दानां पूर्वं आत्यपेक्षया एकवचनम्, अत्र व्यक्तयपेक्षया वहु-्स्वतः स्वरूपतः तत्त्वं (अतत्त्वं) प्रतिपादनयोग्यत्वे (त्वं) न चेत् श्रव्दः पराभि-ेप्रयत्नैरपि समयकरणैरपि न दाक्यते कर्तुं वद्योग्यत्वम् । वैद्ववचने, न केवलम् ोहोता आपि तु वहुमिरिप इति दर्शयति । तबाहि—यो यत्र स्त्रतोऽयोग्यः स तत्र प्रयत्नै- ५ निवासक्ति।वि यथा सिकतादिः तैळे, स्वतोऽयोग्यात्र परस्यै शच्दाः तत्त्वप्रतिपादने इति । क्षालहरूर्वुं प्रवत्नैः, ततस्तैः(स्ते) स्त्रतो योग्याः, रूपादिप्रतिपत्तिविशेपस्य रूपादि-भारता न । वदुकम्-\*"विशेषं कुरुते हेतुः विश्वसा परिणामिनास् ।" इति मन्यते । स्त्रीं हित्रा तत् । तिरत्तम् ; \*"कार्यदर्शनाद् योग्यता अनुयीयते, [२९४७] योग्यतातः स्त्रीं हित्रा योऽन्यसंश्रयात्" इति । कथम् १ योग्यतातः तत्र कार्यप्रतिपत्तेरनम्युपगमात् , १० कित्रा ति । केवलं वत्कार्ये (वै) कि वादाल्यादिप्रतिबन्धात् वत अन्यत इति क्षित्र क्षित्र हित वृत्तः, र्वस्या विचारसहत्वादि [ति] स्यान् , तद्भावे (तद्भावे) कुतः हि सा. अर्थणस्य [व्यवस्थितिः] व्यवस्थानम् <sup>व</sup> कृतदिचदन्यस्य तद्व्यवस्थाहेतोः अमा-मन्यते । अधिकस्पकप्रत्यक्षादिति चेत् , अत्राह-प्रत्यक्षस्य सविकल्प [स्य] ग्रीद्धं ्राक्षत्वाद् अविकस्पकस्य इति गम्यते । साध्योऽप्रसिद्धः \*"साध्यमप्रसिद्धम्"[न्याय- १५ ो० १७२] इति वचनात् , विषयो निरंशक्षणिकज्ञानरूपादिरुक्षणो यस्य, <sup>"</sup>अन्यस्य ्रीपयत्वात् तत्तथोक्तं तस्या [स्य] भाषात् तथा तत्कृतः तद्व्यवस्था । यदि वा, साध्यं च द्ध्यात्मनः पुरुषषद् अप्रसिद्धत्वात् विपयस्य स्त्रपराज्यवस्थापकत्वेन बढघटाविद्योपान् 'वात् तस्वादिति पाद्यम् ।

रियान्मतम्—तत्त्वतः सविकत्पस्य <sup>६</sup>इतरस्य वा कवित् प्रमाणेन (णत्वज्ञ) द्रष्टम् अतस्तदः २० शाद्वैतवादिनो रोपाय, तत्त्वाञ्यवस्या वा । यतु इष्टं तद् ज्यवहारेण क्र"प्रामाण्यं व्यय-भ [प्र० वा० १।६] इस्यमिथानात् <sup>\*</sup>इति वचनात् इति ; तत्राह—तत्त्त्व इत्यादि ।

[तत्त्ववित्त्या विना वेत्ति जगत्तत्त्वं क्षणक्षयम् । वक्ति वागगोचरं हेतुं साधयेत्किमसाधनैः ॥२६॥

निर्विषयं मिथ्याज्ञानम् अध्यक्षमतुमानं च स्थूर्लकाकारगोचरं व्यवहारण प्रमाणी- २% तत्त्वं व्यावर्णयितुमिव्छति प्रतिवन्धादिविकल्पस्य सर्वस्यं व असमीक्षित [तन्त्रार्थेन] ध्रयाभावात् परमार्थावताराय लोकप्रतीति न प्रमाणं समाश्रयति । तत्त्रपाणन्त्वे धण-देः वाधनम् । तद्रप्रमाणस्य कुतिक्चत् परमार्थसाधनत्वे अन्यत्रापि प्रमाणान्त्रपणं अर्थेः प्रतिवन्धः । तद्रप्रमाणस्य कुतिक्चत् परमार्थसाधनत्वे अन्यत्रापि प्रमाणान्त्रपणं अर्थेः प्रतिवन्धः । त्रक्त्र[मिप्रावस्त्रकः]

<sup>(</sup>१) प्रवर्षति इत्वत्र । (२) केंद्रस्य । (३) "कत व्योकस्-विशेषं युक्ते हेनुः विकासः विभागः । सुद्वतादिर्वदार्शनामा न्ययप्यविदेशकाम् ॥ इति ॥"-स्वायविक विक श्रक वृक ६३ । विकास । (५) सामान्यस्य । (६) निर्विकन्तस्य । (७) 'इतिवचनाम्य' हति पुरुत्वस्य ।

तत्राह— नापरम् इति तर्कादन्यदपरम् अध्यक्षादि क्रविचारं न 'श्वरणम्' इत्यत्वर्तते । कृतः स' एव शरणम् १ इत्याह—'सर्व' इत्यादि । प्रकृतं निगमयज्ञाह—तत इत्यादि । यत एवं ततः शब्दिविकलपयोः शब्दिविकलपाभ्यां तत्त्वसाधनम् अलङ्घ्यशासनम् प्रचण्डभूपतेर्यदल्डम् शासनम् आज्ञापनं वा तदिव इति ।

ननु तर्कविकल्पप्रस्ताचे किमर्थमप्रस्तुतशैंटद्यहणमिति चेत् ? उच्यते—'त्

इत्याद्यसिधानादस्यापि प्रस्तावात् ।

नतु तयोर्थे प्रतिवन्यद्वयस्यामावात् कथं तद्विषयत्विमिति चेत् १ अवसी हि रा गींग्य स्त्याद

[योग्यः शब्दो विकल्पो वा सर्वः सर्वत्र चेहुँगितो न तैतः । मिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्षुरादिधियामिकेन्स्वर्णम्-सामर्भः शब्दानां चेत्स्वतोऽतस्वं न प्रयत्नैरिव क्ष्यात्वर्णम् स्ति । प्रत्यक्षस्य साध्यत्वात् कुतस्तस्वव्यवस्थिति विशेषः तदंश्श्मः॥

योग्यः समर्थः प्रत्यक्षवत् तयोस्तत्र योग्यतासम्बन्धो नान्, इति संवानिविशेष द्वार मानः । कः १ इत्याह—हावदो विकल्पो ना । कि कश्चित् गमातः। एवं न सित कृतः १ स्वतः स्वमाहात्म्यातः । किन अर्थे किमूते १ सर्वत्र सर्वति यमातः। एवं न सित कृतः १ स्वतः स्वमाहात्म्यातः । किन अर्थे किमूते १ सर्वत्र सर्वति वृद्धिसत्कारणानुमानं वृद्धिसत्कारणानुमानं पृत्येच्छावद्यादर्थान्तरे वृत्तिनं स्यात्'' इति, तत्रापि तयोग्यस्य इत्यनेन वृत्ति ततः सर्वार्थः प्रतिपत्तिः इति नेतः , नः एकत्रं अपरेणं अयोपश्चमस्य श्वन्यत्र सङ्गान् य नितरां कि तेन १ न हि सिकताः पीडनमपेक्ष्य तैलोपादानमिति । नन्वेवमर्थामावे श्वन्यत्व विकत्यत्ययं विकत्यात्व सम्बन्धः । कृतः १ इत्याह—परतः श्वन्यवित् कृत्याद्व विकत्यत्य व' इति विभक्ति परिणामेन सम्बन्धः । कृतः १ इत्याह—परतः श्वन्यवित् कृत्यवित् कर्मणः, अन्यस्य व' इति विभक्ति परिणामेन सम्बन्धः । कृतः १ इत्याह—परतः श्वन्यवित् कर्मणः, अन्यस्य व' इति विभक्ति परिणामेन सम्बन्धः । कृतः १ इत्याह—परतः ।

#"विज्ञानगुणदोपास्यां वाग्वत्ते ग्रुणदोपता"।" [प्रमाणसं० २।१६] इति । किं स्ये ति कि (किमिव १ ६) त्याह—चञ्चरादिधियाम् [इच] इति । \* प्रस २५ (प्रभास्वर) मिदं चित्तं प्रकुत्या" प्र० वा० १।२१०] "इति घचनात् "आसां स्वार्थे स (स्वतो) योग्यानां परतः तिमिरादेशे यथान्वत् ("न्यत्व) तथा [प्र]कृतस्यापि" इति ।

<sup>(</sup>१) तकः (२) परमार्थसदृस्सः । (३) 'क्षान्द्विक्रस्यवाः' हत्यन्न सन्द्रमहणसः । (४) शन्द्रस्यापि (५) शन्द्रसिकरपयोः । (६) तादात्यतदुत्पत्तिक्षक्षणः । (६) "यद्येषं शास्त्रकारेण कथमस्यन्न प्रतिप् दितम्—योग्यः शन्दो' """-न्यायि । ति द्वि पृ० ३२१। (८) तादात्म्यद्वत्पत्ममावेऽपि । (९) शन्द् विकरपयोः । (१०) विकरपे । (११) क्विन्त्रस्य । (१२) शन्द्रविकरपयोः । (१४) विकरपस्य (१५) ज्ञानावरणकर्मणः । (१६) शन्द्वस्य । (१७) 'चान्छन्त्रो वा व वक्तरः शास्त्राणां मन्ददुद्भवः । इति शेषः । (१८) 'खायन्त्रयो मछाः । इत्युत्तरार्थस्य । (१९) बुद्दीनास् । (१०) मिध्यात्वस् (२१) शन्द्रस्यापि ।

कारगोचरात् तद्व्यवस्था अनुमानात् स्थात् परम्परया तत्प्रतिवद्धात् \* "श्रान्तिरिप सम्बन्धतः प्रमा" दित वचनादिति ; तत्राह्-प्रतिवन्धादि इत्यादि । छिङ्गछिङ्गिनोः अविनामावः प्रति-वन्धः आदिर्थस्य पश्चयमत्वादेः तस्य यो विकल्पः तद्याद्यी निश्चयः, अविकल्पस्य तत्राप्रयुत्तेः स्थयमिष्य् वित्रुयोगात् । निह 'इदमतो नातम् , अयमस्य स्वभावो अस्य धर्मो वा' इति व्यापारो (रे) वत्सामर्थ्यम्, कारणादिपरमाणुदर्शनव्यापारस्य प्यां प्रत्यसिद्धेः। तस्य अतिश्वया- ५ भावाद् अनुमानाद् मेदामानात् । केन १ इत्याद् असमोक्षित इत्यादि । किं कस्यचित् १ नः इत्याद्य सर्वस्यव । पवयुक्तं भवति-प्रतिवन्धादिविकस्पस्य मिथ्यात्वे अनुमानस्य वस्तुनि पार-इत्यादि, \* प्रतिवन्धः इति न युक्तम् \* ''छिङ्गछिङ्गिधियोरेनम्'' [प्र० वा० २।८२]

यदि पुनरेतन्मतम्-न परमाणुदर्शनम् अग्निधूमयोः बृक्षश्चिशपयोः, धूमपर्वतस्य अदर्शनम् , १० ्र अपि तु स्यूढेकत्वदर्शनमेव कोकस्य दंत्रीय प्रमाणादिन्यवहारान् इति, तद्प्रमाणं [प्रमाणं] वा भवतः स्यान् १ प्रथमपक्षे दोपमाह-स्रोक् इत्यादि । स्रोक्प्रतीति स्यूटिकाकारसंवितिम् [२९५स] किंमूता (ताम् ?) न प्रमाणं समाश्रयति । किमर्थम् ? इत्याह-परमार्थावताराय इति । '। द्वितीयेऽप्याह्—तत्प्रमाणत्त्रे, क्षणक्षयादेः आदिशब्देन निरंज्ञत्वादिपरिष्रहः । नाघनमणाय 🕫 (शाधनम् , अक्रमवत्) क्रमेणापि एकस्य अनेकाकारसिद्धेः सविकल्पकं प्रमाणं स्यादिति भाषः । १५ परमार्थावताराय ''तामप्रमाणं समाश्रयतः को दोपः ? इत्यत्राह्-तृद्वप्रमाण्स्य इत्यादि । सा चार्ना छोकप्रतीतिः अप्रमाणं च तवप्रमाणं तस्य प्रमार्थसाधनस्त्रे अध्युपगन्यमाने कृत्विचत् तत पच छोकन्यवहारमिथ्यादेः अन्यन्नापि नित्यन्नापि<sup>3</sup> नित्यत्वादावपि प्रमाणान्त्रेपणं केंप्रधेक्यं प्रतिषद्यते प्रमाणमन्तरेण "अन्यस्यापि सिद्धेरिति । एतरेष वर्गयन्नाह—साक्कत्येन इत्यादि । तस्थावताराय आस्मेश्वरादितस्त्रप्रवेशार्थम् अप्रमाणं सार्थेकम् '(सात्मकं) जीवच्छरीरम्' २० इत्यादि, 'विमत्यधिकरणभावापन्नं तन्वादि बुद्धिमत्कारणम्' इत्यादि वा अनुमानम् । मिश्या-ह ज्ञानाद् अनुमानान्न क्षणक्षयादिसिद्धिः । 'अग्निरत्र' [इत्यन्तु]मानात् कथमग्निसिद्धिरिति ? तथा परेणाप्युच्यते—ततो मिथ्याकानाद् आत्माद्यसिद्धी कथं क्षणक्ष्यादिसिद्धिरिति ? नतु यथा , लोकतः क्षणक्षयादौ सत्त्वादिप्रतिवन्धसिद्धिः वैनम् आत्मादौ प्राणादिमत्त्वादेः इति चेन ; उक्तमत्र-प्रतिवन्धेत्यादि । 24

अपरमप्युच्यते—स्रव्दैः इत्यादि । तत्त्वस्य श्रणश्रयादेः सम्बन्धि साधनं विद्वं प्रतिपिपा-द्यिपति परं प्रति । कैः १ इत्याह श्रव्दैः । किंमूतैः १ इत्याह—वक्त्र इत्यादि । साधनान्नतिव-द्वैरिति भावः । किं पुनः तत्त्वं न साधयेत् १ साधयेदेव । कैः १ इत्याह—असाधनैः[२५६क]

<sup>(</sup>१) ज्ञष्टनस्-पृ० ८२ टि० ४। (१) सम्यन्धादी। (३) निर्धिरस्परश्रन्थसानप्यंत्र। (१) संनादिकं। (५) प्रतिवन्धादिविकस्पस्य। (६) 'पारस्पर्येण नस्तृति। प्रतिप्रन्थात् तराजातश्चन्यप्रीरप्य-यद्मनम्।' इति द्वेषः। (७) 'अधिघाषतो । निम्पाञ्चानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्यित्यां प्रति।' इति द्वेषः। । ८०) एवं सति भूमपर्वतयोः अन्दर्नं स्मादिति मानः। (९) स्पूर्णमन्दर्शन एर। (१०) स्पेरप्रनातित् । । १: (११) 'निराजापि' इति स्पर्यस्। (१२) नैवाचिकादेरपि निप्यत्वितिहः स्वात्। (१३) कविनामार।

शब्दैः परं तत्त्वसाधनं प्रतिपिपादियपित साधनैः किं पुनस्तत्त्वं न साधयेत् यतरः वादी निगृहाते । न च प्रत्यक्षष्टद्धाः स्वलक्षणं यथालक्षणं प्रसाधयितः, स्यूलस्यैकः अनेकावयवरूपादिसाधारणस्य अतद्र्षप्रराष्ट्रचवस्तुमात्रस्य च तत्र प्रतिमासनात तदसाधारणस्य संवेदनाम्युपगमे विकल्पस्यापि तदङ्गीकरणमशक्यनिपेधम् १ तः सित संवेदनाद्धैताय साधनादिव्यवहाराय च दत्तो जलाङ्कालः । विकल्पाविकल्पं प्रतीत्यभावाविश्चेपात् । न च प्रतिमासमेदमात्रं वुद्धीनामेकविषयत्वेन विरुद्धम् ।]

अस्यायमर्थः निरंशाः क्षणिका झानझ्येपरमाणवः तथाविधा विद्यर्थश्च्या विज्ञा सन्ततयः सर्वाः सर्वथा आन्ताः, सर्वविकल्पावीवं प्रतिमासमात्रं स्कळ्शून्यतित्वं (न्यात्मक तत्त्वयः सर्वाः सर्वथा आन्ताः, सर्वविकल्पावीवं प्रतिमासमात्रं स्कळ्शून्यतित्वं (न्यात्मक तत्त्वयः इति दर्शनभेदः तस्य वित्तः याथात्म्येन महणं तया विना तामन्तरेण विकल्पान् अवस्य इति अवस्य वित्तः वासाति [२९४ ख] सीगतः। किम् १ इत्याह—जगत्तत्त्वम् जग् स्वरूपम् । किम् १ इत्याह—जगत्तत्त्वम् अपि मात्रम् सकळविकल्पविकळ्प्रतिमासमात्रम् श्चन्यमात्रम्, अनेन परस्य पूर्वापराभ्युपगमविरोध् वर्शयति । तथाहि—यदि जगत्त्वं तथाविथं वेति कथं तत्त्ववित्तः परमार्थतो नास्ति यत्त स्वर्णमाण्यं व्यवहारेणां [प्र० वा० १।६] इति द्यात् १ अथ नास्ति , कथं विद्यात् तदिहिः १५ स्वर्णमाण्यं व्यवहारेणां [प्र० वा० १।६] इति द्यात् १ अथ नास्ति , कथं विद्यात् तदिहिः इतः परार्थानुमानम् । पूर्वस्थानन्तरमस्य वचनम् जगतः क्षणक्षयप्रतिपत्तिमम्युपगमयित इतं दूपणमिति प्रतिपादनार्थं नान्यथा । किम्तुतम् १ इत्याह—चागगोचरम् वाचो गोचरो यो भवति तम् इति, स्वयमेव वचनागोचरं हेतुं वदित तत्प्रतिपादनार्थं च वाक्यम् वपन्यस्यित इति स्ववचनविरोध इति सन्यते ।

नतु व्यवहारेण तत्त्ववित्तिर सि (स्ति) हेतुरच वाग्गोचरो<sup>र</sup> न तत्त्वतः इति चेत्; अत्राह— साधरोत् किं न किव्चित् । कैः ? असाधनैः । परमार्थतः साधनानि यानि न भवन्ति । तैः इति, स्वयमसाधनेऽत्यो व्यवहारिणा साधनत्वेनोपगतेऽत्यः अन्यस्य तत्त्वसिद्धौ सौगतेः । वपगतेऽत्यो वित्य (अनित्य)स्वादिश्यः ग्रुखादौ सांख्यस्य तत्त्वतोऽचेतनस्वसिद्धिः स्यादिति मन्यते

यत्पुनरत्रोक्तम्— "" यादशो यक्षः तादशो विलः यादशानि साधनानि तादशमे २५ तत् साच्यम्" इति , तदनेन निरस्तम् , परमार्थसाधनामाने बादशतादशप्रतिपत्तेरयोगादिति । [२९५ क]

कारिकां विष्टुण्वज्ञाह—निर्विषयम् इत्यादि । विषयान्तिष्कान्त्रम् निरस्तविषयं वा मिध्या-ज्ञानम् अनुमानम् अध्यक्षं च स्यू लैकाकारगोचरं व्यवहारेण प्रमाणीकृत्य स्वयमप्रम् प्रमाणयता स्य (अन्य) तत्त्वं व्यावर्णीयतुं व्यवस्थापियतुम् इच्छति सौगतः । न च ्रिन्थः । क्यावर्णीयतुं व्यवस्थापियतुम् इच्छति सौगतः । न च ्रिन्थः । क्यावर्णीयतुं व्यवस्थापियतुम् इच्छति सौगतः । न च रिन्थः । क्यावर्णान् । स्योदतन्यामसूत् प्रत्यक्षत् (अन्यः ।

<sup>(</sup>१) विज्ञानसन्तत्यादिरूपस् । (२)न्यवद्यारेण । (३)"श्रद्धेतेऽपि कर्य वृत्तिरिति चोर्स निराकृतयः यथा विकल्तथा यक्ष इति किं केन संगतस् ॥"-प्र० चार्तिकाक० ए० २९३ । (४) स्यूलैकाकारविषयात

ङ्गीकरणं स्वपरासाधारणसंवेदनाङ्गीकरणम् अश्वक्यनिषेधम् अङ्गीकरणस्य इच्छातोऽविशेपात् । स तथा सति संवेदनाङ्कताय साधनादिन्यवहाराय च दत्तो चलान्जलिः वस्य कल्पिवसा-मान्यगोचरत्वादिति ।

श्रीय सतम्-विकल्पात् तत्प्रतिभासामानात्र तदङ्गीकरणिसितिः, तत्राह्-प्रतीत्य इत्यादि । विकल्पाऽविकल्पयोः योऽयम् असाधारण (णं) प्रतीत्यभावः तस्य अविशेषात् । एवं सित ५ प्रत्यक्षवुद्धौ असाधारणप्रतीत्यमावे \* "यद्व मासते तत्त्वानम्" [२९७६] इत्यादौ \* "यद् यथावभासते" इत्यादौ च धर्मिप्रश्रुति सर्वमसिद्धम् । तत्र तत्प्रतीत्यभ्युपगमे विकल्पेऽपि स्वपरयोः तथाविधयोः प्रतीतिरिति । (प्रतीतिरिक्त न वेति)। प्रथमे, अनैकान्तिको हेतुँः । परत्र, असिद्धः । एकस्य स्वपरयोरित्र पूर्वोपरयोरिष प्रहणमविकद्धिमिति । ततः स्थितम्-तत्त्ववित्त्याः विना इत्यादि ।

नतु च सिद्धि (१)

"धृब्देनाभ्यामनाश्चस्व (नाव्यापृताश्चस्य) बुद्धावप्रतिभासनात् । अर्थस्य तबुद्दप्राविव तदनिर्दिष्टस्य वेदकम् ॥" इति ।

तत्कवसुरुवते—'बक्त्यं वाग्गोचरं (विक्ति वागगोचरं) हेतुम्' इति 'योग्यः द्वान्दः [विकल्पो वा] सर्वः सर्वञ्गं इति नेति (नेति) नेत्, अन्नाह्—नच इत्यादि । १५ नच नैव प्रतिभासमेदमात्रम् । कासाम् १ बुद्धीनाम् एकविषयत्वेन विरुद्धम् एकविषयत्वेऽपि तन्मात्रस्य संभवात्, विशिष्टस्तु तद्भेदः' तेन्न (तेन) विरुद्धते इति मात्रक्षान्देन दर्शयति ।

तदेव सद्यान्तं दर्शयन्नाइ-दूरासम्नादि इत्यादि ।

[ दूरासन्नादिसामग्रीप्रत्यक्षेकार्थसंविदाम् । प्रतिमासो यथा भिन्नः प्रत्यक्षेतरयोस्तथा ॥२४॥

२०

चक्षुरादिज्ञानमेकत्र प्रतिभासमेदमतुभवत् यदीष्यतेः प्रत्यक्षादीनां सामग्रीमेदात् प्रतिमासमेदेऽपि एकविषयत्वं कथक स्यात् ? विकल्पस्य अतिस्मित्तत् प्रहाकिर्विपयत्वं वदत्त् हतस्त्वम् असाधनाङ्गवचनात् । सम्बन्धस्य एकान्तेन अतत्त्वरूपत्वात् । यथादर्शनं च तत्त्वम्, अन्यथा तत्त्वातुपपत्त्या अनेकान्तिसिद्धिः । कथम् ? तल्लक्षणसिद्धिरन्यान-पेक्षणमनन्तरं वक्ष्यायः ।]

दूरासञ्चरान्द्री मानप्रधानी, तेन दूरत्वम् आसन्तत्वम् आदिर्थासाम् । आदिशन्द्रेन दूरतरत्वशासन्ततरत्वादिपरिप्रहः, अथवा मन्द्रश्रोचनत्वादि[परि]प्रहः, वा वथोक्तेः (तास्त-योकाः) सामग्रयो यामां (यासां) वा अपि तथा वाइच ताः प्रस्यक्षाश्च पुनरपिता एकार्थ-

(५) प्रतिसाससेदः ।

<sup>(</sup>१) असाधारणसंवेदनप्रतीत्वमावे । (२) प्रत्यक्षवृद्धौ । (३) विकल्यविषयस्य परमार्यस्वसिद्धैः । (१) श्रोकोष्ट्रम् अपोहसिदौ (पृ० ६) 'बल्डासम्' इति कृषा समुंद्रस्तः । सन्मति० टी० पृ० २६० ।

साध्या [प्रतिवद्धैः] प्राणादिमस्वादिभिः यतो [ऽ]साघनैः तस्वसाधनं तेन निगृह्येत वादः यत इति वा आक्षेपे नैव इति ।

नतु अनुमानातुमेययोरमावात् सन्ति च क्रमात् तस्य हेतुत्वादिश्रमेदविकलस्य भावात् ( ; तस्य स्त्रसंवेदनाध्यक्षतः सिद्धेः नायं दोपः इत्यपरः । तंत्रवि आह—न च इत्यादि।

स्यान्मतम्-एतत् 'प्रतिवन्धादि' इत्यादिना चक्तमिति किमर्थं पुनरुच्यते इति चेत् ? सत्यमुक्तम्, तथापि-

> \*''डे सत्ये सम्रुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । लोकसंवृत्तिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥'' [माध्यमिकका० २४।८]

इति वचनात छोकसंवृतिसत्यापेश्चया सदुक्तम्, प्रतिभासाद्वैतपरमार्थसत्यापेश्चया इद-१० सुच्यते—न च नैव प्रत्यक्षवृद्धिः स्वसंवेदनाध्यक्षं स्नलक्षणं प्रसाधयति संशयादि-रहितं व्यवस्थापयति । कि मनागपि न १ इत्याह—यथालक्षणं यत् तस्य परेणं प्राह्ममाहकाकार-संवित्तिरहिततया अविभागव्यक्षणसुच्यते वदनतिक्रमेण । क्वतः १ इत्यत्राह—स्यूलस्यैकस्य इत्यादि । तात्पर्यमिदमत्र—नील्यदेः शरीरसुखादिनील्यदिव्यतिरिकस्य प्राहकस्यामावात् , अव-मासमानस्य स्वतः ज्ञानात्मकत्वमिति परः, तस्य स्यूलिकस्य अनेकावयवक्षपादिसाधारणस्य १० केवलं तत्र प्रत्यक्षवृद्धौ प्रतिभासनात् ।

तस्यान्मथाव भासन्ते (स्यान्मतम् यद् यथावभासते) तथा तद्वयं निरंशं भावेऽपि क्रमवद् भासत इति । तदुक्तम्

#''मन्त्राद्युपर्व्हताक्षाणां यथा मृञ्छकलादयःः'' [त्र० वा० २।३५५] ईत्यादि । #''[द्रे] यथा वा मरुपु महानल्पोऽपि भासते ।''[त्र०वा०२।३५६] ईत्यादि[२९६७]

२० #"अविभागोऽपि" [प्र०वा० २।३५४] इत्यादि चेति । तत्राह—अतद्वप्पराष्ट्रचरस्यः
मात्रं च तस्य स्थूलैकस्य तत्र प्रतिभासनात् । एतदुक्तं भवति—यदा परपरिकल्पि[त] तत्तं
-सदयभासात् पूर्व पश्चाद्वा प्रमाणतः सिद्धं भवति यथा गजादिप्रतिभासात् मूळ (मृच्छक्) छादयः
तदा तत्त्रथा प्रतिभासत इति युक्तम् । न चैवम्, आबोधिमार्गे घहारात् (गं व्यवहारात्)
सस्यैव प्रतिभासनात् । तथापि तस्यैव प्रतिभासोपगमो (मे) न किञ्चित् स्वरूपेण प्रतिगतं
२५ स्यात् , कदावित्तत्राणि अन्यस्य तथावमासकरुपनादिति ।

नतु अस्यूळापेक्षया स्यूळम् अनेकापेक्षया च एकः कल्प्यते । न च अपेक्षया पारमार्थिका धर्मा मवन्ति; अतिप्रसङ्गात् । न स्यूळस्यैकस्य प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिमासनम् अपि तु विकल्पे, तर्प्र ज्ञानपरमाण्यभासनमिति चेत्; अत्राह—तृदसाधारण इत्यादि । तस्य परकीयस्य असाधारणस्य सर्वतो व्यावृत्तस्य संवेदनाम्युपगमे । किम् १ इत्याह—विकल्पस्यापि न केवळमध्यक्षस्य तद्

<sup>(</sup>१) विज्ञानाहृतवादिना । (२) बीकादेः । (३) 'कन्यवैनावसासन्ते समूपरहिता अपि' इति शेषः । (४) 'तथैवादर्शनात् त्रेपामजुषप्कुतचेतसाम्' इति पूर्वाद्धंस । (५) 'जुद्ध्यात्मा विपर्यासितदृशंनेः । प्राह्मप्राह्मसंविक्तिमेदवानिव अक्ष्यते ।' इति शेषः । (६) प्रत्वक्षे ।

6.

कान्तसिद्धेरमावप्रकारेण तत्त्वस्य या अनुपपत्तिः तया अनेकान्तसिद्धिः । अत्र परः' प्रच्छिति सूरिम् 'कथम्' इत्यादिना १ संप्रष्ट (सः प्रष्ट) आह—तस्लक्ष्मण इत्यादि । तस्य हेतोः लक्षण-सिद्धिः अनन्तरं वक्ष्यमाणप्रस्तावः तत्र, अन्यस्य पक्षचर्मत्वादेः अनपेक्षणं वक्ष्यामः इति ।

तदेवं जल्पस्वरूपं निरूप्य अधुना सदिस <sup>१</sup>तदुपन्यासप्रयोजनं दर्शयनाह—स्याद्वादेन इत्यादि ।

> [स्याद्वादेन समस्तवस्तुविषयेणैकान्तवादेष्व-भिष्वस्तेष्वेकमुखीकृता मतिमतां नैयायिकी शेमुषी। तत्त्वार्थाभिनिवेशिनी निरुपमञ्चारित्रमासादय-न्त्यद्वाऽनन्तचतुष्टस्य महतो हेतुर्विनिश्चीयते॥२८॥]

स्यात् इति निपातः प्रशस्तार्थः । स्याद्वादेन च प्रशस्तवल्पेन । किंभूतेन १ समस्त- १० वस्तुविषयेण समस्तेन संपूर्णेन वस्तुविषयेण ताद्विकेन (सामस्त्येन) वस्तु विषयो यस्य । किम् १ इत्याह—अभिध्वस्तेषु नियक्तेषु । केषु १ इत्याह—एकान्तवादेषु एकान्तसंयन्ति [२९८ख] कथामेवेषु । वहुववनात् सकळकथाप्राप्तेः । तेषु सस्यु किम् १ इत्याह—एकमुस्तिकृता अन्यक्याम्यो विनिवस्ये प्रशस्त्वलपनियता कृता च (का १) इत्याह—संमुखी (श्रोमुखी) । किंभूता १ नैयायिकी न्यायनियुक्ता । केपाम् १ इत्याह—मतिमतां प्राह्वानाम् । सा तथा १५ कृतः १ इत्याह—तस्य इत्यादि । तस्याधीभिनवेदिान्येव न्याययुक्ता भवति । कि कुर्वाणा १ इत्याह—आसादयन्ती । किम् १ चारित्रम् वादिप्रतिवादिपक्षयोः माध्यस्थ्यम् , अनुपम- ग्रुपमम् (निरूपसम् अनुपमम् ) द्वाइदिति (अद्धा झिटिते) हेतुर्जिङं विनिद्धीयते । सकळविप्रतिपत्तिगळविविक्ता(कं) व्यवस्थाप्यते । कस्य सम्बन्धि १ इत्याह—अनन्तचन्तुष्ट्यस्य महत्त इति ।

नलु पावकादेरिप हेतुः विनिश्चेतब्यः , सत्यम् , तथापि प्रधाने कृतो यत्नः <sup>व</sup>अन्यत्रापि भवति । अत एव उच्यते **महान** इति ।

यदि वा प्रस्तोष्यमाणप्रस्तावपातिनकावृत्तमेतत् । \*अस्य एवं प्रवेशः । हेतुवद् अनुमेय-क्वानेऽपि विवादमावात् तदिपि विनिञ्चीयताम् , इत्यत्राह्—स्याद्वादेन अनेकान्तशासनेन समस्त-वस्तुविषयिणा (विषयेण) \*\*'उन्मिषितमपि अनेकान्तमन्तरेण न संमवति" इति २५ षचनाद् एकान्तवादेषु सौगतादिसमयेषु अभिध्यस्तेषु एकसुःश्रीकृता अनेकान्ताभिमु-खीकृता शेपं पूर्ववत् । अतः तस्य हेतुरेव विनिश्चीयते नातुमेयज्ञानमिति ।

नतु हेतुवत् तद्वाक्येऽपि विचादवृत्तेः 'तद्गि परैरिव भवद्भिरपि किन्न विनिद्शीयते इति चेत् १ न , अस्य अनन्तरं विचारितत्वात् । अत एव [२९९ क] परार्थातुमानावचनमिति ।

<sup>(</sup>१) चीदः । (२) सस्वोपन्यास । (६) गीणेऽपि । (२) इत्तस्य । (५) हेनुवाक्यमपि । ४७

संविदश्च वासां प्रतिभासो यथा येन विश्वदेवरप्रकारेण भिन्नः प्रत्यक्षेतरयोः इन्द्रिय-शब्दक्षानयोः तथा प्रतिभासो भिन्नः इत्यतुवर्त्तते ।

कारिकां विष्युण्यन्ताह्—'चक्षुरादि' इत्यादि । चक्षुरादिर्यस्य ब्राणादेः तस्य ज्ञानम् एकत्र प्राह्मे प्रतिभासभेदं विश्वदेतरानिर्भासातिशयम् अनुभवद् यदीष्यते सौगतेन । कुतः १ ५ सामग्रीमेदात् । कथं न स्यात् स्यादेव । किम् १ इत्याह्—एकविषयत्वम् । कासाम् १ [२९७ख] इत्याह्—प्रत्यादि (प्रत्यक्षेत्वादि) । कस्मिन्नपि १ इत्याह्—प्रतिभासभेदेऽपि । ततो निराक्षतमेतत्— 
#''यौ मिन्नप्रतिभासौ प्रत्ययौ न भावैक (तावैक)विषयौ यथा रूपरसप्रत्ययौ, भिन्नप्रतिभासौ च शाव्द-इन्द्रियप्रत्ययौ । तथा #''यौ एकविषयौ तौ न भिन्नप्रतिभासौ यथा
सिन्निहिते नीले पुरुषद्वयस्य तैत्प्रत्ययौ, एकविषयौ न (च) परस्य प्रकृत अव्ययौ (प्रत्ययौ)।''
१० इति ; कथम् १ एकविष्यत्वेऽपि मन्देतरचक्षुपोः प्रत्ययप्रतिभासातिश्योपगमेन व्यभिचारात् ।

यस्त्वाह-प्र ज्ञा क रः \* "तद्विपयस्य परं प्रति असिद्धेः तत्रापि अविश्वदिनर्भासस्य एकविपयत्वाभावाद् अन्यत्वा (था) तद्भावात् सामग्रीभेदात् तद्भावोऽखण्डैकविपयत्वेऽपि चक्षुरादिवुद्धीनां रूपादित्रतिभासभेदः सामग्रीविश्वेषात् इति स्यात्" इति , स न प्रेक्षा-वान् ; यतः अविशदनिर्भासिनो विकानाद् द्वंद्व (१) सौगतानामर्थे प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः । नहि १५ निर्विषयतां जानन्नेव जातस्य त नः (१) प्रेक्षाकारी प्रवर्तते, सर्वत्र प्रमाणपरीक्षामावप्रसङ्गात् । प्रवर्त्तमाने च अविसंवादभाग् न मवेत्। भवित च, लिप्यादौ तद्व्यवहारदर्शनात्। अ''ममैवं प्रतिमासोऽयम्" [प्र० वार्तिकाल० १।१] ैइत्याद्यनुमानाद् अविशदिनर्भासा [त्] तत्र ते प्रवर्तन्ते न इन्द्रियमामाद् इति महती काहलता ! पुनरपि अनुमाने अनवस्था । तन्न किञ्चिदे तत् । अथ स्वलक्षणविषयत्वाद् विशदेतरेन्द्रियज्ञानयोः एकविषयत्वमस्तु न प्रत्यक्षपरोक्षयोः, २० 'अवस्तुसामान्यविपयत्वात् परोक्षस्येति , तदेखाह-विकल्प इत्यादि । अतस्मिन्न [स्वलक्षणे तत्युहात् ] स्वलक्षण [२९८ क] महात् निर्विपयत्वम् इत्येवं वेदन् स (इत्येवं वदन् ) हती निराकृतस्त्वं पूर्वमेवेति । कुतः १ इत्यत्राह-'असाधनाङ्ग' इत्यावि । एतदुक्तं मवति-यदा [अ] बस्तुसत्सामान्यविपयो विकल्पः तदा तत्प्रभवं वचनमपि विद्विषयमिति न परमार्थसाधनाङ्ग-विपयमिति तद्यचनात् निगृहीतेः अर्हन्न (न्) इतस्त्वम् इति । विकल्पस्य परम्परयास्त्रछक्षण-२५ प्रतिवन्धात् "तत्प्रभवस्य वचनस्यापि "तत्र स् इति चेत् , अत्राह-सम्बन्धस्य परस्पराविनाभाव-स्य एकान्तेन नियमेन [अतत्त्वरूपत्नात् ] अतत्त्वं तद्वस्तुरूपत्वात् । परपरिकल्पितस्वछक्षणस्य कुतिश्चिद्सिद्धेः कथं तत्रं साक्षादन्यथा वा कस्यचित् तत्त्वतः प्रति[वन्धो] भवेत् ? तद्सिद्धो (द्धी) कि -वत्त्वमिति चेत् ? अत्राह-तत्त्वम् इत्यादि । दर्शनानतिक्रमेण [यथा]दर्शनं च स्थूळादेः इति भावः । ततः किं जातम् १ इत्याह-अन्यथा इत्यावि । अन्यथा अन्येन अने- 🐣

<sup>(</sup>१) नीक्रप्रत्ययो । (२) प्रस्पयोः । (१) प्रतिभास एवम्मूतो यः स न संस्थानवर्षितः । एव-मन्यग्र दृष्टस्वादसुभान तथा च तत् ॥"-प्र०वार्तिज्ञास् २।११। (४) अवस्तु यत् सामान्यं तद्विपयस्वात् । (५) क्षवस्तुविपयमिति । (६) विकल्पप्रभावस्य । (७) स्वरुक्षणे । (४) सम्बन्धः । (५) स्वरुक्षणे ।

मार्गप्रभावनायाः किं फलमिति वा शह्क्यते स्याद्वादेन इत्यादि । नैयायिकी प्रमाण-प्रमेयन्यायनियुक्ता द्वांसुषी सम्यव्हानम् इति यावत् । तत्त्वार्थाभिनिवेदिानी तत्त्वार्था-मिरुविसंप्रयुक्ता निरुपमं चारित्रम् पापिक्रयानिवृत्तिम् । आसादयन्ती झिटत्यद्वा (त्याद्वा) अनन्तचतुष्ट्रयस्य अनन्तक्कानादेः महतो हेतुः कारणम् तत्पलेति (तत्त्रथेति) ५ विनिश्चीयते ।

> इति र वि भ द्र पादोपजीवि अप न न्त वी र्थ मु नि विरचितायां सि द्विवि नि श्रय टी का यां जल्पसिद्धिः पञ्चमः प्रस्तावः।

<sup>(</sup>१) अनन्तज्ञानदर्शनपुखवीर्यसम्परम